# ज्योतिष-रत्नाकर

देवकीनन्दन सिंह

# मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना

#### प्रथम संस्करण : १९३४ पुनर्मुद्रण : दिल्ली, १९८३, १९८८, १९९३, १९९६, १९९९

#### © मोतीलाल बनारसीदास

४१ यू०ए० बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ ८ महालक्ष्मी चैम्बर, वार्डेन रोड, मुम्बई ४०० ०२६ १२० रायपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, चेन्नई ६०० ००४ सन्गज प्लाजा, १३०२, बाजीराव रोड, पुणे ४११ ००२ १६ सेन्ट मार्क्स रोड, बंगलौर ५६० ००१ ८ केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता ७०० ०१७ अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ चौक, वाराणसी २२१ ००१

> मूल्य : रु० ३४५ (सजिल्द) रु० २४५ (अजिल्द)

नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, दिल्ली ११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५, नारायणा, फेज-१, नई दिल्ली ११० ०२८ द्वारा मुद्रित

# भूमिका

प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो भागों में बांटा है : सिद्धान्त-ज्योतिष भीर फिलत-ज्योतिष । जिस भाग के द्वारा ग्रह, नक्षत्र आदि की गति एवं संस्थान आदि प्रकृति का निश्चय किया जाता है उसे सिद्धान्त-ज्योतिष कहते हैं । जिस भाग के द्वारा ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को देखकर प्राणियों की अवस्था ग्रौर शुभ अशुभ का निर्णय किया जाता है उसे फिलत-ज्योतिष कहते हैं ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में सिद्धान्त ग्रौर फिलत दोनों का समावेश मिलता है। ग्रन्थ के दो भाग हैं जो कि पाठक की सुविधा के लिये एक ही जिल्द में रखे गये है। प्रथम भाग में जन्म पत्न का पूरा प्रावधान है; द्वितीय भाग में कुण्डलियों के उदाहरण से फल दर्शाया गया है। सिद्धान्त ग्रौर फिलत का समन्वय करके दोनों भाग इतरेतर पूरक हो जाते है।

ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषय है। वेद के छः ग्रंगो मे ज्योतिष चतुर्थ ग्रंग है जिसे नेव कहा गया है; अन्य ग्रंगो में शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, छन्द चरण है। यह विद्या भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की कृति वेदाङ्गज्योतिष से इसकी प्राचीनता का पर्याप्त परिचय मिलता है। वैदिक कालीन महर्षियों को तारामण्डल की गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान था इसमें सन्देह नहीं है।

ब्राह्मण ग्रन्थो मे ज्योतिष सम्बन्धी प्रसङ्ग बिखरे पड़े हैं । साम ब्राह्मण के छान्दोग्य-भाग (प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक् २) में नारद-सनत्कुमार संवाद है जिसमे चौदह विद्याग्रो का उल्लेख है । इनमें १३वीं नक्षत्र विद्या है ।

सूर्य-सिद्धान्त सिद्धान्तज्योतिष का आर्ष ग्रन्थ है। इसमें सिद्धान्त-ज्योतिष की प्रायः सभी बातें पाई जाती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.४.६) में सूर्य, पृथ्वी, दिन तथा रावि के सम्बन्ध में जो चर्चा मिलती है उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी भारत-वासी ग्रहो ग्रौर ताराग्रो के भेद को भली-भांति जानते थे।

फिलत-ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले कितपय विद्वान् सिद्धान्त-ज्योतिष की अपेक्षा फिलत-ज्योतिष को अर्वाचीन एवं मिथ्या कहते है, किन्तु रामायण एवं महाभारत के परिशीलन से हमें विदित होता है कि उस सुदूर काल में भी फिलत ज्योतिष का बहुत प्रचार था। महाभारत (अनुशासन पर्व अध्याय ६४) में समस्त नक्षत्रों की सूची दी गई है श्रौर बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार का

पुण्य होता है। भीष्म पर्व में उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन में मृत्यु हो जाने के फल कहे हैं। वहीं २७ नक्षतों के २७ भिन्न-भिन्न देवताश्रों का वर्णन है श्रौर देवताश्रों के स्वभावा-नुसार नक्षतों के गुण-अवगुण का निरूपण किया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व (अध्याय १४६) में ग्रहों श्रौर नक्षतों के अशुभ योग विस्तारपूर्वक कहे हैं। वहीं जब श्रीकृष्ण ने कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने ग्रहस्थित का इस प्रकार वर्णन किया है "उग्र ग्रह शर्निश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्टा नक्षत्र से मंगल वक्र होकर अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। चन्द्र के चिह्न बदल गये हैं श्रौर राह सूर्य को ग्रसना चाहते हैं।"

भीष्म पर्व में पुनः हम अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति देखते हैं: "१४, १४ ग्रौर १६ दिनों के पक्ष होते हैं किन्तु १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है। इससे भी अधिक विपरीत बात यह है कि एक ही मास में चन्द्रग्रहण ग्रौर सूर्यग्रहण का योग है। वह भी त्रयोदशी के दिन। महाभारत के इन तथा अन्य प्रसंगों से ज्ञात होता है कि नाना प्रकार के उत्थान (दुर्भिक्ष आदि) ग्रहों की चाल पर अवलम्बित माने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि व्यक्ति के सुख-दुख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्वो की गति से सम्बद्ध है।

आधुनिक वैज्ञानिक तारागण के प्रभाव से परिचित हैं। समुद्र में ज्वार-भाटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव है। जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र के जल में उथल-पुथल कर देता है उसी प्रकार बह शरीर के रुधिर प्रभाव में भी अपना प्रभाव डालकर दुर्बल मनुष्य को रोगी बना देता है।

सूर्य और चन्द्रमा का प्रभाव मानव तक ही सीमित नहीं अपितु वनस्पतियों पर भी पड़ता है। पुष्प प्रातः खिलते हैं, सायं सिमिट जाते हैं। श्वेत कुमुद रात को खिलता है, दिन में सिमिट जाता है। रक्त कुमुद दिन में खिलते हैं, रात को सिमिट जाते हैं। तारागणों का प्रभाव पशुग्रों पर भी पड़ता है। बिल्ली की नेब-पुतली चन्द्रकला के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। कुत्ते की कामवासना आश्विन-कार्त्तिक मासो में बढ़ती है। बहुतेरे पशु-पक्षी, कुत्तो, बिल्लियों, सियारों, कौग्रों के मन एवं शरीर पर तारागण का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना प्रकार की बोलियों से मनुष्य को पूर्व ही सूचित कर देते हैं कि अमुक अमुक घटनायें होने को हैं।

ज्योतिष के अठारह प्रवर्तक माने गये हैं— (१) सूर्य, (२) ब्रह्मा, (३) व्यास, (४) विसष्ठ, (४) अदि, (६) पराशर, (७) कज्यप, (६) नारद, (६) गर्ग, (१०) मरीचि, (११) मुनि, (१२) अङ्गिरस्, (१३) लोमश, (१४) पौलिश, (१४) च्यवन, (१६) यवन, (१७) मनु, (१६) शौनक। इनमें एक यवन नाम है। यवनों में इस विद्या का विशेष प्रचार होने से कितपय विद्वान् समझ बैठे हैं कि यह विद्या भारत में विदेश से आई है किन्तु तथ्य इसके विपरीत है। कितपय विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई

विद्या विदेश की नहीं हो जाती। अरबी भाषा के साहित्य से ज्ञात होता है कि कई भारतीय ज्योतिविद् बगदाद की राजसभा में आये थे और उन्होंने अरब देश में ज्योतिष का प्रचार किया था। इसी प्रकार अन्य देशों में भी ज्योतिषशास्त्रियों का आवागमन होता रहा होगा। इन प्रवासियों के कारण यदि कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा में जुड़ गये तो इससे हमारी विचार-पद्धति पर विदेशी प्रभाव का होना मिद्ध नहीं होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ भारत देशान्तर्गत बिहार प्रदेश निवासी श्री देवकीनन्दन सिंह की कृति है। यह ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र के मुख्य मुख्य आचार्यों के मतो को लेकर आधुनिक ढंग में लिखा गया है। सम्पूर्ण पुस्तक की व्याख्या हिन्दी भाषा में सरल रीति से की गई है। होरा शास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ पाठक के लिये अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा-हमारा विश्वास है।

# विषय-अनुक्रमणिका

# प्रथम भाग प्रथम प्रवाह

# (गणित प्रवाह)

| धा० | विषय विषय                             | पृष्ठ | धा | ० विषय                                             | पृष्ठ    |
|-----|---------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------|----------|
|     | अध्याय १                              |       |    | ग्रहो के शुभत्व और पापत्व ।<br>काल पुरुष और ग्रह । | २८<br>२८ |
| १   | ज्योतिष के मुख्य दो विभाग ।           | ą     | ł  | ग्रहों के रंग।                                     | २९       |
| २   | भारतवर्ष में समय का ज्ञान ।           | 3     | २० | ग्रह-दिशा ।                                        | २९       |
| 3   | पृथ्वी-आयु ।                          | Ę     | २१ | ग्रहो का स्त्री-पुरुष <b>भेद</b> ।                 | २९       |
| ४   | सवत्सर आदि के विषय में ।              | 2     | २२ | ग्रहो का तत्त्व ।                                  | २९       |
| ų   | वार-क्रम ।                            | 6     | २३ | ग्रहों का धातु ।                                   | २९       |
| ξ   | मासादि के नाम ।                       | ११    | २४ | ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री ।                        | ३२       |
|     |                                       |       | २५ | ग्रह-दृष्टि ।                                      | ३६       |
|     | अध्याय २ 🖍                            |       |    |                                                    |          |
|     |                                       |       |    | अध्याय ४                                           |          |
|     | खगोल वर्णन।                           | १२    | 56 |                                                    |          |
|     | नक्षत्र क्या है ?                     | १३    |    | राशि-परिचय ।                                       | ४०       |
|     | नक्षत्रों के विभाग ।                  | १३    |    | स्त्री पुरुष एवं सौम्य क्रूर भेद ।                 | ४०       |
|     | नक्षत्र एवं राशियों के नाम ।          | १४    |    | राशि तत्त्वज्ञान ।                                 | ४१       |
| ११  | नक्षत्र-भ्रमण अर्थात् राशिमाला        |       |    | राशि-दिशा ।                                        | ४१       |
|     | और उनके विभाग ।                       | १६    |    | काल-पुरुप-अङ्ग ।                                   | ४१       |
|     |                                       |       | ३१ | राशि का शीर्षोदय इत्यादि नाम                       | ४२       |
|     | अध्याय ३                              |       | ३२ | राशियों के वर्ग, होरा ।                            | ४४       |
|     |                                       |       | ३३ | द्रेष्काण ।                                        | ४५       |
| १२  | ग्रहऔर उनका म्नमण- <del>क्र</del> म । | १९    | ३४ | नवांश ।                                            | ४६       |
| १३  | पृथ्वी अथवा सूर्य चलायमान है ?        | १९    | ३५ | नवांश जानने की सुगम विधि ।                         | 86       |
|     | राशियों के स्वामी।                    | २२    |    |                                                    | 40       |
|     | ग्रहों का उच्च नीच होना ।             | २६    | ३७ | <b>~</b> .                                         | ५२       |
| १६  | ग्रहों के मूलत्रिकोण ।                | २७    | ३८ | •                                                  | ५ इ      |

| धा०                                    | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पृष्ठ                  | । धा०                                                | विषय                                                                                                        | पृष्ठ                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                        | अध्याय ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                      | अध्याय ७                                                                                                    |                                 |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | लग्नादि बनाने की रीति। चक्र २ (क) का विशेष विवरण लग्न अनुमान। राशिमान छोटा-बड़ा क्यों? देशान्तर भेद से राशिमान। मुंगेर का राशिमान। पटना का राशिमान। गया का राशिमान। दरभंगा और मुजफ्फरपुर का राशिमान। लग्न-साधन विधि। छग्न बनाने की विधि। लग्न बनाने का उदाहरण। लग्न बनाने का ३ रा उदाहरण। सारणी द्वारा लग्न निर्माण। मुण्डली का आकार। केन्द्रादि संज्ञा। | Y                      | \(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc | (                                                                                                           | १०५<br>१०६<br>१०६<br>१०७<br>१०७ |
| 40                                     | भाव क्या है ?<br>दशम भाव साधन विधि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८८<br>८९               | •                                                    | अध्याय ९                                                                                                    |                                 |
| ६०                                     | दशम-लग्न बनाने के चार<br>उदाहरण।<br>सारणी द्वारा दशम-लग्न साधन<br>विधि।<br>भाव-स्फुट बनाने की विधि।                                                                                                                                                                                                                                                      | ९३<br>९५<br><b>९</b> ८ | ८४<br>८३                                             | दशा-अन्तरदशा जानने की विधि<br>दशाकम एवं दशावर्ष ।<br>किस नक्षत्र में जन्म होने से<br>किसकी महादशा होती है । | . १२३<br><b>१</b> २३<br>१२४     |
|                                        | भावकुण्डली ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १००                    |                                                      | जन्मदशा की समय-निर्माण-विधि                                                                                 |                                 |

| धा०  | विषय                                                   | पृष्ठ !        | धा०   | विषय                              | पृष्ठ      |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------|------------|
| ८६   | अन्तरदशा ।                                             | १२७ ।          | 22    | १२० दर्प सौरवर्ष या नक्षत्र वर्ष  | 939        |
| ८७   | प्रति-अन्तर-दशा ।                                      |                |       | ग्रहों का अस्त होना ।             | <b>१३३</b> |
|      |                                                        |                |       |                                   | • • • •    |
|      |                                                        | द्वितीय        | प्रवा | ह                                 |            |
|      | ( उये                                                  | ोतिष-रहर       | य प्र | वाह )                             |            |
| था ० | विषय                                                   | पृष्ठ          | धा०   | विगय                              | र्वेष्ठ    |
|      | अध्याय १० 🌙                                            |                | १०२   | : डितीय प्रकार से ल्यान के शुद्धा | -          |
|      | (                                                      |                |       | शुद्ध का अनुमान ।                 | १६२        |
| 90   | ज्योतिष रहस्य प्रवाह ।                                 | १३५            | १०३   | सूतिका-गृह-द्वारसे लग्न शुद्धि    |            |
|      | जन्म-कुण्डली क्या हे ?                                 | , <del>3</del> |       | का विचार ।                        | १६८        |
|      | •                                                      |                | १०४   | 'फल द्वारा लग्न-शुद्धि का         |            |
|      | अध्याय ११                                              |                |       | अनुमान (जातक के गठनादि            |            |
| 0 5  | ज्योतिष शास्त्र की कतिषय आ                             | <del></del>    |       | के विषय में )।                    | १६९        |
| 74   | ज्यातिप शास्त्र का कातपय आ<br>श्यकीय और स्मरणीय बाते । |                |       | प्राचीन पुस्तक द्वारा प्राप्त योग | १७४        |
| 0 3  | च्यकाय आर <i>स्</i> मरणाय बात ।<br>राशि ।              | -              | १०६   | नवमाशादि द्वारा मनुष्य की         |            |
|      | भाव ।                                                  | 585            |       | आकृति (गठन) ।                     | १७६        |
|      | भाव से कुटुम्ब का विचार                                | १४४<br>१४६     | १०७   | अङ्ग के त्रण, तिल, मसा इत्या      |            |
|      | भावाधिपति तथा उनके शुभत्व                              |                |       | का विचार ।                        | १८०        |
| , ,  | और पापत्व ।                                            | ।<br>१४६       |       | अध्याय १४                         |            |
| ९७   | दृष्टि ।                                               | १४८            |       | अध्याय १४                         |            |
| ·    |                                                        | , - 0          | १०८   | मनुष्य का जीवन आठ तरंगों मे       | :          |
|      | अध्याय १२ 🦼                                            |                |       | विभाजित कर ज्योतिपशास्त्रा-       | -          |
|      | <del></del>                                            |                |       | नुसार उन पर विचार ।               | १८६        |
|      |                                                        | १५१            |       |                                   |            |
| 22   | ग्रह-स्थिति-अनुसार भाव फल।                             | १५२            |       | जीवन की प्रथम तरंग                |            |
|      | अध्याय १३                                              |                |       |                                   |            |
|      |                                                        |                |       | अध्याय १५                         |            |
|      | लग्न के शुद्धाशुद्ध का विचार                           |                | ٥     |                                   | 0.4:       |
| ०१   | प्राणपदादि द्वारा इष्टदण्ड एव                          |                |       |                                   | १८७        |
|      | लग्न की शृद्धि ।                                       | १५७            | ११०   | बालारिष्ट के विभाग।               | १८८        |

| भा०  | विषय                                   | पृष्ठ      | धा० | विषय                               | पृष्ठ:     |
|------|----------------------------------------|------------|-----|------------------------------------|------------|
| १११  | ग्रहारिष्ट ।                           | १९२        | १३२ | व्याकरण-विद्या ।                   | २४६        |
| ११२  | ग्रहयोगानुसार द्वादश वर्ष तक           |            |     | गणित-विद्या ।                      | २४६        |
|      | की आयु।                                | २००        |     | शास्त्र-योग।                       | २४७        |
| ११३  | अरिष्टभंग योग ।                        | २०४        |     | वाचा-शक्ति-योग ।                   | २४९        |
| ११४  | पताकी-अरिष्ट ।                         | २०५        |     | अन्यान्य-विद्या-योग ।              | २५२        |
| ;    | जीवन की द्वितीय तरं                    | η          |     | विद्या-परीक्षा ।                   | २५४        |
|      | अध्याय १६                              |            |     | जीवन की चतुर्थ तरंग                | ī          |
|      | माता ।                                 | २११        |     | अध्याय १८                          |            |
| ११६  | बाल्य-काल में माता की मृत्यु           | । २१२      |     |                                    |            |
|      | मातृ-मृत्यु-समय ।                      | २१४        |     | विवाह संस्कारादि ।                 | २५५        |
|      | मातृ-प्रेम                             | २१६        |     | विवाह के पूर्व की बातें।           | २५६        |
| ११९  | पिता ।                                 | २१७        |     | स्त्री सम्बन्धी बातें।             | २६१        |
|      | बाल्यकाल में पिता की मृत्यु            | २१८        |     | विवाह योग।                         | २६३        |
|      | पिताकी मृत्युका समय।                   | २२२        |     | स्त्री-संख्या-विचा <i>र</i> ।      | २६४        |
|      | भाई-बहन ।                              | २२४        |     | स्त्रीकुल का ज्ञान ।               | २६९        |
| १२३  | भ्राता के जन्म समय का अनु-             |            |     | विवाह समय।                         | २७०        |
|      | मान ।                                  | २२९        | १४५ | किस दिशा में विवाह                 | _ \.       |
|      | भ्रातृ-संस्या।                         | २२९        |     | सम्भव है ?                         | २७४        |
|      | भ्रानृ-प्रेम ।                         | २३२        | १४६ | स्त्री के गुणदोपादि का             |            |
|      | भाइयों का भाग्योदय                     | २३६        |     | विवरण।                             | २७४        |
|      | म्नातृ-मृत्यु-समय।                     | २३६        |     | स्त्री रोगादिका विचार।             | २७८        |
| १२८  | जातक के अन्य कुटुम्बियों का            |            | १४८ | स्त्री की मृत्यु।                  | २८०        |
|      | विचार ।                                | २३९        |     | जीवन की पंचम तरंग                  |            |
|      | जीवन की तृतीय तरंग                     | Ī          |     | अध्याय १९                          |            |
|      | अध्याय १७                              |            | 970 | पुत्र सम्बन्धी बातें ।             | מעם        |
| 950  | विद्या-विचार                           | २३९        |     | पुत्र सम्बन्धा बाता।<br>पुत्र-योग। | २८२<br>२८४ |
|      | वुद्धि<br>वुद्धि                       | २२८<br>२४५ |     | सन्तान-प्रतिबन्धक योग।             | २८०<br>२८६ |
|      | <sub>पुग्</sub><br>स्मरणशक्ति ।        | २४६<br>२४६ |     | दत्तक या पोष्य-पुत्र योग।          | २८६<br>२९० |
| : 42 | \1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1 | 404        | 111 | 400 40 11-4 34 414 1               | 170        |

| धा० | विषय                             | पृष्ठ | धा० | विषय                                    | पृष्ठ       |
|-----|----------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|-------------|
| १५३ | सन्तान-संख्या ।                  | २९३   | १७३ | भाग्योदय का समय।                        | ३४५         |
| १५४ | सन्तानोत्पत्ति का समय।           | २९७   | १७४ | भाग्यहीन योग ।                          | 385         |
| १५५ | सन्तान की मृत्यु ।               | ३००   | १७५ | दुःखदायी योग ।                          | 363         |
| १५६ | पिता पुत्र का पारस्परिक          |       | १७६ | व्यवसाय-विचार ।                         | 36%         |
|     | सम्बन्ध ।                        | ३०३   | १७७ | व्यवसाय विचार विधि ।                    | ३४९         |
|     |                                  |       | १७८ | फुटकर बातें ।                           | ३५३         |
|     | जीवन की षष्ठ तरंग                |       | १७९ | व्यवसाय के कुछ योग।                     | ३५४         |
|     |                                  |       |     | लग्न से दशमस्थ एक से अधिव               | <u> </u>    |
|     | अध्याय २०                        |       |     | ग्रह का साधारण फल                       | ३५ ७        |
|     | • • • • • •                      |       | १८१ | चन्द्रमा से दशमस्थ एक ग्रह क            | T           |
| १५३ | प्राचीन एवं अर्वाचीन व्यव-       |       |     | साधारण फल।                              | ३५९         |
|     | नाय भेद।                         | ३०५   | १८२ | दशमस्थान का राशि फल।                    | ३६३         |
| १५८ | किन २ भावों से द्रव्यादि का      | ` '   |     | नवमस्थान से व्यवसाय का                  |             |
|     | विचार होता है ?                  | ३०६   |     | अनुमान ।                                | ३६४         |
| १५९ | राज एवं सुख योग के कतिपय         |       | १८४ | एकादशेश से व्यवसाय                      |             |
|     | लागू नियम ।                      | ३१२   |     | विचार ।                                 | ३६५         |
| १६० | वाहनादि-सुख।                     | ३३०   | १८५ | व्यवसाय निश्चित करने की                 |             |
|     | भू-सम्पत्ति ।                    | ३३३   |     | विधि ।                                  | ३६५         |
|     | धन प्राप्ति के कारण का अनु-      |       |     |                                         |             |
|     | मान ।                            | ३३५   |     | जीवन की सप्तम तरंग                      | T           |
| १६३ | भुजाजित घन ।                     | ३३५   |     |                                         | ,           |
| १६४ | पुत्र द्वारा धन एवं सुख प्राप्ति | ३३७   |     | अध्याय २१ 🗸                             |             |
|     | स्त्री द्वारा धन प्राप्ति योग ।  | ३३८   |     |                                         |             |
| १६६ | भ्राता से धन एव सुख प्राप्ति     | ३४०   | १८६ | धार्मिक जीवन तथा प्रव <i>ज्</i> या      |             |
|     | जाति वर्ग अर्थात् चचेरे भाई      |       |     | योग ।                                   | ३६८         |
|     | आदि द्वारा मुख-दुःख ।            | ३४१   | १८७ | परोपकार स <b>ौभाग्य</b> ।               | ३६०         |
| १६८ | माता से धन एवं सुख।              | ३४६   | १८८ | यज्ञादि-किया सौभाग्य ।                  | ३७३         |
| १६९ | शत्रु द्वारा धन एवं सुख।         | ३४२   | १८९ | ईश्वर-प्रेम एवं प्र <b>त्र</b> ज्या-याग |             |
| १७० | आकस्मिक धन प्राप्ति ।            | ३४२   |     | सौभाग्य ।                               | ३७४         |
| १७१ | वाणिज्य विचार ।                  | ३४३   | १९० | प्रव्रज्या अर्थात् संन्यास योग          | ३८१         |
| १७२ | भाग्योदय सम्बन्धी देश विदेश      | ग     | १९१ | आघ्यात्मिक एवं धार्मिकजीवन              | <b>१</b> २७ |
|     | यात्रा अनुमान । .                | ३४३   | १९२ | योगी महात्मादि ।                        | ३८८         |

| धा०                                           | विषय                                                                                                                                                                                                                                                             | पृष्ठ                                                | धा०                                    | विपय                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3                                             | नीवन की अष्टम तरंग                                                                                                                                                                                                                                               | τ                                                    | २१८                                    | अप्टमस्थ-ग्रहों से मृत्युकारी<br>रोगों का अनुमान ।                                                                                                                                          | ४५५                                       |
|                                               | अध्याय २२                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | २१९                                    | अप्टमस्थान को देखने वाले<br>ग्रहों के अनुसार मृत्युकारी रो                                                                                                                                  | п                                         |
| 903                                           | OFFIT I                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०१                                                  |                                        | अनुमान ।                                                                                                                                                                                    | .,<br>૪५૭                                 |
|                                               | आयु ।<br>ग्रह्-स्थिति-कृत अल्पायु योग                                                                                                                                                                                                                            | -                                                    | 224                                    | लग्नागा<br>लग्न से २२ वें द्रेष्काण के                                                                                                                                                      | 0 7 3                                     |
|                                               | मध्यायु योग ।                                                                                                                                                                                                                                                    | २५०<br>३९९                                           | 110                                    | अनुसार मृत्युकारी रोग ।                                                                                                                                                                     | ४५७                                       |
|                                               | _ ~ .                                                                                                                                                                                                                                                            | 80%                                                  | 229                                    | अप्टम भाव को राशि और                                                                                                                                                                        | \$ -\ 3                                   |
|                                               | अपरमितायु योग ।                                                                                                                                                                                                                                                  | ४०६                                                  | ' ' '                                  | अप्टम भाव के नवांश से मृत्यु                                                                                                                                                                | _                                         |
|                                               | जैमिनि एवं पराशर अनुसार                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                    |                                        | कारी रोग का ज्ञान ।                                                                                                                                                                         | ४५९                                       |
| , , , ,                                       | आयु अनुमान।                                                                                                                                                                                                                                                      | 80%                                                  | 222                                    | लग्नेश के नवांश से मृत्यु-रोग                                                                                                                                                               | ` .                                       |
| १९९                                           | कक्षा वृद्धि एवं ह्रास के नियम                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | , , ,                                  | अनुमान ।                                                                                                                                                                                    | ४६०                                       |
|                                               | आयु साधन की दूसरी रीति।                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | २२३                                    | गुलिक से मृत्युकारी-रोग                                                                                                                                                                     | `                                         |
|                                               | पूर्व नियमोपरान्त कक्षा ह्रास                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                        | अनुमान ।                                                                                                                                                                                    | ४६०                                       |
|                                               | पूर्व नियमोपरान्त कक्षा वृद्धि ।                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                        | C                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                                               | ग्रहस्थिति अनुसार (अल्पायु)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                        | अष्ट <b>क व</b> र्ग                                                                                                                                                                         |                                           |
|                                               | ग्रहस्थिति अनुसार (मध्यायु)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                             |                                           |
|                                               | ग्रहस्थिति अनुसार (दीर्घायु)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                        | अध्याय २३                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                                               | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                          | ४१७                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                             |                                           |
|                                               | 31 / 1:31 / 331 / 3 31 / 1                                                                                                                                                                                                                                       | - 10                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                             |                                           |
|                                               | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु                                                                                                                                                                                                                                      | - / 0                                                | २२४                                    | अप्टक वर्ग क्या है ? उदाहर                                                                                                                                                                  | ग                                         |
|                                               | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | २२४                                    |                                                                                                                                                                                             |                                           |
| २०७                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४१९                                                  | २२४                                    | अप्टक वर्ग क्या है ? उदाहर<br>के साथ अप्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।                                                                                                                            |                                           |
| २०७<br>२०८                                    | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है।                                                                                                                                                                                                      | ४१९                                                  |                                        | के साथ अष्टक-वर्ग की शु                                                                                                                                                                     | म<br>४६१                                  |
| २०७<br>२०८<br>२०९                             | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है ।<br>अरिष्ट-कर गोचर ।                                                                                                                                                                                 | <b>४१९</b><br>४२२                                    |                                        | के साथ अष्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव                                                                                                                             | म<br>४६१                                  |
| २०७<br>२०८<br>२०९<br>२१०                      | कतिषय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है।<br>अरिष्ट-करगोचर।<br>अरिष्ट मास।                                                                                                                                                                     | ४१९<br>४२२<br>४२५<br>४२७                             | २२५                                    | के साथ अष्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव                                                                                                                             | म<br>४६१<br>ं<br>४६९                      |
| २०७<br>२०९<br>२०९<br>२११<br>२११               | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है ।<br>अरिष्ट-कर गोचर ।<br>अरिष्ट मास ।<br>अरिष्ट दिन ।                                                                                                                                                 | ४१९<br>४२२<br>४२५<br>४२७                             | २२५                                    | के साथ अष्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव<br>आयु साधन में मतान्तर।                                                                                                    | म<br>४६१<br>ं<br>४६९                      |
| २०७<br>२०९<br>२०९<br>२१०<br>२११<br>२१२<br>२१३ | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है ।<br>अरिष्ट-कर गोचर ।<br>अरिष्ट मास ।<br>अरिष्ट दिन ।<br>मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान ।<br>मृत्युकाल-निर्णय विधि ।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान ।                                                          | ४१९<br>४२२<br>४२५<br>४२७<br>४२७                      | <b>२२५</b><br>२२६                      | के साथ अष्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव<br>आयु साधन में मतान्तर।<br>आयु गणना-विधि की आरम्भि                                                                         | म<br>४६१<br>रि६९<br>क                     |
| २०७<br>२०८<br>२०९<br>२१०<br>२११<br>२१२<br>२१३ | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है।<br>अरिष्ट-कर गोचर।<br>अरिष्ट मास।<br>अरिष्ट दिन।<br>मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान।<br>जातक के रोग के विषय में।                                     | ४१९<br>४२२<br>४२५<br>४२७<br>४२७                      | २२५<br>२२६<br><b>२२</b> ७              | के साथ अष्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव<br>आयु साधन में मतान्तर।<br>आयु गणना-विधि की आरम्भि<br>वार्ने।                                                              | म<br>४६१<br>१<br>४६९<br>क<br>४७०          |
| २ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °       | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है ।<br>अरिष्ट-कर गोचर ।<br>अरिष्ट मास ।<br>अरिष्ट दिन ।<br>मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान ।<br>मृत्युकाल-निर्णय विधि ।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान ।<br>जातक के रोग के विषय में ।<br>पीड़ित अंगों का अनुमान । | ४१९<br>४२२<br>४२५<br>४२७<br>४२७<br>४२८<br>४२९        | २२५<br>२२६<br>२२७<br>२२८               | के साथ अष्टक-वर्ग की शु<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव<br>आयु साधन में मतान्तर।<br>आयु गणना-विधि की आरम्भि<br>वार्ने।<br>त्रिकोण-गोधन-विधि।                                        | म<br>४६१<br>१<br>४६९<br>क<br>४७०          |
| २ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °       | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है।<br>अरिष्ट-कर गोचर।<br>अरिष्ट मास।<br>अरिष्ट दिन।<br>मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान।<br>जातक के रोग के विषय में।                                     | ४१९<br>४२२<br>४२७<br>४२७<br>४२८<br>४२९               | २२५<br>२२६<br>२२७<br>२२८<br>२२९        | के साथ अष्टक-वर्ग की शुः<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव<br>आयु साधन में मतान्तर।<br>आयु गणना-विधि की आरम्भि<br>वार्ने।<br>त्रिकोण-शोधन-विधि।<br>एकाथिपत्य-शोधन-विधि।               | म<br>४६१<br>४६९<br>क<br>४७०<br>४८०        |
| २ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °       | कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु<br>अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है ।<br>अरिष्ट-कर गोचर ।<br>अरिष्ट मास ।<br>अरिष्ट दिन ।<br>मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान ।<br>मृत्युकाल-निर्णय विधि ।<br>मृत्यु-स्थान का ज्ञान ।<br>जातक के रोग के विषय में ।<br>पीड़ित अंगों का अनुमान । | ४१९<br>४२५<br>४२७<br>४२७<br>४२०<br>४२०<br>४३०<br>४३६ | २२५<br>२२६<br>२२७<br>२२८<br>२२९<br>२३० | के साथ अष्टक-वर्ग की शुः<br>रेखाये।<br>अष्टक वर्ग की उपयोगिता एव<br>आयु साधन में मतान्तर।<br>आयु गणना-विधि की आरम्भि<br>वार्ते।<br>त्रिकोण-गोधन-विधि।<br>एकाथिपत्य-शोधन-विधि।<br>रादि-गुणक। | म<br>४६१<br>४६९<br>क<br>४७०<br>४८०<br>४८७ |

| ( xv )           |                                                                           |       |              |                                              |                    |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|--|
| षा०              | विषय                                                                      | षृष्ठ | षा०          | विषय                                         | वृष्ठ              |  |
| २३३ हर<br>२३४ भि | न्नाष्टक-वर्ग-आयु-विरि<br>ण विघि ।<br>न्नाष्टक-वर्ग आयु साध<br>गिय प्रकार | ४९०   | २३६ सम्      | शेष किया।<br>पुदायाष्टक-वर्ग-आयु-गर्ष<br>घि। | ४९२<br>गना-<br>४९३ |  |
| चकसूची .         |                                                                           |       |              |                                              |                    |  |
| चक               | नाम                                                                       | पृष्ठ | ৰক           | नाम                                          | पृष्ठ              |  |
|                  | कम<br>क, चरणों के अक्षर व<br>) मौर-जगत् में ग्रहों                        |       | १६<br>१६ (क) | ) }े त्रिशांश।                               | ५३                 |  |
| र (ग)            | •                                                                         | १७    | १६ (ख        | ) समुदायषड्वर्ग ।                            | ५४                 |  |
| ३ अयन            | ांश ।                                                                     | २१    | १७ पंचा      | ग ज्येष्ठ गु. १९८७                           | ५८                 |  |
|                  | ा-स्वामी ।                                                                | २५    | १८ भू-क      | •                                            | ६२                 |  |
| ५ ग्रह-प         | ररिचय ।                                                                   | ३०-३१ |              |                                              |                    |  |

| स्थित। १७ १६ (ख) समुदायषड्वर्ग। ५४ ३ अयनांश। २९ १७ पंचांग ज्येष्ठ गु. १९८७ ५८ ४ राजि-स्वामी। २५ १८ भू-कक्षा। ६२ १८ भू-कक्षा। ६२ १८ भू-कक्षा। ६३ १९ देशान्तर अक्षांश १९ देश सम्बर्धे समीपवर्ती रशिमान। ६६ १९ देशान्तर विस्तार ६६ १९ देशान्तर विस्तार ६६ १९ देश कर्षा पंचधा मैत्री १९ देश १९ वर्षण्ड १० १९ (क) जीमनी-दृष्टि। १९ देश सुगेर राजिमान। ७१ १९ कालपुरुप। १९ कालपुरुप। १९ कालपुरुप। १९ कालपुरुप। १९ कंग्नियाणि। ८२ १९ देश देशा। १९ वर्ष प्राचीन देष्काण। १९ वर्ष प्राचीन देष्काण। १९ वर्ष प्राचीन देष्काण १६ १९ वर्ष प्राचीन देष्काण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २ (क) मौर-जगत् में ग्रहों की | )                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ४ राशि-स्वामी। ५ ग्रह-परिचय। ६ ग्रह-परिचय। ६ ग्रह-परिचय। ६ ग्रह-परिचय। १२ देशान्तर अक्षांश ६ ग्रह-परिचय। १२ देशान्तर अक्षांश १२ भूमध्यरेखा समीपवर्ती- राशिमान। ६६ ९० ति जिल्क-मैत्री। १४ उसी का विस्तार ६६ ८ उदाहरण तात्कालिक मैत्री। १४ वरखण्ड ६७ ९ उदाहरण पंचधा मैत्री १६ दृष्टि १० (क) (ख) (ख) (त) १४ कालपुरुष। ११ कालपुरुष। ११ कालपुरुष। ११ कोलपुरुष। ११ कोलपुरुष। ११ कोलपुरुष। ११ केलपुरुष।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्थिति ।                     | १७ १६ (स) समुदायषड्वर्ग। ५४      |
| प ग्रह-परिचय। ३०-३१ १९ देशान्तर अक्षांश ६३ मूलित्रकोण। ३२ ६ (क) नैस्गिक-मैत्री। ३३ राश्मिन। ६६ उत्ताहरण कुण्डली। ३५ २१ उसी का विस्तार ६६ २३ उत्ताहरण पंचधा मैत्री। ३५ २२ चरखण्ड ६७ १३ वरखण्ड ६७ १३ वरखण्ड ६७ १३ (क) मृगेर चरखण्ड ७० १० (क) (व) जैमिनी-दृष्टि। ३९ २४ मुंगेर राशिमान। ७२ ११ (क) राशिपश्चिय। ४२ १२ लेक दरभंगा, मृज्जफरपुर। ७३ १६ होरा। ४५ १३ द्वेदकाण। ४६ १६ का प्राचीन देष्काण ४६ १४ नवांश। ४९ (क) प्राचीन देष्काण ४६ १४ नवांश। ४९ (ग) लेक्वन-शैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३ अयनांश।                    | २१ १७ पंचांग ज्येष्ठ शु. १९८७ ५८ |
| १ प्रह-परिचय। ३०-३१ ६ मूलत्रिकोण। ३२ ६ (क) नैर्मागक-मैत्री। ३३ ७ तात्कालिक-मैत्री। ३४ ७ (क) उदाहरण कुण्डली। ३५ ८ उदाहरण तात्कालिक मैत्री। ३५ १ उसी का विस्तार ६६ ८ उदाहरण पंचधा मैत्री ३६ १ दृष्टि ३८ १० (क) (ख) (ख) (ग) ११ कालपुरुष। ४२ ११ (क) राधिपण्चिय। ४२ ११ क्रारा। ४५ १३ द्वेष्टाण। १६ १३ त्रारा। ४५ १३ द्वेष्टाण। १६ १४ देशान्तर अक्षांश ६३ १० भूमध्यरेखा समीपवर्ती- १६ १८ उसी का विस्तार ६६ १८ उसी का विस्तार ६६ १८ चरखण्ड ६७ १३ वरखण्ड ६७ १३ क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा क्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | २५ १८ भू-कक्षा। ६२               |
| <ul> <li>६ मूलांत्रकाण।</li> <li>६ (क) नैसींगक-मैत्री।</li> <li>३४</li> <li>३० (क) उदाहरण कुण्डली।</li> <li>३५</li> <li>३० त्राहरण पंचधा मैत्री</li> <li>३६</li> <li>३३</li> <li>३३</li> <li>३० द्घट</li> <li>३० क्रिप्ट</li> <li>३० क्र्यंगा, मृज्जफरपुर।</li> <li>३२ क्रिप्ट।</li> <li>३० क्रिप्ट</li> <li>३० क्रिप</li></ul> | •                            | _3 9   "                         |
| <ul> <li>५ (क) नसागक-मत्रा।</li> <li>ज तात्कालिक-मैत्रा।</li> <li>ज (क) उदाहरण कुण्डली।</li> <li>५५ उसी का विस्तार</li> <li>५६ उदाहरण तात्कालिक मैत्री।</li> <li>५२ वरखण्ड</li> <li>५० दृष्टि</li> <li>१० दृष्टि</li> <li>१० दृष्टि</li> <li>१० (क)</li> <li>(व)</li>     &lt;</ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •                          | 35                               |
| 3 (क) उदाहरण कुण्डली। २५ २१ उसी का विस्तार ६६  ८ उदाहरण तात्कालिक मैत्री। २५ २२ चरखण्ड ६७  ९ उदाहरण पंचधा मैत्री ३६ २३  १० दृष्टि २८ १८ १२ (क) मुगेर चरखण्ड ७०  १० (क) (ख) जैमिनी-दृष्टि। ३९ २४ मुगेर राशिमान। ७१ (ग) ११ कालपुरुष। ४२ १२ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर। ७३ ११ तहारा। ४५ १३ द्वेटकाण। १६ तहारा। ४६ १३ (क) प्राचीन द्वेटकाण। १६ (क) प्राचीन द्वेटकाण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                            | ** .                             |
| ८ उदाहरण तात्कालिक मैत्री। ३५ २२ चरखण्ड ६७ ९ उदाहरण पंचधा मैत्री ३६ २३ १० दृष्टि ३८ १२ (क) मुगेर चरखण्ड ७० १० (क) (ख) जैमिनी-दृष्टि। ३९ २४ मुगेर राशिमान। ७१ (ग) ११ कालपुरुष। ४२ ११ (क) राशिपण्चिय। ४२ १२ होरा। ४५ १३ द्रेटकाण। ४६ २७ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर। ७३ १६ होरा। ४५ १३ द्रेटकाण। ४६ २७ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर। ७३ १६ लग्नमारिणी। ८२ १३ द्रेटकाण। ४६ २७ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर। ७३ १६ लग्नमारिणी। ८२ १३ द्रेटकाण। ४६ २७ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर। ७३ १६ लग्नमारिणी। ८२ १३ द्रेटकाण। ४६ २७ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर। ७३ १६ लग्नमारिणी। ८२ १६ तम् प्राचीन द्रेटकाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७ तात्कालिक-मैत्री ।         | ,,,                              |
| ९ उदाहरण पंचधा मैत्री       ३६       २३       २३       ५३       भगेर चरखण्ड ७०         १० (क)       जैमिनी-दृष्टि।       ३९       २४ मुंगेर जाशिमान।       ७१         ११ कालपुरुप।       ४२       २५ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर।       ७२         ११ को राशिपित्चय।       ४५       २५ (क) दरभंगा, मुज्जफरपुर।       ७२         १२ होरा।       ४५       २७       २०       ८५-८७         १३ द्वेदकाण।       ४६       २०       (क)       देश २ की कुण्डली- लेखन-शैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | ३५ २१ उसी का विस्तार ६६          |
| १० दृष्टि १० (क) (ख) (ख) (ग)  ११ कालपुरुष । ११ कालपुरुष । ११ को राशिपविचय । ११ होरा । ११ होरा । १६ होरा । १६ देश प्राचीन देष्काण । १६ (क) प्राचीन देष्काण । १६ तकाण । १६ (क) प्राचीन देष्काण । १६ तकाण । १६ (क) प्राचीन देष्काण । १६ (क) प्राचीन देष्काण । १६ तकाण । १६ (क) प्राचीन देष्काण । १६ (क)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | ३५ २२ चरखण्ड ६७                  |
| १० (क) (ख) केंमिनी-दृष्टि। ३९ २४ मुंगेर राशिमान। ७१ (ग) २५ कालपुरुष। ४२ ११ कालपुरुष। ४२ ११ (क) राशिपश्चिय। ४२ २५ (क) दरभंगा, मृज्जफरपुर। ७३ २६ लग्नमारिणी। ८२ २३ देता। ४५ १३ द्वेदकाण। ४६ २३ (क) २७ (ख) देता २ की कुण्डली-१४ नवांश। ४९ (ग) लिखन-जैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                            |                                  |
| (स्व) किमनी-दृष्टि। ३९ २४ मुगेर राशिमान। ७१ ११ कालपुरुष। ४२ ११ कालपुरुष। ४२ ११ (क) राशिपित्वय। ४२ १२ होरा। ४५ १३ द्वेदकाण। ४६ १३ (क) प्राचीन द्वेदकाण ४६ १३ (क) प्राचीन द्वेदकाण ४६ १४ नवांश। ४९ (ग) लिखन-जैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १० दृष्टि                    | ३८   २३ (क) 🔓 मुगेर चरखण्ड ७०    |
| (ग) ) ११ कालपुरुष । ४२ ११ (क) राशिपित्वय । ४२ १२ होरा । ४२ होरा । ४६ हे देकाण । १३ (क) प्राचीन देकाण १४ (क) प्राचीन देकाण ४६ (क) प्राचीन देकाण ४६ (व) देश २ की कुण्डली- १४ नवांश । ४९ (ग) लिवन-शैली ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | )                                |
| ११ कालपुरुष । ४२<br>११ (क) राशिपश्चिय । ४३<br>१२ होरा । ४५<br>१३ द्वेदकाण । ४६<br>१३ (क) प्राचीन द्वेदकाण ४६<br>१४ तवांश । ४९<br>१४ तवांश । १४ तवांश । १४ तवांश । १४ तवांश ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 / N                        | ,                                |
| ११ (क) राशिपशिचय।     ४३       १२ होरा।     ४५       १३ द्वेटकाण।     ४६       १३ (क) प्राचीन द्वेटकाण     ४६       १४ नवांश।     ४९       १४ नवांश।     ४९       (ग)     लेखन-शैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | २५ गया-राशिमान। ७२               |
| १२ होरा। ४५ (२६ लग्न्सारणा। ८२<br>१३ द्रेटकाण। ४६ (२७ ) ८५-८७<br>१३ (क) प्राचीन द्रेटकाण ४६ (व) देश २ की कुण्डली-<br>१४ नवांश। ४९ (ग) लिखन-शैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                            | । २५ (क) दरमगा, मञ्जूषारपुरा ७३  |
| १३ द्वेदकाण। ४६ २७ ८५-८७<br>१३ (क) प्राचीन द्वेदकाण ४६ (ख) देश २ की कुण्डली-<br>१४ नवांश। ४९ (ग) लेखन-शैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ` ,                          | । २६ लग्नमारणा ।                 |
| १३ (क) प्राचीन देष्काण ४६ (क) - देश २ की कुण्डली-<br>१४ नवांश। ४९ (ग) लेखन-शैली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 39                               |
| १४ नवांश। ४९ (ग) लिखन-दौली।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                            | ्ट्र २ <b>७ (क)</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | ुँ (ख) } देश २ की कुण्डली-       |
| १५ अपराया ५१ (घ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५ आवसारा ।                  | ४८। (घ)                          |

| २८ दशम-लग्न-विधि। ९० २९ दशम-लग्न-सारिणी। ९६ ४० पताकी चक्र २०५ ४० पताकी चक्र २०५ ४० पताकी चक्र २०५ ४० (क) वेध पताकी २०५ ४० (क) वेध पताकी २०५ ४० (क) गुलिक। ११३ ३१ (क) गुलिक ध्रुवाङ्क। ११३ ३१ (ख) मान्दि ध्रुवाङ्क। ११५ ३२ दिन-यामार्थ। ११९ ३२ रात्र-यामार्थ। ११९ ३३ रात्र-यामार्थ। ११९ ३३ रात्र-यामार्थ। ११९ ३३ रात्र-यामार्थ। १२० ४० (क) दिन-दण्डाधिपति। ११९ ३३ रात्र-यामार्थ। १२० ३३ रात्र-यामार्थ। १२० ३२ रात्र-यामार्थ। १२० ३२ रात्र-यामार्थ। १२० ३२ रात्र-यामार्थ। १२० ३२ रात्र-यामार्थ।         | ठ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ३० (क)       भाव-कुण्डली।       १००         ३१ गुलिक।       ११३         ३१ (क) गुलिक ध्रुवाङ्क।       ११३         ३१ (ख) मान्दि ध्रुवाङ्क।       ११३         ३१ (ख) मान्दि ध्रुवाङ्क।       ११५         ३२ (क) मान्दि ध्रुवाङ्क।       ११५         ३२ (क) विष पताकी       २०००         ४० (ग)       विन मासादि निर्णय २०००         ४१ जैमिनि अनुसार आयु-कक्षा       ४०००         ३२ (क) विन-वण्डाधिपति।       ११९         ३३ ग्रहानुसार शारीरिक धातु       १०००         ३३ रात्र-यामार्घ।       १२००० |    |
| ३१ (ख) मान्दि ध्रुवाङ्कः।       ११५       ४१ जैमिनि अनुसार आयु-कक्षा ४०८         ३२ दिन-यामार्घ।       ११९       ४२ जन्म-महादशा अनुसार अरिष्ट ४२०         ३२ (क) दिन-दण्डाधिपति।       ११९       ४३ ग्रहानुसार शारीरिक धातु         ३३ रात्र-यामार्घ।       १२०       इत्यादि       ४३                                                                                                                                                                                                                | ሪ  |
| २३ राजि-यामाघ । १२०   इत्यादि ४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| ३४ सप्तशलाका। १२२<br>३४ सप्तशलाका। १२२<br>३५ महादशा के नक्षत्र। १२४ अवयव ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8  |
| ३६ अन्तरदशा।       १२८       ४५ अष्टमस्थ ग्रहानुसार मृत्युरोग ४५६         ३६ (क)       सौरवर्ष अनुसार दशा एवं अन्तर दशा १३२       ४६ लग्न से २२ वां द्रेष्काण अनुसार मृत्यु ४५         ४७ अष्टकवर्ग रेखा       ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (८ |
| ३७ दृष्टि १५०<br>३८ इष्टदण्ड शोधन-विधि १६१<br>३९ ३९ के द्वेष्काणानुसार अंग<br>३९ (क) निरूपण १८१ ५० एकाधिपत्य-शोधन-विधि ४८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |

# द्वितीय भाग

# तृतीय प्रवाह

# (व्यावहारिक प्रवाह)

| धारा | विषय                              | पृष्ठ      | धारा विष          | य पृष्ठ            |
|------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
|      | अध्याय २४                         |            | २४१ चन्द्रमा      | ¥ <del>\$</del> \$ |
|      | _                                 |            | २५२ मञ्जल         | ४६६                |
| २३७  | अष्टक वर्गानुसार फल               | ४९८        | २४३ बुध           | ४७४                |
| २३८  | सूर्य्याष्टक वर्गानुसार फल        | ४००        | २५४ बृहस्पति      | ሂሩዕ                |
| २३६  | चन्द्राष्टक वर्गानुसार फल         | ४०१        | २४४ शुक           | ሂሩ४                |
| २४०  | मङ्गलाष्टक वर्गानुसार फल          | きっと        | २५६ शनि           | ४८६                |
| २४१  | बुधाष्टक वर्गानुसार फल            | ४०६        | २५७ राहु          | χEϡ                |
| २४२  | बृहस्पति-अष्टक-बर्ग फल            | ४०७        | २४८ केतु          | ७३४                |
| २४३  | शुक्राष्टक-वर्ग-फल                | ४१०        |                   |                    |
| २४४  | शन्यष्टक-वर्ग-फल                  | ५११        | भिन्न-भिन्न राशिक | त प्रहों का फल     |
| २४४  | सर्वाष्टक-वर्ग-फल                 | ५१४        |                   | •                  |
| २४६  | विकोणादि शोधनान्तर फल             |            | २४६ सूर्यं        | ६००                |
|      | विधि                              | ४२४        | २६० चन्द्रमा      | ६०१                |
| २४७  | लग्नाष्टक वर्ग                    | प्र२६      | २६१ मङ्गल         | ६१३                |
| २४८  | अष्टक वर्गानुसार गोचरफल           | <b>433</b> | २६२ बुध           | ६१६                |
|      |                                   |            | २६३ बृहस्पति      | ६१५                |
|      | मध्याय २४                         |            | २६४ मुक           | ६१८                |
|      | J                                 |            | २६५ शनि           | ६५९                |
| 388  | द्वादश जन्मलग्न फल                | 3 F X      |                   |                    |
|      |                                   |            | प्रस्वेक मान के स | रामी अन्यमायनत     |
| प्रह | ॉ की भा <del>वस्थिति अनुसार</del> | <b>5</b> 6 |                   |                    |
|      | •                                 |            | २६६ लग्नाधिपति    | <b>६२</b> 9        |
| २५०  | सूर्यं                            | ४४७        | २६७ द्वितीयाधिपति | <b>६</b> २२        |

| धारा | विषय                           | पृष्ठ | धारा         | विषय                      | षृष्ठ        |
|------|--------------------------------|-------|--------------|---------------------------|--------------|
| २६८  | तृतीयाधिपति                    | ६२४   | २ <b>८</b>   | वश्वमहापुरुष योग          | ६८८          |
| २६६  | चतुर्थाधिपति                   | ६२६   | २६०          | आकृति योग                 | ६६०          |
| २७०  | पश्चमाधिपति                    | ६२=   | २६१          | आश्रय योग                 | ६९४          |
| २७१  | षष्ठाधिपति                     | ६२६   | २६२          | दल योग                    | ६६४          |
| २७२  | सप्तमाधिपति                    | ६३१   | २६३          | संख्या योग                | ₹ <b>€</b> X |
|      | (२)                            |       |              | २७                        |              |
| २७३  | अष्टमाधिपति                    | ६३३   |              |                           |              |
|      | <b>नव</b> माधिपति              | ६३४   |              | राज-भंग योग               | ६६६          |
|      | दशमाधिपति                      | ६३६   |              | रेका योग                  | <b>33</b> 3  |
|      | एकादशाधिपति                    | ६३८   |              | दरिद्व योग                | 900          |
|      | द्वादशाधिपति                   | 383   | २६७          | प्रेप्य योग               | ६०९          |
|      | कतिपय भावेशों के सम्बन्ध       |       |              |                           |              |
|      | फल                             | ६४१   |              | अध्याय २८                 |              |
| २७६  | प्राणप्रद फल                   | ६४४   |              |                           |              |
| २८०  | गुलिक फल                       | ६४४   | २ <b>६</b> ८ | रोग अर्थात् शारीरिक क्लेश | ७०५          |
|      | भिन्न-भिन्न नक्षत्रों में जन्म | •     |              | मस्तिष्क रोग              | ७०५          |
|      | होने का फल                     | ६४७   | ३००          | नेत्र रोग                 | ७०६          |
|      |                                |       | ३०१          | कर्ण रोग                  | ७१६          |
|      | २६                             |       | ३०२          | दन्त रोग                  | ७१७          |
|      |                                |       | ३०३          | नासिका रोग                | ७१८          |
|      | आर्व ग्रन्थानुसार कतिपव वे     | ग     | ४०६          | ं मूक रोक                 | ७१८          |
|      |                                |       | ХοĘ          | , कण्ठ रोग                | 390          |
| २८२  | योग नियम                       | ६५३   | ३०६          | वक्षस्थल रोग              | 390          |
| २८३  | राज अर्थात् भाग्य योग          |       | ३०७          | उदर रोग                   | ७२४          |
|      | एवं सुख योग                    | ६५४   | ३०६          | जननेन्द्रय रोग एवं        |              |
| २८४  | र खुनफाआदि योग                 | ६=१   |              | गुदा रोम                  | ७२६          |
|      | विज्ञिबादि योग                 | ६८३   | 3∘€          | कुष्ठ रोग                 | ७३१          |
|      | . शुभयोगादि                    | ६८४   | ३ <b>९</b> ० | चेचक भीर व्रथ             | ७३५          |
|      | अधमादि योग                     | ६८६   | ३११          | चर्म रोग                  | ХFe          |
| २८६  | मालिका योग                     | ६८६   | 393          | बात पित्तादि जनित रोग     | ७३७          |

| धारा                                                         | विषय                                                                                                                                                        | पृष्ठ                                   | धारा   | निषय पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३१३ अ                                                        | क् वैकल्य (गठिया,                                                                                                                                           |                                         |        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ल<br>३१४ ज<br>३१५ भू<br>३१६ क                                | कवा, लंबड़ा इत्यादि)                                                                                                                                        | 985<br>985<br>985<br>985<br>985         |        | बहाँ के अन्तरदक्षा कल<br>दक्षा अन्तरदक्षा फल अनुमान ८२३<br>प्रथम नियम :—भिन्न-भिन्न<br>भावेकों के स्वामी अपनी-                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | अध्याय २६                                                                                                                                                   |                                         |        | अपनी महादशा में अन्य<br>ग्रहों की अन्तरदक्षा में                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३२० तुर<br>३२१ चर<br>३२२ पां<br>३२३ मह<br>३२४ अन             | वस्था तीय प्रकार अवस्था तीय प्रकार अवस्था तुर्थ प्रकार अवस्था चवें प्रकार की अवस्था अध्याय ३० हादशा फल त्य प्रकार से महादशा न का विचार हां की स्थिति अनुसार | 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 3 15 W | क्या फल देते हैं ६२५  हितीय नियम:—दशानाय के  भिन्न-भिन्न भावों में रहने के अनुसार अन्तरदशा फल ६२६ तृतीय नियम :—नगन से अन्तर दशा के कतिपय स्थिति के अनुसार फल ६४९ चतुर्यं नियम :—दशा नाथ से अन्तरदशेश का स्थाना- नुसार फल ६४९ पश्चम नियम :—अवस्था हारा फल ६४४  षठ्ठ नियम : भिन्न-भिन्न महादशा में अन्तरदशा-फल ६४५ |
| ३२६ चन<br>३२७ मप्<br>३२८ राह्<br>३२ <b>६ बृ</b> ह<br>३३० शरि | र्य महादशा फल द्रमा महादशा फल क्रल महादशा फल प्रमहादशा फल स्पति महादशा फल महादशा फल महादशा फल                                                               | 99 & 9 & 9 & 9 & 9 & 9 & 9 & 9 & 9 & 9  | ३४२    | सप्तम नियम : फुटकर विधि ६५४ अष्टम नियम फल विकाश समय ६५६ अध्याय ३२                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३३२ केंतु                                                    | पहादशाफल<br>महादशा फल                                                                                                                                       | = 9 €<br>= 9 ७                          | ३४३    | गोचर किसे कहते हैं ८६०                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ःश्वारा | विषय                            | वृष्ठ       | धारा         | विषय                                             | पृष्ठ       |
|---------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|
|         | गोचर फल<br>गोचर-झनि का विज्ञेष- | <b>८६</b> 9 | ३४१          | किन-किन कार्यों के खिये<br>कौन-कीन तिबि नक्षवादि |             |
| , ,     | नियम                            | 58          |              | विहित हैं                                        | 555         |
| 376     | गोचर के कतिपय नियम              | <b>৯</b> ৩৭ | <b>३ १</b> २ |                                                  | <b>58</b> 7 |
|         | बरिष्ट-कारी गोचर फल             | ६७३         |              | लड़ाई (मुकद्दमा)                                 | 589         |
|         | गोचर कुण्डली बनाने की           |             | 348          |                                                  | 809         |
|         | विधि                            | <b>८७</b> ४ |              | विवाह                                            | ६०२         |
|         |                                 |             |              | वास्तु प्रकरण                                    | १०६         |
|         | H.                              |             |              | -                                                |             |
|         | <b>✓</b>                        |             |              | ₹¥                                               |             |
| 386     | मुहूर्स                         | 505         |              |                                                  |             |
| きだら     | मुहूर्त के कतिपय आवश्यक         |             | ३४७          | <b>गान्ति</b>                                    | ६१२         |
|         | नियम                            | 550         |              |                                                  |             |
|         |                                 | 44          | तूची         |                                                  |             |
| संख्या  | विषय                            | पृष्ठ       | संख्या       | विषय                                             | पृष्ठ       |
| ধ্ৰ     | सर्वाष्टक उदाहरण                | ५१४         | ५६           | तिथिनक्षत्रवार योग                               | <b>522</b>  |
| ५२      | सर्वाष्टक कुण्डली               | ४१६         |              | आनन्दादि योग                                     | 558         |
|         | (क) सर्वाष्टक कुण्डली           | ५१७         | ሂട           | दोषड़िया चक                                      | ८९४         |
|         | प्रस्ताराष्टक वर्ग              | ४३६         |              | पश्चस्वरा चक                                     | ८९८         |
|         | वेध चक                          | X3=         |              | वरकन्या वर्गादि                                  | 808         |
| ५५      | मंघांश                          | 909         |              | वर-कन्या गुण                                     | ६०४         |
|         | स्वरांक चक                      | ७५४         | ६२           | काकणी चक                                         | ७०३         |
|         |                                 | परि         | रशिष्ट       |                                                  |             |
| कुण्डर  | री नाम                          | वृष्ठ       | कुण्डल       | नी नाम                                           | पृष्ठ       |
| 9       | महाराजा हरिश्चन्द्र             | ६२४         | ş            | श्री रामचन्द्र जी                                | ६२४         |
| २       | लंकापति रावण                    | ६२४         | ¥            | श्रीभरत जी                                       | ६२६         |

| कुण्डली  | नाम                         | ृष्ठ        | कुण्डस     | री नाम                                      | पृष्ठ       |
|----------|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|-------------|
| ¥        | श्री कृष्ण जी               | ६२७         | ₹€         | महाराजाधिराज सर                             |             |
| Ę        | पैगम्बर मोहम्मद साहब        | ६२८         |            | रामेश्वरसिंह                                | ६६४         |
| 9        | <b>बादिगुरुशंकराचार्य</b>   | <b>३</b> २३ |            | पंडित मदन मोहन मालबीय                       |             |
| 5        | रामानुजाचार्य               | ६३२         |            | महारानी साहेब (इन्दौर)                      | <b>१</b> ६= |
| 3        | श्रीवल्लभाषार्य             | 383         |            | स्वामी विवेकानन्द                           | ६६=         |
| 90       | चैतन्य महाप्रभु             | 353         |            | महाराजा चामराज उदयार                        | ६७२         |
| 99       | महाराज छत्रसास              | 680         |            | सर आशुतोष मुखर्जी                           | ४७३         |
| 92       | हैदरअली सुलतान (मैसूर)      | £83         |            | रा० सूर्य्यप्रसाद वकील                      | ४७३         |
| 93       | टीपू सुलतान                 | १४४         |            | श्रीमती महारानी मैसूर                       | १७३         |
| 98       | राजा वीरराज                 | KX3         |            | सर गणेशदत्त सिंह मिनिस्टर                   |             |
| 94       | महाराजा राम बर्म्मा         | ६४६         |            | श्री भगवान दास (बनारस)                      | ९७९         |
| १६       | ईश्वरचन्द्र विद्यासागर      | ६४६         | 3 €        | श्री मोहनदास कर्मचन्द                       |             |
| 90       | रामकृष्ण परमहंस             | ७४३         | <b>V</b> . | गांधी                                       | 303         |
| 9=       | पञ्चानन भट्टाचार्य          | 383         |            | देशवन्धु चित्तरंजन दास                      | 8=£         |
| 39       | राय बहादुर बिक्कमचन्द्र     |             |            | सैयद हसन इमाम बैरिस्टर                      | €= <b>€</b> |
|          | चटर्जी                      | 0 X 3       |            | पंडित रमावल्लभ मिश्र<br>श्रीयुत अरविन्द घोष | 859<br>855  |
| २०       | श्रीयुत केशवचन्द्र सेन      | EXZ         |            | स्वामी रामतीर्थं परमहंस                     | 323         |
|          | श्री सीताराम                | EX3         |            | पंडित रामावतार शर्मा                        | 833         |
| २२       | श्री शिवकुमार शास्त्री      |             |            | डाक्टर सुरेन्द्रमोहन गुप्ता                 |             |
|          | (काशी)                      | EXX         | - (        | (मुंगेर)                                    | ££¥         |
| २३       | बाबू श्यामाचरण डिप्टी-      |             | ४७         | बिहार रत्न बाबू राजेन्द्र                   |             |
|          | मजिस्ट्रेट                  | ६५६         |            | प्रसाद                                      | ३३३         |
| २४       | सर प्रभुनारायण सिंह         |             | 65         | बा० श्रीकृष्ण सिंह                          | 233         |
| `.       | (काशीनरेश)                  | ९५७         | 85         | (क) टी॰एन० बनर्जी                           | 9000        |
| <b>२</b> | श्री सूर्यं नारायण राव      | 3 x 3       | 38         | पण्डित जवाहरलाल नेहरू                       | २००१        |
|          | लोकमान्य बालगंगाधर          | - , ,       | ४०         | राजा बहादुर हरिहरप्रसाद                     |             |
| ` `      | • •                         | 06.         |            | नारायण सिंह                                 | 9००२        |
|          | तिलक                        | ६६०         | ধ্ৰ        | राय बहादुर चण्डीप्रसाद                      |             |
| २७       | महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी |             |            | मिश्च .                                     | १००५        |
|          | (दरभंगा)                    | ६६२         |            | ** '                                        | 9005        |
| २८       | श्री नरसिंह भारती           |             | પ્રક       | बाबू हरिहर प्रसाद सिंह                      | _           |
|          | (जगत् गुरु)                 | ६६४         |            | (माउर)                                      | 9003        |

| कुण्डली | नाम                         | वृष्ठ        | कुण्डली    | नाम                       | des     |
|---------|-----------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------|
| ሂሄ      | राय साहेब बा० रासधारी       |              | ७५ ३       | गर् गौरीशंकर सिंह         | १०२६    |
|         | सिंह                        | 9090         | ७६ ३       | बाबू रचुनन्दन प्रसाद सिंह | १०२६    |
| ሂሂ      | बाबू सिबेणी प्रसाद सिंह     |              | ७७         | बाबू गोपाल नारायण सिंह    | १०२७    |
|         | (मंद्यील)                   | 9099         | ७८         | बाबू रामप्रसन्न सिंह      | १०२८    |
| ४६      | बाबू गया प्रसाद सिंह        |              |            | बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह   | १०२६    |
|         | (माउर)                      | १०१२         |            | (क) बाबू केदारनाथ सिंह    | 9०३०    |
| ४७      | रायबहादुर बा॰ द्वारका       |              |            | (ख) बाबू आसी सिंह         | 9039    |
|         | नाथ सिंह                    | १०१२         |            | बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह | 9032    |
| ধূত     | (क) बाबू बलदेव सहाय         |              | <b>59</b>  | एक महिला                  | 9०३२    |
|         | मोखतार                      | १०१३         |            | बाबू राधेश्याम सिंह       | 9033    |
| ሂና      | बाबू गुरुज्योति सहाय        | १०१४         |            | एक स्वर्गीय महिला         | १०३४    |
| ४६      | शिवनन्दन बाबू सदराला        | १०१४         | <b>5</b> 8 | बाबू उमाशंकर सिंह         | १०३४    |
| ६०      | बाबू गंगाप्रसाद सिंह मघड़ा  | १०१५         | =8         | (क) बाबू माणिकधन          |         |
| ६१      | बाबू अम्बिका प्रसाद सिंह    | १०१६         | ;          | बैनर्जी                   | १०३४    |
| ६२      | बाबू सियाराम सिंह           | १०१६         | 5 X        | वाबू शिवशंकर सिंह         | ३६०१    |
| ६३      | बाबू प्रसिद्ध सिंह          | १०१७         | <b>८</b> ६ | बाब् गिरिजाशंकर मिह       | १०३६    |
|         | बाबू हरवंश प्रसाद सिंह      | १०१८         | হও ই       | बाबू ठाकुरप्रसाद सिंह     | ७६०१    |
|         | -: <del>-</del>             | १०१९         | 55         | श्री विश्वेश्वरानन्द जी   | १०३८    |
|         | बाब् भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह |              | 58         | बाबू शिवज्ञंकर सिंह       |         |
|         | बाबू सूरदास बलदेव सिंह      | १०२०         |            | (माउर)                    | 350P    |
|         | बाबू मुरलीधर                | १०२१         | 60         | बाबू कात्यायनी शंकर मिह   | 3 ¢ 0 P |
|         | स्वामी विश्वेश्वरानन्द      | <b>9</b> 022 | 69         | बाबू मदनप्रसाद सिंह       | 9080    |
|         | एक महिला                    | १०२२         | ६२         | बाबू शिवचन्द्र            | १०४१    |
| 99      | रायबहादुर वाल्मीकि          |              | €₹         | कुमार देवनारायण सिंह      | १०४१ -  |
|         | प्रसाद सिंह                 | 9023         | ६४ ।       | एक बालिका                 | १०४२    |
|         |                             | १०२४         | E X T      | र्क बालक (तेउम)           | १०४३    |
|         | बाबू कृष्णबलदेब प्र० मिह    | 8008         | १६ र       | उदाहरण कुण्डली            | 9088    |
| 36      |                             | 402X         |            |                           |         |
|         | परिशिष्ट १: ग्रन्थकार परिचय | Ī            |            |                           | १०६१    |
|         | परिशिष्ट २: भारत-गौरव       |              |            |                           | १०६७    |
|         |                             |              |            |                           | - •     |

#### श्रीगणेशाय नमः



# ज्यातिष रत्नाकर

ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव

यद्भद्रन्तन्न आसुव (यजुः ३० ४० मं ३)

येनेदम्भृतम्भवनम्भविष्य्यत्परिष्टहीतम् मृतेन सर्व्वम् । येन यज्ञस्तायते सप्पृहोता तन्न्मेमनः

शिव संङ्गल्प्यमस्तु ॥ (यजुः ३४ व०ः मं ४)

जिनके वाम पास में शोभित कल्याणी शंकरी ललाम।
गोद मोद बरसावें हॉक्त बालक्ष्य गणपित अभिराम।।
परम पूज्य उस इच्ट देव को करता में कर जोरि प्रणाम।
शूलपाणि शंकर औदर हर वन्दनीय गुज-गौरव-धाम।।
जिसके जटाजूट से निःसृत पिततपावनी निर्मल बङ्ग।
कर की उमक-ध्वनि से निर्गित पाजिनीय व्याकरण तरंग।।
धवल अचल कैलाश शिखर पर निर्मल शुग्न शिला आसीन।
अंग भुजंग बाल शिशा शेखर तीन लोक जिनके आधीन।।

बही त्रिलोकीनाय करेंगे आशा पूरित देकर ज्ञान।
करता हूँ आरम्भ प्रत्य यह उनके चरणों का धर ध्यान।।
मंगलमय गणनाय करेंगे मेरी तुच्छ बुद्धि बल दान।
उनकी कृपा लेखनी में भी भर आवेगी नूतन जान।।
जिनके चारों ओर प्रहादिक करें ग्रमण नक्षत्र निदान।
वहीं करेंगे मंगल प्रतिपृक्ष प्रहमण भी देंगे वरदान।।
ज्योतिष शास्त्र अगाध सिन्धु की नौका हो यह प्रन्य प्रधान।
पावेगा सम्मान जगत् में अपनाकेंचे वर विद्वान।।

में अपने इष्टरेंच साझाल कल्याण स्वरूप, जिनके बामाझ में अर्द्धांगिनी हिमाचल मुता अपनी गोद में बैठाए हुए मंगलमय प्रथम पूजनीय श्री गणेशजी की बालकी झा से प्रसन्न हो रही हैं, एवं अपने स्वामी के प्रति आह्लाद से प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, तथा च धवल शिखर कैलास पर्वत पर विराजमान हैं, जिस महाप्रमु शहर की जटा से सहस्र धाराविभक्त पतितपावनी गंगा निःशत होकर सांसारिक जीवों का उद्धार करती हुई रजाकर समुद्र को श्रोमित कर रही हैं, एवं जिस महाप्रमु शंकर की उमक्ष्यनि से पाणिनीय व्याकरण तथा चतुर्दशिवद्या आविभूत हुई, उसी महाप्रमु के चारों और समस्त नस्त्र एवं प्रहादिगण रात्रिहिंबा अमण करते हुए मानो परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे समस्त बाब्लित फल देनेवाले शंकर को पुनः पुनः नतमस्तक होता हुआ में इस प्रंथ को आरम्भ करता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि भी गणेशजी मेरी बुद्धि में तीव्रता, लेखनी में सफलता और प्रंथ में सरलता प्रदान करेंगे और इसते हुए महान क्योतिव-शास्त्र के लिए, इस छोटी-सी पुस्तक को नौका रूप बनावेंगे। नवप्रहादिकों की कृपा तो मुक पर अवस्य होगी ही, क्योंकि क्योतिव-शास्त्र तो मानो उनके शासन की गाथा मात्र है।

सूर्यान्त्रवन्ति भूतानि सूर्येश पालितानि तु । सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽमेवच ॥ (सर्योपनिषद्)

# प्रथम प्रवाह

इस प्रवाह में ज्योतिष शास्त्र की प्रारम्भिक बातें एवं साधारण परन्तु उपयोगी गणित, जिसकी आवश्यकता फलित ज्योतिष के लिये अनिवार्य्य है, वर्णित हैं।

#### अध्याय १

था—१ प्रिय पाठकगण ! ज्योतिष के मुख्य दो विमाण हैं। एक गणित और दूसरा फिलत । गणित और फिलत में परस्पर वही सम्बन्ध है जो भाषा और व्याकरण का । अतएव फिलत ज्योतिष में सुबोध होने के लिये गणित विमाण का भी ज्ञान होना अत्यावश्यक है। यह इतना विस्तार, इतना गूढ़ और इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर पूर्णक्रोण लिखना इस छोटी-सी पुस्तक में कांठन ही नहीं बिल्क असम्भव है। सुतरां इस प्रथम प्रवाह में गणित विभाग के उन्हीं साधारण विषयों को सरल रूप में किखा गया है जो फिलत विभाग के जानने के लिए परमावश्यक है। तथा इस भाग के लिखने में सर्वेश यही लक्ष्य रहेगा कि यदि पाठकगण, गणित के त्रयराधिक तक के जानने वाले होंगे ती इस प्रवाह के गणित को समझने में तिनक भी कठिनाई न होगी।

हमारे भारतवर्ष के प्राचीन महिष्गण वल्कल वस्त्र पहन, कन्दमूलि बा, खंगल और पहाड़ की गुफाओं में निवास कर, आनन्दपूर्वक रात्रिदिवा ईश्वरप्रेम में मन्न हो, सदा आत्मोन्नति में सांसारिक सुखों को तृणवत् समझते हुए, अपना समय व्यतीत किया करते थे। वे महिष्गण निःस्वार्थ होकर सार्वजनिक उन्नति और उपकारार्थ सांस्थ, मीमांसा, ज्योतिष आदि विषयों पर कभी-कभी अपना विचार प्रगट किया करते थे। यदि ध्यान देकर देखेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन महिष्यों ने अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म समय का अनुमान किया था और उसी दैव-बल से भूत, भविष्य एवं बत्तंमान समय के विराट रूप का भी उन्हें ज्ञान था।

#### भारतवर्ष में समय का ज्ञान

भा—२ लिखा है कि कोमलातिकोमल कमल दल में एक तीक्ष्ण सुई के भेदन में जितना समय लगता है, उसका नाम त्रुटिं है। ऐसे १०० एक सौ त्रुटियों का एक 'लब' और ३० तीस 'लब' का एक 'निमेष' होता है। २७ सत्ताइस निमेष का एक 'गुरु अक्षर', १० दश गुर्वीक्षर का एक 'प्राण' और छः प्राण की एक 'विषटिका' होती है। ६० साठ

विषटिका की एक 'षटिका' अर्थात् 'दण्ड' और ६० साठ दंड का एक 'दिनरात'। तात्पर्य यह कि एक रातदिन में १७४९६०००००० 'त्रुटियां' होती हैं। अंग्रेजी हिसाव के अनुसार ८६४०० सेकेण्ड एक दिनरात में होते हैं।

दूसरी रीति से समय का अनुमान, महर्षियों ने यों भी किया है :---

 ६० तत्परस
 =
 १ परस

 ६० परस
 =
 १ बिलिप्ता

 ६० विलिप्ता
 =
 १ लिप्ता

 ६० लिप्ता
 =
 १ विघटिका

 ६० विघटिका
 =
 १ विनरात

अर्थात् एक दिनरात्रि में ४६६५६००००० तत्परस होते हैं। इस कारण १ सेकेंड में ५४००० तत्परस हुए।

यह तो समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का अनुमान हुआ। अब महर्पियों के काल सम्बन्धी ज्ञान का विशाल रूप नीचे दिग्दिशत किया जाता है जिसे देखकर मनुष्य की साधारण बुद्धि अवस्य ही चकरा जाती है।

सतयुग के वर्ष प्रमाण तक पृथ्वी, जल अन्तर्गत प्रति मन्वन्तर के पूर्व और पर रहती है। इस कारण १४ मन्वन्तर में :---

१७२८००० × १५ = २५९२००००

करुप = ४३२०००००० वर्ष सद्धा का एक दिनरात = ४३२०००० (महायुग) × १००० = ४३२०००००० वर्ष चूँकि ब्रह्मा की बायु अपने वर्ष से १०० वर्ष है, इस कारण ब्रह्मा की बायु सौवर्षमें == ४३

= १५५५२०००००००० वर्ष

प्रिय पाठक गण ! आप लोग समझ लें कि कन्दराओं में निवास करनेवाले उन नि:स्वार्य तपस्वियों ने क्या कोई गप की बातें बतलायी थीं ? या अपनी दिव्यदृष्टि से छनी छनाई बातें लोकोपकारार्थ प्रकाशित की हैं।

प्रायः सभी भारतीय हिन्दुओं के यहाँ यज्ञादि धर्म कार्य के आरम्भ में संकल्प करने की प्रणाली है। संकल्प का साधारण अभिप्राय यही है कि अमुक यज्ञादि करने की प्रतिज्ञा, अमुक मनुष्य अमुक समय में करता है।

संकल्प में समय-पठन की रीति यह है:—ॐ तत्सत् ब्रह्मणो द्वितीये परार्खे, श्री श्वेत वाराहकत्पे, वैवस्वत् मन्वन्तरे, ऽष्या—विशति तमे युगे, किल्युने, किल्युवन वरणे इत्यादि। अर्थात् मैं अमुक शुभ कार्य का कर्त्ता सत्ब्रह्म के दूसरे पहर में, श्वेत वाराह नामक कल्प में, वैवस्वत् मन्वन्तर के अट्ठाईसवें युग में, किल के पहले वरण में इत्यादि इत्यादि, अपने कार्यारम्भ का संकल्प करता हैं।

चौदह मन्वन्तर होते हैं, जिनमें बैबस्वत् नामक मन्वन्तर सातवा मन्वन्तर बीत रहा है। इसलिये छः मन्वन्तर बीत चुके और एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता है, जिनमें से २७ महायुग बीत चुके। २८ वें महायुग के तीन युग अर्थात् सतयुग, द्वापर बौर त्रेता के बीत जाने पर कलियुग के प्रथम चरण में संकल्प करता हूँ।

उपर्युक्त बातों से संकल्प का वर्ष, कल्प के आरम्म से इस प्रकार मालूम हो जायगा :— बिना प्रलयकाल के मन्वन्तर का प्रमाण ३०६७२०००० वर्ष ऊपर लिखा जा चुका है।

- (१) इसको ६ से गुणा करने पर मन्वन्तर = १८४०३२०००० वर्ष (क्योंकि क्वेतवाराह कल्प के ६ मन्वन्तर बीत कर सातर्वा बैवस्वत नामक मन्वन्तर बीत रहा है)।
  - (२) प्रलय-काल १७२८००० वर्ष का होता है। ६ कल्प बीत कर ७ वें कल्प के आरम्भ के पूर्व, सात प्रलय बीत चुके। इस हेतु १७२८०००×७ =

च १२०९६००० **व**र्ष

इसलिए १८५२४१६००० वर्ष के पश्चात् वैवश्वत् मन्वन्तर जारंभ हुजा।

(३) एक मन्यन्तर ७१ महायुग का होता है। जिसके २७ महायुग बीत चुके हैं। एक महायुग ४३२०००० वर्ष का होता है। २७ महायुग बीत चुका है; इस कारण २७ से गुणा करने से

= ११६६४०००० वर्ष

योगफल

१९६९०५६००० वर्ष

इतने वर्ष अट्ठाईसवें महायुग के प्रारम्भ के पूर्व बीत चुके हैं।

(४) अब २८ वें युग के कलियुग का समय यह है। सतयुग का मान १७२८००० त्रेता का मान १२९६००० द्वापर का मान ८६४००० ये तीनों युग बीत चुके, इस कारण इन तीनों का योग।

३८८८००० वर्ष

(५) भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार को अक्लेपा नक्षत्र के व्यतिपाद योग में अर्द्धरात्रि समय कलियुग की उत्पत्ति हुई थी। सम्बत् १९८७ तथा शकाव्द १८५२ तदनुसार ईस्वी सन् १९३० तक कलिगत वर्ष :----सबों का योग फल

५०३१ वर्ष

१९७२९४९०३१ वर्ष ।

यही कल्प के आरम्भ से गतवर्ष निकला और ब्रह्म दिन हुआ।

 इसी रीति के गणित के इन युक्तियों से भारतवर्ष के महर्षियों ने सुष्टि के आदि से विकमाव्य सम्बत् १९८७ के पूर्व तक पृथ्वी की आयु १९५५८८५०३१ वर्ष की बतलायी है। प्रिय पाठकगण, आजकल के भूगर्भ-विद्यादि के जाननेवाले, पृथ्वी की बायु केवल अनुमान से लगभग इतने ही वर्ष बतलाते हैं। २२ मार्च १९२० को पटना में श्रीयुत् प्रोफेसर सत्याचरण चटर्जी एम० ए० ने अपने व्याख्यान में, पृथ्वी की आयु १५००,०००,००० वर्ष बतलाया था। २ दिसम्बर १९३० के अमृत-वाजार पत्रिका में, सर त्रे॰ बेन्स (Sir J. Jeans) ने जो व्यास्थान केम्ब्रिज (Cambridge) में

"आश्चर्यजनक सृष्टि" (Mysterious Universe) पर विया था, उसका साराश्च प्रकाशित हुआ था। उनका कथन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को २०००,०००,००० वर्षे बीते हैं। (This led Sir James Jeans to a picture of the birth of the Solar system. This rare event of a collision took place some 2000,000,000 years ago.) क्या इस पर भी अन्य देशवासी इस देश के महर्षियों के मुँह पर आ सकते हैं? सूर्य-सिद्धान्त आदि प्रन्थों में अहरगण के गणित पर, सूर्य्यादि ग्रहों के स्पष्ट बनाने की रीति कैसी विलक्षण है! किस रीति और किस अनुमान से कोई गणितझ, भारतीय महर्षियों पर आक्षेप कर सकता है? अन्य देशवासी विद्वानों के प्रशंसा-पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्त्तमान सनय में लोग पार्श्वास्य विद्वानों के प्रशंसा-पत्र की नुझे आवश्यकता कहीं, क्योंकि वर्त्तमान सनय में लोग पार्श्वास्य विद्वानों के प्रशंसा-पत्र से ही अपने पूर्वजों के गौरव पर विश्वास करने की तैयार होते हैं। इसलिये "डाक्टर केड" के विचार का उल्लेख करनाउ चित समझा।

Dr. Keru observes:—"The trust worth in ess of the scientific Hindu Astronomers may, now a days, be considered to be above suspicion. The trustworthiness of the Ujjain list is not only exemplified by the fact that others of its dates admit of verifications but also in a striking manner by the information we get from Alburuni. This Arabian Astronomer gives precisely the same dates as Dr. Hunter's list eight centuries afterwards."

अभिप्राय इसका यह है कि उज्जैन में जितने लेख पाये गये हैं उन लेखों की शुद्धि, अरब देश के अलबेहनी नामक गणित-सिद्धान्तज्ञ ने भी भारतीय-गणित-सिद्धान्त को ही शुद्ध बतलाया है। और अलबेहनी के ८०० वर्ष पश्चात् डा० हन्टर साहब ने भी वहीं बात बतलाई। अतएव डा० केरु का लिखना है कि हिन्दू गणितज्ञ वैज्ञानिक रीति से गणित करते थे। बड़े शोक की बात है कि जिस भारतवर्ष की सम्यता का सूर्य हजारों वर्ष पूर्व से ही देदीप्यमान था उस भारत के रहनेवाले हम लोग अभी अभाग्यवश और आलस्य में पड़ कर पश्चात्य सम्यता के पीछे बगटुट दौड़े चले जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि हमारी असंख्य पुस्तकें तथा विद्या-मण्डार जल गये और जो बच गये थे, उन्हें भी, दंभियों के हाथ में पड़ जाने के कारण, उनकी अयोग्य सन्तानों ने कीड़ों से चटवा डाला। और जो फिर भी शेष रह गये वे संस्कृत विद्या के लोप हो जाने से साधारण विद्यानों के समझ में ही नहीं आते। इस प्रकार हमारी विद्यायें नष्ट-भ्रष्ट हो गयीं। इस पुस्तक के वक्तव्य में इस भारतीय प्राचीन विद्या की रक्षाचें अपील की जा चुकी है; अतएब यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं।

#### सम्वतसर आदि के विषय में

बा—४ ईस्वी साल महापुरुष काइस्ट के जन्म से माना जाता है जिसका १९३० वाँ वर्ष व्यतीत हो रहा है। काइस्ट के जन्म के पूर्व किल के ३१०१ वर्ष वीत चुके थे। किलपुन का आरम्भ काइस्ट के जन्म के पूर्व ३१०२ वर्ष १८ वों फरवरी (18th February 3102 B. C.) की अर्द्ध-रात्रि समय माना गया है। उस समय सातों ग्रह मेष राश्चि ही में थे। ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति की सम्मावना आगे चल कर परिक्षिष्ट में ब्रीकृष्ण मनवान की कुंडली से बतलाया जायगा।

किल के आरम्म से बहुत समय के बाद और काइस्ट के जन्म से ५७ वर्ष पूर्व उज्जैन (मालब्य देश) में विक्रमादित्य नामक एक वहुत बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। स्कन्द-पुराण में लिखा है कि किल्युग के ३००० वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का एक बहुत प्रतापी राजा हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने अतुल पराक्रम से विदेशी शकों को नारत से खदेड़ दिया। इसी विजयोपलक्ष में इन्होंने अपना प्रसिद्ध विक्रम सम्वत् चलावा। ईस्वी साल में ५७ जोड़ने से विक्रम-सम्वत् बन जाता है। जैसे ई० १९३० में ५७ जोड़ने से १९८७ विक्रम सम्वत् हुआ। उत्तर भारत में प्रायः विक्रम सम्वन् का ही विशेष प्रयोग किया जाता है।

काइस्ट के जन्म से ७८ वर्ष बाद एक शालिवाहन नामक राजा बड़ा पराक्रमी हुआ। उसके समय से खालिवाहन-शकाब्द आरम्भ हुआ जिसको साधारण भागा में शका भी कहते हैं। इसका प्रचार दक्षिण भारत में विशेष है। ईस्वी साल से ७८ घटाने पर शकाब्द निकल आता है। जैसे ई० १९३० से ७८ घटा देने पर शेव १८५२ शकाब्द हुआ।

#### वार-क्म

णा—-५ इस बात को सभी जानते हैं कि अहोरात्रि दिनरात को कहते हैं और दिन साल होते हैं। पन्द्रह दिन का एक पक्ष और एक मास में दो पक्ष होते हैं। एक कृष्ण (बदि) दूसरा शुक्ल (सुदि)। बारह मास का एक वर्ष होता है। परन्तु यह जानने योग्य बात है कि वारों (दिनों) का कन रिववार के बाद सोमवार तथा सोमवार के बाद मानुक्तवार, (भीमवार) बुखवार आदि क्यों है। तात्पर्य यह कि रिवदार के बाद सोमवार ही वर्षों हुआ, दूसरा कोई वार क्यों न हुआ? हठात् यह जिखना पड़ता है कि इस बात के बत्तकाने का गौरव भारतवासियों को हो है और यह भी भली भीति पुष्ट होता है कि सम्यता के सूर्य का उदय तथा बुद्धि और जान का विकास सबसे प्रयन भारत ही में हुआ था। यूरपनिवासी भी सन्दे (Sunday) इत्यादि वारों का नाम इसी कम से बोक्छे

हैं। परन्तु उन लोगों ने यह नहीं बतलाया कि इस कम से सप्तग्रहों के नाम पर सात दिन क्यों माने गये।

सबसे दूरस्य ग्रह शनि है। उसकी दूरी ८८ करोड़ मील से कुछ ऊपर है। अतएव शनि की एक परिक्रमा १०७५९ दिनों में अर्थात् ३० वर्ष में होती है। शनि से कम दूरस्य बृहस्पति, यह ४८ करोड़ मील से कुछ और दूर है। इस कारण यह एक परिक्रमा ४३३२ दिनों में अर्थात् १२ बारह वर्ष में करता है। वृहस्पति से कम दूरी मंगल की है। इसकी दूरी १४ कोड़ मील से कुछ अधिक है। इसलिये मंगल को एक परिक्रमा करने में ६८६ दिन लगते हैं। मंगल से कम दूरी पृथ्वी की है, यह लगभग ९ करोड़ मील पर है। पर पृथ्वी को चलायमान नहीं मान कर सूर्य को चलायमान मानते हुए, यही स्थान मूर्य को दिया गया है। (ऐसा क्यों किया गया, इसका उल्लेख इस छोटी-सी पुस्तक में नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त सिद्धान्त ही मान लिया गया)। इससे कम दूर पर शुक्त है। इसकी दूरी ६ कोड़ मील से अधिक है। इस कारण शुक्त एक परिक्रमा २२४ दिन में करता है। शुक्र से भी कम दूरस्थ बुध है। यह ३।। साढ़े तीन करोड़ मील पर है, जिससे इसकी परिक्रमा ८७ दिन में होती है। सबसे निकटस्थ चन्द्रमा है। यह २।। ढाई लाख मील से कम वा कुछ अधिक है। अतः चन्द्रमा २७ दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त करता है।

यदि इन ग्रहों को उनके दूरवर्ती कम से लिखें तो वे इस कम से पड़ेंगे। शिन, बृह-स्पित, मंगल, सूर्य, शुक, बुव, चन्द्रमा। अहोरात्रि एक दिनरात को कहते हैं। अहो शब्द के 'हो' और रात्रि के 'रा' को मिलाने से साक्केतिक नाम 'होरा' पड़ा। एक अहोरात्रि के चौबीसवाँ भाग को होरा कहते हैं। मिलूम होता है कि अंग्रेजी "आवर" Hour शब्द की उत्पत्ति इसी होरा सब्द से हुई है)। सुतरां १ रातदिन में २४ होरा होते हैं। प्रलय के अन्त में सूर्य का उदय होता है और उसी के प्रकाश से पृथ्वी और समस्त तारागण में उच्च्यकता आती है। इस कारण जब सूर्य का उदय हुआ तो ऋषियों ने पहिला होरा सूर्य का माना और उसके बाद दूसरा होरा शुक्र का जो उससे समीपवर्ती ग्रह है। उतके बाद बुध का, क्योंकि सुक्र के बुब निकटस्थ है। इसी प्रकार चौबा होरा चन्द्रमा का, पाँचवां सनि का, छठा बृहस्यित का, सातवां मंगल का। पुनः आठवां रिव का, नवां जुक्र का, दसवां बुध का, ग्यारहवां चन्द्रमा का, बारहवां शिन का, तेरहवां बृहस्पित का, चौवहवां मंगल का, पन्द्रहवां सूर्य का, बीसवां बृहस्पित का, इक्कीसवां मंगल का, बाईसवां सूर्य का, तेईसवां सुक्र का और चौबीतवां या बन्तिम होरा बुब का हुआ। उसके बाद जब सूर्योदय हुआ तो। श्रक्ष होरा चन्द्रमा का हुआ। इस कारण ऋषियों ने सूर्यवार वा सूर्यवा तो। श्रक्ष होरा चन्द्रमा का हुआ। इस कारण ऋषियों ने सूर्यवार जब सूर्योदय हुआ तो। श्रक्ष होरा चन्द्रमा का हुआ। इस कारण ऋषियों ने सूर्यवार

के बार चन्द्रवार (सोमवार) नाम रक्खा। पुनः आप इसी कर्न से पहिला वं० से आरम्भ करें तो:—

| १चं०        | <b>२</b> श०   | <b>३५</b> ०      | ४ <b>मं</b> ० |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>५</b> ०  | ६ञु०          | <b>્ર</b> ્યું ૦ | ८चं०          |
| <b>६</b> झ० | १०५०          | ११मं०            | १२र०          |
| १३जु०       | १४बु०         | १४चं०            | १६श०          |
| १७इ०        | १८मं०         | १८८०             | २०য়ৢ०        |
| २१बु०       | <b>२२चं</b> ० | २३श०             | <b>২</b> ৪ছ০  |

और अब इसी चौबीसवाँ होरा पर सोमवार समाप्त हुआ। अतएव जब मंगल का होरा उसके बाद पढ़ा तो उस बार का नाम मंगलवार पढ़ा। यदि आप इसी रीति से गिनते जायेंगे तो मालून होगा कि मंगल से पहिला होरा प्रारम्भ करने पर चौबीसवाँ होरा चुक का होता है। इस कारण मंगल के बाद का दिन बुधवार हुआ क्योंकि चुक के बाद कम में बुध का स्थान है।

अतंएव उपरोक्त वातों के देखने से स्पष्ट होता है कि भारतवासियों की कोई भी वात कपोल-कल्पित नहीं थी।

चक १ में ग्रहों की स्थिति दूरवर्शी कक्षानुसार दी गयी है। सबसे मीतर बाले वृत्त में ग्रहों की स्थिति, खनि से आरम्भ कर दी हुई है। उस वृत्त में गंगल तक २४ वाँ होरा होता है। अतः उसके बाद २५ वाँ होरा सूर्य का, जो दूसरे दिवस का प्रथम होरा होता है, तिरकी लकीर से ऊपर की बोर दूसरे वृत्त के आरम्भ में दिया है। पुनः उसी कम से दूसरे वृत्त का अन्तिम या २४वाँ होरा बुध का होता है। तत्परचात् २५ वाँ होरा चन्द्रमा का, तिरकी रेखा द्वारा तीसरे वृत्त के आरम्भ में पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति कक्षानुसार कमसे इस चक्र में एक के बाद बूसरा, सात वृत्तों में दी गयी है। सबसे छोटे (जीतर बाले) वृत्त के किसी ग्रह से उसके सीच वाले ग्रहों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि बार कम सर्वदा एक ही होता है।

#### चक १

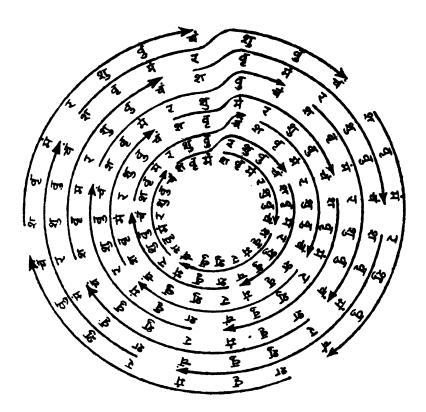

#### मासादि के नाम

चा-६ शुक्लपक्ष तथा शुक्लदिवस उजियाले पक्ष को कहते हैं। शुक्ल का 'शु' और दिवस का 'दि' से 'शुदि' शब्द बना। कृष्णपक्ष तथा बाहुत्य दिवस अन्वियाले पक्ष का नाम है। बाहुत्य का 'ब' और दिक्स का 'दि' इससे 'वदि' शब्द बना जिससे कृष्णपक्ष का बोय होता है।

मास बारह होते हैं यह सभी जानते हैं और उनके नाम से भी परिचित हैं। एक बात यहाँ भी जानने योग्य है कि चैत्रादि नाम इन मासों का किस तरह पड़ा। विचारना यह है कि ये नाम सार्थक हैं अथवा निरर्थक। देखने से यह जात होता है कि जिस मास की पूर्णिमा को बिजा नक्षत्र पड़ा उसका नाम वैत्र हुआ और जिस मास की पूर्णिमा को विज्ञाला पड़ा उसका नाम वैद्याल पड़ा। इसी रीति से ज्येष्ठा के पड़ने से ज्येष्ठ, पूर्वावाढ़ के पड़ने से आवाढ़, श्रवणा से श्रावण, पूर्वाभाद्र से माद्रपद (भादो), अध्वनी से आध्वन, कृत्तिका से कार्तिक, मृगशिरा से मागंशीर्ष (अगहन), पुष्य से पौप, मघा से माघ और पूर्व-फाल्गुणो से फाल्गुण हुआ। (इस नियम में अब युग परिवर्त्तन के कारण तथा नक्षत्रों को गति परिवर्त्तन से यदा-कदा किसो-किसी मास में कुछ परिवर्त्तन नजर आता है)।

# अध्याय २

### सगोल वर्णन

बा-७ इस अध्याय में आकाश के नक्षत्र, राशि और ग्रहों की स्थिति एवं भ्रमण के विषय में लिखा गया है। परन्तु स्मरण रहे कि यह बहुत बड़ा और पेचीला दियय है। तथापि लघुरूप से इस विषय को इस तरह से लिखने का उद्योग किया गया है कि जो इसको पूर्व से न भी जानते हों, उनके ध्यान में भी सुगमता से कामचलाऊ आवश्यक बातें आ जायें।

किसी रात्रि को जब आकाश-मण्डल घटा से आच्छादित नहीं रहता है, तो आप देखते हैं कि समस्त आकाश में करोड़ों छोटे-बड़े रंग-बिरंगे तारे चमक रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे केवल रात्रि को हो आकाश में रहते हैं या दिन को भी? सच्ची बात यह है कि दिन को भी आकाश-मण्डल में तारागण रहते हैं, परन्तु सूर्य की प्रवल ज्योति के कारण वे दीख नहीं पड़ते। यह विषय केवल कहने पर ही मानने को नहीं, बिल्क इसके अनेकानेक प्रमाण भी हैं। स्थानाभाव के कारण केवल इतना ही लिखा जाता है कि सन् १८९७ ई० में जब भारतवर्ष में एक सर्वप्रास सूर्यप्रहण हुआ था और सूर्य के पूर्ण रूप से आच्छादित होने पर जब पूच्ची में बहुत अन्यकार फैल गया तो पशुपक्षी आदि संच्या-अम में पड़कर अपने-अपने वासस्थान में भागने लग गये थे। उस समय सूर्य से निकट-वर्ती बुब तारा दीखने लग गड़ा जिसे भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों ने देखा था। इसके पूर्व यह तारा सूर्य से समीपवर्त्ती होने के कारण कभी न देखा गया था। इससे सिद्ध होता है कि दिन को भी आकाश-मण्डल में तारागण रहते हैं परन्तु सूर्य को प्रखर ज्योति के कारण वे विवाई नहीं देते। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि इस पूच्ची के बारों ओर तारागण हैं।

## नक्षत्र क्या है

का- व उपरोक्त तारागण में से ही कितिपय को वृद्धों ने नक्षत्र नाम से पुकारा है।
यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े और उस स्थान तक पहुँचने के लिये
सड़क भी हो, तो जब तक उस सड़क का विभाग किसी रीति से, जैसे कोस या मील
द्वारा, न किया जाय तब तक यह कहना कि अमुक घटना उस सड़क पर चलते हुए
किस स्थान में हुई थी, बड़ा ही किठन होगा। इसलिये सड़कों को माइलों में विभक्त
करने की प्रणाली है और प्रति माइल को भी चार मागों में बाँटकर है, है इत्यादि चिह्न
दे दिया जाता है। इन चिह्नों के द्वारा किसी घटना के स्थान को बड़ी सरलता से बतलाया
जा सकता है। जैसे अमुक घटना नव माइल तय करने पर दसवें माइल के चतुर्थीश
अथवा अर्द्धांश पर हुई।

अतएव महर्पियों ने आकाश-मण्डल के तारों को पूर्व-पश्चिम गित से सत्ताईस भागों में विभक्त किया है; तथा प्रति भाग का नाम नक्षत्र रक्खा है। इसलिये यदि आप ध्यान देकर देखेंगे तो यह प्रतीत होगा कि इन सत्ताईस नक्षत्रों की एक माला पृथ्वी के चारों और पूर्वापर (पूरव से पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं) पड़ी हुई है।

कई तारों के समुदाय को ही नक्षत्र कहते हैं। उन तारों को एक दूसरे से युक्ति-पूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से कहीं अध्य, कहीं धिर, कहीं गाड़ी और कहीं सपिदि का चित्र बन जाता है। इन नक्षत्रादि के नामकरण पर विशेष लिखने की यहाँ आवस्यकता नहीं। ताल्प्य यही है कि इस भूमण्डल के चारों ओर जो तारागण हैं, जिन्हें महिंपियों ने सत्ताईस नक्षत्रों के नाम से पुकारा है, उनके द्वारा आकाश-मण्डल में ग्रहों की स्थिति का ठीक-ठीक बीच होता है। जैसे सड़क के पिषक को मील चिह्न से यह कहना सुगम होता है कि अमुक दूरी पर पहुँच गया, उसी तरह गणितक्षों को यह कहना सरल होगा कि अमुक ग्रह, अमुक समय में, अमुक नक्षत्र में चा गा है।

## नक्षत्रों के विभाग

चा-९ प्रत्येक नक्षत्र चार मानों में विमाजित हैं और उनमें हर एक को चरण कहते हैं। इस प्रकार भाग करने से वह हुआ कि वह की स्विति केवल इतना ही कहकर समाप्त न की जायगी कि बमुक ग्रह ब्रमुक नक्षत्र में था या है बिल्क यह भी कहा जा सकता है कि वह ग्रह उस नक्षत्र के किस चरण में है। अब प्रश्न यह उठ सकता है कि किस ग्रह की स्थिति किस समय किस नक्षत्र के किस चरण में थी, है या होगी, इसके जानने की विधि क्या है? यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस पर सूर्य सिद्धान्त, बहुलाचव, आर्यसिद्धान्त आदि बहुत-सी पुस्तकों हैं। पर उन पुस्तकों की सहायता बिना सब बातें किसी शुद्ध पंचांग में भी मिल जाती हैं। किसी पंचाङ्ग को यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चल जायगा कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक नक्षत्र के अमुक चरण में है। पंचाङ्ग देखने की रीति जहाँ बतलायी गयी है वहाँ इन बातों को दृष्टान्त देकर पूर्ण रीति से समझा देने का यत्न किया गया है। इस स्थान में अब इतना ही लिखना आवश्यक है कि पृथ्वी के चारों ओर तथा पूरव से पश्चिम जाती हुई मालाकार सत्ताईस नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण हैं। अतप्व मालाकार नक्षत्रों में कुल १०८ (२७ ×४) चरण हैं।

इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने की है कि महर्षियों ने इस मालारूपी तारों (नक्षत्रों) को बारह राशियों में विभक्त किया है। पहिले लिखा जा चुका है कि इस माला में एक सौ आठ चरण हैं। यदि इसकी बारह राशियाँ बनायी जायँ अर्थात् इसको बारह जगहों में बाँटें, तो नौ नौ चरणों की या यों कहें कि २ है सवा दो नक्षत्रों की एक राशि हुई। अब यदि हमको यह मालूम हो कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक नक्षत्र के अमुक चरण में था, तो इतना जानने के पश्चात् बड़ी सुगमता से यह जाना जा सकता है कि वह ग्रह किस राशि में था।

### नक्षत्र एवं राशियों के नाम

चा-१० इस विषय को सुगमता से समझने के लिये एक चक्र दिया जाता है जिसके अवलोकन मात्र से पूर्व लिखी हुई बातें हस्तामलक हो जायेंगी।

चक पर घ्यान दिलाने के पूर्व यह अच्छा होगा कि पहले २७ नक्षत्रों तथा बारह राशियों के नाम लिख दिये जायें। चक २ के सबसे ऊपरवाले कोष्ठ में राशियों के नाम, उसके नीचे नक्षत्रों के चरण और तत्पश्चात् नक्षत्रों के नाम हैं। नक्षत्रों के प्रत्येक चरण को ज्योतिय सास्त्र में वर्षमाछा के एकैक अकार से विक्यात किया है। तात्प्य यह कि

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | ने या यि मू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८<br>ज्येष्ठा                                                                       | 1 4                                                                                                                                                  | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रेवती                                                                             | ₹,                                       |
|               | <u>ed</u> 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e likin                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७<br>अनुराषा                                                                        |                                                                                                                                                      | ₩<br>3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उसरभाद्र                                                                          | श                                        |
| ন             | 16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | त्र तितो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६<br>विशाला                                                                         | 1                                                                                                                                                    | ₹<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पूर्वभाद्र                                                                        | ৰু                                       |
| ार और रागि    | 10mm   10mm | 100                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५<br>स्वाती                                                                         | ## 4                                                                                                                                                 | १६ ।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शतभि ग                                                                            | रा                                       |
| त्णों के अक्ष | बो बो का की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | मे निति ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४<br>चित्रा                                                                         |                                                                                                                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वनित्रा                                                                           | मं                                       |
| क्षत्र उनके च |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रति है ।।                                                                                                       | भू व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३<br>हस्ता                                                                          |                                                                                                                                                      | क<br>,<br>क<br>,<br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रवणा                                                                            | च                                        |
| it            | E/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المالية | टे हो ग गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२<br>उत्तरा                                                                         |                                                                                                                                                      | <b>#</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उत्तरापाढ                                                                         | ₹                                        |
|               | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                              | मी य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | <b>E</b> _                                                                                                                                           | <u>च</u><br>च<br>च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पूर्वायाङ                                                                         | च                                        |
|               | ie i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 11                                                                                                            | 표<br>대<br>대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मखा<br>भवा                                                                           |                                                                                                                                                      | : =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | *                                        |
|               | नक्षत्र उनके चरणों के अक्षर और राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | से को का की का कि को जा हा जा हो की को का की का का कि का कि को का           | नकात्र उनके चरणों के अकार और राशि       कि       कि | नकात्र उतकी चरणों के अक्षर और राशि         के कि | क्षिक व्यक्त चरणों के अक्षर और राशि         के की का है के की का है के की का है के की का है के का कि का है के का | मिक्स की ल कि कि को या है व प्रांता में ते हे हो ता की है है है हो हो हो है है हो हो हो है है है हो हो हो है है हो हो है है हो हो हो है है हो हो हो है है हो हो है है हो हो है है है हो हो है है हो है है है हो है है है हो हो है है हो हो है है हो हो है है है हो है है है हो है | से की का की क को वा ह जिए विशे का की का की का | मि म भ म म म म म म म म म म म म म म म म म |

प्रति चरण का एक सौ आठ नाम नहीं देकर केवल अक्षरों से ही उनका वोध कराया गया है।

नक्षत्रों का आरम्भ अध्विनी से होता है। अध्विनी का प्रथम चरण 'चुं, द्वितीय 'चें, तृतीय 'चों' और चतुर्ष 'लां। भरणी का प्रथम चरण 'लीं, द्वितीय 'लुं, तृतीय 'लें' और चतुर्ष 'लों। इत्तिका का प्रथम चरण 'क्', द्वितीय 'इं, तृतीय 'उं एवं चतुर्ष 'एं' है। इसी प्रकार २७ नक्षत्र के प्रत्येक चरण को वर्णमाला का एक अक्षर अकार इकारादि युक्त दिया गया है। इन सब बातों को चक्र २ में सुगमता से ध्यान में आ जाने के हेन्दु. दिखलाता हुआ यह विषय समाप्त किया जाता है।

चक्र के देखने से यह बोब होता है कि किस नक्षत्र के किस चरण का कौन अक्षर होता है। ज्योतिष में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म उत्तरा नक्षत्र के तृतीय चरण में हो तो उसका (राश्चि) नाम ऐसा रक्ष्या जाता है जिसका प्रथम अक्षर 'प' अथवा 'पा' हो। (हस्व दीर्घ में भेद नहीं माना जाता है)। जैसे पद्मराग मिश्च अथवा पार्वतीदेवी इत्यादि। इसी रीति से यदि यह मालूम हो कि अमुक व्यक्ति का राशिनाम नर्मदेव्वर शर्मा है तो चक्र में देखने से तुरत बीव हो जायगा कि उस व्यक्ति का जन्म अनुराक्षा के प्रथम चरण में है। इसी प्रकार और सब भी जानता होगा।

## नक्षत्र-भ्रमण अर्थात् राशिमाला और उनके विभाग

भारा-११ ऊपर लिखा जा चुका है कि आकाश-मण्डल मेप, वृप, सियुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन इन बारह राशियों में विभक्त है।

प्रत्येक राशि में तीस अंश डिग्री (degree) होते हैं और एक अंश साठ कला का होता है। पुनः साठ विकला का एक कला होता है। (कला और विकला को कंग्रेजी में निनट और सेकेंड कहते हैं पर ध्यान रहे कि यह घड़ीवाला मिनट सेकेंड नहीं हैं)। चूंकि एक राशि में तीस अंश होता है इसिलये बारह राशियों में (३०×१२) १६० अंश हुए और ये तीन सी साठ अंश एक परिधि वा गोलाकार के अन्दर होते हैं। इस कारण जब राशिमाला एक गोलाकार में बारह राशियाँ मानी गयी हैं तो प्रत्येक राशि में तीस-तीस अंश अवश्य ही रहते हैं। अब इस स्थान पर चक संस्था २ (क) विया जाता है, जिसके अवलोकन मात्र से यह माळूम हो जायना कि नक्षत्र और राशि-माला की स्थित बाकास में किस विधि से अनुमान किया जा सकता है।

इस चक को हाम में लेकर यदि आप दक्षिण मुख होकर बैठें और चक्र को अपने सामने खड़ा कर उर्ध्वमाग ऊपर और अधोभाग को नीचे रखकर देखेंगे तो पूर्वी भाग

पूरव और पश्चिमी भाग पश्चिम दिशा की ओर पड़ जायगा। अनुमान के लिये यदि मान लें कि आप उस चक के केन्द्र में बैठे हुए हैं तो इस चक में देखेंने कि अध्विनी पूर्व भाग में क्षितिज के नीचे पड़ता है। उसके बाद कमशः भरणी, कृत्तिका, रोहिणी .. आदि नक्षत्र वामकम से (अर्थात् घड़ी के कांटे के विपरीत) पड़ता हुआ उर्घ्वभाग को समाप्त कर पूरव दिशा के क्षितिज में अन्तिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तात्पर्य लिखने का यह है कि यदि आप अपने को इस चक २ (क) के केन्द्र में बैठा हुआ अनमान करें तो अपने को एक नक्षत्रमाला से घिरा पावेंगे। इस चक्र में यह भी आप देखेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणों को छोटी-छोटी रेखाओं से (नक्षत्र मंडल के उत्परी भाग में) अंकित कर दिया गया है। (जैसे घड़ी में घण्टा बोध करानेवाले अंकों के बीच छोटी-छोटी रेखाएँ रहती हैं)। नक्षत्र-मंडल के ऊपरी भाग में प्रत्येक नक्षत्र के चार-चार चरण बतलाये गये हैं जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर (चक्र २ के अनुसार) भी लिख दिया गया है। इस नक्षत्र मण्डल के ऊरर नवांश-मण्डल है। नवांश क्या पदार्थ है, आगे लिखा जायगा। उसके बाद वाले मंडल में जो काली-काली और उजली-उजली रेखाएँ हैं, उनसे प्रत्येक राशि के तीस तीस अंश दिखलाये गये हैं। तत्पश्चात् अत्यन्त महीन अंकों में ३६० अंशों के, मेष के प्रथम अंश से आरम्भ कर, अंक दिये गये हैं। ऊपर यह मी लिखा जा चुका है कि नौ चरणों की एक राशि होती है। अश्विनी से नक्षत्रों का एवं मेष से राशियों का आरम्भ होता है। इस कारण इस चक में आप देखेंगे कि अश्विनी से आरम्भ कर अश्विनी के चार, भरणी के चार और कृत्तिका के एक चरण को लेने से नौ चरण हो जाते हैं। अर्थात अध्विनी के प्रथम चरण से मेष राशि आरम्भ होकर कृतिका के प्रथम चरण के अन्त पर समाप्त हुई। इस चक्र के सबसे बाहरी भाग में मेष का रूप एक टेड़ी सी लकीर (बैकेट) से दिखला दिया गया है। यह बैंकेट चक का सबसे बाहरी रेखा है। प्रत्येक बैंकेट के मीतर भिन्न-भिन्न राशियों के स्वरूप अर्थात् भेंड़ा, वृत्रभ इत्यादि, शीर्थोदय और पृष्टोदय गति बतलाते हुए दिये गये हैं। अब आगे बढ़कर देखिये कि कृत्तिका के द्वितीय चरण के आरम्भ से वृष राशि का आरम्भ हुआ और यह नौ चरण पर अर्थात कृत्तिका के तीन, रोहिणी के चार और मृगशिरा के द्वितीय चरणान्त में समाप्त हुई। इसी प्रकार मिथुन राशि मृगशिरा के द्वितीय चरण के आरम्भ से चलकर पूनवंसू के तृतीय चरण पर समाप्त हुई। इसमें भी नौ चरण हुए (मृगशिरा के दो, आर्द्रा के चार और पुनर्वसू के तीन)। पुनः यहाँ से (पुनर्वसु के चतुर्थ चरण से) कर्कट का आरम्भ हुआ और अक्लेषा के चतुर्थ चरण पर समाप्त हुई। इसी रीति से यदि इस चक्र की चारों दिशाओं पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जायगा कि अमुक नक्षत्रचरण की अमुक राशि होती है। यह राशिमाला (भचक) पूर्व से पश्चिम ओर घुमती है। अतः इस भ-चक की चाल तीर के चिह्न (--→arrow mark) से दिखलायी गयी है। ऐसे अमण के कारण पूर्व क्षितिज में मेष

के उदय होने के पश्चात् वृष का उदय होगा और उसके बाद मिथुन इत्यादि का। इस चक में और भी बहुत-सी बातें दिखलाई गयी हैं जिनका दिग्दर्शन आगे चलकर और भी कई बातों के बतलाने के बाद कराया जायगा। एक बात और वहीं पर लिख देना उचित है कि इस चक्र में एक जगह रेवती और अधिवनी के मध्य में अर्थात मीन के अन्त और मेष के आदि पर, संघ्या-गण्ड भी लिखा हुआ है एवं अश्लेषा और मघा के मध्य में अर्थात कर्कट के अन्त और सिंह के आदि में, रात्रिगण्ड लिखा हुआ है। इसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल के मध्य में अर्थात् वृश्चिक के अन्त और धन के आरम्भ में, दिवा-गण्ड है। इन सब गण्ड-योगों का दोष और गुण फलित-खण्ड में लिखा जायगा। यहाँ पर केवल इतना ही लिखना है कि इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह बोध होता है कि मेष का अन्त और दृष का आरम्भ कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त में हुआ। उसी प्रकार दृष का अन्त और मिथुन का आरम्भ मृगशिरा के मध्य में हुआ। फिर भी मिथन का अन्त और कर्कट का आरम्भ पुनर्वसु के चतुर्थ चरण के आरम्भ से हुआ। परन्तू कर्कट का अन्त और सिंह का आरम्भ अश्लेषा के अन्त और मघा के आरम्भ से हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि जहाँ राशि का अन्त और आरम्भ होता है, उसी जगह यदि किसी नक्षत्र का भी अन्त और दूसरे का आरम्भ होता हो, तो इसी जोड़ स्थान को दैवज्ञों ने गण्ड माना है। इसी प्रकार यदि आप चक्र में आगे भी दृष्टि दौड़ाते जायँ तो सिंह का अन्त और कन्या का आरम्भ, उत्तरा नक्षत्र के बीच ही से हुआ, जोड़ पर से नहीं। वैसे ही कन्या का अन्त और तुला का आदि, चित्रा के मध्य से हुआ। पुनः तुला का अन्त और वृश्चिक का आदि, विशाखा के तृतीय चरण के आरम्भ से हुआ; परन्तू वृश्चिक का अन्त और धन का आरम्भ, ज्येष्ठा के अन्त और मुला के आदि से होता है। तात्पर्य यह कि द्वितीय बार इस चक में एक राशि का अन्त, एक नक्षत्र के अन्त में होता **है और उसके बाद राशि का आरम्भ, दू**सरे नक्षत्र के आरम्भ से शुरू होता है। इसल्जिये यह जोड़ गंड कहा जाता है और इसका नाम दिवागण्ड है। इसके बाद धन का अन्त मकर का आरम्भ, मकर का अन्त कुम्भ का आरम्भ और कुम्भ का अन्त मीन का आरम्भ नक्षत्र के किसी चरण से ही हुआ; जोड़ पर से नहीं। परन्तु इस चक में तृतीय बार एक गण्ड और होता है। जैसे मीन का अन्त, रेवती के अन्त में और मेप का आरम्भ अध्विनी के आदि से होता है। इस हेतु इसको भी ज्योतिपियों ने गण्ड माना है और इसका नाम सन्ध्या-गण्ड है।

### अध्याय ३

### प्रह और उनका भ्रमण-क्रम

भा०-१२ ग्रह केवल सात हैं सूर्य्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं हैं। ये दोनों केवल छाया-ग्रह हैं। आधुनिक विज्ञान-शास्त्र तथा एस्ट्रोनोमी (Astronomy) के बल पर योरप निवासी ज्योतिषीगण, दो ग्रह और भी, यूरेनस और नेपच्यून मानते हैं। उन ज्योतिषियों ने आधुनिक विज्ञान विद्यादि का विकास, विशेष रूप से इन दो ग्रहों के ही फलाफल पर निर्भर किया है। परन्तु भारतवर्ष के प्राचीन ग्रन्थों में युरेनस और नेपच्यून का कोई उल्लेख नहीं है। अतएव इस पूस्तक में इन ग्रहों के विषय में कुछ विचार नहीं किया गया। उपरोक्त ग्रह-गण रात्रिदिवा पृथ्वी के चारो ओर भ्रमण करते हैं। इनमें से शनि सबसे दूरस्य ग्रह है। इस कारण पृथ्वी की एक परिक्रमा या यों कहिये कि बारह राशियों का भ्रमण, शनि दस हजार सात सौ उनसठ १०७५९ दिनों में करता है जो लगभग ३० तीस वर्ष होता है। शनि से निकटवर्त्ती ग्रह बृहस्पतिहै; अतः बृहस्पति को उपरोक्त एक भ्रमण में ४३३२ चार हजार तीन सौ बत्तीस दिन लगते हैं जो लगभग बारह वर्ष होता है। बृहस्पति से समीपस्थ मंगल है; इसको बारह राशियों के एक भ्रमण में लगभग ६८७ दिन लगते हैं। मंगल से समीपवर्ती पृथ्वी है जो ३६५ तीन सौ पैंसठ दिनों में बारह राशियों की परिक्रमा करती है। इसी एक भ्रमण का नाम वर्ष है। इससे समीपवर्त्ती शुक्र है जिसका एक भ्रमण लगभग २२५ दिन में होता है। उसके बाद वुध का स्थान है जिसको भ्रमण करने में लगभग ८८ दिन लगते हैं और सबसे समीपवर्ती चन्द्रमा है जो सम्पूर्ण राशिमाला को २७ दिन ८ इंघंटों में भ्रमण कर जाता है।

# पृथ्वी अथवा सूर्य चलायमान है ?

चा०-१३ अब एक कठिन समस्या यहाँ उपस्थित होती है कि पृथ्वी चलती है या सूर्य चलता है। इस बात को पूर्णरीति से समझाने के लिये एक अलग ही पुस्तक तैयार हो सकती है परन्तु उन पाठकों के मनोरञ्जनार्य जो इस विषय में बिलकुल कोरे हैं, थोड़ा लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है।

इस महत्वपूर्ण बात को सरलता से बतलाने के लिये एक उपमा की आवश्यकता होगी।

प्रायः अनुभव से ऐसा देखा जाता है कि जब हम रेलवे स्टेशन की किसी गाड़ी पर बैठे हैं और एक दूसरी गाड़ी भी दूसरी लाईन पर है तो अपनी गाड़ी के चलायमान होने पर ऐसा भ्रम होता है कि वह दूसरी गाड़ी ही चलने लगी। परन्तु जब कई प्रकार से निश्चय किया जाता है तो यह भ्रम दूर होकर प्रतीत हो जाता है कि दूसरी गाड़ी नहीं बल्कि अपनी ही गाड़ी चल रही है। इसी तरह जहाज नौका इत्यादि पर भी भ्रम होता है। लिखने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार यद्यपि सूर्य्य स्थिर है पर भ्रम से पृथ्वी स्थिर और सूर्य्य चलायमान मालूम पड़ता है।

इस झगड़े में नहीं पड़ कर इतना ही लिखा जाता है कि सूर्य्य चलता हो या पृथ्वी बलती हो, किसी को बलायमान मानने से गणित में अन्तर न पड़ेगा। आप मान लें कि एक स्टेशन से रेलगाड़ी खुलकर दूसरे स्टेशन की ओर जा रही है तो देखने में मालूम होता है कि जिस स्टेशन से गाड़ी खुली, वही स्टेशन चलायमान है। तत्पश्चात् मार्ग के वृक्ष, तार के खम्भे इत्यादि सभी चलते नजर आते हैं। थोड़ी देरके बाद अपनी गाड़ी चलती चलती दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाती है। हमे मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी दस मील है और यह भी मालूम है कि वह गाड़ी दस मील की दूरी बीस मिनट में समाप्त करती है। यहाँ प्रत्यक्ष है कि गाड़ी ही चली, न कि वृक्षादि वा स्टेशन। अब मान लें कि आपकी गाड़ी स्टेशन पर ही खड़ी है और किसी यन्त्रादि द्वारा (वह यंत्र जिसमें ऐसी शक्ति हो कि पृथ्वीतल को चलायमान बना सके और उस पृथ्वीतल की चाल भी दो मिनट में एक मील रहे) उन दोनों स्टेशनों के बीच की भूमि कौ चलायमान बना देने से आप देखेंगे कि आप की गाड़ी अपने स्टेशन में खड़ी रहने पर भी उसी बीस मिनट में वह दूसरा स्टेशन आपके सामने उपस्थित हो जायगा और आपको वहीं सब दृश्य देखने में आवेगा जो गाड़ी के चलने से मालूम होता था। इसलिये यह ठीक होता है कि यदि दो में से किसी एक को स्थिर और दूसरे को चलायमान मान लें तो परिणाम एक ही होगा । इसी कारण ज्योतिष के गणित-विभाग में सूर्य ही को गतिमान मान कर गणित किया जाता है। यहाँ पर एक वात कह देना अत्यावश्यक है कि सूर्य्य भी किञ्चित-मात्र चलायमान पाया जाता है जिसका नाम अयनांश है। अंग्रेजी में इसे प्रीसेशन ( Precession ) कहते हैं और यह गति लगभग ६१% वर्ष में एक अंश है। चक ३ में इस अयनांश को कई वर्षों की चाल, लग्न बनाने की उपयोगिता के लिये दी जाती है। (अयनांश में बहुत मतान्तर है। इन्डियन कोनोलाजी (Indian Chronology) के अनुसार काम चलाऊ अयनांश इस चक में दिये गये हैं)।

# चक्र ३

| ईस्बी सन् | संवत् | अयनांश          | ईस्वी सन् | संवत् | अयनांश                    |
|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|
| १८५०      | १९०७  | २१।४३।३५        | १८८५      | १९४२  | २२। <b>१</b> ७।२ <b>२</b> |
| १८५१      | १९०८  | २ १ । ४४ । ३ ३  | १८८६      | १९४३  | २२।१८।२०                  |
| १८५२      | १९०९  | २१।४५।३१        | १८८७      | १९४४  | २२।१९।१८                  |
| १८५३      | १९१०  | २१।४६।२९        | 2000      | १९४५  | २२।२०।१६                  |
| ९८५४      | १९११  | २१।४७।२७        | १८८९      | १९४६  | २२।२१1१४                  |
| १८५५      | १९१२  | २११४८१२५        | १८९०      | १९४७  | २२। <b>२२।१२</b>          |
| १८५६      | १९१३  | २१।४९।२३        | १८९१      | १९४८  | २२।२३।१०                  |
| १८५७      | १९१४  | २१।५०।२१        | १८९२      | १९४९  | २२।२४।८                   |
| १८५८      | १९१५  | २१।५१।१९        | १८९३      | १९५०  | <b>२२।२५</b> ।६           |
| १८५९      | १९१६  | २१।५२।१७        | १८९४      | १९५१  | <b>२२।२६।५</b>            |
| १८६०      | १९१७  | २१।५३।१५        | १८९५      | १९५२  | <b>२२।२७</b> ।४           |
| १८६१      | १९१८  | २१।५४।१३        | १८९६      | १९५३  | २२।२८।३                   |
| १८६२      | १९१९  | २१।५५।११        | १८९७      | १९५४  | २२।२९।२                   |
| १८६३      | १९२०  | २१।५६।९         | १८९८      | १९५५  | २२।३०।०                   |
| १८६४      | १९२१  | २१।५७।७         | १८९९      | १९५६  | २२।३०।५९                  |
| १८६५      | १९२२  | २१।५८।५         | १९००      | १९५७  | २३।३१।५६                  |
| १८६६      | १९२३  | २१।५९।३         | १९०१      | १९५८  | २२।३२।५४                  |
| १८६७      | १९२४  | २२।०।०          | १९०२      | १९५९  | २२।३३।५२                  |
| १८६८      | १९२५  | २२।०।५९         | १९०३      | १९६०  | २२।३४।५०                  |
| १८६९      | १९२६  | २२।१।५७         | १९०४      | १९६१  | २२।३५।४८                  |
| १८७०      | १९२७  | २२।२।५५         | १९०५      | १९६२  | २२।३६।४६                  |
| १८७१      | १९२८  | २२।३।५३         | १९०६      | १९६३  | २२।३७।४४                  |
| १८७२      | १९२९  | २२।४।५१         | १९०७      | १९६४  | २२।३८।४२                  |
| १८७३      | १९३०  | २२।५।४८         | १९०८      | १९६५  | २२।३९।४०                  |
| १८७४      | १९३१  | २२।६।४६         | १९०९      | १९६६  | २२।४०।३८                  |
| १८७५      | १९३२  | २२।७।४४         | १९१०      | १९६७  | २२।४१।३६                  |
| १८७६      | १९३३  | २२।८।४२         | १९११      | १९६८  | २२।४२।३४                  |
| १८७७      | १९३४  | २२।९।३९         | १९१२      | १९६९  | २२।४३।३२                  |
| १८७८      | १९३५  | २२।१०।३७        | १९१३      | १९७०  | २२।४४।३०                  |
| १८७५      | १९३६  | <b>२२।११।३५</b> | १९१४      | १९७१  | २२।४५।२८                  |
| १८८०      | १९३७  | २२।१२।३२        | १९१५      | १९७२  | २२।४६।२६                  |
| १८८१      | १९३८  | २२।१३।३०        | १९१६      | १९७३  | <b>२२।४७।२४</b>           |
| १८८२      | १९३९  | २२।१४।२८        | १९१७      | १९७४  | २२।४८।२२                  |
| १८८३      | १९४०  | २२।१५।२६        | १९१८      | १९७५  | २२।४९।२०                  |
| 8228      | 8888  | <b>२२।१६।२४</b> | १९१९      | १९७६  | २२।५०।१८                  |

| <b>ई</b> स्त्री सन् | संवत् | अयनांश          | ईस्वी सन् | संवत् | अयनांश            |
|---------------------|-------|-----------------|-----------|-------|-------------------|
| १९२०                | १९७७  | २२।५१।१६        | १९४९      | २००६  | २३।१९।१८          |
| १९२१                | १९७८  | <b>२२।५२।१४</b> | १९५०      | २००७  | २३।२०।१६          |
| १९२२                | १९७९  | २२।५३।१२        | १९५१      | २००८  | २३।२१।१४          |
| १९२३                | १९८०  | २२।५४।१०        | १९५२      | २००९  | रेशेरराहर         |
| १९२४                | १९८१  | २२।५५।८         | १९५३      | २०१०  | २३।२३।१०          |
| १९२५                | १९८२  | २२।५६।६         | १९५४      | २०११  | २३।२४।८           |
| १९२६                | १९८३  | २२।५७।४         | १९५५      | २०१२  | २३।२५।६           |
| १९२७                | 8968  | <b>२२</b> ।५८।२ | १९५६      | २०१३  | २३।२६।५           |
| १९२८                | १९८५  | २२।५९।०         | १९५७      | २०१४  | २३।२७।४           |
| १९२९                | १९८६  | 231010          | १९५८      | २०१५  | २३।२८।३           |
| १९३०                | १९८७  | २३१०१५८         | १९५९      | २०१६  | २३।२९।२           |
| १९३१                | 2329  | २३।१।५६         | १९६०      | २०१७  | २३।३०।०           |
| १९३२                | १९८९  | २३।२।५४         | १९६१      | २०१८  | २३।३१।०           |
| १९३३                | १९९०  | २३।३।५२         | १९६२      | २०१९  | २३।३२।५८          |
| १९३४                | १९९१  | २३।४।५०         | १९६३      | २०२०  | २३।३३।५६          |
| १९३५                | १९९२  | <b>२३।४।४८</b>  | १९६४      | २०२१  | २३।३४।५४          |
| १९३६                | १९९३  | २३।६।४६         | १९६५      | २०२२  | २३।३५।५२          |
| १९३७                | १९९४  | २३।७।४४         | १९६६      | २०२३  | २३।३६।५०          |
| १९३८                | १९९५  | २३।८।४२         | १९६७      | २०२४  | २३।३७।४८          |
| १९३९                | १९९६  | २३।९।४०         | १९६८      | २०२५  | २३ <b>।३८।४६</b>  |
| १९४०                | १९९७  | २३।१०।३८        | १९६९      | २०२६  | <b>२३।३९।४४</b>   |
| १९४१                | १९९८  | २३।११।३६        | १९७०      | २०२७  | २३।४०।४२          |
| १९४२                | १९९९  | २३।१२।३४        | १९७१      | २०२८  | २३।४१।४०          |
| १९४३                | 2000  | २३1१३1३२        | १९७२      | २०२९  | २३ <b>।४२</b> ।३८ |
| १९४४                | २००१  | २३।१४।३०        | १९७३      | २०३०  | २३।४३।३६          |
| १९४५                | 5005  | २३।१५।२८        | १९७४      | २०३१  | <b>५</b> इ।४४।३४  |
| १९४६                | २००३  | २३।१६।२४        | १९७५      | २०३२  | <b>२३।४५</b> ।३२  |
| १९४७                | २००४  | २३।१७।२२        | १९७६      | २०३३  | २३।४६।३०          |
| १९४८                | २००५  | २३।१८।२०        | १९७७      | २०३४  | २३।४७।२८          |

षा—१४ फिलितभाग में इन सात ग्रहों को बारह राशियों का स्वामी माना गया है। स्वामी होने का अभिप्राय यह है कि जो ग्रह जिस राशि का स्वामी कहा जाता है, उसका उस राशि पर अधिकार रहना कहा गया है। उदाहरणार्थ, जैसे ग्रामाधिपति को अपने ग्राम से प्रेम रहता है और उस ग्रामवाले का भी अपने स्वामी से एक विशेष सम्बन्ध होता है और जब ग्रामाधिपति अपने स्थान में रहता है तो वह विशेष रूप से पराक्रमी एवं संतुष्ट रहता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहाधिपतित्व से बैसा ही अनुमान करना बतलाया गया है।

मेथ राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक, मिथुन का बुध, कर्क का अन्द्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का सुक, वृश्चिक का मंगल, धन का बृहस्पित, मकर एवं कुम्भ का शनि और मीन का बृहस्पित होता है। उपरोक्त लेख से मालूम होता है कि सूर्य और चन्द्रमा केवल एक-एक राशि के ही स्वामी होते हैं। (कर्क का चं. और सिंह का सू.।)

| स्वामा           | सुरुर्य | बन्द्र मा | मंग   | િਲ        | बु      | घ       | बृहर | त्पति  | शु    | ক      |        | ग्रनि    |
|------------------|---------|-----------|-------|-----------|---------|---------|------|--------|-------|--------|--------|----------|
| <del>د</del> ا ع | ५ सिंह  | ४ कक,     | १ मेष | ८ वृश्चिक | ३ मिथुन | ६ कत्या | ९ धन | १२ मीन | भूष र | ଓ ମୁଜା | १० मकर | ११ कुम्म |

ग्रहों में सूर्य सबसे प्रचण्ड है और यह विदित है कि राशियों का नाम मनुष्य पशु आदि के नाम पर है जिसमें सिंह सबसे बली है; इस कारण राशियों में सिंह राशि ही सबसे बलवती हुई। अतः सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य के बाद चन्द्रमा दिव्य ग्रह है और इसको जल से सम्बन्ध है; इस कारण चं. को सिंह के पूर्व वाली राशि अर्थात् कर्कट का स्वामी माना गया है। (इसका कोई विशेष कारण भी हो सकता है पर लेखक को मालूम नहीं)। मेष से चतुर्य राशि कर्क और पंचम सिंह है। चतुर्य राशि का स्वामी चं. और पंचम का सूर्य्य हुआ। पञ्चम राशि के बाद पष्ठ और चतुर्य के पूर्व तृतीय, इन दोनों अर्थात् तृतीय और पष्ठ राशियों (मिथुन और कन्या) के स्वामी बृष्ठ हैं। इसी प्रकार पष्ठ के बाद सप्तम और तृतीय के पूर्व द्वितीय अर्थात् द्वितीय और सप्तम राशियों (वृप और तृला) के स्वामी शुक्र हैं। पुनः सप्तम के बाद अष्टम और द्वितीय के पूर्व प्रयम राशि हुई। इन दोनों अर्थात् प्रथम और अप्टम राशियों (मेष और वृश्विक) के स्वामी मंगल हुए। फिर अप्टम के बाद नवम और प्रथम के पूर्व द्वादश (क्योंकि राशियां बारह ही हैं) राशियों अर्थात् नवम और द्वादश (धन और मीन) के स्वामी वृहस्पित हैं। नवम राशि के बाद दशम और द्वादश राशि के पूर्व एकादश, इन दोनों अर्थात् दशम और एकादश (मकर और कुम्भ) राशियों के स्वामी शनि हैं।

दूसरी रीति समझने की यह भी हो सकती है कि चौथी राशि चं. का चार और पंचम राशि सू. का पाँच एक स्थान में लिखे जायें तो बारह राशियों मे दो निकल जाने पर होष दश रह जायेंगे। अब यदि ५ के आगे पाँच राशियाँ अर्थात् षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम और दशम और ४ के पूर्व होच पाँच राशियाँ तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वादश और एकादश लिखी जायें (देखिये चक्र ४) तो देखने से यह ज्ञात होता है कि मध्यगत चतुर्व और पंचम राश्चिक समीपवर्ती दो राशियों अर्थात् मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। इसी प्रकार कियुन और कन्या के समीपवर्ती बृष एवं तुला के स्वामी शुक्र, वृष और तुला के समीपवर्ती मेच और बृश्चिक के स्वामी मंगल, मेष और वृश्चिक के समीपवर्ती मीन और धन के स्वामी बृहस्पति तथा मीन और धन के समीपवर्ती कुम्भ और मकर के स्वामी शनि होते हैं।

चक्र ४ में ये सब बातें तीर-चिन्ह द्वारा दिखलाई गयी हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सू. और चं. के निकटवर्ती राशियों का स्वामी बुध ही क्यों हुआ? क्या ऋषियों ने इन सब बातों को मनमाना ठान लिया है या इसमें कुछ रहस्य है? उत्तर में लिखना है कि 'सूर्य्य जातक' में लिखा है:—

अहं राजा शशी राज्ञी नेता भूमिसुतः खगः। सौम्यः कुमारो मन्त्री च गुरुस्तद्वल्लभा भृगुः॥ प्रेष्यास्तथेवै संप्रोक्तः सर्वदा तनुज्ञो मम।

अर्थात् सूर्य्यं राजा और चन्द्रमा रानी है। बुध युवराज, मंगल नायक, बृहस्पति वेबमंत्री, शुक्र दैत्यमंत्री और शनि दास है। ऊपर के क्लोक में "तद्वल्लभाभृगुः" का अर्थ होता है, बृहस्पति की प्रियतमा शुक्र। परन्तु यह भाव न तो पुराणोक्त ही है और न कहीं अ्योत्तिषशास्त्र ही में पाया जाता है। लेखक इस बात के समझने में बिलकुल असमर्थ है कि 'सूर्य-जातक' में ऐसा उल्लेख कैसे आया। यह बात सर्व-स्वीकृत है कि बृहस्पति और शुक्र में बराबर स्पर्धा रहती है क्योंकि एक देवगुरु हैं और दूसरे दैत्यगुरु। अतः ऐसा होना स्वामायिक ही है। मालूम होता है कि उक्त क्लोक में छापे की या अन्य किसी प्रकार की कुछ मूल अवश्य है। खैर जो हो! ग्रहों की इस प्रकार की परिस्थित में भी अब देखना है कि उन ग्रहों के राश्यिधपतित्व में स्वा विलक्षणता है।

कागे लिखा जायगा कि कुंडली के लग्न, सूर्य्य और चन्द्रमा इन तीन स्थानों से फल का विचार किया जाता है। द्वितीय स्थान से नेत्र (ज्योति) जिसे फारसी में 'नूरे-चहम' या बेटा कहते हैं, कुटुम्ब एवं विद्या का विचार होता है। तृतीय स्थान से कंठस्वर, वस्त्र एवं कान के भूषण, चतुर्थ से वाहन, भूसम्पत्ति, जमींदारी आदि, पञ्चम से ईश्वर-प्रेम, विद्या एवं मंत्रादि और पण्ठ से भृत्य, रोग एवं ज्यसनादि का विचार किया जाता है। अब यदि चक्त ४ की ओर घ्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि सूर्य्य के स्थान से द्वितीय स्थान में कन्या है और उस स्थान से कुटुम्ब एवं विद्यादि का विचार होता है। इस कारण बुध युवराज (कुटुम्ब) को वह स्थान मिला। पुनः सूर्य्य से तृतीय स्थान में तृला पड़ता है। इस स्थान से कंठ-स्वर और वस्त्रादि का विचार होता है अर्थात् यह सामारिक सुखों का स्थान है। बतः यह स्थान दैत्यगुरु को जो सांसारिक सुखों के अधिष्ठाता माने गये हैं, मिला। सूर्य से चतुर्थ स्थान वृश्विक से वाहन, भूसम्पत्ति आदि का विचार होता है। इस कारण यह स्थान सेनापति भूषुत्र मंगल को जिसके अधीन वाहनादि रहता है, यिला।

सूर्य से पञ्चम घन है। इस स्थान से ईश्बर-प्रेम विद्यादि का विचार होने के कारण इसका अधिपतिस्व देवगुरु बृहस्पति को जो विद्या एवं ईश्वर-प्रेमादि के दाता हैं, मिला। अन्त में सूर्य से षष्ठ स्थान में मकर पड़ता है। इस कारण इस राशि का अधिपतिस्व द्यानि को, जो रोग-दुःसादि के कारण हैं, मिला।

पुनः यदि चन्द्र से विपरीत गति से अर्थात् कर्क से द्वितीय नियुन, तृतीय वृष आदि गिना जाय तो ऊपर लिखे हुए कारणों से उन सब राशियों के भी अधिपतिस्व का कारण पूर्ववत् ही पाया जायगा।

इसी अधिपतिस्व विषय को यदि दूसरी रीति से विचार करें तो यह प्रतीत होता है कि राजा रानी के समीपवर्ती राशियों का अधिपतिस्व युवराज बुध को और इसके बाद दोनों ओर की राशियों का अधिपतिस्व सेनापित मंगल को मिला। यह भाव भी टपकता है कि दैत्यगुरु, युवराज एवं सेनापित से सम्पुटित कर सुरक्षित अर्थात् कब्जे में रखें गये हैं। उसके बाद दोनों ओर की दो राशियों का अधिपतिस्व सर्वप्रकार से सुरक्षित रखने के हेतु देवगुरु बृहस्पित को और अन्त में सेवकोचित स्थान दास शिन को मिला।

इन सब बातों से प्रतीत होता है कि ऋषियों की सभी बातों में कुछ न कुछ रहस्य अवस्य है।

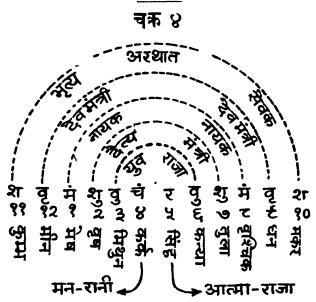

इस चक्र से ऊपर लिखी हुई बातें पूर्णतया झलक जायेंगी कि किस राशि का कौन ग्रह क्यों स्वामी हैं और इसके स्मरण रखने में भी सहायता मिलेगी।

## प्रहों का उच्च नीच होना।

था—१५ उपर लिखा जा चुका है कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह है। अब दूसरी बात महींपयों ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह भी कहा है कि अमुक ग्रह अमुक राशि में उच्च और नीच होता है। तात्पर्य्य यह है कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च कहा जाता है, उस राशि में उस ग्रह के रहने से ग्रह को फल देने में बहुत बल मिलता है। इसको यों अनुमान करें कि कोई व्यक्ति मुंगेर का रहनेवाला है। वहाँ उस व्यक्ति को अपना घर रहने के कारण अनेक प्रकार का अधिकार और आनन्द प्राप्त होता है। फिर भी वही व्यक्ति यदि पटना में जज की उच्च पदवी रखनेवाला हो, तो यद्यपि वह वहाँ का निवासी नहीं है तथापि वहाँ का एक बड़ा उच्चपदाधिकारी होने के कारण बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है।

सूर्य मेप में उच्च होता है और चन्द्रमा वृप में, मंगल मकर में, बुध कन्या में, वृहस्पति कर्क में, शुक्र मीन में और शनि तुला में। इसी प्रकार इस उच्च घर वा उच्च-राशि से सप्तम राशि में, जो ठीक-ठीक उल्टे भाग में पडता है, उस ग्रह का नीच स्थान तथा वह ग्रह उस राशि में नीच कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि सूर्य्य मेष राशि में रहने से उच्च और तुला में जो मेष से सप्तम है, नीच हो जाता है या वह उसकी नीच राशि है। इसी तरह चं. वृश्चिक में, मं. कर्क में, बु. मीन में, बु. मकर में, शु. कन्या में और ग. मेप में नीच होता है। उच्च का दूसरा नाम तुंग है। एक बात स्मरण रखने की यह है कि मेप के (१०) दशअंश पर सूर्य्य परमोच्च होता है। चं. वृप के ३, मं. मकर के २८, बु. कन्या के १५, बु. कर्क के ५, शु. मीन के २७ और श. तुला के २० अं ४ पर पर-मोच्च होता है, इसी प्रकार जब अपने उच्च स्थान से सप्तम राशि में इन सब अंशों पर जाता है तो परम नीच कहलाता है। जैसे मेष के १० अंश पर सू. परम उच्च होता है और तुला के १० अंश पर परम नीच। चं. वृष के ३ अंश पर परम उच्च और वृश्चिक के ३ अंश पर परम नीच होता है। मं. मकर के २८ अंश पर परम उच्च और कर्क के २८ अंश पर परम नीच है। उसी प्रकार वृ. मीन के १५, वृ. मकर के ५, शु. कन्या के २७, शनि मेप के २० अंश पर, राहु वृश्चिक में और केतु वृष में परम नीच होता है। उत्तर भारत के एक महान विद्वान ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषतीर्थ, विद्याभुषण, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रधान ज्योतिषाच्यापक श्री राम यत्न ओझा जो फलितज्योतिष के भी अद्वितीय पण्डित हैं "फालित विकास" नामक पुस्तक में बड़े जोरों के साथ लिखा है कि "वास्तविक में उच्च ग्रहों के मन्दोच्च का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवें स्थान को कहते हैं"। लेखक इस समस्या की पूर्ती करने में अपने को असमर्थ समझता है। परन्तु 'फ़लित विकास' के मत से सहमत तो अवस्य है। जबतक ऐसी २ बातों को विद्वान-मण्डली निष्कपट रूप से निश्चय न कर लें तबतक फलित-ज्योतिष का पुनरोत्यान असम्भव है।

## प्रहों के मूलित्रकोण।

था--- १६ प्रति ग्रह को एक एक राशि में मूलित्रकोण की संज्ञा है। उच्च ग्रह से मूल-त्रिकोण प्रभाव में कम कहा गया है। परन्तु स्वक्षेत्री से मूलत्रिकोण बली होता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि सू. सिंह में स्वक्षेत्री है या यों मानिये कि सिंह का स्वामी सू. है। परन्तु सिंह के १ अंश से २० अंश पर्य्यन्त सू. का मूलिवकोण और २१ अंश से ३० अंश तक स्वक्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी का जन्मकालीन सूर्य्य सिंह के आठवें अंश पर है तो कहा जायगा कि सू. अपने मुलिनकोण में है। पुनः यदि सू. सिंह के २२ अंश में है तो वहां स्वक्षेत्री हुआ क्योंकि २१ से ३० अंश तक उसका स्वक्षेत्र है। चं. वृष के ३ अंश तक उच्च है और ४ से ३० अंश तक वृष चं. का मूलित्रकोण है। उदाहरणार्थ मान लें कि किसी का चन्द्रमा, वृप के १, २ या ३ अंश पर हो, तो वह उच्च का कहा जायगा। परन्तु वही चं. वृष के ४, ५ या ६ से ३० अंश पर्य्यन्त किसी अंश में रहने से अपने मूलत्रिकोण का कहा जायगा। मं. का मेव में १८ अंश तक मूलितकोण और उसके आगे स्वक्षेत्र होता है। मान लें कि किसी का मं. मेष के १४ अंश पर है तो वह मं. मूलत्रिकोण में कहा जायगा । परन्तु वही मं. मेष में १९, २० इत्यादि अंशों पर रहने से केवल स्वक्षेत्री होगा। बुध में एक विचित्रता यह है कि कन्या में यह ग्रह स्वक्षेत्री, उच्च और मुलतिकोणी भी होता है। अब जानने की बात यह रही कि कितने अंशों तक उच्च, कितने तक मूलितकोणी और कितने तक बुध स्वक्षेत्री होता है। इसका विवरण यों है कि बु. कन्या के शून्य अंश से १५ अंश तक (जैसा ऊपर लिखा जा चुका है) उच्च, १६ से २० अंश तक मूलिकोणी और २१ से ३० अंश पर्य्यन्त स्वक्षेत्री होता है। जैसे, मान लें कि बृ. कन्या के ८ अंश पर है तो उच्च हुआ, १७ अंश पर है तो मूलत्रिकोण में हुआ और २१, २२ इत्यादि अंशों में है तो स्वगृही हुआ। इसी प्रकार वृ. धनराशि का स्वामी है; परन्तु १३ अंश तक वृ. मूलितकोणस्य और उसके वाद १४ से ३० तक स्वगृही है । जैसे वृ. धन के १० अंश में है तो मूलित्रकोणस्थ और १४, १५ इत्यादि अंशों में रहने से स्वक्षेत्री वा स्वगृही हुआ। पुनः शु. के लिये तुला का १० अंश तक मूलित्रिकोण तथा ११ से ३० अंश पर्य्यन्त स्वक्षेत्र है। श. का कुम्भ में २० अंश तक मूलित्रकोण और २१ से ३० अंश पर्य्यन्त स्वक्षेत्र है। राहु वृष में उच्च, मेष में स्वगृही और कर्कट में मूलित्रकोणवर्ती कहा जाता है। उसी प्रकार केतु वश्चिक में उच्च, तुला में स्वगृही और मकर में मूलित्रकोणस्थ होता है। मतान्तर से राहु मियुन में उच्च और कन्या में स्वगृही है और केतु ठीक इसके विपरीत । यह स्मरण रखने की बात है कि राह और केतु के लिये अंश का बन्धन नहीं है। किसी भी पुस्तक में ऐसा लेख नहीं मिलता कि कर्क या मेप में अमुक अंश तक ही यह मूलितकोणी कहलाता है। इस कारण कर्कट के किसी अंश में रहते से राहु मूलित्रकोणवर्ती कहा जायगा और इसी प्रकार मकर और तुला के किसी अंश में रहने से केतु मूलिकोणस्य होगा। यद्यपि इन सब बातों के जानने और स्मरण रखने में कठिनाई अवश्य है, पर एक वार ध्यान-पूर्वक देखने से कोई

विशेष कठिनाई प्रतीत न होगी । ग्रहों के मित्रामित्र प्रकरण में मूलित्रकोण का एक अनूठा शास्त्रोक्त प्रयोग बतलाया गया है । (धा० २४)

# प्रहों के शुभरव और पापत्व।

**बा---१७ प्रहों** को पाप और शुभ भी कहा करते हैं। इससे पाठक यह न समझ लें कि वे ग्रह जो पापी कहे जाते हैं सचमुच कोई पाप कर्म किया करते हैं। ज्योतिष में पाप **और शु**भ संज्ञा से अभिप्राय यह है कि जिन ग्रहों का पाप नाम दिया गया है, वे ग्रह स्वाभा-विक रूप से अनिष्ट और अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार जिनको शुभ कहा है वे स्वभावतः उपकारी और शुभ फल देनेवाले होते हैं। परन्तु ये कभी-कभी इसके विपरीत फल भी देते हैं। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी दुर्जन भी समय, संगति आदि के शुभ प्रभाव में पड़कर अच्छा काम करता है और कभी-कभी अच्छे सज्जन भी कुसंगति और किसी विशेष प्रभाव के कुचक में पड़कर दुष्ट का काम भी कर बैठते हैं। इसी प्रकार ग्रहों को भी जानिये। फिलित-प्रकरण में ऐसे बहुत से दृष्टान्त मिलेंगे। इस खण्ड में इतना ही लिखा जाता है कि सू. मं. शः रा. और केतु पाप ग्रह हैं तथा वृ. और शु. शुभग्रह । बु. भी शुभग्रह है पर इस पर संगति का प्रभाव पड़ता है। यदि यह शुभग्रह के साथ रहे या शुभग्रह के क्षेत्र में हो पर **किसी पापग्रह के साथ नहीं हो, तो शुभ होता है।** उसी प्रकार पापग्रह के साथ या पापग्रह के क्षेत्र में रहेगातो अशुभ होगा। यदि बु. अकेलाहो तो शुभ ही कहा जाता है। अब रह गया चंद्रमा। यह ग्रह जब अपनी पूर्ण ज्योति में रहता है तो शुभ है पर क्षीण-चन्द्र अशुभ होता है। इस कारण वृद्धों ने कहा है कि एकादशी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष तक चंद्रमा तेजवान रहने के कारण शुभ और षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पक्ष तक क्षीण होने के कारण अशुभ है। बहुमत से यही प्रतीत होता है। यदा कदा मतान्तर भी है। स्कन्ध होरा में लिखा है:---इन्दुः कृष्ण चतुर्दश्यां क्षीणो भवति नान्यदा। अथ यावत्कुहस्तावत्समे क्षीणतरो मतः।। अर्थात् अमावस्या और चतुर्दशी को ही चन्द्रमा क्षीण होता है, अन्यथा नहीं। 'जातक पारिजात' एवं यवनेश्वर का मत है:---मासेतु शुक्ल प्रतिपरप्रवृत्ते राखे शशी मध्यवलो दशाहे। श्रेष्ठो द्वितीये अत्यवलस्तृतीये सौम्यैस्तु दृष्टो बलवान् सदैव ।। अर्थात् परिवा से दशमी पर्य्यन्त चन्द्रमा दुर्बल, एकादशी से बीस (शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) पर्य्यन्त सबल एवं इक्कीस से तीस (अमावस्या) पर्य्यन्त निर्वेल होता है। पूर्वलिखित बहुमत का भी यही भावार्थ है। परन्तु एक बात यह भी कहा गया है कि शुभदृष्ट चन्द्रमा सदा शुभ होता है।

## कालपुरव और ग्रह।

का—१८ कालपुरुष का सूर्य्य आत्मा माना गया है। चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम तथा भैर्य्य, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुख, शुक्र काम और शनि को दुःख बतलाया है।

## प्रहों का रंग

बा-१९ ग्रहों से रंग का अनुमान इस प्रकार किया गया है। सूर्य्य से लाल तथा लाली गोराई, चन्द्रमा से क्वेत, मंगल से अतिलाल (रक्त-गौर), राहु और बुध से हरा तथा क्याम वर्ण, बृहस्पति से पीत तथा काञ्चन वर्ण, शुक्र से चित्र (रंग विरंग) तथा क्याम-गौर एव क्यान, राहु और केतु से कृष्ण वर्ण बतलाया है। मनुष्य के रंग बतलाने में ये सब बहुत उपयोगी होंगे।

### ग्रह-दिशा

था--२० ग्रहों को भिन्न-भिन्न दिशा का स्वामी भी माना है। जैसे पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य्य, अग्निकोण (दक्षिण-पूर्व) का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नैर्ऋत्य-कोण (पश्चिम-दक्षिण) का राहु, पश्चिम का शिन, बायब्य कोण (पश्चिमोत्तर) का चन्द्रमा, उत्तर का बुध और ईशान कोण (पूर्वोत्तर) का स्वामी बृहस्पति है।

# ग्रहों का स्त्री-पुरुष भेद

भा--२१ ग्रहों को पुरुप वा स्त्री भी कहा गया है। सूर्य्य, मंगल और बृहस्पति पुरुप ग्रह हैं तथा चन्द्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह माने गये हैं। बुध और शनि को नपुंसक कहते हैं।

# ग्रहों का तत्त्व

भा--२२ पंचभूत में से मंगल अग्नि-तत्त्व, बुध पृथ्वी-तत्त्व, बृहस्पति आकाश-तत्त्व, शुक्र जल-तत्त्व और शनि वायु-तत्त्व का सूचक है।

# ग्रहों का धातु

भा-२३ रोगादि प्रकरण के लिये यह जानना बहुत उपयोगी है कि सूर्य अस्थि का स्वामी तथा पित्तकारक है। चन्द्रमा रक्त का स्वामी और वातक्लेष्मा-कारक है। मंगल मज्जा (हड्डी के अन्दर की गृड़ी) का स्वामी और पित्तकारक है। बुध चर्म (चमड़ा) का स्वामी एवं वात-पित्त-कफ (त्रिदोप) कारक है। बृहस्पति चर्बी का स्वामी और कफ-कारक है। शुक्र वीर्य्य का स्वामी और कफ-कारक है। शिन स्नायु (सिरा, नश इत्यादि) का स्वामी और वातक्लेप्मा-कारक है। राहु और केतु वायु-कारक है।

उपरोक्त वाते एक चक द्वारा दिखलायी जाती हैं। इस चक्र के देखने से सीझता-पूर्वक ऊपर लिखो हुई बातें समझने, मनन करने और व्यवहार करने में सुविधा होगी।

च्क्र इस चक्र में ग्रहों के भेद जिनका उल्लेख

| ग्रह             | राशि-स्वामी            | उच्चस्थान            | परमो <del>च्च</del><br>अंश | नीच<br>स्थान  | परम नीच<br>अंश | मूलित्रकोण         |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| मूर्य्य (र)      | सिंह (५)               | मेष                  | मेष १०                     | तुला          | तुला १०        | सिंह १—<br>२० अंश  |
| चन्द्रमा<br>(च)  | कर्क (४)               | वृष                  | वृप ३                      | वृश्चिक       | वृश्चिक ३      | वृष ४-३०<br>अंश    |
| मङ्गल<br>(मं )   | मेप (१)<br>वृश्चिक(८)  | मकर                  | मकर २८                     | कर्क          | कर्क २८        | मेप १-१८<br>अंश    |
| त्रुध (बु)       | मिथुन (३)<br>कन्या (६) | कन्या                | कन्या<br>१५                | मीन           | मीन १५         | कन्या<br>१६-२० अंश |
| वृहस्पति<br>(वृ) | धन (९)<br>मोन(१२)      | कर्क                 | कर्कप                      | मकर           | मकर ५          | धन १-<br>१३ अंश    |
| য়ৢऋ (য়ৢ)       | वृष (२)<br>तुला (७)    | मीन                  | मीन २७                     | कन्या         | कन्या २७       | तुला १-१०<br>अंश   |
|                  | नकर (१०)<br>कुम्म (११) | तुरुा                | तुला २०                    | मेष           | मेष २०         | कुम्भ १-२०<br>अंश  |
| राहु (रा)        | कन्या (६)<br>मेप (१)   | <b>बृ</b> प<br>मिथुन |                            | वृश्चिक<br>धन |                | कक                 |
| नेषु (के)        | तुना (७)               | बृश्चिक<br>धन        |                            | वृप<br>मिथुन  |                | <b>मक</b> र        |

ऊपर हो चुका है दिखलाए जाते हैं।

| पाप                            | शुभ                              | काला-<br>त्मादि    | रङ्ग                               | दिशा                          | पुरुष-<br>वास्त्री | तत्त्व | धातु                                |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| पाप                            |                                  | आत्मा              | लाल<br>(लाली<br>गाराई)             | पूर्व                         | पुरुष              | अग्नि  | अस्थि<br>पित्त                      |
| क्षीण ६<br>कृष्ण से<br>१०शुक्ल | पूर्ण शुक्ल<br>११सेकृष्ण<br>५ तक | मन                 | श्वेत                              | वायव्य<br>(पश्चिमो-<br>त्तर)  | स्त्री             | जल     | बातइले-<br>प्मा, रक्त               |
| पाप                            |                                  | पराक्रम<br>घैर्य्य | अतिलाल<br>(रक्तगौर)                | दक्षिण                        | पुरुष              | अग्नि  | पित्त<br>मज्जा                      |
| पाप के<br>साथ                  | शुभ के<br>साथ                    | वाणी               | हरा (इया-<br>मवर्ण)                | उत्तर                         | नपुंसक             | पृथ्वी | चर्म, वात<br>पित्त, कफ<br>(त्रिदोप) |
|                                | যু্ম                             | सुख तथा<br>ज्ञान   | गीत (का-<br>ञ्चनवर्ण)              | ईशान<br>(पूर्वोत्तर)          | पुरुष              | आकाश   | चर्बी<br>तथाकफ                      |
|                                | গৃম                              | काम                | चित्र (रङ्ग<br>विरङ्ग<br>व्यामगीर) | अग्नि<br>(दक्षिण-<br>पूर्व)   | स्त्री             | जल     | वीटर्य,<br>कफ, वात                  |
| पा <b>प</b>                    |                                  | दुःख               | कृष्ण                              | पश्चिम                        | नपुंसक             | वायु   | स्नायु ,वात<br>इलेप्मा              |
| पाप                            |                                  |                    | कुष्ण                              | नैकान्य<br>(पश्चिम<br>इक्षिण) |                    |        | वायु                                |
| वाच                            |                                  |                    | कृत्व                              |                               |                    |        |                                     |

## प्रहों की नैसर्गिक मैत्री

बा-२४ ग्रहों को आपस में मित्रता, शत्रुता आदि भी होना, महिषयों ने कहा है। परन्तु इससे पाठक यह न समझ लें कि उन ग्रहों को आपस में झगड़ा तकरार अथव मित्रता करने का सबमुच कोई अवकाश मिला करता है। महिषयों ने दिव्यदृष्टि द्वारा यह मालूम किया है कि एक ग्रह की किरणों से दूसरे ग्रह की किरणों को कभी सहायता पहुँचती है, कभी विरोध पड़ता है और कभी न विरोध न सहायता अर्थात् समभाव में रहता है। सत्याचार्य्यजी ने ग्रहों के मित्रादि का विचार एक बहुत रहस्यपूर्ण क्लोक में यो कहा है:—

५ १२ २
सुहृदस्त्रिकोण भवनाद्गृस्य सुतभे व्ययेऽथ धनभवने ।
४८ ६
स्वजने निधने धर्मे स्वोच्चे च भवन्ति नो शेपाः ॥

अर्थात् प्रहगण अपने मूलित्रकोण से २, ४, ५, ८, ९ और १२ घरों के तथा अपने उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाते हैं, अन्यथा नहीं। सत्याचार्य्यजी के इस भाव को पल्लिवित करने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रह अपने मूलित्रकोण-स्थान से दितीय एवं द्वादश, पंचम एवं नवम तथा चंतुर्थ एवं अष्टम स्थान के स्वामियों को मानो निमंत्रित करते हैं। (यहाँ निमंत्रण का भाव यह है कि उक्त स्थानों के स्वामियों की किरणों से उस मूलित्रकोणवाले ग्रह की किरणों को सहायता मिलती है)। यदि उक्त निमंत्रित ग्रह को दो बार निमंत्रण पड़ जाता है तो वह उस मूलित्रकोण वाले ग्रह का स्वाभा-विक मित्र हो जाता है और एक बार निमंत्रण पड़ने से स्वभावतः सम होता है। इसी प्रकार अनिमंत्रित ग्रह शत्रु होता है। परन्तु इसमें विशेषता यह है कि सूर्य्य और चन्द्र (जो राजा और रानी हैं) एक ही बार निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते हैं। नीचे चक्र ६ दिया जाता है जिसमें ग्रहों को अपने-अपने मूलित्रकोण में स्थापित किया है।

# मुलत्रिकोण चक्र ६

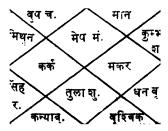

सूर्यं का सिंह मूलितिकोण है। उससे २य स्थान का स्वामी बु., ४ थं का मं., ५ का बृ. ८ म का वृ. ९ म का. मं. और १२ स्थान का स्वामी बं. है। सूर्य मेष में उच्च है और उसका स्वामी मं. होता है। अब देखने में यह आता है कि मं. एवं बृ. दो बार निमंत्रित हुए। अतः ये दोनों और बं. (एक ही बार निमंत्रित होने से) सूर्य्य के मित्र हुए। बु. को केवल एक ही बार निमंत्रण है इस कारण यह सम,और शु.एवं श.अनिमंत्रित रहने के कारण शत्रृ हुए। पुनः चन्द्रमा का वृष मूलितिकोण है। इससे २ स्थान का स्वामी बु., ४ का सू., ५ का बु., ८ का बृ., ९ का श., १२ का मं. और उच्चस्थान का शु. है। अतः बु. और सू. मित्र, बृ., श., मं. और शु. सम और शत्रु कोई नहीं। इसी प्रकार और सब प्रहों का भी जानना होगा।

ऊपर लिखी हुई विधि से ग्रहों की शत्रुता या मित्रता का जो परिणाम निकलता है उसी को बराहमिहिरादि दैवजों ने भी स्वीकार किया है और निम्नास्कृत चक ६ (क) से उसके पूर्ण विवरण का पता चल जायगा। केवल यवनेश्वर जी इस मत का विरोध करते हैं पर उनके मतावलम्बी बहुत नहीं हैं। राहु और केतु के मित्रतादि सम्बन्ध में सर्वार्थ चिन्तामणि नामक ग्रंथ में यों लिखा पाया जाता है:—

'राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदाः केतोस्तथैव वदन्ति तज्ज्ञाः।' अर्थात् राहु और केतु के मित्र बृ. शु. और श. हैं।

चक ६ (क)

| ग्रह  | सू.            | चं             | मं.        | बु.        | बृ.        | शु.     | श.                |
|-------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|
| मित्र | चं. मं. बृ.    | र. बु.         | र. चं. बृ. | र. शु.     | चं. मं. र. | बुः शः  | शु. बु.           |
| सम    | वु.            | मं. बृ. शु. श. | शु. श.     | मं. बृ. श. | <b>श</b> . | मं. वृ. | बृ.               |
| হাসু  | <b>ग्</b> . श. |                | बु.        | चं.        | शु. बु.    | र. चं.  | र. चं. <b>मं.</b> |

प्रकृति में ऐसा देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे का मित्र रहने पर भी तात्कालिक किसी कारणवश उससे विरोध या समता भाव दिखलाता है। इसी प्रकार ऐसा भी देखा गया है कि आपस में शत्रुता रखने वाले भी किसी (तात्कालिक) कार्य्यवश होकर एक दूसरे से मित्रता का भाव दिखलाते हैं। इसी प्रकार यहों में भी आपस में तात्कालिक मित्रता या शत्रुता होती है। उसका नियम यह है कि यदि एक यह से कोई अन्य यह २, ३, ४, १०, ११ अथवा १२ स्थान में हो तो जितने यह इन स्थानों में होंगे वे सब उस

श्रह के तात्कालिक मित्र हैं। पुनः यदि एक ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह हो अथवा उसर ५, ६, ७, ८ या ९ स्थान में हो तो ये सब उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु होंगे। इसको पूर्ण रीति से समझने के लिये एक उदाहरण दिया जाता है।

नीवे एक कुष्डली भी दी गयी है (जो उदाहरण-कुष्डली कही जायगी)। इस कुष्डली में यह विचार करना है कि सू. का कौन-कौन ग्रह तात्कालिक मित्र और कौन-कौन ग्रह तात्कालिक शत्र हैं। ऊपर लिखे हुए नियम से यह मालूम होता है कि सू. जिस स्थान में है, वहाँ से गिनने पर दितीय स्थान वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है। तृतीय स्थान में शिन हैं; इस कारण सू. का श. तात्कालिक मित्र हुआ। सू. से चतुर्थ स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है और तुला से (जहाँ सू. की स्थित है) दशम स्थान अर्थात् कर्क में भी कोई ग्रह नहीं है। परन्तु एकादश स्थान सिंह में मं है, इस कारण मं. भी सू. का मित्र है। पुनः द्वादश स्थान कन्या में भी कोई ग्रह नहीं है। अभिप्राय यह निकला कि श. और मं. सूर्य के तात्कालिक मित्र हैं। अब यदि शत्रु देखना है तो ऊपर लिखे नियम से जो ग्रह सू. के साथ हैं, वे शत्रु होंगे। उदाहरण-कुण्डली में सू. के साथ बु. और शु. हैं अतः ये दोनों सू. के तात्कालिक शत्रु हैं। पुनः इसी नियमानुसार सू. से पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में जो ग्रह होंगे वे सभी शत्रु हैं। कुण्डली में देखने से पता लगता है कि सू. से पष्ठ चं. और नवम बृ. है। अत्तएव बृ. और चं. सू. के तात्कालिक शत्रु हुए। अभिप्राय यह निकला कि सूर्य के बु., शु., चं. और वृ. शत्रु और श. एवं मं. मित्र हैं।

उपरोक्त तात्कालिक-शत्रु-मित्र के नियम को सुगमता से समझने के लिये यों लिखा जा सकता है कि किसी ग्रह की तीन राशि आगे और तीन राशि पीछे जितने ग्रह होंगे वे उसके मित्र और अन्य सब शत्रु हैं।

इस नियम से उदाहरण-कुण्डली चक्र ७ (क) में सब ग्रहों के शत्रु मित्र का विचार करके चक्र ८ तात्कालिक-मैत्री-चक्र के नाम से दिया है। अतएव अम्यासार्थ पाठकगण उक्त कुंडली के सभी ग्रहों के मित्र शत्रु की विवेचना स्वयं कर लेंगे और उसकी शुद्धि वा अश्दि का ज्ञान इस चक्र से हो जायगा।

### चक्र ७

मित्र---२, ३, ४, १०, ११, १२ स्थानस्य ग्रहगण।

शत्रु---१, ५, ६, ७, ८, ९ स्थानस्थ ग्रहगण।

# चक ७ (क)

# तात्कालिक मैत्री चक =

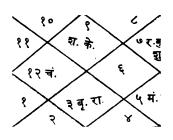

| ग्रह    | मित्र       | হাসু               |
|---------|-------------|--------------------|
| रवि     | श. मं.      | बु. शु. चं. बृ.    |
| चन्द्र. | श. बृ.      | र. बु. शु. मं.     |
| मंगल    | र.बु.शु.बृ. | श. 'चं.            |
| बुध     | श. मं.      | र. <b>शु.च.वृ.</b> |
| गुरु    | मं. चं.     | र. बु. शु. श.      |
| হ্যুক   | श. मं.      | र. बु. चं. बृ.     |
| शनि     | र.बु.शु.चं. | बृ. मं.            |
|         |             |                    |

अाप देख चुके हैं कि ग्रहों को आपस में नैसींगक तथा तात्कालिक मित्रता शत्रुता वा समता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन ग्रह, किस ग्रह का नैसींगक भाव में मित्र परन्तु तात्कालिक शत्रु है, या नैसींगक शत्रु पर तात्कालिक मित्र है तथा इसका परिणाम क्या होता है। वृद्धों ने मित्रामित्र के अन्तिम परिणाम को पंचधा-मैत्री कहा है, क्योंकि इसका परिणाम पाँच प्रकार का हो सकता है। यथा (१) दोनों रीति से मित्र (२) एक रीति से मित्र और दूसरी रीति से सम, (३) एक रीति से मित्र और दूसरी से शत्रु, (४) एक रीति से सम तथा दूसरी से शत्रु और (५) दोनों रीति से शत्रु। यदि दोनों रीति से मित्र हो तो बुद्धि कहती है कि उसका परिणाम अति घनिष्ट मित्रता होगा। यदि एक से मित्र और दूसरी से सम है तो उसका परिणाम मित्रता है। पुनः एक रीति से मित्र और दूसरी से शत्रु रहने पर मित्रता और शत्रुता का परिणाम समता होता है, जो दोनों के मध्य की बात है। एक रीति से सम और दूसरी से शत्रु हो तो परिणाम शत्रुता होगा। इसी प्रकार यदि दोनों रीति से शत्रु हो तो परिणाम अति शत्रुता होगा।

मित्र + मित्र = अतिमित्र । मित्र + सम = मित्र । मित्र + शतु = सम । सम + शतु = शतु । शतु + शतु - अतिशतु ।

इसके नीचे उक्त कुण्डली का तात्कालिक मैत्री-चन्न (चन्न ८) और नैसर्गिक-मैत्री-चन्न (चन्न ६ क) के आधार पर, पंचधा-मैत्री-चन्न (चन्न ९) दिया जाता है जिसकें पाठकगण उपरोक्त नियमानुसार पंचधा-मैत्री-चन्न बना कर देस सकें।

# पंचधा मेत्री चक ६

| प्रह     | अतिमित्र       | मित्र  | सम         | হাসু                | अतिशत्रु |
|----------|----------------|--------|------------|---------------------|----------|
| रवि      | मं.            |        | बृ. श. चं. | बु.                 | शु.      |
| चन्द्रमा |                | श. बृ. | र. बु.     | शु <sup>∙</sup> मं₊ |          |
| मंगल -   | र. <b>बृ</b> . | गु.    | बु. चं.    | श.                  |          |
| बुध      | श्च.           | मं.    | र. शु.     | बृ.                 | चं.      |
| बृहस्पति | मं. चं.        |        | ₹.         | श.                  | बु. शु.  |
| যুক      | श.             | मं.    | बु.        | बृ.                 | र. चं.   |
| शनि      | बु. शु.        |        | र. चं.     | बृ.                 | मं.      |

# प्रह-दृष्टि

बा-२५ ग्रहों को दृष्टि भी होती है। प्रति ग्रह अपनी स्थित के स्थान से किसी अन्य राशि या राशियों पर अथवा उस राशि-स्थित ग्रहों पर दृष्टि डालता है। अभिप्राय इसका ग्रह है कि प्रत्येक ग्रह का बिम्ब अर्थात् ज्योति राशि-चक्र के किसी न किसी संड पर अवश्य पड़ती है, जिसे दृष्टि कहते हैं। इस कारण यह बतलाया है कि सू., चं., बू., ग्रु., मं., बू. और श., इन सब ग्रहों की अपनी स्थित-राशि से सप्तम राशि पर पूर्ण दृष्टि होती है। पर मंगल में विशेषता यह है कि इसको सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार बृहस्पित को सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त नवम और पचम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है एवं शनि की सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त तृतीय और दशम राशि पर पूर्ण दृष्टि है। परिणाम यह निकला कि सू., चं., बु. और शु. की अपनी स्थित-राशि से केवल सप्तम-राशि में ही पूर्ण दृष्टि है, मं. की चतुर्थ, सप्तम और अपनी स्थित-राशि से केवल सप्तम-राशि में ही पूर्ण दृष्टि है, मं. की चतुर्थ, सप्तम और अपनी स्थित-राशि से केवल सप्तम-राशि में ही पूर्ण दृष्टि है, मं. की चतुर्थ, सप्तम और अपनि स्थान की तृतीय, सप्तम

और दशम पर पूर्ण दृष्टि है। अब पुनः प्रश्न यह उठता है कि क्या इन ग्रहों की इसके सिवा अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं। इसका निर्णय इस प्रकार किया गया है कि मंगल को छोड़कर शेष ६ ग्रहों को चतुर्थ और अष्टम राशियों पर तीन पाद (है) दृष्टि है (जिसे ठेठ बोली में १२ आना कहते हैं)। मंगल की चतुर्थ और अष्टम पर पूर्ण दृष्टि है जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इसलिये मंगल को तीन पाद (है) दृष्टि नहीं है। फिर भी लिखा है कि बृहस्पति के अतिरिक्त शेष ६ ग्रहों को नवम और पंचम राशि में दिपाद अर्थात् आठ आना दृष्टि है। स्मरण रहे कि बृहस्पति को नवीं और पाँचवीं पर पूर्ण दृष्टि है। अतएव बृ. की द्विपाद (है) दृष्टि किसी राशि पर नहीं है। अन्त में कहा है कि शनि के अतिरिक्त अन्य सब ग्रहों को तृतीय और दशम राशि पर एकपाद (है) अर्थात् चार आना दृष्टि है। यहां भी शनि को तृतीय और दशम राशि में एकपाद दृष्टि नहीं कहा है क्योंकि इन पर इसकी पूर्ण दृष्टि है।

ऊपर लिखा जा चुका है कि अमुक ग्रह की अमुक राशि पर पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि  $(\frac{2}{8})$ , द्विपाद दृष्टि  $(\frac{1}{8})$  अथवा एकपाद दृष्टि  $(\frac{1}{8})$  है। यदि उन राशियों में ग्रह भी रहें तो उन ग्रहों पर भी दृष्टि होती है।

उदाहरण-कुण्डली में यदि आप देखना चाहें कि सूर्य्य की दृष्टि किन-किन राशियों और ग्रहों पर है, तो पूर्विलिखित नियमानुसार सूर्य्य से गिनने पर तृतीय स्थान में घन राशि पड़ती है। अतएव सूर्य्य की एकपाद दृष्टि धनराशि पर हुई। पुनः यह भी दीख पड़ता है कि धन राशि में शनि और केतु बैठे हैं; अतः सूर्य्य की एकपाद दृष्टि शनि और केतु पर भी पड़ती है। सूर्य्य से पंचम कुम्भराशि है। परन्तु यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इस कारण इतना ही कहा जायगा कि कुम्भराशि पर द्विपाद (क्रे) दृष्टि है। सूर्य्य से चतुर्थ मकर राशि है। इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, अतः इस पर द्विपाद दृष्टि हुई। सूर्य्य से सप्तम मेष है और इसमें भी कोई ग्रह नहीं है। अतएव यह कहा जायगा कि सूर्य्य की पूर्ण दृष्टि मेच पर है। पुनः सूर्य से अष्टम वृष राशि है, इस कारण इस पर द्विपाद दृष्टि है। ब्रूंकि इसमें कोई ग्रह नहीं है, इसलिये किसी ग्रह पर दृष्टि न हुई। सूर्य्य से नवम मिथुन राशि पड़ती है और इसमें बृहस्पति और राहु भी बैठे हैं। इस हेतु सूर्य की दृष्टि मिथुन राशि एवं वृहस्पति और केतु पर द्विपाद (क्रे) हुई। सूर्य से दशम कक राशि है, इस कारण इस पर एकपाद दृष्टि हुई। कर में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूर्य की दृष्टि

न हुई। इसी क्रुण्डमी में सनि से बृहस्पति और बृहस्पति से शनि सप्तम राशि में है। अतः बृहस्पति और सनि की अन्योन्य दृष्टि हुई। इसी प्रकार और सबों की दृष्टि देसी जाती है। नीचे दृष्टि-चक्र दिये जाते हैं।

### दुष्टि चक्र १०

| ग्रह     | पूर्ण दृष्टिट            | त्रिपाद दृष्टि | द्विपाद दृष्टि | एकपाद दृष्टि |
|----------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| रवि      | ૭                        | ٧, ८           | ९, ५           | १०, ३        |
| चन्द्रमा | ৬                        | 8, 6           | ९, ५           | १०, ३        |
| बुध      | ૭                        | ४, ८           | ९, ५           | १०, ३        |
| য়ৢৢऋ    | ૭                        | ४, ८           | ९, ५           | १०, ३        |
| मंगल     | ৬, ४, ८                  |                | ९, ५           | १०, ३        |
| बृहस्पति | <b>૭</b> , <i>९</i> , ५, | ٧, ८           |                | १०, ३        |
| शनि      | ७, १०, ३                 | ٧, ८           | ९, ५           |              |
| राहु     | ७,५,९,१२                 | २, १०          | ₹, ६, ४, ८     |              |
| केतु     | ७,५,९,१२                 | २, १०          | ₹, ६, ४, ८     |              |
| गुलिक    | २, ७, १२                 |                |                |              |

टिप्पणी:—२,६ और ११ राशि पर सात ग्रहों में से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। जिस राशि में ग्रह स्थित रहता है उस राशि पर उसकी दृष्टि नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ तो ग्रह बैठा ही है।

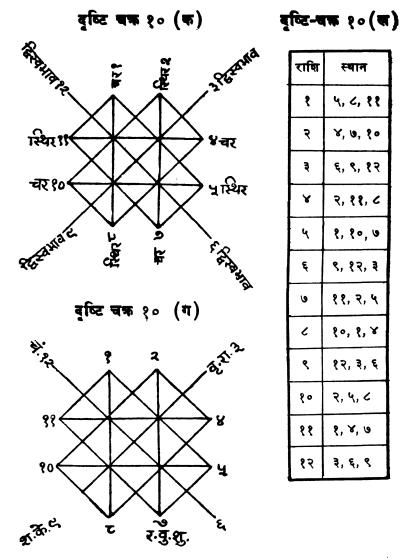

महींप पराशर और जैमिनि ने दृष्टि-विषय में एक विलक्षण विधि वतलायी है और जब कभी "वृहत् पाराशर" और 'जैमिनि सूत्र' अनुसार किसी योगायोग में दृष्टि वतलायी है, तो वैसे स्थान में पराशर और जैमिनि के अनुसार दृष्टि विचार करना होता है। इन महींबयों का कथन है कि ये राशियाँ अर्थात् मेष, कर्क, तुला और मकर अपनी पंचन,

अध्यम और एकादश राश्चियों को देखती हैं। अर्थात् चर-राश्चि की दृष्टि स्थिर राशि पर होती है, पर अपने से निकटतम स्थिर राशि पर नहीं । इसी प्रकार स्थिर राशियाँ अर्थात् बुव, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ अपने से षष्ठ, तृतीय और नवम राशियों को देखती **हैं। अर्थात् स्थिर-राशि की दृष्टि चर-रा**शि पर होती है परन्तु सबसे निकटवर्ती चर-राशि को छोड़कर। द्विस्वभाव राशियाँ अर्थात् मिथुन, कन्या, धन और मीन अपने से चतुर्ष सप्तम और दशम राशियों को देखती हैं, अर्थात् द्विस्वभाव राशियाँ आपस में एक दूसरी को देखती हैं। चक्र १० (क) और १० (ख) से ऊपर लिखी हुई बातें ठीक समझ **में आ जायेंगी । एक राशि की दूसरी रा**शि पर दृष्टि का अभिप्राय यह है कि उन राशियों में प्रह के रहने से प्रहों की भी दृष्टि उसी के अनुसार होगी। जैसे, मेप की दृष्टि सिंह, वृश्चिक और कुम्भ पर पड़ती है। यदि मेष में कोई ग्रह बैठा हो तो कहा जायगा कि उस ग्रह की दृष्टि सिंह, वृश्चिक और कुम्भ तथा इन राशियों में स्थित ग्रहों पर पड़ती है। उदाहरण कुण्डली को चक्र १० (ग) में दिखलाया गया है। यदि किसी कुंडली के ग्रहों की दृष्टि 'जैमिनि-सूत्र के अनुसार जानना हो तो चक्र १० (क) को बनाकर कुण्डली के ग्रहों को लिख डालें। यदि कोई ग्रह मीन राशि में हो तो उसको १२ अंक के सामने, धन में हो तो ९ अंक के सामने, मेष में हो तो१ अंक के सामने इसी प्रकार सभी ग्रहों को लिख देना चाहिये। अर्थात् चक १० (क) में जो १, २, ३, ४ इत्यादि संख्यायें दी गयी हैं, वे **मेष, वृष, मि**थुन इत्यादि हैं । इस प्रकार कुण्डली के ग्रहों को लिख देने से दृष्टि का अनुभव सुगमता से होता है। चक्र १० (क) के देखने से तुरत बोध हो जायगा कि मेप की दृष्टि ५,८,११ पर ही क्यों हुई और वृष की दृष्टि, ४,७,१० ही पर क्यों हुई इ यादि इत्यादि ।

### राशि-परिचय

बा—२६ राशियों को चर, स्थिर एवं दिस्वभाव भी कहा है। मेप, कर्क, तुला और मकर चर-राशि कही जाती हैं। वृप, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ को स्थिर-राशि तथा मियुन, कन्या, धन और मीन को दिस्वभाव-राशि कहते हैं।

# स्त्री पुरुष एवं सौम्य कूर भेद

बा—२७ राशियों की कूर वा सौम्य एवं पुरुष वा स्त्री की भी संज्ञा है। फुट (विषम) राशियों को (मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कुम्भ) कूर तथा पुरुष कहा है। इसी प्रकार पुग्म राशियों को (वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन)सौम्य और स्त्री राशि कहा है।

#### राशि-तस्य-मान

चा--- २८ राशियों में चार तत्त्वों की भी कल्पना की गयी है और वे ये हैं, ---अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मेष, सिंह और धन अग्नि-तत्त्व है। वृष, क्रन्या और मकर पृथ्वी-तत्त्व कहा गया है। मिथुन, तुला एवं कुम्भ को वायु-तत्त्व तथा ककं, वृष्टिचक और मीन को जल-तत्त्व कहा है। सरल शब्दों में यह इस प्रकार कहा जा सकता है, मेप अग्नि, वृष पृथ्वी, मिथुन वायु और ककं जल-तत्त्व है। पुनः शेष आठ राशियों की तत्त्व-कल्पना उपरोक्त विधि अनुसार ही संख्यावार होगी।

#### राशि-दिशा

**षा—-२९** राशियों को दिगीश भी माना है। मेष, सिंह और धन पूर्व दिशा के स्वामी हैं। वृष, कन्या और मकर दक्षिण के; मिथुन, तुला और कुम्भ पश्चिम के तथा कर्कट, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा के स्वामी हैं। अथवा यों मानिये कि मेष पूर्व, वृष दक्षिण, मिथुन पश्चिम और कर्क उत्तर। पुनः सिंह पूर्व, कन्या दक्षिण, नुला पश्चिम, वृश्चिक उत्तर और धन पूर्व, मकर दक्षिण, कुम्भ पश्चिम और मीन उत्तर के स्वामी होते हैं।

### काल-पुरुष-अङ्ग

था--३० राशियों को काल-पुरुष का अंग इस प्रकार माना है। मेष काल-पुरुष का शिर और वृष उसका मुख है। मिथुन उसका गला (बाहु), कर्क वक्षस्यल, सिंह हृदय और कन्या उदर है। तुला नाभी के नीचे (कमर), वृश्चिक जननेन्द्री एवं गुदा, धन पैरों की संधि तथा जंघा, मकर पैरों की गाँठ (ठेहुना), कुम्भ फिल्लियाँ, (घुटने से एड़ी तक) और मीन चरण (सुपती, ऊँगली इत्यादि) है।



# काल-पुरुष चक्र ११



### राशिका शोर्षोदय इत्यादि नाम

बा—३१ राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के नामों पर हैं। भचक में उदय होते समय किसी राशि का शिर से और किसी का पीठ से उदय होता है। एक राशि का शिर के और किसी का पीठ से उदय होता है। एक राशि का शिर और पैर दोनों से उदय होता है। इस कारण मेष और वृष को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षोदय, कर्कटको पृष्ठोदय, सिंह, कन्या, तुला और वृष्टिचक को शीर्षोदय धन और मकर को पृष्ठोदय, कुम्म को शीर्षोदय और मीन को उभयोदय कहते हैं। मीन राशि का स्वरूप दो मछलियों की-सी बतलायी गयी है, एक की पूंछ दूसरे के मुख के समीप और दूसरी की पूंछ पहिले के मुख के समीप। उदय के समय एक की पूंछ और दूसरे के मुख का उदय होता है इस कारण इसको उभयोदय कहा है। दिखो चक २ (क)]

आशा की जाती है कि ऊपर सिखी हुई वातों को पाठक शान्तिपूर्वक मनन और स्मरण रखने का यत्न करेंगे। यद्यपि आरम्भ में कुछ झंझट सा प्रतीत होगा परन्तु अम्यास हो जाने पर बहुत ही शीघ्र समझ में आ जायेंगी।

# राशि-परिचय-चक्र ११ (क)

| राशिअंक | राशि         | चर स्थिर<br>वा<br>डिस्वभाव | क्रूर वा<br>सौम्य | पुरुष वा<br>स्त्री | तस्व   | বিশীহা        | अंग स्वामी                     | उदय      |
|---------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------------------|----------|
| १       | मेष          | चर                         | ऋूर               | पुरुष              | अग्नि  | पूर्व         | शिर                            | पृष्टोदय |
| ٦̈      | वृष          | स्थिर                      | सीम्य             | स्त्री             | पृथ्वी | दक्षिण        | गला (मुख)                      | पृष्टोदय |
| æ       | मिथुन        | द्विस्वभाव                 | ऋूर               | पुरुष              | वायु   | पश्चिम        | गला बाहु                       | शीर्षोदय |
| 8       | <b>ক</b> ৰ্ক | चर                         | सौम्य             | स्त्री             | जल     | उत्तर         | वक्षस्थल                       | पृष्टोदय |
| ષ       | सिंह         | स्थिर                      | कृर               | पुरुष              | अग्नि  | पूर्व         | हृदय                           | शीर्षोदय |
| Ę       | कन्या        | द्विस्वभाद                 | सौन्य             | स्त्री             | पृथ्वी | दक्षिण        | पेट                            | शीर्षोदय |
| ૭       | तुला         | चर                         | क्रूर             | पुरुष              | वायु   | <b>रहिच</b> म | गूर्दा, कमर                    | शीर्षोदय |
| ۷       | वृश्चिक      | स्थिर                      | सीम्य             | स्त्री             | जल     | उत्तर         | लिङ्ग, गुदा                    | शीर्षोदय |
| 8       | धन           | द्विस्वभाव                 | क्रूर             | पुरुष              | अग्नि  | पूर्व         | पैरों की<br>सन्धि              | पृष्टोदय |
| १०      | मकर          | चर                         | सीम्य             | स्त्री             | पृथ्वी | दक्षिण        | पैरों के गाँठ,<br>ठेहुना,घुटना | पृष्टोदय |
| ११      | कुम्भ        | स्थिर                      | ऋूर               | पुरुष              | वायु   | पश्चिम        | फिल्लियाँवुटने<br>से एड़ीतक    | शीर्षोदय |
| १२      | मीन          | द्विस्वभाव                 | सौम्य             | स्त्री             | जल     | उत्तर         | पैर, सुपती                     | उभयोदय   |

#### राशियों के वर्ग

चा---३२ महर्षि पराशरने अपने 'वृहत्पाराशर' में राशियों का षोड़श वर्ग लिखा है। परन्तु इस छोटे से प्रन्थ में उन षोड़श वर्गों का उल्लेख न करके केवल षड्वर्ग का ही जो मुख्य छः वर्ग हैं और जिनका प्रयोग फल-भाग में प्रायः आवश्यक है, किया जाता है। (१) लग्न, (२) होरा, (३) द्रेष्काण, (४) नवांश, (५) द्रादशांश, (६) त्रिशांश, इन्हीं छः वर्गों का यहाँ सविस्तर उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। इनमें से लग्न आगामी अध्याय में लिखा जायगा और अन्य पाँच वर्गों का अभी इस स्थान पर उल्लेख करना अभीष्ट है।

## होरा

कपर लिखा जा चुका है कि प्रति राशि में ३० अंश होते हैं तथा प्रत्येक राशि में दो **होरा होते हैं। एक होरा चन्द्रमा का और दूसरा सु**र्य्यका है। प्रत्येक होरा १५ पन्द्रह अंश का होता है। इसे इस प्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक राशि में १५ अंश का होरा सूर्य का और १५ अंश का चन्द्रमा का होता है। अब इसमें एक बात स्थिर करने की रही कि पहिले सूर्य्य का होरा होता है या चन्द्रमा का। इसका नियम यह है कि विजोड़ अर्थात् फुट (अयुग्म) जैसे मेत्र, मियुन, सिंह, तूला, घन और कूम्भ राशियों में १५ अंश का पहिला होरा सूर्य्य का होता है और शेष १५ अंश चन्द्रमा का होरा कहलाता है। इसी के विपरीत जोड़ यानी युग्म, जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृद्दिक, मकर और मीन राशियों में पहिला १५ अंश तक चन्द्रमा का और शेष १५ अंश तक सूर्य्य का होरा होता है। इस नियम को समझने के लिये उदाहरणार्थ मान लें कि किसी का शनि, मिथुन के १४ चौदह अंश पर है तो कहा जायगा कि शनि सुर्य्य के होरा में है। पुनः यदि वही शनि, कर्क के ७ अंश में रहे तो कहा जायगा कि शनि चन्द्रमा के होरा में है। कारण कि मिथुन में (विजोड़ राशि होने से) पहिला होरा सूर्य्य का और कर्क में (जोड़ या युग्म राशि होने से)पहिला होरा चन्द्रमा का होता है। परन्तु वही शनि मिथुन के १६ अंश में रहता तो चन्द्रमा का और कर्क के १६ अंश में होता तो सूर्य्य का होरा कहा जाता। होरा-चक (चक १२) नीचे दिया जाता है। फलित-विकास में इस होरा को आर्ष नहीं कहा है। (देखो 'फलित विकास' पुष्ठ १५।)

# होरा-चक १२

| अंश      | मेव      | নুদ     | मिथुन   | भुक्    | सिंह    | कन्या   | तुला    | वृश्चिक         | धन      | मकर      | अध्य    | मीन    |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------|---------|--------|
| १ से १५  | रवि.     | चन्द्र. | रवि.    | चन्द्र. | रवि.    | चन्द्र. | रवि.    | <b>च</b> न्द्र. | रवि.    | चन्द्र . | रवि.    | चन्द्र |
|          | ५.       | ४.      | ५.      | ४.      | ५.      | ४.      | ५.      | ४.              | ५.      | ४.       | ५.      | ४.     |
| १६ से ३० | चन्द्र . | रवि.    | चन्द्र. | रवि.    | चन्द्र. | र∶ंव.   | चन्द्र. | रवि.            | चन्द्र. | रवि.     | चन्द्र. | रवि.   |
|          | ४.       | ५.      | ४.      | ५.      | ४.      | ५.      | ४.      | ५.              | ४.      | ५.       | ४.      | ५.     |

टिप्पणी :--४ कर्क और ५ सिंह राशी।

#### द्रेष्काण

भा—३३ होरा में प्रति राशि का दो और द्रेष्काण में तीन भाग किया जाता है इस कारण प्रत्येक द्रेष्काण १० अंश का हुआ। अब यह देखना रहा कि कौन द्रेष्काण किस राशि का होता है। इसका नियम यह है कि जिस राशि का द्रेष्काण देखना होगा, पहिला द्रेष्काण उसी राशि का होगा। उस राशि से पंचम राशि जो होगी, उसका दूसरा द्रेष्काण होगा और तीसरा द्रेष्काण नवम राशि जो होगी, उसीका होता है। उदाहरण रूप से मान लें कि यदि मेष राशि के द्रेष्काणों काज्ञान करना है तो प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का अर्थात् मेप का हुआ। द्वितीय द्रेष्काण मेप से पंचम राशि अर्थात् सिंह का और तृतीय द्रेष्काण मेप से नवम राशि भन का होगा। पुनः यदि कन्या राशि का द्रेष्काण देखना हो तो पहिला द्रेष्काण कन्या ही का, दूसरा कन्या से पंचम मकर का और तीसरा कन्या से नवम वृष राशि का होगा। स्मरण रहे कि द्रेष्काण का स्वामी बही होता है जो उस द्रेष्काण का राशि-स्वामी होगा। जैसे, मेप राशि का पहिला द्रेष्काण मेष है, उसका स्वामी मंगल हुआ। दूसरा द्रेष्काण सिंह का है, उसका स्वामी सूर्य्यं हुआ और तीसरा द्रेष्काण घन का है, अतः उसका स्वामी बृहस्पति हुआ। इसी रीति से सब द्रेष्काणों का तथा उनके स्वामी का विचार होता है। परन्तु श्री पं रामवल्न बोझा जी का स्पष्ट कथन है कि यह द्रेष्काण विधायवनों की है। ऋषी-प्रणीत चक १३ (क) है।

# द्रेष्काण-चक्र १३

| अंश<br>प्रमाण                     | मेष | वृष | मिथुन | कुक | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक | धन | मकर | कुरभ | मीन |
|-----------------------------------|-----|-----|-------|-----|------|-------|------|---------|----|-----|------|-----|
| प्रथम-<br>द्रेष्काण<br>१से १०     | १   | 2   | pr.   | ٧   | ۷+   | W     | و    | ८*      | ९  | १०+ | ११   | १२  |
| द्वितीय-<br>द्रेष्काण<br>११ से २० | ч   | Ę   | હ     | ८•  | ९    | १८    | ११   | १२×     | १  | 2   | m    | ४   |
| तृतीय-<br>द्रष्टकाण<br>२१ से ३०   | ९   | १०  | ११    | १२  | १    | २     | Ŗ    | ४       | ų  | Ę   | ૭    | ८•  |

टिप्पणी :---१ मेज, २ वृष इत्यादि । \*सर्प् वा पाश,  $\times$ निगड, +पक्षी

# प्राचीन द्रेष्काण-चक्र १३.(क)

| मेष<br>सिंह<br>धन | वृष<br>कन्या<br>मकर | मिथ् <b>न</b><br>तुला<br>कुम्भ | कर्क<br>वृश्चिक<br>मीन | अंश   |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| मेष               | कर्क                | तुला                           | मकर                    | १० तक |
| वृष               | सिंह                | वृश्चिक                        | कुम्भ                  | २० तक |
| मिथुन             | कन्या               | धन                             | मीन                    | ३० तक |

#### नवांश

वा—३४ इस वर्ग का फलित ज्योतिष में बहुत प्रयोग होता है। नवांश-कुण्डली बनाने की एक भिन्न ही प्रणाली है और वह फल कहने में बहुत उपयोगी होता है। इङ्गलैंग्ड आदि देश के विद्वान् ज्योतिषियों ने अपने अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र में नवांश का कुछ उल्लेख किया है। आशा है कि पाठक तथा विद्यार्थींगण उस पर पूर्ण ब्यान देंगे। नवांश, जैसा कि शब्द से ही बोध होता है एक राशि के नवम अंश को कहते हैं। एक राशि ३० अंश की होती है, इस कारण एक नवांश (३० ÷९) ३ कें अंश का हुआ। अब बात यह जानने की रही कि ये नौ नवांश प्रति राशि में किन-किन राशियों के होते हैं। इसका नियम यह है कि मेष का पहिला नवांश मेव ही होता है । दूसरा वृष, तीसरा मियुन, वौथा कर्क, पौववौ सिंह, छठा कन्या, सातवा तुला, आठवा वृश्चिक और नवा धन का होता है। यहाँ मेष राशि की समाप्ति और वृष का आरम्भ होता है। अब जानना यह है कि वृष का पहिला नवांश कौन होगा। इसके जानने की सुगम रीति यह है कि मेष के अन्तिम नवांश वाली राशि के बाद की राशि वष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहिला नवांश मकर, दूसरा कुम्भ, तीसरा मीन, चौथा मेष, पाँचवाँ वृष, छठा मिथुन, सातवाँ कर्क, आठवाँ सिंह और नवाँ कन्या का होगा। अब यहाँ पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मियुन का पहिला नवांश तूला, दूसरा वृश्चिक, तीसरा धन आदि का होगा। इसी नियम को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रति राशि के नौ-नौ भाग किये गये हैं, जिसका नाम नवांश है; अतः समस्त राशि-मंडल अर्थात् बारह राशियों में (९×१२) १०८ नवांश हुए। और फिर १०८ नवांशों के स्वामी मेष से आरम्भ कर बारहों राशियों की नौ आवृत्ति होगी अर्थात् मेष से मीन पर्य्यन्त नौ बार जब ये नवांश के नाम से घूम जायेंगे तो वे ही कमशः बारह राशियों के नवांश होंगे। तीसरी रीति समझने की यह भी है कि नक्षत्र के नौ चरणों की एक राशि होती है और एक राशि में नौ नवांश होते हैं । इस हेतू एक नवांश, नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है। नवांश का स्वामी नवांश की राशि का अधिपति होता है। जैसे मेष का छठा नवांश कन्या का है। इसलिये उसका स्वामी बुध है। इसी प्रकार सिंह का दूसरा नवांश वृष का होता है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ । इत्यादि २ ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसलिये इसके बनाने का दो एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे, किसी का सूर्य्य, सिंह के सातवें अंश में है, तो नवांश-चक्र को देखने से मालूम होगा कि सातवों अंश, तीसरे नवांश में पड़ता है कारण कि तीन अंश बीस कला का पहिला और छः अंश चालीस कला तक दूसरा नवाश जायगा [ ३ड्डै + ३ड्डै = ६ अंश ४० कला ] क्योंकि सातवों अंश चालीस कला के बाद होता है;

इसिल्म सूर्य सिंह के तृतीय नवां समें हुआ जो मियुन है और उसका स्वामी बुध है। दूसरा उदाहरण लीजिये, यदि किसी का लग्न धन के १७ अंश १० कला पर है तो उसका नवां स जानने के लिये पहिली बात यह देखनी होगी कि १७ अंश १० कला कौन नवां सहोगा। जोड़ने से पता लगता है कि ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक तीसरा, १३।२० तक बौधा और १६।४० तक पाँचवाँ नवांश है परन्तु लग्न की स्थिति १७।१० अंश पर है, इसलिये लग्न धन के षष्ठ नवांश में पड़ा। चक्र को देखने से बोध होगा कि धन का छठा नवांश कन्या होता है जिसका स्वामी बुध है।

## नवांश जानने की सुगम विधि

बा—३५ बिना चक्र के नवांश जानने की सुगम-से-सुगम रीति इस प्रकार है। मान लें कि किसी का जन्म धन के १७ अंश १० कला पर है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृश्चिक राशिगत हो गयी और धन के १७ अंश १० कला पर जन्म है। वृश्चिक, मेप से आठवीं राशि है, तो आठ राशियों के गत होने में नौ नौ नवांश की रीति से (९ × ८) ७२ नवांश गत हो चुके और धन का १७ अंश १० कला बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है। इसलिये जन्म ७२ + ६ = ७८ वें नवांश में हुआ। ७८ को यदि १२ से भाग दें (क्योंकि राशियाँ १२ हैं) तो शेष ६ बचता है और यही नवांश हुआ। मेष से छठा कन्या होता है और चक्र में देखने से भी मालूम होगा कि नवांश कन्या ही है।

एक उदाहरण और लीजिये। मान लें कि किसी का चन्द्रमा मीन के चौदहवें अंश पर है। यहां कुम्भ समप्त व्यतीत हो गया। मेष से कुम्भ की संख्या ११ है। प्रति राशि में नौ-नौ नवांश बीते, इस कारण (११ × ९) ९९ नवांश बीत चुके। अब देखना है कि मीन के कितने नवांश बीते। देखा जाता है, ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक तीसरा और १३।२० तक चौथा नवांश है। परन्तु चन्द्रमा की स्थिति १४ अंश पर है, इसल्यि मीन का पाँचवां नवांश हुआ। कुम्भ तक ९९ नवांश बीत चुके थे और मीन के पाँचवं नवांश में चन्द्रमा है। अतः कुल ९९ + ५ = १०४ नवांश पर चन्द्रमा है। यदि इसको १२ से माग दें (१०४ ÷ १२) तो शेष ८ रहा और मेष से आठवां वृष्टिचक होता है; इसिक्ये वृष्टिचक के नवांश में चन्द्रमा पाया जाता है जिसका स्वामी मंगल है। चक्र वें भी देखने से बही स्पष्ट होता है।

| 8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Υ.                | ९                  |             |                   |             |                 |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 33                | >-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۍ            | w                 | 9                  | V           | •                 | °~          | ۵.<br>۵.        | * 2 %           |
| संस्              | ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12           | 10'0              | कं                 | ·#:         | <b>16</b> 0       | 늄           | be <sup>i</sup> | jė.             |
| 60                | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V            | 0                 | <b>%</b> °         | च ११ ⁰      | 23                | ~           | r               | <b>m</b>        |
| ब्रेस्स           | رخوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·#:          | lei"              | la:                | य १         | । छं ॰            | · <b>#</b>  | kir'            | ونها            |
| ۶                 | in the state of | ≈            | 23                | ~                  | ~           | w                 | >           | س               | سون             |
| ≯क्षेम            | 혀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ंबं          | i i               | <del>ن</del> ا:    | क्ले        | i <del>o</del> °  | ंच'         | ₩               | <b>छ</b> ०      |
| 2                 | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n            | m                 | >                  | س           | w                 | 9           | ٧               | *               |
| 뱌늄                | <b>`</b> #`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ेंब          | छि                | चा.                | نا          | le"               | ंन्न        | मं              | l <del>oʻ</del> |
| ର                 | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سو           | w                 | 9                  | *>          | 8                 | %           | 33              | 83              |
| ब्धित्यक          | वं:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>k</b> ;   | ie"               | ैन                 | <b>'</b> #' | 100               | ᇡ           | <u>a</u>        | 16"             |
| ž                 | *<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | ۰                 | %                  | <u>م</u>    | ٤٤                | ~           | 8               | w               |
| ाल्ह              | िंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . <b>#</b> . | किं               | <u>એ</u>           | न्त्र       | le ⁰              | <b>.</b> #. | رخط             | 16'0            |
| ٦,                | 0~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵ ۵          | 25                | ~                  | n           | m                 | >           | س               | *               |
| lb=4              | न्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 亩            | lo"               | ·#·                | कं॰         | le 9              | वि.         | ۲۰              | 140             |
| ٨                 | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~            | m                 | >                  | *           | w                 | 9           | 2               | 0               |
| हिमरी             | ·#:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | किं°         | le <sup>'</sup> ? | ंचां               | H           | le <sup>°</sup> ? | رخط         | <del>.</del>    | 100             |
| Ė                 | *,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۍ            | w                 | 9                  | V           | •                 | °~          | 2               | <b>4</b> 3      |
| å<br>å ∓          | · <del>d</del> i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h'           | le <sup>*</sup> ? | ko"                | #           | 100               | न्त्र       |                 | him             |
| `c                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V            | 0                 | °                  | <u>م</u>    | 23                | ~           | a               | *               |
| सिथुन             | কি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #            | l <del>e</del>    | 苘                  | 냚           | 16"               | '# <u>`</u> | <b>15</b> °     | 10'9            |
| i                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~            | <b>~</b>          | ~                  | ir          | m                 | 70          | 5"              | 45              |
| र्वेव             | li <del>i</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ೲ            | le"               | ' <del>     </del> | læ'°        | छिं               | ंवां        | <u> </u>        | leis            |
|                   | *_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n            | m                 | . >>               | سى ا        | 22                | 9           | V               | •               |
| pfe               | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اخقا         | رها               | <b>'b</b>          | نا          | le'°              | कं          | ंम'             | bie             |
| अंग-कला<br>प्रमाण | मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خ ا بره      | 0102              | १३।२०              | % हार       | 3010              | २३।२०       | रहार            | <u>o</u>        |
| नवमांश<br>संस्था  | पहिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द्वसरा       | दीसरा             | नीवा               | पीचवी       | BOI               | सातवी       | माठा            | नवाँ            |

नवांश जानने की रीति एक और भी है। पंचांग में यह लिखा रहता है कि कौन ग्रह, किस नक्षत्र के किस चरण में किस समय प्रवेश करता है। अतः नक्षत्र का चरण जानने से भी नवांश का बोध हो सकता है। जैसे, पंचांग देखने से यह बोध हुआ कि शनि मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। अधिवनी से गिनने पर ज्येष्ठा १८ वौ नक्षत्र है। प्रति नक्षत्र के चार चरण होते हैं, इस कारण ज्येष्ठा के अन्त तक (१८ × ४) ७२ चरण शनि चल चुका है। परन्तु ज्येष्ठा के बाद का नक्षत्र मूल के चतुर्थ चरण में शनि है। इसलिये ज्येष्ठा तक ७२ चरण में मूल का ४ चरण जोड़ दिया तो योग ७६ चरण हुआ। उत्पर लिखा जा चुका है कि चरण और नवांश एक ही है, इस कारण ७६ को १२ से भाग देने पर शेष ४ रहा। ४ थी राशि कर्क है, इसलिये यही शनि का नवांश हुआ। चक्र २ (क) को भी देखने से सभी बातें शी झता-पूर्व क समझ में आ जायेंगी। अस्तु, दोनों नियमों से एक ही परिणाम होता है।

चर-राशि का पहिला नवांश, स्थिरराशि का पंचम और द्विस्वभाव राशि का अन्तिम नवांश वर्गोत्तम-नवांश कहलाता है। इसको दूसरी रीति से इस प्रकार समझना चाहिये कि जिस राशि का नवांश देखना है और यदि कोई ग्रह वा लग्न उस राशि के नवांश में हो (जैसे, मेष राशि के मेप ही के नवांश में, वृष राशि के वृष ही के नवांश में, इत्यादि) तो उन सब ग्रहों का वर्गोत्तम-नवांश में रहना कहा जाता है। यदि चक्र १४ को घ्यान देकर देखेंगे तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी। चक्र १४ में वर्गोत्तम नवांश को तारा (◆) के चिह्न से दिखलाया गया है।

#### द्रादशांश

चा—३६ द्वादशांश, जैसा कि शब्द से ही बोध होता है, एक राशि के वारहवें अंश को कहते हैं। एक द्वादशांश (३० ÷ १२) = २६ अंश का होता है। द्वादशांश-कम इस रीति से माना गया है कि मेष राशि में मेप से आरम्भ कर मीन पर्य्यन्त १२ द्वादशांश होते हैं। मिचुन में मिचुन से आरम्भ कर वृप पर्य्यन्त १२ द्वादशांश हैं। इसी प्रकार कर्क में कर्क, सिंह में सिंह, कत्या में कत्या, तुला में तुला, वृश्चिक में वृश्चिक, धन में धन, मकर में मकर, कुम्म में कुम्म और मीन में मीन ही से द्वादशांस का आरम्म और वारहवें राशि में अन्त होता है। चक १५ से द्वादशांस का बोध होना।

| がる    |  |
|-------|--|
| विश्व |  |
| श्याय |  |
| ष्य   |  |

| '해 '네 '햄' '햄 ('햄 '돼' '햄 '펍 '펍 '펍 '쩝 '햄 '돼' '宀덟 '캡' '앤 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                  |                   |                   | _                 |                  |              |               | T                 | Ţ         |              |                 |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| मंग्रेस   मंग   |   | 1                | 83                | ~                 | n                 | m                | >            | سو            | w                 | 9         | V            | 00              |                  | ==          |
| मंच   वृद्ध   मिनुत्त   कर्क   सिह्ह   कर्मा   वृद्ध   वृद्   |   | ਸੀ               | le'•              | <del>ن</del> تا'  | <b>•</b> نها      | छि १             | ·16          | نا            | 10.0              | io**      | <b>#</b>     | le**            | ബ.               | <b>a</b>    |
| में व         मं         श्री ते         मं <td< th=""><th></th><th><del>بر</del></th><th>88</th><th>१४</th><th>~</th><th>8</th><th>m</th><th>&gt;0</th><th>ۍ</th><th>w</th><th>9</th><th>2</th><th>٠</th><th>°~</th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <del>بر</del>    | 88                | १४                | ~                 | 8                | m            | >0            | ۍ                 | w         | 9            | 2               | ٠                | °~          |
| में ते ब्रुप मिन्न कर्क सिंह किया तुल्ला वृद्धिक प्रमान क्या किया प्रमान क्या किया किया किया किया तुल्ला क्या किया किया किया किया किया किया किया कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 1 <del>6</del> 0 |                   |                   | <b>'</b> #'       | io"              | ونها         | · <b>ja</b> i | نا                | 10'0      | <b>5</b>     | . <del>#.</del> | 160              | 萝           |
| में व         ब्रुप         मियुन         कर्क         मियुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | ۲                | 60                | ~~                | 44                | ~                | n            | m             | >0                | سو        | سوي          | 9               | 2                | •           |
| में व बूच मियुन ककी सिंह कम्या तुला वृद्धिक में र प बुद्ध है मुं ए में र व बुद्ध है मुं है मुं र में र व बुद्ध है मुं र प प प प प व बुद्ध है मुं र प प प प प प प प प प प प प प प प प प                                                                                                                                                                                                     | • | <b>ਜ</b>         |                   |                   | •                 | ·#·              | <b>le</b> *9 | le*           | ·1 <del>  -</del> | نو        | 160          | 100             | मं               | hin         |
| मिये व्या । प्राप्त । प्राप । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प |   | h                | 8                 | ° &               | ~<br>~            | 25               | ~            | ~             | m                 | >-        | مى           | w               | 9                | v           |
| मिया व्या मिया कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म प्राप्त कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | য়               | le**              |                   |                   | i                | ·#:          | la**          | 16.0              | व्याः     | نا           | 16.0            | مخقا             | Ħ           |
| मिया व्या मिया कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म प्राप्त कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म प्राप्त कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <u>d</u>         | 2                 | ۰                 | 6                 | ~<br>~           | 2            | ~             | n                 | m         | >            | ح               | سون              | 9           |
| मिया में प्राप्त  |   | वृत्रि           | <b>.</b> #.       | <del> </del> 0    | 늄                 |                  | ı            | <b>.</b> #.   | رخوا              | 100       | 'lp'         | نو              | je o             | مخا         |
| मित्र |   | 35               | 9                 | 2                 | ۰۰                | 0}               | ~<br>~       | 2             | ~                 | ~         | NO.          | *               | ح                | w           |
| मित्र में भी की की की मित्र में भी की की की मित्र में भी की की की की मित्र में भी की की की की की की की मित्र में भी की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ^ | <del>(</del>     | خط                | . <del>म.</del>   | le <sup>i</sup> º | <b>₩</b>         | 듛            | ı             | ·# <del>·</del>   | وخط       | <b>le</b> '° | ib.             | نا               | ie''        |
| मित्र में भी की की की मित्र में भी की की की मित्र में भी की की की की मित्र में भी की की की की की की की मित्र में भी की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 | या               | w                 | 9                 | 2                 | ۰                | °~           | 88            | 83                | *         | ۶            | W.              | >                | س           |
| मूर्य   मू    |   | i <del>c</del>   | <b>lu</b> '9      | ۱۳۰۶              | <del>ن</del> لا:  | किं              | 柯.           |               | je je             | <b>'H</b> | وبع          | <b>(</b> €      | * <del>**</del>  | نو          |
| मूर्य   मू    |   | ह                | 5"                | سون               | 9                 | 2                | 8            | 80            | 18                | ११        | ~            | 2               | 4                | <b>&gt;</b> |
| मूर्य   मू    |   | 7 <u>F</u>       | نا                | छि                | رجا               | <b>'#</b>        | jë •         | <u>وا</u>     | <u>ما</u>         |           | मं           | 혀               | H <sup>i</sup> ? | ¥           |
| कंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | , <del>le</del>  | >                 | سى                | w                 | 9                | 7            | 8             | 80                | 88        | १२           | ~               | 3                | M)          |
| की         में         की         में         की         की <th< td=""><th></th><td>H<del>F</del></td><td>ंब:</td><td>٠</td><td>le<sup>3</sup></td><td>lai<sup>9</sup></td><td><b>.</b>#.</td><td>16.0</td><td></td><td></td><td>j.</td><td>मं.</td><td>150</td><td>مثا</td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | H <del>F</del>   | ंब:               | ٠                 | le <sup>3</sup>   | lai <sup>9</sup> | <b>.</b> #.  | 16.0          |                   |           | j.           | मं.             | 150              | مثا         |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | F,               | m                 | >                 | ۍ                 | us               | 9            | V             | •                 | °~        | <b>~~</b>    | 13              | *                | 3           |
| में         क्वं         क्वं         में         क्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 圧                | le <sup>†</sup> ? | ·10°              | ۴,                | le <sup>-9</sup> | شا           | म             | ښ                 | <b>.</b>  |              | سنا             | मं.              | <b>*</b>    |
| में 'सं सं सं सं क्या मां 'क्या क्या भा क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 15               | m                 | w                 | >                 | ۍ                | w            | 9             | 2                 | •         | <b>{</b> •   | **              | १२               | ~           |
| े कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı | lo-s             | क्वं              | l <del>e'</del> s | ंचा               | نو               | ونوا         | <b>i</b>      | मं                | ÷         | <b>.</b>     |                 | jė.              | Ħ           |
| े कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | व                | *                 | œ                 | æ                 | *                | ح            | w             | 9                 | ٧         | •            | <b>{</b> o      | 11               | <b>{</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | T)               | मं                | اخط               | l <del>e`</del>   | 10               | نو           | 44            | <b>*</b>          | मं        | منوا         |                 |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | किल              | 9                 | •                 | œ.                |                  | 0            | •             | m .               | •         | ů.           | •               | ·                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | अंश —            | ~                 | ح                 | 9                 | 2                | 2            | ى<br>س        | 2                 | 20        | 25           | 2               | 2                | 2           |

#### সিহাাহা

बा०-३७ त्रिशांश शब्द से बोध होता है एक राशि का तोसवाँ अंश। परन्तु इसमें मेद यह है कि विजोड़ (विषम) राशि में पहिला ५ अंश मंगल का, दूसरा ५ अंश शिन का, तीसरा ८ अंश वृहस्पित का, चौथा ७ अंश बुध का, पाँचवाँ ५ अंश शुक्र का त्रिशांश होता है। यो समझिये कि विजोड़ घर में यदि कोई ग्रह एक अंश से पाँच अंश पर्य्यन्त रहे तो मंगल के त्रिशांश में कहा जायगा। यदि छठे से दसवें अंश तक रहे तो शिन, ११ से १८ वें अंश तक बृहस्पित, १९ से २५ वें अंश तक बुध और २६ से ३० अंश तक में रहे तो शुक्र के त्रिशांश में वह ग्रह कहा जायगा। परन्तु जोड़ घर में रहने से इसके विपरीत होता है। यथा, पहिला ५ अंश तक शुक्र का, दूसरा ७ अंश तक बुध का, तीसरा ८ अंश तक बृहस्पित का, चौथा ५ अंश तक शिन का और पाँचवा ५ अंश तक मंगल का त्रिशांश कहाता है। उपरोक्त नियमानुसार जोड़ घर में १से ५ अंश तक शुक्र, ६ से १२ अंश तक बुध, १३ से २० अंश तक बृहस्पित, २१ से २५ अंश तक शिन और २५ से ३० अंश तक मंगल का त्रिशांश का तिशांश होता है। चक्र १६ के अतिरिक्त ऊपर लिखी हुई बातों को निम्नलिखित रीति से भी समझ सकते हैं।

फुट (अयुग्म अर्थात् १, ३, ५, ७, ९ और ११) राशियों का त्रिशांश यों होता है। मं. श. बृ. बु. शु. ५+५+८+७+५=३० अंश।

जोड़ (युग्म अर्थात् २,४,६,८,१० और १२) राशियों का त्रिशांश इस प्रकार है। शु. बु. बृ. श. मं. ५+७+८+५+५=३० अंश।



#### সিহাাহা বৃদ্ধ

#### विषम राशि, १, ३, ५, ७, ९, ११ का

| अंशप्रमाण | स्वामी राशि |
|-----------|-------------|
| १ से ५    | मं. १       |
| ६ से १०   | झ. ११       |
| ११ से १८  | बृ. ९       |
| १९ से २५  | बु. ३       |
| २६ से ३०  | शु. ७       |

## সিয়ায় অক १६ (ক)

सम राशि २, ४, ६, ८, १०, १२ का

| अंश—प्रमाण | स्वामी राशि  |
|------------|--------------|
| १ से ५     | <b>श</b> . २ |
| ६ से १२    | बु. ६        |
| १३ से २०   | कृ १२        |
| २१ से २५   | श. १०        |
| २६ से ३०   | मं. ८        |

#### समुदाय-षड्वर्ग

बा—३८ यहाँ पर एक चक १६ (स) दिया जाता है। इसको देखने से बिना विशेष परिश्रम के ही षड्वर्ग का बोध हो जायगा। चक देखने की विधि यह है:—यह तथा राशि का स्पष्ट जानने के बाद इस चक के सबसे बाई ओर के कोष्ठ में देखें कि उस (स्पष्ट) राश्यादि के पूर्व की कौन राशि आदि उस प्रथम कोष्ठ में है। उसके सामने जो राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश और त्रिशांश है, वही षड्वर्ग होगा। जैसे, देखना है कि जब रिव १।२७।३० का है तो उसका षड्वर्ग क्या होगा। चक का पिहला कोष्ठ देखने से मालूम होता है कि चक में १।२७।३० है। उसके ऊपर वाले अंक अर्थात् १।२६।४० के सामने जो षड्वर्ग है, वही १।२७।३० तक का होगा। अर्थात् राशि—२ (वृष्), होरा—५ (सूर्य), द्रेष्काण—१० (मकर), नवमांश—६ (कन्या), द्वादशांश—१२ (मीन), त्रिशांश—८ (वृष्किक) का होगा। पुनः यदि मान लें कि रिव १।२७।२५ का है तौ मी ऊपर ही वाला कोष्ठ तथा १।२६।४० के सामने वाला षड्वर्ग होगा। पुनः यदि सूर्य १।२७।३५ का है तो ऐसी अवस्था में १।२७।३५ से कम वाली संस्था १।२७।३० है, इस-लिये ऐसे स्थान में १।२७।३० के सामने वाला जो षड्वर्ग है, वही उसका षड्वर्ग होगा। अर्थात् चक के बाँयें कोष्ठ में दिये हुए स्पष्ट के सामने जो षड्वर्ग है वही षड्वर्ग उस स्पष्ट के बाद से आरम्भ कर उसके नीचे वाले स्पष्ट के पूर्व तक का (षड्वर्ग) होगा।

# समुदाय षड्वर्ग चक १६ (स्त)

|                       | <u> </u>                                |                                       | _         | <del></del> |                                |                       | ,    |      |          |           |           | -        |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|
| उपरान्त<br>रा. अं. क. | राशि<br>झेना                            | ट्रंटिकाण                             | नवमांश    | द्वादशांश   | त्रिशांश                       | उपरान्त<br>रा. अं. क. | राधि | होरा | द्रक्ताण | नवमांश    | द्वादशांश | त्रिशांश |
|                       | П                                       |                                       |           |             |                                |                       |      |      |          |           |           |          |
| 01010                 |                                         | ५ १                                   |           | 8           | ٤                              | १।१६।४०               | २    | 4    | Ę        | ₹         | 6         | १२       |
| ०।२।३०                |                                         | ५ १                                   | 222338844 | ママホポン       | १                              | १।१७।३०               | २    | ٤    | Ę        | ₹         | 9         | १२       |
| ०।३।२०                | १                                       | ५ १                                   | 3         | २           | 8                              | श२०।०                 | २    | 4    | १०       | 8         | १०        | १०       |
| ०।५।०                 | 1                                       | ५ १                                   | २         | 3           | ११<br>११<br>११                 | १।२२।३०               | २    | 4    | १०       | 8         | ११        | १०       |
| ०१६१४०                | 8                                       | ५ १                                   | 3         | 3           | ११                             | १।२३।२०               | २    | 4    | १०       | 4         | ११        | १०       |
| ०१७।३०                | 8                                       | ५ १                                   | ₹         | ४           |                                | १।२५।०                | २    | 4    | १०       | 4         | १२        | 6        |
| 016010                | 8                                       | ५ ५                                   | 8         | 4           | १                              | १।२६।४०               | २    | 4    | १०       | Ę         | १२        | 6        |
| ०।१२।३०               | १                                       | ५ ५                                   | 8         | Ę           | १                              | १।२७।३०               | २    | 4    | १०       | દ્        | १         | 6        |
| ०।१३।२०               | 8                                       | 4 4                                   | 4         | Ę           | १                              |                       |      |      |          |           |           |          |
| ०।१५।०                | 8  .                                    | ४ ५                                   | 4         | ૭           | 9                              | २।०।०                 | ₹    | 4    | 3        | ૭         | ₹         | 8        |
|                       |                                         |                                       |           |             |                                | २।२।३०                | ₹    | 4    | 3        | હ         | ४         | 8        |
| <b>०</b> ।१६।४०       |                                         | ४ ५                                   | Ę         | ی           | १                              | २।३।२०                | ą    | ٩    | ą        | 6         | ४         | १        |
| ०१७।३०                |                                         | ४ ५                                   | Ę         | ۷           | १                              | २।५।०                 | n    | ٧    | ŧ        | 2         | ષ         | ११       |
| ०।१८।०                | , ,,                                    | ४ ५                                   | Ę         | ۷           | מי מא מז                       | २१६१४०                | ३    | ч    | 3        | ९         | ٧         | ११       |
| ०।२०।०                | 1 '1                                    | ४ ९                                   | 9         | ९           | 3                              | २।७।३०                | R    | ч    | 3        | ९         |           | ११       |
| ०।२२।३०               |                                         | ४ ९                                   | ૭         | १०          | 3                              | २।१०।०                | 77   | ų    | ৩        | १०        | હ         | ९        |
| ०।२३।२०               | 1 '(                                    | ४ ९                                   | 6         | १०          | 3                              | २।१२।३०               | ₹    | ٧    | હ        | १०        | ۷         | ९        |
| •।२५।०                |                                         | ४ ९                                   | 6         | ११          | ૭                              | २।१३।२०               | Ŧ    | 4    | હ        | ११        | ۷         | ९        |
| ०।२६।४०               |                                         | ४ ९                                   | ९         | ११          | ૭                              | २।१५।०                | ą    | ૪    | હ        | ११        | ۶.        | ९        |
| ०१२७१३०               | 8 .                                     | ४ ९                                   | ९         | १२          | ૭                              |                       |      |      |          |           |           |          |
|                       |                                         |                                       |           |             |                                | २।१६।४०               | ₹    | ४    | ঙ        | १२        | ९         | ९        |
| १।०।०                 |                                         | ४ २                                   | १०        | २           | २                              | २।१७।३०               | ₹    | ४    | હ        | १२        | १०        | 8        |
| १।२।३०                | २  `                                    | ४<br>४ २                              | १०        | מר מר אם    | マママ                            | २।१८।०                | æ    | ጸ    | હ        | x x ~ ~ x | १०        | S A A    |
| १।३।२०                | २ `                                     | ४ २                                   | ११        | 3           | २                              | २।२०।०                | Ą    | ४    | ११       | १         | ११        | 3        |
| १।५।०                 | २                                       | ४ २                                   | ११        | િ           | ξ                              | राररा३०               | ą    |      | ११       | 1         | १२        | 3        |
| <b>१</b> १६।४०        | २ े                                     | ४ २                                   | १२        | 8           | Ę                              | २।२३।२०               | ₹    |      | ११       | २         | १२        | 3        |
| १।७।३०                | २ `                                     | ४ २                                   | १२        | 4           | Ę                              | २।२५।०                | R    |      | ११       | २         | १         | ૭        |
| १।१०।०                | २  `                                    | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1         | Ę           | Ę                              | रारहा४०               | 3    | ጸ    | ११       | ą         | १         | ૭        |
| शश्रा०                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                       | 2 2 2 2   | 9 W W 9 9   | <b>१</b> २<br><b>१</b> २<br>१२ | २।२७।३०               | ą    | ४    | ११       | 3         | २         | 9        |
| १।१२।३०               | २  `                                    | ४ ६                                   | 1 8       | ٥           | <b>१</b> २                     | _                     |      |      |          |           |           |          |
| १।१३।२०               | २  `                                    | ४ ६                                   | २         |             |                                | \$1010                | ४    | 8    | 8        | ४         | ४         | 3        |
| शश्पा०                | २                                       | ५ ६                                   | २         | 9           | १२                             | ३।२।३०                | 8    | ४    | 8        | ४         | ų         | २        |
|                       |                                         |                                       |           |             |                                |                       |      |      |          |           |           |          |

|              | _        | _                |                              |             | ,              | _           | `` |     |              |      | ,                               | _           | <del></del>                            | <del>-</del> | _                 | <del></del>                                                                                 |
|--------------|----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----|-----|--------------|------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| उपरान्त      |          | 1                |                              | _           | <b>F</b>       |             |    | उपर | न्त          |      |                                 |             |                                        |              | 100               |                                                                                             |
|              | <b>a</b> | E                | द्रक्ताव                     | नवमांश      | द्वादशांस      | त्रिक्षांश  |    |     |              |      | <b>,</b>                        | E           | इक्काव                                 | नवमांश       | <u>a rearion</u>  | मिखांख                                                                                      |
| रा. अं. क.   | द्मी     | होरा             | NX.                          | मु          | 100            | E           |    | रा. | मं.          | 斬.   | राहि                            | E C         | / lux                                  | 10           | E                 | E                                                                                           |
|              |          |                  |                              |             |                |             |    |     |              |      |                                 |             | T                                      | T            | $\dagger$         | +                                                                                           |
| ३।३।३०       | 8        | 8                |                              |             | 4              |             |    | •   | ४।२।         | 410  | 4                               | 8           | 1 8                                    | 4            | : :               | 9                                                                                           |
| ३।५।०        | Y        | 8<br>8<br>8<br>8 | 8                            | 4           | e & 6          | Ę           |    |     | १२६।         |      | 4                               | 8           | 8                                      | 4            |                   | 9                                                                                           |
| ३१६१४०       | ¥        | 8                | 8                            | 9 4 4       | Ę              | Ę           |    | 81  | २७।          | 30   | 4                               | 8           | 1                                      | 9            | 1                 | 9                                                                                           |
| इ।७। इ ०     | 8        | 8                |                              | Ę           |                |             |    |     |              |      |                                 |             |                                        |              | İ                 |                                                                                             |
| 316010       | ٧        | 8                | 6                            | ૭           | 6              | Ę           |    |     | 410          |      | ٤                               | 8           |                                        | १०           |                   |                                                                                             |
| ३।१२।०       | 1        | 8                | 6                            | ૭           | 9              | १२          |    |     | राश          |      | יצט יצט יצט יצט יצט יצט יצט יצט | 8 8         | Ę                                      |              |                   | 1                                                                                           |
| ३।१२।३०      | 8        |                  | 6                            | ૭           |                | १२          |    | (   | <b>∢</b> 1₹1 |      | Ę                               | 8           | E E                                    | 8 8          | 9                 | 7                                                                                           |
| ३।१३।२०      | 8        | ४                | 2                            | 6           | ९              | १२          |    |     | 410          |      | Ę                               | 8           | Ę                                      | १ <b>१</b>   | 6                 | Ę                                                                                           |
| ३।१५।०       | ٧        | 4                | 6                            | 6           | १०             | १२          |    |     | राहा         |      | Ę                               | 8           | Ę                                      | १२           | 4                 | É                                                                                           |
|              |          |                  |                              | _           |                |             |    |     | १।७१         |      | Ę                               | 8<br>8<br>8 | Ę                                      | १२           |                   | Ę                                                                                           |
| ३।१६।४०      | 8        | 4                | 6                            | ९           | १०<br>११<br>१२ | १२          |    |     | रा१९         |      | 8                               | 8           | १०                                     | 8            |                   | Ę                                                                                           |
| ३।१७।३०      | 8        | 4                | 2                            | ९           | 2 2            | १२          |    |     | (1१:         |      | 8                               | 8           | १०                                     | 8            | १०                | १२                                                                                          |
| ३।२०।०       | 8        | 4                | ? ? ? ? ? ? ?<br>? ? ? ? ? ? | १०          | १२             | १०          |    |     | १२।          |      | Ę                               | 8           | १०                                     | 8            | ११                | १२                                                                                          |
| ३।२२।३०      | X        | 4                | १२                           | १०          | 8              | १०          |    |     | 8 31         |      | 8                               | 8           | १०                                     | 2222         | ११                | १२                                                                                          |
| ३।२३।२०      | 8        | 4                | १२                           | ११          | 8              | १०          |    |     | 1184         |      | ٤                               | 4           | १०                                     | २            | १२<br>१२          | १२                                                                                          |
| ३।२५।०       | ٧        | 4                | १२                           | ११          | २              | 6           |    |     | 8 €1,        |      | Ę                               | 4           | १०                                     | ₹            | १२                | १२                                                                                          |
| ३।२६।४०      | 8        | 4                | १२                           | १२          | 2              | 4           |    |     | १७।          |      | Ę                               | 4           | १०                                     | ₹            | 8                 | १२                                                                                          |
| ३।२७।३०      | ४        | 4                | १२                           | १२          | ₹              | 4           |    |     | ।२०          |      | Ę                               | 4           | २                                      | * 4          | 计解析为为分            | १०                                                                                          |
|              |          |                  | .                            |             | .              |             |    |     | २२।          |      | Ę                               | 4           | २                                      | ¥            | 3                 | १०                                                                                          |
| ४।०।०        | 4        | 4                | 4                            | 8           | 4              | 8           |    |     | ₹ <b>3</b> 1 |      | Ę                               | 4           | ***                                    | 4            | ₹                 | 50                                                                                          |
| ४।२।३०       | ષ        | ٩                | 4                            | ۲           | Ę              | ?           |    |     | 1124         |      | Ę                               | 4           | २                                      | 4            | ¥                 | 6                                                                                           |
| १।३।२०       | ५        | 4                | 4                            | र           | Ę              | ?           |    |     | २६।          |      | Ę                               | 4           | २                                      | 2' W W       | ሄ                 | 6                                                                                           |
| ४।५।०        | 4        | 4                | 4                            | ۲)          | و              | ११          |    | 41  | २७।          | ३०   | Ę                               | 4           | २                                      | Ę            | ٩                 | 6                                                                                           |
| ४।६।४०       | 4        | 4                | 4                            | 8 R R # # 8 | 9              | ११          |    |     |              | .    |                                 |             |                                        |              |                   | _                                                                                           |
| 051618       | 4        | 4                | ٩                            | ₹           |                | ११          |    |     | ६१०          |      | اوا                             | 4           | ٥                                      | 9            | ٥                 | ₹                                                                                           |
| \$18010      | 4        | 4                | 3                            |             | 9              | ٩           |    |     | 131          |      | 9                               | 4           | ٩                                      | ٥            | 6                 | ζ.                                                                                          |
| ४।१२।३०      | 4        | 4                | 4 8 8 8 8                    |             | १०             | <b>१</b>    |    | Ę   | 131          |      | ૭                               | 4           | ٥                                      | 9            | 6                 | ζ.                                                                                          |
| 8183150      | 4        | 4 8              |                              |             | १०<br>११       |             |    | _   | <b>६14</b>   |      | ૭                               | 4           | ٥                                      | 9            | 3                 | १र                                                                                          |
| ४।१५।०       | 4        | ٩                | )                            | ۲           | 33             | ٩           |    |     | 1517         |      | ٥                               | ٩           | ٥                                      | 990000000    | ८८ <b>९ ९ ०</b> १ | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |
| VI 0 5 1 V - | ,        |                  |                              | ۰           |                | ا،          |    |     | 101          |      | 9                               | 4           | اق                                     | ٦4           | 10                | रर                                                                                          |
| 8186180      | 4        | 8                | 8                            | ٤           | ११<br>१२       | ٩           |    |     | 180          |      | 9                               | 4           | 88                                     | १०           | 2 3               | 9                                                                                           |
| ४।१७।३०      | 4        | 8                | 8 8 8 8 8                    | w w w       | १ २<br>१ २     | 9           |    |     | १२।          |      | 9                               | 4           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १०           | १२                | 9                                                                                           |
| ४।१८।०       | 4        | 8                |                              | 9           |                | חא אא חא אא |    |     | <b>१३</b> ।ः |      | 9                               | 4           | 3 3                                    | ११           | १२                | 9                                                                                           |
| 815010       | 4        |                  | \$                           | 9           | 2              | 3           |    | Ę   | 184          | 10   | b                               | ٧           | ११                                     | ११           | ?                 | \$                                                                                          |
| X155150      | 4        | 8                | }                            | 2           | 2              | 3           |    | 61  | 0 c ı\       | ا ۲۰ |                                 | ال          | ا،                                     |              |                   |                                                                                             |
| ४।२३।२०      | 4        | •                | \ <u>\</u>                   | ٥           | 1              | ٦           |    | स्। | १६।          | • •  | 6                               | ٧           | ११                                     | १२           | 8                 | •                                                                                           |
|              |          | 1                |                              |             |                |             |    |     |              |      |                                 |             |                                        |              |                   |                                                                                             |

| उपरान्त<br>रा. अं. क.                                | राष्ट्रि | होरा                                  | प्रकाण   | नवमांश                                 | द्वाद्यांश | त्रिकारंश  | उपरान्त<br>रा. मं. क.       | राशि           | होरा                                  | द्वेष्काण                        | नवमांश            | द्वाद्धांश        | त्रिशांश    |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ६।१७।३०                                              | y        | ¥                                     | 9 9      | 95                                     | ર          | ९          | ८।१०।०                      | ९              | ن                                     | 9                                | Å                 | ,                 | 9           |
| ६।१८।०                                               | 9        | Y                                     | ११<br>११ | <b>१</b> २<br><b>१</b> २               | 2          | 3          | ८।१२।३०                     | ९              | ų                                     | ,                                | Y                 | २                 | 9           |
| ६।२०।०                                               | 9        | X<br>X<br>X                           | 3        | , ,                                    | 3          | 3          | ८।१३।२०                     | 8              | ų                                     | 8                                | ų                 | २                 | 9           |
| ६।२२।३०                                              | 9        | 8                                     | 3        | ** 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | RWXXXXW    | מא מא מא   | ८।१५।०                      | <b>~~~~~~~</b> | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ar ar ar ar ar ar ar 3' 3' 3' 3' | 8 W W W 6 5 8 8 8 | 0 1 1 1 1 1 1 1 X | 9           |
| ६।२३।२०                                              | 9        |                                       | 3        | 2                                      | 8          | , US       | ८।१६।४०                     | ١٩             | 8                                     | ۶                                | ٤                 | 3                 | 9           |
| <b>इ</b> ।२५1०                                       | 9        | 8                                     | W W W    | २                                      | પ          | و          | ८।१७।३०                     | 9              | 8                                     | 8                                | દ                 | 8                 | ९           |
| ६।२६।४०                                              | 9        | 8                                     | 3        | 3                                      | 4          | હ          | 618610                      | १              | 8                                     | 8                                | ξ                 | 8                 | 3           |
| ६।२७।३०                                              | 9        | 8                                     | ₹        | 3                                      | Ę          | હ          | ८।२०।०                      | १              | ४                                     | ų                                | ٠                 | ષ                 | 3           |
| •                                                    |          |                                       |          |                                        |            |            | ८।२२।३०                     | ९              | 8                                     | ષ                                | ૭                 | Ę                 | 3           |
| 91010                                                | 10       | 8                                     | 10       | 8                                      | 6          | २          | ८।२३।२०                     | ९              | 8                                     | Ų                                | 9 2 2 8           | שי יטי יצי        | e e m m m m |
| ७१२१३०                                               |          | 8 8 8 8 8 8                           | 20000    | * * * * * * * 9 9                      | ر<br>ا     | <i>२ २</i> | ८।२५।०                      | १              | 8                                     | ų                                | 6                 | ૭                 | ૭           |
| ७।३।२०                                               | 1        | 8                                     | 6        | 4                                      | ९          | २          | ८।२६।४०                     | 999            | 8                                     | 4                                | ९                 | ૭                 | ૭           |
| ७१५।०                                                | 10       | 8                                     | 6        | 4                                      | १०         | מי, נוו    | ८।२७।३०                     | ९              | 8                                     | 4                                | ९                 | 6                 | ૭           |
| ७१६१४०                                               | 1        | 8                                     | 1 6      | Ę                                      | १०         | Ę          |                             |                |                                       |                                  |                   |                   |             |
| ७१७।३०                                               | 10       | 8                                     | 6        | Ę                                      | ११         | Ę          | ९१०१०                       | १०             | 8                                     | १०                               | १०                | १०                | २           |
| ७११०।०                                               | 1        | 8                                     | १२       | ৩                                      | १२         | Ę          | ९।२।३०                      | १०             | 8                                     | ? o                              | १०                | ११                | 2 2 4       |
| ७।१२।०                                               | 1        | 8                                     | १२       | ৬                                      |            | १२         | ९।३।२०                      | १०             | 8                                     | १०                               | १<br>१<br>१<br>१२ | ११                | २           |
| ७।१२।३०                                              | 10       | 8                                     | १२       |                                        | <b>१</b>   | १२         | ९।५।०                       | १०             | 8                                     | 50                               | ११                | १२                | Ę           |
| ७११३।२०                                              | 6        | 8                                     | १२       |                                        | १          | १२         | ९।६।४०                      | १०             |                                       | १०                               | १२                | १२                | ų<br>ų      |
| ७।१५।०                                               | 10       | 4                                     | १२       | 6                                      | २          | १२         | ९।७।३०                      | १०             | 8                                     | १०                               | १२                | १                 | Ę           |
|                                                      |          | 1                                     |          | '                                      |            |            | ६।१०।०                      | १०             | 8                                     | २                                | १                 | N N W             | <b>१</b> २  |
| ७।१६।४०                                              |          | 4                                     |          | ९                                      | २          | १२         | ९।१२।०                      | १०             | 8                                     | २                                | * * 7 7 # # %     | २                 | १२          |
| <b>७</b> ।१७।३०                                      | 1        | 4                                     |          |                                        | 3          | १२         | ९।१२।३०                     | १०             | 8                                     | २                                | १                 | ३                 | १२          |
| ७।२०।०                                               | 10       | 4                                     | 8        |                                        | ४<br>५     | १०         | ९।१३।२०                     | १०             | 8                                     | २                                | २                 | 3                 | १२          |
| ७।२२।३०                                              | 1        | 9 9 9 9 9                             | 8        | १०                                     | ١٩         | १०         | ९।१५।०                      | १०             |                                       | 7                                | २                 | ٧                 | १२          |
| ७१२३।२०                                              | 10       | 1 4                                   | 8        |                                        | 4          | १०         | ९।१६।४०                     | १०             | ١٩                                    | २                                | 3                 | 8                 | १२          |
| ७१२५।०                                               | 1        | ۱ .                                   | 8        | 188                                    | Ę          | 0          | ९।७।३०                      | १०             | 4                                     | 1 3                              | 3                 | 4                 |             |
| ७।२६।४०                                              | 1        |                                       |          | १२                                     |            | 2          | ९।२०।०                      | १०             | 4                                     | ٤                                | 8                 |                   | १०          |
| ७।२७।३०                                              | 16       | 1 4                                   | 4 .      | १२                                     | 9          | 6          |                             | १०             |                                       | ٦                                | ١,٠               |                   | १०          |
| £1010                                                | ١.       |                                       | ۱.       |                                        | ١.         |            | ९।२३।२०                     | १०             |                                       | D                                | ٧                 |                   | 1           |
| ्राठाउ<br>।२।३०                                      | 1.       |                                       | , !      | 8                                      | 80         |            | ९।२५।०<br>१।३६।४०           | १०             |                                       | ء ا                              | 4                 | ر ا               | 6           |
| ्राहा २०<br>इ. इ. इ | 9 9      |                                       | , r      | 87777                                  | १०         | 5          | ९।२६।४०<br>९।२७ <b>।</b> ३० | 150            |                                       | ٦                                | Ę                 | 6                 | 6           |
| ८।५।०<br>८।५।०                                       |          |                                       | ) .      | 1 3                                    | 2 8        |            | 7149130                     | 1,,            | Ι,                                    | ۱ ۱                              | ١ ،               | ١,                | ١           |
| ८।६।४०                                               | 9        | ֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |          | 9                                      | 8 8        | <b>१</b> १ | १०।०।०                      | ११             | 4                                     | 128                              | ١,                | ११                | ,           |
| ८।७।३०                                               |          | 9 9 9 9 9                             | 88888    | 1                                      | \$3        |            |                             | 88             | 4                                     | 15.5                             |                   |                   |             |

| उपरान्त<br>रा. अरं. क. | राशि | होरा | <b>ब्रेड</b> काण | नबमांश               | द्वादशांश  | त्रिशांश | उषरान्त<br>रा. अं. क. | राशि | होरा | द्रेप्ताण     | नवमांश           | द्वादशांश | त्रिशांश |
|------------------------|------|------|------------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|------|------|---------------|------------------|-----------|----------|
|                        |      |      |                  |                      |            |          |                       |      |      |               | _                | $\vdash$  | _        |
| १०।३।२०                | 28   | ધ    | ११               | 6                    | १२         | ?        | ११।३।२०               | १२   | 8    | १२            | પ્               | १         | २        |
| १०।५।०                 | ११   | 4    | ११               | \( \cdot \)          | १          | ११       | ११।५।०                | १२   | 8    | १२            | Ų                | २         | 2        |
| १०१६१४०                | ११   | 4    | ११               |                      | <b>१</b>   | ११       | ११।६।४०               | १२   | ४    | १२            | ę                | २         | Ę        |
| १०।७।३०                | ११   | 4    | ११               | ९                    |            | ११       | ११।७।३०               | १२   | 8    | १२            | Ę                | ₹         | Ę        |
| १०।१०।०                | ११   | 4    | ₹                | १०                   | ₹          | १        | ११।१०।०               | १२   | ४    | 2 × × × × × × | ى<br>و           | 8         | Ę        |
| १०।१२।३०               | ११   | 4    |                  | १०                   | 8          | १        | ११।१२।०               | १२   | ٧    | 8             | ঙ                |           |          |
| १०।१३।२०               | ११   | 4    | m m m m m        | ११                   | 8          |          | ११।१२।३०              | १२   | 8    | 8             | હ                | 4         |          |
| १०।१५।०                | ११   | 8    | ₹                | ११                   | 4          |          | ११।१३।२०              | १२   | 8    | 8             | 6                | 4         |          |
| १०।१६।४०               | ११   | 8    | ₹                | १२<br>१२             | ५          | १        | ११।१५।०               | १२   | 4    | 8             | 6                | Ę         | १२       |
| १०।१७।३०               | ११   | 8    | 3                | १२                   | Ę          | १        |                       |      |      |               |                  |           |          |
| १०।१८।०                | ११   | 8    | ₹                |                      | ६          |          |                       |      |      |               | ŀ                |           |          |
| १०।२०।०                | ११   | 8    | ৩                |                      | \(\delta\) | 1 3      | ११।१६।४०              | १२   | 4    | 8             | 9,               |           |          |
| १०।२२।३०               | ११   | 8    | ৩                | 1                    | 6          | 1        | ११।१७।३०              | १२   | 4    | ४             | ९                | ৩         |          |
| १०।२३।२०               | ११   | 8    | ৩                | २                    | 6          | ₹        | ११।२०।०               | १२   | ५    | 6             | १०               |           |          |
| १०।२५।०                | ११   | 8    | ৬                | २                    | ९          |          | ११।२२।३०              | १२   | ५    | 6             | १०               | ९         |          |
| १०।२६।४०               | ११   | 8    | ৬                | ₹                    | १          | ٧        | ११।२३।२०              | १२   | 4    | 6             | ११<br><b>१</b> १ |           | ,        |
| १०।२७।३०               | ११   | 8    | ৩                | ~ ~ ~ ~ ~ ~ <b>*</b> | १०         | છ        |                       | १२   |      | 6             | ११               | १०        |          |
| ११।०।०                 | १२   | 8    | १२               |                      | , ,        |          | ११।२६।४०              | १२   |      |               | ११               | १०        | Į.       |
| ११।२।३०                | १२   | 8    | १२               | 8                    | २          | ₹.       | ११।२७।३०              | १२   | ષ    | 6             | १२               | ११        | 6        |

### अध्याय ५

#### लग्नावि बनाने की रीति

घा-३९ यह अवश्य है कि सूक्ष्म रीति से लग्न वनाने में कठिनाइयाँ अधिक हैं। परन्तु यहाँ सुगमता पूर्वक लग्न बनाने की विधि बतलाने की चेग्टा की जायगी। लग्न बनाने की विधि बतलाने के पूर्व, साधारणतया पंचांग देखने की रीति बतला देना आवश्यक होगा। यहाँ काशी विश्व-पञ्चांग के संक्त् १९८७ ज्येष्ट शुक्ल पक्ष का एक पुष्ठ उद्धृत किया गया है।

# ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष संवत् १६८७

पंचांग की पहिली पंक्ति दिन मान की है, और वह दण्ड पला में दिया हुआ है। दूसरी पंक्ति तिथि की है, तीसरी वार या दिन की है, चौथी पाँती में तिथि घड़ी पला में लिखी हुई है। इसका भाव यह है कि अमुक तिथि उस दिन इतने दंडादि तक थी। पाँचवीं पौती में घड़ी वाला बंटा मिनट है जो रेलवे की प्रणाली के अनुसार लिखा गया है। जैसे २२।२५ जहाँ लिखा हुआ है । उसका अभिन्नाय है कि अमक तिथि १० बज कर २५ मिनट रात तक है। जहाँ १।१ है उसका अर्थ है १ बज कर १ मिनट रात और इसी प्रकार जहाँ १०।१८ है, उसका अभिप्राय है १० बज कर १८ मिनट दिन । छठी पाँती में नक्षत्र का पहिला अक्षर लिखा है। सातवीं में उस नक्षत्र का मान दण्ड पला में और आठवीं में उसी नक्षत्र का मान घंटा मिनट द्वारा बतलाया हुआ है । नौवीं में योगों का नाम, दसवीं में उसका दंड पला मान, और ग्यारहवीं में उसी का घंटा मिनट है। एक एक तिथि में दो दो करण होते हैं इस कारण बारहवीं में करणों का नाम और तेरहवीं एवं चौदहवीं में उसका दंड पला और घंटा मिनट है। पन्द्रहवीं में द्वितीय करण का नाम, १६ और १७ में उसी का घड़ी पला और घंटा मिनट, १८ में उस दिन का योग, १९ अंग्रेजी तारीख, २० फारसी तारीख, २१ बंगला तारीख, २२ फसली तारीख, २३ चन्द्रमा की राशि और उसका दंड पला, २४ चन्द्रमा का घंटा मिनट, २५ सूर्य्योदय, २६ सूर्य्यास्त, २७ सूर्य का उस विन का स्पप्ट अर्थात् राशि, अंश, कला, विकला, तत्पश्चात् अमुक अमुक प्रहों का अमुक अमुक नक्षत्रों के चरण में प्रवेश का समय और बहुत से उपयोगी पदार्थ यात्रा इत्यादि देखने के लिये दिये जाते हैं। परन्तु यहाँ इन सब विषयों को छोड़ दिया गया है। पंचांग के नीचे एकैक पक्ष के दो दो दिन के ग्रह-स्पष्ट और कुंडलियों दो हुई हैं। विश्वपंचांग तथा और भी कई उत्तम पंचांगों में दैनिक सारिणी भी दी जाती है। स्थानाभाव के कारण ग्रहों का नक्षत्र में प्रवेश का समय ग्रह स्पष्ट के दाहिनी ओर तिथ्यानुसार दिया गया है।

# चक्र २(क) का विशेष विवरण

षा-४० इसके आगे कुछ लिखने के पूर्व पाठकों का ध्यान पुनः एक बार चकर २ (क) की ओर आर्कियत किया जाता है। उस चक में तीर के चिह्न से नक्षत्र-कक्षा की भ्रमण-रीति दिखलाई गयी है। अश्विनी आदि नक्षत्र और मेषादि राशियों का भ्रमण-कम पूर्व से पश्चिम है। तात्पर्य्य यह है कि यदि अश्विनी पूर्व क्षितिज में है तो पहिले अश्विनी का उदय होगा। तत्पश्चात् भरणी का और उसके बाद कृत्तिका के एक चरण के उदय होने पर मम्पूर्ण मेपराशि पूर्व-क्षितिज के ऊपर आ जायगी। इसी प्रकार कृत्तिका के तीन, रोहिणी के चार और मृगशिरा के दो चरणों के उदय होने पर वृष का सम्पूर्ण उदय पूर्व-क्षितिज में हो जाता है और मिथन का आरम्भ होने लगता है। इसी प्रकार और सब

| ī   | 2   | २          | , ३ | `          | 1          | Ų   | 1          | Ę          | ÿ   | 9   | (          | P  |     | 1 3        | ४   | 1  | २५         | T  | २६ | Ī | į  | U          |
|-----|-----|------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|-----|-----|------------|----|-----|------------|-----|----|------------|----|----|---|----|------------|
| ft. | मा  | ति.        | बा  | ۹.         | <b>q</b> . | षं. | मि.        | न          | घ.  | 4   | घं.        | ٤  | . प | <b>u</b> . | मि. | म् | . उ.       | म् | अ. | F | ₹. | र्रा       |
| ३३  | ३५  | 8          | बं. | १०         | ४०         | र   | ३३         | मृ.        | ५५  | 86  | w          | Ł  | 9 3 | १६         | Ę   | 4  | १७         | Ę  | ¥₹ | ? | 18 | ४६         |
| 33  | ३७  | N          | शृ. | ६          | २          | ૭   | ४२         | आ.         | ५२  | ₹°. | २          |    |     |            |     | 4  | १७         | Ę  | ४३ | ? | १५ | 88         |
| 3 3 | ३९  | m          | হা. | 9          | ४ ९<br>१ ७ | 34  | 3 E<br>8 3 | <b>g</b> . | 86  | ५७  | 0          | 1  | ५५३ | ११९        | १३  | ų  | १६         | Ę  | 88 | ? | १६ | 88         |
| ३३  | ४०  | 4          | ₹.  | <u>٧</u> ٩ | ₹          | 0   | ५ ३        | षु.        | 88  | 48  | २३         |    |     |            |     | 4  | १६         | ę  | ४४ | 8 | १७ | 3८         |
| 33  | ४ १ | ورا        | च.  | ४२         | ५२         | २२  | २५         | अ.         | 180 | 83  | २१         | ķ  | 83  | २१         | ३ ३ | 4  | <b>१</b> ६ | Ę  | ४४ | 2 | १८ | 34         |
| ३३  | ४२  | و          | म.  | ३६         | ४३         | १९  | ५९         | म.         | ३ ६ | ४१  | १०         |    |     |            |     | 4  | १५         | Ę  | ४५ | १ | १९ | <b>३</b> २ |
| 33  | ४३  | ८          | बु  | ₹ १        | ४३         | १७  | ४०         | पू         | ३२  | ५३  | १८         | k. | 8   | •          | ٩   | 4  | १५         | Ę  | ४५ | 8 | २० | ₹0         |
| ३३  | 88  | ९          | बृ. | २५         | 86         | १५  | ३४         | उ.         | २९  | 36  | <b>१</b> ७ |    |     | Γ          |     | 4  | १५         | Ę  | ४५ | 8 | २१ | २७         |
| ३ ३ | ४६  | १०         | श्. | २१         | ११         | १३  | ४३         | ह.         | २७  | १   | १६         | ξ  | १५  | ₹          | ४५  | 4  | १५         | Ę  | ४५ | ? | २२ | २४ः        |
| ३ ३ | ४८  | <b>१</b> १ | श∙  | १७         | २६         | १२  | १३         | चि.        | २५  | २ ९ | १५         |    |     |            |     | ٧  | १४         | Ę  | ४६ | ? | २३ | 28         |
| ३३  | ४९  | १२         | ₹.  | १४         | ३९         | ११  | દ          | स्वा.      | २४  | ३५  | १५         |    |     |            |     | 4  | १४         | Ę  | ४६ | 8 | २४ | 20         |
| ३ ३ | ५०  | १३         | चं. | १२         | ५९         | १०  | २६         | वि.        | २५  | 0   | १५         | 9  | 48  | ९          | १२  | 4  | १४         | Ę  | ४६ | ? | २५ | १५         |
| ३३  | ५१  | १४         | Ψ.  | १२         | ₹8         | १०  | १५         | अ.         | २६  | ₹ ६ | १५         | 9  |     |            |     | 4  | १४         | Ę  | ४६ | 8 | २६ | १२०        |
| 3 3 | ५२  | १५         | बु. | ₹3         | эş         | १०  | ३५         | ज्ये.      | २९  | २८  | १७         | 3  | २८  | १७         | 2   | 4  | १४         | Ę  | ४६ | 8 | २७ | 88         |

|          | fi        | <b>7.</b> 4 | रवौ         | मश्रम            | ानम       | ४८।५        |     |         |
|----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----|---------|
| मू.      | ਚ.        | मं.         | ब्          | <b>غ</b> ٍ .     | श         | भ           | रा. | के.     |
| १        | 3         | 0           | 0           | 2                | २         | 6           | ٥   | ٤       |
| १७       | १७        | ٧           | २८          | 8                | १९        | १८          | ११  | 3 5     |
| ३८       | २५        | २७          | १४          | 3 १              | १३        | ५६          | ४३  | ४३      |
| 38       | ३५        | ४३          | 6           | २४               | ४२        | 35          | ૪   | ४       |
| ५७<br>११ | ८५१<br>५१ | ४४<br>३२    | २<br>४<br>भ | <b>१</b> ३<br>१५ | ७ १<br>२७ | ४<br>५<br>न | P   | ३<br>११ |

२ च भौमः १६।५१। के. मार्गी

त. ३ च. भीमः ४६।१९।

२ च. वृषे च. बुमः ८।११।

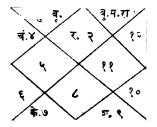

४ च. मौमः १४।४०। ५७। मे—१ च. गुरः ११५५६।

नक्षत्रों तथा राशियों का अनुमान कर लेना होगा। इसी रीति से घूमते घूमते अध्विनी का प्रथम चरण तथा मेष का आरम्भ पूर्व-क्षितिज में पुनः आ जाने पर दूसरे दिन का आरम्भ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि बारह राशियों के एकबार भचक में घूम जाने का नाम एक दिन है।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि राशि की चाल के विपरीत ग्रहों की चाल है। अर्थात् ग्रहगण की चाल पश्चिम से पूर्व है जो तीर-चिह्न से ग्रहकक्षा के नाम से चक्र में दिखलायी गयी है।

#### लग्न अनुमान

था-४१ आप मान लें कि किसी दिन सूर्य्य मेप के आरम्भ ही में अर्थात् पहिले अंश में है तो उस दिन उदय होने के समय सूर्य्य पूर्विक्षतिज में मेष के पहिले अंश में रहेगा और धीरे वीरे मेव राशि का उदय होता जायगा। मध्याह्न (दोपहर) में मेव का ही सूर्य्य शिर पर और संघ्या समय पश्चिम क्षितिज में अस्त होता मालुम होगा। वही मेष का सूर्य्य अर्द्धरात्रि को अधोभाग अर्थात् पाताल में चला जाकर, दूसरे दिन पूर्वक्षितिज में पुनः उदय होता हुआ दिखाई देगा। परन्तु लिखा जा चुका है कि ग्रहों की चाल पश्चिम से पूर्व है और सूर्य्य ३६५ दिनों में बारह राशियों की एक परिक्रमा करता है, इस कारण एक दिन में एक अंश के लगभग सूर्य की चाल है। अतः यदि सूर्य पहिले दिन मेप के एक अंश में है तो दूसरे दिन द्वितीय अंश में अर्थात् थोड़ा पश्चिम हटकर उदय होगा। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन मेष का एक अंश पूर्व क्षितिज में निकल जाने के बाद सूर्योदय होगा, क्यों कि मुर्घ्य उस दिन मेप के दूसरे अंश में चला जायगा। इसी प्रकार सूर्घ्य प्रतिदिन (लगभग) एक अंश पश्चिम बढ़ता चला जाता है। इस कारण पाँचवें दिन सूर्य्य मेय के पौचवें अंश में चला जायगा और उस दिन मेप के चार अंश उदय हो जाने के बाद सूर्य्योदय होगा।इसी प्रकार अनुमान कर लें कि जब सूर्य्य मेप के तीसवें अंश में जायगा तो पूर्वक्षितिज में मेप का २९ अंश उदय हो जाने के बाद सूर्य्योदय होगा। इसी प्रकार ३५ वें दिन वृष के पौचत्रे अंश पर सूर्य्य आ जायगा और उस दिन सम्पूर्ण मेष राशि सूर्य्योदय के पहिले ही पूर्व-क्षितिज के ऊपर निकल आयगी। तत्पश्चात् वृष के भी चार अंश उदय हो जाने के बाद सूर्यं का उदय होगा। अब यदि अनुमान किया जाय तो यह मालूम होगा कि ३६५ वें दिन (सूर्य्य की चाल प्रतिदिन एक अंश से कुछ कम रहने के कारण)सूर्य्य पुनः मेष के प्रथम अंश में पहुँच जायगा। इन सब बातों के लिखने का सारांश यह है कि यदि हमें यह मालूम करना है कि अमुक तिथि में सूर्योदय के समय, पूर्व क्षितिज में सूर्य किस राशि के किस अंश में था, तो यह जानने के लिये प्रथम इस बात के जानने की आवश्यकता होगी कि मेष के आरम्म से सुर्य्य चलता चलता उस तिथि को किस राज्ञि के कितने बंश पर आ चुका है। अर्थात उस दिन सूर्य्य की स्थिति किस राशि के किस अंश, कला, विकला पर है।

यदि पंचांग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह मालूम हो कि अमुक तिथि को प्रातः समय सूर्य अमुक राशि के अमुक अंश कला आदि में है और इतना जानने पर यदि यह मालूम करना हो कि उस दिन इतना दिन उठने के बाद या इतनी रात्रि बीतने पर किस राशि के किस अंश कला आदि में सूर्य रहेगा तो यह बात बड़ी सुगमता के साथ मालूम हो सकती है और इसी को तात्कालिक-स्पष्ट वा तात्कालिक-सूर्य स्फुट कहते हैं। यद्यपि पुनरुक्त-दोप लग सकता है परन्तु विषय गम्भीर और उपयोगी होने के कारण पाठकों को याद दिलायी जाती है कि हर राशि में ३० अंश होते हैं और १२ राशियों का भचक होता है (अर्थात् पृथ्वी के चारो ओर फिरती हुई राशिमाला)। इस कारण ३६० अंश का भचक हुआ और यह लगभग ६० दंड या २४ घंटे में पृथ्वी के चारो और घूम जाती है। इससे भाव यह निकला कि यदि कुल राशियाँ आपस में बराबर हों तो प्रत्येक राशि एक दंड में इससे माव यह निकला के उपर उठती है। (चूँ कि ६० दंड में ३६० अंश चलता है, इसलिए १ दंड में कितने अंश चलेगा? ३६० में ६० से भाग देने पर फल ६ अंश निकला)।

उसी तरह जब १२ राशियाँ ६० दंड में एक भ्रमण समाप्त करती हैं तो १ राशि के उदय होने में ५ दंड लगेगा। अब यदि यह जानना हो कि एक दंड सूर्योदय के बाद का लग्न क्या होगा (चुँकि एक मिनट में लगभग ६ अंश क्षितिज में उठते हैं) तो रिव-स्कूट में ६ अंश जोड़ देने से पूर्व क्षितिज की राशि अंशादि निकल आवेगा और वही उस दिन एक दंड सुर्योदय के बाद का लग्न होगा। उदाहरणार्थ, किसी दिन का लग्न बनाना है और उस दिन सूर्य्य मिथुन के नौवें अंश में है। (इसके लिखने की प्रणाली २।९ है। २, गत दो राशियाँ (मेष और वृष) और ९ तीसरी राशि मिथुन का अंश है)। मान लें कि उस दिन किसी का जन्म सूर्योदय के एक दंड बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि भ-चक्र की गति ६० दंड में ३६० अंश के हिसाब से एक दंड में ६ अंश होता है; इसलिए ६ अंश को २।९ में जोड़ देने से (२।९ + ०।६) २।१५ हुआ। एक दंड दिन उठने पर मिथुन का १५ अंश होगा। इसी प्रकार यदि उसी दिन किसी का जन्म ११ दंड सूर्य्योदय के बाद हुआ, तो उसका लग्न यों होगा। उपरोक्त हिसाब के अनुसार प्रति दंड में छः अंश की चाल से ११ दंड में ६६ अंश चलेगा जो दो राशियाँ और छः अंश के बराबर है। (क्योंकि एक राशि में ३० अंश होते हैं)। अब मालुम हुआ कि ११ दंड दिन निकलने पर, सूर्य्य जिस राशि अंश में था, उसके बाद दो राशियाँ और छः अंश और निकल गये। इसलिये २।९ + २।६= ४।१५ यही पूर्वक्षितिज की राशि और अंश अर्थात् लग्न हुआ। इसको यों समझिये कि कर्क राशि बीत कर सिंह का १५ वां अंश पूर्व क्षितिज में ११ दंड दिन उठने पर था। फिर यदि किसी का जन्म उसी दिन, सूर्योदय के बाद ३५ दंड पर रात्रि में हुआ हो तो क्या स्रुग्न होगा ? पुनः उपरोक्त त्रयराशिक नियम से परिणाम निकलेगा  $\frac{34 \times 350}{50} = 280$ अंश । इसमें ३० से भाग देने से राशियौ बन जायेंगी । अर्थात् ७ पूरी राशियौ सूर्योदय के

बाद पूर्व-क्षितिज में निकल आयीं। अब इसको २।९ में जोड़ने से (२।९ + ७।०=) ९।९ हुआ अर्थात् ९ राशि (धन) बीतकर दसबीं राशि (मकर) के नौवें अंश पर जन्म हुआ। 'वस, अब यह सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार किसी दिवस का तात्कालिक-सूर्य्य मालूम होने से उस दिन के किसी समय का लग्न बनाना बड़ा ही सुगम है। परन्तु स्मरण रहे कि यह गणित तभी शुद्ध होगा जब बारहों राशियों का समय बराबर बराबर हो। पर यदि राशिमान किसी कारण से बराबर न हो तो उसमें किठनाइयाँ उपस्थित होंगी। बात भी यही है। यद्यपि बारह राशियाँ तीसरा तेसरा अंश की ही होती हैं, तथापि देशान्तर भेद द्वारादी घं और लघु अथवा छोटी या बड़ी हो जाती है। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं वे केवल इस विषय को समझाने के लिये थे कि लग्न क्या पदार्थ है और लग्न किसको कहते हैं।

# राशिमान छोटा बड़ा क्यों ?

भा-४२ अब राशियों के हिस्व वा दीर्घ (छोटी बड़ी) होने का कारण दिखलाता हुआ, सुगमता से लग्न बनाने की विधि बतलायी जाती है। यदि पाठक ऊपर लिखी हुई वातों को अच्छी तरह समझ गये होंगे तो लग्न बनाने में विशेष कठिनाई प्रतीत न होगी।

प्रति राशि का अंशमान ३० अंश ही रहते हुए वह ह्रस्व वा दीर्घ क्यों होती है, इसका पूर्ण उल्लेख इस छोटे से ग्रंथ में नहीं किया जा सकता। एक छोटा-सा उदाहरण देकर इस बात को समझाने की कोशिश की जाती है। यदि इससे पाठकगण को पूर्ण रीति से ये बातें समझ में न आवें, तो लेखक क्षमाप्राधी है।

एक सरल रेखा पर यदि दूसरी सरल रेखा सीश्री खड़ी रहे तो वह कोण ९० अंश का होता है। एक राशि में ३० अंश होने के कारण, उस कोण में तीन राशियों का स्थान हुआ। तीनों कोण तीस २ अंश के हुए। यदि एक रेखा से कोई मनुष्य दूसरी रेखा तक चले तो इन तीनों कोणों में चाल के अनुसार रास्ते की विभिन्नता हो सकती है।



क, ख एक सरल रेखा पर क, ग दूसरी सरल रेखा सीवी खड़ी है। (कोण) ∠ग क ख ९० अंश का है, इसको ३० अंश से विभक्त करने पर (कोण) <ग क घ, (कोण) <घ क च और (कोण) ∠च क ख तीस तीस बंश का एक-एक कोण हुआ। और उतनी ही एक राशि भी होती है। यदि कोई मनुष्य 'ग' से 'घ' तक आवे, दूसरा 'घ' से 'च' तक और तीसरा 'च' से 'ख' तक आवे, जैसा कि चक्र में दिखलाया गया है तो तीनों की चाल अंश-प्रमाण में तीस तीस ही होगी पर समय तीनों में बराबर न लगेगा। कारण, चक्र के देखने से मालूम होगा कि 'ग' से 'घ' की दूरी सबसे छोटी, 'घ' से 'च' मैं झोली और 'च' से 'ख' सबसे बड़ी है। क्योंकि भचक्र होकर जो पृथ्वी की कक्षा है, वह एक दम गोल न होकर अंडाकार है, जिसका एक चतुर्थांश ऊपर चक्र में दिखलाया गया है। नीचे पृथ्वीकक्षा अंडाकार बनायी गयी है। इस चक्र १८ के देखने से राशियों का ह्रस्व दीषं होना, विश्वास हो जायगा।

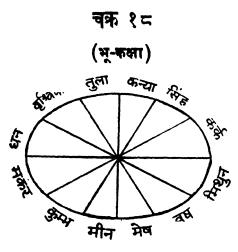

#### वेशान्तर भेद से राशिमान

भा-४३ पृथ्वी के सबसे उत्तरीय और दक्षिणीय अंशों (North pole and South pole) के मध्य की पूर्वापर (किल्पित) रेखा को भूमध्य अथवा विषुवत्रेखा (Equator) कहते हैं। इससे उत्तर और दक्षिण की रेखाओं को अक्षांश वा विश्वा-रेखान्तर (Latitude) कहते हैं।

जिस प्रकार किसी सड़क के किनारे पर के किसी स्थान को जानने के लिये मील इत्यादि का जानना आवश्यक है, (जैसे अमुक ग्राम अमुक सड़क पर इतने मील पर है) उसी तरह भूतल-स्थित किसी गाँव, शहर इत्यादि का स्थान निश्चित करने के लिये अक्षांश (Latitude) का जानना अत्यावश्यक है। यदि यह मालूम हो कि किस ग्राम का क्या अक्षांश (Latitude) है अर्थात् उस्त स्थान भूमध्य रेसा की कितनी दूर उत्तर बा

दक्षिण है तो बहुत उपयोगी होगा। इससे यह मालूम हो जायगा कि अमुक ग्राम भूमध्य-रेखा (Equator) से कितने अंश की दूरी पर उत्तर वा दक्षिण है। पाठकों की सुविधा के लिये भारतवर्ष के कतिपय मुख्य मुख्य नगरों का अक्षांश (Latitude) नीचे चक्र में दिया जाता है।

# देशांतर-अक्षांश चक्र १६ भारतवर्ष विषुवत् रेखा से उत्तर है

| नगर —           | अक्षांश | नगर —          | अक्षांश | नगर             | अक्षांश |
|-----------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
| अजमेर           | २६।१५   | इन्दौर         | २२।५५   | कुरुक्षेत्र     | 3010    |
| अञ्जार          | २६।२४   | इटावा          | २६।५२   | कुमिल्ला        | २३।१२   |
| अनाम            | १७।०    | उज्जैन         | २३।९    | कोचीन           | ९।५८    |
| अनूपशहर         | २८।२१   | उदयपुर (सरगुजा | ) २२।३१ | कोटा            | २५।२५   |
| अटक             | ३३।५३   | उदयपुर         | २४।३६   | कोलम्बो         | ६।५६    |
| अमरपुर (बर्मा)  | २१।५५   | उटकमण्ड        | ११।१५   | कोल्हापुर       | १६।४५   |
| अमरावती         | २०।५६   | उड़ीसा         | २१।०    |                 |         |
| अमार्वा (राज्य) | २५।५९   |                |         | <b>बै</b> रपुर  | २७।२५   |
| अमृतसर          | ३१।३७   | कच्छ (माण्डवी) | २२।५०   |                 |         |
| अमेठी           | २६।७    | कर्नील         | २९।४१   | गढ़वाल          | ३०।०    |
| अयोघ्या         | २६।४८   | कर्नाटक        | १२।०    | गया             | २४।४५   |
| अलवर            | २७।३४   | कटक            | २०१३०   | गाजीपुर         | २५।३५   |
| अलमोड़ा         | २९।३५   | कपुरयला        | ३१।२३   | गिद्धौर (राज्य) | २४।५०   |
| अलीगञ्ज         | २६।१२   | करांची         | २४।५२   | गोदावरी         | १६।३०   |
| (हथुआ)          |         | कलकत्ता        | २२।३०   | गोरसपुर         | २६१५०   |
| अलीगढ़          | २७।५५   | कलचर           | ६१३७    | गुजरानवाला      | 38182   |
| अहमदनगर         | १९।६    | काकरोली        | २५।०    | गोलकुण्डा       | १७।४३   |
| बहमदाबाद        | २३।१    | काञ्ची         | ९।२९    | ग्वालपारा       | २६।९    |
| आगरा            | २७।०    | कानपुर         | २६१०    | ग्बालियर        | २६।१५   |
| <b>आजमग</b> ढ़  | २६।०    | काल्पी         | ३६।८    |                 |         |
| आरा             | २५।३२   | काश्मीर        | ₹४I०    | चम्बा           | ३२।३४   |
| आबू             | २४।२५   | किशुनगढ़       | २६।३५   | चतुरपुर         | २४।५२   |
| अासाम           | २६।३०   | कुदरा          | २५।५६   | चित्तीड         | २४।५०   |
|                 |         | (बहानाबाद)     |         | विषक्ट          | २५।१२   |

| नगर —                     | अक्षांश | नगर —                  | अक्षांश        | नगर —                   | <b>अ</b> क्षांश |
|---------------------------|---------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| चिनाव                     | ३१।०    | दानापुर                | २५।४२          | पण्ढापुर                | १७।४०           |
| <b>चु</b> नारगढ़          | २५।१०   | दारजिलिङ्ग             | २७।५           | पलासी                   | २५।३२           |
|                           |         | द्वारका                | २२।१४          | प्रतापगढ़               | २४।२            |
| <b>छ</b> परा <sub>.</sub> | २५१४५   | द्वाव                  | ३५।३५          | (राजपुताना)             |                 |
| जगन्नाथपुरी               | १९।४५   | दिनाजपुर               | २५१४०          | प्रयाग                  | २५।२२           |
| जफराबाद<br>जफराबाद        | 20180   | दिलावरपुर              | ३८।४२          | पानीपत                  | २९।१८           |
| <b>जब्बलपुर</b>           | २३।१४   | देवास                  | २२।५८          | पाण्डीचेरी              | ११।५५           |
| जम्ब <u>ु</u>             | 35188   | देहरादून               | ३०।२०          | पालनपुर                 | २४।१२           |
| जयपुर                     | २६।५०   | देहली                  | २८।३०          | पीलीभीत                 | २८।४०           |
| जयपुर (झाड़ी)             | १८।५७   |                        |                | पूर्णिया                | २५।४६           |
| जलन्धर                    | ३१।१८   | धवलपुर                 | २६।४२          | पुष्कर                  | २६।२८           |
| जलालपुर                   | ३२।४०   | धवलागिर                | २९।०<br>२२।२४  | पूना                    | १८।३०           |
| <b>जै</b> सलमेर           | २६।४६   | धारा                   | २२।३४          | पेशावर                  | ३४।२            |
| जामनगर                    | २२।२७   |                        | 55104          | पोरबन्दर                | २१।५०           |
| जिन्द                     | २९।१९   | नजीराबाद               | २६।१८          | re <del>d</del> n-r     | 2510            |
| जूनागढ़                   | २१।३०   | नदिया                  | २३।२४          | फतेपुर<br>फरीदकोट       | <b>२६१०</b>     |
| जोधपुर                    | २६।१०   | नर्मदा                 | २१।५०          | ì                       | 30180           |
| जौनपुर                    | २५।४२   | नसीराबाद               | 2818°          | फरूलावाद                | २७।४५           |
| -                         |         | नागपुर(सी०पी०          |                | ि फिरोजपुर<br>फिरोजाबाद | ३०।५६           |
| झालरापटन                  | २३।४२   | नागपुर<br>  नागोदरीवाँ | २०१०<br>२३१५०  | 1 .                     | १७।१५           |
| <b>झाँ</b> सी             | २५।३०   | नागोर                  | २५।२७<br>२७।१५ | फैजाबाद                 | २६।९            |
| टेकारी<br>•               | २४।५८   | नाथद्वारा              | रुश५२          | <b>बक्</b> सर           | २५।२७           |
| टोंक                      | २६।११   | नाभा                   | 30173          | बगहा                    | २६।४२           |
| डुमरांव                   | २५।३२   | नारनील                 | २८।५           | बंगलोर                  | १२।५८           |
| डुमरिया स्टेट             | २७।८    | नासिक                  | १९।५८          | बनारस                   | २५।१८           |
| ( <del>च</del> म्पारन)    | 7010    | नैनीताल                | २९।३२          | बड़ौदा                  | २२।०            |
| ()                        |         | नैपाल                  | २७।०           | बम्बई                   | १८।५५           |
| ढाका                      | २३१४०   | नीमच                   | २४।२७          | बर्दवान                 | २३।१७           |
| तंजीर                     | १०।४८   |                        |                | बरेली                   | १८।२२           |
| त्रिचनापल्ली              | १०।५०   | पञ्चनद                 | २९।०           | बरोंच (भरोंच)           | २१।४५           |
| त्रिवेन्द्रुम             | ८।२९    | पटना                   | २५।३६          | बलरामपुर                | २७।२७           |
| -                         |         | पटना (उड़ीसा)          |                | बलिया                   | २५।३०           |
| वरभङ्गा                   | २६१६    | पटियाला                | ३०१२०          | बहराईच                  | २७।३४           |

| नगर —                     | अक्षांश            | नगर —             | वक्रांच      | नगर —          | नकांस         |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| बाँदा                     | २५।१८              | मालदह             | २५।२         | स्रीहरदन्गा    | २७।२०         |
| बालेश्वर                  | २१।३०              | मालवा             | २३।३०        |                |               |
| <b>बां</b> स <b>व</b> ड़ा | २३।३०              | <b>मिर्का</b> पुर | २५१९         | वजीराबाद       | ३२।२८         |
| विकानेर                   | २८।२               | मुंगेर            | २५।२३        | वटेश्वर        | २६१४८         |
| बिलासपुर (सी              | r.पी.) २२।२        | मुलतान            | ३०।१२        | विजयनगर        | १८१७          |
| बिलासपुर                  | ३१।१०              | मुजफ़्फरपुर       | २६।०         |                |               |
| (सिमला)                   |                    | मेदनीपुर          | <b>२२।२९</b> | शाहजहांपुर     | २७।५२         |
| बिहार                     | २५।२५              | मैसूर             | १२।१८        | शिकारपुर '     | २७।५७         |
| बन्दी                     | २५।२५              | मोतिहारी          | २६।४०        | शिमला          | ३११६          |
| बुरहानपुर                 | २१।२०              |                   |              | श्रीरङ्गपट्टन् | १२।५६         |
| बेतिया                    | २६।३८              | रक्षगून           | १६।५५        |                |               |
| <b>बैजना</b> थपुर         | २४।४६              | रङ्गपुर           | २५।४७        | सतारा          | १७।५२         |
| बैद्यनाथपुर               | <sup>'</sup> २४।३० | रतलाम             | २३।२९        | सपाटू          | ३०।५८         |
|                           | •                  | रतमागिरी          | १७११८        | सहसराम         | २५१०          |
| भभुआ                      | २५।५               | राजकोट            | २२।१९        | सागर           | २३।५०         |
| भरतपुर                    | २७१०               | राजमहल            | २५।२         | सिरोज          | २४।६          |
| भागलपुर                   | २५।१५              | राँची             | २३।१२        | सिहोरा         | २३।१२         |
| भावनगर                    | २१।४६              | रानीगञ्ज          | २३।४१        | सीतापुर        | २७।३०         |
| भूटान                     | २७।०               | रामेश्वर          | ९।१८         | सूरत           | २१।५२         |
| भूपाल                     | २३।०               | रायपुर            | <b>२१।१५</b> | सेहड़ा         | २५।२८         |
|                           |                    | रायबरेली          | २६।१५        | सोलापुर        | १७।४०         |
| मकसुदाबाद                 | २४।११              | रावलपिन्डी        | २३।३७        |                |               |
| मंगलोर                    | १२।५२              | रीवाँ             | २४।३१        | हर्दी          | २२।२ <b>१</b> |
| मथुरा                     | २७।३०              | रोहतक             | २७।५६        | हरिद्वार       | २९।५८         |
| मदुरा                     | ९।५०               |                   |              | हाजीपुर        | २५।७          |
| सद्रास                    | १३।४               | लक्खीसराय         | २५।१०        | हैदराबाद       | १७।१५         |
| मन्सूरी                   | 30170              | लखनऊ              | २६।५५        | (दक्षिणी)      |               |
| मीनचोक                    | २६१७               | लाहौर             | ३१।३५        | हैदराबाद (सिंध | ) २५।१५       |
| मराडी                     | <b>३१</b> १४०      | लुधियाना          | ३२।५५        |                |               |

भूमध्य-रेखा (Equator) के समीपस्य नगरों का राशिमान लगभग बराबर होता है। वहाँ से उत्तर वा दक्षिण स्थित देशों के राशिमान में, ज्यों ज्यों उत्तर वा दक्षिण बढ़ता जाता है त्यों ज्यों परिवर्त्तन होता जाता है। जैसे, खण्डन का अक्षांश ५१।३१ है, चहीं क्षेत्र और मीन राशियों का मान इतना कम हो जाता है कि कुंडली के एकैक भाव में कबी कभी एक राशि स अधिक का भी एक भाव बन जाता है।

# भूमध्य-रेसा के समीप का राज्ञ-मान वों होता है:---

#### चक २०

| राशि        | असु  | राशि           |
|-------------|------|----------------|
| मेष, कन्या  | १६७४ | तुला, मीन      |
| वृब, सिंह   | १७९५ | वृश्चिक, कुम्भ |
| मिथुन, कर्क | १९३१ | धन, मकर        |

# इसका विस्तार रूप इस प्रकार होगा

#### चक २१

|            |             |     | 28500     | *    | ६० वंड                    |
|------------|-------------|-----|-----------|------|---------------------------|
| <b>१</b> २ | मीन         | -   | ?408      | **   | ४।३९                      |
|            | कुम्ब       |     | १७९५      | ***  | ४।५९३                     |
| १०         | मकर         | *** | १९३१      | -    | ५।२१ <del>४</del>         |
|            | घन          |     | 1575      | ***  | ५।२१ <del>४</del>         |
| 4          | वृश्चिक     |     | १७९५      | -    | रापर्                     |
|            | तुला        |     | \$ £ 10 X | 2002 | ¥135                      |
| Ę          | कन्या       | *** | १६७४      | ==   | ४।३९                      |
| مر         | सिंह        | =   | १७९५      | =    | ४।५९ <del>१</del>         |
|            | कर्क        | =   | १९३१      | =    | ५।२१ <del>५</del>         |
|            | मिथुन       |     | १९३१      | 100  | <b>પા</b> ર१ <del>≌</del> |
|            | <b>बृ</b> ष | =   | १७९५      | ***  | ૪ <b>ા</b> ५९ <del></del> |
| 8          | मेष         |     | १६७४      | -    | ४।३९                      |
|            | राशि        |     | असु       |      | दं. प.                    |
|            |             |     |           |      |                           |

यहाँ देखने की बात यह है कि एक-एक मान की चार चार राशियाँ होती हैं। १,६,७ और १२ बराबर हैं। २,५,८ और ११ बराबर हैं। ३,४,९ और १० बराबर हैं। चक्र १८ को देखने से भी ऐसा ही बोध होता है।

तात्पर्य यह है कि मेव, कन्या, तुला और मीन का राशिमान भूमध्य रेक्स पर १६७४ असु होता है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्म का राशिमान १७९५ असु होता है। इसी प्रकार मियुन, कर्क, धन और मकर का राशिमान १९३१ असु है।

६ असु का एक पला या विषटिका होती है और ६० विषटिका अर्थात् पला का एक दंड वा घटिका होती है। अब नीचे एक चक दिया जाता है जिसे चरलच्ड चक कहते हैं। भारतवर्ष का सबसे दक्षिणी भाग सीलोन का उन्द्राहेड लगभग ६ अक्षांस पर और सबसे उत्तरीय भाग हिन्दूकुश पहाड़ ३६ अक्षांश पर है। इस कारण इस चक में ६ से लेकर ३६ अक्षांश तक के चरलच्ड दिये जाते हैं।

चरखण्ड चक्र २२

| अकांश        | ~           | o~              | ea.         | वक्षांच | ~            | ~           |     |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------|--------------|-------------|-----|
| वं. कला      | मि<br>स     | 10°             | म्<br>ल     | अं. कला | <b>₽</b> 7   | कि<br>ब     | 8 g |
| <b>६</b> 10  | <b>6</b> ¥. | ५९.             | <b>२</b> ४. | १०।०    | <b>१</b> २३. | ₹00.        | ٧٤. |
| ६११५         | ७७.         | Ę Ą.            | २५.         | १०।१५   | १२९.         | १•२.        | ४२. |
| ६।३०         | ८०.         | Ę¥.             | २६.         | १०।३०   | ₹₹0.         | १०४.        | ¥₹. |
| ६१४५         | ८३.         | <b>₹</b> Ę.     | २७.         | १०।४५   | १३३.         | <b>१०७.</b> | **  |
| 910          | ८७.         | <b>&amp;</b> C. | २९.         | ११।०    | १३६.         | ₹₹•.        | ४५  |
| ७।१५         | ۷٩.         | 62.             | ₹•.         | १शाश्य  | १३९.         | ११३.        | ४६. |
| ०६१७         | <b>९</b> २. | ૭ૡ.             | ₹0.         | ११।३०   | १४२.         | 256.        | 80  |
| ७४५          | <b>९</b> ५. | <b>99</b> .     | ₹₹.         | १११४५   | १४५.         | ११८.        | ¥C. |
| 610          | <b>९</b> ८. | ۷۰.             | ₹₹.         | १२।०    | १४९.         | १२०.        | 89. |
| 6184         | ₹•₹.        | ८२.             | <b>३३</b> . | १२।१५   | 247.         | १२२.        | 40. |
| <b>6130</b>  | १०५.        | ۷۲.             | ₹¥.         | १२।३०   | 844.         | १२६.        | 48. |
| ८।४५         | 1.6.        | ८٤.             | 34.         | १२१४५   | 146.         | १२८.        | 42  |
| 310          | 118.        | 69.             | ₹७.         | १३।०    | 247.         | १३०.        | 43. |
| 3184         | 888.        | <b>९</b> २.     | ₹७.         | १३।१५   | 254.         | १३३.        | YY. |
| <b>513</b> • | <b>११७.</b> | 94.             | ₹८.         | १३।३०   | 256.         | 234.        | 44. |
| 4184         | १२०.        | <b>९</b> ८.     | Ye.         | १३।४५   | १७१.         | १३९.        | 48. |

| बसांच         | -            | ~       | m               | अक्षांश | ~    | ~                 | m      |
|---------------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-------------------|--------|
| वं. क्का      | 9<br>E       | म्<br>अ | <b>18</b> 0 €   | अं. कला | असे  | <del>अ</del><br>अ | 8<br>E |
| 8,810         | १७५.         | १४१.    | 40.             | २२१३०   | २९०. | २३७.              | ९५.    |
| १४।१५         | १७८.         | १४४.    | 46.             | २२।४५   | २९४. | २४०.              | ९७.    |
| १४।३०         | १८१.         | १४७.    | ५९.             | २३।०    | २९७. | २४२.              | 99.    |
| १४।४५         | <b>?</b> 68. | १५०.    | <b>Ę</b> ę.     | २३।१५   | ₹००. | २४५.              | १०१.   |
| १५१०          | 866.         | 842.    | ६२.             | २३।३०   | ३०४. | २४८.              | १०२.   |
| १५।१५         | १९१.         | १५५.    | <b>Ę</b> Ę.     | २३।४५   | ३०८. | २५१.              | १०३.   |
| १५१३०         | १९४.         | १५७.    | <b>.</b> ६५.    |         |      |                   |        |
| १५।४५         | १९७.         | १६०.    | ξξ.             | २४।०    | ३१२. | २५४.              | १०४.   |
|               |              |         |                 | २४।१५   | ३१५. | २५७.              | १०६.   |
| 1410          | २०१.         | १६२.    | <b>Ę</b> 19.    | २४।३०   | ₹89. | २६०.              | 200.   |
| १६।१५         | २०४.         | १६५.    | <b>Ę</b> C.     | २४।४५   | ३२२. | २६४.              | १०८.   |
| १६।३०         | २०७.         | १६८.    | <b>&amp;</b> C. | २५१०    | ३२६. | २६७.              | १०८.   |
| १६।४५         | २१०.         | १७१.    | 90.             | २५।१५   | ३३०. | २७०.              | ११०.   |
| १७।०          | २१४.         | १७३.    | ७१.             | २५।३०   | ३३४. | ३७३.              | १११-   |
| १७।१५         | २१८.         | १७६.    | <b>૭</b> ૨.     | २५१४५   | ३३८. | २७५.              | ११३.   |
| १७१३०         | २२१.         | १७९.    | <b>9</b> 3.     |         |      |                   |        |
| १७।४५         | २२५.         | १८१.    | 98.             | २६।०    | ३४२. | २७८.              | 888-   |
|               |              |         |                 | २६।१५   | ३४५. | २८१.              | ११६.   |
| १८।०          | २२८.         | १८४.    | <b>૭</b> ૡ.     | २६।३०   | ३४९. | २८५.              | ११७.   |
| 20184         | २३१.         | १८७.    | ७६.             | २६।४५   | ३५३. | २८८.              | ११९.   |
| १८।३०         | २३४.         | १९0.    | ७८.             | २७।०    | ३५७. | २९१.              | 820-   |
| १९।४५         | २३८.         | १९३.    | ७९.             | २७।१५   | ३६१. | २९५.              | १२१-   |
| १९।०          | २४१.         | १९६     | Co.             | २७।३०   | ३६५. | २९८.              | १२२.   |
| १९।१५         | २४५.         | १९९.    | ८२.             | २७।४५   | ३६९. | ३०१.              | १२४.   |
| १९।३०         | २४८.         | २०१.    | ८३.             |         |      |                   |        |
| १९।४५         | २५१.         | २०४.    | <b>८</b> ४.     | २८।०    | ₹७३. | ३०४.              | १२५.   |
|               |              |         |                 | २८।१५   | ३७७. | ३०७.              | १२७.   |
| २०१०          | २५५.         | २०७.    | ८५.             | २८।३०   | ३८१. | ३१०.              | १२८.   |
| २०।१५         | २५८.         | २१०.    | ८६.             | २८।४५   | ३८५. | ₹१३.              | १३०.   |
| २०।३०         | २६२.         | २१२.    | ८७.             | २९।०    | ३८९. | ३१७.              | १३१.   |
| २०१४५         | २६५.         | २१५.    | <b>CC</b> .     | २९।१५   | ३९३. | ३२०.              | १३२.   |
| २१।०          | २६९.         | २१८.    | 69.             | २९।३०   | ३९७. | ३२४.              | १३३-   |
| २१।१५         | २७२.         | २२१.    | 99.             | २९।४५   | ४०१. | <b>३</b> २७.      | १३५.   |
| २१।३०         | २७६.         | २२४.    | <b>९</b> २.     |         |      |                   | 1      |
| २१।४५         | २८०.         | २२७.    | <b>९</b> ३.     | ३०।०    | ४०६. | ३३०.              | १३६.   |
|               |              |         |                 | ३०।१५   | ४०९. | ३३४.              | १३८.   |
| २२।०          | २८३.         | २३०.    | 96.             | ३०।३०   | ४१३. | <b>३३८.</b>       | १३९.   |
| <b>२</b> २।१५ | २८७.         | २३४.    | ९५.             | ३०१४५   | ४१७. | ३४१.              | २४१.   |

| अक्षांश | ~        | ~        | m       | अक्षांश | ۰.           | 6          | m-   |
|---------|----------|----------|---------|---------|--------------|------------|------|
| अं. कला | अ<br>जैस | अ<br>स्म | <br>अमे | अं. कला | अस           | में<br>स्र | अस   |
| ३१।०    | ४२१.     | ३४५.     | १४३.    | ३३।४५   | ४६९.         | ३८५.       | १५९. |
| ३१।१५   | ४२५.     | ३४९.     | १४४.    | ,       |              |            |      |
| 38130   | ४३०.     | ३५२.     | १४५.    | 3810    | ४७३.         | ३८९.       | १६१. |
| ३११४५   | ४३४.     | ३५६.     | १४७.    | ३४।१५   | <b>४७७</b> . | ३९४.       | १६३. |
|         |          |          |         | ३४।३०   | ४८२.         | ३९७.       | १६४. |
| ३२।०    | ४३८.     | ३६०.     | १४८.    | ३४।४५   | ४८६.         | ४०१.       | १६६. |
| ३२।१५   | ४४२.     | ३६३.     | १५०.    | ३५१०    | ४९१.         | ४०५.       | १६८. |
| 32130   | 880.     | ३६६.     | १५२.    | ३५।१५   | ४९५.         | ४०९.       | १७०. |
| ३२।४५   | ४५१.     | ३७१.     | १५३.    | ३५१३०   | 400.         | ४१३.       | १७१. |
| 3310    | ४५५.     | ३७५.     | १५४.    | ३५१४५   | ५०५.         | ४१७.       | १७३. |
| ३३।१५   | ४६०.     | ३७८.     | १५६.    | ३६१०    | ५१०.         | ४२१.       | १७४. |
| 33130   | ४६५.     | ३८१.     | १५७.    |         |              |            | ·    |

टिप्पणी:—मतान्तर से असुमान में किञ्चित् मात्र अन्तर हो सकता है। परन्तु लग्नमान एवं लग्न में कोई विशेष भूल नहीं होगी।

पहिले कोष्ठ में अक्षांश और शेष तीन कोष्ठों में तीन असु हैं। जिस अक्षांश के सामने जो तीनों कोष्ठों में असु लिखे हुए हैं, उन्हीं असुओं को भूमध्य-असु में क्रमशः जोड़ने और घटाने से, उस अक्षांश तथा उस देश का राशिमान बनता है। इन तीन कोष्ठों में जो असु दिये हुए हैं वे ऋमशः पहले कोष्ठ के असु मेष के भूमध्य से दूसरे कोष्ठ के असु वृष के भूमध्य से और तीसरे कोष्ठ के असु मिथुन राज्ञि के भूमध्य से घटाये जाते हैं। पुनः इसी तीसरे कोष्ठ का असु कर्क के भूमध्य असु में और दूसरे कोष्ठ का असु सिंह के भूमध्य असु में और प्रथम कोष्ठ का असु कन्या के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है। फिर इसी प्रथम कोष्ठ का असु तुला के भूमध्य असु में और द्वितीय कोष्ठ का असु वृश्चिक के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है। तृतीय कोष्ठ का असु धन के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है। पुनः इसी तृंतीय कोष्ठ का असु मकर के भूमघ्य असुसे घटाया जाता है और द्वितीय कोष्ठ का असु कुम्भ के भूमध्य असु से घटाया जाता है। अन्त में प्रथम कोष्ठ का असु मीन के भूमध्य असु में घटाया जाता है। इसी प्रकार जोड़ने और घटाने से जो फल बावेगा, वह उस अक्षांश का मेष से मीन पर्य्यन्त राशियों का असुमान होगा। भूतल पर भारतवर्ष का स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर ६ से ३६ बंश तक है। इसी कारण इस चरखण्ड में ६ बंश से ३६ बंश तक का असुमान दिया गया है। नीचे चक्र २३ दिया जाता है जिसमें यह बतलाई गयी है कि यदि मध्य-रेखा-असु के सामने चरखण्ड-असु को लिख दें, तो मध्य-रेखा-असु के सामने को चरलण्ड-असु पड़ेगा, वही असु मेषादि राशियों में घटाया या जोड़ा जायगा। किस राशि में जोड़ा जाता है और किस राशि से जटाया जाता है इसके बोध के लिये राशियों के समीप घटाने का चिह्न (-) बोर जोड़ने का चिह्न (+) दे दिया गया है। इस जक का अभिप्राय केवल इतना ही है कि यदि इस चक्र के चरखण्ड-कोष्ठ में कमशः असु लिख दिये जायें तो राशिमान बनाने में पाठक भूल नहीं करेंगे। राशिमान बनाने की विधि अच्छी तरह समझ में जा जाने के अभिप्राय से, भारतवर्ष के तीन स्थानों के राशिमान उदाहरण रूप से बना दिये गये हैं।

### चक २३

| राशि जिसमें चर-खंड |               | जसमें चर-खंड |        | राशि जिसमें चर-खंड |            |  |
|--------------------|---------------|--------------|--------|--------------------|------------|--|
| घटेगा              | कोड़ा जायगा म |              | च रखंड | जोड़ा जायगा        | घटेगा      |  |
| १. मेष-            | ६. कन्या 🕂    | १६७४         | ३३४.   | ७. तुला 🕂          | १२. मीन-   |  |
| २. वृष-            | ५. सिंह 🕂     | १७९५         | २७३.   | ८. वृश्चिक+        | ११. कुम्भ- |  |
| ३. मिथुन-          | ४. कर्क 🕂     | १९३१         | १११.   | ९. धन+             | १०. मकर-   |  |

# २३ (क)

| 8          | मेष               | ==  | १६७४ | _ | प्रथम च | रखण्ड कोष | ठ अंक |
|------------|-------------------|-----|------|---|---------|-----------|-------|
| २          | <b>बृष</b>        | ==  | १७९५ | _ | द्वितीय | ,,        | "     |
| ŧ          | मिथुन             | ==  | १९३१ | _ | तृतीय   | "         | "     |
| ¥          | कर्क              | =   | १९३१ | + | ,,      | ,,        | "     |
| 4          | सिंह              | =   | १७९५ | + | द्वितीय | "         | ,,    |
| É          | कन्या             | =   | १६७४ | + | प्रथम   | "         | ,,    |
| 6          | तुला              | ==  | १६७४ | + | ,,      | "         | "     |
| 6          | वृश्चिक           | === | १७९५ | + | द्वितीय | "         | ,,    |
| 8          | धन                | 200 | १९३१ | + | तृतीय   | "         | "     |
| <b>१</b> • | मकर               | -   | १९३१ | _ | "       | "         | "     |
| 11         | <del>डु</del> म्भ | =   | १७९५ | _ | डितीय   | ,,        | ,,    |
| १२         | मीन               | -   | १६७४ | _ | प्रथम   | ,,        | ,,    |

### मुंगेर का राशि मान

बारा-४४ यदि मुंगेर का राशि-मान बनाना हो तो पहिले यह जानना आवश्यक है कि वहाँ का अक्षांश क्या है। चक्र १९ से पता चलता है कि मुंगेर का अक्षांश २५ वंश २३ कला है। परन्तु चरलण्ड-चक २२ में असु २५ वंश १५ कला का बीर २५ बंश ३० कला का भी दिया हुआ है। मुंगेर का अक्षांस २५ बंश २३ कला होने के कारण (वहां का अक्षांश) २५ अंश ३० कला के समीपवर्ती पाया जाता है। अतएक २५ अंश ३० कला के असुमान से मुंगेर का राशिमान बनाना उपयोगी होगा। कक २२ से यह बोघ होता है कि मुंगेर का चरखण्ड-असु ३३४, २७३ और १११ हैं और यदि इन तीनों असुओं को कमशः चक २३ चरसण्ड-कोष्ठ में पहिला असु ३३४ को १६७६ के सामने, दूसरा असु २७३ को १७९५ असु के सामने और तीसरा असु १११ को १९३१ के सामने लिखा जाय, तो चक्र २३ अथवा चक्र २३ (क) से यह प्रतीत हो जायगा कि मेचराशि का मान १६७४-३३४, वृष का १७९५-२७३, मियुन का १९३१-१११, कर्क का १९३१+ १११, सिंह का १७९५ + २७३, कन्या का १६७४ + ३३४, तुला का १६७४ + ३३४, वृश्चिक का १७९५ + २७३, धन का १९३१ + १११, मकर का १९३१-१११, कुम्म का १७९५-२७३ और मीन का १६७४-३३४ है। अर्थात पहिले की तीन राशियों में और अन्त की तीन राशियों में घटायी जाती है और मध्य की छ: राशियों में (कर्क से घन पर्य्यन्त) षोड़ी जाती है। ऊपर लिखी हुई बातें नीचे चक्र २४ में दिखलायी जाती हैं।

| चक  | २४  |
|-----|-----|
| 771 | 7 6 |

| अ०   |                                                      | अ०                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दं० प॰ ४४०                                |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| १६७४ | _                                                    | ३३४                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३४o =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| १७९५ | _                                                    | २७३                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                         |
| १९३१ | _                                                    | १११                                                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| १९३१ | +                                                    | १११                                                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| १७९५ | +                                                    | २७३                                                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                         |
| १६७४ | +                                                    | ३३४                                                                                                                                                                                  | ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ų. ą <i>y. y</i>                          |
| १६७४ | +                                                    | ३३४                                                                                                                                                                                  | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| १७९५ | +                                                    | २७३                                                                                                                                                                                  | ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. 88. 8                                  |
| १९३१ | +                                                    | १११                                                                                                                                                                                  | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                         |
| १९३१ | _                                                    | १११                                                                                                                                                                                  | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| १७९५ | _                                                    | २७३                                                                                                                                                                                  | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                         |
| १६७४ |                                                      | <b>33</b> 8                                                                                                                                                                          | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₹₹¥•</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|      | १६७४<br>१७९५<br>१९३१<br>१९३१<br>१७९५<br>१६७४<br>१९३१ | १६७४       -         १९३१       -         १९३१       +         १९३१       +         १६७४       +         १९३१       -         १९३१       -         १९३१       -         १९३१       - | \$608 -       \$28         \$638 -       \$68         \$638 +       \$68         \$608 +       \$28         \$608 +       \$28         \$608 +       \$28         \$608 +       \$28         \$608 +       \$28         \$608 +       \$28         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 +       \$203         \$608 + | \$608 - \$68 = \$608 - \$68 - \$68 = \$608 + \$68 = \$608 + \$68 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 + \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = \$608 = | \$\xi\00000000000000000000000000000000000 |

#### पटना का राशि मान

चा-४५ यदि पटना का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखने से मालूम होता है कि पटना (विहार) का अक्षांश २५ अंश ३६ कला है जो २५।३० के समीपवर्ती है। इस कारण पटना का राशिमान २५ अंश ३० अक्षांश से बनेगा। ऐसे अक्षांश पर मुंगेर का राशिमान बनाया जा चुका है। अभिप्राय यह है कि जो राशिमान मुंगेर का है वही पटना का भी जानना उचित होगा। (दोनों में अन्तर बहुत ही कम है)।

#### गया का राशि मान

चा--४६ यदि गया का राशिमान निकालना होतो चक १९ से ज्ञात होता है कि वहाँ का अक्षांश २४।४५ है। चक २२ में २४।४५ ही अक्षांश का असुमान ३२२, २६४, १०८ दिया है। पूर्वोक्त रीति से राशिमान निम्नलिखित चक्र में दिया गया है।

#### चक २५

#### गया

| राशि    |    | असु    | असु (ग      | या) | असु  |    | दं० | प०           | अ०       |
|---------|----|--------|-------------|-----|------|----|-----|--------------|----------|
| मेष     | == | १६७४ - | ३२२         | =   | १३५२ | =  | ₹.  | ४५.          | २        |
| वृष     | =  | १७९५ - | २६४         | =   | १५३१ | =  | ४.  | १५.          | 3        |
| मिथुन   | == | १९३१ - | १०८         | =   | १८२३ | =  | ₹.  | ₹.           | ષ        |
| कर्क    |    | १९३१ + | १०८         | =   | २०३९ | =  | ٧.  | ₹९.          | 4        |
| सिंह    | =  | १७९५ + | २६४         | === | २०५९ | =  | ч.  | ٧ <b>ξ</b> . | १        |
| कन्या   | =  | १६७४ + | <b>३</b> २२ | =   | १९९६ | =  | ५.  | ३२.          | ४        |
| तुला    | =  | १६७४ + | ३२२         | -   | १९९६ | =  | ५.  | ₹₹.          | 8        |
| वृश्चिक | =  | १७९५ + | २६४         | =   | २०५९ | == | ५.  | ४३्.         | १        |
| धन      | =  | १९३१ + | १०८         | _   | २०३९ | =  | ५.  | ३९.          | 4        |
| मकर     | == | १९३१ - | १०८         | -   | १८२३ | _  | ₹.  | ₹.           | ષ        |
| कुम्म   | =  | १७९५ - | २६४         |     | १५३१ | =  | ४.  | १५.          | ?        |
| मीन     | =  | १६७४ - | ३२२         | ==  | १३५२ | =  | ₹.  | ४५.          | <b>२</b> |

## दरमंगा और मुजक्फरपुर का राशि मान

चा—४७ यदि दरमंगा का राशिमान बनाना है तो चक १९ के देखने से वहाँ का अक्षांश २६ अंश कला जात होता है। चक २२ में २६ अंश और २६ अंश १५ कला का असु है। दरमंगा २६ अंश ही के समीपवर्ती होने के कारण वहाँ का चरखंड असुमान ३४२, २७८, ११४ है। ऊपर लिखी हुई रीति के अनुसार चक २५ (क) में दरभंगा का राशिमान बनाया गया है।

# चक २५ (क)

## (दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर)

| राशि | असु    | असु (दरभंगा) | असु  |      | द० | प०  | अ० |
|------|--------|--------------|------|------|----|-----|----|
| 8    | १६७४ - | ३४२ =        | १३३२ | =    | ₹. | ४२. | •  |
| ₹    | १७९५ – | २७८ =        | १५१७ | =    | ٧. | १२. | 4  |
| ₹    | १९३१ - | ११४ =        | १८१७ | ===  | ч. | ₹.  | 4  |
| 8    | १९३१ 🕂 | ११४ =        | २०४५ | =    | ч. | ٧o. | 4  |
| 4    | १७९५ 🕂 | २७८ =        | २०७३ | 1232 | ٧. | ४५. | ₹  |
| Ę    | १६७४ 🕂 | ३४२ 🕳        | २०१६ | ===  | ч. | ₹.  | 0  |
| ও    | १६७४ + | ३४२ =        | २०१६ | =    | ५. | ₹€. | •  |
| 6    | १७९५ 🕂 | २७८ =        | २०७३ | ===  | ٧. | ४५. | ₹  |
| ९    | १९३१ 🕂 | ११४ =        | २०४५ | =    | ٧. | ٧o. | 4  |
| १०   | १९३१ - | ११४ =        | १८१७ | -    | ч. | ₹.  | 4  |
| ११   | १७९५ – | २७८ =        | १५१७ | =    | ٧. | १२. | 4  |
| १२   | १६७४ — | <b>३४२</b> = | १३३२ | ==   | ₹. | ४२. | •  |

स्मरण रहे कि मुजफ्तरपुर का भी राशिमान यही होगा क्योंकि वहाँ का अक्षांश चक १९ के अनुसार २६ अंश ७ कला है।

#### लग्न-साधन-विधि

चा—४८ इसी प्रकार जिस ग्राम वा शहर का राशिमान निकालना हो, वहाँ के समीपवर्ती किसी एक स्थान का अक्षांश जो चक्र १९ में दिया गया है, निकालकर वड़ी सुविधा से राशिमान बनाया जा सकता है। पहिले लिखा जा चुका है कि यदि सब राशियां आपस में बराबर होतीं तो छम्न केवल एक त्रयराशिक से ही बन जाता। परन्तु जब मुख्य मुख्य स्थानों का लग्नमान मालूम हो सकता है तो वहाँ का भी लग्न बनाने में विशेष कठिनाई न प्रतीत होगी। जैसे, मान लिया जाय कि मुंगेर का लग्न बनाना है। चक्र २४ से बोध होता है कि पूर्व-िक्षतिज में मेष राशि का पूर्ण उदय या उसका एक बंश से तीस बंश तक ३ इंड ४३ पला में होगा। उसी प्रकार समूची बृषराधि का उदय ४ दंड १३ पला में होगा। इसी तरह बारहों राशियों का उदय अपने-अपने मान के अनुसार होता है।

अब यदि किसी राशि के किसी अंश का उदय जानना है, जैसे मेष के १० अंश का उदय कितने समय में होगा, तो यह केवल साधारण त्रयराशिक से ही हो जायगा। जैसे, मेष के ३० अंश का उदय ३।४३ पला में होता है तो १० अंश का उदय कितने दंड पला में होगा? उत्तर १ दंड १४ दे पला में होगा। इस कारण यदि यह मालूम हो कि मुंगेर में किसी व्यक्ति का जन्म सूर्य्योदय के एक दंड १४ पला पर हुआ और उस दिन सूर्य्य मेष के प्रवस्त का जन्म सूर्य्योदय के एक दंड १४ पला पर हुआ और उस दिन सूर्य्य मेष के प्रवस्त का जन्म सूर्य्योदय के एक मं सूर्य्य रहने के कारण सूर्य्योदय के समय, सूर्य पूर्व-िक्षतिज में मेष राशि के आरम्भ में था। यह मालूम है कि मुंगेर के मेष का मान ३।४३ पला है तो सीधी त्रयराशिक से यह हुआ। यदि ३।४३ पला में मेष का ३० अंश उदय होता है, तो १ दंड १४ पला में जो जन्म समय है, कितने अंश का उदय होगा? इसका उत्तर १० अंश आवेगा। अतः उस व्यक्ति का जन्म मेष के १० अंश पर हुआ। परन्तु अब यहाँ पर सूर्य के सायन और निरयण का भी एक बलेड़ा है।

#### इष्ट-दंड बनाने की विधि

ब:—४९ सायन और निरयण लग्न के विषय में लिखना उचित है या नहीं, बड़ी कठिन समस्या है। पर इतना लिखना उचित होगा, जैसा पूर्व लिखा जा चुका है कि सूर्य्य को भी किञ्चित् मात्र अपनी चाल है। इसकी चाल ६१ वर्ष ३ महीना में केवल १ अंश की है तथा एक वर्ष में ५९ विकला।

लग्न बनाने के पूर्व, इष्टबंड और सूर्य्यस्पष्ट, इन दो बातों का जानना अत्यावश्यक है। इष्टबंड किसे कहते हैं और किस प्रकार शुद्ध इष्टबंड बनाया जा सकता है, इस पर भी कुछ लिखना आवश्यक है। जिस समय का लग्न बनाना हो उस समय के मान को इष्टबंड कहते हैं। यदि घड़ी से, जिसका प्रचार भारतवर्ष में खूब हो गया है, इष्टबंड बनाया जाय तथा समय निकाला जाय तो बड़ी सुविधा होगी। परन्तु प्रायः देखने में आता है कि आज कल की सस्त्री घड़ियाँ एक दूसरे से भाग्यवश्च ही कभी मिलान खाती हैं और उस पर कठिनाई यह कि प्रायः बिषकांच चड़ियाँ रेलवेटाइम जिसको 'स्टैंडड टाइम'

(Standard time) कहते हैं, दिखलाती हैं और वह समय देशान्तर भेद के कारण, अगर घड़ी शुद्ध भी है, तथापि हर देश के लिये ठीक नहीं होगा। यदि वड़ी ठीक समय देती हो और देशान्तर भेद भी मालुम हो तो उस घड़ी से साधारण गणित के अनुसार हर मनुष्य पता लगा सकता है कि सुर्योदय के बाद कितने घंटे मिनट पर जन्म-समय है अथवा सुर्योदय के कितने दंड पलादि पर जन्म हुआ। यदि घड़ी विश्वसनीय नहीं हो, तौभी उसके सहारे पर इष्टदंड बनाया जा सकता है। जैसे, मान लें कि किसी जगह एक बालक का जन्म ३ है बजे रात्रि को हुआ। पर यह घड़ी विश्वसनीय नहीं है। यदि उस घड़ी से जन्म के बाद का सूर्योदय देख लिया जाय तो यह प्रतीत हो जायगा कि सुर्योदय के कितना पूर्व उस बालक का जन्म हुआ और यदि इसका समय ६० दंढ से जो दिन रात्रि का मान है, घटा दें तो वही शुद्ध इष्टदंड हो जायगा। मान लें कि जिस दिन ३🔓 बजे रात को बालक का जन्म हुआ था उस दिन उस बड़ी से सूर्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ। अब ५ घंटा ३६ मिनट से ३ घंटा ३० मिनट घटा दिया जाय तो फल २ घंटा ६ मिनट होगा। अर्थात् जन्म के बाद २ घंटा ६ मिनट पर सूर्योदय हुआ। अब रातदिन २४ घंटे का होता है और २४ घंटे से यदि २ घंटा ६ मिनट घटा लिया जाय तो २१ घं० ५४ मि० इप्टदंड हुआ। इसका दंड पलादि बना देने से ५४ दं० ४५ प० होगा। अथवा २ घं० ६ मि० को ही दंड पला बना लिया जाय तो ५ दं० १५ प० हुआ और उसको ६० दंड से घटा दिया तो इष्टदंड ५४ दं० ४५ प० हुआ। इसी प्रकार यदि किसी का जन्म दिन में १० बज कर १० मिनट पर है और उस घड़ी से उस दिन का सूर्योदय देखा जा चुका हो तो उस सूर्योदय के घंटा मिनट को १० घं० १० मि० में घटा देने से इष्टदंड बड़ी सुगमता से निकल आवेगा। यदि उस घड़ी से उस दिन का सूर्योदय न देखा गया हो तो सूर्यास्त का समय देखने से भी इष्टदंड बन जायगा। परन्तु यहाँ एक बलेड़ा हो सकता है। वह यह है कि यदि उस स्थान का दिनमान मालूम हो तब तो इष्टदंड में कोई भूल न होगी। परन्तु दिनमान भी मालूम न रहे तो जन्म के आगामी दिन का उसी घड़ी से सूर्योदय देख लेना चाहिये क्योंकि एक दिन में सूर्योदय का अन्तर बहुत ही कम होता है। इससे भी इष्टदंड बनाया जा सकता है। जैसे, मान सिया जाय कि जिस दिन १० वज कर १० मिनट पर किसी बासक का जन्म हुआ उसके दूसरे दिन उसी घड़ी से सूर्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ। इस ५ घं० ३६ मि० को १० घं० १० मि० से घटा दें तो ४ घं० ३४ मि० इष्टदंड निकल बायगा बौर इसका दंढ पला बना देने से ११ दं० २५ प० इष्टदंडादि होना। परन्तु यदि वह नड़ी इतनी निकम्मी हो कि एक ही दिन में कुछ मिनटों से तेज या सुस्त हो जाती तो जबस्य इष्टदंर में कुछ बन्तर पड़ जायगा। पर लेखक का तो विश्वास है कि इष्टदंड बनाने में बाराब से बाराब वड़ी से काम केकर खुद्ध इच्टदंड बनाया जा सकता है। उस वड़ी के तेज या सुस्त जानने का बन्दाज किसी एक बच्छी वड़ी से एक दिन का बन्तर विकाकर इष्टदंड

र्षे उसी अन्तर को जोड़ या घटा कर, शुद्ध इष्टदंड बन सकता है। तात्पर्य्य लिखने का यह है कि ज्योतिपद्रेमी इष्टदंड के साधन में बुद्धि और चतुराई से काम लिया करें। इष्टदंड ही के शुद्ध होने पर लग्न की शुद्धि निर्मर है।

#### लग्न बनाने की विधि

बा—५० जन्म समय का सूर्य्य-स्पष्ट जानने की विधि यों है। प्रायः अच्छे पंचांगों में समय समय का सूर्य्य-स्पष्ट दिया रहता है और पक्ष में दो बार सूर्य्य एवं अन्य- ग्रहों के भी स्पष्ट दिये रहते हैं तथा ग्रहों की दैनिकचाल भी रहती है।

संवत् १९८७ ज्येष्ठ के पंचांग में जो इस पुस्तक में दिया गया है प्रति दिन का सूर्यं-स्पष्ट दिया हुआ है। विचार इतना ही करना है कि यदि दिन का जन्म हो तो पूर्व दिन का सूर्यंस्पष्ट, जो कोष्ठ ग्यारह में दिया है, स्थूल कार्यं के लिये उपयोगी होगा और यदि रात्रि का जन्म हो तो उसी दिन का सूर्यं-स्पष्ट काम में लाना चाहिये। (यह साधारणतः सूर्यंस्पष्ट जानने की रीति हुई। तात्कालिक सूर्यं-स्पष्ट-विधि आगे दी गई है) देखो धा-७२।

सूर्यस्पष्ट जानने के बाद उस वर्ष के अयनांश को सूर्यस्पष्ट में जोड़ देने से (मोटा-मोटी) सायनसूर्य्य होगा। इसी सायन-सूर्य-स्पष्ट को विलायत आदि जगहों के ज्योतिषी मानते हैं। (यही सायन-स्पष्ट, नोटीकल एलमनक के नाम से अंग्रेजी पंचांग में पाया जाता है)। अब इस सायन-सुर्य से किसी राशि के अंशादि का बोध होगा। इसके बाद विचारना यह है कि यदि तीस अंश "अमुक राशिमान" में उदय लेता है तो सायन-सूर्य का जो अंशादि आया है, उसके उदय होने में कितना समय लगा था। इसका जो उत्तर दण्डादि होगा उससे बोध यह होगा कि उक्त राशि का उतना दण्ड पलादि, उस राशिमान में से भक्त हो चका, और यदि इसको राशिमान में घटा लेंगे तो शेष जो रहेगा, उस राशि का शेष दण्डादि होगा। यदि इष्टदंडादि इस शेष से विशेष है, तो इष्टदंड से इसको घटा देंगे और यदि फिर भी शेष रह जाय तो उससे आगामी राशिमान अगर घट सके तो घटा देंगे। इसी तरह कमशः आगामी राशि को घटाते घटाते एक वह अवस्था आबेगी कि इष्टदंड किसी एक राशि में शेष हो जायगी। जिस राशि में इष्टदंड शेप होगा, वहीं लग्नराशि होगी। परन्त जब इष्टदंड उस राशि के अन्तर्गत ही शेष हो जाय तो पून: जयराजि से यह निकाल लिया जा सकता है कि उस राज्ञि के कितने अंशकलादि पर इष्ट-दंड का सेष हुआ और यही सायन-रूग्न का स्पष्ट होगा। युरोपीय ज्योतिषी विद्वान् इसी को लग्न मानते हैं । परन्तु भारतवर्ष के महर्षियों ने निरयण लग्न, अर्थात् इससे अयनांश को बटा कर लंग्न माना है। इस कारण जो अथनांत पूर्व में जोड़ा गया वा उसकी पुनः सायन रूग्न से घटा लेने से लग्न-स्पष्ट होगा।

### लग्न बनाने का उदाहरण

था—५१ उपरोक्त बातों को अच्छी तरह समझ में आ जाने के लिये नीचे तीन उदाहरण दिये जाते हैं।

#### उदाहरण १]

किसी व्यक्ति का जन्म संवत् १९८७ ज्येष्ठ शुक्लपूर्णिमा बुधवार (तदुपरि परिवा) को रात्रि समय ५३ दंड ७ प्ला ३० विकला पर मुंगेर में हुआ, तो उसका लग्न क्या होगा? (इम पुस्तक का लिखना भी इसी मुहूर्त्त में आरम्भ हुआ है, अतएव यही लग्न इस पुस्तक का भी होगा)। यहाँ इष्टदंड ५३।८ है। पंचांग (चक १७) में देखने से मालूम होगा कि उस दिन का सूर्य्य स्पष्ट १।२७।९।४२ है। तात्पर्य्य यह कि मेष बीत कर वृष्य में उस दिन सूर्य्य (लगभग) २७ अंश १० कला पर था। (यह तात्कालिक सूर्य्य नहीं है, काम चलाऊ लिया गया है)। इसमें संवत् १९८७ का अयनांश जो २३ अंश है, जोड़ देने से (१।२७।१० +०।२३।०) = २।२०।१० होता है और यह सायन-सूर्य-स्पष्ट हुआ अर्थात् मियुन के २० है अंश पर सायनसूर्य था। अब चक २४ से बोध होता है कि मियुन राशि का मुंगेर का मान ५ दंड ३ पला है। यहाँ पर त्रयराधिक से यह विचार करना है कि मुंगेर में यदि मियुन के ३० अंश उदय होने में ५ दं० ३ प० लगता है, तो २० है अंश के उदय होने में कितना समय लगेगा?

अब ५ दंड ३ पला से जो मिथुन का मान है, ३ दंड २३ पला बीत चुका। इस हेतु मिथुन का १ दंड ४० पला व्यतीत होने को बाकी है। इसमें यदि कर्क का मान ५।४० है जोड़ दिया जाय तो ७।२० है, पला होगा। फिर इसमें सिंह का मान ५।४४ है जोड़ा तो १३।५ पला हुआ, कन्या का राशिमान ५।३४ है जोड़ने से १८।३९ है, तुला का ५।३४ है जोड़ने से २४।१४ है, वृश्चिक का ५।४४ है जोड़ने से २९।५९, घन का ५।४० है जोड़ने से ३५।३९ है, मकर का ५।३ है जोड़ने से ४०।४२ है कुम्म का ४।१३ है जोड़ने से ४८।५२ है कीर मीन राशि का मान ३।४३ है जोड़ने से ४८।३९ है कुम्म का ४।१३ है हुआ।

इष्टबंड ५३।८ पला है। इस कारण कर्क से मेच पर्थ्यंत्त जोड़ते चले आने पर ५२।२३ पला हुआ। अब इसमें वृष का ४।१३ड्डे जोड़ने से ५३।७३ से विशेष हो जायगा। इस्तिलये सिद्ध हुआ कि वृष राशि का रूम है। परन्तु वृष राशि के किस अंश कला में हुआ, वह इस रीति से बनाया जायगा। इष्टबंड ५३।७३ पला है। मेच ५२।२३ पला तक गया; तो अब ५३।८ से ५२।२३ घटाने पर शेष ४५ पला रहा। (इस उदाहरण का इष्ट ५३।७३ पला है पर गणित के उलझावे से बचने के लिये ८ पला पूरा ले लिया ज्या क्योंक उदाहरण का क्या गणित की विश्व को दिललाना है)। तात्य्य यह निकला कि वृष के ४५ पला के यत होने पर जन्म हुआ। पुनः त्रयराशिक का प्रयोग इस प्रकार किया जायगा कि वृष राशि ४।१३ पला में ३० अंश भीग कर जाती है, तो ४५ पला में कितने अंश भीन की ?

उपरोक्त उत्तर ५ अंश २० कला ९ विकला के बराबर है। अर्थात् १।५।२० सायन-रूग्न हुआ। यूरप आदि देश के लोग इसी को लग्न-स्पष्ट मानते हैं। परन्तु भारतवर्ष में निरयण लग्न माना जाता है। इस कारण अयनांश का २३ अंश घटा देने से ०।१२।२०।९ रूग्न स्पष्ट हुआ। अर्थात् मेष का १२ अंश २० कला ९ विकला लग्न स्पष्ट हुआ।

गणित विधि अच्छी तरह समझ में आ जाते के हेतु, उसी को पुनः नीचे लिखा जाता है।

> इच्टवण्डादि ... ५३।८ सूर्य्यं ...१।२७।१० संबत् १९८७ का अयनांश ... <u>०।२३।०</u> २।२०।१० (मिणुन राक्षि)

मियुन का ३० अंश यदि मुंनेर में ५ दंड ३ पला में उदय होता है, तो २० है (२०।१०) अंश के उदय में कितना समय लगा चा? उत्तर ३ दंड २३ पला होगा।

दं० प०

गुंबेर का निवृत्तमात = ५।३

बीत पुका - ३।२३

इस कारण मिषुन का सेष= १।४०

कर्जमान = ५।४०

णार-क्र

|            |      |     | दं० प॰              |
|------------|------|-----|---------------------|
|            |      |     | १३।५                |
| कन्यामान   |      | ==  | ५।३४ <del>३</del>   |
|            |      |     | १८।३९डे             |
| तुलामान    |      | =   | ५।३४ड्ड             |
|            |      | •   | 5x15x3              |
| वृश्चिकमान |      | =   | <u> વાજ૪કુ</u>      |
|            |      |     | २९।५९               |
| घनमान      |      | ==  | 41803               |
|            |      |     | ३५।३९%              |
| मकरमान     |      | =   | ५।३ <del>३</del>    |
|            |      |     | ४०।४५ <u>३</u>      |
| कुम्भमान   |      | =   | ४।१३ड्डे            |
|            |      |     | ४४।५६ <del>३</del>  |
| मीनमान     |      | *** | <b>≨</b> 183€       |
|            |      |     | ४८।३९ड्डे           |
| मेषमान     |      |     | ३।४३ <del>ड</del> े |
|            | जोड़ | 100 | ५२।२३               |
| ••         |      | _   |                     |

यदि इसमें वृष का मान जोड़ा जाय तो योगफल इष्टदंड ५३।८ से बढ़ जायगा ।

इष्टदंडादि ५३।८ मेव लग्न गत ५२।२३ इस कारण वृथ में दंडादि ०।४५

यदि वृष ४।१३ पला में ३० अंग्र मोगता है तो ०।४५ पका में कितना ? उत्तर ५।२०।९ वृष का गत हुआ। अवति १।५।२०।९ सायन-अन्न-स्पष्ट हुआ।

बेद लग्न के १२ बंश २० कला ९ विकला पर जन्म हुबा।

#### लग्न बनाने का २रा उदाहरण

भा--५२ किसी बालक का जन्म मुंगेर में संवत् १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीयाः शुक्रवार को दिन में १० दंड ५८ पला पर हुआ तो उसका क्या लग्न होगा ?

> इष्टदंड १०।५८ सूर्य्य (गतबार का) १।१४।४६ अयनांश ०।२३।०।० सायन सूर्य्य २।७।४६

यदि मुंगेर का मिथुनमान ३० अंश के उदय होने में ५।३ अर्थात् ३०३ पला लगता है, तो ७।४६ अंशादि के उदय होने में कितना समय लगेगा ? त्रयराशिक नियम से इसका उत्तर १।१८ पला आता है।

इष्टदंड १०।५८ होने के कारण सिंह लग्न में ही जन्म हुआ।

इष्टदंड = १०।५८ कर्क तक भुक्तदंड = ९।५५ शेष = १।३३

अर्थात् १।३३ पला सिंह के बीतने पर जन्म हुआ।

र्चूंकि सिंह के (३० अंश) उदय होने में ५।४४ पला लगता है, इसलिये १।३३ पला में ८ अंश ६ कला ३७ विकला का उदय होगा। अर्थात् सामन-रूग्न सिंह के ८ अंश ६ कला ३७ विकला पर हुआ।

> सायनलग्न ४।८।६।३७ अयनांश —०।२३।०।० शेष ३।१५।६।३७ यही लग्न हुआ।

# लग्न बनाने का ३रा उदाहरण

षा—५३ दूसरे उदाहरण ही के समय पर अर्थात् संवत् १९८७ शुक्ल दितीया शुक्रवार को १०।५८ पला पर यदि गया में किसी का जन्म हो, तो क्या लग्न होगा ?

Ę

गया का राशिमान चक्र २५ में विया हुआ है।
पूर्व दिन का सूर्यं १।१४।४६।
अयनांश ०।२३।०।०
सायन-सूर्यं २।७।४६

यदि मिथुन का ३० बंधा उदय होने में, चक २५ के अनुसार ५।३ पला वर्षात् ३०३ पला लगता है तो ७।४६ अर्थात् ४६६ कला के उदय में कितना समय लगेगा? उत्तर, १ दंड १८ पला।

| गया का मिचुन राशिमान  |   | ५।३  |
|-----------------------|---|------|
| गत दण्ड               |   | १११८ |
| शेष                   |   | ३।४५ |
| गया का कर्क राश्चिमान | - | ५।३९ |
| जोड़                  | = | ९।२४ |

परन्तु इष्टदंड ९।२१ से अधिक है इस कारण आगामी राशि अर्थात् सिंह लग्न हुआ।

| इष्टदंड |     | १०१५८ |
|---------|-----|-------|
| गत      |     | ९।२४  |
|         |     |       |
|         | शेष | 8138  |

यदि गया का सिंह-मान ५।३९ पला में ३० अंश का उदय होता है तो १ दंड ३४ पला में कितने अंश का उदय होगा ? साधारण त्रयराशिक से इसका उत्तर आता है ८ अंश १९ कला १७ विकला। इस हेतु सायन-लग्न ४।८।१९।७ हुआ और अयनांश घटा देने से ३।१५।९।७ हुआ।

मुंगेर और गया के अक्षांशों में बहुत ही कम का अन्तर होने के कारण यह देखा बया है कि मुंगेर का उसी समय का लग्न ३।१५।६।२७ है तो गया का ३।१५।९।७ हुआ। अक्षांश के कम होने के कारण केवल कला विकला में कुछ अन्तर पड़ा। इसीलिये बिहार और यू० पी० के लोग प्रायः काशी की लग्नसारणी से साथारणतः लग्न बना छेते हैं।

#### सारणी द्वारा लग्न निर्माण

बा—५४ सारणी द्वारा भी रूपन बनाने की प्रया है। परन्तु स्मरण रहे कि अक्षांश एवं अयनांश के चटवड़ के कारण सारणी द्वारा सभी स्थानों एवं सभी वर्षों का रूपन बनाने से अंश में कुछ मेद हो जायगा।

गहीं को सारणी संवत १९८७ की दी गयी है उससे कई पूर्व एवं कई आगामी वर्षों का लग्न सावारणतः बनाया जा सकता है।

# लम सारणी चक्र २६।

| o. 1     | - W '- 1        | - W W           | ا حد مے رہ         | ا من مي س                               | V 15                                    | >o ,                                           |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 28       | w w or          | ~ # ~           | مر<br>مر مر کر     | () 5 %<br>() 5 %                        | 26 26<br>20 2 5<br>20 2 5               | % × %<br>∞ × m                                 |
| $\sim$ [ | m 2 c           | * 7 ° °         | w > ~<br>~ ~ ~     | 6 m 2                                   | 2000                                    | ar ir or                                       |
| 3%       | 2 X X           | ~ ~ ~ ~         | × × × × × ×        | 2 4 4 4                                 | 2000                                    | \$ \$ m                                        |
| 18       | w & y           | × × ×           | w 5' 11'           | 12 00 00                                | コンシ                                     | m m m                                          |
| 2        | w ~ °           | 0 % 0<br>m 7: ~ | × 43 m             | 300                                     | 2 2 %                                   | 8 0 W                                          |
| 2        | W 70 W          | 2 2 2           | 2 2 2              | × 4. 2×                                 | م س س                                   | m 0°                                           |
| W.       | 5 9 5 F         | ° % °           | w 0 m              | 8. m 2.                                 | 10 x 6                                  | W 5 00                                         |
| 2        | 5 5 V           | 0 m w           | 200                | ~ 5 9                                   | 3 4 4                                   | m b 9                                          |
| ~        | 5 9 8           | 0 m 5           | 2 2 0              | 2 m 9 m                                 | 2000                                    | 250                                            |
| 2        | 5° ° 00         | ~ m %           | \$ \w \%           | 220                                     | 8 2 8                                   |                                                |
| 21       | 5 ° %           | or "T" %        | 5 5 X              | % ° %                                   | w & 20<br>m & 20                        | X X X                                          |
| 21       | 5 0 m           | ~ % % W         | ا مع هر م          | 8 % w                                   | 00 00 00<br>00 00 00                    | स्था स्था<br>१ १२२ स<br>१ १२२ स                |
| 2        | 5 00            | or mr m         | × ~ × ×            | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   | 320                                     | 0 0 9<br>m x m                                 |
| ש        | > 5 9<br>7 5    | × × ×           | 200                | 3 25 8                                  | 300                                     | a or us                                        |
| ا م      | × 2 %           | 0 20 00         | × 0 0 0            | 3000                                    | 220                                     | 222                                            |
| 2        | > 0° 0°         | 0 × 2           | 200                | 8 8 2                                   | 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × | mann                                           |
| 2        | > ~ ~ ~         | 1200            | 200                | 8 4 8                                   | 2 40 20                                 | 8 w 8                                          |
| ~        | & ~ «           | くがない            | 4) W M             | 0 0 C                                   | 2000                                    | مر سي سي                                       |
| 21       | > 5 0           | くれば             | % %<br>% % %       | 2000                                    | 502                                     | 0 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| ا ۵      | × 9 %           | 7 2 2           | 5 x m ~            | 3 4 4 8                                 | × × ×                                   | 8 m /                                          |
| 0        | m % 70          | <b>ッ</b> ಲ್ಲ ~  | × ~ ~ ~            | 8 5 8<br>2 8                            | 25<br>82<br>82<br>83                    | ° ° ° ~                                        |
| V        | m 5 0           | ンから             | × ~ ×              | 2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | २४<br>३७<br>१२                          | 0 0 m<br>m 0 .                                 |
| 9        | m & w           | 27%             | m ~ ~              | 2 K im                                  | 8 2 8<br>2 4 4                          | e 0 0                                          |
| w        | m # 2           | 9 % %           | 2 2 2              | 30                                      | <b>%</b> ≪ ≪ ≪ <b>∀</b>                 | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \       |
| ا مو     | # 22 E          | 2 00 00         | 500                | 225                                     | ५४<br>इ                                 | 2 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6      |
| ×        | m % %           | 300             | 2000               | 2000                                    | 6 × × ×                                 | \$ 2000                                        |
| m        | m m 5           | 9 ~ 9           | 222                | 2 7 8                                   | 4 6 W                                   | 8 2 3                                          |
| 0.       | m 2 3           | 2 000           | 202                | م م ه<br>م م م ه                        | 8 8 8 W                                 | 8 × 8                                          |
| ~        | ~ ? ?<br>% *. ~ | 2 40 0          | ~ * ~ ~<br>• • • • | 2 7 %                                   | m 9 9<br>7 ~ 5                          | 2 m 0                                          |
| 0        | 200             | m > 00          | ~ ~ ~              | 5 × ×                                   | W ~ W                                   | 5 % W                                          |
|          | 0               | ~               | 8                  | m·                                      | >                                       | ۍ                                              |
|          | 湛               | <b>F</b> .      | मिथुन              | . je                                    | मि<br>ए                                 | कन्या                                          |
|          | 1               | }               | 1                  | 1                                       | 1                                       | Į.                                             |

| 38       | M. 2. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 00 00                | 9 5 %<br>5 % %                                                                                   | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 ~ m                                                                                     | 200                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 35       | 0 m 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 V W                  | 5 % %<br>0 5 5<br>5 m 5                                                                          | 3 00 50<br>3 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 2 2 2                                                                                   | m 5 0                                                         |
| ~        | mms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 5 W 5                                                                                            | سر مو<br>مه مو هر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 5 av                                                                                    |                                                               |
| 92       | 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > 9 ~                  | \$ 15 W                                                                                          | سي سي سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 81.82<br>843888<br>242421                                                              | ~ % %                                                         |
| 36       | ~ ° × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المح سو مح             | 2 4 40<br>2 40<br>2 40<br>4 40<br>4 40<br>4 40                                                   | × 9 9 9 7 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 3 3                                                                                     | 200                                                           |
| 3        | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩ & &                  |                                                                                                  | 2 00 0<br>2 m 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 6 3                                                                                     | ~ ~ ~ ~                                                       |
| 38       | ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~ m ox                 | × × × × × × ×                                                                                    | > 0 0 0°<br>5 m 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ぬれか                                                                                       | ~ > °                                                         |
| 23       | 24 36<br>34 36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>3 | 2 % 2                  | 8 W 3                                                                                            | 35 45 8<br>35 45 8<br>36 45 8<br>37 45 | 9 2x 2x 3x                                            | ~ 3 2                                                         |
| रश्यम    | 13 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 00 00<br>mm         | % m «                                                                                            | ~ <u>~</u> ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مع مو يو                                                                                  | ~ 2 2                                                         |
| ~        | V m 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 0 9                  | 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                          | مرح سومر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 22 38 21, 22 32 7<br>28 22 98 5 2 15,722<br>23,72,73,73,75,95,91                        | ~ 50 %                                                        |
| ५० ५     | 2 ~ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m 9 m                  | 8 2 W<br>8 ~ 8                                                                                   | W 9 70<br>~ 7. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 3 8                                                                                     | ~ ~ ~                                                         |
| 88       | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ ~ ~ ~                | % 5 %                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 7 7                                                                                    | ~ ? "                                                         |
| 2        | स् अह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 5 m                 |                                                                                                  | 7 % P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                      |
| 2        | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m m 2                  | \$ \$ \$                                                                                         | m ~ r<br>5 m r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                   | - " or                                                        |
| 35       | 9 W m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8~8                    | 3 % %                                                                                            | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225                                                                                       | الإ يو سه                                                     |
| <u>ح</u> | 2 > %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000                   | 2 8 %                                                                                            | m m ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 222                                                                                       | 0 7 2                                                         |
| 2        | m m 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ C 2                 | 08 08 82 84, 88<br>5, 88 88 88 88<br>28 28 28 28 28<br>28 28 28 28 28                            | ११८ वर वर १६ १ हो।<br>११८१ वर्ग १६ वर १६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                       | 0 2 2                                                         |
| m-       | m % m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 8 8 8<br>8 8 8 8     | 08 08 85 84 88 88<br>58 28 28 28 28 28<br>28 28 28 28 28 28                                      | J. W. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000                                                                                      | 21,22,21,28, Ex Ex Ex 23, 23, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, |
| 83       | m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 m 5 0                | × 2. &                                                                                           | 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | w >0 >0<br>√ 20 ×0<br>√ 20 ×0                                                             | 0 W W                                                         |
| ~<br>~   | w o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % × &                  | 3 % €<br>7 % «                                                                                   | १५.५५<br>१५.५५<br>१५.५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                         | 0 % %                                                         |
| 2        | m V w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | २<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | 12% 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६११<br>१५३१<br>१५३५<br>१५३५                                                              | ج ج ه                                                         |
| 0        | 5 w or or or or or or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 x<br>57,38<br>88,88 | 9 % ~                                                                                            | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 m 2                                                                                     | हेश्र हैरे हिरे ०१ ७३<br>इंड इंड हेरे १३ व<br>० ० ० ०         |
| V        | 5 5 00<br>m % ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000                   | 200                                                                                              | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                     | 0 9 2                                                         |
| و        | 2 % x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 9 W<br>0 0 T         | \$ 70                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६१६ दे ४८ १८ १८ ६ मे ८४ ८४<br>१५ ३१ ३६ ३६ ६६ ५४ १ १ ० ० ८५<br>१६ ३५ ३६ ३६ ३६ ३६ ३६ ३५ १५ | 0 0 0                                                         |
| US       | 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 w 6                  | 3 C W                                                                                            | के हैं के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w 9 %                                                                                     | 5 6 6                                                         |
| 5        | 5 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 2 8                  | W W 5                                                                                            | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5° ° ~                                                                                    | टेड्र<br>१५४४<br>१५४४                                         |
| >>       | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ « «                  | 10 3 3 3 X                                                                                       | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 6 X                                                                                     | 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                       |
| m        | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 m 0                  | 2 × 00                                                                                           | ~ ~ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                         | 5 % %<br>2                                                    |
| ~        | × 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ % >                 | m 9                                                                                              | ~ > w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                  | 5 m 9                                                         |
| ~        | × 4 × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ V #                 | 300                                                                                              | 2 2 0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2222                                                                                      | 0 W 00                                                        |
| •        | 2 5 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 3 r                  | 700                                                                                              | 3 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                                                                                       | १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                            | ٠, ۲, ۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                         |                                                               |
|          | us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~                                                                                         | ~                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                               |
|          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बृहिबक                 |                                                                                                  | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>tr</b>                                                                                 | _                                                             |
|          | पुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IE .                   | 4                                                                                                | म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 田                                                                                         | मीन                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                               |

# इसी सारंगी चक २६ द्वारा लग्न बनाने की रीति यों है। रीति।

जिस दिन का जन्म हो, उस दिन के सूर्यं की राशि और अंश देल लें। इस चक में राशि का कोष्ठ वार्यों ओर, और अंश का कोष्ठ ऊपरी भाग में है। राशि और अंश के सामने वाले कोष्ठ में जो अंश मिले, उसमें इष्टदंड जोड़ दें और योगफल को इसी चक में लोजें। जिस कोष्ठ में वह फल वा उसके लगभग का अंक मिले, उसी की दाहिनी ओर वाले कोष्ठ में राशि और ऊपरी भाग वाले कोष्ठ में लग्न का अंश होगा। प्रथम उदाहरण में सूर्यं की स्थिति वृष राशि के २७ अंश पर है। चक २६ में देखने से वृष के सामने और २७ के नीचे ११।१५।१३ अंश मिलता है। इसमें इष्टदंड ५३।८।० को जोड़ देने से योगफल ६४।२३।१३। होता है। दंड के स्थान में ६४ है, इसलिये ६० को छोड़ कर ४।२३।१३। हुआ। अब इसको चक २६ में लोजने पर ४।२३।१३ तो नहीं परन्तु ४।२३।४७ मिलता है। इसकी बायीं ओर मेष और ऊपरी कोष्ठ में १२ अंश पाते हैं। तात्पर्यं यह निकला कि मेष लग्न के १२ अंश पर जन्म है और उदाहरण एक में लग्न-स्पष्ट मेष का १२ अंश २७ कला और १६ विकला मिला था। इससे विश्वास होता है कि सारणी-चकड़ारा लग्न बनाने में बहुत सुविधा होती है परन्तु लग्न कुछ स्थूल होता है।

पुनः उदाहरण २ का सूर्यं वृष के १५ वें अंश पर है। चक २६ में वृष के सामने और १५ के नीचे ९।१४।१९ बंश मिलता है। यदि इसमें १०।५८ जोड़ दिया जाय तो फल २०।१२।१९ होता है। २०।१२।१९ को चक २६ में खोजने से एक कोष्ठ में २०।१४।३० और उसके पूर्व के कोष्ठ में २०।२।५८ मिलता है। परन्तु २०।१४।३० का समीपवर्ती २०।१२।१९ होता है। इस कारण इसी को प्रयोग में लाने से मालूम हुआ कि बायीं तरफ कर्क राशि है और सबसे ऊपर कोष्ठ में १५ बंश है। तात्पर्यं यह निकला कि लग्न कर्क के १५ बंश पर हुआ। उदाहरण २ में भी लग्न-स्पष्ट कर्क का १५ बंश ९ कला ७ विकला मिला था। इससे भी सिद्ध हुआ कि सारणी से साधारणतः लग्न ठीक आता है।

# कुण्डली का बाकार।

वा---५५ भारतवर्ष में कुष्डली-वक्र लिखने को भिन्न-भिन्न प्रया है। विहार, यू. पी., मध्यप्रदेश एवं बम्बई पर्यन्त कुष्डली लिखने की प्रया चक्र २७ जैसा है और कहीं-कहीं चक्र २७ (क) के ऐसा भी लिखा जाता है। जिस करन में जन्म होता है उसी राधि का अंक लग्न के कोच्छ में लिख दिया जाता है। जैसे, कर्क लग्न में जन्म होने से लग्न में ४ अंक देते, कन्या में जन्म हो तो लग्न में ६ अंक देते और यदि चन में जन्म होता ती ९ अंक देते। द्वितीय में उसके बाद वाला अर्थात् लग्न के बाद वाला अंक और तृतीय में उसके बाद वाला देते। इसी प्रकार आगामी भावों में भी अंक देते हैं। वंगदेश में चक्र २७ (ख) के जैसा बनाते हैं। सबसे ऊपरी कोच्छ से मेषादि-राशिगतग्रहों को लिखते और जो लग्न रहता है उस घर में 'लग्न' अथवा 'ल' लिख देते हैं और ग्रह के समीप, जिस नक्षत्र में ग्रह रहता है, उस नक्षत्र के अंक को भी लिखने की रीति है। जैसे, जन्मकालीन शिव यदि मूला नक्षत्र में हो तो श. के समीप १९ (अध्विनी से मूला १९ वा नक्षत्र होने के कारण) लिखते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रहों का नक्षत्रांक लिखने की विधि है। मद्रास आदि दक्षिण प्रान्तों में २७ (ग) के जैसा लिखते हैं। परन्तु बिहार के तिहुंत प्रान्त में तथा बिहार और संगाल की सीमा के समीपस्थ जगहों में चक्र २७ का भी प्रयोग होता है। केवल इस भेद से कि ऊपरी कोच्छ में मेष मानते और जहाँ लग्न होता है उसमें 'ल' लिख देते तथा चक्र २७ (ख) का भी प्रयोग किया जाता है। इंगल्जेण्ड, अमेरिका आदि देशों में २७ (घ) के जैसा कृण्डलीचक लिखने की परिपाटी है।

उदाहरण कुण्डलियाँ निम्नलिखित पाँच तरह से लिखी जा सकती हैं।

# चक्र २७ (उदाहरण कुण्डली)



乙氧

# चक २७[क]

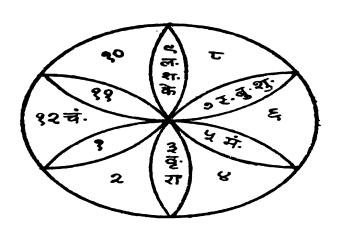

# चक २७ [ख]

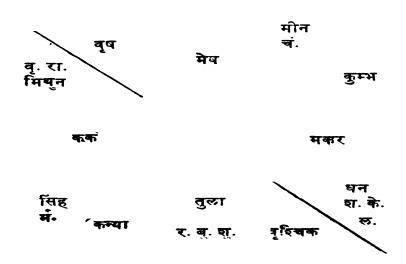

# चक २७ [ग]

| मीन<br>चं.      | मेप     | वृष                | मिथुन<br>वृ. रा. |
|-----------------|---------|--------------------|------------------|
| कुम्म           |         |                    | ककं              |
| मकर             |         |                    | सिंह मं.         |
| धन<br>श. के. ल. | वृश्चिक | तुला<br>र. बु. शु. | कन्या            |

# चक २७ [घ]

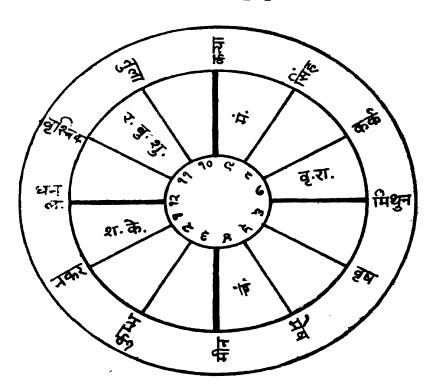

#### केन्द्रादि संज्ञा

वा--- ५६ कुष्वली में लग्न को और लग्न से चीये, सप्तम और दशम स्थान (भाव तथा राखि) को केन्द्र कहते हैं। लग्न को, लग्न से पंचम तथा नवम स्थान को निकोण कहते हैं। इस तरह लग्न के दो नाम हो गये। एक केन्द्र और दूसरा त्रिकोण। परन्तु लग्न को केन्द्र ही मानते हैं, त्रिकोण नहीं। केन्द्र के आगामी भावों तथा राशियों को, जैसे लग्न से दूसरे, पाँचवें, आठवें और ग्यारहवें घरों तथा भावों को पणकर कहते हैं। लग्न से तीसरे, छठे, नौवें और द्वादश भावों को आपोक्लिम कहते हैं। लग्न से तीसरे, छठे, दशमें और ग्यारहवें भावों को उपचय कहते हैं। गर्गऋषि का कथन है कि उपचय में से किसी पर यदि पाप ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो उसकी उपचय संज्ञा नहीं रहती है। यवनेश्वर एवं बराहमिहिर इसको नहीं मानते। अतएव जो पूर्व लिखा गया है वही प्रचलित रूप से उपचय कहा जाता है। ("होरा-रत्न" में लिखा है:— "एतेन केन्द्रादि संज्ञा भावानामेव न राशीनामिति" अर्थात् केन्द्रादि संज्ञा भावों की है, राशियों की नहीं)।

# अध्याय ६

# भाव क्या है ?

था— ५७ लग्न बनाने के पश्चात् प्रश्न यह उठता है कि लग्न अमुक राशि में कहाँ से कहाँ तक होता है। अर्थात् यदि किसी का जन्म मेघ लग्न के वारह अंश पर है तो उसका लग्न १२ बंश के बाद या पूर्व या सम्पूर्ण मेघ होगा ? लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। लग्न से दूसरी राशि को दितीय भाव कहते हैं। और इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ पंचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव कहे जाते हैं।

यचिप कुंडली में एक के राशि का एक के स्थान (भारतवर्ष में) होता है, परन्तु एक भाव ठीक एक ही राशि का सर्वदा नहीं होता। इसका कारण यह है कि लग्न-स्पष्ट से लग्न १५ अंश पूर्व और १५ अंश बाद का एक भाव (प्रथम भाव) होता है। यों समझिये कि उदाहरण १ में जन्म मेच के १२ अंश २० कला पर चा तो उस कुंडली का प्रथम भाव, उसके लग्भग १५ अंश पूर्व से अर्थात् मीन के २७ अंश २० कला से आरम्भ होकर लग्नस्पष्ट से १५ अंश बाद तक अर्थात् मेच के २७ अंश २० कला तक हुआ। साधारणतः इसी प्रकार दितीय भाव मेच के २७ अंश २० कला के बाद, वृष के २७ अंश २० कला

पर्यंन्त हुआ। इसी प्रकार और सब भावों को भी जानना होगा। इससे बोध होता है कि यखिए अन्य स्थानों में भी प्रत्यक्ष रूप से लग्न की एक ही राशि मालूम होती है, तमापि उस भाव के विचारते समय दूसरी राशि का भी सम्बन्ध हो जाना सम्भव है। इस कारण उस दूसरी राशि में बैठे हुए यहों का भी सम्बन्ध हो सकता है। अतएव फल्ति-ज्योतिष में भाव का साधन तथा भाव-कुंडली का प्रयोग समय समय पर अत्यावश्यक हो जाता है।

अब भाव-कुंडली बनाने की विधि बतलायी जाती है।

#### दशम भाव साधन विधि

**षा—५८ भाव-कुंडली बनाने के पूर्व दशम-भाव का** स्पष्ट जानना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

लग्न द्वारा बतलाये हुए पूर्व-क्षितिज की राश्यादि में छः राशियाँ जोड़ने से सप्तम भाव अर्थात् अस्तभाव (पश्चिम क्षितिज) की राश्यादि होती है। उदाहरण १ में लग्न का स्पष्ट ०।१२।२०।९ है। इसमें ६ राशियाँ जोड़ने से ६।१२।२०।९ सप्तम भाव का स्पष्ट अर्थात् पश्चिम क्षितिज की राश्यादि हुई।

साधारण अनुमान से दशम माव का स्पष्ट अर्थात् वे राश्यादि जो जन्म के समय ठीक शिर के ऊपर हों (जिसे उर्द्ध-बिन्दु वा मध्याह्म रेखा भी कहते हैं) लग्न और सप्तम का मध्य भाग होना चाहता था। अथवा यों समझिये कि सप्तम स्थान की राश्यादि में तीन राशियों जोड़ने से वा लग्न की राश्यादि से तीन राशियों घटाने से दशमस्थान होना चाहिये था। जैसे, उदाहरण १ में लग्न स्पष्ट से तीन राशियों घटाने से अथवा सप्तम स्पष्ट में तीन राशियों जोड़ने से दशम का स्पष्ट ९।१२।२०।९ होता और इसी दशम-स्पष्ट में छः राशियों जोड़ने से चतुर्थ स्थान वा पाताल राशि का स्पष्ट होना चाहिये था। श्री रामयत्न ओझा का भी यही सिद्धान्त है कि लग्न स्पष्ट से तीन राशियों घटा कर जो फल आवे वही ऋषि प्रणीत शुद्ध दशम-लग्न होता है। दशमलग्न साधन-विधि जो आगे लिखी गयी है, वह यवनों के मतानुसार है। परन्तु प्रचलित साधन-विधि ही अनेक कारणों से विद्धान् लोग कार्य्यं में ला रहे हैं। अतएव इस विवय में भी कुछ लिखना उचित है।

वशमलग्न बनाने की विधि बतलाने के पूर्व निम्नाक्कित कक २८ द्वारा दशम-साधन का इष्टदंड निकालने की विधि बतलाई जाती है। (शास्त्रकारों ने इसे कार प्रकार के 'नत' के नाम से पुकारा है)। इस चक्र को सूर्य्य-कक्षा मान कें और पूरब से पश्चिम जो रेक्षा गयी है, उसका क्रपरी भाग (जन्म रात का हो वा दिन कां) दृश्य-चक्राई हुआ। उसी पूर्वापर रेक्षा का पाताल भाग (नीचे का भाग) अदृश्य-चक्राई हुआ। दृश्य और अदृश्य, इन दोनों चक्राई को दो बराबर बराबर भागों में बाँटने से, सरल रेक्षा उई-विन्दु वा दशम स्थान से पाताल बिन्दु अर्थात् चतुर्थ स्थान तक जायगी। तात्पर्य यह कि सूर्य कक्षा चार बराबर भागों में बँट जायगी।

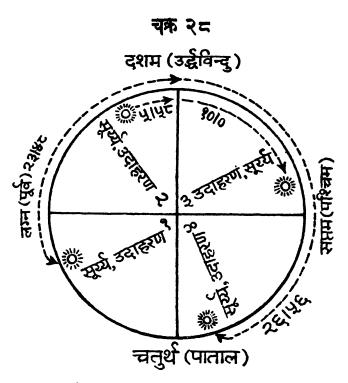

जन्म समय सूर्य्य इन चार भागों में से किसी में अवश्य रहेगा। यदि सूर्य्य ठीक पाताल रेखा पर है तो अर्द्धरात्रि हुई। पूर्व-क्षितिज में है तो प्रातःकाल होगा। इसी प्रकार आकाश बिन्दु में रहने से सघ्या होगी। चक्र के देखने से भी बोघ होगा कि पाताल के बाद सूर्य्य उद्धंगामी होता हुआ पूर्व क्षितिज में आया और वहाँ से उर्द्ध जाते जाते आकाश बिन्दु में जाकर मध्या ह्न को प्राप्त हुआ। इससे अतीत होता है कि आधीरात के बाद से मध्यान्ह काल तक सूर्य उद्धंगामी रहता है। तत्पश्चात् सूर्य इन्न लगता है कि अमुक बात

सूर्य्य के झुकने पर हुई)। और वहीं सूर्य्य झुकते झुकते जब पश्चिम-क्षितिज में जा जाता है तो संध्या हो जाती है। उसके बाद रात्रिगत होते होते मध्य रात्रि को सूर्य्य पाताल पहुँच जाता है। इसके बाद सूर्य्य पुनः उर्द्यगमी हो जाता है।

मचक तथा राशिमाला का सबसे ऊपरी भाग जिसे शिरोबिन्दु मी कहते हैं, सर्वदा किसी न किसी राशि के अंश कलादि पर रहता है। उसी को दशम-लग्न कहते हैं और जन्म समय तक जितना दंडादि सूर्य्य, उदय काल के पश्चात् चलता है, उसी को इष्टदंड कहते हैं।

सूर्यं और मध्याह्न रेखा में कितने दंड पलादि का अन्तर है, वह समय इण्टदंड और दिनमान के अद्धंमाग से मिल जायगा। ये अन्तर दो प्रकार के होंगे:—(क) सूर्य से मध्याह्न और (ख) मध्याह्न से सूर्य! (देखो चक २८)। इसी कारण जब किसी लग्न का दशमस्पष्ट बनाना होता है तो सब से पहिले यह देखना होगा कि जन्म समय के इण्टदंड से क्या बोध होता है, सूर्य उद्धंगामी है या अधोगामी? अथवा यों समझिये कि जन्म का समय (इष्टदंड) अद्धंरात्रि के बाद और मध्याह्न के पूर्व है वा मध्याह्न के बाद और अद्धंरात्रि के पूर्व। इस विवेचना के पश्चात् पंचांग के प्रथम कोष्ठ से यह देखना होगा कि उक्त दिन (जन्म दिन) का दिनमान क्या है और उसका अद्धं करने से जो दंड पलादि होगा, उससे यह बोध होगा कि उतने समय में सूर्य पूर्व क्षितिज से चलकर आकाश-बन्दु पर पहुँचता है या आकाशबिन्दु पर पहुँच कर उतने ही समय में पश्चिम क्षितिज में पहुँचता है। तत्पश्चात् दूसरी आवश्यक बात यह जानना है कि सूर्य को मध्याह्न रेखा तक पहुँचने के लिये कितना दंडादि बाकी है अथवा मध्याह्न से सूर्य कितना दूर ढल चुका है।

लिखा जा चुका है कि जन्म समय चार खण्ड में से किसी एक खण्ड का होगा। (प्रथम) अर्द्धरात्रि के बाद और सूर्य्योदय के पूर्व, (द्वितीय) सूर्य्योदय के बाद और मध्याह्म के पूर्व, (तृतीय) मध्याह्म के बाद और सूर्य्यास्त के पूर्व और (चतुर्थ) सूर्य्यास्त के बाद और अर्द्धरात्रि के पूर्व। इसी को चक २८ में १, २, ३, ४ खंडों में सूर्य्य को इस चिह्न (क) से दिखलाया गया है। पहिला चढ़ते हुए सूर्य्य के दो उदाहरण और दूसरा ढलते हुए सूर्य्य के दो उदाहरण और दूसरा ढलते हुए सूर्य्य के दो उदाहरण हैं।

#### नियम

(क) यदि प्रथम खंड में जन्म हो तो सूर्य्य और मध्याह्म रेखा तक का अन्तर दंडा-दिमान में जानने की विधि इस प्रकार है। दिनाई में सूर्योदय के पूर्व का दंडादि जोड़ कर जो फल आवेगा, वही सूर्य और मध्याह्म रेखा तक का दंडादिमान (जिसको सुविधा के लिये दशम-इन्ट-दंड कहेंगे) होगा। उदाहरणार्य मान लिया जाय कि इष्टदंडादि ५३।८ है जीर दिनाई १६।५६ है। ६० दंड से इष्टदंडादि को घटाने से (६०-५३।८) ६ दंड ५२ पटा रात्रि खेच बाया। उसमें दिनाई १६।५६ जोड़ने से २३।४८ दशम-इष्ट-दंड हुजा। चक २८ के प्रथम खंड में :०:चिक्क से बिन्दु द्वारा २३।४८ यही दिसलाया गया है।

- (स) यदि द्वितीय संड में जन्म हो तो दिनाई में इष्टदंड घटा देने से दशम-इष्ट-दंड निकल आयगा। जैसे, मान लिया जाय कि इष्टदंडादि १०।५८ पला है। दिनाई १६।५६ में से १०।५८ घटाने पर शेष ५।५८ दशम-इष्ट-दंडादि हुआ। यह चक्र के द्वितीय खंड में दिखलाया गया है। यह चढ़ते हुए सूर्य्य का उदाहरण हुआ।
- (ग) यदि जन्म तृतीय खंड का हो तो दशम-इष्ट जानने की विधि यों होगी। तृतीय खंड में जन्म से अभिप्राय है कि मध्याह्न के बाद का जन्म है। इस कारण इष्टदंडादि से दिनाई घटा लेने पर निकल आयगा कि सूर्य मध्याह्न की रेखा से कितना ढल चुका है और वहीं दशम-लग्न-इष्ट होगा। उदाहरण के लिये मान लें कि इष्ट-दंडादि २६।५६ है तो इससे दिनाई १६।५६ घटाने से शेष दंदाडि १०।० दशम-इष्ट-दंडादि होगा। इसको मी चक्र के तीसरे खंड में दिखलाया गया है।
- (घ) यदि जन्म चतुर्थ खंड का हो (सूर्य्यास्त के बाद और अर्द्धरित्र के पूर्व) तो दिनार्द्ध को इष्टदंड से घटा लेने से पता चल जायगा कि मध्याह्न रेखा से सूर्य्य कितना दंडादि मान झुक चुका है, और वही दशम-इष्टदंड होगा। यदि इष्टदंड ४३।५२ हो तो उससे दिनार्द्ध घटाने से शेष २६।५६ दशम-इष्ट-दंडादि होगा। (यह ढलते हुए सूर्य्य का उदाहरण है)। चक्र में यह २६।५६ बिन्दु द्वारा दिखलाया गया है।
- (क) यदि किसी कुंडली के चतुर्थ और लग्न से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो मालूम होगा कि राशि का कम उलटा पड़ता है अर्थात् मेष के बाद मीन, मीन के बाद कुम्म इत्यादि।
- (च) यदि चतुर्थं और सप्तम से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो राशिकम ठीक सम्य पड़ेगा अर्थात् मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन इत्यादि।
- (छ) दशम-इष्ट-दंडादि जान लेने के उपरान्त उसको मूमध्य-लग्नमान में परिवर्तन करना होगा। अर्थात् यह जानना होगा कि अमुक दंडादि भूमध्य राशिमान की कितनी राश्यादि के बराबर है।
- (ज) उपरोक्त राष्ट्यादिमान को तात्कालिक सूर्य्य से घटा देने पर (जब चढ़ता हुआ सूर्य्य हो) दशमलग्न हो जायगा।
- (स) जब ढलता हुआ सूर्य्य हो तो तात्कालिक सूर्य्य में राश्यादि मान को जोड़ने से दक्षम लग्न होगा।

घटाने और जोड़ने का क़ारण ऊतर लिला जा चुका है।

# दशमलान बवाने के चार उदाहरण

चा---५९ नीचे चार प्रकार के उदाहरणों से दशम लग्न बनाने की विधि एवं कारण दोनों झलक जायँगे।

उदाहरण १ में इष्टदंडादि ५३।८, तात्कालिक सूर्य्य १।२७।१० सायन सूर्य्य २।२०।१० दिनमान ३३।५२ पला माना गया है। चक २८ के देखने से यह उदाहरण चढ़ते हुए सूर्य्य का होता है। नियम (क) के अनुसार इष्टदंड ५३।८ को ६० दंड से घटाया तो शेष ६।५२ रहा और इसमें दिनाई १६।५६ को जोड़ दिया तो २३।४८ दशम-इष्ट-दंड हुआ। नियम (छ) के अनुसार अब दंडादि २३।४८ को भूमध्य लग्नमान चक २१ के अनुसार राश्यादि में परिवर्तन करना है अर्थात् यह बताना है कि यदि सायनसूर्य्य मिषुन के २०।१० कला पर है, तो भूमध्यराशिमान के अनुसार २३।४८ कितने राशि-अशादि के बराबर होगा। मियुन का २०।१० कला का भोग हो चुका है। इस कारण यदि ३० अंश में मियुन ५।२१% पला लेता है, तो २० अंश १० कला में कितना समय लेगा ? अर्थात् १९३१×१२१ =

२३३६५१ = ३।३६९, या यों कहें कि मियुन का २०।१० कला ३।३६९ पला के बराबर १०८० = ३।३६९, या यों कहें कि मियुन का २०।१० कला ३।३६९ पला के बराबर है। नियम (क) के अनुसार अपसब्य कम से वृष मेपादि का भूमध्य लग्नमान लेना होगा। वृष का ४।५९१ मेप का ४।३९, मीन का ४।३९, कुम्म का ४।५९१ और मियुन का ३।३६९ है। सबों का योगफल २२।५२९ हुआ और इष्टदंड २३।४८ था। इस कारण इष्टदंड का ५५१ पला मकर राशिमान में जायगा। मकर का राशिमान ५।२१४ है। अब यदि इतने समय में ३० अंश चलता है, तो ५५९ पला में कितने बंश चलेगा? अर्थात् (लगभग) ५ अंश ९ कला और मकर में जायगा। इसी गणित को सुबोध के लिये नीचे लिखा जाता है।

| मिथुन | का स | ायन र | नुय्यं | २०।१० | , 🖛 | ३।३६                        |
|-------|------|-------|--------|-------|-----|-----------------------------|
|       |      |       |        |       |     | ४।५९६                       |
| मेष   |      |       |        | 3010  |     |                             |
| मीन   | ,,   | ,,    |        | 3010  |     |                             |
| कुम्भ | "    | ,,    |        |       |     | <b>૪</b> ા५९ <del>ફ</del> ે |
| मकर   | ,,   | **    | ,,     | 415   | 225 | <b>ा</b> ५५ <del>}</del>    |
|       |      |       | ¥1     | २५।१९ | === | २३।४८                       |

वर्षात् २३।४८ पला जो दशम-इष्ट-दंडादि या वह बरावर राश्यादि ४।२५।१९के होता है। इस कारण नियम (ज) के बनुसार तात्कालिक र. १।२७।१० से ४।२५।१९ को घटा दिया जाय तो ९।१।५१ वर्षात् मकर का १।५१ कला दशम-स्पष्ट हुआ।

# द्वितीय उदाहरण

इस उदाहरण में केवल इष्टदंड १०।५८ पछा माना गया है और सब गणित के उलझाने से बचने के लिये, उदाहरण १ का ही मान लिया गया है। अब नियम (ख) के अनुसार दिनाई १६।५६ में १०।५८ घटा दिया तो शेष ५।५८ दशम-दण्डादि हुआ। उदाहरण १ में पाया जा चुका है कि मिथुन का २०।१० कला=३।३६% पला है। दशम इष्ट केवल ५।५८ है। इस कारण वृष से आगे नहीं बढ़ेगा। ५।५८ में ३।३६% घटा दिया तो शेष २।२१% रहा। वृष ४।५९% बराबर है ३० अंश के ; इसलिये २।२१% १४।१२ कला के। अर्थात्:—

मिथुन का सायन सूर्यं २०।१० = ३।३६ चु वृष का १४।१२ = २।२१ चु १।१४।२२ = ५।५८

अर्थात् ५।५८=१।३।५४ राज्यादि हुई। अब सूर्य्य-स्पष्ट १।२७।१० से १।४।२२ घटा दिया तो शेष ०।२२।४८ दशमलग्न हुआ।

#### तृतीय उदाहरण

इस उदाहरण में भी सब बातें उदाहरण १ की ही मान ली गयी हैं। केवल इष्टदंड २६।५६ पला माना गया। यह ढलते हुए सूर्य्य का उदाहरण है (देखो चक्र २८)। नियम (ग) के अनुसार यदि २६।५६ से दिनाई १६।५६ घटा दिया जाय तो शेष १० दंड दशम-इष्टदंड हुआ।

इस उदाहरण में नियम (च) के अनुसार सूर्यं से मध्याह्न रेखा की ओर जाने में राशि अपनी कमानुसार होगी। अतएव मिथुन के बाद कर्क और कर्क के बाद सिंह इत्यादि। इस कारण ढलता हुआ सूर्य्य होने पर सायन-सूर्य्य का अंशादि भुक्त होगा और दशम लग्न बनाने में (कर्क के समीपवर्त्ती अंशादि) भोग्य अंशादि लेना होगा (बढ़ते हुए सूर्य्य के विपरीत)। सायन सूर्य्य २।२०।१० है, इसलिये मिथुन का शेष अंशादि ९।५० होगा। यदि मिथुनमान ५।२१६ = ३० अंश है, तो ९ अंश ५० कला = १ दंड ४५ के केला होगा। इसमें उदाहरण १ और २ के जैसा वृष नहीं लेकर कर्क लेना है। राशिकम अपसव्य नहीं है। कर्क का मान ५।२१ है। इसमें १।४५ भी बोड़ने से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ। दशम इष्टदंडादि १० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७ हुआ।

मिषुन का स्रोव ११५० = ११४५३ कर्क ... ३०१० = ५१२१५ सिंह ... १७१९ = २१५२३ ११२७१ = १०१० अर्थात् १० दंड बराबर होता है राष्यादि १।२७।९ के । सूर्य्यं से मध्याह्न रेखा राशिकम में है, इस कारण नियम (झ) के अनुसार (उदाहरण १ और २ के जैसा घटा कर नहीं) सूर्य्यस्पष्ट १।२७।१० को १।२७।९ में जोड़ने से ३।२४।१९ दशमलग्न हुआ।

# चतुर्व उदाहरण

इस उदाहरण में इष्टदंड ४३।५२ माना गया है और सब पूर्ववत् है। नियम (घ) के अनुसार दिनाई १६।५६ को इष्टदंड ४३।५२ से घटा लिया जाय तो २६।५६ दशम इष्टदंड हुआ। इस उदाहरण में भी उदाहरण ३ के जैसा राशिकम सम्य है। सायनसूर्यं मिथुन का २०।१० गत हो चुका, इस कारण शेष ९।५० कला रहा। मिथुनमान ५।२१६ = ३० अंश है तो ९।५० = १।४५६ पला (लगभग) हुआ। कर्कमान ५।२१६ , सिंह ४।५९६ , कन्या ४।३९, तुला ४।३९, वृश्चिक ४।५९६ और मिथुन १।४५६ का योग २६।२३६ होता है। दशम इष्टदंड २६।५६ है। इस कारण इससे २६।२३६ घटाने पर शेष ३२६ पला रहा, जो घन के ३ अंश के बराबर है। अर्थात् दशम इष्टदंड २६।५६ = ५।१२।५० कला। अब सूर्य्यस्पष्ट १।२०।१० में ५।१२।५० जोड़ देने से ७।१० हुआ अर्थात् दशमलग्न वृश्चिक के दश अंश पर हुआ है।

प्रिय पाठकगण ! दशमलग्न साधन में प्रत्यक्ष कुछ उलझावा है। इस कारण चारो प्रकार के उदाहरणों द्वारा इसे सुगम बनाने का यत्व किया गया। आशा है, इस उलझावे को देखकर पाठक घवड़ा न उठेंगे। थोड़ा सा परिश्रम से ही कठिनाई दूर हो जायगी। परन्तु जो विशेष परिश्रम करना न चाहें, वे दशमसारणीचक से काम चला सकते हैं। अच्छे-अच्छे पंचांगों में दशम सारणी चक प्रायः दिया रहता है।

था—६० लग्न बनाने की एक सारणी चक्र २६ दिया जा चुका है। उसी प्रकार और उतना ही उपयोगी एक दशमलग्न सारणी चक्र २९ दिया जाता है।

चक २९ द्वारा दशमलग्न बनाने की विधि यों है। प्रथम चक २६ में देखना होगा कि जन्मकालीन सूर्य्य की राशि एवं अंश-कोष्ठ के सामने कौन बंक मिलता है। उस अंक में जन्मसमय का इष्ट दंडादि ओड़ कर जो फल दंडादि आवे, उसमें १५ दंड घटाने के उपरान्त जो शेष रहे, उस दंडादि अंक को चक २९ में खोजना होगा। यदि वह अंक ठीक ठीक न मिले तो उसके सबसे समीपवर्ती अंक को शहण करना होगा। उस ग्रहण किये हुए अंक-कोष्ठ की बायीं ओर के राशि-कोष्ठ में जो राशि होगी, वही दशमलग्न की राशि होगी और उक्त ग्रहण किये हुए अंक-कोष्ठ के सामने चक २९ के ऊपरीमाग में जो अंक मिलेगा वही दशमलग्न की राशि का अंश होना। उदाहरणार्य, उदाहरण १ का दशम-लग्न चक २९ द्वारा बना कर यह दिखलाया जाता है कि इस चक द्वारा दशमलग्न (मोटामोटी) अत्यन्त सुगमता से बनाया जा सकता है।

# दशमलम्स सारणी चक्र २६

| 8        | V 2 %    | nr 1r yo       | 2 7 %                          | × 4 ×                                 | V w r           | ar ar or                              |
|----------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|          |          | arm's          |                                | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | W X             | W W W                                 |
| 35       | V 3 00   | ~ ~ "          | ₩ % %                          | N 5 5                                 | 2000            | 10 00 0                               |
| 3%       | 9 5 m    | m ~ (r         | 2 w x                          | 6 2 2                                 | 2229            | w × w                                 |
| 35       | 2 2 0    | 23             | 246                            | 6 × 40                                | 22 %            | 10 5 V                                |
| 3        | 950      | W & W          | 220                            | 2 2 2                                 | 200             | m >0 5                                |
| 25       | 250      | 2 7 5<br>2 m 2 | تعريا                          | 1000                                  | 205             | 2 0 m m                               |
| 8        | 950      | 2 2 3          | 9 nr >0<br>~ 5 mr              | \$ × 5                                | 7 2 0           | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| 17       | 95%      | 1× × ~         | 200                            | 17 % %<br>A 5 m                       | ٣ ﴿ ﴿ ﴿         | 12 2 w                                |
| ~~       | W 5 MY   | ~ w & w        | 2 m m                          | × × ×                                 | 200             | ~ v 2                                 |
| 30       | w 5 m    | ~ 3 m          | 2°3<br>~~~                     | × × × × × ×                           | 7 60 00         | ~ ~ 5<br>m 5 m                        |
| <b>%</b> | w 2 3    | × × ×          | 222                            | 222                                   | 220             | ~ ° ~                                 |
| 22       | m 2 w    | ~ ~ w ~        | W & V                          | × × ×                                 | × × %           | ~ % 9                                 |
| 2        | w 3 m    | ~ ° m          | 2 2 2                          | 2 × %                                 | W 5 80          | 0 0 m                                 |
| W W      | ا می س   | الا ۱۲ ۵       | W 2 3                          | 222                                   | w 5 8<br>7 × 5  | ~ (r °                                |
| 5        | 5 w 8    | 2000           | ~ ~ ~ w                        | ~ % ~                                 | 3 3 3           | ~ m °                                 |
| 2        | 5 W XX   | مر ی کی        | × × ×                          | OF AT Y                               | × 4 4           | ~ > w                                 |
| W.       | 5 W W    | و مرد          | W 5 6                          | × 4 2 2                               | × × ×           | ° 5 >>                                |
| 2        | 500      | 0 0 X          | 5 2 2                          | or ar a                               | かった             | 0 5 m                                 |
| ~~       | 5 2 %    | 222            | 7 nr 3                         | ~ ~ »                                 | 5 7 m           | 0 00 00                               |
| 2        | 5 9 %    | ~ 0° m         | 3 or                           | 0 0 W                                 | 2 8 2           | \$ 50 W                               |
| 0        | × 2 2 ×  | 00 00 00       | 328                            | 3 × × ×                               | 5 8 V<br>1 m 5  | 222                                   |
| 2        | ३×५<br>४ | 0 7 m          | 5 0 X<br>2 ~ 5                 | 2 m 00                                | 3 % %           | m ~ 2                                 |
| 9        | > % 5    | %<br>%         | 500                            | * ~ ~ ~                               | 305             | m 0 0                                 |
| US       | > 0 m    | ~ 2 2          | ~ % w                          | 3 4 %                                 | 5 0 W           | २६ ५६<br>४६ ५०<br>३६ ४६               |
| 5        | × % ~    | 222            | 25<br>35<br>48<br>48<br>48     | 2003                                  | न्द्र<br>१<br>१ | 0 00 00<br>m 0 0                      |
| >        | > 2 %    | e 9 >          | > <b>\</b><br>५८<br>१ <b>८</b> | 2000                                  | × 4 ×           | \$ # K                                |
| m        | > ~~ >   | 7 3 6 8        | 2 W 2 Y 8 W 8                  | 28<br>38<br>46                        | अ दे<br>अ दे    | 0 0 0 0<br>0 m 0                      |
| ~        | m & w    | 2 % V          | × 5 %                          | 28<br>28<br>28                        | र<br>इर<br>इर   | 200                                   |
| ~        | m ? ~    | 2 3 8 8 8      | 2 k<br>k<br>k<br>k             | 2 2 m                                 | २४<br>२३        | % > 5<br>5                            |
| •        | W W W    | 2 % 0          | er er ur                       | 202                                   | त्र<br>१३       | 2 2 %                                 |
|          | 0        | ~              | 8                              | er                                    | >0              | می                                    |
| जंबाः    | भेव      | य<br>ब         | मिश्रुत                        | 44                                    | रिंग्ह          | क्षेत्र्या                            |
|          |          |                |                                |                                       |                 |                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 7.0                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | 5 %<br>~ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אל או או<br>אם מא של                                                                | 3x & RE RE RE RE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                          | × = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 6 8 3 3 5 8 5 3 5 8 5 3 5 8 5 5 5 8 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 | er er er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४६ १२ वर | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्र                                                                                  | 3 m                                                                                                                                              | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725                                                               | w Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ريخ      | 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ح خد س                                                                            | 2 2 2                                                                                                                                            | <u>~~~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا س      | س جو يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er col                                                                              | 2 2 0                                                                                                                                            | ادورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 2 W S                                                           | ~ 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36       | 9 5 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 2 <del>16 2</del>                                                                                                                                | m >0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>y                                    </u>                      | 8 5 8 8 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>8</u> | वि व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >0 >0 >0_                                                                           | <br>الا                                                                                                                                          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GC.      | 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W 9 9                                                                               | ~ ~ ∝ مر                                                                                                                                         | ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اه مه و                                                           | ~ <del>~ ~ ~</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २१ २३    | m = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | × ~ ×                                                                               | אם אם פל<br>אם או ניי                                                                                                                            | (x > 0x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 5 00 1<br>9 00 X                                                | 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | * &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | को १४३ ३८ १८ २१ ३४ ३६ वर्ग ४४<br>१२ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५                         | 호는 보고 는 의을 또는 하요 는 가을 하는 기 기도 의는 의는<br>3는 가는 가을 기 는 가 는도 는는 1 을 이를 하는 기도 의는 의는<br>기로 기로 기로 기로 기로 의로 이로 지도 기로 | अहे अहे अहे अहे अहे अहे के हैं हैं के हैं हैं के ह | 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                           | र र र र र र र<br>८१८२७३६४५५५५५५४५<br>६१८३०३६४५५५५५५४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 00 00                                                                            | So mr mr                                                                                                                                         | مر مرسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 m m                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | w 5 m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | × 3- 12                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                         | 5 6 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                           | 3 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~        | W W W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 2 2                                                                               | <u> </u>                                                                                                                                         | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 00                                                              | 3 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | w 5 5<br>m m m<br>w 5 m<br>m r %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ ~ ~                                                                               | m or n                                                                                                                                           | ~ ~ ~<br>~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | × 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | عر س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسم من هرا                                                                          | हे पर अटे 21 28 गर्भ<br>हेहार वर्ष वर्ष अह<br>अह अह अह अह अह                                                                                     | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 50 '                                                           | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>W</b> | سی سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الو ١٢ ٥٠                                                                           | و و س                                                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                       | 25 42 3<br>25 42 3<br>26 42 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 5 W 0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000                                                                                | الد من                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | w w 9                                                             | ~ #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| >><br>~  | 2 W X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 5 %                                                                              | مر س                                                                                                                                             | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 6 20                                                            | س مرسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -        | 3 35 38 38 62 65 65 85 86 95 95 96 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ৯৮ ১১ ১১ ১১ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ১৯ ১৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ ০৯ | m 5                                                                                                                                              | \$ 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 35 35 85 85 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 5 9 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 0 0                                                                               | 35 CC<br>36 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86                                                                                               | 1 00 m 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Im / W                                                            | 0 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 5 9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                            |                                                                                                                                                  | \$ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 / W<br>2 / W                                                    | ० १८ २७ वस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| °        | 2 9 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 ~ ° °                                                                             | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                         | 0 W W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 0 W<br>3 %<br>3 %<br>3 %                                        | 0 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~        | 5 9 5<br>8 7 8<br>8 7 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0, 0, W.                                                                            | ≪ ~m<br>∨ ~∩                                                                                                                                     | 10 W W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3° >0                                                             | 1 ° C M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | \$ \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2 | 6 V 5                                                                               | 6 8<br>8                                                                                                                                         | m ex ~c   '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | יאי אב                                                            | 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | (m. ye ye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m xo m                                                                              |                                                                                                                                                  | 5 m 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>                                                          | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m m ~                                                                               | 5000                                                                                                                                             | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                          | 77.7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 5 3 2 5 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                               | 5 2 2 2 3 4 5 3 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 00 W<br>5 00 00<br>5 00 W                                       | * 0 %<br>5 5 %<br>5 8 %<br>5 8 8 7<br>5 8 8 7<br>5 8 8 7<br>5 8 8 8 7<br>5 8 8 8 8<br>5 8 8 8 8 8 8 8<br>5 8 8 8 8 8 8 8<br>5 8 8 8 8 8 8 8 8<br>5 8 8 8 8 8 8 8 8<br>5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
|          | ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | S m                                                                                                                                              | ووا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ما سو سو                                                          | 5 % m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | >><br>m'<br>>> ~ >><br>m'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                            | 2 2                                                                                                                                              | 2 ° 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 3 S                                                             | 2 W V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | » ~ >»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 w m x                                                                             | w 2                                                                                                                                              | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 2 0                                                             | 2 W D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                  | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )                                                                 | % %<br>% %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~        | # 62 %<br># 62 %<br># 62 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                   | > \                                                                                                                                              | ) n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             | % % 5°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ~ m m w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W C                                                                                 | ₩ ¥                                                                                                                                              | · 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) > m w                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | سون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na.                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

म जिल्ला में

मंदाः तुला मृरिवक क्षम खदाहरण का सूर्यं कृष के २७ अंश पर है। चक २६ में कृष के कोष्ठ में २७ के नीचे १११९५१३ अंक मिलता है। उसमें ईच्टवंड ५३।८ जोड़ने से ६४।२३।१३ होता है, जिससे १५ वंड चटा देने से ४९।२३ हुआ। दशमसारणी चक २९ में देखने से एक कोष्ठ में ४९।२९।२६ मिलता है जो ४९।२३ से कुछ ही अधिक है। अतएव ४९।२९।२६ साध हुआ। अब इस कोष्ठ की बार्यों ओर चक २९ में मकर राशि पायी जाती है अर्चात् दशमछन्म मकर राशि हुई। पुनः इसी चक में उस महण किये हुए अंक के सबसे ऊपर वाले कोष्ठ में २ अंक है। इस कारण दशमछन्म मकर के दो अंश पर अर्थात् ९।२ हुआ। पूर्व जो दशमछन्म का साधन लिखा जा चुका है, वह मकर के १ अंश ५१ कला पर हुआ था जो साधारणतः ठीक ही हुआ। पुनः द्वितीय उदाहरण का इच्टवंड १०।५८ है और वृष का सूर्य्य २७ अंश पर है। लग्नसारणी चक २६ में वृष के कोष्ठ में २७ अंश के नीचे ११।१५।१३ अंश मिलता है जिसमें १० वंड ५८ पला जोड़ने से २२।१३।१३ होता है। इसमें १५ वंड घटा देने पर शेष ७।१३।१३ बचा और लग्नसारणी चक २९ में देखने पर ७।१५।१९ मिलता है जो ७।१३।१३ से कुछ ही अधिक है। चक २९ के अनुसार मेष का २३ अंश (०।२३), और गणित द्वारा ०।२२।४८ होता है। अर्थात् साधारणतया २३ अंश ठीक हुआ।

तीसरे उदाहरण में लग्नसारणी चक द्वारा दंडादि ३८।११।१३ आता है। १५ दंड चटाने से २३।११।१३ हुआ और चक २९ में २३।१४।२९ मिलता है जिससे दशमलग्न ३।२४ होता है और गणितद्वारा मी ३।२४।१९ हुआ था। चतुर्थ उदाहरण में चक २६ द्वारा ५५।७।१३ होता है जिससे १५ घटाने के उपरान्त ४०।७।१३ मिला और चक २९ में ४०।९।३१ मिलता है जिससे दशमलग्न ७।१० होता है। गणितद्वारा भी इसका दशमलग्न ७।१० हुआ था। अतएव दशमलग्न-सारणी द्वारा दशमलग्न शीध्रता पूर्वक बनाया जा सकता है जो करीब २ ठीक ही आता है।

# माव-स्फुट बनाने का विधि।

चा-६१ लग्नस्कुट में छः राशियां जोड़ने से सप्तम भाव का स्फुट होता है। उदाहरण १ के लग्नस्कुट में ६ जोड़ने से सप्तमभाव का स्फुट ६।१२।२० होता है। इसी अंकार दशम-स्फुट में ६ राश्चियां जोड़ने से चतुर्चभाव का स्फुट बन जाता है। इस कारण उदाहरण १ के चतुर्चभाव का स्कुट (९।१।५१ + ६।०।०) ३।१।५१ हुआ। बारह मावों में से चार के स्फूट मिल चुके, शेष बाठ बाब रहे उन मावों का स्फुट बनाने की सुगम रीति यह है कि दशमस्फुट और लग्नस्फुट का अन्तर निकाल कर अर्थात् लग्न से दशम को घटाकर उसको तीन से माम दें और उस तृतीयांश को दशम में जोड़ देने से वह योग फल एकादश भाव का स्फुट होगा। एकादश भाव के स्फुट में पुनः वहीं तृतीयांश जोड़ दें तो वह द्वादश भाव का स्फुट बन जायगा। पुनः एकादश भाव के स्फुट में ६ राशियां जोड़ देने से पंचम भाव का स्फुट होता है एवं द्वादश भाव के स्फुट में ६ राशियां जोड़ने से षष्ट भाव का स्फुट निकल आयगा। उसी प्रकार चतुर्थ भाव के स्फुट से लग्नस्फुट घटाने के उपरान्त जो फल आवे, उसको तीन से भाग देकर, उस तृतीयांश को लग्नस्फुट में जोड़ देने से दितीय भाव का स्फुट हो जायगा। पुनः इस दितीय भाव के स्फुट में उसी तृतीयांश को जोड़ देने से तृतीय भाव का स्फुट हो जायगा। दितीय भाव के स्फुट में छः राशियां जोड़ने से अष्टमभाव का स्फुट होगा एवं तृतीय भाव के स्फुट में छः राशियां जोड़ने से नवमभाव का स्फुट बन जायगा। बारहभावों के स्फुट इसी रीति से बनाये जाते हैं। उदाहरण १ के कुल भावों के स्फुट इसी रीति से बना कर चक ३० और ३० (क) में पाठकों के मनोरञ्जनार्थ लिख दिये गये हैं।

# भावस्फुट चक्र ३०

| भाव   | ?         | २         | æ         | 8          | 4          | ų          | و         | ۷        | ९          | १०          | ११                   | १२                 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|----------------------|--------------------|
| राशि  | ٥         | १         | २         | MY.        | ٧          | બ          | Ę         | 9        | C          | 9           | १०                   | ११                 |
| अंश   | १२        | ۷         | ५         | १          | ٧          | ۷          | १२        | ۷        | પ          | १           | ų                    | ۷                  |
| कला   | २०        | ५०        | २१        | ५१         | २ <b>१</b> | ५०         | २०        | ५०       | २ <b>१</b> | ५१          | २१                   | ५०                 |
| सन्धि | सं<br>१-२ | सं<br>२-३ | सं<br>३-४ | सं<br>४-'५ | सं<br>५-६  | सं<br>६- 9 | सं<br>७-८ | स<br>८-९ | सं<br>१-१० | सं<br>१०-११ | सं<br>१ <b>१-१</b> २ | सं<br>१२ <b>-१</b> |
| राशि  | ۰         | १         | २         | æ          | 8          | ч          | Ę         | ૭        | ۷          | 9           | <b>१</b> •           | ११                 |
| अंश   | रेष       | २२        | १८        | १८         | २२         | २५         | २५        | २२       | १८         | 16          | २२                   | २५                 |
| कला   | ३५        | 4         | 3 €       | ₹          | 4          | ३५         | ३५        | 4        | ₹          | 36          | ٩                    | 34                 |

# भावस्फुट चक ३० (क)

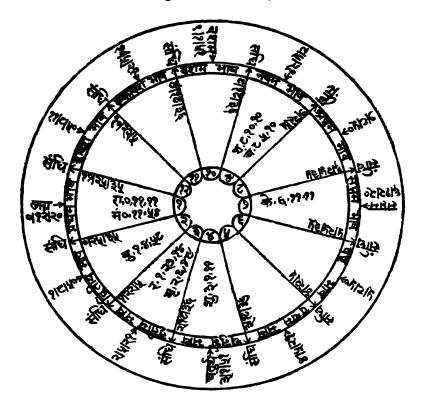

भाव-कुण्डली

बा-६२ यूरोपीय ज्योतिषीगण सायनलग्न मानते और स्फुट को लग्न का आरम्भ कहते हैं। परन्तु भारतवर्ष के गणितज्ञ महिषयों ने लग्नस्फुट को प्रयम भाव का मध्य माना है और युक्ति से भी यही प्रतीत होता है। इसी प्रकार दितीयमाव, तृतीयभाव, चतुर्वमाव जो ऊपर लिखे गये हैं वे उन भावों के मध्यस्थान हैं। तात्पर्य्य यह है कि प्रत्येक भाव अपने भावस्फुट से लगभग १५ अंश पूर्व और १५ अंश पश्चात् तक का होता है और जहां से एक भाव का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता है, उसे संघि कहते हैं। संघि से तात्पर्य्य है दो भावों का योगस्थान और यही शब्दार्थ से भी बोध होता है। अब भावों की संघि मालूम करना बढ़ा सुगम है। किसी भाव के स्फुट को उसके आगामी भावस्फुट में जोड़कर उसका अर्थ कर देने से उन

दोनों भावों की संजित्कुट हो जायगी। जैसे, उपर्युक्त कुक्डकी में सम्म स्कुट ०।१२।२० और दितीय भावस्कुट १।८।५० है। इन दोनों का योग १।२१।१० जिसका आवा ०।२५।३५ हुआ और यही प्रथम और दितीय भावों की संधि हुई। इसी प्रकार दितीय भावस्कुट १।८।५० और तृतीय भावस्कुट २।५।२१ है। दोनों का योग ३।१४।११ जिसका आधा १।२२।५ हुआ। यह दितीय और तृतीय भावों की संधि हुई। इसी रीति से कक ३० और ३० (क) में कमशः वारह राशियों की संधि लिख दी गयी है। कक देखने ते (विशेषकर कक ३० (क) बोध होगा कि प्रथम भाव मीनराशि के २५ अंश ३५ कला से आरम्भ होकर मेथराशि के २५ अंश ३५ कला पर समाप्त होता है। इस कारण यदि कोई यह मीनराशि में २५ अंश ३५ कला के बाद है, तो यद्यपि प्रत्यक्षकप से मीनराशि में होने के कारण द्वादश भाव में प्रतीत होगा परन्तु मीन के २५ अंश ३५ कला के बाद रहने के कारण उस यह को लग्न तथा प्रथमभाव में रहने का फल होगा। इसी प्रकार दितीय भाव मेप के २६ अथवा २७ अंशों में रहे तो यह प्रत्यक्ष कप से लग्न में मालूम होगा पर वह दितीय भाव का फल देगा।

भावस्फुट और सिंघ की प्रचलित रीति चक्र ३० है। परन्तु लेखक की क्षुद्रबृद्धि अनुसार उस चक्र से सिंघ का अभिप्राय पूर्णरूपेण बोध नहीं होता है। अतएब चक्र ३० (क) में स्फुट और सिंघ को इस रीति से दिखलाया गया है कि यदि हरएक ग्रह इस चक्र में अपने २ स्फुट अनुसार लिख दिया जाय तो चक्र पर दृष्टिपात करते ही प्रतीत हो जायगा कि माव कुण्डली के अनुसार कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है।

ऊपर जो दशमलग्नसाधन-विधि बतलाई गयी है, उसे भी श्री रामयत्न ओझा जी ने अनेक तर्क एवं प्रमाण द्वारा ऋषिप्रणीत न होना सिद्ध किया है और बड़ी चमत्कारी से यह बतलाया है कि लग्न के अंश में १५ अंश ओड़ने से लग्न की संधि होती है और उसमें एकैंक राशि ओड़ने से बारह भावों की संधि बन जाती है। इस रीति से भी यदि चक ३० (क) निर्माण किया जाय तो भाव-कुंडली सुगमता से बन जा सकती है:

# अध्याय ७ प्रहस्फुट बनाने की विवि ।

बा-६३ प्रहस्फुट जानने की रीति बतलाने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि इस विषय पर संस्कृत की अनेकानेक पुस्तकों सूर्य्यसिद्धान्त, ग्रहलावब, मकरन्द सारणी आदि हैं। पुन: इसी विषय पर 'इन्डियन कोनोलॉबी' (Indian Chronology By Dewan Bahadur L. D. Swamikannui Pillai, M.H. B. L. (Madras L. L. B. (London); 'हिन्दू एस्ट्रोलॉबीकल केलकुलेसन' (Hindu. Astr-

ological Calculation (Made easy) By M. Vejayaragnavulu B.A., M. B. & C.M.) आदि अंग्रेजी के ग्रंच हैं। इस 'हिन्दु एस्ट्रोलोजी-कल केलकुलेशन' में सबसे अपूर्व बात यह बतलायी गयी है कि कालक्षेप और अय नांस के भेद, इन दो कारणों से ग्रहों की स्थित जानने में, बहुत मूल होती है, जिसका सुधार अत्यावश्यक है। परन्तु इस छोटी सी पुस्तक में गणित के इस झंझट में पाठकों को डालना, लेखक उचित नहीं समझता है। इस कारण साधारण रीति से शुद्धस्कृट जानने की विधि बतलायी जाती है।

पंचांग द्वारा प्रहस्कुट सुगमता से मालूम किया जा सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि सर्वसाधारण पंचांगों में शुद्धाशुद्ध पर विश्लेष ध्यान न दिया जाता है। अतएव काशी के 'विषव पंचांग' तथा 'काशीराज पंचांग' मिथिलादेशीय तिथिपत्रम्' और भी कई मुख्य पंचांगों पर जो काशी, दरअञ्जा, कलकत्ता, मद्वास आदि स्थानों से निकलते हैं, पाठकगण प्रहस्कुट जानने के लिये विश्वास कर सकते हैं। चक १७, संवत् १९८७ ज्येष्ठ मास का पंचांग 'काशी विश्वपंचांग से उद्धृत किया गया है और इसी चक १७ के आधार पर प्रहस्कुट जानने की विधि बतलायी जाती है।

#### चन्द्रस्पृट ।

था—६४ चन्द्रमा का स्फुट जानने में कुछ विशेष उलझन है। चन्द्रस्फुट जानने के लिये पहलो आवश्यक बात यह जानना है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तथा उस नक्षत्र का कितना दंडादि प्रमाण है। तत्पश्चात् यह जानना होगा कि उसका कितना दंडादि भुक्त हो चुका है। इत सब बातों के जानने के लिये चक्र २ की सहायता से प्रहस्फुट साधारण त्रयराशिक नियम द्वारा निकाल लिया जा सकता है। उपर्युक्त बातों के अनुसार उदाहरण १ का चन्द्रस्फुट निम्नरीति से बनाया जायगा। उदाहरण १ संवत् १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा (तदुपरि परिवा) बुधवार का ५३ दंड ८ पला इष्ट दंड है। चक्र १७ के देखने से बोध होता है कि उक्त पूर्णिमा बुधवार को ज्येष्ठा नक्षत्र २९ दंड २८ पला तक था। पर इष्टदंड ५३ दंड ८ पला है। इससे बोध हुआ कि जन्मसमय में मूल नक्षत्र बीत रहा था। अब यह जानना है कि मूल नक्षत्र का क्या मान है जिसे सर्वक्षं भी कहते हैं। बुधवार को ज्येष्ठा २९ दंड २८ पला तक था। उसके बाद मूला का आरम्म हुआ। यदि ६० दंड (दिनरात का मान) से २९ दंड २८ पला बा उसके बाद मूला का आरम्म हुआ। यदि ६० दंड (दिनरात का मान) से २९ दंड २८ पला बागामी बृहस्पति को भी बही मूल नक्षत्र ३० दंड ३० पला तक था (जो पंचीय में दिया हुआ है:०:)। अब बुधवार के ३० दंड ३२ पला में गुरुवार का ३०

<sup>ः</sup> क्लीक ३० (क) के बन जाने के उपरान्त यह पता चला कि मूल से ३३। ३० के बदले ३०।३० किसा नया है। स्रक्ष्य गणित-विधि है। अतएव ३०।३० ही पर गणित रक्सा गया।

दंड ३० पला जोड़ दिया जाय तो मूल नक्षत्र का मान ६१ दंड २ पका अर्थात् सर्वर्श दंडादि ६१।२ हुआ।

अब दूसरी बात जानने की यह है कि (जन्मसमय) ५३ दंड ८ पला तक मूरू नक्षण का कितना गत हो जुका का। बुधवार को ज्येष्ठा २९ दंड २८ पला तक वा और कम्म ५३ दंड ८ पला पर है। विश्व ५३ दंड ८ पला से २९ दंड २८ पला घटा विया जाव तो खेष २३ दंड ४० पला मूला के गत होने पर जन्म हुआ। इसको गतकां कहते हैं। गतकां और सर्वक्षं का प्रयोजन दक्षावर्षीय निकालने में अी पड़ेया।

लिखा जा चका है कि नक्षत्र के चार चरण होते हैं। इस कारण बदि ६१ बंड २ पका (सर्वक्षं) को ४ से भाग किया जाय तो १५ वंड १५३ पला एक एक चरण का प्रमाण हुआ। अब यह देखना है कि मूल नक्षत्र के कितने चरण व्यतीत होने पर किस चरण का कितना बीता।

मूला का गतर्क्ष २३ दंड ४० पला है। इससे विदित हुआ कि एक चरण बीत कर दूसरे चरण में जन्म है।

यदि गतर्क्ष २३ दंड ४० पला से प्रथम चरण का दंडादि १५।१५३ घटा दिया जाय तो शेष ८ दंड २४३ पला रहा। इसका तात्पर्य्य यह निकला कि मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण के ८।२४३ पर जन्म हुआ। पहिले लिखा जा चुका है कि एक चरण ३३ अंख का होता है (क्योंकि ९ चरण की एक राशि और एक राशि में ३० अंश,इस लिये एक चरण ३०=३३ अंश)। इस कारण त्रयराशिक से यह बनाना है कि यदि एक चरण अचित्र १५।१५३ बराबर है ३९ अंश के तो ८।२४३ कितने अंश के बराबर होगा।

चक २ (क) के देखने से मालूम होगा कि ज्येष्ठा के बन्त में वृश्चिक राश्चि की समाप्ति हुई। इस लिये मूल का एक चरण ३३ अर्थात् ३ अंश २० विकला और दूसरे चरच का चरण का १ अंश ५० कला १२ विकला।

राशि गत ... ... ८।०।०।०
मूला प्रयम चरण ... ०।३।२०।०
मूला द्वितीय चरण ... ०।१।५०।१२
८।५।१०।१२

यही चन्द्र स्फुट हुआ। इसके निकालने की एक रीति और भी हो सकती है। एक नक्षत्र में चार चरण होने के कारण एक राशि १३ वंश के बराबर होती है। अर्थात् / बदि सर्वक्ष ६१ दंड २ पला के बराबर होता है १३ वंश के तो गतर्क २३।४० कितने अंश के बराबर रहेगा।

दोनों गणित से एकही उत्तर आता है। परन्तु स्मरण रहे कि संयोगक्श मूल में चन्द्रमा है और इसके पूर्व ज्येष्ठा के अन्त में वृश्चिक का भी अन्त होता है। इस कारण पूरी ८ राशियों गत होकर ९ वीं अर्थात् धन राशि के ५।१०।१२ अंशादि में चन्द्रमा की स्थिति हुई और यही चन्द्रमा का स्फुट तथा स्पष्ट ८।५।१०।१२ हुआ। यदि पूर्व वाली नक्षत्र में राशि भी समाप्त न होती तो चक २ (क) के देखने से की घ्र बोध हो जायगा कि कौन नक्षत्र किस राशि के किस चरण तक होता है। उदाहरणार्थ मान ले कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म है और अनुराधा उसके पूर्व का नक्षत्र है तो ज्येष्ठा का सर्वक्षं और गतर्क्ष इष्टबंडादि अनुसार बना कर उपरोक्त रीति अनुसार बनाना होगा। चक्र २ (क) से यह मालूम होता है कि अनुराधा के अन्त तक वृश्चिक का ५वां चरण वीतता है। इसलिये तुला तक की ७ राशियों और अनुराधा के चार चरण में जो (४×३ वे) १३ अंश २० कला के बराबर है अर्थात् ७।१३।२० में ज्येष्ठा के अंशादि को जोड़ देने से चन्द्रमा का स्पष्ट हो जायगा।

# अन्य ग्रहों के स्जूट।

चा-६५ शेष ग्रहों के ग्रहस्फुट बनाने की रीति पंचांग द्वारा बतायी जाती है। चक १७ में ज्येच्ठ शुक्ल रिववार पंचमी ४८ दंड ५ पला पर एवं रिववार द्वादशी ४८ दंड ७पला पर ग्रह स्पष्ट बनाया हुआ है।

अब देसना यह है कि जिस दिन का ग्रह स्फुट बनाना है उसदिन से इन दो तिथियों में कीन ज्यादा समीप पड़ती है। जन्मतिथि पूर्णिमा परिवा है अत: द्वादशी रिववार अधिक समीप पड़ती है। इतना निष्कय हो जाने के उपरान्त यह जानना चाहिय कि द्वादशी रिववार ४८ दंड ७ पला के बाद कितने दिन और कितने दंड पला पर इष्टदंड पड़ता है। रिववार का ४८ दंड ७ पला पर ग्रहस्फुट पंचाँग में है। इसको यदि ६० से घटा दें तो शेष ११ दंड ५३ पला रहा। तो अभिन्नाय यह हुआ कि रिववार को ११ दंड ५३ पला मिला, सोमवार और मंगलवार ये दो दिन और मिले और वृष को ५३ दंड ८ पला पर जन्म है, इस लिए सवीं का योग:—

|                   |     | दि | (0 |    | 3 | 0  | ٩o |
|-------------------|-----|----|----|----|---|----|----|
| रविवार            | ••• | 0  | ı  | ११ | ŧ | ५३ |    |
| स्रोम तथा मंगलवार | ••• | २  | ı  | •  | ŧ | 1  |    |
| बुबबार            | ••• | 0  | 1  | 43 | 1 | L  |    |
| •                 |     | ₹  | ī  | 4  | ١ | 7  |    |

अर्थात् ३ दिन ५ दंड १ पला हुआ। तात्वव्यं यह कि रविवार को ४८ दंड ७ पला पर जितने अंशादि कला पर जो ग्रहगण ये वे जन्म समय अर्थात् ३दिन ५दंड १ पला तक और बागे बढ़ चुके थे। पंचांग में प्रति प्रह की एक दिन की चाल दी हुई है। उसी चाल को ३ दिन ५ दंड १ पला से गुणाकर गुणनफल को द्वादशी के बहस्फुट में (जो पंचींग में दिया हुआ है) जोड़ने से जन्म समय का बहरफुट हो जायगा। उदाहरण १ का बहरफुट पाठकों के उपकारार्थ नीचे बना दिया जाता है।

# उदाहरण (मंगल)।

था-६६ मंगल ग्रह की चाल ४३ कला २८ विकला प्रति दिवस है (पंचौंग में मं ग्रह-स्पष्ट के नीचे पाया जायगा) । इसलिये ३ दिन ५ दंड १ पला में वह कितना चला, यह नीचे लिखा जाता है।

३दि. ५दं. १प. 🗙 ४८क. २८ वि, 😑 ०।२।१४।२

द्वादशी रविवार मंगल

... ०। ९।४०।४६

३।५।१ की गति मंगल का स्फुट

... ०। रा१४। र

उदारहण (बुध)।

**षा-६७** बुध की चाल एक दिन में ५१ कला ५८ विकला है, इसलिए ३ दि. ५दं. १प में बुध की चाल यों होगी।

३दि. ५ दं. १ प. 🗙 ५१ क. ५८ वि. ०।२।४०।१४ बुध की चाल।

द्वादशी रविवार बुध

... शशश्टा३१

३।५।१ की गति

... ०। २।४०।१४

... श्रापटायप बुध का स्पष्ट

# उदाहरण (वृहस्पति)।

था.६८. वृहस्पति की चाल प्रतिदिन १३ कला १५ विकला है ; इसलिये ३ दिन ५ इं. १ प. में वृहस्पति की चाल

= ३ दि. ५ दं. १ प.× १३ क. १५ वि. = ०।०।४०।५१

द्वादशी रविवार को वृ. .. २।६; ८।१४

३।५।१ की गति

...०।०।४०।५१

ब्. का स्फुट

...राद्रा४९।५

# उदाहरण (शुक्र)

चा.६९. शुक्र की चाल ७० कला ४८ विकला प्रति दिन हैं। इसलिये ३।५।१ पला वें == ३।५।१×७०।४८ == राज्यादि ०।३।३८।१९।

द्वादशी रविवार का शुक्र .... २।२७।३२।४१

३।५।१ की गति ... ०। ३।३८।१९

शुक्तकास्पष्ट ... ३। १।११।०

# उदाहरच (शनि)।

था.७०. शनि की चाल ४ कला ५७ विकला प्रति दिन के हिसाब से ३।५।१ पला में ३।५११ ४।५७ ०।०।१५।१६

हादसी रविवार का शनि \_ ... ८।१०।२६। ६ ३।५।१ वक गति ...०। ०।१५।१६

शनि स्फूट ... ८।१०।१०।५०

नोट:-शनि वकी है, इसकारण घटावा पड़ा।

यहाँ एक विद्योध बात यह है कि ४।५७ के नीचे 'ब' लिखा हुआ है। सूर्य और चन्द्रमा को छोड़ कर सब ग्रह अपने नियम के विरुद्ध कई कारणों से (जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा तकता) पीछे हटते हुए प्रतीत हीते हैं। जबतक वह ग्रह पीछे हटता है तबतक उसे 'बकी' कहते हैं और इसके चिन्ह के लिये 'ब' लिखा जाता है। जब इसकी वक्ताति समाप्त हो जाती है और पुनः आगे बढ़नें लगता है तो उस समय 'मार्गी' कहलाता है। मार्गी के स्थान पर 'म' लिखा जाता है। चक १७ में देखने से मालूम होता है कि कृष्णपक्ष पष्ठो रविवार को बुध वक्ती या और इसी किये 'व' बद्धार का प्रयोग किया गया है। पुनः द्वादशी रविवार को भी बुध बक्ती हो था। परन्तु शुक्त पंचमी रविवार को बुध स्फूट के नीचे 'म' लिखा है क्योंकि उस दिन से बुध मार्गी ही गया। उसी चक्र १७ के अन्तिम कोष्ठ में लिखा हुआ पाते हैं, "मार्गी बुध ४२।५५"। इसका अभिप्राय यह है कि पंचमी रविवार को ४२ दंड ५ पला पर बुध की बक्ताति समाप्त हुई और मार्गी होना आरम्भ हुआ।

शनि बक्की है, इस हेलु ३ दिन ५ दंड १ पला तक अलने के बाद वह आगे नहीं चलकर पीछे हटा। अतएव शनि-गति को द्वादशी रिव के स्पष्ट (८।१०।२६।६) से घटा दिया।

# उवाहरण (राहु और केंतु)।

था.७१. स्मरण रहे कि राहु और केतु सर्वदा वकी होते हैं। ये कभी मार्गी नहीं होते। इसके भी कारण हैं पर उन सबों का उल्लेख इस छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता।

राहु की गति प्रतिदिन ३।११ है इसलिये ३।५।१ में = ३।११×३।५।१ = ०।०।९।४९

राहुस्पष्ट में सिर्फ छः राशियाँ जोड़ देने से केतु का स्पष्ट बन जायगा। इसिस्स्ये •।११।११।०+६।•।•।•==६।११।११।० केतु का स्पष्ट हुआ।

# उदाहरण (सूर्म्य) ।

भा.७२. सूर्य्यं का स्फुट निकालने में यदि प्रतिदिनका रिवस्फुट पंचांग में दिया रहे, जैसा कि चक्र १७ में विश्वपंचांग से उद्धृत किया गया है तो गणित की आवश्यकता न होगी। जिस समय का सूर्य्यं स्पष्ट दिया हो, उससे और इष्टदंड से जितने का अन्तर हो, उतने समय की सूर्यं की गति निकाल लेने से सूर्यं स्पष्ट (स्फुट) बना हुआ न हो तो उपर्युक्त रीति से ही जैसे मंगल आदि ग्रहों का स्पष्ट बनाया गया है रिव स्पष्ट बनाया जायगा।

सूर्य्य की गति प्रतिदिन ५७।३ है। ३।५।१ में उसकी गति

 $= 4013 \times 31418 = 013144144$ 

द्वादशी रविवार का रवि १।२४।१८।३५

३।५।१ की गति ०। २।५५।५५

शर्षाश्वाहर

टिप्पणी:— बक १७ में अर्द्धरात्रि का स्फुट १।२७।९।४२ है और इष्ट अर्द्ध-रात्रि के बाद है। इस कारण लगभग ५ कला का अन्तर हुआ।

# प्रहस्फुट एवं भाव कुंडली लिखने की रीति।

बा.७३. इन प्रहों का स्पष्ट-बक लिखने की प्रणाली इस प्रकार है। उदाहरू १ का ग्रह स्पष्ट नीचे बक में दिया जाता है।

# प्रहस्कुट अथवा प्रहस्पट ।

|       | र्ति | चन्द्र     | पंगह | D, | भौक | सुक | श्रनि | राष्ट्र | मेत् |
|-------|------|------------|------|----|-----|-----|-------|---------|------|
| राशि  | १    | 6          | 0    | १  | २   | A   | ۷     | 0       | Ę    |
| अंश   | २७   | ٩          | ११   | ٧  | Ę   | १   | १०    | ११      | ११   |
| कला   | १४   | १०         | ५४   | ५८ | ४९  | ११  | १०    | ११      | ११   |
| विकला | ३०   | <b>१</b> २ | 86   | ४५ | ч   | 0   | ५०    | 0       | 0    |

# उदाहरण १ की कुण्डली

# भाव कुण्डली



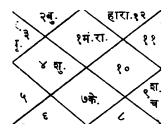

भावस्पष्ट, संधि और ग्रह-स्पष्ट निकालने के उपरान्त इस बात की जानकारी के लिये कि कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है, इन ग्रहों को यदि चक्र (३० क्र) में लिख दिया जाय तो भाव-कुंडली के असल अभिप्राय का बोध शीझ और पूर्णक्ष्प से हो जायगा। इस हेतु चक्र ३० (क्र) में उदाहरण १ के ग्रह, स्फुट अनुसार ही लिख दिये गये हैं और आशा की जाती है कि उक्त चक्र पर दृष्टिपात करते ही यह पता चल जायगा कि कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है।

ऊपर दी हुई मावकुंडली बौर जन्म कुंडली के देखने से मालूम होगा कि वृष राशि का सूर्य्य जन्म-कुंडली में द्वितीय स्थान में है परन्तु भाष-कुंडली में तृतीय भाव में है। देखी चक ३० (क).

चारा ५१ में लिखा जा चुका है कि उदाहरण १ का जन्म-समय संवत् १९८७ ज्येष्ठ खुक्ल पुर्णिमा (तदुपरि परिवा) बुधवार को रात्रि समय ५३।७।३० पर मुँगेर में होना

कहा गया है। चक्र ३० (क) उसी की भावकुंडली है। 'सौर-जगत में प्रहों की स्थिति" नामक चक २ (क) में भी इसी जन्म समय के ग्रहों की स्थिति को कक्षा-कमानुसार अंकित कर दिया गया है। इस चक्र २ (क) में शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य्य, शुक्र एवं बुध को अपनी २ दूरवर्ती कक्षानुसार बिन्दु द्वारा दिखलाया है तथा तीर-चिन्ह द्वारा गति-कम भी बतलायी गयी है। सभी प्रहों को आकाशमंडल में अपनी अपनी स्थिति अनुसार अर्थात् अंशानुसार बड़ी विलक्षणता से दिखाया गया है। श. के धनराशिगत होने के कारण शनि से मुला के अन्तिम चरण तक एक पतली रुकीर खींच कर दिखलायी गयी है। इसी प्रकार बृहस्पति जो आद्रा के प्रथम चरण में है, बंगल जो अध्विनी के चतुर्ष चरण में है, सूर्य्य जो मृगशिरा के प्रथम चरण में है, शुक्र जो पुष्य के प्रथम चरण में है और बुष जो कृतिका के तृतीय चरण में है, इन सब ग्रहों की आकाश्चमंडल में स्थिति को पतली पतली लकीरों द्वारा अपने अपने नक्षत्र एवं चरण तक खींच कर बतलाया है। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा (जो सूर्य्यकक्षा के नाम से चक्र में दिया गया है) करता हुआ पृथ्वी की कक्षानुसार ही (Spiral form में) चलता रहता है। पूर्णमासी तिथि रहने के कारण सूर्य्य से चन्द्रमा लगभग सन्मुख स्थान पर था । इस कारण चन्द्रमा को सूर्य्य की कक्षा पर ही दिखला कर उससे मूला के द्वितीय चरण तक पतली रेखा खींची गयी है। इस कक से यह स्पष्ट बोध होता है कि उक्त समय सौर-जगत-प्रहगण की स्थिति किस प्रकार थी एवं कुंडली किसे कहते हैं। विचारने की बात होगी कि लग्न मेष के बारह अंग पर है और इसी कारण सप्तम स्थान अर्थात् अस्त स्थान तुला के बारह अंग्र पर है। अतः सप्तम स्थान से लग्न पर्य्यन्त दृश्य-चकार्द्ध और लग्न से सप्तम पर्य्यन्त अदृश्य-चकार्द्ध हुआ जो चक में रंग द्वारा प्रतीत कराया गया है।

#### अध्याय =

# नवांश-कुण्डली बनाने की विधि

बा.७४ लग्न स्पष्ट जिस नवांश में पाया जाय वही नवांशकुंडली का लग्न माना जाता है और प्रहस्पष्ट द्वारा प्रहों के नवांश को जान कर जिस नवांश का जो प्रह हो, उस प्रह को उस राशि में स्थापना करने से जो कुंडली बन जायगी, वही नवांश-कुंडली कही जाती है।

उदाहरण १ का लग्न स्पष्ट ०।१२।२० है। चक्र १४ के देखने से ०।१२।२० कक्ष का नवांक पड़ता है इसलिये एक चक्र बींच कर लग्न में ४ अंक दिया। चार से कक्ष का बीच होता है क्योंकि मेच से कक्ष चतुर्च राश्चि है। द्वितीय स्वान सिंह का अंक ५ और सुवीय स्थान कन्या का ६ अंक दिया। इसी प्रकार द्वादश मार्वी को राशि का अंक देकर चक्र में दिसलाया है।



तत्परचात् सूर्य्यं स्पष्ट १।२७ इत्यादि हैं। चक १४ से मालूम होता है कि कन्या का नवांश है। इस हेतु उक्त चक की कन्या राशि में जो लग्न से तीसरे स्थान में है, सूर्य की स्थापना की। चन्द्रस्पष्ट ८।५।१० है जो सिंह का नवांश हुआ। इसलिये चन्द्रमा को सिंह राशि में जो नवांश कुंडली में द्वितीय पड़ता है, स्थापना की। मंगल का स्पप्ट ०।११।५४ है। यह कर्क का नवांश है। इस कारण मंगल कर्क अर्थात् लग्न में स्थापित किया गया। बुध का स्पष्ट १।४।५८ कुम्म का नवांश होता है। अतः बुध की स्थापना कुम्म में की, जो ऊपर की कुण्डली में अष्टम स्थान होता है। बृहस्पति का स्पष्ट २।६।४९ धन का नवांश है। अतएव इसको षष्ट स्थान धन में स्थापित किया। शुक्र का स्पष्ट २।१।११ है। यह कर्क का नवांश हुआ। इस कारण शुक्र को लग्न में रक्खा। (शुक्र वर्गोत्तम-नवांश का हुआ)। शनि का स्पष्ट ८।१०।१० है। यह भी कर्क ही के नवांश में पड़ा अतः इसे भी लग्न में स्थान दिया। राहु का स्पष्ट ०।११।११ है। इसका स्थान भी, कर्क का नवांश होने के कारण, लग्न में ही हुआ। केतु राहु से सर्वदा सप्तम घर में रहता है। इसका स्पष्ट ६।१११ है। वह मकर के नवांश में पड़ा जो राहु से सप्तम है। यही नवांश-कुंडली हुई।

फलभाग में नवांशकुष्डली से उसी रीति से विचार किया जाता है जैसे जन्म कुण्डली से। स्मरण रहे कि मंगल कर्क के नवांश में होने के कारण नीच का नवांश है। बृहस्पित धन-राशि में रहने के कारण स्वगृही नवांश में है। शुक्र जन्म कुण्डली में कर्क राशि में था और नवांश में भी कर्क ही में होने के कारण वर्गोत्तम-नवांश में है। चक्र १४ में वर्गोत्तम-नवांश पर तारा-चिह्न दिया गया है।

इसी प्रकार द्रेष्काण, द्वादशांश आदि कुण्डलियां भी बनायी जाती हैं। लग्नस्पष्ट जिस द्रेष्काण या द्वादशांश का होया, वही लग्न माना जाता है और ब्रह्मण जिस द्रष्काण या द्वादशांस इत्यादि के होते हैं, उसी उसी राशि में उनकी स्थापना की जाती है।

# होरा कम

बाः ५ अब होरा लग्न बनाने की बिधि बतलायी बाती है। ऊपर लिखा गया है कि इगई दंड (२।३०) का एक होरा होता है। जिस कुण्डली का होरा लग्न बनाना हो उसके इच्टदंड को २३ से भाग देकर जो फल आवे, वह राश्यादि होगी। यदि लग्न युग्म राशि हो तो उपर्युक्त रीति से प्राप्त की हुई उस राश्यादि को लग्नस्फुट में जोड़ देने से जो राशि अंशादि हो, वही होरा लग्न का स्फुट होगा। पर यदि जन्मलग्न फुट राशि अर्थात् अयुग्म राशि हो जिसे कूरराशि भी कहते हैं, तो उस फल को लग्नस्फुट में न जोड़कर सूर्य्यस्फुट में जोड़ देने से जो राशि अंशादि आवे, वही होरालग्न का स्फुट होगा।

#### उदाहरण

उदाहरण १ का इष्टदंड ५३।८ है। इसको २३ से भाग करने पर २१ राशि ७ अंश ३६ कला हुआ। २१ राशि १२ से अधिक होने के कारण, इसमें से १२ घटाने पर ९।७।३६ हुआ।

गणित विधि:  $\frac{4316}{2130} = \frac{3866}{840}$  राज्यादि = २१ राशि ७ अंश ३६ कला अर्थात् ९।७।३६।

अब देखना है कि जन्म-लग्न युग्म राशि है या अयुग्म। उदाहरण १ का जन्म मेच लग्न अयुग्म में है। अत: लग्न में न जोड़ कर सूर्य्यस्पष्ट में जोड़ना होगा।

> ९। ७।३६ १।२७।१४ ११। ४।५०

यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ अर्थात् होरा लग्न मीनका हुआ। इस कारण उदाहरण १ की कुण्डली में 'होरा' लिख दिया गया है।

पुनः उदाहरण २ में इष्टदंड १०।५८ पला है। इसको २३ से भाग करने पर ४।११।३६ हुआ। पर यहाँ लोन कर्क है जो युग्म राशि है। इस कारण इस में सूर्य्य स्पष्ट नहीं जोड़ कर लग्नस्पष्ट जोड़ना होगा।

> ४१११३६ ३११५१६१३७ ७|२६१४२१३७

यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ। उदाहरण २ की कुंडली में वृश्चिक राश्चिहीरा लग्न पड़ा।

# गुलिक बनाने की विधि।

बर-७६ गुलिक कोई ग्रह नहीं है। एक छाया-ग्रह के तृत्य इसकी कल्पना की जाती है। मुलिक जानने की विधि इस प्रकार है। पंचांग में प्रतिदिन का दिनमान दिया रहता है। इस दिनमान को आठ माग करके प्रत्येक भाग में एकैक अधिपति की कल्पना की जाती है और जिस भाग में शनि की कल्पना होती है उस भाग को अर्थात् शनि के खंड को गुलिक कहते हैं। प्रति खंड के अधिपति की कल्पना की रीति यह है कि जिसदिन का गुलिक बनाना हो (और यदि दिन का जन्म है) तो उस वाराधिपति से कमशः गणना की जाती है। जैसे, रविवार के दिन के समय का गुलिक बनाना है तो पहिले खंड का अधिपति सुर्य्य, दूसरे का चन्द्रमा, तीसरे का मंगल, चौथे का बुध, पांचवें का बृहस्पति, छठे का शुक्र और सातवें का शनि । परन्तु स्मरण रहे कि अष्टम खंड का कोई अधिपति नहीं होता । इस दिन सप्तम खंड गुलिकखंड हुआ। पूनः यदि बुधवार के दिन के समय का गुलिक निकालना हो तो प्रथम संड का अधिपति बुध ही होगा। द्वितीय का बृहस्पति, तृतीय का शुक्र, चतुर्थ का शनि, पंचम का रिव, बष्ट का चन्द्र, सप्तम का मंगल और अष्टम का तो अधिपति होता ही नहीं। बुधवार को दिन के समय में शनि चतुर्य खंड का अधिपति होनेके कारण चतुर्यखंड का स्वामी गलिक हुआ। इसी प्रकार और सब वारों का भी शनि तथा गुलिक-खंड जाना जायगा। परन्तु रात्रि का गुलिक जानने में कुछ भेद है। रात्रि में जन्म होने से रात्रिमान का आठ भाग कर वाराधिपति से पंचम ग्रह प्रथम खंड का अधिपति होता है। इसी तरह क्रमशः गणना करने से जिस खंड का अधिपति शनि होगा वही खंड उस रात्रि का गुलिक होगा । रविवार की रात्रि को गुलिक जानने के लिये रात्रिमान को आठ खंड करने पर प्रथम खंड का स्वामी रिव नहीं होकर रिव से पंचम बृहस्पित होगा। इसी प्रकार दूसरे का शुक्र, तीसरे का शनि, चौथे का रवि, पाँचवें का चन्द्र, छठे का मंगल और सातवें का बध अधिपति होगा । आठवें खंड का अधिपति रात्रि में भी नहीं होता। इस कारण रविवार की रात्रि का गुलिक रात्रिमान के तृतीय खंड में हुआ। इसी प्रकार यदि मंगल की रात्रि का गलिक जानना हो तो मंगल से पंचम बाराधिपति अर्चात् शनि प्रथम संड का अधिपति होगा। द्वितीय का रवि,तृतीय का चन्द्र,चतुर्थ का मंगल, पंचम का बुध,षष्ट का बृहस्पति और सप्तम का बुक अधिपति हुआ। अष्टम का अधिपति तो होता ही नहीं। इससे मालम हुआ कि मंगलवार की रात्रि का प्रथम संद ही गुलिक संद होता है।

# चक्र ३१

|     | दिन-खंड का अधिपति |     |     |              |     |      |      | रात्रि खंड का अधिपति |     |     |     |     |      |             |
|-----|-------------------|-----|-----|--------------|-----|------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
| वार | १                 | २   | nγ  | <b>&amp;</b> | પ   | Są.  | 9    | १                    | २   | ą   | ٧   | ч   | Ę    | وا          |
| ₹.  | ₹.                | चं. | मं. | बु.          | बृ. | शु.  | হা.ቀ | बृ.                  | गु. | श.⊕ | ₹.  | चं. | मं.  | बु.         |
| चं. | चं.               | मं. | वु. | बु.          | शु. | शं.● | र    | शु.                  | श.● | ₹.  | चं. | मं. | बुं. | <b>बृ</b> . |
| मं. | मं.               | वु. | बृ. | शु.          | श ♦ | ₹.   | चं.  | হা.ቁ                 | ₹.  | चं. | मं. | बु. | ब् . | शु.         |
| बु. | बु.               | वृ. | शु. | য.ቀ          | ₹.  | चं.  | मं.  | ₹.                   | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु.  | श.●         |
| बृ. | बृ.               | शु. | য 🌩 | ₹.           | चं. | मं.  | बु.  | चं.                  | मं. | बु. | बृ. | शु. | হা.ቀ | ₹.          |
| शु. | शु.               | श.≉ | ₹.  | चं.          | मं. | बु.  | बृ.  | मं.                  | मु. | बृ. | शु. | श.⊕ | ₹.   | चं.         |
| श₊  | श.≑               | ₹.  | चं. | मं.          | ब्. | ब्   | श्   | बु.                  | बृ. | शु. | श.≄ | ₹.  | चं.  | मं.         |

# गुलिक-ध्रुवाङ्क चक ३१ (क)

| •• •             | • • • • • |          | •                      | 2                            | · · |   |        |  |  |  |
|------------------|-----------|----------|------------------------|------------------------------|-----|---|--------|--|--|--|
| 9                | Ę         | <b>બ</b> | ४                      | ₹                            | २   | 8 | दिवा   |  |  |  |
| 3                | २         | १        | ૭                      | Ę                            | 4   | ४ | रात्रि |  |  |  |
| शनि का खण्ड      |           |          |                        | मान्दि                       |     |   |        |  |  |  |
| बृहस्पति का खण्ड |           |          | यमकण्टक                |                              |     |   |        |  |  |  |
| मंगल का खण्ड     |           |          | भूम (मृत्युयोग संज्ञक) |                              |     |   |        |  |  |  |
| सूर्य्य का खण्ड  |           |          | कालयोग                 |                              |     |   |        |  |  |  |
| बुध का खण्ड      |           |          |                        | अर्द्धप्रहर                  |     |   |        |  |  |  |
| शुक्र का खण्ड    |           |          |                        | कोदण्ड, इन्द्रचाप वा कार्मुक |     |   |        |  |  |  |

चन्द्रमा. मंगल. बुध. बुहस्पति. शुक्र. शनि.

षक ३१ में यह दिखलाया गया है कि दिन के किस खण्ड का स्वामी कौन होगा और शनिखंड पर विशेष ध्यान आकर्षित होने के लिए ऐसा :0: चिन्ह दिया है। अर्थात् किस बार में रात्रि वा दिन का गुलिक-खण्ड कौन होता है। चक ३१ (क) में गुलिक का ध्रुवांक दिया है। गुलिक लग्न बनाने की रीति यह है कि जिस खण्ड का अधिपति शनि है, उसकी जो संख्या अर्थात् ध्रुवांक हो उसी संख्या से दिन अथवा रात्रि के अध्टम माग को गुणा करने पर जो दंडादि आवे, उसी इन्ट पर लग्न साधन करने से जो राश्यादि होंगी, बही गुलिक का स्पष्ट होगा। स्मरण रहे कि बदि दिन का जन्म हो तो अष्टम मान ते गुणा करने पर जो दंडादि आवेगा वही गुलिक का इष्टदंड होगा। परन्तु मदि रात्रि का जन्म हो तो उक्त दिश्वि से पाये हुए अंक में दिनमान जोड़ने के उपरान्त जो इष्ट दंडादि आवेगा वही गुलिक का इष्टदंड होगा और उसी इष्ट पर गुलिक-लग्न बनाना होया।

#### उदाहरण १

उदाहरण १ का दिननान ३३ दंड, ५२ पला है और जन्म समय राति है। इस हेतु ६० दंड से यदि ३३ दंड ५२ पला घटा दिया जाय तो रात्रिमान २६ दंड ८ पला हुआ। अब इस २६।८ को ८ से भाग करने से ३।१६ प्रत्येक खण्ड का मान हुआ। इस उदाहरण का जन्म बुघवार की रात्रि को है। चक ३१ अथवा ३१(क) में देखने से बोध होता है कि बुघवार को रात्रि को शनि सप्तम खण्ड कास्वामी है। अतः बुघवार की रात्रि का ध्रुवांक ७ हुआ। अब एक खंड अर्थात् ३।१६ को ७ से गुणा करने से २२।५२ हुआ और इसमें दिनमान ३३।५२ को जोड़ वेने से ५६।४४ युलिक का इष्टदंड हुआ। (रात्रि का जन्म होने के कारण दिनबान जोड़ा नया, पर दिन का जन्म होने से ओड़ने की आवद्यकता न होती।) अब जिस रितिसे कान बनावा जाता है उस रीति से अथवा लग्न-सारणी चक २६ से यदि ५६।४४ पर रुग्न बनाया जाव तो गुलिक लग्न १।८ होना अर्थात् वृष रािष के आठवें अंश पर हुआ।

# उदाहरण २

यदि द्वितीय उदाहरण का गुलिक लग्न बनाया जाय तो चक १७ के देखने से यह मालूम होता है कि उस दिन का दिनमान ३३।३७ है और जन्मसमय दिन होने के कारण इसको ८ से माग देने से ४।१२१ एक खंड का मान हुआ। पुनः जन्मदिन शुक्रवार होने के कारण चक्र ३१ अचवा ३१ (क) देखने से मालूम होता है कि उस दिन का ध्रुवांक २ है। इस कारण ४।१२१ को २ से गुणा करने पर ८।२४ में मुलिक का इष्टदंड हुआ। इसी इष्टदंड पर यदि सारणी से लग्न बनाया जाय तो कर्क के १ अंश पर गुलिक की स्थापना होगी। चक्र ३१ (क) के देखने से बोध होगा कि वृहस्पति के खण्ड को यमकंटक कहते हैं।

बी॰ सूर्य नारायण राब, ज्योतिष के एक साम्प्रतिक महान विद्वान ने 'सवार्थविन्ता-मणि' नामक ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में टीका किया है। उन्होंने अपने अनुवाद में गुलिक बनाने की एक दूसरी विधि बसलाई है। उनके कथनानुसार शनिवार से आरम्भ कर दिन संस्था मानना होता है। अर्थात् यदि शनिवार का जन्म होतो १, रविवार का २, सोमवार का ३ इत्यादि २। इस बारसंस्था को ४ से गुणा करे और गुणनफल से २ घटा कर जो सेव रहे बही गुलिक का इष्टदंड होता है। और उस इष्टदंड पर लग्न साधन करने से जो लग्न होंगा, वही गुलिक लग्न होगा। उदाहरण १ का जन्मदिन बुधवार है। शनिवार के आरम्भ करने से बुधवार ५ वाँ होता है। अतः ५ को ४ से गुणा किया तो २० हुआ। अगैर उससे २ घटाया तो १८ रहा। इस १८ को इष्टदंड मानकर लम्नसारिणी चक २७ के अनुसार लग्न ५।३ होता है। (यह विधि किस प्राचीन ग्रंथ का मत है, लेखक को मालूम नहीं)।

#### मान्दि।

ष:-७७ किसी किसी का मत है कि गुलिक एवं मान्दि एक ही है। पर 'सवार्यविन्ता-मणि' नामक ग्रंथानुसार एवं अन्य पुस्तकों के अवलोकन से और दोनों की साधनविधि अलग अलग होने से गुलिक और मान्दि दो वस्सु प्रतीत होती हैं।

लिखा है:—शनेसुतस्याद्गुलिकोथ मांदि यमऽत्मजऽप्राण हरोतिपापी।। अर्थात् शनि के पुत्र को गुलिक और शनिसुत कहते हैं और मान्दि को यमऽत्मज, प्राणहर और अतिपापी। जैसे गुलिक छायाग्रह है उसी प्रकार मान्दि भी एक छायाग्रह माना जाता है। उसके जानने की विधि यह है कि रिव का ध्रुवांक २६, चन्द्र का २२, मंगल का १८, बृध का १४, बृहस्पित का १०, शुक्र का ६ और शिन का २ माना गया है (रिव से अन्य ग्रह का ध्रुवांक कमशः ४ घटता गया है) और जिस दिन का मान्दि बनाना हो उस दिन के दिनमान को उस दिन के ध्रुवांक से गुणा कर ३० से भाग देने से जो दंडादि आवेगा, वही मान्दि का इध्दंड होगा और इसी इष्टदंड पर जो राश्यादि आवेगी वही मान्दी का स्पष्ट होगा। सर्वार्थिचन्तामणि में इतना लिखा है। परन्तु 'फलदीपिका' में लिखा है कि राजिसमय के मान्दि का ध्रुवांक जन्मदिन के पंचमवार से आरम्भ करने के कारण बदल जायगा अर्थात् १०,६,२, इत्यादि। ''चैरमस्द्रदास्यम् घटम् नित्यतानं खनिर्मान्दिनाङ्ग, कर्मोनकं वारात्। अहर्मातं वृद्धिक्षयौ तत्र कार्यौ निशायो तु वारेश्वरात्पञ्च मायाः"। इस श्लोक में कटप यादि विध से चरं से २६, स्त्र से २२, दास्य से १८, घटं से १४, नित्य से १०, तानं से ६ और ख से २ का अर्थ होता है।

# मान्दि-ध्रुवांक चक्र ३१ (स्त)

| वार    | ₹. | चं. | मं. | बु. | <b>बृ</b> . | शु. | च. |
|--------|----|-----|-----|-----|-------------|-----|----|
| दिन    | २६ | २२  | १८  | १४  | १०          | Ę   | २  |
| रात्रि | 80 | Ę   | ₹.  | २६  | २२          | १८  | १४ |

उदाहरण १ में जन्मदिन बुधवार है। इसका ध्रुवांक १४ और दिनमान ३३।५२ है। 'सर्वार्धचिन्तामिण' के अनुसार दिनमान को १४ से गुणा करने से गुणनफर ४७४।८ हुआ और इसको ३० से भाग करने पर १५।४८ मान्दि का इष्टबंड हुआ। इस इप्टबंड पर उस दिन का लग्न बनाने से ४।२१ मान्दिलम्न होगा। 'फलदीपिका' के अनुसार राजि का जन्म होते के कारण बुधवार के रात्रि -ध्रुवांक २६ से रात्रिमान को गुणाकर ३० से: भाग देना होगा।

#### प्राणपव ।

चा-७८ महर्षि पराशर ने प्राणपद साधन के लिए नियम बतलाये हैं और उसकी उपयोगिता पर लग्न के शुद्धाशुद्ध जानने में बड़ा जोर दिया है।

१५ पला, समय का नाम प्राण है। अतः एक दंड में चार प्राण होते हैं। यदि सूर्य्य चराशि में बैठा है तो उसीसे, पर यदि चरराशि में न रहे तो उससे पंचम या नवम राशि जो चर हो, उसी राशि से एक राशि में एक एक प्राण होगा। इस कारण जिस समय जन्म हो उसी समय अर्थात् इष्टदंड को प्राण में परिणत करना होगा। ऐसा करने के बाद सूर्य्य जिस राशि में रहे और यदि वह चर हो तो उसी से, पर यदि चर न हो तो उससे जो कोणस्थ चरराशि है, उससे एक राशि में एक कि प्राण गिनते हुए देखना होगा कि किस राशि के कितने अंश में प्राण पड़ा और तत्पश्चात् रिव के अंशादि का भोग करने से प्राणपद होगा। प्राणः पद स्थिर करने के सरल नियम और उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

१५ पछा का एक प्राण होता है। इस हेतु एक दंड में ४, और ३ दंड में १२ प्राण हुए। एक प्राण एक राशि का होता है, इसलिये ३ दंड में प्राण बारह राशियों में एक बार भ्रमण कर जाता है। अतः गणितज्ञों ने यह बतलाया है कि यदि इप्ट, जिसका प्राणपद निका-लना है, ३ दंड से विशेष हो तो दंड को ३ से भाग करने पर प्राण का व्यतीत चक्र निकल **आयगा। जैसे, उदाहरण १ का इ**ष्ट ५३।७३ पला है तो ५३ दंड को ३ से भाग करने पर फल १७ और २ दंड ७३ पला शेष रहा। तात्पर्य्य यह निकला कि जहाँ कहीं से प्राण **बारम्म हुआ हो, वह १७ बार राशियों में भ्रमण कर चुका और शेप २।७३ भ्रमण** करने को रह गया। यह मालूम है कि एक दंड में चार प्राण होते हैं और ७३ पला १५ पला से कम है। इस कारण यह प्राण का एक अंग है। इससे यह ज्ञात हुआ कि २ दंड के ८प्राण हुए और सेष ७३ पला रहा। अब १५ पला का एक प्राण अर्थात् ३० अंश (एक राशि) होता है तो ७३ पला का कितना अंश होगा। प्राण से अंश दो गुणा है (अर्थात् १ पला == के बंश के ) इसी कारण यह नियम माना गया है कि पला को दो गुणा कर देने से अंश हो जाता है। इसलिये ७३ पला १५ अंश के बराबर हुआ। फल यह निकला कि ५३।७३ इष्ट का प्राणपद, सूर्य्य के अंश से आगे ८ प्राण अर्थात् ८ राशि और १५ अंश पर पड़ा । यदि सूर्य्य चरराशि में है तो सूर्य्यस्पप्ट में ८।१५ को जोड़ देने से प्राणपद मिल जायगा। यदि सूर्य्य चरराशि में नहीं है तो सूर्य्यराशि से पंचम वा नवम जो चर हो, उसी में जोड़ा जायगा।

उदाहरण १ में सूर्य्य वृष के २७ अंश में है और वृष चर नहीं है। वृष से नवम अकर राशि चर है। अतः मकर से प्राण का गिना जाना ठीक हुआ। परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मकर के किस अंश से प्राण गिना जायगा। इसके गिनने का नियम यह है कि सूर्य्य जिस अंश में हो उसी में चर राशि से आरम्भ होगा। इस कारण मकर के २७ अंश से गिना जायगा।

"वृहत्याराशरहोरा" में लिखा है :—घटी चतुर्गुण कार्या तिथ्याप्तैश्च पर्लेयुंता। दिन करेणापहृतं शेत्रं प्राणपदं स्मृतम् ॥ शेवात्यलांता द्विगुणी विधाय राश्यंशसूर्यक्षंनियो-तिताय। तत्रापि तद्राशिचरान् कमेण लग्नांशप्राणांश पर्देक्यता स्यात् ॥ अर्थात् दंड को (पला को नहीं) चार से गुणा कर देने से प्राण होगा। यदि पला १५ से विशेष हो तो उसे १५ से भाग करने पर जो भागफल हो वह भी प्राण होगा और शेष पलादि को अलग सुरक्षित रख दो। इसके उपरान्त दोनों प्राणों को जोड़ दो और योगफल को १२ से भाग करने पर जो शेष आवे वही प्राण होगा और वह शेष पलादि को जिसे सुरक्षित रक्खा था दो से गुणा कर देने पर अंश हो जायगा।

दोनों गणितरीति से परिणाम एक ही होता है। ध्यान देकर देखने से इसका रहस्य प्रतीत होगा और बहुत आनन्द मिलेगा। इसलिये इस रीति से भी उदाहरण १ का प्राणमान निकाल कर दिया जाता है। इसका ५३।७३० पला इप्टदंड है। ५३ दंड को ४से गुणा करने पर २१२ प्राण हुआ। यहाँ पला ७३ ही है जो १५ से कम है। इस हेतु पला मं कोई प्राण नहीं मिला। अब २१२ प्राण को १२ से भाग देने से शेप ८ प्राण रहा और इप्टदंड का ७३ भी शेप है उसे २ से गुणा किया तो १५ अंश हुआ। इसलिये परिणाम ८ प्राण (राशि) और १५ अंश हुआ। यही फल प्रथम रीति से भी आया था। इसके आगे की विधि दोनों रीतियों से एक ही है। प्राणपद की उपयोगिता धा० १०१ में विस्तारपूर्वक लिखी गयी है।

#### पदलग्न या लग्नारह।

चा-७९ पदलग्न बनाने की रीति 'सर्वार्यचिन्तामणि' में इस प्रकार लिखा है :- ''ल-ग्नाधिपति यावत्तावत्पदम्''। अभिप्राय यह है कि जिस कुण्डली का पदलग्न बनाना हो उसके लग्नाधिपति को देखें कि किस स्थान में है। लग्न से जिस स्थान में लग्नाधिपति रहे, उस स्थान से उतने ही स्थान पर पदलग्न होगा। यदि लग्नाधिपति लग्न से अष्टम स्थान में है तो अष्टम स्थान से अष्टम पदलग्न होगा। यदि किसी का लग्नाधिपति लग्न से सप्तम स्थान में है तो उस सप्तम स्थानसे जो सप्तम होगा वही अर्थात् लग्न ही पदलग्न

होगा। पुनः यदि किसी का लग्नाधिपति लग्न ही में है तो उसका पदलग्न लग्न ही में होगा। जैसे, उदाहरण-कुंडली चक्र ८ (क) का लग्नाधिपति बृहस्पति लग्न से सप्तम स्थान में है। अतः सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात् जो लग्न है वही पदलग्न भी हुआ। जैमिनि ने भी पदलग्न का प्रयोग किया है और उसको लग्नारूढ़ कहा है।

नोट:-इस पुस्तक में उदाहरण-हुंडली से चक ८ (क) अथवा कुं०सं०९६ ही समझा जायगा।

#### यामार्क और यामार्क दंड।

बा-८० दिनमान और रात्रिमान के एक के आठवें भाग को 'यामाई और एक यामाई के प्रति चतुर्थ भाग को 'दंड' कहते हैं। दिन में जन्म होने से दिनमान को ८ से भाग देकर दिनयामार्व और दिनयामार्व का चार भाग कर एकैक भाग 'दिन-दण्ड' होगा। रात्रि समय जन्म होने से रात्रिमान को आठ भाग करने से निशायामाई और निशायामाई को चार भाग करने से "निशादण्ड" होता है। तत्पश्चात यह देखना होगा कि जातक का जन्मकाल किस यामार्क के किस दंड में पड़ता है। यह स्थिर करने के उपरान्त यामार्क का अधिपति निश्चय करना होगा। जन्म समय दिन होने से उस दिन का अधिपति प्रथम यामार्क का अधिपति होगा। रवि आदि गणना से छः छः की गिनती करते जाने से जो ग्रह पाये जाते हैं, वे ही कमशः दूसरे, तीसरे और चौथे यामार्क के अधिपति होते हैं। इसी प्रकार रात्रि में जन्म होने से जिस बार में जन्म होगा वही वाराधिपति प्रथम यामार्द्ध का अधिपति होता है और उससे पाँच २ की गिनती करते जाने से जो ग्रह मिलें, वे कमश: दूसरे, तीसरे और नौथे यामाई के अधिपति होते हैं। जैसे, किसी का जन्म बुध दिन हुआ तो दिन का प्रथम यामाद्धीविपति बुध होगा। बुधवार से षष्ठ चन्द्रवार होता है, अत: चन्द्रमा द्वितीय यामाई का अधिपति होगा। चन्द्र से पष्ठ शनि तृतीय का और शनि से पष्ठ बृहस्पति चतुर्य का, बृहस्पति से षष्ठ मंगल पंचम का, मंगल से षष्ठ रिव षष्ठ का, रिव से ष-ठ शुक्र सप्तम का और शुक्र से षष्ठ बुव अष्टम यामार्द्ध का अधिपति होगा। इसी तरह और सब दिवायामार्क जानना चाहिये।

यदि जन्म बुधवार की रात्रि में है तो प्रथम यामाद्धं का अधिपति बुध और दितीय यामाद्धं का अधिपति बुध से पंचम रिव होगा। रिव से पंचम, बृहस्पित तृतीय का, बृहस्पित से पंचम चन्द्र चतुर्यं का, चन्द्र से पंचम शुक्र पंचम का, शुक्र से पंचम मंगल घष्ठ का, मंगल से पंचम शित सप्तम का और शित से पंचम बुध अष्टमखंड का अधिपित होगा। इसी प्रकार और सबों का जानना होगा। यही बात विस्तार-पूर्वंक चक्र ३२ और ३३ में दिखलायी गयी है।

११९

# दिनयामार्थ चक ३२

| दिन     | % ख <b>ं</b> द | रे. स्वरह | j. 800 | <b>3.</b> 图 <b>4.</b> | <b>1</b> ₩ 3 ± | 94 H | و. ظمع | ८. सुपड |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------------------|----------------|------|--------|---------|
| र. वार  | ₹.             | शु.       | बु.    | ₹.                    | য়.            | बृ.  | र्म.   | ₹.      |
| चं. वार | चं.            | श.        | बृ.    | मं.                   | ₹.             | शु.  | बु.    | चं.     |
| मं. वार | मं.            | ₹.        | शु.    | बु.                   | चं.            | श.   | बृ.    | मं.     |
| बु. वार | बु.            | चं.       | श.     | बृ.                   | मं.            | ₹.   | शु.    | बु.     |
| बृ. वार | बृ.            | मं.       | ₹.     | शु.                   | नु.            | चं.  | হা.    | बृ.     |
| शु. वार | शु.            | बु.       | चं.    | হা.                   | ब्             | मं.  | रं.    | शु∙     |
| श. वार  | হা.            | बृ.       | मं.    | ₹.                    | शु.            | बु.  | चं.    | श.      |

# दिन दण्डाधिपति चक्र ३२ (क)

| दिन    | १   | 3   | व   | 8   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| रवि    | ₹.  | रा. | बु. | चं. |
| चन्द्र | चं. | ₹.  | रा. | बु. |
| मंगल   | मं. | ₹.  | रा. | बु. |
| बुध ्  | बु. | चं. | ₹.  | रा. |
| गुरु   | बृ. | चं. | ₹.  | रा. |
| যুক    | शु. | मं. | ₹.  | रा. |
| शनि    | श.  | मं. | ₹.  | रा. |

# रात्रि यामार्थ चक ३३

| दिन                                  | १. लघड     | रे. खेलह    | ३. खण्ड    | ८. खण्ड    | h स्वर्ध   | ६. लाण्ड   | ७. सम्ड    | ८. ल्षण्ड  |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| र. वार                               | ₹.         | <b>बृ</b> . | चं.        | शु.        | मं.        | হা.        | बु.        | ₹.         |
| चं. वार<br>मं. वार                   | चं.<br>मं. | शु.<br>श.   | मं.<br>बु. | श.<br>र.   | बु.<br>बृ. | र.<br>चं.  | वृ.<br>शु. | चं.<br>मं. |
| बु. वार                              | बु.        | ₹.          | बृ.        | चं.        | शु.        | मं.        | श.         | ब,         |
| · <b>बृ</b> . वार<br><b>शु</b> . वार | बृ.<br>शु. | चं.<br>मं.  | शु.<br>श.  | मं.<br>बु. | श.<br>र.   | बु.<br>बृ. | र.<br>चं.  | बृ.<br>शु. |
| श. वार                               | श.         | <b>a</b> ;  | ₹.         | बृ.        | चं.        | शु.        | मं.        | श.         |

# रात्रि दण्डाधिपति चक्र ३३ (क)

| दिन         | १   | २   | ą   | ४   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| रवि         | ₹.  | शु. | बु. | चं. |
| चन्द्र      | चं. | श.  | बृ. | मं. |
| मंगल        | मं. | ₹.  | शु. | बु  |
| बुध         | बु. | चं. | श.  | बृ. |
| गुरु        | बृ. | मं. | ₹.  | शुः |
| <b>গু</b> ক | शु. | बु. | चं. | श.  |
| शनि         | श.  | वृ. | मं. | ₹.  |

ऊपर लिखा गया है कि एकैक यामार्द्ध के चार २ खंड होते हैं । सुतरां, प्रत्येक यामार्द्ध में कमानुसार चार दंडाधिपति होते हैं ।

दिन में रिव के यामार्ढ में सूर्य्य, राहु, बुध और चन्द्र क्रमानुसार दंडाघिपित होते हैं। चन्द्रमा के यामार्ढ में चं. सू. रा. और बु. होते हैं। मंगल के यामार्ढ में मं. र. रा. और बु.। बुध के यामार्द्ध में बु.चं.र. और रा.। बृहस्पित के यामार्द्ध में बृ.चं. र. और रा.। धुक के यामार्द्ध में शु. मं. र. और रा. और शिन के यामार्द्ध में श. मं. र. और रा.। इसको चक ३२ (क) में दिखलाया गया है।

रात्रि में रिव के यामार्द्ध में र. शु. बु. और चं.। चन्द्रमा के यामार्द्ध में चं. श. बृ. और मं.। मंगल के यामार्द्ध में मं. र. शु. और वृ.। बुष्ठ के यामार्द्ध में बु. चं. श. और वृ.। बृहस्पित के यामार्द्ध में बू. मं. र. और शु.। शुक्र के यामार्द्ध में शु. बु. चं. और श. और शिन के यामार्द्ध में श. बू. मं. और र.। उत्तरोत्तर दंडाधिपित होते हैं। इसको चक्र ३३ (क) में दिखलाया गया है। इसी तरह किस ग्रह के यामार्द्ध के किस ग्रह के दण्ड में जन्म हुआ है, स्थिर करना होता है।

उदाहरण १ (उदाहरण कुंडली नहीं) का जन्म-समय रात्रि है। दिनमान ३३।५२ पला को ६० दंड से घटाने पर शेप २६।८ रात्रिमान हुआ। रात्रि समय जन्म होने से रात्रि-मान २६।८ को ८ से भाग दिया, तो प्रतिखंड ३।१६ पला का हुआ।

जन्म-समय अर्थात् इष्टदंड ५३।८ है और दिनमान ३३।५२ पला है। ५३।८ पला से दिनमान ३३।५२ पला घटा दिया तो शेष १९।१६ पला रात्रि गत होने पर जन्म हुआ। एक खंड ३।१६ पला का हुआ था तो अब देखना है कि कितने खंड बीतने पर जन्म हुआ। ३।१६ पला की पाँच आवृत्ति होने से अर्थात् ५ खंड बीतने से १६।२० होगा। पर जन्म १९।१६ पला रात्रि गत होने पर है। इस कारण १९।१६ से १६।२० घटा दिया जाय तो शेष २।५६ पला रहा जो ३।१६ या एक खंड से कम है। इससे बोध हुआ कि जन्म ५ खंड बीतने के बाद छठे खंड में है। चक ३३ से बोब होगा कि बुधवार की रात्रि में जन्म होने के कारण पंचम खंड शुक्र का बीत कर छठा मंगल का है। अतः यह निश्चय हुआ कि जन्म मंगल के रात्रियामार्द्ध में है।

अब यह जानना है कि जन्म किस दंड में हुआ। एक खंड ३।१६ का हुआ और प्रति-खंड में चार दंड होते हैं; इसिलये ३।१६ को ४ से भाग करने पर ४९ पला हुआ या यों कहें कि ४९ पला का एक 'दंड' हुआ। परन्तु षष्ठ खंड का २।५६ पला जन्म-समय तक बीत चुका था, इस हेतु साधारण गणित से यह मालूम होता है कि तीन 'दंड' वीतने पर चौथे 'दंड' में जन्म है क्योंकि ४९ पला का १ 'दंड' होता है तो ३ दंड में १४७ पला वीता। १४७ पला अर्थात् २।२७ को २।५६ से घटा देने पर २९ पला होष रहेगा। अतः सिद्ध हुआ कि मंगल के चौथे ,दंड में जन्म हुआ जो चक ३३ (क) में देखने से मालूम होगा कि रात्रि यामार्द्ध में मंगल का चौथा 'दंड' बुध का है। फलतः यों कहा जायगा कि उदाहरण १ का जन्म मंगल के रात्रियामार्द्ध में और बुध के रात्रिदंड में हुआ है।

उदाहरण २ का इष्टदंड १०।५८ पला और जन्म-दिन क्षुक्रवार है। दिन में जन्म होने के कारण उस दिन के दिनमान ३३।३७ पला को ८ से नाग दिया तो फल ४।१२२ का एक संड हुआ। इष्टबंड १०।५८ पका है, जिसमें ४।१२ है वो बार गत होने से ८।२४ है नत हुआ और तीसरे संड का २।३३ है पका पर जन्म हुआ। (१०।५८ ते ८।२४ है नटा दिया) तो यह बोब हुआ कि दिनसामाई में सुकवार के तृतीय संड में जन्म हुआ। चक ३२ के अनुसार वह चन्द्रमा का संड है।

अब किस 'दंड' में जन्म हुआ यह निकालना है। ४।१२ है पला का एक खंड है जिसकी ४ से विभाजित करने पर १।३ पला का एक भाग हुआ। ऊपर कि बा जा चुका है कि तीसरे खंड का २।३३ है रह गया था। इससे यह पता चलता है कि तीसरे खंड का जन्म . है या यों समझिये कि जन्म चन्द्रमा के दिनयामाई में तथा चन्द्रमा के तीसरे 'दंड' में है। चक ३२ (क) से बोध होगा कि चन्द्रमा का तीसरा 'दंड' राहु का होता है। कलतः उदाहरण २ का जन्म चन्द्रमा के दिवायामाई में तथा राहु के दिवादंड में हुआ।

# सप्तरालाका चक्र ३४



षा-८१ ऊपर सप्तशलाका चक्र अंकित है। इस चक्र से यह बोध होता है कि किस ग्रष्ट को किस ग्रह से बेथ होता है। इसके देखने की विधि इस प्रकार है। जैसे, मान लें कि शनि के साथ किसी का वेथ है या नहीं देखना है, तो पहिले इस बात को देखना होगा कि शिन किस नक्षत्र में हैं। मानलें कि शिन मूला और शु. पुनर्बंतु में है। चक्र २ (क) के देखने तथा अश्विनी से गणना करने से ज्ञात होता है कि पुनर्बंसु सातवाँ और मूला उन्नीसवाँ नक्षत्र है। अब चक्र ३४ के देखने से मालूम होता है कि १९ और ७ एक सीध में है। इसी को बेध कहते हैं अर्थात् शु. और श. में बेध होता है।

# अध्याय ६ बशा-अन्तर-बशा जानने की बिधि

षा-८२ लिखा जा चुका है कि गतर्क्ष और सर्वर्क्ष क्या पदार्घ है (धा-६४)। पुनः इतना लिख देना आवश्यक है कि जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हो उसके पूरे दंडादिमान को सर्वर्क्ष और उस नक्षत्र के जितने दंडादि पला के गत होने पर जन्म हो, उसे गतर्क्ष कहते हैं। इसको कमशः भभोग्य और भजात भी कहते हैं।

दशा के बहुत से भेद हैं। परन्तु अष्टोत्तरी और विशोत्तरी दशा का प्रचार विशेष रूप से है। बंगवासी पंडितगण प्रायः अष्टोत्तरी को व्यवहार में लाते हैं परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है विशोत्तरी दशा का प्रयोग भारतवर्ष के अनेक स्थानों में होता है। सुतरां, यहाँ विशोत्तरी दशा का ही प्रयोग किया जाता है।

यूरोपीय देशों में दशा-अन्तर-दशा की रीति से फलाफल कहने की प्रणाली नहीं है। वहाँ के लोग प्राय: गोचर ही मानते हैं। यद्यपि उस विषय पर लिखना ध्येय नहीं है परन्तु पाठकों के मनोरञ्जनार्थ इतना लिख दिया जाता है कि वे लोग फलाफल किस रीति से कहते हैं। जैसे, यदि किसी के जन्म-समय में सूर्य्य वृष के २७ अंश में है तो एक दिन गत होने पर वह लगभग २८वें अंश में चला जायगा और २८ वें अंश में जाने से यदि सूर्य्य की दृष्टि, (उन लोगों को दृष्टि गणनानुसार) किसी ग्रह पर पूर्ण रूपेण पड़ गयो तो ऐसी दृष्टि का शुभाशुभ फल प्रथम वर्ष में हो हो जायगा। पाश्चात्य ज्योतिषियों का फल-समय निर्माण करने की मार्मिक विधि अति संक्षिप्त रूप से ऐसी ही है।

# दशा-कम एवं दशा-वर्ष

षः—६३ मारतवर्ष में मनुष्य की परमायु, किलयुग में १२० वर्ष की मानी गयी है। कहा जाता है कि द्वापर में (१२० × ५) ६०० वर्ष, त्रेता में (१२० × ३०)३६०० वर्ष और सतयुग में (१२० ×१२०) १४४०० वर्ष की आयु मानी जाती थी।

इस १२० वर्ष में नवग्रह जन्मकुष्डली के अनुसार अपना २ शुभाशुभ फल देते हैं।

परन्तु सबों का वर्षमान सम नहीं होता और इसी को ग्रहों की महादशा कहते हैं। सूर्य्य की महादशा ६ वर्ष, चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष, मंगल की महादशा ७ वर्ष, राहु की महादशा १० वर्ष, बृहस्पित की महादशा १९ वर्ष, बृहस्पित की महादशा १६ वर्ष, शिन की महादशा १९ वर्ष, बुध की महादशा १७ वर्ष के तेतु की महादशा ७ वर्ष और शुक्र की महादशा २० वर्ष की होती है। और यह भी निश्चित है कि पहिले सूर्य्य तब चन्द्रमा और तत्पश्चात् क्रमशः मंगल, राहु, बृहस्पित, शिन, बुध, केतु और शुक्र की महादशा होती है। ''सूचमरा, वृशवुकेशु'' इसके स्मरण रखने से दशा-क्रम स्मरण रखने में सुविधा होगी। (सू. से सूर्य्य, चं. से चन्द्रमा मं. से से मंगल इत्यादि)।

# किस नक्षत्र में जन्म होने से किसकी महादशा होती है

बा-८४ कृत्तिका, उत्तरा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म होने से सूर्य्य की महादशा होती है। रोहिणी, हस्ता और श्रवणा में जन्म होने से चन्द्रमा की महादशा होती है। इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा और श्रिनिष्ठा में मंगल की, आद्रा, स्वाती और श्रतिभषा में राहु; पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभाद्र में बृहस्पति; पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्र में शिन, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में बुध; मघा, मूला और अश्विनी में केतु और पूर्वा, पूर्वाषाढ़ और भरणी में जन्म होने से शुक्र की महादशा होती है। नीचे चक्र ३५ म यही बातें दिखलायी गयी हैं।

चक ३५

| महादशा<br>ग्रह-ऋम | वर्ष |        | नक्षत्रों | के नाम और  | र सं€या | Γ         |    |
|-------------------|------|--------|-----------|------------|---------|-----------|----|
| सूर्य्य           | Ę    | ಕ್ರ.   | ₹         | उत्तरा     | १२      | उ.षा.     | २१ |
| चन्द्रमा          | १०   | रो.    | ४         | हस्ता      | १३      | श्रवणा    | 22 |
| मंगल              | ৩    | मृ.    | ų         | चित्रा     | १४      | धनिष्ठा   | २३ |
| राहु              | १८   | आ.     | Ę         | स्वा.      | १५      | शतः       | २४ |
| बृहस्पति          | १६   | g.     | ૭         | विशाषा     | १६      | पू. भाद्र | २५ |
| য়নি              | १९   | पुष्य  | 6         | अनुराधा    | १७      | उ. भा₊    | २६ |
| बुध               | १७   | अश्ले. | 9         | ज्येप्ठा   | १८      | रेवती     | २७ |
| केतु              | 6    | मघा    | १०        | मूला       | १९      | अश्विनी   | १  |
| গুক               | २०   | पूर्वी | ११        | पूर्वाषाढ़ | २०      | भरणी      | २  |

चक को सहायता विना जन्म दशा जानने की सुगम विधि इस प्रकार है। जिस नक्षत्र में जन्म हो उसे अश्विनी से गिनने पर जो संख्या आवे, उससे २ घटा कर शेष को ९ से भाग देने पर यदि शेप १ रहे तो सूर्य की महादशा, २ रहे तो चन्द्रमा की, इसी तरह दशा-कमानुसार दशा होगी और शेष नहीं रहने से ९वीं दशा शुक्र की होगी। पर यदि ९ से भाग न लग सके तो २ घटाने पर जो अंक बच जाय उसी के अनुसार दशा होगी।

मान लें कि किसी का जन्म श्रवणा नक्षत्र में है। अध्विनी से गिनने पर श्रवणा २२वाँ नक्षत्र होता है। २२ से २ घटा दिया तो शेप २० रहा। २० को ९ से भाग देने पर शेष २ रहना है। अतः उपरोक्त नियमानुसार २ शेप रहने पर चन्द्रमा की महादशा हुई। इसी तरह यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में है तो अध्विनी से गिनने पर यह ८वाँ नक्षत्र होता है। ८ से २ घटा दिया तो शेप ६ रहा। ६ अंक ९ से कम होने के कारण इसमें ९ से भाग न होना। अतः ६ से मालूम हुआ कि छठवीं महादशा में जन्म है और यह शिन की दशा होती है। इसल्यि पुष्य में जन्म होने से शिन की दशा होती है। चक्र में भी देखने से फल एकही आता है। उदाहरण १ का जन्म-नक्षत्र मूला है। अध्विनी से गिनने पर मूला १९वाँ नक्षत्र है। १९ से २ घटा दिया तो शेष १७ रहा। इसमें ९ से भाग दिया तो शेप ८ रहा। सूर्य्य से ८ वीं दशा केतु की होती है। अतः केतु की महादशा का जन्म है।

## जन्मदशा की समय-निर्माण-विधि।

बा-८५ (१) जपर लिखा जा चुका है कि कृत्तिका में जन्म होने से सूर्यं की दशा होती है। परन्तु जन्म समय तक यदि कृत्तिका आधी बीत चुकी हो तो जन्म के बाद सूर्यं का तीन हो वर्ष मिलेगा। इसी तरह यदि कृत्तिका का एक चतुर्थांश बीत गया हो तो सूर्य के छःवर्ष का एक चतुर्थांश जन्म समय के पूब ही गत माना जायगा। इस कारण यदि कृत्तिका का कुल मोगदंड अथात् सर्वक्षं और जन्म-समय का मुक्तदंड अर्थात् गतक्षं मालूम हो तो त्रयराशिक से यह मालूम हो जायगा कि यदि मोगदंड में ६ वर्ष है तो मुक्तदंड में कितने वर्ष होंगे। जो उत्तर आवेगा वही भुक्त वर्ष होगा और उसे महादधा-वर्षमान से घटा देने पर सूर्यं का मोग्य वर्ष निकल आयगा।

उदाहरण १ का मूला सर्वर्क ६१।२ और गतक्षं २३।४० है (देखो घा. ६४)। अब

कितु का मान ७ वर्ष है तो यदि ६१।२ में ७ वर्ष होता है; इसलिये २३।४० में कितने वर्ष होंगे।

उत्तर २ वर्ष ८ महीना १७ दिन, मुक्तवर्षादि हुए। यही केतु के महादशा-वर्षमान ७ से घटाने पर मोग्य वर्षदिमान होगा।

(२) चन्द्रस्पष्ट से भी, किस महादशा का जन्म है तथा उसका कितना वर्ष हुआ, मालूम हो सकता है। उसकी विधि यह है कि चन्द्रस्पष्ट की राशि और अंशकला इत्यादि को कला में परिवर्तन कर ८०० आठ सौ से भाग दिया जाय। भागफल से १ घटा कर शेष-फल को ९ से भाग दें (यदि ९ वा ९ से कम हो तो भाग देने की आवश्यकता नहीं)। यदि १ शेष हो तो सूर्य्य की दशा होगी। इसी तरह २ शेष होने से चं.; ३ से मंगल; ४ से राहु; ५ से बृहस्पति; ६ से शिन; ७ से बुध; ८ से केतु और ९ से शेष होने से शुक्र की दशा होती है। पुनः कला को ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो शेष बचा था उसकी उस ग्रह के महादशामान से गुणा कर, गुणनफल में ८०० आठ सौ से भाग दें। भागफल महादशा के गतवर्ष होंगे और पुनः शेष को १२ से गुणा कर ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो शेष की १० आठ सौ से भाग देने पर जो फल आवेगा वह दशा का गत मास होगा। पुनः शेष को ३० से गुणा कर ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो भागफल होगा वह दशा का गतदिन होगा। शेष को ६० से गुणा ८०० आठ सौ से भाग देने से गुणा कर होगा इत्यादि।

उदाहरण १ का चन्द्रस्पष्ट ८।५।१०।१२ है। इन सबों के कला में परिवर्त्तन करने से १४७१० कला और १२ विकला हुआ। इसको ८०० आठ सो से भाग देने पर १८ भागफल हुआ और ३१०।१२ शेष रहा। भागफल से १ घटाया शेष १७ रहा। इसमें ९ से भाग देने पर शेष ८ रहा। आठवीं दशा केतु की होती है। श्रेष बचे हुए ३१०।१२ को केतु के महादशामान ७ से गुणा किया तो २१७१।२४ आया। इसमें ८०० से भाग करने पर भागफल २ आया जो केतु महादशा का गतवर्ष हुआ। शेष ५७१।२४ जो रहा उसको १२ से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल ८ गतमास हुआ। पुनः शेष ४५६।४८ को ३० से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल १७ दिन आया। फलतः केतु की महादशा में २ वर्ष ८ महीना १७ दिन गत होने पर उदाहरण १ का जन्म है और बही कल प्रवाह रीति से भी आया था।

#### बन्तरदशा

क्स-८६ प्रति दशा में इन ९ दशाओं की अन्तरदशा होती है। जैसे, मंगल की महादशा में पहिली अन्तरदशा मंगल की, दूसरी राहु की, तीसरी वृहस्पति की, जौथी शनि की, जांचवीं बुध की, छठी केतु की, सातवीं शुक की, आठवीं सूर्य की और नवीं चन्द्र की अन्तरक्षा होने पर मंगल की महादशा समाप्त होती है। इसी प्रकार केतु की महादशा में पहिली अन्तरदशा केतु की, दूसरी शुक की, तीसरी सूर्य की, जौथी चन्द्रमा की, पाँचवीं मंगल की, छठी राहु की, सातवीं वृहस्पति की, आठवीं शनि की और नवीं बुध की अन्तरदशा होती है। इसी तरह और सब महादशाओं की अन्तरदशा जानना चाहिये। स्मरण रखने की बात यही है कि जिसकी महादशाहोती है उसी की पहली अन्तरदशा भी होती है और इसके बाद महादशा के कमानुसार अन्तरदशा का कम होता है।

१२० वर्ष की परमायु में प्रत्येक ग्रह का दशामान होता है। उसी रीति से प्रति ग्रह के दशामान में उसकी अन्तरदशा के ग्रहों का भी मान है। जैसे, १२० वर्ष में सूर्य्य का भाग ६ वर्ष है तो सूर्य्य की महादशा में सूर्य्य की अन्तरदशा मान त्रयराशिक से निकाल लिया जायगा। परन्तु बिना त्रयराशिक के अन्तरदशा निकालने की रीति इस प्रकार है। जैसे, यदि सूर्य्य की महादशा में सूर्य की अन्तरदशा जानना है तो सूर्य के दशा-वर्ष को सूर्य के ही दशा-वर्ष से गुणा कर दिया जाय। जैसे ६ ६ ६ ३६। इस ३६ में इकाई के स्थान को छोड़कर शेष ३ रहा, वह मास हुआ और इकाई के स्थान में जो ६ है उसको ३ से गुणा करने से १८ दिन हुए। तात्पर्य यह कि ३ मास १८ दिन सूर्य की महादशा में सूर्य की अन्तरदशा हुई। यही फल त्रयराशिक करने से भी आयगा।

पुनः यदि मालूम करना है कि सूर्य्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरदशा कितनी होगी तो इसके बनाने की विधि यह है। सूर्य्य की महादशा के वर्ष को चन्द्र के महा दशावर्ष से गुणा कर दिया तो ६ × १० = ६० हुआ। एकाई की जगह शून्य है, इस कारण ६ मास उत्तर आया। फलतः सूर्य्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर-दशा ६ मास तक रहती है।

पुनः यदि यह जानना हो कि सूर्य्य की महादशा में मंगल की अन्तर-दशा कितनी होगी तो सूर्य्य के ६ अंक को मंगल के अंक ७ से गुणा करने पर ४२ हुआ। एकाई के स्थान को ३ से गुणा क्यि। तो ६ हुआ अतः ४ महीना ६ दिन मंगळ-की अन्तर-दशा सूर्य्य की महा- दशा में हुई। इसी रीति से राहु की अन्दर-दशा निकाली जायगी। सूर्स्य का वर्ष ६ राहु का वर्ष १८=१०८। एकाई की जगह ८ को ३ से गुणा किया तो २४ हुआ। उत्तर १० महीना २४ दिन निकला। सूर्स्य की महादशा बृहस्पति की अन्तरदशा इस जकार है। सूर्स्य का ६, बृहस्पति का १६।६ × १६=९६। एकाई अंक ६ को ३ से गुणा किया तो १८ हुआ। अतः ९ मास १८ दिन बृहस्पति की अन्तरदशा निकली।

राहु की महादशा में राहु का अन्तर यों होगा। राहु का अंक १८ × १८ (क्योंकि राहु ही का अन्तर जानना है) = ३२४। एकाई के अंक ४ को ३ से गुणा किया तो १२ आया। अतएव ३२ महीना १२ दिन अर्थात् २ वर्ष ८ महीना १२ दिन हुआ। इसी प्रकार राहु की महा दशा में बृहस्पित की अन्तरदशा इस प्रकार निकाली जायगी। राहु का १८ × (बृहस्पित का) १६ = २८८। एकाई वाले अंक ८ को ३ से गुणा करने पर २४ हुआ। अतः २८ महीना २४ दिन अर्थात् २ वर्ष ४ महीना २४ दिन उत्तर आया।

नियम केवल यही है कि महादशा के वर्ष को अन्तरदशा वाले ग्रह के महादशावर्ष से गुणा करने पर जो उत्तर आवे, उसके एकाई स्थान के अंक को ३ से गुणा करने पर दिन निकल आयगा और एकाई स्थान को छोड़कर जो शेष अंक रहेगा वह मास होगा। यह रीति इतनी सुगम है कि बिना चकादि के सहारे अन्तरदशा बनायी जा सकती है। नीचे चक ३६ में अन्तरदशायें लिख दी गयी हैं।

# अन्तर-दशा चक्र ३६

| महादक्षेदा             | अन्तरदशेश                                                                  | दिन                                           | मासादि                                                                                                                      | महादक्षेश                    | अन्तरदशेश                                                                  | दिन | मासादि                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| रिव ६ वर्षं = २१६० दिन | रवि<br>चन्द्रमा<br>मंगल<br>राहु<br>बृहस्पति<br>शनि<br>बुध<br>केतु<br>शुक्र | १०८<br>१८०<br>१२४<br>३२४<br>३२४<br>३२६<br>१२६ | 3. 8. 8<br>8. 2. 8<br>9. 2. 8<br>8. 2. 8<br>9. 2. 5<br>8. 5<br>8. 5<br>8. 5<br>8. 6<br>8. 6<br>8. 6<br>8. 6<br>8. 6<br>8. 7 | चन्द्रमा १० वर्षे = ३६०० दिन | चन्द्रमा<br>मंगल<br>राहु<br>बृहस्पति<br>द्यान<br>बुध<br>केतु<br>सुक<br>रवि | 3   | १०.०<br>१८.०<br>१६.०<br>१९.०<br>१७.०<br>१७.०<br>२०.० |

| महाद्यभेश                | अन्तरदशेश   |              | ाहि<br>व    | महादक्षेश        | भन्तरदश      |             | वि          |
|--------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| महा                      | અન્ત        | दिन          | मासादि      | महा              | 35°          | दिन         | मासादि      |
|                          | मग्ल        | १४७          | ४.२७        |                  | राहु         | ९७२         | ३२.१२       |
| E                        | राहु        | ३७८          | १२.१८       | je;              | बृहस्पति     | ८६४         | २८.२४       |
| 9                        | बृहस्पति    | <b>ं</b> ३३६ | ११.६        | क                | शनि          | १०२६        | ३४.६        |
| 7.45                     | शनि         | ३९९          | १३.९        | 22.4             | नुष          | ९१८         | ३०.१८       |
| 1                        | वुध         | ३५७          | ११.२७       | 1                | केतु         | ३७८         | १२.१८       |
| ७ वर्ष=२५२ <b>० दि</b> न | केतु        | १४७          | ४.२७        | १८ वर्ग=६४८० दिन | যুক          | १०८०        | ३६.०        |
| मंगल                     | <b>যু</b> ক | ४२०          | १४.०        |                  | रवि          | ३२४         | १०.२४       |
| #                        | रवि         | १२६          | ४.६         | FCS              | चन्द्रमा     | ५४०         | १८.७        |
|                          | चन्द्रमा    | २१०          | ७.०         |                  | <b>मंग</b> ल | ३७८         | १२.१८       |
|                          | वृहस्पात    | ७६८          | २५.१८       |                  | शनि          | १०८३        | ३६.३        |
| कि<br>न                  | शनि         | ९१२          | ३०.१२       | कि               | बुध          | ९६९         | ३२.९        |
| 0                        | बुध         | ८१६          | २७.६        |                  | केतु         | ३९९         | १३.९        |
| वर्षे = ५७६०             | केतु        | ३३६          | ११.६        | वर्षे = ६८४७     | যুক          | ११४०        | ३८.०        |
| ۾ ٿ                      | <b>যু</b> ক | ९६०          | ३२.०        | <br>             | रवि          | ३४२         | ११.१२       |
| w<br>~                   | रवि         | २८८          | ९.१८        | %<br>4           | चन्द्रमा     | ५७०         | १९.०        |
| बृहस्पति                 | चन्द्रमा    | 860          | १६.०        | शानि १           | मंगल         | ३९९         | १३.९        |
| inc.                     | मंगल        | ३३६          | ११.६        | <b>a</b>         | राहु_        | १०२६        | ३.४६        |
|                          | राहु        | ८६४          | २८.२४       |                  | बुहस्पति     | ९१२         | ३०.१२       |
|                          | बुध         | ८६७          | २८.२७       |                  | कतु          | १४७         | ¥.7७        |
| E                        | केतु        | ३५७          | ११.२७       | E                | सुक          | ४२०         | १४.०        |
| विन                      | যুক         | १०२०         | ₹¥.0        | •                | रवि          | <b>१</b> २६ | ٧.६         |
| दर्षे=६१५०               | रवि         | ३०६          | ₹७.६        | क्षं = २५२० दित  | चन्द्रमा     | २१७         | <b>(9.0</b> |
| Ī                        | चन्द्रमा    | ५१०          | १७.०        | 1                | मंगल         | १४७         | ४.२७        |
| 2<br>2<br>2              | मंगल        | ३५७          | ११.२७       | 9                | राहु         | 306         | १२.१८       |
| ्वे क                    | राहु        | ९१८          | ३०.१८       |                  | बृहस्पति     | 358         | ११.६        |
| 100                      | बृहस्पति    | ८१६          | २७.६        |                  | श्वनि        | ३९९         | १३.९        |
|                          | शनि         | 959          | <b>३२.९</b> |                  | नुष          | ३५७         | ११.२७       |

| महाक्षेत्र | म तराशेश    | दिन  | मासादि |
|------------|-------------|------|--------|
|            | <b>যু</b> ক | १२०० | 80.0   |
| <br> -     | रवि         | ३६०  | १२.०   |
| क          | चन्द्रमा    | ६००  | २०.०   |
| કેડું      | मंगल        | ४२०  | १४.०   |
| 1          | राहु        | १०८० | ३६.०   |
| २०वर्षः    | बृहस्पति    | ९६०  | ३२.०   |
| સુક<br>ફ   | शनि         | ११४० | ३८.०   |
| কৈ?        | बुध         | १०२० | ३४.०   |
|            | केतु        | ४२०  | १४.०   |

#### प्रति-अन्तर-दशा।

बा-८७ ग्रहों फी प्रति-अन्तर-दशा भी होती है। ऊपर लिखा गया है कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अन्तरदशा ३ मास १८ दिन है। इस ३ मास और १८ दिन में सब ग्रहों का उसी कम और परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है। पुनः प्रत्यन्तरदशा में फिर उसी कम और भाग से सब ग्रहों की दशा बीतती है जिसे सूक्ष्मदशा कहतेहैं। इस छोटी सी पुस्तक में प्रत्यन्तर और सूक्ष्मदशा का चक देना उचित न समझा गया। परन्तु प्रत्यन्तर बनाने की सुगमरीति नीचे दी जाती है।

मान लें कि शुक्र की महादशा में बृहस्पित का अन्तर है और बृहस्पित में शिन का प्रत्यन्तर जानना है तो शुक्र का २०, बृहस्पित का १६ और शिन का १९ तीनों की आपसे में गुणा कर उसमें ४० से भाग देने पर जो उत्तर आवेगा उतना ही दिन शुक्र की महादशा में बृहस्पित के अन्तर में शिन का प्रत्यन्तर होगा। जैसे. २०×१६×१९ = १५२ दिन अर्थात् ५ मास २ दिन।

दूसरा उदाहरण लीजिये। सूर्य्यं की महादक्षा में मंगल का अन्तर है और उसमें राह का प्रत्यन्तर जानना है तो (स्रम्यं का)६× (मंगल का)७× (राहु का)१८÷४० = १८ दिन ५४% है।

नियम यह हुआ कि महादशा के वर्ष की अन्तर-दशा के वर्ष से और उसकी पुनः प्रत्यन्तर के वर्ष से गुणा कर ४० से भाग देने पर दिन आयेगा। वही उस प्रत्यन्तरवशा का दिन होगा।

महर्षि पराश्चर ने तो लगभग ४२ प्रकार के दशा-विधि बतलायी है। परन्तु साधारण कार्यवाही के लिये और सबसे उपयोगी विशोत्तरी नक्षत्रदशा है।

# १२० वर्ष सौरवर्ष या नक्षत्र वर्ष ?

षा.८८. भारतवर्ष में वर्षमान कई प्रकार के होते हैं। जैसे सौरवर्ष, नक्षत्रवर्ष, बान्द्र-वर्ष इत्यादि। सौरवर्ष का मान ३६५ दिन १५ घटी और ३१ विघटी और नक्षत्र वर्ष का मान ३६० दिन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि १२० वर्ष की परमायु जो विघोत्तरी दशाक्रम में मानी गयी है, वह कौन वर्ष है? प्रायः लोग उसे सौरवर्ष मान कर ही दशा बनाते हैं पर कितपय विद्वानों का कथन है कि ऐसा करना भूल है। इसीलिये फल कहने में प्रायः भूल हुआ करती है। 'दैवज्ञ-विलास' में लिखा है:--

सौरेण रात्रि दिवयोः प्रमाणं स्क्रांन्ति काला षड्शीतयश्च। श्रुतिस्मृति प्रोक्तिवियं विवाहं यात्रादिसवं कयन्तियान्द्रं॥ स्त्रीगभं शुध्यागम सूतकादि कालावबोधः खलुसावनेन। नाक्षत्रभानेन तु मेघगभीन्विनिर्दिशेदायुरिप प्रजानम्॥

अर्थात् बादल का वनना और मनुष्य की आयु का विचार नक्षत्रमान वर्ष से होना चाहिये। मैसूर के एक विद्वान एच. एन. सूबाराव ने अपनी पुस्तक "सिनोपसिस ऑफ होरोस-कोपी" (Synopsis of Horoscopy)में लिखा है कि स्मृतिरत्नकोष, ज्योतिषनरा-ष्याय, ज्योतिषार्णव और ज्योतिषरत्नाकर आदि ग्रन्थों का भी यही मत है। इस कारण १२० वर्ष को नक्षत्र वर्ष मानने से मनुष्य की आयु ११८ वर्ष २ मास २९ दिन की होगी।

# सौर वर्ष में महों की दशा एवं अन्तर दशा चक्र ३६ (क)

| महा शा                                                                                                  |           | F | Ŀ         |                | L        | F        | E               | <del> </del> | *          |            |               | L        | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>.</b> | Г           | یم ا         | <b>8</b> | ,E         | -        | lõ     | Ē,       |          | L        | ie,      | <u>_</u> | Γ        |      | E'         | ١                 | <u> </u> | 6                 | F.          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| कि स्व कर के हिल है के कि | <u>ئو</u> | ٥ | 2         | 2              | <u>~</u> | •        | 9               | 3            | <b>.</b>   | 6          | ٔ سَدَ        | <u>~</u> | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        | ~           | ' سو<br>' مو | •        | 5          | ~        | ン<br>ソ | 8        | <b>.</b> | <u>س</u> | ~        | •        | w.       | 115  | 9          | er :              | ~        | ' <b>\</b><br>~~. | مح          | ŝ        |
| 2                                                                                                       | 4         | Ħ | 4         | M              | 4        | 듁        | -               | <u> </u>     | H<br>E     |            | 10            |          | 듇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M        | 10          | 1            | Ë        |            | 6        | H<br>d | - E      | W        | 4        | Ħ        | فا       | le.      | नव । | म. ह       |                   | <u>•</u> | मि                | 4           | 10       |
| भेर प्रदेश ००३ प्र ०१ है । ०१ ०० का ११ ०७ प्रहेश ० १९ १९ ०१ १९ प्र प्रदेश के भे को देश है ।             | •         | ~ | w-        | 3              | •        | <br>~    | 9               | - FR         | <b>)</b> * | <b>م</b> ر | <u>~</u>      | <u> </u> | 0~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>~</b> | <b>US</b> - | •            | •        | <b>,</b> → | उ        | ~      | 9        | 0        | •        | <u>-</u> | ~        | <b>~</b> |      | <b>)</b>   | ~~<br><b>&gt;</b> | •        | ~~                | 3           | × ×      |
| अधिमा ० ५३७३३ ० ६३६५१ १००११६ ६३१५६१ ६३५५६१ १००११७० ६२६५६ ७ १९११७                                        | •         | 5 | 2         | Cr<br>Str      | •        | <b>%</b> | س<br>س          | -            | <b></b>    | 6          | <u>څ</u><br>س | <u>م</u> | .,<br>.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8        | 9           | ~            | W.       | 3          | ~        | 49-    | <u>~</u> | ۶        | ~        | >        | 8        | W.       | •    | m.         | سی<br>موں         |          | 9                 | ~           | <b>~</b> |
| मंगल ४ ४१०० ६ २६ ५६० ४ ३ ५०० ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                         | •         | > | >         | ~              | •        | w        | ح<br>س          | w            | <b>76</b>  | 8          | ی<br>ما       | <u>~</u> | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~        | 2           | •            | ••       | ~          | <u>~</u> | ~      | m        | 2        | •        | ~        | ~        | 3        | ,    | ارد<br>ارد | حو<br>مر          | ~        | •                 | U.          | 3        |
| रहे हैं है                                                          | •         | 0 | ~         | w              | •        | 5        | œ               | <u> </u>     | •          | ~          | <u>بر</u>     | ~        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | 2           | ·            | ><br>>   | <b>~</b>   | m        | •      | ~<br>12  | a        | ~        | w        | >        | 5        | •    | •          | 8                 | ~        | <u>~</u>          | <b>&gt;</b> | »<br>~   |
| इह्मिति ९ १३ ४८ १ ३ २२ ५९ ० ११ २ ४ ११ २३ १ ६ ४७ १ ५ २४ १ २४ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १             | •         | • | <b>60</b> | >>             | •        | w        | ج<br>ج          | <u> </u>     | ~          |            | ے<br>م        | <u>~</u> | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~        | U.          | œ            | •        | ∑ō<br>w^   | <u>~</u> | س      | 35       | >        | ~        | ~        | >0<br>0' | 5        | ~    | ~          | ~                 | <u>س</u> | 9                 | <u>ح</u>    | مره<br>ح |
| समि ०११ ७ ०१ ६ २१४०१ १ ३१०२ ९२१ २ ५ २८४१२१११ ७ ७ ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                         | ~         | • | 9         | 0              | •        | 400      | بر<br>مہر<br>دے |              | ~          | ,,,,       | <u>ټ</u>      | ~        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~        | r           | ~            | ري.<br>ح | >><br>V    | ~        | ~      | <b>9</b> | ~        | ~        | 9        | مر       | ~        | ~    | ~          | er.               | m        | •                 | e~          | ~        |
| <b>ब्र</b> ,                                                                                            | ~         | 0 | •         | 8              | ~        | >        | <u>ري</u>       | <u>m</u>     | ~          | ~          | ×             | ~        | डे भी के टे 22 होट हो है जह है जिस है जिस है जिस है जिस है जि है जिस है | >        | 5           | ·            | 3        | >o         | س-       | 9      | <u>م</u> | 5        | 8        | >        | <br>چ    | ~        | ~    | ~<br>~     | >><br>~~          | ~~       | •                 | رد          | حوں      |
| ₩.                                                                                                      | •         | > | >         | 2              | •        | w        | w<br>~          | w            | <b>,</b>   | 6          | خ<br>سا       | <u>~</u> | टेम हेट वे बेबेम प्रदेश ०७१ वेट वेवे ००१ हे वे विभ वे वेवे०७२ देवे० वेवेम प्रदेश ०७३ हे है । ००१ र र ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~        | 3           | ۰            | ~        | ~          | <u>~</u> | ~      | w        | 2        | ^        | ٠.       | ~<br>~   | 3        | ,    | 'n∕<br>>ο  | حو<br>(م          | ~        | •                 | C.          | 3        |
| धुक                                                                                                     | •         | ~ | >>        | <u>ح</u><br>مر | •        | 9        | مد<br>مد        | >            | ~          | 8          | ئۆ<br>سە      | er<br>er | कि देरे हैं होते हेरे हैं है के के देरे हैं है है कि कि कि तह है है है के हैं है है है है है है है के हैं कि कि कर है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >><br>~  | 20          | or .         | ية<br>و  | ص<br>مو    | m or     | ~      | w        | 8        | ~        | •        | <u>ح</u> | w        | ~    | ~          | .5'<br>W          | m        | w                 | ~           | 9        |
| आंड                                                                                                     | .5        | 0 | 2         | 35             | ٠<br>•   | 0        | 9               | 3            | <b>.</b>   | 8          | ا نخا         | 2        | ०५ १६ १६ ०१ ३ ३६ ० १ ३१३ ०५ ७ १५ १५ १ १५ १५ १५ १३ १६ १ १३ १६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        | 2           | 3 <u>-</u>   | 00       | ا مو       | 100      | "      | 8        | w        | w<br>~   | or       |          | W.       | w    | ~          | e-                | ~        | 2 ~               | 2           | 5        |

# प्र हों का अस्त होना।

धा.८९ यह सर्वस्वीकृत मत तथा प्रत्यक्ष भी है कि सबसे देवीप्यमान ग्रह सूर्य्य है। अन्य सभी ग्रह सूर्य्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। साधारण विज्ञान से भी यह सिद्ध है कि कम ज्योति वाली पदार्थ ज्यों २ विशेष ज्योति के समीप जाती है, उसकी ज्योति कमशाः घटती जाती है अर्थात् उसकी ज्योति कम मालूम पड़ती है और अन्त में एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जहाँ उसकी ज्योति इतनी निवंल हो जाती है कि वह वस्तु विलक्ष अवृत्य अर्थात् 'अस्त' हो जाती है। इसी प्रकार सूर्य्य के समीप जब कोई ग्रह वा जाता है तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है अर्थात् वह ग्रह अस्त हो जाता है। शास्त्रकारों ने लि जा है कि चं. जब सूर्य के १२ अंश के भीतर आता है तो वह अस्त होता है। इसी तरह जब मं. १७, बु. १४, बुध वक्षी १२, बृ. ११, शु. १०, शु. वक्षी ८, और श. १५ अंश के भीतर आ जाते हैं, तो वे अस्त हो जाते हैं।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

#### श्रीगणेशाय नमः ।



# ज्योतिष रत्नाकर

बट सूर्य्यं रथ्रवसामहा असि सत्रादेवमहा असि॥ मन्नहा देवानाम सूर्य्य ÷ पुरोहितोब्विभुज्ज्योतिरदाब्भ्यम्॥

यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मनेति वेदान्तिनो ।

वोद्धाः बुद्ध इतिप्रमान पटवः कर्त्तेतिनेयायिकाः ॥

अर्हिन्नत्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः।

सोयंनो विद्धातु वाच्छित फलं त्रैसोकनाथो हरि: ॥

# द्धितीय प्रवाह।

ज्योतिष -रहस्य प्रवाह ।

## अध्याय १०

चा.९० प्रयम प्रवाह में उपयोगी गणित एवं प्रारम्भिक बातें सरलातिसरल रीति से लिखी जा चुकी हैं। अब इस प्रवाह में फलित-ज्योतिष पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया जाता है।

फलित-ज्योतिष को दो प्रवाहों में विभक्त किया है। एक ज्योतिष-रहस्य-प्रवाह और दूसरा व्यावहारिक-प्रवाह। प्राचीन ग्रन्थों में विशेषतः योगादि का प्रयोग पाया जाता है। किसी २ स्थान में फल कहने का रहस्य भी अवश्य है। परन्तु वह ऐसा मिश्रित है कि साधारण बुद्धि वाले विद्याधियों को उसे विलग करने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः यहाँ पाठकों की सुविधा के लिये इनको एक दूसरे से पृथक कर तथा एक को दूसरे के सहारे पर बतलाने का यत्न किया गया है।

केवल योगादि से फल कहने में बहुत किटनाइयां हैं। भिन्न २ पुस्तकों में प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार योग पाये जाते हैं। किसी कुंडली के योगादि को खोजने में जब तक बहुत से ग्रंथों का अवलोकन न किया जाय तबतक न तो चित्त को शान्ति होती है और न फल ही पूर्णरीति से कहा जा सकता है। अतः इस बात के बतलाने की कोशिश की गयी है कि भाव, राशि और ग्रह की स्थिति से तथा योगादि के गुप्त रहस्य के सहारे पर प्रत्येक कुंडलो का फलाफल, कारकादि पर घ्यान देते हुए किस प्रकार कहा जा सकता है। आशा है कि इस प्रवाह में लिखी हुई बातों को यदि पाठकगण पूर्णरीति से घ्यान देकर पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगें तो केवल साथारणतया फल कहने ही में समर्थ न होंगे किन्तु ज्योतिषशास्त्र के रहस्य को समझ सकेंगे तथा उन्हे इस शास्त्र के सत्यासत्य का भी पूर्ण विवेक हो जायेगा।

# जन्म-कुण्डली क्या है ?

था.९१ ज्योतिषशास्त्र के कतिपय नियमों का उल्लेख करने के पूर्व जन्मकुंडली क्या पदार्थ है, इसका वर्णन करना उचित है।

मारतवर्ष के हिन्दूमात्र का यह विश्वास है कि सिञ्चित एवं प्रारब्ध कर्मों का ही फल मनुष्य अपनी जीवन-नौका में बैठ कर कियमाण रूपी पतवार के द्वारा हेर फेर करते हुए उपभोग करता है। यह विश्वास अब अन्य देशवासियों में भी स्थान कर रहा है। यद्यपि लेखक का ध्येय यह नहीं है कि इस पुस्तक में उपर्युक्त विश्वास को सिद्ध करें, परन्तु कुछ लिखे बिना भी नहीं रह जा सकता। यदि संसार पर दृष्टि डाली जाय तो दीख पड़ता है कि कुछ मनुष्य द्वव्यादि से इतना परिपूर्ण हैं कि उन्हें द्वव्य नहीं रहने के दुःख का किञ्चित मात्र भी अनुभव नहीं। और साथ ही यह भी दीख पड़ता है कि कुछ मनुष्यों को एक समय के भोजन का भी प्रवन्ध नहीं है। कोई तो शरीर से हृष्ट पुष्ट है और कोई रोगग्रस्त ही कृष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी का नेत्र अति सुन्दर और कोई नेत्र-विहीन भटकता फिरता है। क्या इस विचित्र लीला को देखने के बाद यह प्रश्न नहीं उठता है कि एक मनुष्य क्यों राजा और दूसरा क्यों रंक? एक शरीर से क्यों सुखी दूसरा क्यों दुःखी एक नेत्र बाला दूसरा नेत्रविहीन क्या? यह सर्वस्वीकृत है कि ईश्वर न्यायकारी है। बिद ईश्वर का यह गुण ठीक है तो फिर संसार में सुख दुख की ऐसी विभिन्नता क्यों?

तात्पर्य लिखने का यह है कि यह बात स्वयंसिद हो जाती है कि मनुष्य अपने पूर्वजन्म के पाषपुष्य-फल का भोक्ता है।

जन्मकुण्डली मनुष्य के पूर्वजन्म के कमीं का मूर्तिमान स्वरूप है। पूर्वजन्म के कमीं के जानने की कुंजी है। विस्तृत वस्तु केवल संकेतों में व्यक्त है। गागर में सागर भरा है। जिस तरह सपूल विशाल वटवृक्ष का समावेश उसके बीज में है उसी तरह मनुष्य के पूर्वजन्म-जन्मान्तर का कृतकर्व जन्म-कुण्डली में बंकित है। ज्योतिर्विदों के लिये कुंडली पूर्व-जन्म-कृत-कर्मोंकी मूर्ति वा गावा है; पूर्वजन्म की रहस्यमयी घटनाओं की सांकेतिक अभिव्यक्ति है; सूचनात्मक चिन्ह-विश्लेष है। विद्वानों ने दिव्यदृष्टि द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के इस जन्म के भोग्याभोग्य को बतलाया है। अंग्रेजी भाषा में इसकी व्याख्या यों है, "Horoscope is only a chart of the past actions symbollically expressed"

# अध्याय ११

चा-९२ ज्योतिष शास्त्र की कतिपय आवश्यकीय और स्मरणीय बातें पहिले लिखी जाती हैं।

मुख्य ग्रह सात हैं,-सूर्य्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शिन । राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इन नवीं ग्रहों का वर्णन अलग २ किया जाता है।

- (१) सूर्यं -यह सिंह राशि का स्वामी, मेषराशि में उच्च और तुला में नीच कहलाता है। मेष के १० अंश में परमोच्च और इसी कारण तुला के १० अंश में परम नीच होता है। सिंह का २० अंश तक इसका मूलित्रकोण और शेष में यह स्वगृही कहलाता है। इसको पापग्रह कहते हैं। कालपुरुष का यह आत्मा है। इससे लाली गोराई का बोध होता है। यह पूर्व दिशा का स्वामी और पुरुष ग्रह कहलाता है। प्रकृति में पित्त का बोध कराता है। सूर्य्य आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य, और और देवालय का मूचक तथा पितृकारक है। जातक के पितृविषयक बातों के जानने में सूर्य्य से विचार किया जाता है। नेत्र, कलेंजा, मेरुदंड और स्नायु आदि अवयवों पर सूर्य्य का प्रभाव होता है। यह शुष्क ग्रह है। लग्न से दशम स्थान में बली होता है और मकर से ६ राशि पर्य्यन्त इसे चेष्टाबल होता है। ७वें स्थान पर इसकी पूर्णदृष्टि होती है। रेफल आदि (Raphal and others) अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि पुरुप कुंडली में सूर्य्य से दाहिने नेत्र एवं स्त्री कुंडली में बाम नेत्र का विचार होता है।
- (२) चन्त्रज्ञा-यह कर्कराक्षि का स्वामी, वृष में उच्च और वृश्चिक में नीच कहलाता है। वृष के ३ अंक्ष पर परमोच्च तथा वृश्चिक के ३ अंक्ष पर परम नीच है। वृषराक्षि

- है। दिन में जन्म होने से कभी २ क्षुक से माता का भी विचार होता है। सांसारिक सुख का विचार इसी ग्रह से किया जाता है। यह सप्तम स्थान का कारक तथा अपने स्थान से सप्तम पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। कृष्णा और गौतमी नदियों के वीच के देशों का स्वामी है।
- (७) शिन मकर और कुम्म का स्वामी है। तुला में उच्च और मेथ में नीच होता है। तेला के २० अंश पर परमोच्च और मेश के २० अंश पर परम नीच है। कुम्म का २० अंश तक उसका मूलित्रकोण और उसके बाद स्वगृह है। स्वभावतः पापग्रह और दुःख-सूचक है। इसका वर्ण कृष्ण है तथा पिच्चम दिशा का स्वामी है। सप्तम स्थान में बली और वकी वा चन्द्रमा के साथ रहने से चेप्टा बली होता है। यह नपुंसक ग्रह कहलाता है तथा पंचभूत में वायु, सूचक और वातश्लेष्मिक धातुकारक है। इसका प्रभाव स्नायुं पर पड़ता है। म्लेक्षजाति, शल्य, शूल, रोग, दासदासी, दुःख, आयु, मृत्यु, विपद और अंग्रेजी विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म-समय रात्रि है उसके लिये शिन मातृ और पितृ-कारक भी होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा सम्तम स्थान में निष्फल होता है। यह अप्टम और द्वादश भाव-कारक है। तोसरे,दशवें तथा सातवें स्थानों को शिन पूर्ण दृष्टि से देखता है। गंगानदी से उत्तर हिमालय पर्यन्त देशों का अधिपति है।
- (८) राहु यह वृष में उच्च और वृश्चिक में नीच होता है। कर्क इसका मूलित्रकोण है। यह स्वभावतः पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है। पश्चिम दक्षिण दिशा का स्वामी है। यह वायुधातु, सर्प, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष का कारक है। मतान्तर से कन्या राशि का स्वामी है। राहु मिथुन में उच्च कहा जाता है।
- (९) केनु—यह वृश्चिक में उच्च और वृष में नीच होता है। मकर और तुला इसका मूलितकोण है। यह स्वभावतः पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है तथा यह चर्मरोग, मातामह हस्त, पाद, नीचजाति, क्षुधाजनित कष्ट और मोक्ष का कारक है। मतान्तर से मीन का स्वामी और धन में उच्च होता है। मिथुन में केनु का नीच होना भी कहा जाता है।
- (१०) बृहस्पित और शुक्र दोनों शुभ ग्रह ही हैं पर शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक सुखों का तथा बृहस्पित से पारलौकिक एवं आघ्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। शुक्रजनित अधिकार से आत्मोन्नित नहीं होकर मनुष्य की अन्यान्य सांसारिक उन्नित होती है। परन्तु बृहस्पित सम्पूर्ण आत्म-उन्नित का कारक और पारलौकिक बृद्धि की उत्तजना देनेवाला है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पित के प्रभाव से परमार्थी होता है।

श्वनि और मंगल दोनों पाप-प्रह हैं। पर दोनों में अन्तर यही है कि शनि यद्यपि बहुत कूर प्रह कहा जाता है तथापि उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है। जैसे अग्नि स्वर्ण को जला कर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाग्य और दु:ख यन्त्रणा में पेड़ कर शुद्ध बना देता है। परन्तु मंगल उत्तेजना देनेवाला, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण कर देने के कारण सर्वदा दुःखदायक होता है।

(११) फलित ज्योतिष में यहों के बलाबल पर फल निर्णय पूर्णरीति से किया जाता है। परन्तु बलावल साधन, विधि अत्यन्त उलझाबे का है और इस पुस्तक में गणित के ऐसे विषय को लिखना अनुचित समझ कर केवल थोड़ी सी आवश्यक बातें लिख दी जाती हैं। यहों के बल का छः प्रकार से निर्णय किया जाता है। (१) स्थानबल—जो यह उच्च, स्वगृही, मित्रगृही, मूलितकोणस्थ, स्वनवांशस्थ, अथवा द्रेष्काणस्थ है या जिस यह को अध्यवं विधि से चार शुभ रेखायें से अधिक मिलती है, उसे स्थानबल मिलता है। (२) दिग्बल—वृ. एवं वृ. लग्न में रहने से; शु. एवं चं चतुर्थ में रहने से; शा. सप्तम में सू. एवं मं. दशम स्थान में रहने से दिग्बली होता है। (३) कालबल—चं.श. मं. को रात्रि में; सू. बु. शु. को दिन में एवं बु. को सर्वदा कालबल होता है। (४) नैसर्गिक बल—श.मं. बु. शु. चं और सू. ये सब शनि से आरम्भ कर उत्तरोत्तर बली होते हैं। (५) चेध्याबल—मकर से मिथुन पर्य्यन्त किसी राशि में रहने से सू. और चं. को चेष्टाबल होता है। तथा मं. बु. वृ. शु. श्र. को चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टाबल होता है। (६) दृग्बल— शुभदृष्टयह दृग्बली होता है। अत्यन्त संक्षिप्तरूप से काम-चलाऊ बातें ये ही हैं।

महर्षि जैमिनि के मतानुसार बलावल जानने में गणित का उलझावा नहीं है। उनके कथनानुसार साधारणतया इसकी विधि यों है। आत्मकारक ग्रह के साथ अथवा उससे चतुर्य, सप्तम वा दशम स्थान में जो ग्रह हो वह पूर्ण वली होता है। उससे द्वितीय, पंचम, अध्यमवा एकादश स्थान में रहने से अर्द्धवली होता है। इसी प्रकार तृतीय, षष्ठ, नवम वा द्वादशस्थान में जो ग्रह हो, वह दुईंल होता है। राशियों का बलावल बतलाते हुए उनका कथन है कि ग्रहरहित राशि से ग्रहसहित वाली राशि बलवती है। यदि दोनों में ग्रह हों तो अधिक -संस्थक ग्रह वाली राशि बलवती होगी और यदि संस्था भी बराबर हो तो जिसमें उच्च, स्वगृही या मित्रगृही ग्रह हो वही राशि बलवती होती है। इत्यादि २।

### राशि।

बा- ९३ (१) मेब — यह चर, कूर, पुरुष, अग्नितत्व, पूर्व दिशा का स्वामी, मस्तक का बोध करानेवाला पृथ्ठोदय, उग्रप्रकृति, रक्तवर्ण, एवं पादजलराशि कहलाता है। यह पित्त-प्रकृति कारक है तथा इसका स्वामी मंगल है। सूर्य्य इसमें उच्च और शिन इसमें नीच होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी और मित्रों पर कृपा रखने वाला है। पहिले नवांश में अर्थात् १ अंश ३ तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को विशेषरूप से प्रकट करता है। पाटल देश (वर्त्तमानकाशीन कीन देश है पता नहीं) का स्वामी है।

- (२) बृब-स्थिर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी, पृथ्वीदय, बनेतवर्ण, शरीर का मुख, वायु-प्रकृति-कारक और अर्द्धजल-राशि कहलाता है। इसका स्वामी शुक्त है। चन्द्रमा इसमें उच्च होता है तथा ४ से ३० वंश तक चन्द्रमा मूल-त्रिकोण में कहा जाता है। राहु इसमें उच्च और केतु नीच होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव स्वार्थी, समझ बूझ कर काम करने वाला, परिश्रमी और सांसारिक कार्य में दक्ष होना है। पंचम नवमांश अर्थात् १३ से १६ दे अंश तक अपने स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। करनाटक (मैसूर) आदि देशों का स्वामी है।
- (३) मिचुन-द्विस्वमाव, कूर, पुरुष, वायुतत्व, पश्चिमदिशा, शरीर का अंग, बाहु (अंग्रेजज्योतिषियों के अनुसार कंघा और बाहु), शीर्षोदय, कफ-वायु-पित्त (त्रिदोष) विशिष्ट और दुर्वारंग कारक है। इसको निर्जल राशि कहते हैं। बुध इसका स्वामी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव विद्याष्यवनी और शिल्पी है। अपने नवम अंश अर्थात् २६ है से ३० अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है और चेरा (वर्त्तमान कौन देश मालूम नहीं) देश का स्वामी है।
- (४) कर्कट-चर, सौम्य, स्त्री जलतत्व, उत्तरदिशा, अंग में वक्षस्थल, पृष्ठोदय और लाली गोराई का कारक कहलाता है। यह पूर्णजलराशि कही जाती है। इसका स्वामी चन्द्रमा है। मंगल इसमें नीच होता है। यह राहु का मूलितकोण है। प्राकृतिक स्वभाव से सांसारिक उन्नति में प्रवृत्तिवान, लज्जावान, कार्य करने में स्थिरता और समयानुयायी का सूचक है। यह पहिले नवांश तथा १से ३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है। यह चोला देश का स्वामी कहा जाता है।
- (५) सिंह—स्थिर, कूर, पुरुष, अग्निस्त्त, पूर्विदिशा शरीर में हृदय शीर्षोदय, पीतवर्ण, पित्तमकृति, परिश्रमणप्रिय कारक कहलाता है। यह निर्जल राशि है तथा सूर्य्य इसका स्वामी है। १ से २० अंश तक सूर्य्य का मूलितकोण और शेष स्वगृह कहलाता है। प्राकृतिक स्वभाव मेष के ऐसा है परन्तु स्वतन्त्रता का प्रेमी और चित्त की उदारता का लक्षण रखता है। यह पौचवें नवांश में अर्थात् १३ है से १६ वें अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। और पांडयदेश (वर्त्तमान त्रिचनापली, मदुरा, तंजोर, भिजगापटम आदि प्रदेश) का स्वामी है।
- (६) कम्बा-दिस्वभाव, सौम्य, स्त्री पृथ्वीतस्व, दक्षिण दिशा, अंग में पैट, शीर्षोदय पाण्डुवर्ण और वायु-प्रकृति कारक है। यह निर्जल राशि है। बुध इसका स्वामी है। बुध इसका स्वामी है। बुध इसके १५ अंश तक उच्च, १६ से २५ अंश तक मूलितकोणस्य और शेव में स्वगृही होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथुन के जैसा है। परन्तु अपनी उन्नति और मान पर पूर्णव्यान रकते के अभिलावी का सूचक है। यह नवें नवमांश अर्थात् २६ है से ३०

अंग पर्य्यन्त प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है। यह केरल देश (ट्रावनकोर) कास्वामी है।

- (७) कुला—चर, कूर, पुरुष, वायुतत्व, पश्चिम दिशा, शरीर में नाभी के नीचे का स्थान, शीर्षोदय, त्रिदोष और श्यामवर्ण कारक है। यह पादजल राशि है और श्रमका स्वामी शुक्र है। सूर्य्य श्रममें नीच तथा शनि उच्च होता है। इसमें २० बंश तक शुक्र का मूलित्रकोण और शेष स्वगृह होता है। केतु की मित्रराशि है। इस का प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानित्रय, कार्य-सम्पन्न और राजनीतिज्ञ है। यह पहिले नवांश में अर्थात् १ से ३ बंश तक पूर्णरीति से अपने स्वभाव को प्रगट करता है। यह कोल्लास देश का स्वामी है।
- (८) बृद्धिक स्थिर, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर का जननेन्द्रिय (लिंगादि) शीर्षोदय, स्वेतवर्ण, कांचनवर्ण और कफ प्रकृति कारक कहलाता है। इसे अर्द्धजल राशि कहते हैं। मंगल इसका स्वामी और चन्द्रमा का यह नीच स्थान है। केतु का इस राशि में उच्च होना भी कहा जाता है और राहु नीच होता है। प्राकृतिक स्वभाव से यह दम्भी, हठी, दृढ़प्रतिक, स्पष्टवादी और निर्मलचित्त का होता है। पंचम नवांश में अर्थात् १२ड्डे से १६ड्डे अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। मलय देश (त्रिचनापल्ली और कोयम्बट्र) का स्वामी है।
- (९) धन—दिस्वभाव, कूर, पुरुष ,अग्नितत्व, पूर्वदिशा, शरीर के पैरों की संधि तथा जंघा, पृष्ठोदय, काञ्चनवर्ण और पित्त प्रकृति कारक कहलाता है। यह अर्द्धजल राशि कही जाती है। बृहस्पित इसका स्वामी है। २० अंश तक इसमें बृहस्पित का मूलित्रकोण और शेष स्वक्षेत्र होता है। प्राकृतिक स्वभाव से अधिकारिप्रय, करुणामय, और मर्य्यादा का इच्छुक होता है। नवें नवांश अर्थात् २६ है से ३० अंश पर्यन्त अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है। यह सैंधव (सिंघ) देश का स्वामी है।
- (१०) महर-- वर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिणदिशा, शरीर के पैरों की गाँठ तया घुटना, पृष्डोदय, वायु प्रकृति और पिंगलवर्ण कारक है। यह पूर्णजलराशि कही जाती है। शनि इसका स्वामी, बृहस्पति इसमें नीच और केतु मूलितकोण में होता है। स्वभावतः उच्चपदाभिलाषी होता है। यह पहिले नवांश में प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से दिखलाता है। यह उत्तर पांचाल (युक्त प्रदेश का मध्यमान) देश का स्वामो है।
- (११) कुम्ब--िस्पर, कूर, पुरुष वायुतत्व पश्चिम दिश्चा, श्वरोर की फिल्ली, श्रीबॉदय, विवित्रवर्ण, जलराशि तथा त्रिदोष कारक है। यह बद्धंबलराजि है। श्वनि इसका स्वामी है। इसमें २० बंध तक श्वनि का मूलत्रिकोण और सेव स्वक्षेत्र होता है।

प्राकृतिक स्वभाव से विचारशोल, शान्त चित्त से नयी बातें पैदा करने वाला और घर्मा रूढ़ होता है। पाँचवें नवांश अर्थात् १३ड्डे से १८ड्डे बंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूपेण दिखलाता है। यह यवन देश (काश्मीर से कावुल तक) का स्वामी है।

(१२) मीन-दिस्वमाव, सोम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर के अंग का पैर और सुपती, उमयोदय, क्षेप प्रकृति और पिंगलवर्ण कारक है। यह पूर्णजलराशि कही जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी तथा बुध इसमें नीच होता है। प्राकृतिक स्वभाव से उत्तम स्वमाव वाला, दानी और कोमलचित्त का होता है। नवम नवांश अर्थात् २६ दे से ३० अंश तक अपने स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। कोगल देश का स्वामी है। प्राचीन काल में संयुक्त प्रदेश के पूर्व भाग को कोशल देश कहा जाता था जिसकी राज्यानी अयोध्या थी।

#### भाव

बा. ९४ भावसाधन-विधि प्रथम प्रवाह में लिखी जा चुकी है। भाव और रागि में अन्तर होता है। जिस राशि में जन्म होता है उसे अर्थात् लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। उसके बाद द्वितीय, तृतीय और इसी रीति से द्वादश भाव होते हैं। स्मरण रहे कि यह निश्चय नहीं है कि एक भाव में एक ही राशि रहे। किसी राशि के ठीक मध्य में जन्म होने से प्रायः एक राशि का एक भाव हो सकता है। इस कारण प्रायः एक भाव दो राशियों के अंगादि के योग से बनता है। परन्तु जिस राशि में मध्य भाव पड़ता है, उस राशि का स्वामी उस भाव का अधिपति होता है। गणित से यह प्रतीत होता है कि भूगोल के बहुत उत्तरीय तथा दक्षिणीय खंड में एक भाव में कभी-कभी तीन राशियाँ भी पड़ जाती हैं।

# किस भाव से क्या विचार किया जाता है

- १ प्रयत भाष- शरीर, वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, सुख, दु:ख, प्रवास, दुर्बलता वा सवलता, रूप, रूक्षण और तेज का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक सूर्य्य है।
- २ श्वितीय भाव—इसको धनमाव कहते हैं। इससे धन, नेत्र, विशेषतः दाहिना नेत्र, मुख, कुटुम्ब, वाक्य, मौसी, मातुरु (मामा),भित्रता, खाने के पदार्थ, द्रव्य, शरीर का दक्षिण बंग, साधारण विद्या और क्रय विक्रय बादि का विचार किया जाता है। इसका कारक बृहस्पति है और मंगल इस माव में निष्फल होता है।
- ३ कुतीय चाय-इसको सहजमाव भी कहते हैं। भ्राता, विशेषतः कनिष्ठ भगिनी वा भ्राता, पराक्रम, साहसं, भैर्य्यं, बीर्य्यं, बस्थि, गला, कर्णं, बस्थ, दासदासी, फलमूलादि ते कुल, एवं जीविष का विचार होता है। संगल इसका कारक है।

४ चतुर्व जाय- इसको सुजवाब तथा सुह्दबाब भी कहते हैं। इससे विचा, माता, भू-सम्पत्ति, वाहन सुझ, बन्बु, बी, मानसिक बातें, राजानुबह, बृह, पिता की सम्पत्ति, सुगन्यि, सदाचार तथा वर्माचार और हृदय के साहस बादि विचयों का विचार किया जाता है। चन्द्रमा और बुध इसके कारक हैं तथा बुध इस भाव में निष्फल होता है।

५ पंचम भाव— इसको पुत्रभाव भी कहते हैं। इस भाव से देव-भिन्त, पुत्र (मता-न्तर से निता), वृद्धि, पुष्पकर्म, गुप्तमंत्रणा, राजानुग्रह, वृद्धि की तीवगता, आत्म-विद्या, हृदय, उदर-प्रदेश और विवेचना स्रवित का विचार किया जाता है। वृहस्पति इस भाव का कारक है। परन्तु इसमें निष्कल होता है।

६ वष्ठ भाव—इसको रिपुस्थान भी कहते हैं। इस भाव से शत्रु, अति, क्लेश, विध्न, कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा (माता का भाई) मौसा और (मौसी माता की बहिन), मधुर आदि घटरस भोजन, स्वाद, नाभी अथवा उदरभाग का विचार होता है। शनि और मंगल इस भाव के कारक हैं और शुक्र इस स्थान में निष्कल होता है।

७ सप्तम भाव—इसको जावा भाव कहते हैं। इससे स्त्री, पित, विवाह, भ्राता-पुत्र (भतोजा), प्रस्थान (सफर), नन्दधन-प्राप्ति, माता, ज्ञान, पदप्राप्ति, वाणिज्य, मूत्राश्य, दुग्धदिध इत्यादि का विचार होता है। शुक्र इसका कारक है। शनि सप्तम भाव में निष्फल होता है।

८ अब्द्रम भाष-इसको निषतमाव भी कहते हैं। आयु, जीवन, मरन, मरनहेतु, (अर्थात् किस कारण से मृत्यु होगी), मृत्यु-स्थान, खाध-सुल (भोजन का सुल), उच्च-पद-मतन, जयपराजय, ज्येष्ठ-मिनि-मुत्र, जननेन्द्रिय तथा इन्द्रिय इत्यादि का विचार इस माव से किया जाता है। शनि इसका कारक है।

९ नवन जान-इसको धर्ममाव मी कहते हैं। धर्मानुष्ठान, तपस्या, गुरु-अनुग्रह, तीर्थयात्रा, भाग्य, पित्तविशेष बात रोग, पोता पोती, कानून, सम्पत्ति, नेतृस्व और जंबा का विचार किया जाता है। इसके कारक सूर्य्य और बृहस्पति हैं।

१० दशम भाष---इसको कर्म भाव कहते हैं। प्रमुख, सम्मान, व्यवसाय, कृषि, पदवी (Titles), देशान्तर-यात्रा, वेदशास्त्रोक्त-कर्म, सन्यास, विज्ञान, विद्या-जित-वश, विद्या-प-परीक्षोत्तीणं, उच्चपदप्राप्ति, वसन-भूषण, निद्रा और घुटना का विचार इस भाव से किया जाता है। बृहस्पति, सूर्य्य, बुध और खनि इसके कारक है।

११ एकाश्य भाष---इसको जाय-मान कहते हैं। इसके द्वारा सर्व वस्तुओं का लाम, हाथी, घोड़ा इस्थरिद, क्ला भाई और बहन, छोटे भाई का बेटा, मित्र, कान (बायाँ) और कानों के भूषम, फिल्छी इस्पादि का विचार होता है। बृहस्पति इसका कारक है। १२ द्वादश्च भाव--इसका द्सरा नाम व्ययमाव है। अमण, दानशीलता, सर्च, नकं में पतन, बंगहीन होना, बायौ नेत्र, शयनादि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ बहिन का पुत्र और पतन इत्यादि का विचार इस भाव से होता है। इसका कारक शनि है।

# भाव से कुटुम्ब का विचार

बा-९५ जन्मकुंडली से जातक के सभी कुटुम्बादि का विचार किया जा सकता है और उसकी विधि इस प्रकार है। जैसे स्त्री के भाई और बहन अर्थात् साला और साली के विषय में विचारना हो तो जन्म कुण्डली में सप्तम स्थान को (जो स्त्री का स्थान है) लम्म मान कर उस कुण्डली की ग्रहस्थिति द्वारा उस जातक की स्त्री का सुख दु:ख, रूप सीन्दर्य इत्यादि का विचार होता है; और उस सातवें स्थान से तीसरे और एकादश स्थान से (जिससे भाई बहनों का विचार होता है) जो जातक का नवम और पंचम स्थान होगा, जातक की स्त्री के भाई और बहन अर्थात् साला और साली का विचार किया जाता है। इसी प्रकार यदि जातक के श्वसुर के विषय में विज्ञारना हो तो सप्तम स्थान से जो नवम स्थान हो, उसी से अर्थात् लग्न के तीसरे स्थान से विचार किया जाता है। सास का विचार सप्तम स्थान से चतुर्थ स्थान जो स्त्री की माता का स्थान हुआ, उसीसे अर्थात् लग्न के दशम स्थान से होता है।तृतीय स्थान भाई का है, इसलिये तृतीय से पंचम स्थान तथा लग्न से षड्ठ स्थान से मातृगुत्र का विचार किया जाता है। इसी रीति से अन्यान्य कुटुम्बियों का भी विचार होता है। किसी कुटुम्ब के विषय में विचार करते समय उस भाव को लग्न मान कर सभी बातों का विचार किया जा सकता है।

# भावाधिपति तथा उसके शुभत्व और पापत्व

भा-९६ ऊपर लिखा जा चुका है कि सूर्य्य, मंगल, शनि और क्षीण चन्द्रमा स्वभावतः पाप और बृहस्पति, शुक्र और पूर्णचन्द्र शुभ ग्रह हैं। बुध स्वभावतः शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप ग्रह होता है। परन्तु भावाधिपतित्व से ग्रहों के पापत्व और शुभत्व में परिवर्तन हो जाता है। अभिश्राय ग्रह है कि यदि पाप ग्रह को किसी भावाधिपति के होने के कारण उसमें शुभत्व आ जाय तो स्वभावतः पाप ग्रह होने पर भी शुभ फल देने का अधिकारी होता है। इसके नियम ये हैं:—

पूर्व में लिखा गया है कि १,४,७,१० भावों को केन्द्र और १,५,९ को त्रिकोण कहते हैं, परन्तु विशेषतः ५ और ९ ही त्रिकोण कहलाता है। ३,६,१०,११ भावों को उपचय कहते हैं।

- (१) केन्द्र (१,४,७,१०) का स्वामी यदि कोई पाप ग्रहहो तो वह शुभ फल देने में समर्थ हो जाता है। पुनः इसी का विपरीत यदि केन्द्र (१,४,७,१०) का स्वामी कोई शुभ ग्रहहो तो वह बुरा फल देने वाला होता है।
- (२) त्रिकोण (९,५) का स्वामी शुभ अथवा पाप ग्रह हो सर्वदा शुभ फल ही देता है।
- (३) स्मरण रखने की बात यह है कि पहिला केन्द्र अर्थात् लग्न से, दूसरा केन्द्र अर्थात् चतुर्यं, और चतुर्यं से सप्तम, तथा सप्तम से दशम (केन्द्र) उत्तरोत्तर बली होता है। अतः यदि पाप ग्रह लग्न और चतुर्यं का स्वामी हो तो चतुर्यं का स्वामी शुभ फल देने में लग्न के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। इसी रीति से उत्तरोत्तर पराक्रमी होता हुआ दशम का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह सबसे विशेष उत्तम फल देने में समर्थ होगा। इसी तरह यदि लग्न और चतुर्यं का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो चतुर्यं का स्वामी पाप फल देने में लग्न के स्वामी से अधिक समर्थ होगा। लिखा जा चुका है कि लग्न से चतुर्यं, चतुर्यं से सप्तम और सप्तम से दशम बली होता है; अतः दशम का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो वह सबसे अधिक अनिष्टकारी होगा और दशम से सप्तम का स्वामी कम तथा सप्तम से चतुर्यं का कम ओर चतुर्यं से लग्न का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा।
- (४) पंचम से नवम का स्वामी फल देने में बली होता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि पंचम तथा नवम का स्वामी चाहे पापहो या शुभ सर्वदा शुभ फल देने वाला होता है। परन्तु भेद इतना ही है कि नवमेश पंचमेश से बली होता है। १,४,७,१०,५ और ९ इन छः भावों के विषय में लिखा जा चुका है। अब शेष छः भाव रह गये। इनमें से दितीय और द्वादश भाव के स्वामियों को अपना कोई विशेष गुण दोष नहीं रहता। उनके गुण दोष विचारने के नियम ये हैं -(क) पहिले देखना होगा कि ये किस भाव में पड़े हैं, (ख) ये किस ग्रह के साथ हैं और (ग) अन्त में देखना होगा कि जिस भाव में दितीय अथवा द्वादश के स्वामी पड़े हों उस भाव का अधिपति किस भाव में पड़ता है। इन्हीं तीन रीतियों से दितीयेश और द्वादशेश के गुण दोषों का विचार करना होता है।
- (५) अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है। परन्तु उसमें विशेषता यह है कि यदि चन्द्रमा अथवा सूर्य अष्टम स्थान का स्वामी हो तो वह अनिष्टकारी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो भी अष्टमेश होने का दोष नहीं रहता है। यह योग दो ही अवस्था में सम्भव है। पहिला, यदि लग्न मेष हो तो अष्टम स्थान वृष्चिक होगा और मेथ और वृष्चिक दोनों का स्वामी मंगल है। दूसरा, यदि लग्न तुला हो तो अष्टम स्थान वृष्व होगा। वृष्य और तुला दोनों का स्वामी शुक्र है।

जातकचित्रका में यह भी लिखा है कि यदि अन्टमेश शुभ ग्रह के साथ हो जाय तो सुभ फलदायक होता है।

- (६) जब सेष रह गये ३, ६ और ११। इन भावों के स्वामी पाप फलदायी होते हैं। पापत्व में तीसरे से छठा जीर छठे से एकादश स्थान बढ़ा हुआ होता है।
- (७) किसी विद्वान का कवन है कि केन्द्राधिपति के शुभ फल का परिणाम परिश्रम के बाद होता है। परन्तु १,५,९ (त्रिकोण) के स्वामी का शुभ फल बिना परिश्रम ही होता है। इसके समझने के लिये उपयोगी उदाहरण यह होगा कि केन्द्र के स्वामी का शुभ फल बैसा ही होता है जैसा किसी मनुष्य को अपने हाथ से लगाये हुए बृक्ष के फलस्वादन का सौभाग्य परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। परन्तु त्रिकोणाधिपति के शुभ फल का परिलाम वैसा नहीं होकर इस प्रकार होता है, जैसे, वृक्ष की सेवा किसी दूसरे ने की परन्तु उसके ममुर फल के आस्वादन का सौभाग्य उसको बिना परिश्रम प्राप्त हो। इसी कारण प्रवकारों ने यह भी कहा है कि पंचमेश, नवमेश और लग्नेश को शुभ योगादि होने पर जातक को प्रायः आकस्मिक-धन जैसे लौटरी इत्यादि से, प्राप्त होता है। इन बातों पर पाठक पूर्ण ध्यान देंगे।
- (८) ज्योतिष शास्त्र का एक सरल नियम यह भी है कि ६,८ अथवा १२ भाव का स्वामी जिस भाव में पड़ता है, उस भाव के फल का ह्नास हो जाता है। और यह भी है कि जिस किसी भाव का स्वामी ६,८ अथवा १२ भाव में पड़ता है तो उस भाव के फल का भी, जिसका स्वामी ६,८ अथवा १२ भाव में पड़ता है, ह्नास हो जाता है। जैसे, यदि द्वादश भाव का स्वामी पुत्रस्थान में पड़ जाय तो पुत्र भाव का ह्नास होगा। उसी रीति से यदि पुत्रभाव का स्वामी ६,८,१२ में से किसी में पड़ जाय तो पुत्रभाव के फल में हास होगा।

# बुष्टि

चा-९७ (१) प्रथम खंड में दृष्टि के विषय में लिखा जा चुका है। परन्तु पाठकों के हिताम वह पुनः लिखा जाता है।

दृष्टि पर पूर्ण ज्यान देना आवश्यक है। प्रति ग्रह की दृष्टि होती है। जैसे, सूर्यं की अपने स्वान के सप्तम स्थान पर और सप्तम स्थानस्य ग्रह पर पूर्ण दृष्टि होती है। चन्द्रमा एवं बृध की भी सप्तम स्थान तथा सप्तमस्थानस्य ग्रह पर पूर्ण दृष्टि है। मंगल की सप्तम के बतिरिक्त चतुर्थं और अष्टम स्थानों पर तथा उन स्थानस्य ग्रहों पर पूर्ण वृष्टि होती है। श्रनि की तीसरे, सातवें और दसवें स्थान पर तथा उन स्थानों में जो ग्रह

हीं, उन पर भी पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति की सातवें, पाँचवें और नवमें स्थान पर तथा उन स्थानों में जो ग्रह हों, उन पर पूर्ण दृष्टि होती है। परन्तु इसमें एक रहस्य यह है कि जिस राशि में ग्रह है वह उस राशि से सप्तम राशि पर भलेही नियमानुसार दृष्टि डाल सकता है, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि उस सप्तमस्य ग्रह पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी हो। इस बात को समझने के लिये नीचे लिखे दृष्टान्त पर घ्यान दें। मान लें कि किसी रात को आपके घर के समीपवर्ती वृक्ष पर से खड़खड़ाहट की आवाज आयी। आपने शीध हो अपनी विजलीबत्ती या टीचंलाइट की ज्योति उस वृक्ष पर डाली। यदि आपकी वह बत्ती पूर्ण ज्योति वाली है तो लगभग समूचे वृक्ष को आप देख सके और यदि वह बत्ती छोटी है तो उस वृक्ष के केवल किसी एक अंग को ही देख सके। ठीक यही बात ग्रहों की दृष्टि में भी है। एक प्रह नियमानुसार ७,३ या अन्य किसी भाव परद्ष्टि डालता है। परन्तू यह आवस्यक नहीं कि उस राशि में जो ग्रह हो उस पर भी पूर्ण दृष्टि अवश्य ही पड़े। जैसे, मान किया जाय कि मंगल मेष के ३ अंश पर और शनि तुला के २७ अंश पर है। साघारण नियम से यह हुआ कि मंगल शनि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। परन्तु विवेचना से यह प्रतीत होता है कि मेष के ३ अंश से तुला के ३ अंश तक ठीक सप्तम स्थान हुआ। परन्तु तुला में शनि २७ अंश पर होने के कारण उस स्थान से अर्थात् तीसरे अंश से २४ अंश आगे बढ़ा हुआ है। इस हेतु मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर न होगी। जैसे टौर्चलाइट की ज्योति पूर्ण वृक्ष पर नहीं पड़ी उसी तरह मंगल ग्रह की ज्योति जिसे फल-भाग में दुष्टि कहते हैं, तूला के तीसरे अंश पर ही पूर्णरूप से पड़ो और मंगल की ज्योति के ठीक प्रकाश में नहीं रहने के कारण, शनि पर उसकी दृष्टि का फल केवल छाया मात्र ही हुआ। इसी प्रकार यदि मान लें कि कर्क राशि में चन्द्रमा २५ अंश पर है तो साधारणतया उपर्युक्त मंगल की दृष्टि जो मेष के ३ अंश पर है, चतुर्थ होने के कारण कर्क पर पड़ती तो अवश्य है पर विचार से मंगल की पूर्ण दृष्टि कर्क के ३ अंश पर हुई और चन्द्रमा कर्क के २५ अंश पर होने के कारण दृष्टिस्थान से २२ अंश बढ़ा हुआ है। इसी कारण मंगल की पूर्ण ज्योति या दृष्टि चन्द्रमा पर न पड़ी। इन्हीं सब कारणों से फल में कमी बेशी और फल कहने में कभी कभी भूल भी होती है।

(२) दृष्टि विषयक वातों को पूर्ण रीति से मनन करने के हेतु दो बातों का लिखना आवश्यक है। प्रथम तो यह कि ग्रहों के दीप्तांश होते हैं। जैसे बिजलीबत्ती में उसकी बैटरी के बल अनुसार तथा अन्य कई कारणों से प्रति बैटरी का अलग-अलग किरण-चक होता है, उसी तरह ग्रह का भी दीप्तांश होता है। दीप्तांश का अभिप्राय यह है कि अमुक ग्रह की अमुक तृज्या की ज्योति उसके चारों ओर होतो है। साधारण शब्द में ग्रहों की ज्योति के चतुर्दिश घेरे का नाम दीप्तांश है। सूर्य्य के बंशादि से सूर्य्य का दीप्तांश १० अंश आगे और १० अंश पीछे, चन्द्रमा का ५ अंश, मंगल का ४, बुध का ३ है, बृहस्पति

का ४ है, शुक्र का ३. बीर शनि का ४ है बंश बागे बीर पीछे दीप्तांश होता है। जब किसी ग्रह के दीप्तांश के बन्दर किसी ग्रह की दृष्टि वा स्थिति पड़ जाय तो पूर्ण दृष्टि वा योग का पूर्ण फल होता है।

(३) तीसरी राशि की दृष्टि में ६० बंश का अन्तर होता है। चतुर्ष में ९०, पंचम में १२०, सप्तम में १८०, अष्टम में २१०, नवम में २४० और दशम में २७० बंश का अन्तर है। सुतरां, यदि किसी यह के विषय में यह जानना हो कि उसकी दृष्टि किस राशि पर और किस यह पर पड़ेगी और यदि उस यह को तीसरी दृष्टि है तो उस यह के स्फुट में २ राशियों जोड़ देने से जो राशि बंश कलादि आवेगा, उतने ही पर अर्थात् उतने ही अंश कला के लगभग में उक्त यह की पूर्ण तृतीय दृष्टि पड़ेगी। जैसे, शनि को तृतीय स्थान पर पूर्ण दृष्टि है। मान लें कि शनि का स्पष्ट ८।१० है तो इसमें दो राशियों जोड़ने से १०।१० हुआ। अश्वित्राय यह हुआ कि कुम्भ के १० अंश पर शनि की पूर्ण दृष्टि हुई और यदि कुम्भ राशि में कोई यह १० अंश के लगभग में रहा अर्थात् दीप्तांश के भीतर, तो उस यह पर मी शनि की पूर्ण दृष्टि हुई। इसी प्रकार यदि चतुर्थ स्थान की दृष्टि जानना है तो उस यह के स्फुट में तीन राशियों जोड़नी होगी और सप्तम दृष्टि जानने में यह स्फुट में छः राशियों जोड़ देनी चाहिये। अष्टम दृष्टि जानने में सात और नवम दृष्टि जानने में बाठ राशियों जोड़नी चाहिये। इस प्रकार विचार करने पर यदि दृष्टि पड़ती हो तो फल पूर्ण रूप से होता है।

चक ३७

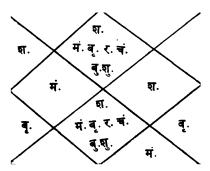

# अष्याय १२

#### भावेश विषयक नियम

- था- ९८ (क) यदि छडे, आठवें और वारहवें स्थान के स्वामियों को छोड़कर अस्थ किसी भाव का स्वामी लग्न से केन्द्र (१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (९,५) में पड़े तो उस भाव के लिये शुभ फलप्रद होता है। ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि छठें, खाठवें और द्वादश स्थान का स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव के फल को नष्ट कर वेता है। उदाहरण १ में द्वितीयेश लग्न से चतुर्थ स्थान केन्द्र में है; इस कारण द्वितीय स्थान का फल अच्छा हुआ। पुनः उसी कुंडली में छठे स्थान का स्वामी बुध द्वितीय स्थान में है; अतः द्वितीय स्थान का फल अनिष्ट हुआ।
- (स) यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से किसी केन्द्र अथवा किसी तिकोण में पड़े तो उस भाव का फल शुभ होता है। जैसे, उदाहरण १ में नवमेश बृहस्पित नवम भाव से केन्द्र अर्थात् नवम भाव से सप्तम स्थान में है; इस कारण नवम भाव का फल अच्छा हुआ। इसी रीति से उदाहरण १ का पंचमेश सूर्य्य, उस पंचम स्थान से दशम स्थान वृष में है जो पंचम स्थान से केन्द्र होता है। अतएव पंचम स्थान का फल भी अच्छा हुआ।
- (ग) यदि किसी भाव का स्वामी स्वगृही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता है। उदाहरण १ में मेष लग्न है और उसका स्वामी मंगल मेष में स्वगृही है; इसलिये लग्न का फल शुभ हुआ। उक्त उदाहरण में यदि मंगल वृश्चिक में होता जो उसका दूसरा स्वक्षेत्र है, तो भी लग्न का शुभ फल ही होता।
  - (घ) एकादश स्थान में सभी ग्रह प्रायः शुभ दायक हैं।
- (क) किसी गृह का स्वामी यदि पापग्रह हो और लग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाय तो फल अच्छा देता है। परन्तु यदि शुभग्रह है तो तृतीय स्थान में पड़ने से फल मध्यम होता है। उदाहरण १ में नवम स्थान का स्वामी बृहस्पति लग्न से तृतीय स्थान मिथुन में बैठा है और बृहस्पति शुभ ग्रह है; अतः बृहस्पति का फल मध्यम होगा। (वेस्तो 'स' का उदाहरण)।
- (व) सत्याचार्यं के मतानुसार जिस भाव में श्रुम ग्रह रहता है उस भाव का फल उत्तम और जिस भाव में पाप ग्रह पड़ता है उस भाव के फल का हास होता है। परन्तु

उनका कथन है कि ६,८,१२ में ठीक हसके विपरीत कर होता है। वर्षात् यदि इन स्थानों में सुम ग्रह पड़े तो फल में ह्नास हौता है। तात्पम्यं यह कि छठे स्थान में जो रिपुस्थान है, किसी सुम ग्रह के पड़ने से रिपु का क्षय होता है। इसी प्रकार यदि अच्टम में कोई सुम ग्रह पड़ जाय तो उस मनुष्य की खायु के लिये सुमहायक होता है। पुनः अच्टम में यदि कोई पापग्रह पड़ जाय तो असुभ फल देता है। सत्याचार्म्य भी का यह भी कथन है कि यदि द्वादश स्थान में कोई शुम ग्रह पड़ जाय तो धन व्यय नहीं होता किन्तु उसकी रक्षा होती है। परन्तु बहुत से प्राचीन ग्रंभों में इसके विपरीत लेख हैं। बहुमत से कहा जाता है कि ६,८,१२ में सुभ ग्रह पड़ने से उन भावों का फल अनिष्ट होगा और अन्य ग्रह रहने से उत्तम फल होता है। अनुभव से भी यही ठीक मालूम पड़ता है। श्रीरामचन्द्र जी की कुंडली ३ में छठे स्थान में राहु है और छठे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। किसी शुभ ग्रह की वृष्टि छठे स्थान पर नहीं है। पुनः रावण की कुंडली २ में छठे स्थान में उच्च शुक, बुध के साथ बैठा है और बुध भी शुभ ग्रह है यद्यपि नीच है। छठे पर उच्च बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि है और पाप ग्रह से छठे स्थान को कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये श्री रामचन्द्र जी का रावण पर विजय और सर्वदा रिपुओं का दमन करना सिद्ध करता है कि सत्याचार्म जी का मत ठीक नहीं है।

(छ) यवनावार्य्य के मत से वच्छेश का वच्छ में, अच्टमेश का अच्टम में और द्वादशेश का दशम में रहना शुभ फलप्रद होता है। परन्तु इस मत के विरोधी भी हैं। अनुभव से यवनावार्य्य जी के मत का ही पालन करना ठीक है। देखो था. १५९ (१३)।

# प्रहस्यित-अनुसार भाव फल

चा.-९९ (१) १,४,५,७,९ और १० स्थानों में शुन ग्रह का रहना बहुत ही सुभ-दायक है (पर यदि केन्द्रेश न हो)।

- (२) यदि उक्त स्थानों में शुभ और पाप ग्रह मिश्रित हों तो मिश्रित फल होता है।
- (३) ३,६ और ११ भावों में पाप ग्रह का रहना शुभदायक है।
- (४) किसी भाव के द्वादश और द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह हों अर्थात् यों समझिये कि यदि कोई भाव पाप ग्रह से घिरा हुआ हो तो उस भाव का फल नष्ट होता है। पुनः यदि द्वितीय और द्वादश दोनों ही में शुभ ग्रह हों अर्थात् शुभ ग्रहों से वह भाव घिरा हुआ हो तो उस भाव के फल में वृद्धि होती है।
- (५) यदि किसी भाव के द्वितीय और द्वादश में से किसी एक भाव में पाप ग्रह और इस्सम में शुभ ग्रह हो तो उस भाव के फल में न तो वृद्धि और न ह्रास हो होगा।

- (६) यदि सभी ग्रह राहु और केतु से घिरे हुए हों या यों समझिये कि जिस स्थान में राहु वा केतु हो, उस स्थान में यहाँ पर केतु वा राहु हो उसी स्थान के अन्तर्गत सप्तप्रह हों तो उसे कालसर्ग योग कहते हैं। इसका फल जातक के घन की श्वति या जातक का दिख होना अथवा दीर्घजीकी न होना होता है। देखों था. १५९ (११)।
- (७) जो भाव अपने अधिपति शुक्र, बुध अथवा बृहस्पति द्वारां युक्त वा वृष्ट ही अर्थोर किसी अन्य ग्रह से युक्त वा दृष्ट न हो तो वह शुभ फल देता है।
- (८) जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो, उस भाव का फल शुभ होता है।
- (९) जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, या जिस भाव में पाप ग्रह बैठा हो अथवा जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस भाव के फल का हास होता है।
- (१०) शुकादि शुभ ग्रह वा सूर्व्यादि अशुभ ग्रह यदि नीवस्य अथवा शत्रु-गृह-गतः होकर किसी भाव में बैठा हो तो उस भाव की हानि होती है।
- (११) किन्तु उक्त ग्रह यदि मूलिनकोणगत, स्वक्षेत्रगत, मित्रगृही वा उच्च हो तो उस भाव का फल शुभ होता है।
- (१२) भावाधिपति अस्तगत वा नीचस्य हो तो केन्द्र और त्रिकोण में रहने पर मी शुभ फल विशेष रूप से प्रदान नहीं कर सकता है किन्तु झंझट और कष्ट के बाद फल-प्राप्ति होती है।
- (१३) 'बृहत्पाराशर' का मत है कि चतुर्य और दशम विशेषतः सुखदायक और पंचम और नवम विशेषतः घनदायक होता है।
- (१४) भावाधिपति जिस राशि में रहे उस राशि का अधिपति ६,८,१२ भावगत होते से उस भाव को किञ्चित दुर्बल बना देता है। परन्तु उच्चक्षेत्र, मित्रक्षेत्र और स्वक्षेत्र-गत होने से वह भाव किञ्चित बलवान हो जाता है।
- (१५) किसी भाव में शुभ ग्रह हो परन्तु भावाधिपति किसी कारण से दुर्बल हो तो ऐसे स्थान में फल के शुभाशुभ का अनुमान इस तरह होता है। प्रश्न उठता है कि भावा-विनित्त की दुर्बलता का या उस भाव में शुभ ग्रह के रहने का इनमें से विश्लेष प्रभाव किसका होगा?

भावाविपति के अनिष्टकारक होने पर भावस्थित ग्रह उतना उपकारी नहीं होता है। भावाधिपति उस भाव का स्वामी है और भावस्थित ग्रह मानो किरायादार है। भाव में वैठा हुआ शुभ ग्रह उस भाव को कुछ बाह्य चमक अवस्य देता है परन्तु भावाधिपति के चराव होने से उस भावजनित सच्चे सुख की प्राप्ति कठिन हो जाती है।

- (१६) किसी भाव के फल कहने में एक आवश्यक बात यह देखनी होगी कि उस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है बीर किस भाव के स्वामी का किस भाव में बैठे रहने से क्या फल होता है । साधारण फल जैसा कि पुस्तकों में लिखा है, 'व्यावहारिक प्रवाह' में लिखा गया है (बा.२६६-२७७)। इस स्थान में उसके गृढ़ रहस्य को बतलाने का यत्न किया जाता है। इसका सर्वोपरि नियम यह है कि उपर्युक्त नियमों पर घ्यान देते हुए यह विवेचना करना होगा कि उन भावों में परस्पर क्या सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धानुसार फल की विवेच रा करनी होगी। नीचे के उदाहरण से इसका मतलब स्पष्ट हो जायगा। **जैसे, मान लें कि पंचमाधिपति सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे स्यान में फल का अनुमान** किस रीति से होगा? पंचम बुद्धिस्थान और सप्तम आयास्थान है; अतः कहना होगा कि बद्धि आया-नत होगी। अर्वात् जातक स्त्री के वचनों को विशेषतः स्वीकार करेगा। पुनः पंचम स्थान से राजानुबह का विचार और सप्तम से उच्चपद-प्राप्ति का अनुमान भी होता है। इससे फल यों कहा जायगा कि राजानुग्रह से उच्च पद की प्राप्ति होगी। पुनः मान लिया जाय कि सप्तमाधिपति एकादश स्थान में पड़ा है। सप्तम स्थान से व्यवसाय, तिजारत आदि का अनुमान होता है और एकादश आय स्थान है। इस कारण अनुमान करना होगा कि व्यवसाय द्वारा धन की प्राप्ति सम्भव है परन्तु स्मरण रहे कि फल को सिद्धि और उसकी कमी बेशी ग्रह एवं भाव के बलाबल के तारतम्यानुसार ही देखना होगा।
- (१७) उपर्युक्त नियमों पर विचार करते हुए एक बन्तिम बात यह देखनी होगी कि यह की स्थिति भाव के मध्य, बादि या बन्त में है। क्योंकि भाव के आरम्भ में ग्रह को फल देनें की जितनी शक्ति रहती है, उसके उस फल में वृद्धि होते-होते जब वह ग्रह भाव के मध्य में आता है तो पूर्ण फल देने में समयं हो जाता है। पुनः उस मध्य स्थान से ज्यों-ज्यों बह ग्रह आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों फल में दुर्ब लता बाती है और अन्त तक पहुँचने पर फल देने में अस नर्थ हो जाता है। उदाहरण १ का चक ३० (क) को देखने से मालूम होगा कि लग्न का आरम्भ मीन के २५ बंश ३५ कला पर हुआ और प्रथम भाव का मध्य, अंशादि १२।२० पर, तथा बन्त, मेच के २५।३५ कला पर हुआ। बब प्रथम भाव में यदि कोई ग्रह मीन के २६ बंश पर हो तो उक्त ग्रह को फल देने की शक्ति का मानो बारम्भ होता है। और जब मध्य लग्न बर्वात् मेच के १२।२० पर हो तो फल देने में पूरा समर्थ होता। तत्पश्वात् ज्यों-ज्यों ग्रहकी स्थिति आगे की होगी त्यों-त्यों उसका फल हास होते-होते जब बह ०।२५।३५ में पड़ बायगा तो उसकी समस्त दातव्य-सक्ति नष्ट हो जायगी। संघि से

भाव-मध्य तक के ग्रह को आरोह-ग्रह और उसके बाद से आगामी संघि तक वाले ग्रह को अवरोह-ग्रह कहते हैं। उसी चक ३० (क) के लग्न में मंगल मेष के लग्भग १२ अंघ में है अर्थात् ठीक मध्यभाग में पहुँचने को है; इस कारण मंगल फल देने में पूर्ण सामर्थ्य रखता है। फल को त्रयराधिक से निकालने की भी प्रथा है। पुनः उसी कुंडली में घिन नवम भाव में है। नवम भाव का मध्य, धन का ५।२१ है और उस भाव का अन्त १८।४१ है। शिन घन के धून्य अंश पर है। लगभग ५ अंश पीछे रहने से शिन पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ हो रहा है। उसी भाव में चन्द्रमा धन के ५।१० पर है और भाव का मध्य ५।२१ है। इसलिये चन्द्रमा पूर्ण फल देने में समर्थ है।

(१८) देश, काल और पात्र पर घ्यान देते हुए फल बतलाना चाहिये, यह भी फलित-ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इससे पाठक यह न समझ लें कि ज्योतिष केवल एक ढकोसला है। लिखने का अभिप्राय है कि यह सभी जानते हैं कि काबुल आदि देशके लोगों के शरीर का गठन, समयके हेर फेर से और जलवाय इत्यादि के कारण, साधारण-तया भारतवर्ष के वर्त्तमान निवासियों के गठन से बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार भारत-वासियों की साधारण सुख-समृद्धि अन्य देश वासियों से निकृष्ट रूप की हो रही है एवं इस परतन्त्र भारत में अन्नादि लाद्य पदार्थों के निकृष्ट हो जाने के कारण साधारणतया यहां के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। परन्तु यह सब भी ग्रहों के हेर फेर से हो होता है। सुतरां, जब एक ही योग किसी काबुली और भारतवासी को भी हो तो शरीर के गठनादि में अन्तर अवश्य होगा। पुनः यदि कोई सुख योग किसी यूरोपीय और किसी हिन्दुस्तानी को भी हो तो उन दोनों के भोग फल में भी अवश्य कुछ-न-कुछ अन्तर पड़ेगा। यूरप, अफोका और हिन्दुस्तान के निवासियों के रूप रंग में भी जलवाय के कारण बहुत अन्तर है। किसी योग के कारण किसी हिन्दुस्तानी का रंग यदि श्याम हो तो उसी योग के कारण किसी इंगलैंड बादि शीत देश के रहने वाळे का रंग श्याम नहीं होकर, उस देश के साधारण गौर रंग से कुछ मलिन होगा। पर उस हिन्दुस्तानी से बहुत ही गोरा होगा। पुनः अफीका देश के किसी निवासी का रंग उसी योग में अतिश्याम अर्थात् काला होगा। इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों का यह उपदेश कि देश, काल और पात्र पर व्यान देकर फल बताना चाहिये, बड़ा रहस्यपूर्ण है।

आशा है कि पाठक उपर्युक्त विषयों पर पूर्ण ध्यान देंगे एवं बहुत सी कुंडिलयाँ जो इस पुस्तक में दो गयी हैं और अपने स्वजनों की कुंडिलयाँ सामने रख कर इन नियमों को हस्तामलक करेंगे। इसी से ज्योतिष शास्त्र की सत्यता का प्रभाव चित्त पर पड़ेगी और स्थेक का परिश्रम भी तभी सफल होगा।

### अध्याय १३

# लान के शुद्धाशुद्ध का विचार

**भर-१००** जिस तरह किसी मकान की दृढ़ता उसकी नींव की दृढ़ता पर निर्भर करती है, उसी तरह फलाफल की सफलता लग्न पर निर्भर है। यदि लग्न ही अशद है तो उस पर विचार ही क्या ? गणित का स्थान सबसे उच्च है क्योंकि गणित के अतिरिक्त और कोई विद्याठीक और सत्य देखने में नहीं आती। परन्तु लग्न की शुद्धि में केवल गणित द्धारा ही लग्न बना लेना, क्या काम करेगा ; जबिक लग्न इष्टदंड के आधार पर बनाया जाता है। इब्टइंड का शुद्ध होना समय-निर्णय पर निर्भर है। दिहातों में तो अब भी घड़ी इत्यादि यंत्रों का अभाव ही रहता है और जहाँ है भी तो उसकी शृद्धि का कोई प्रमाण नहीं। यदि कहीं-कहीं पर शुद्ध चड़ी मिल भी गयी तो ऐसा देखने में आता है कि सन्तान के भूमिष्ठ होने तथा जन्म के बहुत देर बाद बाहर के लोगों को खबर मिलती है। कभी-कभी प्रसव में इतना समय लग जाता है कि जन्म समय का निर्णय बड़ा ही कठिन हो जाता है। पञ्जिकाओं को भी लोगों ने अपनी जीविकोपार्जन का एक साधन बना लिया है; अत: उसकी शुद्धि पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उस और लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। परिणाम यह होता है कि एक पञ्जिका दूसरी से मिलती ही नहीं। भारतीय शासक भी शताब्दियों से अन्य धर्मावलम्बी होते आ रहे हैं; उन्हें भला भारतीय ज्योतिय आदि विद्याओं से क्यों प्रेम हो ? खेद का विषय तो यह है कि भारतीय प्रजा भी पराबीनता के पाश में बद्ध होकर अपनी विद्याओं से विमुख हो गयी है। अतः ज्योतिष-शास्त्र रो बूटो भी अगर सिञ्चन बिना उदासीनता से मुर्झा गयी, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? भारतवर्ष में ऐसी कोई सभा सोसाइटी भी नहीं जो अयनांशादि मतमेद का निश्चय करे और एक निर्णय पर पहुँचे। इस कारण यह अत्यावश्यक है कि फल कहने के पूर्व गणित से अथवा अन्य नियमों से लग्न निश्चय कर लेना चाहिये। आवश्यक विचारणीय विषय यह होगा कि कूंडली का लग्न ठीक है या नहीं? ग्रहों की स्थित कुंडली में ठीक ठीक लिखी गयी है या नहीं?

विद्वानों ने लग्न के शुद्धाशुद्ध का एवं ऐसे स्थान में जब लग्न किसी एक राशि के अन्त और दूसरे के आदि में पड़कर संश्लेजनक हो जाता है, विचार करने के लिये अनेकानेक उताय बतलाया है। परन्तु साधारण बृद्धि द्वारा यह प्रतीत होता है कि एक ही उपाय सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकता। इस कारण लेखक का अनुरोध है कि निम्नलिख़ित नियमानुसार लग्न निश्चय करके जो लग्न विशेष प्रकार से प्रतिपादित हो उसी को ग्रहण करना उचित है। परन्तु स्मरण रहे कि रोगी ही को औषधि दी जाती है निरोग मनुष्य को बौषि उपकार के बदले अपकार करती है। इसिलये जब लग्न की स्थिति में संदेह हो तभी इन नियमों के अनुसार अखाअुद्ध का विचार एवं निश्चय किया जाय कि कौन लग्न प्राह्म है। जिस तरह एक रोग के लिये अनेकानेक बौषियों हैं और उनमें से कोई किसी रोगी के लिये अहितकर अर्थात् उपयोगी न हो और दूसरे को बही औषि पूर्णक्प से फायदा पहुँचाती है, उसी तरह इन नियमों में से सब नियम सब लग्न में लागू नहीं होता है। अत: लेखक की अनुमति है कि इन नियमों के अनुसार जो लग्न विशेष रूप से शुद्ध प्रतीत हो बही ग्रहण करना उचित होगा और यदि लग्न की शुद्धि में सन्देह न हो तो इनके अवलम्बन से चित्त में शान्ति के बदले अशान्ति आ जायगी।

नियमों को चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार में प्राणपद साधन अनुसार एवं अन्य कितपय नियमों के अनुसार इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का अनुमान एवं गणित द्वारा लाया गया लग्न ठीक है या नहीं, देखना है। द्वितीय में, शास्त्रकारों ने जो यह बतलाया है कि इष्टदंड एवं सूर्य्येस्थित नक्षत्र, जन्म-कालीन-चन्द्रमा, मान्दि, गुलिक, स्त्री-पुष्प-जन्मयोग इत्यादि द्वारा कौन लग्न संभव हो सकता है, लिखा है। तीसरे में, प्रसूतिका-गृहद्वार-निर्माण द्वारा लग्न का अनुमान किस प्रकार किया जाता है, बतलाया है। चोथे में, जातक के शरीरगठनादि द्वारा एवं जन्म-लग्न और अनेक फल द्वारा लग्न का निश्चय करना बतलाया गया है। आगामी कई धाराओं में इन्हीं चार प्रकारों का विवरण लिखा गया है।

# प्राणपदादि द्वारा इष्टबंड एवं लग्न की शुद्धि

भा-१०१ (१) महर्षि पराशर ने लिखा है कि यदि प्राणपद, जन्म-चन्द्रमा एवं गुलिक द्वारा लग्न की शुद्धि न देख ली जाय तो समस्त परिश्रम को व्यर्थ ही समझना चाहिये। जन्म चन्द्रमा, अर्थात् जन्मराशि एवं मान्दि द्वारा लग्नशुद्धि-विधि आगामी धारा में बतलायी गयी है। इस स्थान पर केवल प्राणपद द्वारा लग्न-शुद्धि-विधि लिखी जाती है।

प्राणपद बनाने की विधि प्रथम प्रवाह के घारा ७८ में विस्तार रूप से लिखी जा चुकी है। महिंच पराशर एवं अन्य ऋषियों के कथन का भाव यह प्रतीत होता है कि समस्त जीवधारियों का जन्म इस संसार में उसी समय होता है, जब काल-चक्र में समय-समय पर प्राण देने की शक्ति आती है। वह प्राण-सक्ति अन्य कई कारणों से सिम्मलित होकर कभी मनुष्य, कभी पश्च, कभी पक्षी और कभी कीट सर्पोदि उत्पादित करता है। कब किस जीव का जन्म होता है, यह जानने के लिये उक्त महिंचयों ने प्राणपद-साधन-विधि बतलायी है। इस कारण उन महिंचयों के कथनानुसार उनके बतलाये हुए नियमों पर यदि लक्ष्म साधन उपरान्त यह प्रतीत हो कि उक्त लग्न में मनुष्य का जन्म होना सम्भव है अर्थात् पश्च, पश्ची, कीटादि का नहीं, तो समझना होगा कि लग्न शुद्ध है।

पराश्वर-मतानुसार प्राणपद साधनोपरान्त दो बातें देखी जा सकती हैं। पहली तो यह कि अमुक इष्टदंड से जो अमुक लग्न साधन किया गया, वह गणित द्वारा ठीक है या नहीं। दूसरी बात यह बतलायी है कि उस प्राणपद से किस जीव का जन्म बोध होता है।

गणित द्वारा लग्न की शुद्धि प्राणपद की कसौटी पर खींच कर देखने की विधि यों है। प्राणपद साधनोपरान्त प्राणपद की प्राणराशि एवं प्राणांश होता है। जैसे, घा. ७८ में उदाहरण १ की प्राणपदराशि ६ और प्राणांश १२ है। अर्थात् तुला के बारह अंश पर प्राणांश है। अब उदाहरण १ का रुग्नांश देखना है। धा. ५१ के देखने से मालूम होता हैं कि उदाहरण १ का लग्न मेष के १२ अंश २० कला ९ विकला पर है अर्थात् लग्नांश १२ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि प्राणांश भी १२ है। अतएव प्राणांश एवं लग्नांश की ऐक्यता हुई अर्थात् प्राणांश जितने अंश पर है उतने ही अंश पर लग्नांश भी। महर्षि पराशर का कथन है कि यदि लग्न के अंश की और प्राण के अंश की संख्या बराबर हो तो समझना होगा कि लग्न शुद्ध रीति से बनाया गया है अर्थात् गणित में कोई भूल नहीं है। स्मरण रहे कि लग्नराशि एवं लग्न-विकला आदि और प्राणराशि एवं प्राण-विकला आदि की ऐक्यता आवश्यक नहीं है। परन्तु दोनों की अंश-संख्या बराबर होनी चाहिये। यदि दोनों के अंशों में ऐक्यता न हो तो इष्टदंड के पला में किञ्चित न्यूनाधिक कर इष्ट-दंड को शुद्ध करना होता है। उदाहरणार्थ मान लें कि उदाहरण १ का इष्टदंडादि ५३।८ है (और इसी ५३।८ पर गणित के विशेष बढ़ जाने के कारण लग्न साधन किया भी गया है)। यदि इससे प्राणपद बनाया जाय तो ५३ को ४ से गुणा करने के उपरान्त २१२ प्राण हुआ; और पला ८ है जिसमें १५ से भाग नहीं पड़ सकता है; इस कारण ८ को २से गुणा करने पर १६ प्राणांश हुआ। अब २१२ को १२ से भाग देने के उपरान्त शेष ८ रहा, तो प्राणराशि ८ और अंश १६ लब्धि हुआ। सूर्य्यं वृष के २७ अंश पर है। वृष स्थिर राशि है,उसमें त्रिकोण मकर राशि चर है । इस कारण मकर राशि के २७ अंश पर से प्राण आरम्भ हुआ। ९।२७ को ८।१६ में जोड़ दिया तो योगफल ६।१३ हुआ अर्थात् प्राणांश १३ हुआ और लिखा जा चुका है कि लग्नांश १२ है; इसलिये दोनों में ऐक्यता न हुई। रुसे स्वान में बतलाया गया है कि यदि ऐक्यता न हो तो इष्टदंड के पलामान में कुछ परिवर्तन करने से यदि ऐक्यता हो जाय और इस परिवर्तन से लग्नांश में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसा परिवर्तन करना चाहिये। जैसे, उपर्युक्त उदाहरण में प्राणांश लग्नांश से एक वंश से अधिक होता है और एक बंश ३० विपला के बराबर है(१५ पला 🖚 १प्राण ■ १राशि = ३० अंश) । अतः ८ पलासे ३० विपल। घटा कर यदि इष्ट माना जाय (अर्वात् यदि इब्टदंड ५३।७३ हो) तो प्राणांश बौर लग्नांश में ऐक्यता हो जाती है। (उदाहरण घा. ७८)। अब इसके अनन्तर दूसरी बात प्राणपदानुसार मनुष्यादि जन्म

के अनुमान की विधि बतलायी जाती है। पराशर का कथन है कि प्राणपद, जन्मकालीन चन्द्रमा अववा गुलिक द्वारा लग्न की शुद्धि देखनी चाहिये। पर एक बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात यह है कि प्राणपद,चन्द्रमा एवं गुलिक में जो बली हो उसी के अनुसार लग्न की शुद्धि देखनी होगी प्राणपद के बली होने से प्रधानता उसी को होगी। प्रतीत होता है कि महर्षि पराशर के बचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्राणपद बली हो वा न हो पर लग्न को इस शुद्धि का विचार सर्वदा प्राणपद के अनुसार ही करना होगा। नियम यह बतलाया गया है कि यदि प्राणपद के स्थान में अथवा उसके त्रिकोण में अथवा प्राणपद से सप्तम स्थान वा उस सप्तम स्थान से त्रिकोण में लग्न पड़ता हो तो मनुष्य का जन्म समझना चाहिये। यदि प्राणपद से द्वितीय वा द्वितीय से त्रिकोण (प्राणपद से २,६,१०) में लग्न हो तो पशु-जन्म और प्राणपद से तृतीय अथवा तृतीय से त्रिकोण (प्राणपद से ३,७,११) में लग्न हो तो विहङ्क-जन्म और यदि प्राणपद से चतुर्य अथवा चतुर्य से त्रिकोण (प्राणपद से ४,८, १२) में लग्न हो तो कीट सर्पादि का जन्म बोध होता है। यदि पराशर का यह मत होता कि प्राणपद निर्वल हो या सबल, सभी अवस्थाओं में उपर्युक्त नियम लागू होगा तो फिर आगे चल कर वह ऐसा न लिखते कि प्राणपद के द्वादश भावों में पड़ने से मनुष्य को अमुक-अमुक फल होते हैं। यदि मनुष्य का जन्म प्राणपद के त्रिकोण ही में पड़ने से होता तो 'वृहत्याराज्ञर होरा' के षष्ठाघ्यायगत ''प्राणपद फल'' असंगत होता है। अतए**व यही** भाव लागू होता है कि प्राणपद के बली होने से ही प्राणपद के अनुसार मनुष्यादि का जन्म अनुमान किया जा सकता है।

(२) ग्रंथान्तर में इष्ट दंड शुद्धि का बोव यामार्द्ध एवं दंडाधिपित द्वारा करने को बतलाया गया है। यामार्द्ध एवं दंण्डाधिपित जानने की विधि घा०८० एवं चक ३२,३२(क) ३३ और ३३ (क) में पूर्ण रीति से बतलायी गयी है। उदाहरण १ का जन्म मंगल के रात्रि-यामार्द्ध बुव के दंडाधिपितत्व में होना उदाहरण रूप से बतलाया गया है। अब देखना यह है कि घा० ८० के अनुसार जो दंडाधिपित होता है, वह ठीक है या नहीं। 'खना' नामक एक महान ज्योतिषज्ञ का बतलाया हुआ एक प्रसिद्ध नियम यह है कि जन्मनक्षत्र की संख्या (अध्वनो से प्रारम्भ कर, देखो चक २) को उसी संख्या से गुणा कर, यदि दिन में जन्म हो तो ८ से और रात में जन्म हो तो ७ से माग करने पर, शेष १ रहने से दंडाधिपित सूर्य्य, २ से चन्द्र, ३ से मंगल, ४ से बुष, ५ से बृहस्पित, ६ से शुक, ७ से शनि, शून्य से दिन समय जन्म होने से राहु और रात्रि समय जन्म होने से केतु दंडाधिपित होगा। इस रीति सेदंडाधिपित जानने के उपरान्त यदि दोनों रीतियों से अर्थात् घा० ८० और 'खना' के अनुसार एक ही दंडाधिपित जानने के उपरान्त यदि दोनों रीतियों से अर्थात् घा० ८० और 'खना' के जनुसार एक ही दंडाधिपित जावे तो समझना होगा कि इष्टदंड ठीक है। परन्तु कभी कभी एक दंडाधिपित का अन्तर हो जाता है अर्थात् यदि इस दूसरी विधि से दंडाधिपित बुष आवे तो बुष के पूर्व का अर्थात् मंगल या बाद का बृहस्पित मी दंडाधिपित हो सकता है।

तात्पन्यं यह है कि यदि 'सना' के अनुसार दंडा विपति इन तीनों में से कोई भी बा० ८० द्वारा दंडा विपति होतो समझना होगा कि इष्टदंड ठीक है। उदाहरण १ (उदाहरण कुंडली नहीं) का जन्म-नक्षत्र भूला है। बश्चिनी से गणना करने पर मूला की संस्था १९ है। १९ को १९ से गुणा करने पर ३६१ हुआ। जन्मसमय रात्रि होने के कारण ३६१ को ७ से मान देने पर शेप ४ रहता है। ४ शेष रहने से बुव दंडा विपति हुआ। बुध, बुध के पूर्व वाला मंगल और बुध के बाद वाला बृहस्पति, इन तीन में से यदि कोई भी दंडा विपति बा० ८० के द्वारा हो तो इप्टदंड ठीक समझा जायगा। घा० ८० द्वारा दंडा विपति बुध या जो "सना" मतानुसार भी होता है। बतः उक्त उदाहरण में शुद्ध पायी जाती है। किसी विद्वान का कथन है कि सबंदा तो नहीं परन्तु विशेष स्थानों में यह नियम उपयोगी पाया जाता है।

- (३) दंडाधिपति द्वारा इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का विचार ग्रंथान्तर में इस तरह से भी पाया जाता है। जन्म-नक्षत्र को द्विगुणा कर सौर मास की (मेषराशि से आरम्भ कर) संख्या उसमें जोड़ दे; और पुनः उसमें १३ का योग देकर ४से भाग देन पर यदि शेष १ रहे तो यामार्ख का प्रथम दंड होगा। २ से द्वितीय, ३ से तृतीय और ४ से चतुर्थ दंड होगा। परन्तु स्मरण रहे कि इस रीति से भी १ का अन्तर हो सकता है। अर्थात् यदि किसी का इस संकेत द्वारा चतुर्थ दंड का जन्म होना पाया जाता है तो हो सकता है कि धा० ८० द्वारा तृतीय दंड एवं इस यामार्ख के आगामी यामार्ख का प्रथमदंड का भी जन्म हो। उदाहरण १ के जन्म-नक्षत्र १९ को द्विगुण करने से ३८ हुआ। जन्म मास वृष संकान्ति का है। अतः ३८ में २ जोड़ने से ४० हुआ। पुनः इसमें १३ का योग दिया; दिया; योग फल ५३ को ४ से भाग देने पर शेष १ रहता है। अर्थात् इस संकेत द्वारा जन्म यामार्ख के प्रथम दंड अथवा उसी यामार्ख के द्वितीय दंड अथवा पूर्व यामार्ख के चतुर्थ दंड को है। सकता है। घा० ८० में बतलाया गया है कि उदाहरण १ का जन्म चतुर्थ दंड का है। सतता है। घा० ८० में बतलाया गया है कि उदाहरण १ का जन्म चतुर्थ दंड का है। सतता है। घा० ८० में बतलाया गया है कि उदाहरण १ का जन्म चतुर्थ दंड का है। सतता है। घा० दिन में इत्तर सामार्थ।
- (४) भारत के दक्षिणी विद्वानों ने इष्टदंड को शुद्ध करने की विधि एक दूसरे संकेत द्वारा बतलायी है। इष्टदंड को ४ से गुणा कर गुणनफल को ९ से भाग देने पर जो लेप रह जाय, उतना ही नक्षत्र अधिवनी, मधा वा मूला से गिनने पर जो मिल जाय, बहो जन्म-नक्षत्र होगा। उसी खंड के पिंडले नक्षत्र से गिनना होगा जिब खंड में जन्म नक्षत्र है। (देखों चक ३८)। यदि दिये हुए इष्टदंड से जन्म-नक्षत्र न मिले तो इष्टदंड में ऐसा परिवर्तन किया जाय जिसमें जन्म नक्षत्र वा जाय। जैसे, किसी कन्या का जन्म अनुराधा नक्षत्र में है बौर उसका इष्टदंड ३१ है। ३१ को ४ से गुणा किया तो १२४ हुआ; इसको ९ से भाग करने पर लेष ७ रहता है। इस कन्या का जन्म नक्षत्र अनुराधा है; अतः अधिवनी या मूला से नहीं गिनना होगा स्थोंक अनुराधा मधा के संड

में (चक ३८) पड़ता है। मचा से गिनने पर ७ वानक्षत्र विशासा है; इसलिए यह इच्टबंड सुद्ध नहीं हुआ। यदि ३१ है इच्ट माना जाय और उसे ४ से गुणा देकर ९ से माग दिया जाय तो शेष ९ वचता है। मचा से ९ वा नक्षत्र ज्येच्छा हो जाता है; अतः यह भी सुद्ध इच्टबंड नहीं हुआ क्योंकि जन्म नक्षत्र अनुराघा है। देखा गया कि ३१ दंड इच्ट मानने से विशासा और ३१ है मानने से ज्येच्छा होता है और अनुराघा इन दोनों के बीच का नक्षत्र छूट जाता है। इस कारण ३१ और ३१ है के अन्तर्गत इच्ट होगा। अतः ३१ है इच्ट मान कर यदि ४ से गुणा करें तो १२५ हुआ और इसमें ९ से माग देने पर शेष ८ रहा। मचा से ८वा नक्षत्र अनुराघा पड़ता है जो जन्म नक्षत्र है। इसलिए ३१ है वा ३१ दंड १५ पला शुद्ध इच्ट दंड हुआ।

चक ३८

| प्रथम खण्ड | द्वितीय खण्ड | तृतीय खण्ड    |  |  |
|------------|--------------|---------------|--|--|
| १ अध्विनी  | १० मघा       | १९ मूला       |  |  |
| २ भरणी     | ११ पूर्वी    | २० पूर्वाबाढ़ |  |  |
| ३ कृत्तिका | १२ उत्तरा    | २१ उत्तराषाद  |  |  |
| ४ रोहिणी   | १३ हस्ता     | २२ श्रवणा     |  |  |
| ५ मृगशिरा  | १४ चित्रा    | २३ घनिष्ठा    |  |  |
| ६ आर्द्री  | १५ स्वाती    | २४ शतभिषा     |  |  |
| ७ पुनर्वसु | १६ विशासा    | २५ पूर्वभाद्र |  |  |
| ८ पुष्य    | १७ अनुराधा   | २६ उत्तरभाद्र |  |  |
| ९ आश्लेषा  | १८ ज्येष्ठा  | २७ रेक्ती     |  |  |

मुंगेर के बड़े धनी मानी मोक्तार मुंबी अमीरलाल का जन्म सम्बत् १९१९ शाके १७८४ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार, उत्तरफाल्गुणी नक्षत्र, इष्ट २९।५९ पर हुआ। साधारण गणित से उनका जन्म सिंह लग्न में दिया हुआ था। पर वहाँ सिंह का अन्त होता था, इस कारण लग्न में भ्रम हुआ। इसल्यि इनके इष्ट की शुब्ध देखी जाती है। इष्ट २९।५९ है; पर १ पला पर भ्यान न देकर यदि इष्ट ३० माना बाय हो इसे ४ से गुजा करने पर १२० हुआ। इसमें ९ का भाग दिया तो शेष ३ रहा। उनका जन्म नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी है; यह भी मघा खंड में पड़ता है। मघा से तीसरा नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी है जो जन्म नक्षत्र है। इससे प्रतीत हुआ कि यही इष्ट दंड ठीक है। स्मरण रहे कि इस रीति से इष्ट दंड साधन में १५ पछा के अभ्यन्तर का इष्टदंड होगा। इस कारण मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।४५ पछ। से लेकर ३० दंड तक वही उत्तर आवेगा; अतः उनके जन्म-पत्र में जो २९।५९ दिया हुआ है, वह ठीक है।

### द्वितीय प्रकार से लग्न के शुद्धाशुद्ध का अनुमान

बा. १०२ (१) इष्टदंड को २ से भाग दें। भागफल में, सूर्य्य जिस नक्षत्र में हो उसकी संस्था को जोड़ दें। योगफल में, २७ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी संस्था के नक्षत्र की राशि जन्म-लग्न होगा। यदि २७ से भाग न पड़े तो उसी संस्था वाला नक्षत्र जिस राशि का होगा, वही लग्न होता है। नक्षत्र की संस्था से अभिप्राय अश्विनी का १, भरणी का २ इत्यादि इत्यादि है (देखो चक्र २)।

मुंशी बमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है। इसको २ से भाग देने से भागफल १४।५९ है होता है। उनके जन्म समय का सूर्य्य पूर्व भाद्र में है जिसका अंक चक्र २ के अनुसार २५ है। २५ को १४।५९ है में जोड़ने से फल ३९।५९ है है। इसमें २७ से भाग देने पर १२।५९ है शोष रहा तो १३ वा नक्षत्र हस्ता है। चक्र २ के अनुसार हस्ता नक्षत्र कन्या राशि का है। इस कारण सिंह लग्न नहीं मान कर कन्या लग्न ही ग्राह्म है।

(२) (किसी-किसी कुंडली में रात्रि में जन्म होने के कारण सूर्य्यास्त के बाद का इच्टदंड देते हैं। इसलिये दिनमान जोड़ देने से सूर्य्योदय के बाद का इच्टदंड हो जायगा। इस नियम में और प्रथम नियम में भी सूर्य्योदय के बाद का ही इच्टदंड ग्राह्म है)। इच्ट-दंड को ६ से गुणा कर उसमें सौर तिथि जोड़ दें। योगफल में ३० से भाग दें। सूर्य्य-स्थित राशि को छोड़कर भागफल के बंक पर्यान्त गिन जायँ। जिस राशि में वह संख्या समाप्त होगी बही लग्न होगा। यदि ३० से भाग न पड़े तो उसकी लब्धि १ मानी जायगी बौर वैसे स्थान में सूर्य्यस्थितराशि से दूसरी राशि जन्म-लग्न होगा।

मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है। उसको ६ से गुणा करने पर १७९।५३ हुआ। उनका जन्म कुम्भ के संक्रान्ति के २५ अंश पर है। उसमें २५ जोड़ दिया तो २०४।५३ हुआ। इसको ३० से भाग देने पर ६ फल आया और शेष भी रहा है। इस-लिये सप्तम आवृत्ति हुई। सूर्य्य कुम्म में है; कुम्भ को छोड़ कर ७ गिनने से कन्या राशि आती है। अतः कन्या लग्न ठीक मालूम होता है।

(३) यदि दिन के प्रथमयामाई में जन्म हो तो जन्म कालीन रविगत नक्षत्र से सातवें नक्षत्र की जो राशि होगी, उसी राशि में लग्न होगा और यदि दिन के शेषाई में जन्म हो तो रविगत नक्षत्र से बारहवें नक्षत्र की जो राशि हो, उसी में लग्न होगा।

रात्रि के पूर्वार्द्ध में जन्म होने से १७ वें नक्षत्र की राशि में लग्न होगा और रात्रि के शेषार्द्ध में होने से २४ वें नक्षत्र की राशि में लग्न होगा। परन्तु ठीक उदय और अस्त काल में जन्म होने से यह नियम लागून होगा।

#### उदाहरण

मान लिया जाय कि किसी का जन्म दिवा के प्रथम यामाई में है और सूर्य कृतिका अर्थात् तीसरे नक्षत्र में है। तीसरे से सातवें नक्षत्र अर्थात् ९ वें नक्षत्र में लन्न होगा। चक्र २ (क) के देखने से मालूम होता है कि ९ वें नक्षत्र में कर्क राधि होती है। पुनः यदि रात्रि के पूर्वाई में जन्म हो और सूर्य्य तीसरे नक्षत्र में हो तो ३ से १७ वें नक्षत्र अर्थात् १९ वें नक्षत्र में लग्न होगा। १९ नक्षत्र में घन लग्न होता है। पुनः मान लें कि सूर्य्य भरणी नक्षत्र में है और रात्रि के शेषाई में जन्म है तो दूसरे नक्षत्र (भरणी) से २४ वें अर्थात् २५ नक्षत्र में लग्न होगा। चक्र २ (क) के देखने से मालूम होगा कि २५ नक्षत्र में कुम्भ और मीन राधि होती है। इस कारण लग्न कुम्भ में हो या मीन में। इस रीति से यदि मुंशी अमीर लाल का जन्म-लग्न स्थिर करना हो तो देखा जाता है कि उनका जन्म-समय सन्ध्या के बाद है। इस हेतु रात्रि के पूर्वाई में जन्म हुआ। सूर्य्य पूर्वभाद्र नक्षत्र का है। अतः २५ से १७ वों नक्षत्र अर्थात् १४ नक्षत्र में कन्या तथा तुला राधि होती है। सन्देह यह था कि जन्म लग्न सिंह है या कन्या। अतएव तुला लग्न त्याज्य हुआ और कन्या ही में लग्न होना स्थिर होता है। घ्यान देने की बात यह है कि १४ वें नक्षत्र अर्थात् चित्रा नक्षत्र में तुला और कन्या राधि दोनों होती हैं। उक्त कुंडली में सन्देह यह था कि जन्म सिंह का है या कन्या का। अतः तुला को त्याग कर कन्या को ग्रहण करना होगा।

(४) प्राचीन पुस्तकों में लग्न स्थिर करने की रीति यों भी है। जिस कुंडली का लग्न शुद्ध करना हो उसमें दो बातें देखनी होंगी। प्रथम यह कि चन्द्रमा किस राशि में है; बौर दूसरी यह कि मान्दि बौर गुलिक किस राशि में है। (मान्दि बौर गुलिक बनाने का नियम प्रथम प्रवाह में दिया जा चुका है)।

#### नियम

(क) चन्द्रमा से पंचम या नवम स्थान में लग्न होना सम्भव है। (स) मान्दि से भी पंचम या नवम स्थान में लग्न होना सम्भव है। (ग) मान्दि के नवांश (राज्ञि) से नवन बीर पंचम में भी छन्न हो सकता है। (घ) चन्द्रमा के नवांक से सप्तम स्थान से नवम, पंचम छन्न हो सकता है। (इ) मान्दि के नवांश से सप्तम स्थान जो हो उससे नवम, पंचम भी छन्न हो सकता है। (बहुत सी अन्य पुस्तकों में यों भी छिला है)। (च) चन्द्रमा जिस घर में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उस स्थान से नवम, पंचम छन्न होता है।(छ) चन्द्रमा के घर का स्वामी जिस स्थान में हो, उससे सप्तम स्थान में भी छन्न हो सकता है। (ज) उस सप्तम स्थान से नवम वा पंचम स्थान में भी जन्म छन्न होता है। (झ) यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान में चन्द्रमा हो वह छन्न हो तकता है। (अ) चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उससे फुट (अयुग्म) स्वान में भी छन्न होना सम्भव है। (ट) पराशर का मत है कि नृष्ठिक (देखो था. ७६) के स्थान से और उसके सप्तम स्थान से तिकोण में भी छन्न हो सकता है। (ठ) गुष्ठिक जिस नवमांश में हो, उससे त्रिकोण में भी छन्न होता है और (ड) नृष्ठिक नवांश से सप्तम स्थान के त्रिकोण में भी छन्न होता है और (ड) नृष्ठिक नवांश से सप्तम स्थान के त्रिकोण में भी छन्न होता है।

मुंशी अमीर लाल की कुंडली में चन्द्रमा कन्या राक्षि का और मान्दि कृष में है। इसका स्पष्ट १।७।४० और मीन नवांश का है। गुलिक वृष के ३० अंक्ष में और कन्या नवांश में है।



- (क) चन्द्रमा से नवम पंचम मकर और वृष होता है। यह पूर्ण त्याज्य है क्योंकि सन्देह सिंह और कन्या में है।
- (क्ष) मान्दि से पंचम कन्या है; वह लग्न हो सकता है। मान्दि से नवम मकर है को रूग्न नहीं हो सकता है।
- (ग) मान्दि का नवमांश मीन है; मीन से पंचम कर्क और नवम वृश्चिक है। बत: यह भी त्याज्य हैं।
- (ष) चन्द्रमा कुम्म के नवमांश में है। कुम्म से सप्तम सिंह और सिंह से ५ एवं ९ घन और मेष होते हैं। ये दोनों भी त्याज्य हैं।

- (ङ) मान्दि मीन के नवमां समें है। मीन से सप्तम कन्या और उससे नवम पंत्रम मकर् और वृष है। ये भी त्याज्य हैं।
- (च) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर में है। मकर से पंचम वृष त्याज्य है। परन्तु मकर से नवम कन्या है; यह लग्न हो सकता है।
- (छ) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकरराशि गत है। मकर से सप्तम कर्क बी त्याज्य है।
- (ज) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर गत है। उससे सप्तम कर्क और कर्क से पंचम वृश्चिक और नवस मीन भी त्याज्य है।
  - (झ) कन्या में चन्द्रमा रहने के कारण भी कन्या लग्न हो सकता है।
- (ब) चन्द्रस्थित राशि का स्वामी बुध मकरराधिगत है। मकर से अयुग्म मीन, वृष, कर्क, कन्या एवं वृष्टिक होता है। अतः कन्या लम्न हो सकता है।
- (ट) गुलिक से एवं उसके सप्तम से त्रिकोच वृष, कन्या एवं मकर और वृश्चिक मीन एवं कके होता है। इसलिये कन्या लग्न होना सम्भव है।
  - (ठ) गुलिक कन्या के नवांश में है। कन्या से त्रिकोण कन्या, वृष और मकर है।
- (ड) गुलिक नवांश से सप्तम मीन होता है और उससे त्रिकोण मीन, कर्फ और वृश्चिक होता है।

# मुंशी अमीर लाल की कुंडली का उपर्युक्त

#### नियमानुसार फल

| नियम  | सरन           | नियम  | सम्बन          |  |  |
|-------|---------------|-------|----------------|--|--|
|       | राज्ञि-संस्था |       | राशि-संदया     |  |  |
| (क)   | १०,२.         | (ज)   | ८,१२.          |  |  |
| (स)   | ६,१०.         | (朝) ~ | <b>Ę</b> .     |  |  |
| (ग)   | ٧,८.          | ( ञ ) | १२,२,४,६,८.    |  |  |
| (ঘ)   | ९,१.          | (5)   | २,६,१०,८,१२,४. |  |  |
| (ঙ্ক) | १०,२.         | (হ)   | २,६,१०.        |  |  |
| (₹)   | २,६.          | (₹)   | १२,४,८.        |  |  |
| (ছ)   | ٧.            |       |                |  |  |

कपर के फलों को चक्र में लिखने से यह मालूम होता है कि किसी प्रकार से सिंह लग्न नहीं हो सकता है। ६ प्रकार से कन्या लग्न होता है। अतएव कन्या लग्न ही सिद्ध हुआ।

(५) यदि यह मालूम हो कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, तो इससे मी लग्न की चुढि का अनुमान करना सम्भव है। इस बात के जानने के लिये कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, शास्त्रोक्त नियम लिखा जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह नियम दिन में जन्म होने से ही लागू होगा। रात्रि में जन्म होने से यह नियम लागू नहीं होगा। पुस्तकों में यह बात जानने के लिये अनेकानेक विधियाँ बतलायी गयी हैं परन्तु समस्त फल प्रायः प्रहों के बलाबल पर निर्भर करता है। पूर्ण रीति से बल जानने के लिये गणित का बड़ा उलझावा है। अतः इस पुस्तक में उन बातों को स्थान न दिया गया।

ज्योतिष-विज्ञान के जानने वालों ने यह निश्चय कर रखा है कि पुरुष का जन्म प्रायः रिववार के सूर्य्योदय से २ दंड पर, सोमवार को ६ दंड पर, मंगलवार को १० दंड पर, बुधवार को १४ दंड पर, बृहस्पतिवार को १८ दंड पर, झुकवार को २२ दंड पर और शनि-वार को २६ दंड पर होता है।

| बार | रवि | सोम | मंगल | बुभ | बृहस्पति | যুক | शनि |
|-----|-----|-----|------|-----|----------|-----|-----|
| दंड | २   | Ę   | १०   | १४  | १८       | २२  | २६  |

(उपर्युक्त नियम को स्मरण रखने के लिये यह समझना होगा कि रिव से प्रतिवार में उत्तरोत्तर ४ दंड की बृद्धि होती जाती है)। अब देखना यह होगा कि जन्मदिन में सूर्य्य कितने अंश पर है अर्थात् सौर्य्य मास की कौन तिथि है। पुनः यह देखना होगा कि जन्मस्थान के सूर्य्य-स्थित-राशि का राशिमान क्या है। पंचांग द्वारा यह भी देखना होगा कि सौर्य्य मास कितने दिनों का है। तदनन्तर त्रयराशिक से यह शीघ्र विचार कर लिया जा सकता है कि जिस राशि में सूर्य्य स्थित है, उस राशि का मान यदि अमुक दिन में सूर्य्य समाप्त करता है तो जन्मदिन की सौर तिथि तक उसका कितना दंडादि समाप्त कर चुका है। यह 'उदय-लग्न-भृक्ति' होगी और इस 'उदय-लग्न-भृक्ति' को राशिमान से घटा लेने से 'उदय-लग्न-शेष' होगा। जब यह पता चल गया कि 'उदय-लग्न-शेष' का राशिमान से इतो इसमें सूर्य्य की आगामी राशियों का राशिमान जोड़ते-

जोड़ते यह भी मालूम हो जायगा कि जिस दिन का ज्रूम है, उस दिन 'पुरुव' सम्न किस राशि का होगा और उस राशि को पुरुव रूक्न मानते हुए उसके बाद की राशि को स्त्री-राशि माननी होगी। इसी तरह पुरुव के बाद स्त्री और स्त्री के बाद पुरुव राशि गिनना होगा। गिनते गिनते यह बोध हो जायगा कि जन्म-रूग्न स्त्री-राशि है वा पुरुव-राशि। यदि जातक पुरुव है और गिनने से वह राशि भी पुरुव राशि ही होती है तो समझना चाहिये कि जन्मरूग्न ठीक है और यदि विपरीत हुआ तो उस राशि से आगे या पीछे बासे रूम्न से (सन्देहानुसार) रूग्न निश्चय करना होगा। इस नियम को स्पष्टतया समझने के हेतु नीचे एक उदाहरण दिया जाता है।

उदाहरणः—िकसी कन्या का जन्म सम्वत् १९७० वैसास शुक्ल पूर्णिमा तदुपरि परिवा मंगलवार को हुआ था। सूर्य्यस्फुट १।६।२० है। इस कन्या के जन्मलम्न में सन्देह यह है कि तुला है या वृश्चिक।

मुंशी अमीर लाल की कुंडली उदाहरणार्थ न ली गयी क्योंकि उनका जन्म सूर्य्यास्त के बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि केवल दिन के समय में जन्म होने से यह नियम लागू है।

(६) राहु, रवि और लग्न जिस जिस राशि में रहे, उन तीनों राशि-संस्थाओं को जोड़

कर उसे ७ से भाग दे बीर यदि श्रेष संस्था सम हो (Even number) तो स्त्री का जन्म सम्भव है और अवस्थिष्ट संस्था फुट हो (Odd number) तो पुरुष का जन्म होना सम्भव है। ऊपर जो राशि-संस्था लिखी गयी है, उसका अभिप्राय है मेव राश्चिका १, वृष का २, मियुन का ३, कर्क का ४ इत्यादि।

मुंशी अमीर लाल की कुंडली में रा. का ८ और र. ११ और लग्न ६, इन तीनों का योग २५ होता है। इसको ७ से भाग देने पर शेष ४ बचा जो सम अंक है। इस कारण इस रीति से कन्या लग्न नहीं होगा।

टिप्पणी:-लेखक का अनुभव है कि सर्वदा यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि प्रहों की स्थिति के कारण स्त्री लग्न में कभी-कभी पुरुष का और पुरुष लग्न में कभी-कभी स्त्री का जन्म होता है। इस कारण इस नियम का भी प्रयोग सन्देह होने पर ही करना चाहिये।

### सूतिका-गृह-द्वार से लग्न शुद्धि का विचार

**पा-१०३ यदि जातक का जन्म कई वर्ष पूर्व हो चुकाहो तो ऐसी अवस्था में यह ठीक-**ठीक मालूम होना कि जन्मगृह का द्वार किस दिशा की ओर था, कठिन हो जाता है। परन्तु जब कोई ऐसी कुंडली देखनी हो जिसके प्रसव-गृह का विवरण मालूम हो तो निम्नलिखित रीति द्वारा भी लग्न की शुद्धि का अनुमान किया जा सकता है।

यदि लग्न अयवा लग्न नवांश कर्कट, मेथ, वृश्चिक, तुला वा कुम्भ का हो तो प्रसवगृह का द्वार पूर्व मुख का होगा। सिंह वा मकर राशि के होने से दक्षिण, वृष से पश्चिम
एवं कन्या, धन, मीन वा मिथुन राशि में लग्न होने से प्रसव-गृह का द्वार उत्तर दिशा की
ओर होगा। यदि एक ही दिशा लग्न और लग्ननवांश से आती हो तो ठीक वही मुख
प्रसव-गृह का होगा। पर यदि दोनों में भिन्नता हो तो लग्न और नवांश में जो बली
होगा, उसी के अनुसार सूतिका गृह-द्वार होगा। किसी-किसी का मत है कि यदि लग्न
प्रथम द्रेष्काण में है तो नवम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि की जो दिशा
हो वही प्रसव-गृह के द्वार की दिशा होगी। यदि द्वितीय द्रेष्काण में जन्म हो तो लग्न से
द्वादश राशि का स्वामी जिस राशि में रहे, उसी राशि की दिशा में जातक के जन्मगृह का
द्वार होगा। इसी प्रकार तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से लग्न से पंचम स्थान का स्वामी
जिस राशि में रहेगा, उसी राशि की दिशा में सूतिकावृह का द्वार होगा। बृहज्जातक में इस बात के जानने की विधि यों लिखी है कि केन्द्रगत ग्रह की दिशानुसार
सुतिकावृह होगा और केन्द्र में यदि कई ग्रह हों तो उनमें से बिल्ड अरह के दिशानुसार

प्रसवपृह का अनुमान करना होगा। और यदि केन्द्र में कोई भी ग्रह न हो तो लग्न (वाबली केन्द्र) की दिशानुसार सूतिका-गृह-द्वार होगा।

प्रिय पाठकगण, लेखक की क्षुद्रबृद्धि के अनुसार ये सब अनुमान सर्वदा ठीक नहीं पाये जाते। प्राचीन ग्रंथकारों का क्या भाव था, क्या अनुभव था, लेखक की बृद्धि से परे है। आशा है कि विद्वान लोग अनुभव से इन नियमों के लागू होने पर विचार करेंगे।

# फल द्वारा लग्न-शुद्धि का अनुमान

# ( जातक के गठन। दि के विषय में )

षा-१०४ (१) भारतवर्ष में प्राचीन समय से यह विश्वास है कि मनुष्य का शरीर पाँव महातत्त्वों से बना है और रूपान्तर में आजकल के वैज्ञानिक भी इस से सहमत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन्हीं पंचमहातत्त्वों से शरीर की रचना हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है— "क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अवम शरीरा"। पृथ्वी तत्त्व से अस्थि आदि की बनावट कही जाती है। जलतत्त्व का अंश डाक्टरी या वैद्यक पुस्तकों के अनुसार शरीर में विशेष होता है। इसी कारण वृड़ शरीर वाले मनुष्यों की अस्थियाँ मजबूत होती हैं और असाधारण मोटे लोगों के शरीर में जल का अंश बहुत विशेष होता है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए यदि ज्योतिषशास्त्र के रहस्य की ओर ध्यान दिया जाय तो कुंडली मात्र के देखने से एवं केवल थोड़े से अभ्यास के बाद जातक के शरीर के गठन इत्यादि का पूर्ण वोघ हो सकता है।

(२) बुध ग्रह को पृथ्वीतत्त्व माना जाता है और शुक्र एवं चन्द्रमा को जलतत्त्व सूर्य्य और मंगल को अग्नितत्त्व, शिन को वायुतत्त्व और वृहस्पित को आकाश या तेजतत्त्व। चन्द्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पित को जलग्रह की संज्ञा है। सूर्य, मंगल, और शिन को शुक्क या रूखा ग्रह कहते हैं। यदि इन दोनों संज्ञाओं को एकत्रित किया जाय तो यों होगा:—

| सूर्य    | शुष्कग्रह | अग्नितत्त्व           |
|----------|-----------|-----------------------|
| चन्द्र   | जलग्रह    | जलतत्त्व              |
| मंगल     | शुष्कग्रह | अग्नितत्त्व           |
| बुध      | जलग्रह    | पृथ्वीतत्त्व          |
| बृहस्पति | जलग्रह    | आकाश या तेजतत्त्व     |
| ঘুক      | जलग्रह    | जलतत्त्व "            |
| হানি     | शुष्कग्रह | वायुत <del>स</del> ्व |

कपर लिखी हुई संज्ञाओं के अनुसार जातक के शरीर के गठनादि का अनुमान पूर्ण-रूप से किया जा सकता है।

(३) परन्तु केवल ग्रहों पर ही नहीं, राशियों पर भी ध्यान देना उचित है। वृष, कन्या और मकर को पृथ्वीराशि कहते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन को जलराशि, मेष, सिंह और धन को अग्निराशि एवं मिथुन, तुला और कुम्भ को वायुराशि कहते हैं। पुनः राशियों का दूसरा विभाग इस प्रकार भी है। कर्क, मकर और मीन को पूर्ण जलराशि कहते हैं। वृष, धन और कुम्भ को अर्द्धजलराशि, मेष, तुला और वृश्चिक को पादजलराशि एवं मिथुन, सिंह और कन्या को निर्जलराशि कहते हैं। यदि इन संज्ञाओं को एकत्रित किया जाय सो इस प्रकार होगा:—

| मेष     | अग्नि  | पादजल    | (\$)               |
|---------|--------|----------|--------------------|
| वृष     | पृथ्वी | अर्द्धजल | ( <mark>१</mark> ) |
| मिथुन   | वायु   | निर्जल   | (•)                |
| कर्क    | जल     | पूर्णजल  | (१)                |
| सिंह    | अग्नि  | निर्जल   | ( • )              |
| कन्या   | पृथ्वी | निर्जल   | (•)                |
| तुला    | वायु   | पादजल    | (\$)               |
| वृश्चिक | जल     | पादजल    | $(\frac{A}{J})$    |
| घन      | अग्नि  | अर्द्धजल | ( <u>৭</u> )       |
| मकर     | पृथ्वी | पूर्णजल  | (१)                |
| कुम्म   | बायु   | अर्द्धजल | (1)                |
| मीन     | जल     | पूर्णजल  | (१)                |

ऊपर लिखा जा चुका है कि कर्क, वृश्चिक और मीन जलराशि हैं। परन्तु पूर्णजल और अर्द्धजल इत्यादि विभेद से तथा उपर्युक्त चक्र देखने से यह सिद्ध होता है कि कर्क और मीन जलराशियों में बली जलराशि हैं। वृश्चिक के बल में किञ्चित न्यूनता है। कारण यह है कि वह पूर्णजल राशि नहीं होकर पादजलराशि है। इसी प्रकार पृथ्वीराशि मकर, वृष और कन्या तीनों ही हैं परन्तु मकर पृथ्वीराशि मी है और पूर्णजलराशि भी। इसकारण मकरकोशरीरमें स्यूलता और दृढ़ता दोनों प्रदान करने की शक्ति है एवं वृष को मकर से, अर्द्धजलराशि होने के कारण स्यूलता में कमी है। कन्या केवल पृथ्वीराशि है और जल सून्य है। अतः यह राशि दृढ़ता तो अवश्य प्रदान करती है पर स्यूलता कुछ नहीं। पुनः अग्नि राशियों में घन अर्द्धजल, मेष एकपादजल, और सिंह निर्जल

होने के कारण शरीर में स्यूलता प्रदान करने की शक्ति में घन से मेघ और मेघ से सिंह कम है। वायुराशियों में कुम्ब अर्ढ्डजल, तुला पादजल और मिथुन निर्जल होने के कारण स्यूलता प्रदान करने में एक दूसरे से निर्वल है।

ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं से शरीर के गठनादि विषय में पूर्ण सहायता मिलेगी। नाम से ही जान पड़ता है कि जलगशि और जलग्रह के आधिपत्य से मनुष्य के शरीर में जल भाग की अधिकता अर्थात् मोटेपन की सम्भावना होगी। वायुराशि, अग्निराशि और शुष्कग्रह के आधिपत्य में मनुष्य के शरीर में कृशता तथा दुर्बलता की उत्पत्ति होती है और पृथ्वीराशि और पृथ्वीग्रह के आधिपत्य में मनुष्य बृढ़काय होता है।

- (४) कतिपय नियम:—(क) यदि लग्न जलराह्य हो और उसमें जलग्रह की स्थिति भी हो तो जातक का शरीर अवश्य मोटा होता है।
  - (ख) लग्न और लग्नाधिपति जलराशिगत होने से शरीर खूब स्थूल होता है।
- (ग) यदि लग्न अग्निराशि हो और अग्नि ग्रह उसमें स्थित भी हो तो मनुष्य बली अवश्य होगा परन्तु शरीर की पुष्टि तथा मोटाई नहीं होगी।
- (घ) इसी प्रकार यदि अग्नि वा वायु राशि में लग्न हो और लग्नपित पृथ्वीराशि गत हो तो उसकी हिंड्डपाँ साधारणतः दृढ़ और पुष्ट होती हैं।
- (ছ) अग्नि वा वायु राशि में लग्न होने से भी मोटी हड्डी नहीं होती है पर शरीर ठोस होता है।
- (च) यदि अग्नि दा वायु राशि लग्न होकर लग्नाघिपति जलराशि गत हो तो शरीर स्थूल तथा मोटा होता है।
- (छ) लग्न यदि वायु राशि का हो और उसमें वायुग्रह भी स्थित हो अर्थात् शनि लग्न में हो तो जातक शरीर से दुबला परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है।
- (ज) यदि लग्न पृथ्वीराशि हो और पृथ्वी ग्रह की उसमें स्थिति हो तो मनुष्य प्रायः नाटा परन्तु दृढ़कायी होता है।
- (झ) यदि पृथ्वीराशि लग्न हो और लग्नाधिपति पृथ्वीराशिगत हो तो उसकी हड्डी असाधारण रूप से दृढ़ और स्यूल होती है।
- (अ) पृथ्वीराशि लग्न हो और उसका अधिपति जलराशिगत हो तो हड्डी दृढ़ और शरीर की स्थ्लता मध्य अवस्था की होती है।
- (ट) पृथ्वीराशि लग्न हो और लग्नाधिपति अग्नि वा वायु राशि गत हो तो उस मनुष्य को अग्तिरिक वल होगा और अस्थि दृढ़ होगी पर शरीर स्थूल न होगा ।

(५) स्मरण रखने की बात यह है कि लग्न और लग्नगत-प्रह्यदि भिन्न प्रकृति के हों तो फल में भी मिन्नता अनुमान करना होगा । इस हेतु ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के लिये अनुमान शक्ति बहुत ही आवश्यक है । अतः सुगमता पूर्व्यक अनुमान करने से लिये निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना अच्छा होगा ।

#### नियम

१-पहिली बात यह देखनी है कि लग्नराशि कैसी है।
२-लग्न में यदि ग्रह है तो वह कैसा है।
३-लग्नेश कैसा ग्रह है और किस राशि में है।
४-लग्नेश के साथ कैसे ग्रह हैं।
५-लग्न पर किसकी दृष्टि है।
६-लग्नेश अष्टम वा द्वादशगत तो नहीं है।
७-वृहस्पति लग्न में है अथवा लग्न को देखता है और कैसी राशि में बृहस्पति

की स्थिति है।

साधारण में खब प्रचलित है।

इन सात नियमों पर ध्यान-पूर्वक विचार करने से यह पता चल जा सकता है कि जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु तत्त्वों में किसकी विश्लेषता है और अन्त में अन्तिम निर्णय के लिये, इसी धारा के चतुर्थ भाग पर, यदि उनमें से कोई नियम लायू हो तो, ध्यान देना होगा। इसी के अनुसार शरीर के गठनादि काठोक-ठीक अनुमान किया जा सकता है। लग्न निश्चय करने की यह एक बड़ी ही उपयोगी एवं प्रधान परीक्षा है। पर इस विधि में एक दोष यह है कि इससे एकदम बाल्यावस्था के गठनादि का शुद्ध-शुद्ध अनुमान नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरणार्थ भारतवर्ष के कई प्रसिद्ध मनुष्यों की कुंडलियाँ विचारार्थ दी गयी हैं। वे कुंडलियाँ प्रायः उन्हीं लोगों की है जिसका फोटो इत्यादि जन-

#### उदाहरण

#### लोकमान्य तिलक

स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक की कुंडली (कुंडली संस्था २६) देखने से उन्मूंक्त नियमानुसार फल यों होता है। प्रथम नियमानुसार कर्क लग्न जल राशि एवं पूर्णजलराशि है। दूसरे नियमानुसार लग्न में दो ग्रह बैठे हैं। एक सुर्य्य जो सुष्क बह है और जिसका तत्त्व अग्नि है। दूसरा शुक्त जो जलग्रह है और जिसका तत्त्व भी जल है। परन्तु शुक्र शत्रु गृह में है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश चन्द्रमा जलग्रह एवं जलतत्त्व का है और मीन राशि में जो पूर्णजलरािस है बैठा है। चौथे नियमानुसार लग्नेश चं. के साथ बृहस्पति जलग्रह एवं तेज तत्त्व का है। पञ्चम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति जलग्रह है। छठे नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति पूर्णजलरािश गत नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान देने से शरीर में जलतत्व की अधिकता विशेष रूप से प्रतीत होती है और इसी धारा का ४ (क) योग भी लागू होता है। अतएव कहना होगा कि ये शरीर से मोटे थे और बहुत ही मोटे होते परन्तु सूर्य्य का लग्न में रहने के कारण अक्षाधारण मोटाई न होकर साधारण मोटाई का बोध होता है। यथार्थतः आप थे भी ऐसे ही।

## देशबन्धु सी. आर. दास

स्वर्गीय देशवन्यु चितर क्जन दास (सी. बार. दास) की कुंडली (कुं. ४०) देशने से प्रथम नियमानुसार लग्न तुलारािश, वायु तस्व एवं पाद-अल-रािश है। द्वितीय नियमानुसार तिलक जी के ऐसा सूर्य्य और शुक्र लग्न में है परन्तु उसके साथ बुध भी है। सूर्य शुष्क एवं अग्नितत्व और शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व तथा स्वगृही होने के कारण अत्यन्त बली है। (तिलक जी की कुंडली में शुक्र शत्रृगृही था)। बुध जलग्रह एवं पृथ्वी त व है। तृतीय नियमानुसार लग्नेश शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व, बायु रािश एवं पादजलरािश में (स्वगृही) है। चतुर्थ नियमानुसार लग्नेश (शुक्र) के साथ सूर्य जो शुष्क ग्रह और पृथ्वी तत्व है तथा बुध जो जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व है, बैठा है। पंचम नियमानुसार लग्नेश दूरियों तत्व है तथा बुध जो जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व है, बैठा है। पंचम नियमानुसार लग्ने पर बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि है। षष्ठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार लग्ने पर बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि है। षष्ठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार लग्ने पर बृहस्पित की दृष्टि है परन्तु बृहस्पित वायु एवं निर्जल रािश में बैठा है। इस धारा के नियम ४ (इ) के अनुसार शरीर का ठोस होना प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवरण से जल की अधिकता होती है जिससे अनुमान होता है कि इनका गठन ठोस एवं स्थूल बहुत ही होता परन्तु लग्न में सूर्य के रहने के कारण असाधारण स्थूलता प्रदान करने में बाधा पड़ी। देशबन्धु जी वे भी ऐसे ही।

# महात्मा गान्धी

महात्मा मोहन दास करमचन्द गाँघी जी की कुंडली (कुं. ३९) में प्रथम नियमानुसार लग्न कन्या राशि, पृथ्वी तत्व एवं निर्जल है। दूसरे नियमानुसार लग्न में सूर्य्य शुष्क

एवं अपन तस्व है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश बुध जलप्रह और पृथ्वी तस्व है और वायुराक्षि एवं पादजल राशि गत है। चतुर्थ नियमानुसार लग्नेश के साथ शुक्र है जो जलप्रह एवं जलतस्य है। परन्तु उसके साथ मंगल शुष्क एवं अग्नितस्य भी है। पंचम नियमानुसार लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। षष्ठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार बृहस्पति न तो लग्न में है और न लग्न को देखता ही है। उपर्युक्त विवरण का तारतम्थ इस प्रकार होता है। तीन प्रकार से निर्जल और तीन प्रकार से जल, दो प्रकार से अग्नितस्व और दो प्रकार से पृथ्वीतस्व अर्थात् जल और निर्जल की समता और उस पर अग्नि तत्व की विशेषता का फल शरीर में मोटाई लेश-मात्र भी न होगा। परन्तु पृथ्वी तत्त्व दो है जिससे काया की कुछ दृढ़ता का अनुमान होता है। पुनः इस घारा का ४ (ट) के अनुसार लग्न पृथ्वीतत्त्व है और लग्नाधिपति बुघ वायु राशि गत है। इस कारण आन्तरिक बल होना प्रतीत होता है। अस्थियों की दृढ़ता का भी अनुमान होता है परन्तु देह की स्थूलता का नहीं। स्थूलता का अभाव सब तरह से मालूम होता है। अतः महात्माजी शरीर से दुबले परन्तु दृढ़ हड्डी वाले हैं। इनके आन्तरिक वल का यहाँ परिचय देना सूर्य्य की दीपक दिखाना होगा । इनका जन्म सुदामा-पुरी में है और रूप में भी श्री कृष्ण-त्रेमी सुदामा जी के जैसे हैं। आगामी घारा १०५ में कतिपय पुस्तकों से उद्घृत नियमों को भी देखने से सहायता मिलेगी।

### प्राचीन पुस्तक द्वारा प्राप्त योग

बा-१०५ सर्वार्थचिन्तामणि आदि ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथों में लिखा है:-

- (१) यदि शुष्क ग्रह (सू.श.मं.) लग्न में हो तो शरीर कृश तथा दुर्बल होगा।
- (२) यदि लग्न निर्जल राशि में हो तो शरीर कृश होगा।
- (३) यदि लग्नेश शुष्क ग्रह के साथ हो अथवा निर्जल राशि में हो तो जातक का शरीर दुबला होगा।
- (४) यदि लग्नेश अष्टम वा द्वादश भाव गत हो तो शरीर दुबला-पतला होगा ।
- (५) यदि लग्नेश का नवांशेश शुष्क ग्रह के साथ रहे तो शरीर दुबला होगा।
- (६) यदि लग्न निर्जलराशि में रहे और उसमें पाप ग्रह बैठा हो तो शरीर दुबला होगा।
- (७) यदि लग्न जलराशि हों और उसमें शुभ ग्रह स्थित हो तो शरीर स्यूल होगा।

- (८) यदि लग्नेश जलग्रह हो (और बली हो) और शुभग्रह के साथ हो तो शरीर पुष्ट होता है।
- (९) यदि लग्नेश जलराशि में हो और शुभग्रह अथवा जलग्रह के साथ हो तथा उस पर जलग्रह की दृष्टि हो तो शरीर पुष्ट होता है।
- (१०) लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो और उस नवांश का स्वामी यदि जलराशि में हो तथा लग्न शुभराशि में हो तो शरीर स्थूल होता है।
- (११) लग्न में बृहस्पित हो, अथवा लग्न पर जलराशिगत बृहस्पित की दृष्टि हो, अथवा लग्न जलराशि हो, अथवा लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि अथवा संयोग हो तो शरीर असाधारण रूप से स्थूल होता है।
- (१२) लग्नाधिपति शुक्तप्रह होने से ,शुक्तप्रह के साथ रहने से, शुक्तप्रह के क्षेत्र में स्थित होने से अथवा शुक्त राशि तथा वायु और अग्नि राशि में स्थित होने से, अथवा लग्नाधिपति का अष्टम या द्वादश भाव में पड़ने से जातक शुक्तदेह तथा दुर्बल होता है।
- (१३) यदि लग्न शुष्क राशि हो और उसमें पाप ग्रह हो (स्मरण रहे कि सू.मं. और श. पाप एवं शुष्क ग्रह हैं) तो जातक का शरीर दुवला होगा।
- (१४) लग्नाधिपति जलराशिगत हो अथवा जलग्रह से युक्त हो तो शरीर स्यूल होता है।
- (१५) इसी प्रकार यदि लग्नाधिपति जलग्रह बलवान हो और अन्य जलग्रह के साथ हो तो जातक स्थूल शरीर वाला होता है।
- (१६) लग्न में बृहस्पित के रहने से ,जो जल ग्रह है और आकाश या तेज तत्वों का स्वामी है, अथवा लग्न पर बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि होने से और यदि लग्न जलराशि भी हो तो शरीर असाधारण (अत्यन्त) मोटा होगा।

उदाहरणार्थ स्व० राय बहादुर वाल्मीिक प्र० सिंह जी की कुंडली (कुं. ७१) पर पाठकों का घ्यान आर्कावत किया जाता है। उनकी कुंडली में था. १०४(५) के नियम (१) के अनुसार जन्मलग्न कन्या पृथ्वीतत्व और निर्जलराशि है। (२) लग्नस्य बुध जलग्रह एवं गृथ्वीतत्व है। (३)लग्नेश बुध जलग्रह एवं गृथ्वी तत्व, कन्या में बैठा है जो पृथ्वी तत्व और निर्जलराशि है। (४) और (५) लागू नहीं है। (६) लग्नेश दुःस्थान गत नहीं है। (७) लागू नहीं है। (४) लागू नहीं है। (६) लग्नुसार शरीर की हिंदियों की अधिक दृढ़ता एवं स्थूलता होती है और (ज) के बनुसार दृढ़कायी (परन्तु किन्चित नाटा) होना प्रतीत होता है। स्मरण रहे कि बुध प्रमोच्च है और धा. १०५

नियम (१०) के अनुसार लग्नेश बुध, शुक्र के नवांश में है और शुक्र कर्क जलराशिगत है और लग्न शुम राशि है। इससे शरीर की स्थूलता होती है। पुनः (११) के पराद्धं के अनुसार लग्न में शुभग्रह बुध जो जलग्रह तथो पृथ्वी तत्व है, परमोच्च है। उसके रहने से असाधारण स्यूलता होती है। (५) के अनुसार लग्नेश का नवांशेश शुक्र, मंगल के साम है परन्तु मंगल के बिम्ब से बाहर है। इस कारण नियम (१०) पूर्णतया लागू है। अब देखना है कि केवल लग्न ही निर्जल राशि है और अन्य सभी प्रकार से स्थूलता बल्कि असाधारण स्यूलता एवं अस्थियों की मोटाई सिद्ध होती है। इस कारण उक्त रायबहादुर एक विशाल मूर्ति एवं देखने में असाधारण मोटे पुरुष थे। (देखो इनका चित्र परिशिष्ट में)।

### नवमांशावि द्वारा मनुष्य की आकृति

### (गठन)

चा-१०६ (१) ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि लग्न के नवमांशाधिपति से, अथवा जो ग्रह सबसे बलवान् हो, उससे जातक के शरीर की आकृति, गठन इत्यादि बातों का निर्णय किया जाता है।

रिष यदि लग्न का नवांशपित हो अर्थात् रिव के नवमांश में जन्म होने से अथवा रिव के बलवान होने से जातक मोटा-सोटा और चिपटा गठन का होगा।

चन्द्रमा के नवमांस में जन्म होने वा चन्द्रमा के बली रहने से जातक उन्नत-देह, सुन्दर नेत्र, कुल्ण-वर्ण और कुछ कुछ पुँचरीला बाल वाला होता है।

र्मगल के नवाश में जन्म होने से किञ्चित नाटा, नेत्र पिंगल-वर्ण और दृढ़ शरीर अर्थात मजबूत गठन का होता है।

मुच के नवांश में जन्म होने से कद मझोला परन्तु देखने में लमछड़, आंख का कोना लाल और शरीर की नसे निकली हुई प्रतीत होती है।

बृहस्पति के नवांचा में जन्म होने से आँख किञ्चित पिंगल-वर्ण, आवाज खूब गम्भीर, वक्षस्यल तथा छाती खूब चौड़ी और ऊँची परन्तु देखने मे खूब ऊँचा नहीं होता है अर्थात् मंझोला कद होता है।

शुक्त के नवांश में जन्म होने से भुजा लम्बी, मुख और गंड-देश स्यूल, विश्वास-प्रिय, चंचल भीर सुन्दर नेत्र और पार्श्ववर्ती स्थान अर्थात् कंघा के नीचे का प्राण और पंजरा इत्यादि स्यूल होता है। श्रांति के नवांश्व में जन्म होने से आँख का निम्न भाग घँसा हुआ, शरीर दुवला, आकृति में लम्बा और नस तथा नख स्थूल होते हैं। कमर से नीचे का भाग प्रायः कुछ होता है।

लग्न में यदि कोई ग्रह हो अथवा किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उपर्युक्त फलों में कुछ भेद पड़ जाता है। अर्थात् नवांशपित के अनुसार लग्न रहने पर भी लग्न में जो ग्रह बैठा हो, अथवा लग्न को जो देखता हो, उस ग्रह के प्रभाव का भी कुछ आभास पड़ जाता है।

इसी प्रकार कुंडली के किसी ग्रह का उच्च तथा बलवान होने के कारण उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ जाता है। परन्तु यदि कोई बली ग्रह लग्न में पड़ता हो, अथवा लग्न पर उसकी पूर्ण दृष्टि हो तो उस ग्रह का लक्षण विशेष रूप से जातक के गठनादि में प्रतीत होता है।

# (रंग)

(२) मनुष्य के शरीर का रंग **चन्द्रमा** के नवांश के अनुसार होता है। लग्ननवांश के अनुसार शरीर की आकृति आदि होती है और चन्द्रमा जिस नवांश में होता है, उसके अधिपति के अनुसार जातक का रंग होता है। यह भी माना गया है कि जो ग्रह ठीक लग्नस्फुट के समीपवर्ती होता है, उसके अनुसार भी रंग में भेदाभेद होता है।

चन्द्रमा यदि सूर्य्य के नवांश में हो तो जातक का रंग श्यामवर्ण होगा पर चं. यदि चन्द्रमा के नवांश में हो तो गौरवर्ण होगा । चन्द्रमा यदि मंगल के नवांश में हो तो जातक रक्त-गौर-वर्ण जिसे लाली गोराई कहते हैं, होगा। चन्द्रमा यदि युध के नवांश में हो तो श्यामवर्ण होगा । चन्द्रमा यदि यृहस्पति के नवांश में हो तो जातक तप्तकाञ्चन वर्ण होगा। चन्द्रमा यदि शुक्र के नवांश में हो तो जातक का रंग श्यामवर्ण परन्तु चिताकर्षक होगा। चन्द्रमा यदि शिक के नवांश में हो तो जातक का रंग काला होगा।

रिव लग्न में हो तो जातक ताम्न वर्ण होगा। चन्द्रमा लग्न में रहने से गौरवर्ण होगा। मंगल लग्न में हो तो रक्त-गौर-वर्ण होगा। बुद लग्न म हो तो साफ व्यामवर्ण होगा अर्थात् काला नहीं होगा। बृहस्पति लग्न में हो तो जातक का रंग काञ्चनवर्ण और अत्यन्त चित्ताकर्षक होगा। शुक्क लग्न में हो तो रंग गोरा न होगा पर चित्त को आकर्षित करने वाला होगा। सिन लग्न में हो तो काला वर्ण होगा।

#### उदाहरण

महात्मा गांधीजी की कुंडली (३९) में चन्द्रमा बृहस्पति के नवमांश में है और रिव लग्न में है। अतः इनका रंग ताम्म वर्ण और तप्त-काञ्चन-वर्ण का मिश्रित वर्ण होना चाहिये। पुनः तिलक जी की कुंडली (२६) में चन्द्रमा मंगल के नवांश में है और लग्न में रिव एवं शुक्र बैठा है। इस कारण लाली गोराई, ताम्मवर्ण मिश्रित एवं चित्ताकर्षक रूप था।

# शरीर के अंगों का हस्य वीर्घ होना

(३) ईश्वरीय लीला अद्भुत और विचित्र है। सच कहा गया है,—("वह है तो अकेला पर क्या क्या खेल खेला है"। इस संसार में मनुष्यों के शरीर के अंगों में बहुत विभिन्नता प्रतीत होती है। कभी कभी मनुष्य का शिर अत्यन्त ही छोटा और कभी कभी किसी का असाधारण रूप से बड़ा होता है। किसी किसी का सब अंग पुष्ट रहा पर कोई एक अंग अत्यन्त ही छोटा या बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अंगों की विभिन्नता समय समय पर विशेष रूप से दीख पड़ती है। इन सब बातों के अनुमान करने के लिये प्राचीन महर्षियों ने विधि बतलाई है। उन पर ध्यान देने से यह बात समझ में आ जायगी कि इस विभिन्नता का कारण क्या है।

प्रथम प्रवाह के चक्र ११ में दिखलाया गया है कि काल पुरुष का मस्तक अर्थात् शिर मेप, मुख वृष और छाती मिथुना राशि है, इत्यादि । उसी प्रकार ज्योतिष-शास्त्र में लिखा है कि लग्न-स्थान-गत-राशि जातक का शिर, द्वितीय स्थान-गतराशि मुख और गला, तृतीय वसस्थल, फेफड़ा इत्यादि, चतुर्थ हृदय और छाती, पंचम कोखा और पीठ, षष्ठ करिहाँव (कमर) तथा अंतड़ी इत्यादि, सप्तम वस्ती अर्थात् नामी और लिंग के बीच का स्थान, अष्टम लिंग गुद्धादि, नवम उरु, जंबा, दशम ठेहुना, एका-दश पै.र की फिल्लियाँ (ठीडुना से नीचे फिल्ली तक) और द्वादश स्थानगतराशि पैरों की सुप्तियाँ इत्यादि होती हैं। तात्पर्य यह है कि यदि मस्तक के विषय में विचार करना हो तो लग्नराशि से विचार करना हो विदीय स्थान-गत राशि से विचार करना होगा औ

ऊपर लिखे हुए नियमों से यह पता चल जायगा कि जातक के किस अंग का स्वामी कौन राशि होगी। इतना जानने के बाद दूसरी बात जानने की यह होगी कि कीन राशि दीर्घ, सम और ह्रस्व है। जो अंग दीर्घ-राशि में पड़ता है, वह साधारण रूप से कुछ विश्लेष दीर्घ होगा और जो अंग सम-राशि में पड़ता है, वह साधारण प्रकार का अंग होगा और जो अंग ह्रस्व-राशि में पड़ता है, वह साधारण अंग-प्रमाण से छोटा होगा ।

आचार्य्य 'बराह मिहिर', 'सत्य' एवं जातक-पारिजात के लेखक ने राशियों की दीर्घता आदि जानने के हेतु प्रत्येक का मान यों बतलाया है।

| मुद | त्र्                 | मिथुन | यः <del>क</del> ् | रिमह | क्रन्या | तुला | वृष्टियक | धन | मकर   | कुरभ | मीन |
|-----|----------------------|-------|-------------------|------|---------|------|----------|----|-------|------|-----|
| २०  | २४                   | २८    | ३२                | ३६   | ४०      | ४०   | २६       | ३२ | २८    | २४   | २०  |
|     | दोघ <u>सम</u> ह्रस्व |       |                   |      |         |      |          |    | स्व 🖊 |      |     |

उन्होंने यह भी बतलाया है कि कौन कौन राशि ह्रस्व, दीर्घ और सम है। सारा-वली का मत है कि मेष, वृष, कुम्भ और मीन ह्रस्व राशि हैं। मिथुन, कर्क, धन और मकर सम तथा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक दीर्घ राशि हैं। यह मत बराहमिहिर आचार्य्य के ऊपर लिखे हुए चक से भी पुष्ट होता है। सभी का जोड़ ३६० (अंश) होता है। ग्रहों में र.बु.शु. सम, मं. ह्रस्व और चं. श. दीर्घ कहे गये हैं।

अब देखने की बात यह है कि किस अंग का स्वामी कौन राशि होती है और वह राशि दीर्घ, ह्रस्व व सम है। फिर दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस अंग का तथा राशि का स्वामी दीर्घ, सम वा ह्रस्व, इन तीनों में से किस राशि में पड़ा है। तो तीसरी बात विचारने की यह होगी कि यदि उस अंग में अर्थात् राशि में कोई ग्रह है, तो वह ह्रस्व, दीर्घ वा सम, इन तीनों में से किस राशि का स्वामी है। और चौची बात यह कि यदि उस राशि में कोई ग्रह है तो वह कैसा है।

जो अंग-विभाग सम-देह-राशि में पड़ेगा अचवा जिस अंग में सम-देह-राशि का अधिपति पड़ेगा, अचवा जिस अंग-राशि का अधिपति समदेह राशि में पड़ेगा, बहु अंग सामान्य रूप का होगा। इसी प्रकार जो अंग विभाग दीर्घ राशि में पड़ेगा, अचवा दीर्घ राशि का अधिपति जिस अंग-निर्दिष्ट राशि में पड़ेगा, अचवा जिस अंग निर्दिष्ट-राशि का अधिपति दीर्घ राशि में पड़ेगा, वह अंग दीर्घ तथा स्थूल होगा। पुनः जो अंग-विभाग हस्य राशि में पड़ेगा अचवा जिस अंग-निर्दिष्ट राशि में हस्य राशि का अधिपति पड़ेगा, अचवा जिस अंग-निर्दिष्ट राशि में हस्य राशि का अधिपति पड़ेगा, अचवा जिस अंग-निर्दिष्ट राशि में हस्य राशि का अधिपति एड़ेगा, वह अंग हस्य होगा अचित् और सब अंगों के साधारण प्रमाण से छोटा होगा।

यदि दो या दो से अधिक ग्रह किसी अंग-निर्दिष्ट-राशि में पड़े तो सर्विपक्षा बलवान ग्रह का ही फल लक्षित होगा। अंग-निर्दिष्ट राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो सर्विपक्षा उसी का फल विशेष होता है। यदि कोई ग्रह अंग-निर्दिष्ट-राशि में न रहे तो उसका अधिपति जैसी राशि में पड़ा उसी का फल ग्राह्म होगा।

यदि अधिपति जलग्रह से युक्त हो तो स्थूलता विशेष रूप से होती है। इसी प्रकार शुष्कग्रह द्वारा युक्त वा दृष्ट होने से कुशता तथा दुवेलता होती है।

ऊपर लिखी हुई बातें इस प्रकार नियमबद्ध की जा सकती हैं :-

- (१) अंग-निर्दिष्ट-राशिं किस प्रकार की है।
- (२) यदि अंग-निर्दिष्ट राशि में ग्रह है, तो वह कैसा है।
- (३) अंग-निर्दिष्ट राशि का स्वामी किस प्रकार की राशि में पड़ा है।
- (४) अंग-निर्दिष्ट-राशि में यदि कोई ग्रह है तो वह किस प्रकार की राशि का स्वामी है और यदि एक से अधिक हो तो जो सबसे बलवान है उसी पर झ्यान देना होगा।
- (५) अंग-निर्दिष्ट-राशि को अथवा उसके स्वामी को किसी जलग्रह से योग होता है या नहीं।

उपर्युक्त नियमों के अनुसार विचारने पर अंग की विलक्षणता का बोध हो जा सकेगा।

यदि किसी बौने मनुष्य की कुंडली मिल जाती तो वह सबसे बिढ़या उदाहरण होता। विक्यात मनुष्यों में से कोई ऐसे नहीं हैं, जिनकी कुंडली यहाँ पर उपयोगी हो सके। परन्तु महात्मा गांधी के मस्तक का बड़ा होना निर्विवाद प्रतीत होता है। प्रथम नियमानुसार कन्या राशि में लग्न है और यह दीर्घ राशि है। द्वितीय नियमानुसार सम-प्रह (र.) लग्न में है। अतः मस्तक का दीर्घ होना और मस्तक में विशेष स्यूलता नहीं रहना प्रतीत होता है। तृतीय नियमानुसार लग्निधिपति बुध तृला राशिगत है; तुला भी दीर्घ राशि है। चतुर्थ नियमानुसार लग्निस्थित सूर्य्य सिंह राशि का स्वामी है और सिंह भी दीर्घ राशि है। पंचम नियमानुसार लग्निधिपति जल प्रह शुक्र के साथ है परन्तु उसके साथ मंगल अष्टमेश ग्रह है।

### अंग के व्रण, तिल, मसा इत्यादि का विचार

भा-१०७ (१) इस विषय के ज्ञान मं मनुष्य का शरीर जन्म द्रेष्काणानु-सार तीन खंडों में विभाजित किया गया है। (क) प्रथम खंड शिर से मुख पर्य्यन्त के बारह अंग। (स) द्वितीय संड, गरुं से नाभी पर्य्यन्त के ुें (बारह अंग)। एवं (ग) तृतीय संड दस्ति से चरण पर्य्यन्त (के बारह अंग) का होता है।

प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से चक ३९, द्वितीय द्रेष्काण में बन्स होने से चक ३९ (क) और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से चक ३९ (स) के अनुसार अंगीं का न्यास करना होता है (धन लग्न मानकर)।

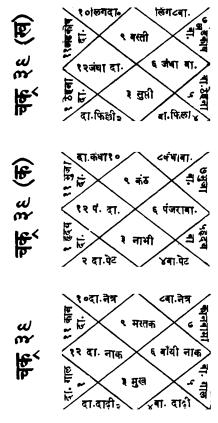

(२) वृहज्जातक के पंचम अध्यायक्लोक २४, २५, २६ में इस विषय का वर्णन पाया जाता है। जातकपारिजात नामक पुस्तक में भी तृतीय अध्याय के क्लोक ७७, ७८, ७९ में इन्हीं तीनों क्लोकों को उद्धृत किया हुआ पाया जाता है। किसी किसी पुस्तक में 'स्थिरसंयुते च सहजः' किसी में 'स्थिर संयुते तु सहजः' और किसी में 'स्थिर संयुते जु सहजः' पाठान्तर भेद है। वृहज्जातक और शम्भुहोराप्रकाश के (जिसमें

नवीन दकोक हैं) हिन्दी एवं अंग्रेजी टीकाकारों के मतानुसार इन क्लीकों का मार्वार्ध इस प्रकार होता है कि यदि जातक का जन्म किसी राशि के प्रथम द्रेष्काण में हो तो उसके प्रथम बंड के अंगों में, ब्रह्मियित अनुसार प्रणादि का विचार किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से द्वितीय खंड के अंगों के वणादि का विचार होता है। ऐसी टीका से अनुमान होता है कि यदि जन्म प्रथम द्रेष्काण में हो तो जातक के द्वितीय एवं तृतीय खंड के अंगों में वणादि का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार द्वितीय खंड के अंगों में वणादि का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से प्रथम तथा तृतीय खंड और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से प्रथम एवं द्वितीय खंड के बंगों के वणादि का विचार न हो सकता है। परन्तु लेखक के मतानुसार यह भाव ठीक नहीं प्रतीत होता है। वी सूबद्धाच्य शास्त्री बी. ए. भूतपूर्व अतिस्टेंट सेकेटरी मैसूर स्टेट (V. Subrahmanya Shastri B.A., Retd. Asst. Secretary to the Gevernment of Mysore) ने वृहज्जात एवं जातकपारिजात पुस्तकों की अपनी अंग्रेजी टीका में वृहज्जातक क्लोक (२४) और जातकपारिजात क्लोक ७७ का अर्थ इस प्रकार किया है जिसका भाव यों है कि लग्न एवं अन्य भावों के (राशियों के नहीं) तीन तीन देष्काणों में अंगों का न्यास करना होगा।

(३) उनके लिखने का भाव यह है कि प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से प्रथम अंग-खंड के बाद द्वितीय अंग-खंड और उसके बाद तृतीय अंग-खंड, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से पहिले, द्वितीय अंग खंड उसके बाद तृतीय अंग खंड और तत्पश्चात् प्रथम अंग-खंड; और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से पहिले, तृतीय अंग-खंड, तब प्रथम अंग-खंड, और अन्त में द्वितीय अंग-खंड का न्यास-कम होता है।

इस भाव को पल्छवित करने के पूर्व एक त्रिभुज द्वारा उपरोक्त न्यास-क्रम को स्पष्ट किया जाता है।

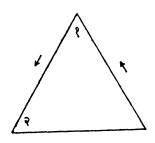

इस तिभुज में तीर-चिह्न द्वारा न्यास-म्यमण-कम बिललाया गया है। ऊपर के लेख के पढ़ते समय इस तिभुज पर ज्यान देने से न्याय-कम पूर्णतया हृदयाकित हो जायगा।

इतने से सन्तुष्ट न रह कर इसकी विस्तृत व्याख्या यों होगी:—यदि जन्म प्रथम द्रेष्काण में हो तो प्रत्येक भाव के प्रथम द्रेष्काण में, प्रथमखंड के अंगों का कपशः (जन्म द्रेष्काण से आरम्भ कर), एवं लम्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर प्रत्येक भाव के द्वितीय द्रेष्काण में द्वितीय खंड के अंगों का कमशः एवं लग्न के तृतीय द्रेष्काण में तृतीय खंड के अंगों का कमशः न्यास करना होता है।

परन्तु यदि लग्न जन्म द्वितीय द्रेष्काण में हो तो प्रथम भाव के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर कमणः सभी भावों के द्वितीय द्रेष्काण में द्वितीय खंड के अंगों का; पुनः लग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर कमशः सभी भावों के द्वितीय द्रेष्काण में तृतीय खंड के अंगों का; और तत्पश्चात् प्रत्येक भाव के तृतीय द्रेष्काण में प्रथम खंड के अंगों का उसी प्रकार न्यास करना होता है।

पुनः यदि तृतीय द्रेष्काण में जन्म हो तो लग्न के एवं अन्य भावीं के प्रथम द्रेष्काण में तृतीय खंड के अंगों का क्रमशः ; और लग्न से आरम्भ कर लग्नादि भावों के द्वितीय द्रेष्काण में प्रथम खंड के अंगों का क्रमशः ; और अन्त में प्रत्येक तृतीय द्रेष्काण में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमशः न्यास करना होगा।

साधारण बुद्धि वालों के लिये, कुछ उलक्षावे की बात होने के कारण लेखक ने बड़े परिश्रम पूर्वक चक्र ३९ (ग) बनाकर आगे दिया है।

प्रत्येक भाव में तीन तीन ब्रेष्काण होने के कारण १२ भावों में कुल ३६ ब्रेष्काण होते हैं। चक ३९ (ग) में तीन परिषि (माड़ी की पहिया की ऐसी) दी हुई हैं। सबसे भीतर वाली परिषि में प्रथम ब्रेष्काण में जन्म होने से, उसकी ऊरर वाली परिषि में ब्रितीय ब्रेष्काण में जन्म होने से और सबसे बड़ी परिषि में तृतीय ब्रेष्काण में जन्म होने से और सबसे बड़ी परिषि में तृतीय ब्रेष्काण में जन्म होने से जिस जिस जिस ब्रेष्काण में जौन जौन अंग का न्यास होगा, लिख दिया गया है। प्रस्थेक परिषि में प्रथम भाव के द्रेष्काण के आरम्भ स्थान पर एक तीर का चिह्न दिया गया है। उस स्थान से बामकमगित से (घड़ी के काँटों के विपरीत) प्रथम कोष्ठ, लग्न का प्रथम द्रेष्काण; द्रितीय कोष्ठ, लग्न का ब्रितीय ब्रेष्काण; चतुर्थ कोष्ठ, द्वितीय भाव का प्रथम द्रेष्काण; पंचम कोष्ठ, द्वितीय भाव का द्वितीय ब्रेष्काण; पष्ठ कोष्ठ, द्वितीय भाव का तृतीय द्रेष्काण इत्यादि इत्यादि, इसी कम से छतीस द्रेष्काण दिये गये हैं। यही कम जन्य दो परिवियों में भी रखा गया है। प्रत्येक परिधि के बांबां में उर्युक्त नियम के अनुसार प्रत्येक अंग का नाम लिख दिया गया है। इस चक्न से सुब-

# चक् ३६ (ग)

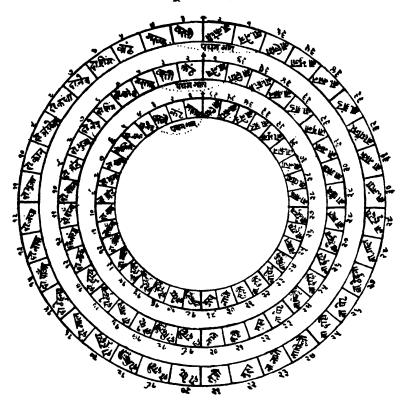

मता यह होगी कि यदि किसी का जन्म प्रथम द्रेष्काण में है तो सबसे भीतर वाली परिधि से जातक के अंगों का विकरण तुरत मिल जायगा कि किनमें ग्रहस्थित अनुसार क्रण तिल मसादि का होना सम्भव है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण मे जन्म होने से कमशः बीच वाली और सबसे बड़ी परिधि से अंगों का नाम झलक जायगा। केवल जन्म द्रेष्काण जानने के बाद पाठक चक्र ३९ (ग) की सहायता से यह बात जान सकेगे कि किस किस अंग में द्रण तिल मसादि का होना सम्भव है।

(४) उसके उपरान्त यह निश्चय करना होगा कि उपस्थित-कुंडली का कौन द्रेष्काण किस राशि के किसने अंश पर्य्यन्त होगा और किस द्रेष्काण में कौन ग्रह पड़ता है। तत्पश्चात् ग्रहों की स्थिति आदि से उस अंग में घाव, मसा तिल इत्यादि का होना कहा जाता है।

जिस बेष्काण में पाप ग्रह बैठा हो (अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो) तो उस बेष्काण-अंग में घाव, वण इत्यादि का होना अनुमान करना चाहिये। पर यदि उस बेष्काण पर शुम ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसमें शुम ग्रह बैठा हो तो उस अंग में तिल मसा इत्यादि होता है। यदि वह ग्रह स्वगृही हो, वा (मट्टोत्पलमतानुसार) स्थिर-राशि-गत अवका स्थिर नवांश में हो और कतिपय विद्वानों के अनुसार (जो "स्थिर संयुते पाठ" साकते हैं) यदि का उस ग्रह के साथ हो तो वह चिह्न जन्म से होगा (शम्मूहोराप्रकाश में "स्थिर स्वभांश्रे" पाठ मिलता है)। परन्तु यदि उक्त ग्रह स्वगृही इत्यादि, जैसा की अवस्थ लिका कथा है, न हो तो ऐसी अवस्था में वाब, ग्रण इत्यादि जन्म के बाद उस ग्रह के दशान्सर वा क्या-समय में होगा।

(५) अन्य यह विचार करना है कि चाव इत्यादि का होना किस कारण से सम्भव है।

रिव यदि व्रणादि का कारक हो (या उस द्रेष्काण पर रिव की दृष्टि पड़ती हो), तो काष्ट का चोट लगने से अथवा किसी चतुष्याद जीव के आघात से घाव की उत्पत्ति होनी।

चन्नात्ता यदि व्रणादि-कारक क्षीण हो (वा उत्त द्रेष्काण पर क्षीण चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो) तो वह घाव किसी जल-जन्तु के आघात से, सींग वाले जन्तु के आघात से होगा वा किसी तरल पदार्थ (तेंजाव) से होगा।

मंत्रस्य यदि व्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर मंबल की दृष्टि हो) तो घाव अग्नि, विष (सर्पादि) अथवा हथियार से पैदा होगा।

कुष यदि व्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस द्रेष्काण पर बुध की दृष्टि हो) तो भूमि पर गिरने जयवाढेला इत्यादि की चोट से काब की उत्यक्ति होगी।

बृक्षः पूर्णम्बद्धमा वा कुभ-बुव (जिस बु. के साथ पाप ग्रह नहीं हो (जिस द्रेष्काण में बैठा हो (बा उसको देखता हो) तो उस द्रेष्काण-अंग में कोई चिह्न नहीं होगा (क्षुक कुभ का अपवाद नीचे है)।

स्नानि यदि त्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर शनि की दृष्टि पड़ती हो) तो भाव पत्थर की चोट से अथवा किसी जलविकार से अथवा कात रोग से पैदा होगा।

रिच और चंद्र जिस द्रेष्काण में हो उसमें भी त्रणादि होते हैं और शत्रुगृही या पाप ग्रह से भी त्रण होता है। शुभ दृष्ट होने से तिलादि होते हैं।

यदि किसी द्रेष्काण में तीन ग्रह, शुभ अथवा पाप बैठे हों और उनके साथ चौथा बुध भी हो तो उस अंग में निश्चय ही घाव इत्यादि होगा। (बड़) यदि छन्न से बड़ स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो उस अंगमें भी जो छठे आप की राशि से न्यास होता है, बाव होगा। परन्तु उस बड़ स्थान में बैठे हुए पाप ग्रह पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल तिल मसा इत्यादि होगा। यदि उस बड़ स्थान में पाप के साथ शुभ ग्रह बैठा हो तो उस अंग में केवल केशों की अधिकता होगी। करार का अयं लागू तमी होता है, जब "वणकृदशुमः वड़े लग्नस्तनोभसमाश्रिते" पाठ हो। परन्तु विशेवतः "वणकृदशुमः बड़ो देहे तनोमंसमाश्रिते" का ही पाठ मिलता है। इस स्थान में बड़ से वर्ष छट्ठाग्रह अर्थात् शुक्त किया गया है और वैसे स्थान में भाव यह होगा कि यदि शुक्र अशुभ होकर किसी द्रेष्काण में बैठा हो तो उस अंग में वर्ण इत्यादि होता है। परन्तु यदि वैसे शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल तिल मसा इत्यादि होता है। परन्तु यदि वैसे शुक्र के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक को उस अंग में कोई शुभ-सूचक बिह्न होता है। शुक्र, रिव से ५ अंश के अम्यन्तर रहने से, अशुभ नवमांश-गत होने से, शत्रु-गृही होने से अथवा नीचस्य होने से अशुभ कहा काता है।

आशा की जाती है कि ज्योतिष के विद्वान अपने शुभ विचार द्वारा इस उपयोगी विषय को सरल और सुवोध बनाने का यत्न करेंगे।

### अध्याय १४

# मनुष्य का जीवन आठ नरंगों में विभाजित कर ज्योंतिष शास्त्रानुसार उन पर विचार।

था-१०८ हिन्दू धर्म्म शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी पूर्व संचित सम्पत्ति और प्रारम्थ को लेकर इस भवसागर को पार करने के लिये अपनी साधन-भूत जीवन-नौका तथा कियमाण रूपी कर्णभार के साथ जन्म लेता है। क्योंकि-

- (१) कुछ जन्मते हो अथवा कुछ दिनों तक जन्म-यातनाओं को भोग चल बसते हैं। और--
- (२) कुछ बाल्यावस्था में अपने माता-पिता के लालन-पालन जन्य सुख एवं माई-बहन बादि कुटुम्बियों से प्रेमाइत होकर अपने इस जीवन-अंश को व्यतीत करते हैं। इनमें से कुछ इन सुखों से भी विश्वत ही रह जाते हैं। तथा—
- (३) बहुद अननी पहिलो ही अवस्या में विद्याच्यन रूनी महनी द्वारा अपनी जीवन-नौका को सुदृढ़ बना, सुम गुगरूनी पतबार रूपा, अपनी जीवन-यात्रा करते हैं।

इनमें जो उपर्युक्त गुणों से विञ्चत रहते हैं, उनकी जीवन-नौका मूर्वता एवं अज्ञान रूपी भ्रमर में पड़ कर मृत्यु रूपी चट्टान से टकरा कर टूट-फूट जाती है। तत्पश्चात—

- (४) कुछ ऐसे हैं जो (यदि भाग्य साथ देता है तो) सृष्टि विस्तार के लिये एवं पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिये विवाह संस्कार करते हैं। उस अवस्था में सहधर्मिणी के अनुकूल अथवा प्रतिकूल सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से चित्त शान्ति अथवा उद्दिग्नता प्राप्त करते हैं। तदनन्तर—
- (५) कतिपय मनुष्य सन्तान-सुखोपभोग करते और कुछ निस्सन्तान रह कर ही आत्म-सन्ताप सहते हैं। एवं--
- (६) कुछ कियमाण कर्म के सहारे अपने प्रारब्ध और पूर्व संचित सम्पत्ति की धाराओं में बहुते हैं तथा घन, समृद्धि आदि संचय कर सुख की गोद में कीड़ा करते हैं। उनमें से कुछ दु:ख और दरिद्रता के सागर में गोते खाते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। बहुधा ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ मनुष्य सांसारिक चमक-दमक से प्रभावित होकर अपनी जीवन-नौका को पार ले जाने में असमर्थ हो मध्य सागर ही में भूल भुला कर रह जाते हैं। और--
- (७) कुछ आध्यात्मिक-तत्त्व और ईश्वर-प्रेम तथा दैवी-सम्पत्ति रूपी गुणों से अपनी जीवन-नौका को सुगमतापूर्वक पार उतार ले जाते हैं। तदनन्तर-
- (८) कतिपय भाग्यवान इस नश्वरशरीर को त्याग कर जीवन के अन्तिम ध्वेय अर्थांत् परव्रह्मप्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ अपने मोहवश मृत्यु के बाद पुनः संसार-सागर के यात्री बन जाते हैं।

पाठकगण! उपर्युक्त जीवन की इन आठ तरंगों को इस द्वितीय प्रवाह के आठ अध्यायों में, ज्योतिष शास्त्रानुकुल वर्णन करने का यत्न किया गया है।

#### अध्याय १५

### जीवन की प्रथम तरङ्ग ।

#### वालारिष्ट

था-१०९ मनुष्य गणना एवं डाक्टरों और वैद्यों के मतानुसार मनुष्यों की विशेष मृत्यु-संख्या बाल्यावस्था में ही होती है, और ज्योतिष शास्त्र भी इसका प्रतिपादन करता है। अतएव अनेकों प्रकार के वालारिष्ट, ग्रहारिष्ट, योग द्वारा आयु प्रमाण, अरिष्ट भक्त योग एवं पताकी-अरिष्ट के विषयों का इस तरक्त में वर्णन किया गया है।

#### आयु ।

- (१) महर्षि पराशर ने कहा है कि २४ वर्ष तक मनुष्य की आयु गणित द्वारा स्थिर नहीं की जा सकती है। इतने समय तक की आयु ग्रह-योगादि द्वारा निश्चय करना बतलाया है। इतने समय तक, जप, होम, शान्ति और चिकित्सादि द्वारा बालक की रक्षा करनी चाहिए। परन्तु बृद्ध पराशर के बहुत काल के बाद जिन महर्षियों ने आयु-विषय पर घ्यान दिया, उन्होंने कहा है कि आठ ही वर्ष तक की आयु-गणना उचित नहीं है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि ग्रहों के हेर फेर से और भारतवर्ष की परिस्थिति में अन्तर पड़ जाने से दैवज्ञों ने आठ ही वर्ष तक गणित द्वारा आयु गणना निषेध बतलाया । वर्तमान काल की तो बातही अलग है। जिस भारतवर्ष में प्राचीन काल में अन्न और गोरस इत्यादि खाद्य पदार्थों की पूष्कलता थी, उसी भारत के निवासियों को इस समय गोघृत के बदले विदेशी वानस्पतिक घृत मिलता है। सुन्दर अन्नादि पौष्टिक खाद्य पदार्थ भारत से लींच विदेश भेज दी जाती हैं। बेचारे भारतीयों को उदर-ज्वाला शमन के लिये कुत्सित अन्न भी नहीं रह जाता, कोई भी खादा पदार्थ स्वच्छ नहीं मिलते । यहाँ के निवासी जिन्हें उद्यमी होने का गौरव था, आलसी बन गये। जिन्हें परात्रमी होने का सच्चा अभिमान था, कायर कहलाने लगे। जिनके गौरव की पताका सारे भूमण्डल पर लहराती थी आज वे गुलामी की जंजीरों में कसे नजर आते हैं। सुतरां, भारतवासियों की आयु ईश्वराधीन ही कही जा सकती है। परन्तु इस ग्रंथ का यह उद्देश्य नहीं कि देश-पतन पर रोदन किया जाय । लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वर्तमान काल में भारत-वासी प्रहों के प्रभाव से जीते भी हैं तो मुर्दे से जरा भी अन्तर उनमें नहीं रहता है।
- (२) आयु विभाग इस प्रकार किया गया है (क) आठ वर्ष तक बालारिष्ट, (ख) १२ वर्ष पर्य्यन्त योगारिष्ट, (ग) ३२ वर्ष तक अल्पायु, (घ) ७० वर्ष तक मध्यायु, (इ.) १०० वर्ष तक पूर्णायु और (च) उसके बाद १२० वर्ष तक उत्तमायु और तत्पद्दचात् अपरिमितायु कहलाती है।

#### वालारिष्ट के विभाग।

**षा-११०** वालारिष्ट को विद्वानों ने तीन प्रकार का बतलाया है। (१) गण्ड-अरिष्टादि (२) ग्रहारिष्ट और (३) पताकी-अरिष्ट।

#### गण्ड-अरिष्टावि ।

(१) गण्डान्त तारा (क) गण्डान्त नक्षत्र को पूर्ण रीति से समझने के लिये

चक २ और २ (क) पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा ११ के देखने से मालुम हो जायगा कि गण्ड किसे कहते हैं। आइलेषा के अन्त और मधा के आदि का जो दोष-युक्त-काल है, उसको रात्रिगण्ड एवं ज्येष्ठा और मूला के दोषयुक्त-काल को दिवा-गण्ड कहते हैं। इसी को अभुक्त भी कहते हैं। रेवती और अध्विनी के गण्ड को 'संध्य। गण्ड'' कहते हैं। चक्र २ (क)में यह दिखलाया गया है। (ख)आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का अन्तिम (चार दण्ड) आघा पहर और मघामूला, और अश्विनी के आदि का (चार दण्ड) आधा पहर के अभ्यन्तर यदि बालक का जन्म हो तो विशेष रूप से अनिष्टकारी माना जाता है। इन चार अनिष्टकारी दण्डों में से पहिला माता के लिये, दूसरा पिता के लिये, तीसरा बालक के लिये और चौया भाई के लिये अनिष्टकारी है । जातक-पारिजात में तो इस विषय में और भी बहुत भेदाभेद बतलाया है परन्तु स्थानाभाव से यहाँ सबों का उल्लेख करना असम्भव है। ज्योतिष-ग्रन्यकारों ने जेष्ठा, और मूला नक्षत्र में उत्पन्न हुए सन्तितयों के लिय़ बहुत लिखा है जिसका तात्पर्य यह है कि इन नक्षत्रों के किसी भी अंश में जन्म होने से प्रायः अनिष्ट होता है। ज्येष्ठा का अन्तिम एक घटी, और मूला के आदि का दो घटी, जिसको अभुक्त मूला कहते हैं इतना बुरा कहा है कि 'नारद' 'शौनक' का कथन है कि यदि बालक त्यागा न जा सके, तो उसका मुख शान्ति आदि के उपरान्त ९ वें वर्ष में पिता को देखना उचित है। लिखा है कि अभुक्त मूल में जन्म लेने वाले बालक के पिता की मृत्यु उसी क्षण होती है। यदि ऐसा बालक जीवित रहता है तो अपने कुल की अवस्था को बड़ा उज्जवल बनाता है और कभी कभी बड़े नायक का पदाधिकारी होता है। अधिवनी का गण्ड दोष रहने से १६ वर्ष, मधा का ८ वर्ष, मुला का ४ वर्ष, आइलेषा का २ वर्ष, उपेष्ठा १ वर्ष और रेबती का १ वर्ष पर्यन्त अनिष्ट फल का भय रहता है।

- (ग) यदि प्रातः काल अथवा संघ्या के संधि समय में जन्म हो और संध्या-गण्ड दोष हो तो उस बालक को अरिष्ट होता है। रात्रि काल में जन्म हो तो रात्रि गण्ड-दोष से जातक की माता को अरिष्ट होता है। दिवागण्ड में, दिन में जन्म होने से बालक के पिता को अरिष्ट होता है। दिन में जन्म होने से रात्रिगण्ड और रात में जन्म होने से दिवागण्ड अरिष्टकारी नहीं होता है। दिवागण्ड में कन्या का और रात्रिगण्ड में पुरुष का जन्म होने से गण्ड दोष नहीं लगता है।
- (घ) जातकपारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि बैशाख, श्रावण, और फाल्गुन में गण्डदोष आकाश निवासियों को लगता है। आषाढ़, पौष, मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ में गण्डदोष मनुष्य को तथा चैत्र, भाद्रपद, आश्विन और कार्त्तिक में गण्डदोष पाताल वासियों को लगता है। माघ में गण्डदोष मृत्युकारक है। इस कारक आकाश

और वाताल वाले गण्डमासों में गण्डदोष लगने से (मानव) बातक को दोव नहीं होता है। बुतरां जातकपारिजात के अनुसार यदि आवाढ़, पौष, मार्गशीर्ष, ज्येष्ट, और माघ में गण्डदोव हो तो (मानव) जातक को गण्डदोव होगा।

(२) (क) चित्रा के बादि के दो चरण जो कन्या राशि हैं, पूछ्य के चारो चरण जो कर्क राशि हैं (मतान्तर से द्वितीय चरण) और पूर्वाषाढ़ के चारो चरण को धन राखि हैं (मतान्तर से द्वितीय चरण), इनमें जन्म होने से कमशः माता, पिता भीर माम् के लिये अनिष्ट होता है। इस्ता और मघा के तीसरे चरण में माता-पिता के लिये भवदायक होता है। उत्तरभाद्रपद, उत्तरावाढ़ तथा उत्तरफाल्गुनी का प्रथम चरण जातक के लिये दु:खदायी होता है। पूर्वाषाढ़ और पुष्य के प्रथम चरण में जन्म होने से पिता वा चाचा को अनिष्ट होता है; चित्रा, विशाखा और हस्ता में जन्म होने से माता पिता के लिये मृत्युदायी होता तथा मृगशिरा के मध्य में अर्थात २५ से ३५ दण्ड तक में जन्म होने से माता के लिये भयदायक है। (ख) यह लिखा जा चुका है कि प्रत्येक नसन के चार चरण होते हैं तथा एक चरण लगभग १५ दण्ड का होता है। निम्नलिखित पाँच नक्षत्रों के चरणों को विषघटिका संज्ञा कही जाती है । पूच्य, पूर्वाषाढ, हस्ता, मूला और आइलघा इन पाँच नक्षत्रों के प्रत्येक चरण को जातक के लिये अशुभ फलदायी बतलाया है। यदि जातक का जन्म पुष्य के प्रथम चरण में हो तो जातक के पिता के लिये अरिष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होने से माता के लिये; तृतीय चरण में जातक के लिये चतुर्थ चरण में होने से मामा अर्थात् मामू के लिये अरिष्ट होता है। पूर्वाबाद के प्रथम चरण में माता, द्वितीय में चाचा, तृतीय में जातक और चतुर्व चरण में जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। हस्ता के प्रथम चरण में, जातक्च द्वितीय में चाचा, ततीय में माता, और चतुर्थ चरण में जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। मला नक्षत्र के प्रथम चरण में पि ।।, द्वितीय में माता और तृतीय में जन्म होने से परिवार मात्र के लिये अरिष्टकारी होता है। परन्तु चतुर्थ चरण में जन्म होने से उन्नति-दाता होता है। आश्लेषा का प्रथम चरण शुभदायी है। द्वितीय चरण परिवार को नाम्न करता है। तृतीय चरण में माता और चतुर्थ चरण में पिता के लिये अरिष्टकारी है। इस विषयटिका का अशुभ फल, लग्न में किसी बली शुभ ग्रह, के रहने से नाश हो जाता है। (ग) जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह जन्मर्क कहलाता है और उत नक्षत्र से दशवें नक्षत्र का नाम कर्मर्क्ष है। जन्म नक्षत्र से १६ वां नक्षत्र सौघातिका, १८ वां समुदाय, १९ वां आधान, २३ वां वैनाशिक, २५ वां जाति, २६ वां देश और २७ वां अभिषेक कहलाता है। ऋषियों का मत है कि जन्मक्षोदि ऊपर लिखे हुए नक्षत्रों में विद जन्म-समय पाप ग्रह की स्थिति हो तो जातक की सद्यः मृत्यु होगी। परन्तु शुभ ग्रह रहने से शुभदायी होता है।

### अरिष्टकारी चन्त्रमा।

(३) यदि जन्म-समय मेष राशि में चन्द्रमा २३ अंश पर हो और अध्दम स्थान में पढ़ा हो तो २३ वर्ष के अन्दर ही जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार वृष के २१ अंश पर, मिथुन के २२ अंश पर, कर्क के २२ अंश पर, सिंह के २१ अंश पर, कन्या के १ अंश पर, तुला के ४ अंश पर, वृश्चिक के २१ अंश पर, धन के १८ अंश पर, मकर के २० अंश पर, कुम्भ के २० अंश पर, और मीन के १० अंश पर यदि जन्य-समय का चन्द्रमा हो तो अरिष्टकारी होता है और बालक की मृत्यु उतने ही वर्षों के अन्दर हो जाती है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा का अष्टम गत होना केवल मेष राशिक ही चन्द्रमा के लिये कहा गया है अर्थात् वृष, मिथुन आदि राशि-गत चन्द्रमा का अष्टम में रहना आवश्यक नहीं है परन्तु इसमें मतान्तर भी है जो नीचे लिखा गया है।

| राशि                          | १  | २  | ITY | 8  | ч  | Ę  | b  | 6  | ९  | १० | ११ | १२ |
|-------------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| सर्वार्थं चिन्तामणि           | २३ | २६ | २२  | २६ | २१ | १  | ٧  | २१ | १८ | २० | २० | १० |
| जातकपारिजात                   | ۷  | २५ | २२  | २२ | २१ | १  | ٧  | २३ | १८ | २० | २० | १० |
| वृहत्प्रजापत्य<br>और फलदीपिका | २६ | १२ | 8 2 | २५ | २४ | ११ | २६ | १४ | १३ | २५ | રપ | १२ |

#### अनिष्टकारी तिथि

(४) दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावश्या के अन्तिम दंड में जन्म होना अिष्टकारी माना गया है। यह भी कहा गया है कि बैशास शुक्ल क्छी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, अवाढ़ शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्णव्छी, भाद्र शुक्ल दशमी, आध्वन कृष्णव्छी, कार्त्तिक शुक्ल द्वादसी, अग्रहण कृष्ण दशमी, पौष शुक्ल द्वितीया, माध कृष्ण द्वादशी, फाल्मुन शुक्ल चतुर्थी तथा चैत्र कृष्ण दितीया, इन तिथियों में जन्म होने से मृत्यु होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किसी भी अंश में जन्म होने से कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होता है।

#### जन्म-लग्न-बोव।

(५) कर्कट, मीन और वृश्चिक के अन्तित्र नवांश में और मेथ, सिंह और धन के प्रथम नवांश में जन्म होने से जातक के लिये अनिष्टकारी होता है। चक्र २ (क) को देखने से ज्ञात होगा कि वे सब लग्न गंडान्त हैं। ज्योतिषशास्त्र में लिखा है कि इन सब दोषों का प्रतिकार भिन्न भिन्न शान्ति द्वारा किया जा सकता है। शान्ति को सत्यता के विषय में इस पुस्तक के वक्तव्य में लिखा गया है। ज्योतिषशास्त्रकों ने यह भी लिखा है कि यदि दैववश गंडान्त-दोष वाला जातक वच जाय तो वह संसार में मर्यादा, गोरव और भनादि प्राप्त कर विख्यात पुरुष होता है।

### ग्रहारिष्ट ।

चा-१११ (१) प्रायः देखने में आता है और विद्वानों का भी यही मत है कि यदि चन्द्रमा निर्वल हो, पापदृष्ट हो, शुभ ग्रह युक्त न हो, दुःस्थानगत हो तो बालक के लिये अरिष्टकर होता है और बालक कम से कम रुग्न अवश्य ही रहता है।

#### चन्द्रमा के कारण अरिष्ट योग ।

- (२) यदि चार केन्द्रों में एकैक ग्रह चं. मं. श. और र. बैठा हो तो ऐसा जातक . शीघ्र मरता है।
- (३) यदि लग्न में बन्द्रमा, बारहवें स्थान में शनि, नवम में सूर्य और अष्टम में मंगल हो तो ऐसे जातक को अरिष्ट होता है। पर यदि बृहस्पति बली होकर देखता हो तो अरिष्ट को भंग करता है। शारावली मतानुसार उपर्युक्त योग में शिन नवमस्थ एवं सूर्य्य के द्वादशस्थ रहने पर वही फल होता है। एक दूसरे प्राचीन ग्रंथ में शिन का अष्टम होना, सूर्य्य का लग्न में होना, चन्द्रमा का नवम में होना और मंगल का द्वादश स्थान में होना बतलाया है।
- (४) यदि चन्द्रमा किसी भाव में पाप ग्रह के साथ वैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टिन हो परन्तु लग्न में एक पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसे बालक की शोध्य मृत्यु होती है। (किसी का मत है कि चं. के साथ मं. का होना अत्यन्त बुरा है)
- (५) क्षीण चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की षण्डी से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि तक)
  यदि १२ वें स्थान में हो और लग्न तथा अप्टम स्थान में पापग्रह बैठा हो तथा केन्द्र
  में कोई भी शुभग्रह न हो तो ऐसा बालक शीध्य ही मर जाता है।
- (६) क्षीण-चन्द्र यदि लग्न में बैठा हो और अष्टम तया केन्द्र में पापग्रह बैठेहों तो ऐसे बालक की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है।
- (७) यदि क्षीय-चन्द्रमा पर पापब्रह तथा राहु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक कुछ दिनों के अन्दर ही मर जाता है।

- (८) यदि चन्द्रमा आठवें, चौचे अववा सातवें स्वान में से किसी स्वान में हो और यदि पापग्रहों से चिरा हुआ हो अर्थात् जैसे, चौचे स्थान में चं. हो और तृतीय तथा पंचम में कोई पापग्रह हो और मतान्तर से चन्द्रस्थित अंश से पाँच अंश के भीतर कोई पापग्रह, चं. के आगे और पीछे हो, तो ऐसा योग रहने से बालक की शीभ्र ही मृत्यु होती है।
- (९) यदि क्षीण-चन्द्रमा द्वादस स्थान में हो, लग्न और अष्टम स्थान में पाप-ग्रह हो और केन्द्र में सुभ ग्रह न हो तो जातक की मृत्यु सीघ्र ही होती है।
- (१०) चन्द्रमा का पापग्रह के साथ होकर लग्न पाँच, सात, आठ, नौ अथवा बारह स्थान में रहना बहुत ही अभुभ कहा गवा है। यदि इसको कोई शुभ ग्रह न देखता हो तो किसी केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो तो बालक श्रीश्र ही मरजाता है। यदि चं के साथ मं. हो तो बली अरिष्ट होता हैमतान्तर से चं. का श्रीण होना भी आवश्यक है। किसी का कथन है कि चं. के साथ एक से अधिक पापग्रह होने से ही उपर्युक्त योग लागू होगा।
- (११) यदि चन्द्रमा ६,८,१२ स्वान में हो और उसपर राहु की इष्टि हो ऐसे बालक की मृत्यु होती है। बृहस्पति के लग्नगत रहने पर भी यह अरिष्ट भंग नहीं होता है।
- (१२) बच्चों के लिये जन्मकालीन चन्द्रमा का सुरक्षित रहना अत्याबश्यक है। यह बात सर्वस्वीकृत है कि जन्मलान से पष्ठ अपवा अष्टम स्थान में चन्द्रमा रहने से ही अरिष्ट बोब होता है। इसकारण विद्वानों का कथन है कि यदि लान से चन्द्रमा छंडे अयवा आठवें स्थान में हो और उसपर केवल पापप्रहों की इष्टि हो तो जातक को मृत्यु शोध्र हो जाती है। यदि छंडे वा आठवें स्थान में चन्द्रमा के साथ शुभग्रह बैठा हो परन्तु उस पर किसी बली पापग्रह की इष्टि हो तो जातक एक मास तक जीता है। यदि तीन पाप ग्रह की इष्टि हो तो एक शुभ ग्रह की मी इष्टि हो तो एक वर्ष में मृत्यु होती है। यदि तीन पाप ग्रह की इष्टि हो और दो शुभ ग्रह की इष्टि हो तो दो वर्ष में मृत्यु होती है। यदि तीन पाप ग्रह की इष्टि हो और तीन शुभ ग्रह की इष्टि हो तो प वर्ष की आयु होती है। यदि दो पाप ग्रह जौर तीन शुभ ग्रह की इष्टि हो तो ५ वर्ष की आयु होती है। यदि एक पाप ग्रह एवं तीन शुभ ग्रह की इष्टि हो तो ७ वर्ष की आयु होती है। यदि चन्द्रमा (छंडे अथवा आठवें स्थानगत) पर किसी पाप ग्रह की इष्टि न हो और किसी एक भी शुभ ग्रह की इष्टि हो तो ख वर्ष की होती है। अतः इसके भाष यह निकला कि पष्ट अथवा अष्टम स्थान-गत-चन्द्रमा सर्वदा अनिष्टकारी है। परन्तु नीचे तीन योग दिये जाते

हैं जिनमें से किसी योग के लागू होने से उपर्युक्त अरिष्ट का नाश हो जाता है।

(१) षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत चन्द्रमा किसी ग्रह से इष्ट न हो। (२) चन्द्रमा यदि

छठे अथवा आठवें स्थान में हो परन्तु शुभराशिगत हो अर्थात् चन्द्रमा-गत-राशि का
का स्वामी शुभ ग्रह हो अथवा यदि पाप ग्रह की राशि में भी हो पर चन्द्रमा के साथ
कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तथा। (३) यदि बालक का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के
समय अथवा शुक्ल पक्ष की रात्रि के समय हो तो ऐसी अवस्था में चन्द्रमा छठे अथवा
आठवें स्थान में शुभ या पाप ग्रह से इष्ट रहने पर भी जातक बालारिष्ट दोष से मुकत
हो जाता है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा को छोड़ कर शेष छः ग्रहों में से र. श. और मं.
पाप तथा बृ. शु. सबंदा शुभ होते हैं। बु. शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप
होता है। इस कारण अधिक से अधिक चार पाप ग्रह हो सकते हैं। तब शुभ ग्रह दो
ही होंगे। शुभ ग्रह अधिक से अधिक तीन ही होंगे। एसी अवस्था में पाप तीन ही
होता इसी तारतस्यानुसार उपर्युक्त फल कहे गये हैं।

मतान्तर से ऐसा भी लेख मिलता है कि यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो और किसी पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थान में बैठा हो और यदि वैसा लग्नेश तीन अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु एक मास में होती है।

- (१३) यदि जन्म-समय सन्ध्या हो और लग्न चन्द्रमा के होरा का हो तथा लग्न के अन्तिम नवमाँश में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु होती है। स्मरण रहे कि सूर्य्योदय के दो दण्ड अर्थात् ४८ मिनट पूर्व से सूर्य्योदय तक प्रातः-संघ्या होती है और सूर्य्यास्त के समय से दो दंड बाद तक सायं-संघ्या कहलाती है।
- (१४) यदि चन्द्रमा कर्क, अथवा मीन राशि का हो और राशि के अन्तिम नवांश में स्थित हो तथा उसे शुभग्रह न देखता हो और पाँचवें स्थान में पाप ग्रह हो तो ऐसा बालक शीघ्र ही मर जाता है।
- (१५) यदि लग्न में चन्द्रमा हो सातवें स्थान में तीन पाप ग्रह हों तो ऐसा बालक शीघ मर जाता है।
- (१६) यदि चन्द्रमा अष्टम, नवम अथवा दशम स्थान में हो और वृहस्पति केन्द्रगत न हो तो ऐसे बालक को अरिप्ट होता है।
- (१७) यदि चन्द्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि हो अर्थात् शनि से चन्द्रमा तृतीय स्थान में हो तो बालक को एक कठोर अरिष्ट होता है।
- (१८) यदि लग्न तथा अप्टम स्थान में पापग्रह हो और चन्द्रमा नीच हो अथवा शत्रुगृही हो और बृहस्पति केन्द्रवर्तीन हो तो बालक को अरिप्ट होता है।

- (१९) लग्न, चन्द्रस्थितराशि और सप्तम, इन तीनों स्थान में बदि पाप ग्रह बैठा हो और चन्द्रमा पर शुभग्रह की इष्टिन हो तो जातक की मृत्यु शोग्र हो जाती है।
- (२०) यदि चन्द्रमा से पंचम अथवा नवम स्थान में सूर्य्य बैठा हो तो बालक के लिये अरिष्टकारी होता है और यह अरिष्ट तीन सप्ताह के अन्दर ही प्राय: हुआ करता है। परन्तु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से अरिष्ट का निवारण होता है।
- (२१) यदि चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम स्थान के प्रथम द्रेष्काण में कोई पापग्रह हो तो जातक शीघ्र ही मर जाता है।

## चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की स्थिति अनुसार अरिष्ट योग ।

- (२२) यदि जातक का जन्म कर्क अथवा वृश्चिक लग्न में हो और कुंडली के पूर्वार्ड में सब पाप ग्रह और परार्द्धमें शुभग्रह बैठे हों तो ऐसे योग में जातक शीम्प्र ही मर जाता है।
- (२३) यदि जन्म वृश्चिक लग्न का और मतान्तर से वृश्चिक अथवा कर्क का हो और पूर्वाद्धं में कुल पाप एवं पराद्धं में कुल शुभ ग्रह हों तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। पूर्वाद्धं उस भाग को कहते हैं जो जन्म समय पूरव की ओर रहता है और पराद्धं जो पश्चिम की ओर रहता है। जैसे, किसी का जन्म घन लग्न के २० अंश पर हो तो दशम स्थान कन्या के २० अंश पर होगा। अतः कन्या का २० अंश से तुला, वृश्चिक घन, मकर, कुम्म एवं मीन का १९ अंश तक पूर्वाद्धं कहलाता है। और मीन के २० अंश से मेष, वृष, इत्यादि कन्या का १९ अंश तक पराद्धं कहलाता है। शशारावली में पूर्वाद्धं के बदले "दर्शनभाग" शब्द का प्रयोग किया गया है। दर्शनभाग से इश्य-चन्नाद्धं का अभिप्राय होता है, अर्थात् सप्तम भाव के स्फूट से अष्टम, नवम, दशम, एकादश एवं लग्न स्फुट तक इश्य-चन्नाद्धं कहलाता है और शेष अइस्य-चन्नाद्धं। अन्यदेशी विद्धानों का भी यही मत है।
- (२४) चन्द्रमा यदि कर्क राशिगत हो और वृश्चिक एवं मीन राशि में पाप-ग्रह हो तो जातक वालारिष्ट होता है।
- (२५) यदि सूर्य्य लग्न में स्थित हो और पाप ग्रह पाँच, नव और आठ स्थान में हो तथा कोई बली शुभ ग्रह सूर्य्य को न देखता हो और न साथ हो तो ऐसा जातक शीध्य ही मर जाता है।

नोट:-यदि सूर्यं के स्थान पर ऐसे योग में चन्द्रमा हो तो भी यही फल होता है।

- (२६) यदि लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो और उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रह-युद्ध में उस सप्तमस्थ ग्रह को किसी ग्रह ने जीत लिया हो तो जातक की मृत्यु एक महीने ही में हो जाती है।
- (२७) यदि शं, मं, और सू. वष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और उस पर न तो आहुम ग्रह की दृष्टि हो और न शुभ ग्रह उसके साथ हो तो ऐसा जातक शीघ्र ही मर जाता है।
- (२८) यदि लग्नेश नीच अथवा अष्टम में हो और शनि सप्तमस्थ हो तो जातक शीम्र ही मर जाता है।
- (२९) यदि मंगल लग्न में हो और सूर्य्य और शनि एक साथ होकर अथवा अलग अलग रहकर द्वितीय, तृतीय अथवा सप्तम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु एक मास में ही हो जाती है।
- (३०) यदि मंगल लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर बैठा हो और शनि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक शीघ्य ही मर जाता है। यदि शनि और मंगल साथ होकर सप्तम स्थान में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो तो जातक की मृत्यु शीघ्य होती है।
- (३१) यदि मंगल २,३,९ स्थानों में से किसी में हो और शनि और सूर्य्य एक त्रित हों तो जातक की मृत्यु दश दिन के पूर्व ही होती है।
- (३२) यदि सब ग्रह आपोन्लिम अर्थात् ३,६,९ एवं १२ स्थानों में हों तो बालक २ अथवा ६ मास तक जीता है।
- (३३) यदि लग्नेश नीच हो और सूर्य के साथ हो अथवा लग्नेश और सूर्य बष्टमगत हो तो ऐसा बालक शीध्र ही मर जाता है और जितना दिन जीवित रहता है, रोगग्रस्त होने के कारण मृतवत् रहता है।
- (३४) यदि किसी का जन्म कर्कराशि के अन्त में अथवा सिंहराशि के आदि में, वृश्चिक के अन्त और घन के आदि में अथवा मीन के अन्त और मेष के आदि में हो तो जातक को अरिष्ट होता है। एक का अन्त और दूसरे का आदि का क्या प्रमाण होगा, ग्रन्थान्तर से यों मिलता है। जैसे, यदि किसी का जन्म कर्क के अन्तिम अववा सिंह के प्रथम नवांश में हो तो एक राक्षि का अन्त और दूसरे का आदि कहा जाता है।

- (३५) यदि लग्नेश निर्बल हो और पाप ग्रह लग्न में बैठा हो और चन्द्र-ग्रहण अथवा सूर्य्यग्रहण के समय का जन्म हो तो जातक की मृत्यु दो वा तीन मास में होती है।
- (३६) यदि बृहस्पित अष्टमगत न हो और लग्नेश पाप सह के साथ हो तथा उस पर शनि की दृष्टि हो और तृतीय स्थान में भी कोई पाप बहहो तो जातक की मृत्यु होती है।
- (३७) यदि लग्नेश लग्न में हो और सभी पाप महीं पर शुभ महीं की दृष्टि न हो तो जातक चार ही मास जीवित रहता है।
- (३८) यदि जातक का जन्म पिता के जन्म लग्न में हो और लग्नेश दो पाप प्रहों से घिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रह के साथ रहने पर भी जातक की मृत्यु शीघा होती है।
- (३९) यदि बृहस्पित वृश्चिक राशिगत हो और केतु पर सू., चं., मं. और श. की दृष्टि हो तथा इन पर शु. की दृष्टि न पड़ती हो तो जातक मृतक पैदा होता है।
- (४०) यदि राहु, मेष और वृष के अतिरिक्त अन्य कोई राशिगत होकर लग्न में बठा हो और पापग्रह द्वितीय, द्वादश, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है।
- (४१) यदि मंगल चन्द्रमा के नवांश में होकर सप्तम स्थान में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जन्म-नक्षत्र से ७७ वें नक्षत्र पर जब गोचर का चन्द्रमा आता है तो बालक की मृत्यु हो जाती है।

अभिप्राय यह है कि जन्म-नक्षत्र से गिनते गिनते दो आवृत्ति के बाद १३ नक्षत्र और गिनने पर जो नक्षत्र आवेगा वह सतहत्तरवाँ नक्षत्र होगा। और भास्त्र-कारों का अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि लगभग ७७ वें दिन के आगे पीछे जब चं. ७७ वें नक्षत्र में जायगा तब मृत्यु-भय होगा।

- (४२) यदि शा., मां., और सू. पंचम स्थान में हो तो ऐसे जातक की भी मृत्यु७७ वें नक्षत्र में चं. के जाने से होती है।
- (४३) यदि शनि सप्तमस्थ अथवा लग्नस्थ हो और लग्न चर-राशि हो तथा चन्द्रमा लग्न अथवा वृश्चिक राशिगत हो और शुभ ग्रह केन्द्र में हो तो भी बालक की मृत्यु शीघ्र होती है।
- (४४) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष का हो अथवा नीच हो और जन्म-समय संघ्या हो अथवा ठीक सूर्य्योदय अथवा सूर्य्यास्त के समय अथवा मध्याह्न हो तो बालक की मृत्यु एक मास में होती है।

- (४५) विद श्विन द्वादशस्य, सूर्यं नवमस्य, चन्द्रमा लग्नस्य और मंगल अष्ट-मस्य हो और बकी बृहस्पति की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक की मृत्यु शीघा होती है।
- (४६) यदि चन्द्रमा लम्म में बैठा हो और पाप ग्रहों से चिरा हो अर्थात् द्वादश और दितीय दोनों में पाप ग्रह हो और उक्त चन्द्रमा पर किसी अति बली शुम ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो और इसी प्रकार यदि सातवें अथवा आठवें स्थान में पाप वहां से चिरा हुआ चन्द्रमा बैठा हो और किसी अति-बली शुम ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक और उसकी माता, दोनों ही की मृत्यु होती है। परन्तु ऐसे योग में यदि चन्द्रमा पर किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल बालक की मृत्यु होती है, माता की नहीं।
- (४७) यदि चन्द्रमा और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और लग्न तथा चन्द्रमा पाप ग्रहों से घिरा हो तो गभंवती स्त्री बालक सहित मर जाती है अथवा प्रसव के बाद ही माता सहित बालक की मृत्यु होती है।
- (४८) यदि चन्द्रमा, शनि और राहु के साथ किसी स्थान में बैठा हो और लग्न से आठवें स्थान में मंगल हो तो बालक और उसकी माता, दोनों की मृत्यु होती है। पर यदि ऊपर वाला योग हो, लग्न में सूर्य्य हो तो मृत्यु का कारण चीर- फाड़ (Operation) होता है।
- (४९) यदि चन्द्रमा के साथ शनि हो और सूर्य्य द्वादश स्थान में और मंगल चतुर्य में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है।
- (५०) यदि ग्रहण के समय जन्म हो और चन्द्रमा के साथ शनि लग्न में बैठा हो और मंगल अष्टम स्थान में हो तो जातक और उसकी माता की मृत्यु शस्त्र से होती है।
- (५१) यदि चन्द्रमा से सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में पाप ग्रह बैठा हो तो जातक और उसकी माता दोनों के लिये कष्टकर होता है।
- (५२) यदि षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश्च स्थान में पापग्रह हों और उनके साथ शुभ ग्रह न हों और शुक्र अथवा। वृहस्पति पाप ग्रह से घिरा हो तो प्रसूता एवं वालक दोनों की मृत्यु होती है।
- (५३) यदि सूर्य्य अत्यन्त बली होकर शुक्र से तृतीय स्थान में बैठा हो तो सूर्य के साथ शनि भी हो अथवा सूर्य शनि से दृष्ट हो और चन्द्रमा क्षीण हो अथवा पापग्रह के साथ हो तो बालक और प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है।

- (५४) यदि सू. मं. चं. और के. साथ होकर रूप्त में बैठे हीं तो बालक एवं उसकी मातादि सभी को अनिष्ट होता है।
- (५५) यदि सू. चं. श. और मं. साथ होकर पंचम स्थान में बैठे हों तो बालक और उसके माता-पिता एवं भाई सभी को अनिष्ट सम्भव होता है। परन्तु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा दोष नहीं होता है। यदि सू. श. एवं मं. अष्टम स्थान में बैठे हों तो बालक एवं उसके पिता और भाई को अनिष्ट होता है। ऐसे योग में शस्त्रादि से मृत्यु होने का भय होता है।
- (५६) यदि षष्ठ, अष्टम अथवा नवम स्थान में पाप ग्रह हो तो बालक एवं उसके पिता को अरिष्ट भय होता है।
- (५७) यदि चन्द्रग्रहण के समय जन्म हो और शनि चन्द्रमा के साम हो तथा मंगल लग्न से अष्टम स्थान में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है। (देखो ५०)
- (५८) यदि श. बु. और रा. के साथ होकर सू. लग्न में बैठा हो और मंगल आठवें स्थान में हो तो ऐसा जातक अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा जाता है।
- (५९) यदि ६, ८, १२ में पाप ग्रह हों और वे सब शुभ-ग्रह-युक्त न हों तथा यदि शुक्र अथवा बृहस्पति, पाप ग्रहों से घिरा हो तो माता सहित जातक की मृत्यु होती है।
- (६०) यदि सू. श. और मं. द्वादशस्थ हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक और उसकी माता दोनों की मृत्यु होती है।

त्रिय पाठकगण ! बालारिष्ट अनेकानेक हैं जिनमें से थोड़े यहाँ संगृहीत किये गये हैं। ऊपर लिखे हुए योगों में बहुतों में समय-निर्माण नहीं किया गया है। इस विषय में महर्षियों का कहना है कि निम्नलिखित रीति से समय का अनुमान करना होगा।

- (१) अरिष्टकारी ग्रहों में सबसे बली ग्रह जिस राशि में हों, उस राशि में जब जन्म के बाद गोचर का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है।
- (२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो, उस राशि में जब गोचर का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है।
- (३) जन्म के बाद जब गोचर का चन्द्रमा जन्म-रुग्न-राशि में जाता हैतो अरिष्ट का समय होता है।

स्मरण रक्षने की बात है कि गोचर का चन्द्रमा एक राश्चि पर लगभग तेरह बार एक वर्ष के अभ्यन्तर जाता है। ऊपर के तीन योगों में अर्थात् सबसे बल्लिष्ठ- बह-गत-राशि में, चन्द्र-लग्न में और जन्मलग्न में चन्द्रमा के जाने से अरिष्ट बतलाया है। इस कारण अधिक से अधिक (१३×३) ३९ बार एक वर्ष में अरिष्ट-योग आ सकता है। परन्तु इस ३९ बार में किस बार अरिष्ट योग होगा, इसके जानने के लिये यह बतलाया गया है कि जब चन्द्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हो और उस पर (सभी) पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उस समय अरिष्ट होगा। चन्द्रमा तीन अवस्थाओं में मृत्यु के लिये बलवान हो सकता है। जैसे, जब क्षीण हो, जब वष्ठेश हो अथवा जब अष्ट-मेश हो। इन तीन भेदाभेदों से ऊपर लिखे हुए उनचालीस बार अरिष्टकारी न हो कर केवल तेरह ही बार अरिष्टकारी हो सकता है। पुनः इसमें दूसरा कठिन नियम यह है कि वैसा चन्द्रमा पापदृष्ट भी हो। इन्हीं सब कारणों से एक वर्ष के भीतर केवल एक ही बार अरिष्टकर होना सम्भव होता है। अतः उपर्युक्त बातों पर ध्यान देकर अरिष्ट-समय का अनुमान करना होगा।

### प्रहयोगानुसार द्वादश वर्ष तक की आयु

बारा-११२ विद्वानों का कथन है कि आठ वर्ष तक आयु का विचार करना अनावस्यक है और मतान्तर से १२ वर्ष के पूर्व आयु का विचार नहीं करना चाहिये। अतः इस स्थान पर थोड़े से योग दिये जाते हैं जिनसे बालक की मृत्यु बारह वर्ष के अभ्यन्तर बतलायी गयी है। इससे दीर्घ जीवियों की योगायु अष्टम तरंग में लिखी गई है।

१ वर्ष:—(क) यदि चंन्द्रमा लग्न में और पाप ब्रह केन्द्र में हो तथा शुभ ब्रह के साथ न हो। (ख) यदि बृहस्पित लग्न में, शुक्र और बुध मिथुन अथवा तुला में हो मतान्तर से बृ. लग्न में, शु. मिथुन में, बु. तुला में और अष्टमस्थ पापग्रह से दृष्ट हो तो १ वा ८ वर्ष की आयु होती है। (ग) यदि लग्न में बली चन्द्रमा अथवा बली सूर्य्य हो और केन्द्र अथवा त्रिकोण अथवा अष्टम में पाप ग्रह हो और यदि सूर्य्य चन्द्रमा और शुक्र किसी राशि में एक साथ हो तो जातक की मृत्यु एक वर्ष के अभ्यन्तर होती है। (घ) यदि शनि लग्न में हो और उसके साथ न पाप हो और न बह पाप से इष्ट हो तो भय होता है परन्तु यदि ऐसा शनि तुला, मकर वा कुम्म का हो तो अरिष्ट नहीं होता है।

२ वर्षः -(क) यदि शनि वकी होकर मंगल के गृह में, केन्द्र में, शत्रु-गृह में अथना अष्टमस्य हो और उस पर बली मंगल की पूर्णं दृष्टि हो तो बालक की आयु दो वर्ष की होती है। (स) यदि वकी शनि मेप अथना वृश्चिक राशिगत हो और

मंगल केन्द्र, षष्ठ अथवा अष्टम में हो और मंगल पर शुम ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक दो वर्ष तक जीता है। (ग) यदि षष्ठेस और अष्टमेश केन्द्र में और वकी शनि मेव अथवा वृश्चिक राश्चि गत हो और शनि पर बसी मंगस की दृष्टि हो तो जातक दो वर्ष तक जीता है।

- ३ वर्ष :- (क) यदि बृहस्पति द्वादश स्थान में हो और लग्नेश किसी पाप बह के साथ केन्द्र में बथवा तृतीय स्थान में अथवा षष्ठ स्थान में अथवा नवम स्थान में हो तो जातक तीन वर्ष तक जीता है।
- (स) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष राशिगत होकर अष्टम स्थान में हो और उस पर र. चं. मं. और श. की दृष्टि हो तो जातक की मृत्युतीन वर्ष के अभ्यन्तर होती है। मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि वृ. शुक्र से दृष्ट न हो ।
- (ग) यदि वकी शनि केन्द्र में मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो अथवा यदि वकी शनि अष्टम अथवा षष्ठ स्थान में हो और उस पर बली मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो बालक की मृत्यु तीन वर्ष में होती है।
- (घ) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा द्वादश स्थान में और लग्नेश पाप ग्रह के साथ होकर नवम, षष्ठ अथवा तृतीय स्थान में हो तो जातक की आयु तीन वर्ष की होती है।
- (छ) यदि लग्न में मंगल कर्क राशि का हो और चन्द्रमा उसके साथ हो तथा केन्द्र एवं अष्टम स्थान ग्रहरहित हो तो तीन वर्ष की आयु होती है।
- (च) रिव शुक्त, की दृष्टि से हीन और वृ. चं. मं. और श. से दृष्ट, यदि मंगल के क्षेत्र में अष्टमस्थ हो तो तीन वर्ष की आयु होती है।
- (छ) यदि सूर्य्य और चं. तृतीय स्थान में पाप-दृष्ट हो और तृतीय स्थान कूर-राशि-गत हो तो तीन वर्ष की आयु होती है।
- ४ वर्ष: (क) यदि मंगल अस्त होकर केन्द्र में बैठा हो और उसके साथ शनि हो अथवा उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु चार वर्ष में होती है।
- (ख) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बुध हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो बालक की आयु चार वर्ष की होती है।
- (ग) यदि निर्बल कं. ६, ८, १२ में हो, अथवा निर्बल न भी हो परन्तु पापग्रह के साथ होकर दुःस्थानगत हो और उस पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह की दृष्ट हो तो ४ वर्ष, और यदि केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ८ वर्ष और केवल पापग्रह की दृष्टि हो तो बालक की कुछ भी आयु नहीं होती है।

- (व) विद कर्क का बुध वष्ठ, अष्टम अववा द्वादश स्थान में हो और वष्ट्रमा की उस पर दृष्टि हो तो वालक की आयु वार वर्ष की होती है।
- ५ वर्षः (क) यदि सू. चं. मं. वृ. साथ होकर किसी एक घर में हो अथवा सू. चं. मं. श. एक घर में हो अथवा श. चं. मं. वृ. एक घर में हो तो ऐसे योग में जातक की बायु पांच वर्ष की होती है।
- (स) यदि अष्टमेश लग्न में और लग्नेश अष्टम में हो तो पांच वर्ष की आयु होती है।
- (ग) यदि राहुलग्न में हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह हो अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और कुल शुभ ग्रह दृश्य-चकार्द्ध में हों तो ऐसे जातक की मृत्यु पाँचवें वर्ष में होती है। और मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि पाप ग्रहों को अदु-श्य-चकार्द्ध में होना चाहिये।
- ६ वर्ष: (क) यदि लग्नेश में हो और उसके साथ पाप ग्रह हो और उस पर शनि की दृिष्ट पड़ती हो तथा बृहस्पित अष्टमगत न हो और जन्मलग्न सिन्ध में पड़ता हो तो जातक ६, ८ अथवा १२ वर्ष तक जीता है।
- (स) यदि शुक्र सिंह अथवा कर्क राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादस स्थान में बैठा हो और उस पर पाप तथा शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक की आयु छ: वर्ष की होती है।
- (ग) यदि शनि चन्द्रमा के नवांश में हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो और लग्नेश पर भी चं. की दृष्टि हो तो जातक की आयुछः वर्ष की होती है।
- ७ वर्ष:—(क) यदि र. मं. और श. लग्न में हों और निर्बंत चन्द्रमा वृष अथवा तुला राशि का, सप्तम स्थान में हो और ज़स पर बृहस्पित की दृष्टि न पड़ती हो तो बालक की मृत्यु ७ वा ८ वर्ष में होती है। सारावली में "सप्तिभरक्दैंविना-शित" लिखा पाया जाता है। उपर्युक्त योग में वृष का चन्द्रमा उच्च होता है, इस कारण निर्वंत का अर्य क्षीण चन्द्रमा है। (चन्द्रमा का सप्तम स्थान में रहना मतान्तर से पाया गया है) परन्तु एक दूसरे पुस्तक में र., मं., श., लग्न में हो, बु. सप्तम में हो और क्षीण चं., बू. से नहीं देखा जाता हो, ऐसा योग पाया जाता है।
- (ल) यदि लग्न और सप्तम भाव में पापप्रह हो तथा लग्न में चन्द्रमा भी हो और लग्नाधिपति पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु सात वर्ष की होती है। यदि लग्न का ब्रेष्काण निगड़, अहि, बिहक्क अथवा पाश हो और पापप्रह से दृष्ट हो और ब्रेष्काण-पति से दृष्ट न हो तो सात वर्ष की आयु होती है(देखो ब्रेष्काण चक १३)।

८ वर्षः -(क) यदि चन्द्रमा निर्बल हो और अष्टम स्थान में पापब्रह हो तो जातक की आयु आठ वर्ष की होती है।

(ख) यदि पंचम तथा नवम भाव में पापग्रह स्थित हो और पष्ठ और अष्टम स्थान में शुभग्रह हो और पंचम तथा नवम भाव पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो बालक की मृत्यु आठवें वर्ष में होती है।

**९ वर्ष**ः─(क) यदि सू. चं. और मं. पंचम स्थान में हो और उसके साम कोई शुभग्रह न हो और न उस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो बालक की मृंत्यु नौ वर्ष में होती है। (ख) लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो, यदि उस स्थान से अष्टन स्थान में निर्देल चन्द्रमा हो और उस पर सब पापग्रहों की दृष्टि हो तो बालक नौ वर्ष के पूर्व ही मर जाता है। (ग) यदि लग्नेश पापग्रह हो और चन्द्रमा के स्थान से द्वादश स्थान में बैठा हो और उस पर (लग्नेश के अतिरिक्त) किसी अन्य पापग्रह की दृष्टि हो और इसी प्रकार यदि लग्नेश पापगृह होकर चन्द्रमा से द्वादशस्य हो और लग्नेश चन्द्रमा के नवांश में हो तो ऐसे योगों में जातक की आयु नौ वर्ष की होती है। (''लग्नेश के अतिरिक्त'' मतान्तर से )। (घ) यदि लग्नाधिपति और चन्द्रराज्ञ्याधिपति अस्त होकर ६, ८, १२ स्थान में बैठे हों तो जिस राज्ञि पर लग्ना-विपति और राश्यधिपति बैठा हो, उसी की संख्या वाले वर्ष में मृत्यु होगी। (ङ) यदि चन्द्रमा मिथुन अथवा कन्या गत हो और साथ में सू. और मं. बैठे हों और शुभ-ग्रहकी दृष्टि से वंचित हों अर्थात् यदि सू. च. और मं. तीनों ग्रहमिथुन अथवाक न्या राशि गत हो और शुभग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक की मृत्यु नौवें वर्ष में होती है। (व) यदि लग्नेश सूर्य्य हो और उसके साथ शनि भी हो और वं. से दृष्ट हो तो नौ वर्षकी आयु होती है। यदि चंर, और श. अष्टम स्थान में हों तो ९ वर्ष के अभ्यन्तर ही मृत्यु होती है।

रें ः — वर्ष यदि राहु सप्तम स्थान में हो और उसपर सून और चं. की दृष्टि पड़ती हो और शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो बालक की मृत्यु दशवें या बारहवें वर्ष में होती है। यदि श्रानि मकर के नवांश में हो और उसपर बुध की दृष्टि हो तो ऐसे बालक की आयु दश वर्ष की होती है और जन्म से ही लोग उससे शत्रुता करते हैं। पापदृष्टि राहु के केन्द्र वर्ती होने से १० वर्ष अथवा १६ वर्ष में जातक को अरिष्ट होता है।

११ वर्ष :—यदि सू. और बु. एक साथ हों और उन पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु ग्यारह वर्ष की होती है।

१२ वर्षः - यदि सप्तम स्थान में राहु हो और उस पर शनि, सूर्यं आदि प्रहों की दृष्टि हो तो जातक बारह वर्ष तक जीता है। यदि चन्द्रमा सिंह राखि में हो और सूर्य्य शिन के साथ अष्टम स्थान में हो और उस पर शुक्त की दृष्टि हो तो बालक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। मतान्तर से शुक्र के बदले शुमग्रह की दृष्टि होना लिखा है। यदि लग्नेश और चन्द्रलग्नेश (उस स्थान का स्वामी जहाँ जन्म का चन्द्रमा हो) लग्न से ६, ८ अथवा १२ स्थान में बैठा हो और सूर्य्य के साथ हो तथा शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो बालक की मृत्यु बारहवें वर्ष मेंहो ती है। यदि शनि वृष्टिक के नवांश में हो और उस पर केवल सूर्य्य की दृष्टि पड़ती हो तो बालक की मृत्यु बारह वर्ष में होती है और पिता का प्रेम भाव उस बालक पर नहीं रहता है।

#### अरिष्ट भंग योग

**वा-११३** (१) चार वर्ष की, अवस्था तक बालक माता के पाप से मरता है। चार से आठ वर्ष तक पितृ-पाप से तथा आठ से बारह वर्ष पर्य्यन्त अपने पूर्वाजित पाप के कारण बालक की मृत्यु होती है।

ज्योतिषशास्त्रज्ञों का मत है कि बहुत से ऐसे भी योग हैं जिनके रहने से अरिष्ट मंग होता है। उनमें से कुछ योगों का उल्लेख आगे किया जाता है।

(२) पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णमासी के लगभग) हो अथवा स्वगृही हो अथवा स्वनवांशस्य हो और यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (३) यदि पूर्ण चन्द्रमा उच्च वा स्वगृही हो और उस पर शुभग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तथा पाप अथवा शत्रु-ग्रह की दृष्टि वा योग न हो। (४) यदि वृ. शु. अथवा बु. बली होकर देन्द्रस्थ हो और चन्द्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि वा योग से रहित हो। (५) बलवान बृहस्पति उच्च होकर यदि केन्द्र में हो। (६) यदि लग्नेश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो । (७) यदि जन्म-समय कई ग्रह उच्च हों और शेष स्वगृही हो । (८) यदि राहु त्रितीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में बैठा हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि पड़ती हो। (९) यदि मेष अथवा कर्क राशिगत राहु लग्न में बैठा हो। (१०) यदि चन्द्रमा शुभग्रहों के वर्गमें हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो और चन्द्रमा में पूर्ण तेज हो अथवा वह पूर्णमासी के लगभग का हो। (११) यदि चन्द्रराशि का स्वामी लग्नगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (१२) यदि चन्द्रमा उच्च हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो । (१३) यदि लग्नेश पूर्ण बली होकर केन्द्र में बैठा हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और पापब्रह की दृष्टिन हो। (१४) यदि तुलाराशि का सूर्य्य द्वादश स्थान में हो। (१५) यदि बृहस्पति मंगल के साथ हो अथवा मंगल पर उसकी दृष्टि हो। (१६) चतुर्थ और दशम स्थान में स्थित

यदि पापग्रह शुभग्रहों से घिरा हो तथा केन्द्र और त्रिकोण में शुभग्रह हो। (१७) यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में पापग्रह बैठा हो और बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो। (१८) यदि षष्ठ अथवा अष्टमगत चन्द्रमा बृ. बु. अथवा शु. के द्रेष्काण में हो। (१९) पूर्णचन्द्र की दोनों ओर शुभग्रह रहने से। (२०) यदि समस्त ग्रह शोर्थोदय राशि में हो। (२१) पूर्णचन्द्र पर केन्द्रस्थित बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो। (२२) यदि लग्नेश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा पापग्रह की दृष्टि न हो। (२३) यदि पूर्णचन्द्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो इनमें से किसी एक योग के रहने से अरिष्ट भंग होता है।

#### पताकी-अरिष्ट

चा-११४ । ताकी-अरिष्ट का विचार करते समय, पहिले प्रथम खंड में जो यामार्द्धपति तथा दण्डाधिपति जानने के नियम बतलाये गये हैं, उन नियमों के अनुसार यामार्द्धपति और दण्डाधिपति का निर्णय कर लेना होगा।
(चक ३२, ३२ (क), ३३ (क)।

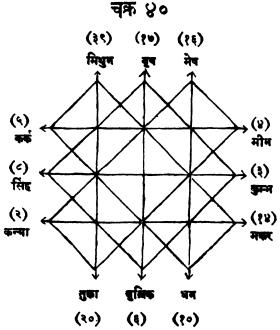

अपर एक पताकी चक्र बना दिया गया है। इसम प्रत्येक रेक्स के आगे एकैक रासि बंकित है और प्रत्येक राशि के समीप भिन्न भिन्न संस्था लिसी हुई है। स्मरण रहे कि किस रेखा के सामने कौन राशि और किस राशि के समीप कौन संस्था लिसी जाती है, सब उपर्युक्त कक में लिख दिया गया है।

किसी जातक का जन्मपत्र विचारते समय उपर्युक्त चक्र में हेर-फेर न होगा। मेष में कन्या, धन और मीन की संख्याओं का योगफल (२+१०+४=१६) लिखने की प्रथा है। वृष में सिंह, वृष्टिचक और कुम्म की संख्याओं का योग (८+६+३=१७) लिखा जाता है। मिथुन में कर्कट, तुला और मकर का योग (५+२०+१४) = ३९ लिखने की प्रणाली है। कर्कट का अंक सर्वदा ५, सिंह का ८, कन्या का २, तुला का२०, वृष्टिचक का ६, धन का १०, मकर का १४, कुम्म का ३, मीन का ४ होता है और उपर्युक्त रीति के अनुसार मेष का १६, वृष का १७ और मिथुन का ३९ अंक होता है। वास्तव में मेष की संख्या १०, वृष की ६ और मिथुन की २० है। इन सबों का योग १०८ होता है।

उपर्युक्त पताकी चक्र में प्रत्येक राशि को सरलरेखा द्वारा अन्य तीन राशियों के साथ सम्बन्ध होता है। उदाहरण रूप से यदि वृष में देखा जाय तो मालूम होगा कि सरल रेखा सिंह तक गयी है, दूसरी वृश्चिक तक और पुनः वृष ही से तीसरी रेखा कुम्भ तक गयी है। इसी प्रकार कर्कट से सरल रेखा घन, मीन और मिथुन तक गयी है। इसी रीति से जिस राशि में लग्न हो. उस राशि का वेधस्थान वे ही राशियाँ कही जाती हैं जिन राशियों पर सरल रेखा जाती हैं। परन्तु अपवाद यह है कि मेप, वृष तथा मिथुन किसी भी वेधस्थान में नहीं है। इस कारण कर्कट का वेध-स्थान मिथुन नहीं होगा पर मिथुन का वेध-स्थान कर्कट होगा। इसलिये प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्थान हैं। मेष का वेधस्थान कर्कट होगा। इसलिये प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्थान हैं। मेष का वेधस्थान कर्कट होगा। इसलिये प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्थान हैं। मेष का वेधस्थान कर्कट, कुला और मकर, कर्क का कर्क, घन और मीन (मिथुन नहीं), सिंह का सिंह, वृश्चिक और कुम्भ (वृष नहीं), कन्या का कन्या, तुला और मकर (मेष नहीं), तुला का कन्या, तुला तथा मीन, (मिथुन नहीं) वृश्चिक का सिंह, वृश्चिक और कुम्भ का पिंह, वृश्चिक और कुम्भ का धन, मकर और कर्कट, मकर का कन्या, धन तथा मकर, कुम्भ का सिंह, वृश्चिक और कुम्भ का पिंह, तुला का पान, मकर और मकर हो तथा सीन वेधस्थान होता है।

नियम यह है कि उपर्युक्त चक्र में जातक का जो जो ग्रह जिस राशि में है, उस राशि के सामने उन ग्रहों को अंकित कर दें और जिस राशि में लग्न है, वहाँ 'ल' लिख दें। बतलाया जा चुका है कि दण्डाधिपति का निश्चय पूर्व ही कर लेना चाहिये; इसलिये यदि दण्डाधिपति-ग्रह लग्न के वेश्व स्थान में पड़े तो कहा जाता है कि पताकी-वेध हुआ। वेधस्थान की राशियों में जो अंक है, उतना ही दिन , मास अववा वर्ष में अथवा उनमें से दो वा तीन अंकों के योग-फल की जो संक्या होगी,

# वेध-चक् ४० (क)

| राशिको                                   | इन राशियों से वेघ होता है                |                  |                   |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| १                                        | Ę                                        | ९                | १२                |  |  |
| २                                        | 6                                        | ષ                | ११                |  |  |
| 8 W W 8                                  | اد الا الا الله الله الله الله الله الله | 9                | १०                |  |  |
| ४                                        | 8                                        | 9                | १२                |  |  |
| ષ                                        | ų                                        | y 9 & V 9        | * * * * * * * * * |  |  |
| s (v | ر و س مو                                 | ૭                | १०                |  |  |
| ૭                                        | હ                                        | Ę                | १२                |  |  |
| ۷                                        | ۷                                        | ų                | <b>११</b><br>४    |  |  |
| ९                                        | ९                                        |                  | ٧                 |  |  |
| १०                                       | १०                                       | <b>9</b> 6 5 5 5 |                   |  |  |
| १०<br>११                                 | १०<br>११                                 | ų                | ۶<br>د            |  |  |
| १२                                       | १२                                       | 8                | ૭                 |  |  |

उतने दिन अथवा मास अथवा वर्ष मं बालक को अरिष्ट होने की सम्भावना होती है। बहुत से प्राचीन विद्वानों का मत है कि चन्द्रलग्न से भी दण्डाधिपति ग्रह का वेध होने से पताकी-अरिष्ट का विचार करना चाहिये। उदाहरणार्थ एक पता की-अरिष्ट-वेध दिखलाया जाता है।

सम्बत् १९८१ शोका १८४६, भादों पूर्णिमा तदुपरि प्रतिपदा, शनिवार उत्तर-भाद्रनक्षत्र में दिनमान ३०।३७, इप्टदंड ५१।३० पर लेखक के ग्राम निवासी बाब् उमा प्रसाद जी, एक कायस्थ जमींदार के पुत्र का जन्म कर्क लग्न में हुआ। उस बालक का राशि-चक्र नीचे दिया जाता है।



जन्म रात्रि समय है और दिनमान ३०।३७ है। अतः रात्रिमान (६० दंड से ३०।३७ घटाने पर) २९।२३ हुआ। इसको आठ से भाग देने से प्रति यामाई का मान ३।४० है हुआ। इष्टदंड सूर्योदयसे ५१।३० है। इससे दिनमान ३०।३७ घटाने पर शेष २०।५३ रात्रिगत जन्म समय हुआ। अब देखना यह है कि २०।५३ पला में ३।४० है यामाई-मान कितना बार बीता। यदि ३।४० है को ५ से गुणा किया तो १८।२१ है हुआ। अब इसे २०।५३ रात्रिगत से घटाया तो शेष २।३१ है रहा। इससे यह ज्ञात हुआ कि ५ यामाई बीत-कर छठे यामाई का जन्म है।

अब दंडि विपिति निकालना होगा। एक यामाई का मान ३।४० है है तो इसका चतुर्यांश ५५ पला हुआ। छठे यामाई का शेष २।३१ था। ५५ पला को २ से गुणा करने पर १।५० हुआ। इसको २।३१ है में घटा दिया तो शेष ४१ पला रहा। इससे यह बोष हुआ कि दो दंडि विपिति बीत जाने पर तीसरे दंडि विपिति का जन्म है।

जन्म शनिवार की रात्रि में है। इस हेतु रात्रियामाई-चक्र ३३ में शनि का छठायामाई शुक्र है और रात्रि-यामाई-पित चक्र ३३ (क) के अनुसार शुक्र का तीररा दंडाधिपित चन्द्रमा है। इसलिये यह निश्चय हुआ कि जातक का दंदाधिपित चन्द्रमा है। इस जातक का पताकी-चक्र नीचे दिया जाता है तथा उसमें प्रति राशि का अंक भी लिख दिया गया है।

## चक ४० (ख)

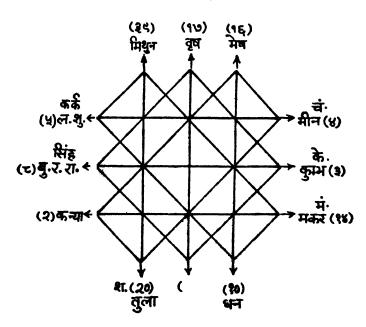

कर्कट लग्न है और उसमें शुक्र है, इसलिये कर्कट के समीप 'ल' और खु. जिला। सिंह में र. बु. और रा. है, अतः इन बहीं को भी सिंह के समीप अंकित किया। इसी प्रकार तुला से समीप श.,वृश्चिक से समीप वृ., नकर से तमीव चं., कुम्म से समीप के.,और नीन से समीप चं. लिखा नया। अब उपर्युक्त चक्र देखने से मालूम होखा है कि कर्क लम्म को बेघ धन और मीन से होता है और मीन में दंडाधिषति चन्द्रमा है। इससे सिद्ध हुआ कि पताकी वेघ होता है। और चन्द्र लम्ब से भी बेध होना कहा जा सकता है।

कर्कट का अंक ५, घन का १० और मीन का ४ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि ये अंक या इनमें से दो या तीन का योगफल अरिष्टकारी होना। अतः परिणाम (५+१०) १५,(५+४)९,(१०+४)१४,(५+१०+४)१९होता है। अतएव५,१०,४,१५९,१८,१९, दिन, मास अथवा वर्ष इस बालक के लिये अरिष्टकारी होना। अब दिन, मास या वर्ष का निश्चय किस प्रकार होगा, नीचे बतलाया जाता है।

सबल पाप ग्रह अरिष्टकारी होने से उपर्युक्त पाया हुआ अंक दिन की संस्था बतलाता है। मध्यबल होने से मास और दुर्बल होने से वर्ष का ज्ञात होता है। परन्तु शुभग्रह के अनिष्टकारी होने से ठीक इसके विपरीत होता है। तात्पर्ब यह कि यदि शुभग्रह अनिष्टकारी हो और वह बली हो तो संस्था वर्ष का ज्ञात कराती है। मध्यबली होने से मास और क्षीण बली होने से तत्संस्थक दिन में अरिष्ट होता है। विद्वानों ने यह भी लिखा है कि लग्न पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट होने से अथवा शत्रुराशिगत पापन्नह के लैक्न में रहने से उतने संस्थक दिन में अरिष्ट होता है। लग्न शुभ दृष्ट वा युक्त होने से बदि उस पर लग्नेश की दृष्टि रहे तो वर्ष परिणाम में मृत्यु होती है। इन्हीं बातों को चक ४० (ग) में दिखलाया गथा है।

## चक ४० (ग)

| दिन                                                                                                                        | मास                                          | वर्ष                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ वली पात्र ग्रह । २ निर्वेल शुभ ब्रह । ३ लम्म पाप युक्त । ४ लम्म पाप दृष्ट । ५ लम्म-गत-पाप ग्रह यदि अत्रु राम्नि में हो । | १ मध्य वस्ती साम बहु।<br>२ मध्य वली सुभ बहु। | १ निबंस पाप ब्रह ।<br>२ बली शुभ ब्रह ।<br>३ खुभ-दृष्ट-सम्म ।<br>४ बुभ बुक्त रूग्न<br>अपने स्वामी से दृष्ट । |

बेध फल का विचार करते समय निम्निलिखित नियमों पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। (१) शुभ यह के दंड में जन्म हो और पताकी-बेध हो तथा लग्न यदि किसी प्रकार पापविद्ध न हो तो बालक को अरिष्ट नहीं होता है। ज्योतिवार्षदीपिका नामक बंध का भी यह मत है। (२) यदि अञ्चभग्रह के दंड में जन्म हो और पताकी-बेध हो तथा लग्न शुभ विद्ध न हो तो जातक की मृत्यु होती है। ऐसे योग में शुभग्रह का वेध होने से, विशेषतः लग्न के बेध स्थान में गुरु अथवा शुका रहने से अनेक स्थानों में देवानुष्ठान तथा उत्तम चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षा हो जाती है। और किसी के मत से (३) एक विशेष नियम यह भी है कि लग्नाधिपित तथा दंडाधिपित एकही ग्रह के होने से पताकी अरिष्ट नहीं होताहै। परन्तु यह नियम ज्योतिवार्थ दीपिका में नहीं पाया जाता है (४) यह भी लिखा है कि बुध के दंड में यदि लग्न बुध द्वारा विद्ध हो तो अरिष्ट अनिवार्थ होता है। उपर्युक्त पताकी अरिष्ट में चं. शुभ है और लग्न पाप-विद्ध नहीं है। परन्तु लग्न श्व. और मंगल में पापदृष्ट है। जिस जातक को नियम (१) लागू होता हुआ भी अनिष्ट हुआ क्योंकि चं. लग्न से भी वेध होता है और चन्द्र लग्न पाप श्व. से विद्ध है इस कारण (१) चन्द्र लग्न से लागू नहीं हुआ।

फल का विचार करते समय देखा जाता है कि अंकों के योगादि द्वारा जो समय का बोध होता है, वह सर्वदा ठीक नहीं मिलता। अनुभवी ज्योतिषियों का कहना है कि प्रायः उस समय के कुछ पूर्व या पश्चात् मृत्यु होती है। पताकी-अरिष्ट वाला बालक प्रायः दीषंजीवि नहीं होता और अधिकांश स्थल में तीनों वेधस्थानों के संलग्न अंक के योगफल की अपेक्षा बालक विशेष नहीं जीता है। यह भी कहा जाता है कि पताकी-अरिष्ट प्रवल होने से यदि अरिष्ट-भंग-पोग भी हो,तो भी पताकी-अरिष्ट प्रवल होता है। उदाहरण वाले बालककी मृत्यु पाँच वर्ष बीतने पर छठे वर्ष में २१ जून १९३० ई० को ज्वर-प्रकोप से हो गयी। लग्न पर बली मं.एवं श. की दृष्टि रहने के कारण अरिष्टकारी दिन ही होना चाहिये था, परन्तु चन्द्र-लग्न भी विद्ध है और वह अपने स्वामी बृ. शुभ-ग्रह से दृष्ट है।ऊपर लिखा जा चुका है कि चन्द्र-लग्न ही के विद्ध होने से अरिष्ट हुआ, इस कारण वर्ष-मान लागू हुआ। पुनः देखो कुं. ९४।

### अध्याय १६

#### जीवन का द्वितीय तरंग।

चा.--११५ वाल्यावस्या में माता-पिता, भाई, बहन, सखा, एवं परिजनों के द्वारा कालन पालन से सुख होता है। मानव-जीवन की यह दूसरी अवस्था है। अतः इस द्वितीय तरंग में माता-पिता-सुल, माता और पुत्र का पारस्परिक प्रेम, मातू-मृत्यु, पितू-सुल, भ्रातृ-सुल, भ्रातृ-जन्म, भ्रातृ-संस्था, भ्रातृ-प्रेम, भ्रातृ-उन्नति, भ्रातृ-मृत्यु एवं अन्य कुटुम्बियों के विषय में वर्णन किया गया है।

#### माता ।

(१) मझ्तो का विचार चतुर्य स्थान से, चतुर्य स्थान के स्वामी से और चन्द्रमा से होता है। यदि जातक का जन्म-समय दिन हो तो शुक्र से और रात्रि हो तो चन्द्रमा से भी माता का विचार किया जाता है।

### यदि जन्म-समय दिन हो तोः

| रविपिता           | फुटराशि | सुख    |
|-------------------|---------|--------|
| चन्द्रमामामी      | समराशि  | सुसी   |
| शुकमाता           | समराशि  | सुंखी  |
| शनिचाचा           | फुटराशि | सुस्री |
| इसके विपरीत दुखी। |         |        |

### यदि जम्म समय रात्रि हो तो:-

| रिवचाचा      | फुटराशि | सुखी   |
|--------------|---------|--------|
| चन्द्रमामाता | समराशि  | सुस्री |
| शुक्तमामी    | समराशि  | सुंखी  |
| शनिपिता      | फुटराशि | सुस्ती |

#### इसके विपरीत दुःखी।

(२) यदि चतुर्यस्थान में शुभग्रह हो, चतुर्याधिपति उच्च-राशि-गत हो और मातृ-कारक ग्रह बलवान हो तो माता दीर्घायु होती है। (३) यदि चतुर्यस्थान में शुभग्रह हो अथवा मातृ-कारक ग्रह शुभग्रह के साथ हो और चतुर्याधिपति बली हो तो माता दीर्घायु होती है। (४) यदि चन्द्रमा अथवा शुक्र अच्छे नवांश में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा केन्द्रगत हो और चतुर्य स्थान में शुभग्रह हो या शुभग्रह को दृष्टि हो तो माता दीर्घायु होती है। (५) यदि चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के मध्य में हो और उसके साथ पाप ग्रह हो तो माता दीर्घायों के नहीं होती बीर प्रायः शोध ही मृत्यु को प्राप्त होती है। दो पाप अथवा शुभ ग्रहों के मध्य में होने का रहस्य

यह है कि किसी ग्रह से तीस अंश पूर्व और तीस अंश पश्चात् के अन्तर में पापग्रह अथवा शुग्रमह हों। जैसे किसी का चन्द्रमा मेव के ५ अंश पर हो तो इस ५ अंश के पूर्व अर्थात् मीन के ५ अंश के बाद से मेथ के ४ अंशतक तथा मेव के ५ अंश के बाद से वृष के ५ अंश तक के अन्तर में यदि दोनों तरफ केवल पाप ग्रह ही हो तो वह चन्द्रमा पापमध्यगत अथवा पाप से घरा हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि दोनों तरफ शुग्रग्रह ही हों तो शुग्रमहों से घरा कहा जाता है। देखो कुं. ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। चं. दो पापग्रह र. एवं के और बु. से घरा हुआ है, पाप ग्रह के साथ भी है तथा पापदृष्टि भी है। इनकी माता इनको ९ मास का बालक छोड़ कर चल बसी थीं। (६) यदि शनि पाप राशि में हों और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो माता की मृत्यु शीघ्र होती है। (७) यदि शनि के साथ पाप ग्रह हो तो भी माता की मृत्यु शीघ्र होती है। (८) यदि अनावस्या का चन्द्रमा हो अथवा सूर्य से १० अंश के अन्तर पर हो और वह चन्द्रमा नीच हो अथवा नीच नवांश में हो तो माता की मृत्यु शीघ्र होती है।

## बाल्य-काल में माता की मृत्यु ।

- बा.११६ (१)यदि चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो और उसके साथ शुभग्रह न हो अथवा शुभग्रह से दृष्ट न हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। चन्द्रमा से चतुर्थ शनि है और वह किसी शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त नहीं है। इनकी माता इनको नौ मास की अवस्था में ही त्यागकर चल बसी थी।
- ्र (२) यदि सूर्य्यं और चन्द्रमा चतुर्य स्थान में और शनि सप्तम स्थान में हो और दोनों के साथ पाप ग्रह हो अथवा दोनों पापग्रह से दृष्ट हों अथवा चतुर्येश के साथ हों तो माता की मृत्यु होती है ।
- (३) यदि लग्न से चतुर्थ में बली पाप ग्रह हो और केन्द्र में अन्यग्रह हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (४) यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में सूर्य्य अन्य पाप ग्रहों के साथ होकर बैठा हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (५) यदि सूर्य्य अथवा मंगल अष्टम स्थान में हो और चन्द्रमा क्षीण हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो माता की मृत्यु होती है। देखी कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। सूर्य्य अष्टम में है, प्रतिपदा का क्षीणचन्द्र उसी स्थान में है और सनि से कुष्ट है पर किसी शुभग्रह से नहीं।
- (६) चन्द्रमा विद सूर्य्य, मंगल अथवा शिन के साथ होकर छठे स्थान में बैठा हो तो माता की मृत्यु होती है।

- (७) यदि सूर्य्य, मंगल अथवा शनि सप्तम स्थान में हो तो माता को भय होता है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी की। मंगल सप्तमस्थ है और शनि से दृष्ट है। इनको तीन मास की अवस्था ही में मातृ-वियोग हुआ था।
- (८) यदि क्षीण चन्द्रमा राहु अथवा केतु के साथ होकर सप्तमस्थान में बैठा हो तो माता को दु:ख होता है।
- (९) यदि चन्द्रमा, सूर्य्य अथवा शुक्र चतुर्थस्थान में और मंगल सप्तम स्थान में हो तो नाला की मृत्यु लगभग एक सप्ताह में होती है।
- (१०) विद सिन और मंगल चन्द्रमा से सप्तम स्थान में हो तो माता की मृत्यु सात या आढ कास के अम्बन्तर हो जाती है।
- (११) मदि वृहस्पति लग्न में हो, कन्द्रमा छठे स्थान में हो और बृहस्पति अथवा चन्द्रका पर क्षनि की दृष्टि हो तो माता की कृरबु लगभग तीन सप्ताह में होती है।
- (१२) अधि दिन के समय का जन्म हो और मंगल सुक्र से पंचम अवका नदन में बैठा हो और जन्मना निकंस हो और पाषप्रह से दृष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (१३) यदि रात्रि के समय का जन्म हो और चन्द्रमा से शनि पंचम अथवा नवम स्थान में हो और चन्द्रमा निर्वल और पाषत्रह से दृष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टिन पड़ती हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (१४) **यदि** मंगल भयवा क्षनि चतुर्व स्थान में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो माता की मृत्यु **होती** है।
- (१५) यदि स्मिन चन्द्रमा से सप्तम स्थान में और बृहस्पति अष्टम स्थान में हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (१६) यदि चन्द्रमा पापम्रहों से चिरा हुआ अथवा दृष्ट है। अथवा शुक्र पापम्रहों से घिरा वा दृष्ट अथवा युक्त हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी की। चन्द्रमा और शुक्र दोनों पापम्रह से दृष्ट हैं। इस कारण इनकी माता जब ये तीन मास्र के थे, तब ही मर गयी थीं।
- (१७) यदि लग्न और चन्द्रमा पाषप्रहों से दृष्ट हो और शुभग्रहों से न दृष्ट हों न युक्त हों तथा बृहस्पति केन्द्रमत न हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (१८) यदि चन्द्रमा पर पापप्रहोंकी तृतीय दृष्टि पड़ती हो बीर शुभदृष्टि से विश्वित हो तो माता की मृत्यु होती है।

- (१९) यदि चन्द्रमा से त्रिकोण (५,९) में शनि हो और जन्म रात्रि में हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (२०) यदि दिन में जन्म हो और शुक्र एवं मंगल पापयुक्त हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (२१) यदि चतुर्थ एवं सप्तम भावों में पापग्रह हों और उनमें से किसी के साथ चन्द्रमा भी हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी की मंगल सप्तमस्य है और चन्द्रमा भी उसके साथ है।
- (२२) यदि चन्द्रमा से सात, आठ, नौ स्थान में सभी पाप ग्रह बैठे हों तो मातापिता सहित बालक की मृत्यु होती है।
  - (२३) यदि पापग्रह, लग्न सप्तम और अष्टम स्थान में हों तो माता जीवित नहीं रहती।
- (२४) यदि पापग्रह, से चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ होकर सप्तम वा अष्टम स्थान में बैठा हो एवं बली पापग्रह से दृष्ट हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (२५) चन्द्रमा से चतुर्य स्थान में यदि पापग्रह अपने शत्रु के गृह में हो और केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो तो मातृ-मृत्यु होती है।
- (२६) यदि लग्न, सप्तम एवं द्वादश स्थान में कूरग्रह हों और द्वितीय स्थान में क्रुमग्रह हो तो माता की कौन बात, परिवार का ही क्षय होता है।
- (२७) लग्न में बृहस्पति, द्वितीयस्थान में शनि एवं तृतीय स्थान में राहु हो तो माता नहीं बचती ।
- (२८) क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण में पापग्रह हो और शुभग्रह न हों तो छः मास में ही माता मर जाती है।
- (२९) यदि शनि और मंगल एक ही नवांश में हो कर किसी स्थान में हों और चन्द्रमा केन्द्र में हो तो ऐसे बालक को यदि दो माता भी हो तो न बचती हैं।
- (३०) चन्द्रमा से अन्टम स्थान में यदि शत्रुगृही वा गुभदृष्ट मंगल बैठा हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (३१) यद्रि कोई कन्या अपनी माता के जन्म-नक्षत्र में जन्म ले तो माता की मृत्यु होती है।

#### मातृ-मृत्यु-समय ।

भा-११७ (१) ऊपर कहा जा चुका है कि चतुर्थ स्थान, चतुर्थेश और चन्द्रमा से माता का विचार होता है। अब पहिले यह देखना होगा कि इन तीनों में कौन सबसे बली है अर्थात् चतुर्थ स्थान बली है या चतुर्येश या चन्द्रमा। तत्पश्चात् यह देखना होगा कि जो सबसे बली है वह किस के नवांश में है। (यदि चतुर्वेस्थान बसी है तो देखना होगा कि चतुर्यस्थान का स्पष्ट किस नवांश में है। यदि चतुर्येश अववा चन्द्रमा बसी है तो उस बह के स्पष्ट से देखना होगा कि किस नवांश में है) जिस नवांश में हो बही बंक सेना होगा अर्थात् यदि मेथ का नवांश हो तो एक वर्ष, वृष का हो तो दो वर्ष और इसी रीति से यदि मीन का हो तो दादश वर्ष लेना होगा । अभिन्नाय यह है कि बदि चली ग्रह मीन के नवांश में होगा तो जातक की माता उस बालक के जन्म से १२ वर्ष के लगभग में मरती है या मरजतुत्य कलेश पाती है। इसी प्रकार मेथ के नवांश में होने से एक वर्ष, वृष के नवांश में होने से दो वर्ष, मिथुन में तीन वर्ष, इत्यादि। परन्तु एक विशेष नियम यह है कि यदि नवांश का स्वामी वन्नी ग्रह हो अथवा वर्गोत्तम हो तो उस वर्ष को तिगुना करना होगा। यदि उस वन्नीग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा वह उच्च हो या मूलिनकोणस्थ हो तो चौगुणा करना होगा। स्मरण रहे कि सूर्य्य और चन्द्रमा वन्नी नहीं होते।

- (२) जातक परिजात नामक पुस्तक में एक दूसरी विधि माता का अरिष्ट जानने के लिये यों लिखी है कि सूर्य्यस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट को घटा देने पर जो क्षेप रहे, उससे किसी राशि का बोध होगा। जब गोचर का शनि और बृहस्पित उस राशि या नवांश में अथवा उस राशि के त्रिकोण में पहुँच जाय तो माता की मृत्यु की सम्भावन। होती है। देखो कुंडली ३७ सर गणेशदत्त जी की। रिवस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट घटाने पर शेष ४।८।३६ रहता है। सिंह राशि हुई और उससे त्रिकोण घन और मेष हुआ और जो शेष ४।८।३६ रहा बा, उसका नवांश मिथुन हुआ। इस कारण गोचर का शनि और बृहस्पित सिंह, धन, मेष, वा मिथुन में जाने से माता के लिये अनिष्ट होगा। ई० १९३० के नवम्बर मास के अन्त में शिन धन में या और बृहस्पित किसी पंचांग के अनुसार मिथुन में और किसी के अनुसार कर्क में था। फलतः उसी समय इनकी माता की मृत्यु हुई।
- (३) चन्द्रमा से अष्टमस्थान के स्वामी के स्पष्ट से यम-कंटक का स्पष्ट घटा देने से जो शेष रहे वह कोई राशि होगी। जब गोचर का शनि उस राशि में और गोचर का सूर्य्य उस राशि के नवांश में आता है तो माता को प्राणान्तक कष्ट होता है।
- (४) लग्नेश, चतुर्चेश और नवमेश, ये तीनों ग्रह यदि केन्द्र वा त्रिकोणगत हों तो इन ग्रहों की दशान्तर दशा में प्रिता और तत्पक्चात् माता की मृत्यु होती है।
- (५) यदि लग्नेश और चतुर्षेश लग्न से और चतुर्य से त्रिकोण में हो और कोई त्रिकोणेश लग्न में हो तो माता की मृत्यु होती है।
- (६) यदि सूर्य्य नवम और चन्द्रमा चतुर्य स्थान में हो तो पिता की मृत्यु के बाद ही माता की मृत्यु होती है और यदि सूर्य्य जिस स्थान में हो, उसके साथ नवमेश और चतुर्थेश हों अथवा उस स्थान पर नवमेश और चतुर्येश की दृष्टि हो तो भी वैसा ही फल होता है।

- (७) चतुर्वाविपति, चन्द्रमा, चतुर्वाविपति तथा चन्द्रमा के साथ वाली ग्रह, चतुर्य-स्वत्रह, चतुर्वदर्शी ग्रह, इन सबों के बीच में जो सबसे अनिष्टकारी ग्रह हो, उसी ग्रह की दशा अथवा अन्तरदशा में माता की मृत्यु की सम्मावना होती है।
- (८) चन्द्रराश्चि और चन्द्रनवां में जो बली हो, उस राजि में में जब गोचर का सूर्य्य जाता है तो उसीसे माता की मृत्यु के मास का ज्ञान होता है। सर गणेशदत्त सिंह जी की कुंडली ३७में, (७) के अनुसार चतुर्यों शिन है। चतुर्याधिपति से साथ कोई ग्रह नहीं है। चन्द्रमा के साथ राहु है। चतुर्यस्य बृहस्पति और चुक है। चतुर्यदर्शी चन्द्रमा है। इस कारण चं. स. बृ. बृ. और रा. अरिस्टकारी बह है। इसी कहरण इनकी माता की मृत्यु जब शनि की दशा में सिन का अन्तर था, तो हुई थी। चन्द्रमा सिंह रुखि में और वृष्टिक के नवांस में है। बृहिक में रिव आका तो इनकी माता का देहान्स हुका ।
- (९) पहिले सूर्य का नवांस कानना होंगा । साप्रस्थान बेसना होमा कि उस नवांस का स्वामी कित नवांस में है। जब उस नवांस में कोचर का कामक काता है तो उस समय से माता के मृत्युविषय का साम होता है। वर्षात् जय नाता की कारकेस लगा हो तो, जब चन्द्रमा उस नवांस राज्ञि में वावेगा, तो सवा वो विन (समयन) माता के लिये वरिष्ट होना।
- (१०) यदि क्लुबेंस के साथ अच्छमेश हो अवका क्लुबेंस पर अच्छमेश की दृष्टि हो तो क्लुबेंस की दका में काल की बृद्ध होती है। इस द्वरह की मक्सेस पर अच्छमेश की दृष्टि तका मोग हो तो नक्केस की दक्षा में पिता की मृत्यु कावत होती है। स्त्री की मृत्यु का विचार सप्तम स्वाम से किसा जाता है अवीत् सिंद कूलवेस के साथ अच्छमेश हो अवता स्वामेस पर अच्छमेश की दृष्टि हो तो स्त्री की मृत्यु की सम्भावता होती है। इसी प्रकार तृतीबेश से वैसा ही बोब होने पर माई की मृत्यु सम्भव है।
- (११)। बदि पंचमेच बच्छे हो और लग्नेश, चतुर्वेस और चन्नवा निर्वल हो तो उस जातक की माता हुसरे प्रसव के समय गरती है।

### मातृ-प्रेम

बा-११८ यदि लम्नेश और चतुर्येश को आपस में मित्रता हो। और उस पर सुभग्रह की दृष्टि हो अथवा सुभग्रह के साथ हो तो माता और पुत्र में प्रेसभाद रहता है। इसी प्रकार विद चतुर्येश केन्द्र में हो और उत पर लग्नेश की दृष्टि हो और सुभग्रह के साथ हो अववा सुभग्रह से दृष्ट हो तो भी माता और पुत्र में प्रेम रहता है। परन्तु यदि जन्म मियुन लग्न का हो और बुध पर पापग्रह की दृष्टि हो अववा बुध पाषग्रह के ताथ हो तो माता और पुत्र में अनवन रहता है। देखरे बुंडली ७ जयव्युद संकराकार्य जी की। लग्नेश चन्द्रमा और चतुर्वेश सुक्र में पंचवार्वेकी द्वारा मिनता है। परन्तु सुप्रदृष्ट नहीं बस्कि पाप दृष्टि है। अनुमान करना होया कि माला का प्रेस विशेष रहते हुए मी शंकर ने जल में बूबते समय कीशा की (इठात?) आका ली और माला का स्वाग किया।

#### Pier

- या-११९ (१)पिता का विचार नवसायान, नवनेक और पूर्व से होता है। यदि राजि का जन्म हो तो स्थानक से कित के की निवार का विचार किया काटा है। माता-प्रकारक में हवाका उस्केस किया का कुला है है हुईस्के का ११५)
- (२) किया का चुका है कि पूर्व नियुत्तारक है। इस कारण विद सुर्का पच्ट-स्वान में हो को, जुन को अन्यस्य होता है पद्मनु व्यक्तिकों सामीत् विद्युत्वेदोय् मने विद्योग कट होता है।
- (३) नवम ते द्वितीय में वर्षात् कर्नरकान (काम) में यदि मंत्रल रहे बीर भाग्या-विपति नीचरायिनत हों तो पिता विर्मन होता है।
- (४) नवन-मान्यविवित और सूर्ण पाषपुष्ट, काममुक्त अवका काफाहों के मध्य में हो तो फिला को दु:स होता है।
- (५) कवि नवन्यतिकाति पुश्चत्रह हो कीर सूर्व पुत्र-संयुक्त हो अवका नवन गाव सुत्रकुत हो तो किता सुन्ती होता है।
- (६) यदि नवमभाव्यक्षिपति सुनाहों के सम्बाम में हो तथा वृहस्पति और शुक्र में से विश्वीय प्रवास के भी संयुक्त हो तो पिता सुसी होता है।
- (७) बिंद पुत्र का स्नम पिता की अन्यन-रचान-राश्चि में हो (अपीत् पिता के अन्यत स्थान की को राज्य हों, कही राख्य और पुत्र का सम्म स्थान हो) अथवा अन्यमेश पुत्र के सम्म में हो तो पिता को असुध होता है।
- (८) नवमाधिपकि यदि कम्बाधिपति से क्षी हो और सून्त्रं पर जो पितृ कारक ग्रह है, गुभग्रह की दृष्टि हो को कालक फिला से प्रेम करने वास्म और माकाकारी होता है।
- (९) फिला की व<del>वान स्थान गत राजि वदि पुत्र के रहला में</del> हो तो पुत्र फिला के सुरूव होता है।
- (१०) यदि जिला और पुत्र का रूम्भ एकद्दी राजि हो अथका मिरा की तृतीय-स्थान-यत-राखि में पुत्र का जन्म हो तो पुत्र वैत्रिक-धन अवस्य प्राप्त करता है। यह भी कहा

नया है कि विदि पितृ-कारक-प्रह सूर्य्य दशम स्थान में हो तो मी वातक पैतृक-धन प्राप्त करता है।

- (११) बहुधा देखने में आता है कि यदि जातक का जन्म-रूग्न पिता का षष्ठस्य अथवा अष्टमस्य राशि होती है तो वह जातक पिता पर दोबारोपण करता है अथवा पिता का छिद्रान्वेषी होता है। (देखो ७)
- (१२) जब जातक का लग्न पिता की द्वितीय, तृतीय, नवम अथवा एकादश स्थान-गत-राशि में हो तो जातक पिता का आज्ञाकारी और सेक्क होता है।
- (१३) यदि पुत्र का जन्म मक्षत्र पिता के जन्म-मक्षत्र से अष्टम, नवन अववा दशम नक्षत्र में हो तो वह पुत्र अपने पिता की सेवा स्वयं और उसका बुत्र मी (पुत्र और पीत्र) अपने हाथों से करता है। इससे यह भी अभिश्राय होता है कि उस जातक के पिता को पुत्र और पीत्र को भी देखने का सीभाग्य प्राप्त होगा और प्रायः दीर्वजीवी भी होगा।
- (१४) यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म-नक्षत्र में हो अथवा पिता के जन्म-नक्षत्र से एक नक्षत्र आगे अथवा एक नक्षत्र पीछे हो तो वह पुत्र परदेशवासी होता है और पिता पुत्र-वियोग से दु:स्वी रहता है।
- (१५) यदि लम्नेश, नवमेश और पितृकारक सूर्य्य पर किसी शुभ बह की दृष्टि हो तो पुत्र पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है।
- (१६) रात्रि में जन्म होने से यदि शनि विजोड़ अर्थात् फुटराशि में हो (जैसे, मेथ, मिथुन,सिंह इत्यादि) और दिन में जन्म होने से यदि सूर्य्य विजोड़ राशि में हो तो पिता के लिये शुभ होता है। (देखो मातु-प्रकरण था. ११५)।
- (१७) यदि चतुर्घेश और बच्छेश नवम भाव में हों तो पिता भोगी तथा विलासी होता है। इसी प्रकार यदि चतुर्घेश और नवमेश चतुर्घस्थान में हों तो भी पिता भोगी विलासी होता है।

### वाल्य-काल में पिता की मृत्य

- चा. १२० (१) यदि पंचम अथवा नवस भाव की राशि कूर राशि हो और उसमें सूर्य बैठा हो तो पिता की मृत्यु होती है। वर यदि चन्द्रमा बैठा हो तो माता की मंगल हो तो भाई की, बुध हो तो मामा ( माता का बाई ) की, बृहत्यित हो तो नानी की, शुक हो तो नाना की और शनि बैठा होतो स्वयं बालक की मृत्यु होती है।
- (२) यदि र. चं. मं. अथवा श. पंचममस्य हो अववा पंचम पर दृष्टि डालता हो अववा पंचमेश के साथ हो तो ऐसा योग रहने पर बालक के आई, बाता-पिता एवं कुल के

कोगों को कोई विशेष भय होता है। परन्तु बृहस्पति और शुक्र यदि शुभ राशि गत हो कर पंचमेश पर दृष्टि डालते हों तो कोई अशुभ फल नहीं होता है। उदाहरणार्च जगद्गुरु शंकराचार्य्य जी की कुंडली ७ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त कुंडली में चं. पंचम स्थान को देखता है, बृ. एवं शु. से दृष्ट नहीं है स्मरण रहे चं. पाप है। चं. की महादशा में पिता की मृत्यु हुई थी।

- (३) यदि सू. और श. द्वादशस्थान में हों और क्षीण चन्द्रमा सप्तमस्य हो तो पिता की मृत्यु शी झही होती है। परन्तु यदि चं. शुभ-दृष्ट हो तो मृत्यु तीन वर्ष के अभ्यन्तर होती है।
- (४) यदि श. और रा. द्वादशस्य और क्षीणचन्द्रमा सप्तमस्य हो अथवा शुभग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो तो पिता की मृत्यु होती है।
- (५) यदि मंगल और सू. साथ हो और उन पर श. की दृष्टि पड़ती हो तो पिता की मृत्यु एक वर्ष के भीतर होती है।
- (६) यदि रा. नवमस्य हो और उसपर सू. मं. अथवा श. की दृष्टि पड़ती हो तो बालक के जन्म से एक सप्ताह के भीतर पिता को कोई विशेष अरिष्ट होता है। देखों कुंडली ९५ बाबू राम प्रसाद सिंहजी के पौत्र की। इस कुंडली में राहु नवमस्य है और उस पर सूर्य्य की पूर्ण दृष्टि है। इस बालक के पिता की मृत्यु जन्म के १८ दिन बाद टाय-फडबुखार से हो गयी।
- (७) यदि श. और मं. सूर्य्य से अष्टम स्थान में हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो पिता की मृत्यु होती है।
- (८) यदि नवमेश से अष्टम स्थान में सू. और रा हों और उनके साथ कोई शुभ-ब्रह न हो अथवा वे शुभग्रह से दृष्ट न हों तो पिता की मृत्यु होती है।
- (९) यदि लग्न से नवम स्थान में सूर्य्य पापग्रह के साथ बैठा हो और सूर्य्य की जन्मदशा हो अर्थात् कृत्तिका, उत्तरा अथवा उत्तरायाढ़ नक्षत्र में जन्म हो तो पिता की मृत्यु होती है।
- (१०) यदि नवमेश राहु के साथ नवमस्थान में बैठा हो और जन्म-दशा राहु की हो (आर्द्रा, स्वाती अथवा शतभिषा) तो पिता की मृत्यु होती है।
- (११) यदि लग्न से नवम स्थान में रा अथवा के हो और जन्म रा अथवा के की दशा में अर्थात् आर्दा, स्वाती वा शतिभिषा नक्षत्र में अथवा अध्वनी, मघा वा मूला में हो तो पिता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ९५ बाबू रामप्रसाद सिंह जी के पौत्र की । जन्म-लग्न से नवम स्थान में राहु है और मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। इस बालक

का पिता जन्म के कुछ ही दिनों के बाद मर गया। देखी कुंडली २४ स्वर्गीय काशी नरेश की। नवन स्थान में राहु है और जन्म मी राहु की महादशा में है बाल्य-काल ही में इनको पितृ-वियोग-दु:ख हुआ था। पुनः देखो कुंग्डली ८७ ठाकुर प्रसाद की। इसमें राहु नवमस्थ है और जन्मनक्षन स्वाती है। अदाः इनके पिता की मृत्यु जब ये ढ़ाई वर्ष के थे, तभी हुई थी।

- (१२) यदि राहु नवमस्थ हो और उसके साथ कोई उच्चग्रह बैठा हो और उसी , उच्च ग्रह की महादश्वा में जन्म हो तो पिता की मृत्यु होती है।
- (१३) विद नजनेत और राहु एक दूसरे से वच्छ अवका अच्छम स्थान में बैठा हो और जन्म राहु की दसा में हों अवका नचमेस की दसा में हो तो पिता की मृत्यु होती है। देखों मुंडको २९ महाराजाधिराय सर राखेक्बर सिंह जी की। नचमेस-शनि से राहु पण्डस्य है और राहु से सनि अच्छमस्य है तका जन्म स्वातीकस्थाय में रहने के कारण जन्म स्वात राहु की ही है। अतः इस मोक से इसके किता की मृत्यु इनकी काल्यावस्था में ही हुई भी।
- (१४) बिंद रिक पंचक स्थान में हों और वह स्वमृही अथका उच्च न हो अथवा बिंह वा मेष राक्षियत न हो की पिता को कोई कियोष कच्ट होता है। देशो कुग्दली २७ महाराज लक्ष्मेष्वर सिंह जी की। सूर्य पंचम भाव में कच्या एक्षियत है (और सिन से भी दृष्ट है)।
- (१५) यदि रिव से क्क्रम स्थान में पापमह हो और लग्न से दममेश पीड़ित अथवा पापयुक्त का दृष्ट हो तो पिला को महाम कष्ट वा उनकी कृत्यु होती है। देलो बुंडली ५० राजा कहादुर अमार्वा की। सू. से दश्चम स्थान में राष्ट्र है और लग्न से दशमेश वृ. नीय-राशि-गत है और शीज वन्द्र एवं राहु से दृष्ट है। जब वे कार मास के के के, तभी इनके पिता का देहान्त हुआ था।
- (१६) सू. यदि पाप-वृष्ट ना पाप-मध्य-नतः हो हो पिता को अरिष्ट होता है। पुनः पराश्चर ने यह भी लिखा है कि यदि ऊपर नाले योग में सू. से सप्तम कोई पापग्रह बैठा हो तो मृत्यु होती है। देखों कुंडली ५० राजा बहुाचुर अमार्ग की। सू. अपमे पुत्र एवं परमशत्रु श. से युक्त है। अन्य योगों के कारण फिला की मृत्यु हुई। इसी प्रकार स्व० महाराजाधिराज लक्ष्येश्वर सिंह जी की कुण्डली २७ में भी सू. पाध्यह केतु एन्यं बुध से युक्त सथा शिन से दृष्ट है। उसी प्रकार उनके किनष्ट आपता स्व० महाराजाधिराज सर रामश्वर सिंह जी की कुण्डली में २९ में सू. राहु से युक्त एवं मंगल से दृष्ट है। कुंडली ३७ र. पाप श. से दृष्ट है। इस जातक को भी बाल्यकाल ही में पितृसोक हुआ था।
- (१७) सूर्य्य से पष्ठ और अष्टम स्थान में अववा चतुर्व एवं अष्टम में यदि कोई पाप यह बिना किसी सुभग्रह के बैठा हो तो पिता को अस्टिट होला है।

- (१८) यदि लग्न में श., सप्तम स्थान में मं. और षष्टम स्थान में चं. हो तो पिता नहीं बचता। (बृहत्पाराशर-होरा-सास्त्र में इसी भाव के दो बचन आये हैं)।
- (१९) यदि पापग्रह चतुर्थ, दश्चम और द्वादश स्थान में हो तो बालक के पिता एवं माता की मृत्यु होती है और बालक देशान्तर भ्रमण करता है।
- (२०) यदि सू. सप्तम में, मं. दशम में और रा. द्वादश स्थान में हो तो बालक के पिता का जीवित रहना काँठिन हो जाला है।
  - (२१)दशमस्थान में यदि मं. सनुराशि-गत हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है।
- (२२) यदि केतु चतुर्थ, पंचम अथवा नवम स्थान में हो तो पिता को भय होता है। (योग बहुत साधारण है; अतः भय शब्द का अर्थ केवल शारीरिक-कष्ट ही होता है। परन्तु प्रतीत होता है कि वैसे केतु के पीप-दृष्ट वा युक्त रहने से रोग के पश्चात् मृत्यु भी हो जा सकती है। देखो कृष्डली ८ श्रीरामनुजाचार्य्य की। चतुर्थस्य केतु, धापग्रह श. मं. एवं सू. से दृष्ट है परन्तु वृ. से भी शुभ-दृष्ट है। कहा जा सकता है कि इसी शुभदृष्टि के कारण इनको पितृशोक सोलहवें वर्ष में हुई। कृष्डली ५० में भी केतु नवमस्य है परन्तु पापदृष्ट वा युक्त नहीं है। अन्य योगों के कारण मृत्यु ही परिणाम हुआ। देखा नियम (१५) (१६)। देखो कृष्डली २७। पंचमस्य के., श., से दृष्ट है। देखो नियम (१४)।
- (२३) यदि सूर्य्य ६, ८ वा १२, स्थान में हो और जन्म-लग्न सिंह अथवा मीन के द्वादशांश में हो तो ऐसा बालक पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है जिसे इस प्रान्त में गर्भान्थ (Posthumous) कहते हैं। बाबू मदन प्रसाद की कुण्डली ९१ में सूर्य्य षष्ठ स्थान में और लग्न कुम्भ राशि के १७ अंश पर है। इस कारण लग्न सिंह के द्वादशांश में हुआ। अतएव योग पूर्णरीति से लागू है। इस बालक का जन्म पिता की मृत्यु के एक सप्ताह बाद हुआ था।
- (२४) यदि सूर्य्य मंगल के नवांश में हो और शनि से दृष्ट हो तो ऐसे बालक के जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु होती है। देखो कुष्यकी ९१। सूर्य्य, वृश्चिक अर्थात् मंगल के नवांश में है और सनि से दृष्ट भी है। उपर लिखा जा चुका है कि इस बालक का जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ था।
- (२५) यदि र. झा. जौर मं. एक सम्ब हीकर किसी स्थान में वैठे हों की व्यक्तक के जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु होती है।
- (२६) यदि दिन के समय जन्म हो और सू. मंत्रक से दृष्ट हो और यदि रात का जन्म हो और शु. मंगल से दृष्ट हो तो पिता को व्यतीत (मरा हुना) जानना जाहिये।

- (२८) यदि जन्मकालीन सू. और शु. चर-राशि-गत हो और मं से दृष्ट वा युक्त हो तो बालक के पिता की मृत्यु (जन्म के पूर्व ही) परदेश में हो गयी होगी, ऐसा समझा जायगा।
- (२८) जन्म-समय रात्रि हो और श. एवं मं. साथ हो कर चर-रिश-गत हो तो ऐसे योग में भी बालक के पिता की मृत्यु परदेश में हो गयी होगी, ऐसा समझना चाहिये। इस स्थान पर पुनः कुण्डकी ९१ पर घ्यान आकर्षित किया जाता है। इस बालक का जन्म-समय रात्रि है; श. और मं. साथ हैं पर चर-राशि-गत नहीं होकर स्थिर-राशि-गत हैं। जहाँ तक लेखक को मालूम है, बालक का पिता मृत्यु-समय घर में ही थे।
- (२९) यदि जातक का जन्म लग्न एवं जन्म-नक्षत्र-नवांश वही हैं। जो पिता का या तो ऐसे बालक के पिता की मृत्यु बालक के जन्म दिन में ही होती है।
- (३०) धन स्थान में यदि रा. शु. श. और र. बैठे हों तो बालक के जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु होती है और तत्पश्चात माता की भी मृत्यु हो जाती है।

## पिता की मृत्यु का समय

**बा.-१२१** लग्न से एकादशस्य अथवा नवमस्य शनि, मंगल और राहु अपनी दशान्तरदशा में पिता के लिये मारक होता है।

- (२) शनि तथा मंगल सप्तमस्य अथवा अष्टमस्य होने से बालक को अनिष्ट होता है। दशमस्य और पंचमस्य मंगल मातुल के लिये, दशमस्य और पंचमस्य रिव पिता के लिये, शनि बालक के लिये और बुध माता के लिये नार्श कारक है।
- (३) प्रथम-प्रवाह में सप्तशलाका चक्र ३४ के विषय में लिखा जा चुका है नवमभाव से षष्ठाधिवति अर्थात् दितीयेश और नवम से अष्टमाधिपति अर्थात् चतु-थैंश शनि द्वारा सप्तशल का चक्र में विद्व कूर-ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में पिता का मारक होता है।
- (४) रवि जिस राशि अथवा नवमांश में रहे, उस में से बलवान राशि के त्रिकोण में गोचर का रवि जाने से पिता के मृत्यु-मास का ज्ञान होता है।
- (५) सूर्य्य का नवमांश जानने के बाद देखना होगा कि वह नवमांशपित किस द्वादशांश में है। जब गोचर का चन्द्रमा उस राशि में जाता है तो पिता की मृत्यु का दिन बोध होता है अर्थात् यदि पिता को मारकेश लगा हुआ हो तो उस स्थान में देखना होगा कि चन्द्रमा कब उस द्वादशांश की राशि में आता है और वह सवा दो दिन का समय पिता के लिये अरिष्ट-कारक होता है।

- (६) ग्रंथान्तर में लिखा है कि बुलिक-स्वष्ट से सूर्य-स्वष्ट घटा कर जो राखि अंशादि आवे, उस राशि से तिकोण में जब गोचर का शिन आता है तो पिता रोग-ग्रस्त होता है। परन्तु जब गोचर का बृहस्पति उस अंश में आता है, जो गुलिक से सूर्य के घटाने के बाद निकला था, तो उस समय पिता की मृत्यु की सम्भावना होती है।
- (७) यमकंटक का स्पष्ट सूर्य्य-स्पष्ट में जोड़ कर कोई राशि और किसी राशि का नवांश होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उस राशि से त्रिकोण में अता है तो पिता रोगग्रस्त होता है और जब गोचर का बृहस्पति ऊपर लिखे हुए नवांश में आता है तो पिता के लिये मृत्युकारी होता है। गुलिक और यम-कंटक बनाने की विधि प्रयम-प्रवाह में लिखी जा चुकी है। दीवंजीवि मनुष्य के जीवन में ऐसा गोचर कई बार सम्भव हो सकता है परन्तु मृत्यु अरिष्ट योगों के रहने से ही होती है।
- (८) यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा अष्टमेश की नवमेश पर दृष्टि हो तो नवमेश की दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है पर रोग तो अवश्य होता है। इसी प्रकार और सब भावों का भी विचार किया जाता है। जैसे, यदि सप्तमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश की दिट हो तो सप्तमेश की दशा अन्तरदशा में स्त्री के लिये अनिष्ट होता है। इसी प्रकार यदि पचमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा पंचमेश पर अष्टमेश की दृष्टि हो तो वैमे पंचमेश की दशा अन्तरदशा में पुत्र को अनिष्ट होता है। (दृष्टि हो तो वैमे पंचमेश की दशा अन्तरदशा में पुत्र को अनिष्ट होता है। (दृष्टि से पूर्णदृष्टि का अभिप्राय है) महात्माजी की कुंडली ३९ में राहु एकादशस्य है। इस कारण प्रथम नियमानुसार राहु पिता के लिये अपनष्टकारी है। एवं अष्टम नियमानुसार नवमेश शुक्र, अष्टमेश मंगल के साथ द्वितीय स्थान में बैठा है। इस कारण नवमेश शुक्र पिता के लिये अनिष्टकारी है। शुक्र की महादशा में राहु का अन्तर १६ वर्ष २६ दिन का अवस्था से आरम्भ हुआ था। इस कारण यह निश्चय होता है कि महात्माजी के पूज्य स्वर्गीय पिता के लिये महात्मा जी का सोलहवा वर्ष सब प्रकार से मृत्युदायी था और महात्मा जी ने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक में लिखा भी है कि उनके १६ वें वर्ष में उनके पूज्य-पाद-पिता इस संसार से चल बसे थे।
- (९) लग्न से नवमस्य और एकादशस्य शनि, मंगल और राहु अपनी२ दशा अन्तरदशा में पितृमृत्यु-कारक होता है।
- (१०) रिव जिस गिश अथवा नवांशमें रहे, उस में से बलीरािश के त्रिकोण में गोचर कार. आने से पिता की मृत्यु होती है जिससे मृत्यु के मास का ज्ञान होता है।
- (११) सूर्य्य जिस २ पापग्रह का मध्यवर्ती हो अर्थात् जौन २ पापग्रह सूर्य्य से द्वितीय और द्वादश में हो और जिस २ पापग्रह के साथ सूर्य्य हो अथवा जिस २

पापप्रह से रिव सप्तमस्य हो, वही २ ग्रह पिता के लिये अपनी दशा अन्तरदशा में दु:सदायी अथवा मृत्यु-कारक होता है।

- (१२) यदि लग्न में वृ. और द्वितीय में र. श. मं. और बु. हो तो कारूक के विवाह के समय उसके पिता की मृत्यु होती है।
- (१३) यदि लग्न वा चतुर्घ में राहु और श्रवु-राशि-मत वृहस्पति हो तो पिता की मृत्यु जातक के २३वें वर्ष में होती है।
- (१४) यदि रिव अथवा चन्द्रमा केन्द्रस्थ चर-राशि-गत हो तो ऐसा अध्यक्त अपने माता-पिता का अन्तिम दाह संस्कार आदि नहीं कर सकता है। अर्थात् अपनी अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से चुत्र, पिता की अन्तिम-क्रिया में सम्मिलित न हो सकता है।

### माई-बहन

षा.—११९ तृतीय स्थान ते बाई कोर बहन का विचार होता है। परन्तु एकादश स्थान से बड़ थाई बौर बड़ी बहन का विचार किया जाता है। मंगल मातृ-कारक ग्रह है। भातृ सब्द से क्योतिषानुसार भाई और बहन दोशों का बोध होता है। तृतीयेश स्थानृ सम्बन्धी बक्तों के विचारने में उपयोगी होता है। तृतीय-स्थान-गत नहों से भी स्थाता का विचार होता है (क) तृतीय स्थान में सुक्यह के रहने से अथवा (स) तृतीय भाष पर शुक्रमह की दृष्टि रहने से अथवा (य) तृतीय भाष पर शुक्रमह की दृष्टि रहने से अथवा (य) तृतीय श्राव की, दोशों बोर शुक्रमह के रहने से, अथवा (क) तृतीयेश के उच्च होने से, अथवा (च) तृतीयेश पर शुक्रमह की दृष्टि रहवे से, अथवा (छ) तृतीयेश के साम शुक्रमह के रहने से स्थातुसुस होता है।

- (२) यदि तृतीय स्थान में भुमग्रह हो और उस पर शुभग्रह की किंट मी हो और तृतीययेश अच्छे स्थान में हो तो जातक को बहुत से माइयों का सुख होता है और उसके माई सुखी भी रहते हैं। इसी प्रकार यदि तृतीयेश और अगस्त केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुभ के साथ हों अथवा तृतीयेश उच्च हो तो भी बालक को कई माई होते हैं।
- (३) यदि तृतीयेषा अथवा भेक्क षुम्म-राशि में हो तो उस आक्रक की कई बह्नों के होने की सम्मावना होती है।
- (४) यदि तृतीयेश और अंगल द्वादश-मत हों और उन पर पापद्वह की दृष्टि हो; अथवा वदि मंगल तृतीय स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि

हो; अथवा पापग्रह तृतीयस्थान में बैठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो; अथवा यदि तृतीयेश के आगे पीछे पापग्रह हों अथवा यदि तृतीय-स्थान के दोनों तरफ पापग्रह हों और तृतीय स्थान में भी पापग्रह हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तथा शुभग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे योगों में भाई-बहन की अवश्य मृत्यु होती है।

- (५) यदि तृतीयेश नीचराशिगत हो अथवा तृतीय-स्थान में शनि हो अववा तृतीय-स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा तृतीय-स्थान और तृतीयेश दोनों पापग्रहों से घिरे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो भाइयों की मृत्यु होती है।
- (६) यदि तृतीयेश अथवा मंगल तृतीय भाव, षष्ठभाव अथवा द्वादशभाव में हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उस जातक को भाई का सुख होगा ही नहीं।
- (७) यदि तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ ६, ८, १२ भाव में बैठा हो तो जातक के भाई की मृत्यु वाल्यावस्था ही में होना सम्भव है।
- (८) यदि एकादशस्थान में शुभग्रह हो और एकादशेश भी ६, ८, १२ में न हो तो उस जातक को ज्येष्ठ म्नाता का सुख होता है और वे लोग सुखी भी होते हैं। स्मरण रहे कि भाई और बहन का विवरण तृतीयेश और तृतीयस्थराशि के स्त्री-वाचक या पुरुष-वाचक होने पर निर्भर है।
- (९) तृतीयेश यदि पापयुक्त हो तो म्नाता की मृत्यु का भय होता है। यदि रिव तृतीयगत हो तो अभ्रज का, शिन तृतीयगत होने से पृष्ठज का और पृष्ठज दोनों का नाश होता है। यदि उक्तस्थान में रिव, शिन अथवा मंगल पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उक्त फल अवश्य ही होता है। देखों कुंडली ८२ बाबू राघेश्याम जी की। तृतीय स्थान में मंगल बैठा है और उस पर शिन की पूर्ण दृष्टि है। इनके कई अभ्रज और पृष्ठज भाई बहनों की मृत्यु हुई है। देखों कुंडली ७५। तृतीयस्थ शिन, मंगल से दृष्ट है। यद्यपि यह शुभ-दृष्ट भी है तथापि इनकी छोटी बहन आठ वर्ष की उम्म में मर गयी। पुनः देखों कुंडली ३७ सर गणेशदत्त जी की। तृतीयस्थ रिव शिन से दृष्ट है। इनके कोई भी अग्रज जीवित नहीं रहे।
- (१०) यदि तृतीयस्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में (अर्थात् लग्न से ६, ७, ९, ११, और १२,) कोई पापग्रह हो तो जातक के पृष्ठज का नाश होता है। परन्तु तृतीय स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में शुभग्रह हो तो छोटे माइयों की वृद्धि होती है और तृतीय से केन्द्र वा त्रिकोण में पाप और शुभ दोनों रहने से मिश्रित फल होता है।
- (११) यदि तृतीयेश और म्रातृकारक ग्रह मंगल, दोनों पर शनि की दृष्टि पड़े तो म्राता का नाश होता है। इसी प्रकार यदि चं. पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़े और तीन पापग्रहों की दृष्टि हो तो म्राता का नाश होता है।

- (१२) ज्योतिषशास्त्र में तृतीयस्थान में पापग्रह का रहना अच्छा कहा जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि पापग्रह का तृतीय में रहना भ्याता के लिये अशुभ है। तृतीय-स्थान में यदि चन्द्रमा के साथ केतु रहे तो लक्ष्मी इत्यादि के लिये जातक को शुभ होता है। परन्तु तृतीय स्थान में केवल राहु रहे तो भाई के लिये अशुभ है।
- (१३) ऊपर लिखा गया है कि मंगल स्नातृ-कारक है। इसलिये तृतीयेश के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगल ६, ८, १२ स्थान म हो वा पाप-योगादिदोषयुक्त हो तो भी स्नाता का नाश होता है।
- (१४) यिट मंगल, तृतीयेश और तृतीयगत राशि सबों का नवांश युग्मराशि हो तो जातक को कई बहनें होती हैं। देखो कुंडली ५० राजा बहादुर अमार्वों की। मंगल वृष के नवांश में है, तृतीयेश शुक्र, मकर के नवांश में है और तृतीय राशि (लग्न ११।२९) स्पष्ट,वृष का अन्तिम नवांश है, इस कारण कन्या का नवांश हुआ। अतएव तीनों ही नवांश युग्म राशि के हैं और उक्त राजा बहादुर को एक सौतेली और छः सहोद्र बहनें थीं।
- (१५) यदि तृतीयेश सप्तमगत हो वा किसी पापग्रह के साथ अदृश्य चकाई में अर्थात् लग्न से सप्तम भावों के किसी भाव में, पापग्रह के साथ हो तो उस जातक को केवल एक छोटा भाई होता है।
- (१६) यदि तृतीयेश, पुरुष वर्ग का होता हुआ अदृश्यचकार्द्ध में हो और उसके साथ कोई पापग्रह हो तो जातक को एक ही छोटा भाई होगा।
- (१७) यदि तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा हो अथवा तृतीय स्थान में कोई स्त्री ग्रह बैठा हो तो उस जातक को छोटी बहन होगी। उदाहरण **कुंडली ९६** का तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा है। अतः उस जातक को एक छोटी बहन थी।
- (१८) यदि तृतीयेश, लग्न में अथवा लग्नेश के साथ हो तो जातक के बाद जन्म लेने वाले भाई और बहन जीवित रहेगी। यदि तृतीयेश तृतीयस्थ हो तो भी यही फल होता है। उदाहरण फुंडली वाले जातक को पूर्व नियम के अनुसार एक बहन थी और तृतीयेश के लग्न में रहने के कारण वह बहुत काल तक जीवित रहकर विवाहादि के पश्चात् मरी।
- (१९) यदि तृतीय स्थान का होरा सूर्य्य का हो अथवा तृतीय स्थान में पुरुषग्रह बैठा हो तो जातक को पृष्ठज भाई होगा।
- (२०) यदि तृतीयेश और चतुर्येश मंगल के साथ हो तो जातक को छोटे भाई का योग होता है।

- (२१) ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा है कि यदि सिंह राशि का सूर्यं नवम स्थान में हो तो भ्राता का नाश होता है और दैवात् यदि कोई बच जाय तो वह बड़ा विख्यात पुरुष होता है। देखो कुड़ली ५५। इनको कोई सहोदर भाई न था।
- (२२) यदि द्वितीयेश बहुत बली होकर अष्टम-गत हो और स्नातृ कारक मंगल पापग्रह के साथ हो और उसके साथ षष्ठेश भी हो तो उस जातक को सौतेले भाई का योग होता है। देखो कुंडली ५५। द्वितीयेश शनि अष्टमगत है और उसके साथ स्नातृ-कारक मंगल और षष्ठेश शुक्र भी है। उक्त बाबू साहेब को सौतेले भाई भी ये।
- (२३) ऊरर लिखी हुई बातों का सारांश यह है कि यदि सब प्रकार से तृतीय स्थान अशुभ हो तो वाल अवस्था हो में भाइयों का नाश होता जाय और यदि मिश्रित हो अर्थात् तृतीय स्थान में शुभ और अशुभ दोनों योग हो तो म्नाता दीर्घायु होता है। परन्तु जातक को भ्रातृ-शोक भी अवश्य होता है और इसी प्रकार भ्रातृ-कारक मंगल के बलवान होने से भी भ्राता अल्पायु होता है।
- (२४) लग्न से द्वादश राशि का लग्नारूढ़ अर्थात् पदलग्न जो होता है उसी को उपपद कहते हैं। जैसे, उदाहरण कुंडली में द्वादश स्थान का स्वामी मंगल है और वह द्वादश स्थान से दशम स्थान पर अर्थात् लग्न से नवमस्थ है। इसी कारण उस स्थान से अर्थात् नवम स्थान से दशम स्थान अर्थात् लग्न से षष्ठ स्थान जो वृष राशि का है, वही उदाहरण-कुंडली का उपपद हुआ। उस उपपद से और उपपद के स्वामी के स्थान से जो तृतीय स्थान हो, उससे छोटे भाई का विचार होता है। और उन दोनों स्थानों से जो एकादश स्थान हो, उससे बड़े भाई का विचार होता है। यदि इन दोनों स्थानों में से किसी में शनि और राहु एक साथ होकर बैठे हों तो भ्राता का नाश होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि शनि और राहु उपर्युक्त एकादश स्थान में हो तो बड़े भाई का, और यदि तृतीयस्थान गत हो तो छोटे भाई का नाश होता है।

उदाहरण-कुंडली में लग्न से बच्छ स्थान में उपपद होता है और ऊपर लिखें हुए नियम के अनुसार उपपद से तृतीय स्थान अर्थात् कर्क राशि जो लग्न से अच्छम होता है, छोटे भाई का स्थान है। इसी प्रकार यदि उपपद से एकादश स्थान मीन राशि, जो लग्न से चतुर्थमाव होता है, बड़े भाई का सूचक है। पुन: उपर्युक्त नियमानुसार उपपद का स्वामी शुक्र तुलाराशिगत लग्न से एकादशस्थ है और वहाँ से तृतीय स्थान अर्थात् लग्न, जो धनराशि है, उससे छोटे भाई का विचार होगा और पुन: उस तुलाराशि से एकादश सिंहराशि, लग्न से नवम होता है जिससे बड़े भाई का विचार किया जायगा। फलत: उदाहरण-कुंडली में यदि कर्क और धन राशि में शनि और राहु साथ होकर रहते तो ऐसे स्थान में छोटे भाई के लिये अनिष्ट होता। उसी प्रकार बदि मीन

अववा सिंह राशि में शनि और राहु एकत्रित होकर बैठे होते तो बड़े भाई के लिये अनिष्ट होता। अतः जिस कुंडली का विचार करना हो, उसमें पहिले यह देखना चाहिये कि शनि और राहु एक साथ हैं कि नहीं। यदि ये दोनों एक साथ न हों तो आगे विचार करना निर्यंक होगा।

(२५) यदि उपंपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान को शिन और मंगल दोनों देखते हों तो छोटे अथवा बड़े भाई के लिये अनिष्ट होता है। परन्तु यदि शिन और मंगल की दृष्टि तृतीय और एकादश दोनों पर पड़ती हो तो बड़े और छोटे भाई दोनों के लिये अनिष्टकारी होगा। इस स्थान पर जैमिनिसूत्र के अनुसार दृष्टि लागू होगी। (देखो चक्र १० (क) (ग)।

उदाहरण-कुंडली में श. की दृष्टि मीनराशि पर पड़ती है जो उपपद से एका-दश स्थान है और पुन: उक्त चक के अनुसार मंगल, उपपद के स्वामी से एकादश स्थान में पड़ता है। फल यह निकला कि दोनों उपपद और उपपद के स्वामी से एका-दश स्थान में अर्थात् बड़े भाई के भाव में श. और मं. की दृष्टि पड़ती है। अत: बड़े भाई के लिये अनिष्ट है। और यथार्थत: है भी ऐसा ही। उक्त कुंडली के जातक को कोई बड़ा भाई वा बड़ी बहुन नहीं है।

- (२६) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में केवल शनि की दृष्टि हो तो जातक अकेला ही रह जाता है और कुल भाइयों की मृत्यु हो जाती है। उदाहरण कुंडली में शनि की दृष्टि मीन पर पड़ती है परन्तु मीन राशि पर मिथुनस्थ वृ. और रा. तथा धनराशिगत केतु की भी दृष्टि है। इस कारण इस जातक को छोटे भाई हैं परन्तु तीन छोटे भाइयों की प्रौढ़ावस्था के बाद मृत्यु हुई है।
- (२७) उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय वा एकादश स्थान में यदि केवल केतु बैठा हो तो बहन की संख्या अधिक होती है। तृतीय स्थान में रहने से छोटी बहन और एकादश स्थान में रहने से बड़ी बहन की संख्या अधिक होती है।
- (२८) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में शुक्र बैठा हो तो माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश होता है।
- (२९) यह भी लिखा है कि यदि जन्म लग्न अथवा जन्मलग्न से अष्टम स्थान पर शुक्र की दृष्टि हो (जैंगिनि-दृष्टि) तो भी माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश होता है।
- (३०) उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में मंगल, चन्त्रमा और वृहस्पति यदि साथ होकर बैठे हों तो जातक को बहुत से भाइयों का सुक्ष होता है।

## भाता के जन्म समय का अनुमान

- षा-१२३ (१) तृतीयेश, द्वितीयेश, नवमेश, और सप्तमेश की दशा अन्तर-दशा में म्नाता के जन्म की सम्भावना होती। परन्तु इस विचार के समय यह स्मरण रखना आवश्यक होगा कि जातक के माता-पिता जीवित हैं या नहीं और उनकी अवस्था क्या है।
- (२) तृतीयेश, तृतीय स्थप्रह और तृतीय स्थान का स्वामी जिस जिस राधि में हो उनके स्वामियों में से जो बलीग्रह होगा, इन सबों की दशा में ग्रातृ-जन्म सम्भव होता है।
- (३) लग्नस्फुट में दशमस्थान के स्फुट को जोड़ने से जो राशि बादि आवे, उस राशि पर जब गोचर का बृहस्पित आता है तो उस समय भाई वा बहन का जन्म होना सम्भव है।

## भ्रातृ-संख्या

- षा-१२४ (१) द्वितीय तथा तृतीय स्थान में जितने ग्रह रहें उतने अनुष और एकादश तथा द्वादश में जितने ग्रह रहें उतने ज्येष्ठमाता का उत्पन्न होना साधारण रूप से बोला जाता है। यदि उन सब स्थानों में ग्रह न हों तो उन स्थानों पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतने ही अग्रज और पृष्ठज का अनुमान करना होगा। परन्तु स्वक्षेत्री ग्रहों के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामी की दृष्टि पड़ने से म्यातृ-संख्या में वृद्धि होती है। स्मरण रहे कि यह एक गौण रीति है।
- (२) अनुजों की संख्या जानने की विधि यह भी है कि जितने ग्रह तृतीयेश के साथ हों, मंगल के साथ हों, तृतीयेश पर दृष्टि डालने वाले हों और तृतीयस्थ हों, उतनी ही म्नातृ संख्या माननी होगी, पर निर्वल ग्रहों को छोड़ देना पड़ेगा। यदि ऊपर लिखे हुए चार प्रकार से बतलाये हुए ग्रह नीच, अस्त अथवा शत्रुगृही हों तो उतने भ्राता जन्म के बाद ही मृत्यु ग्रस्त होंगे पर बली और मित्रगृही रहने से पृष्ठण दीर्घायु होते हैं।
- (३) (१) मंगल (२) तृतीयंश, (३) तृतीय स्थान को देखने वाले ग्रह और (४) तृतीयस्थ ग्रह इन सबों के नवांश से भी अनुज का विचार होता है। यदि इन सब नवांशेश में से कोई ग्रह बीच के नवांश में हो, अथवा शत्रु के नवांश में हो अथवा अस्त हो तो उन सबों को त्याग कर, देखना होगा कि शेष नवांशेष में कोई उच्च वास्त्रक्षेत्री है या नहीं। यदि उच्चादि हो तो ऐसे ग्रहों की द्विगुण संस्था अनुज की होगी।

अभिप्राय यह है कि उन चार प्रकार से लाये हुए ग्रहों में से मानलिया जाय कि यदि एक ग्रह नीचादि के नवांश में है और बाकी तीन ग्रह स्वक्षेत्र अथवा उच्च नवांश में है तो जातक को छः अनुजों का सौभाग्य प्राप्त होगा परन्तु इस से ऐसा न समझना होगा कि यदि कोई भी उच्च वा स्वक्षेत्री न हो तो जातक को अनुज होगा ही नहीं।

(४) (१) तृतीय भाव जिस नवांश में हो, (२) अथवा तृतीयेश जिस नवांश में हो, (३) अथवा तृतीयेश जिस नवांश में हो, (४) अथवा तृतीयस्थ ग्रह जिस नवांश में हो, (५) अथवा तृतीयस्थ ग्रह जिस नवांश में हो, (५) अथवा तृतीयस्थ ग्रह के नवांश का स्वामी जिस नवांश में हो, (६) अथवा मंगल के साथ का ग्रह जिस नवांश में हो, (७) अथवा तृतीयेश के साथ का ग्रह जिस नवांश में हो, उसी नवांश-संख्या के बराबर भाई और बहन की संख्या होती है। परन्तु ग्रहों के अस्त अथवा पापयुक्त होने से माता दीर्घ जीवि नहीं होती है।

ऊपर लिखी हुई बातें कुछ टेढ़ी-मेढ़ी सी मालूम पड़ती है। अतः उन्हें पूर्णतया समझाने का यत्न किया जाता है। स्मरण रहे कि म्नाता का विचार निम्नलिखित रीति से करना कहा है। (१) तृतीय स्थान से (२) तृतीयेश से (३) म्नातृ-कारक-मंगल से, (४) तृतीयस्थ ग्रह से, (५) तृतीयस्थ के नवमांश-पित से (६) म्नातृ-कारक मंगल के साथ रहने वाले ग्रह से और (७) तृतीयेश के साथ वाले ग्रह से।

जब किसी कुण्डली के म्नातृ-स्थान का विचार करना हो तो पहिले यह देखना होगा कि म्नातृ-स्थान में कोई ग्रह है कि नहीं। यदि है तो, नियम (४) के अनुसार तृतीयस्थ-ग्रह का नवांश देखना होगा, नियम (५) के अनुसार तृतीयस्थ ग्रह जिस नवांश में हो उसके स्वामी का नवांश देखना होगा। यदि कोई ग्रह नहीं है तो उपर्युक्त ७ नियमों में से दो निकल जायँगे, शेष ५ पर विचार करना होगा। नियम (१) (२) (३) (६) (७)

अब दूसरी बात विचारने योग्य यह है कि नवांश-संख्या से क्या अभिप्राय होता है। यदि मानलिया जाय कि किसी का तृतीय-भाव-स्पष्ट ५।२४ है अर्थात् कत्या के २४ अंश परतृतीय भाव का स्पष्ट है, तो नवांश-चक १४ को देखने से तथा साधारण विणत से जिसका उल्लेख प्रथम प्रवाह में हो चुका है, कत्या का २४ अंश सिंह का नवांश होता है। सिंह का नवांश, कत्या राशि का अष्टम नवांश होता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस उदाहरण में संख्या ८ ली जायगी या सिंह की संख्या ५। अनुभव से तथा कई देवजों की सम्मित पर यही कहना होगा कि संख्या, राशिसंख्या होगी अर्थात् मेष से गिन कर मीन तक जो संख्या हो। अतः इस उदाहरण में ५ ही जिया जायगा न कि ८। इसी रीति से यदि किसी की मीन राशि का चतुर्थ नवांश को तुला होता है, तृतीय भाव में पड़े तो नवांश-संख्या तुला की ७ ली जायगी, न कि ४।

अब दूसरी बात जानने की यह रही कि तृतीय स्थान का नवांश किस रीति से जाना जा सकता है। यदि भाव-कुण्डली बनी हुई हो तो तृतीय भाव का जो स्फब्ट होगा (द्वितीय और तृतीय की सन्धि, तृतीय और चतुर्थ की सन्धि नहीं) उसी का नवांश निकालना होगा। चक ३० अथवा ३० (क) में तृतीय-स्पष्ट २।५।२१ है, न कि १।२२।५ या २।१८।३६। अब २।५।२१ का नवांश, चक १४ को देखने से, वृश्चिक का नवांश होता है जो मिथुन राशि का दूसरा नवांश है। इस कारण २ नहीं लेकर ८ संख्या लेनी होगी यथा चक ३० (क) में तृतीय स्थान में बृहस्पति है और बृहस्पति का स्फुट २।२६।४९ है। चक १४ के अनुसार वृश्चिक का नवांश होता है।

यदि भाव स्पष्ट बना हुआ न हो तो किसी भाव का नवांश जानने की शुद्ध एवं उत्तम विधि यह होगी कि उस भाव-संख्या से एक घटाकर शेष को ९ से गुणा करें। गुणन फल में एक जोड़ कर जो फल आवे तत् संख्यक नवांश, लग्न-नवांश से गिनने के उपरान्त जो आवे वही उस भाव का नवांश होगा। जैसे यदि अष्टम भाव का नवांश जानना हो तो ८ में से १ घटा दें। शेष ७ को ९ से गुणा करें। गुणन फल ६३ में १ जोड़ने से ६४ हुआ अर्थात् लग्न नवांश से ६४वां नवांश जो होगा वही अष्टमभाव का नवांश होगा। इसी प्रकार यदि तृतीयभाव का नवांश जानना है तो तीन में से १ घटाने से २ शेष रहा और २ को ९ से गुणा किया तो १८ हुआ। उसमें १ जोड़ने से १९, अर्थात् लग्न नवांश से १९ वां नवांश जो होगा। वही तृतीयभाव का नवांश होगा। श्री रामयत्न जी ने प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इसको 'ऋषि सम्मत'' बतलाया है। (देखो धाः ५८) यदि यह बात ठीक न होती तो लग्न से २२ वां देष्काण एवं चन्द्रमा से ६४ वां नवांश अष्टमभाव का द्रेष्काण एवं नवांश कमशः नहीं होता। लग्न से अष्टम भाव के द्रेष्काण को और चं. से ६४ वों नवमांश को 'खर' बतलाये हुए 'जातक पारिजात' में लिखा है:—

विलग्नजन्मद्रेक्काणाद्यस्तु द्वार्विश्चतिः खरः। सुत्राकरोपगांशर्क्षात् चतुःषष्टयंशको भवेत्।।५६।।

(५) कालिदास ने अपने ग्रन्थ 'उत्तरकालामृत' में अग्रज और अनुज की संख्या जानने की विधि इस प्रकार लिखी है कि तृतीय स्थान के नवांश से अनुज अर्थात् छोटे भाई और बहनों का विचार किया जाता है। अर्थात् तृतीय भाव के नवांश में जितना नवांश शेप रह गया हो उतनी ही संख्या भाई बहनों की होगी। यथा तृतीय स्थान मिथुन में वृश्चिक का नवांश है जो मिथुन राशि का द्वितीय नवांश होता है और मिथुन राशि का शब्द अर्थात् छोटे भाई और बहन का होना सम्भव है। इसी प्रकार जातक को ७ अनुज अर्थात् छोटे भाई और बहन का होना सम्भव है। इसी प्रकार

एकादश स्थान के गतनवांश से ज्येष्ठ म्नाता अर्थात् बड़े भाई और बहनों की संस्था जानी जाती है। जैसे यदि एकादश स्थान का स्पष्ट १०।१।२३ हो तो पहिला नवांश कृम्म का होगा। इस कारण इस स्थान पर गत नवांश कृम्म राशि में कुछ नहीं मिला क्योंकि (तुला नवांश) कृम्म राशि का प्रथम नवांश होता है। इसलिए कहना होगा कि ज्येष्ठ म्नाता की संस्था शून्य होगी।

यदि नवांशपित पाप ग्रह हो, अस्त ग्रह हो या नवांश-कुंडली में उन नवांशों पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भाई और बहनों की मृत्यु, माता का गर्भ नाश इत्यादि होता है।

स्मरण रहे कि अनुज और अग्रज की संस्था विचारने के पूर्व यह बात अवस्य देखनी होगी कि जातक को स्नातृ-योग पूर्विलिखित तृतीयेश, तृतीयस्थ ग्रह, भ्रातृकारक मंगल इत्यादि शुभ और अशुभ लक्षणों के कारण है या नहीं जैसा कि स्नातृप्रकरण के आदि में लिखा गया है। यदि स्नातृ-योग है ही नहीं तो उसकी संस्था कहाँ से होगी?

# भ्रातृ-प्रेम

धा-१२५ यह एक जानने योग्य बात है कि भाई और बहनों में पारस्परिक प्रेम होगा या नहीं। भाई बहनों के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होता है जब परस्पर प्रेम रहता है। अन्यया दुःख का ही मूल होता है और मनुष्य का जीवन भाई भाई के विरोध से दुख का पुंज और विभव के नाश का कारण प्रतीत होता है।

(१) 'सर्वार्थचिन्तामणि' में लिखा है कि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र हों तो भाई बहनों में प्रेम रहता है और यदि वे आपस में शत्रु हों तो भाइयों में शत्रुता होती है।

इस स्थान पर लग्नेश और तृतीयेश की पारस्परिक मित्रता और शत्रुता पंच-धामैत्री (चक ९) से ही देखना होगा क्योंकि नैसर्गिक मैत्री में तो लग्नेश और तृतीयेश में परस्पर मित्रता होती ही नहीं। यह बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, इस कारण पाठकों के मनोरञ्जनार्थ विस्तार पूर्वक लिखी जाती है।

मानलें कि किसी का जन्म मेषलग्न में है तो उसका लग्नेश मंगल तृतीयेश मिथुन के स्वामी बुध का सम है और मंगल का बुध शत्रु है। (चक्र ६ (क)।

यदि जातक का वृष लग्न हो तो लग्नेश शुक्र और तृतीयेश चन्द्रमा होगा। चन्द्रमा का शुक्र सम और शुक्र का चन्द्रमा शत्रु है। यदि जन्मलग्न मिथुन हो तो लग्नेश बुध और तृतीयेश सूर्य्य होगा। सूर्य्य का बुध सम और बुध का सूर्य्य मित्र है।

यदि कर्कलग्न हो तो लग्नेश चन्द्रमा और तृतीयेश बुध होगा। चन्द्रमा का बुध मित्र और बुध का चन्द्रमा शत्रु है।

यदि सिंह लग्न का जन्म हो तो लग्नेश सूर्य्य और तृतीयेश शुक्र हुआ। सूर्य्य का शुक्र और शुक्र का सूर्य्य शत्रु है।

यदि कन्या लग्न का जन्म हो तो लग्नेश बुध और तृतीयेश मंगल होता है। बुध का मंगल सम और मंगल का बुध शत्रु है।

यदि तुलालग्न का जन्म हो तो लग्नेश शुक्र और तृतीयेश बृहस्पति है। शुक्र का बृहस्पति सम और बृहस्पति का शुक्र शत्रु है।

यदि वृश्चिक लग्न का जन्म हो तो लग्नेश मंगल और तृतीयेश शनि है। मंगल का शनि सम और शनि का मंगल शत्रु है।

यदि घन लग्न का जन्म हो तो लग्नेश बृहस्पति और तृतीयेश शनि होता है। बृहस्पति का शनि शत्रु और शनि का बृहस्पति सम है।

यदि मकर लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयेश बृहस्पति है। शनि का बृहस्पति शत्रु और बृहस्पति का शनि सम है।

यदि कुम्भ लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयेश मंगल होगा। शनि का मंगल शत्रु और मंगल का शनि सम है।

यदि मीन लग्न का जन्म हो तो लग्नेश बृहस्पति और तृतीयेश शुक्र होगा। बृहस्पति का शुक्र शत्र और शुक्र का बृहस्पति सम है।

ऊपर लिखी हुई बातों से स्पष्ट है कि लग्नेश और तृतीयेश में परस्पर नैसर्गिक मैत्री हो ही नहीं सकती। क्या यही कारण तो नहीं है जिससे प्रायः भाई माई में साधारणतः प्रेम का अभाव ही दीख पड़ता है ?

लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि लग्नेश, तृतीयेश का अतिमित्र, मित्र, सम, शत्रु अथवा अतिशत्रु होगा और यदि तृतीयेश लग्नेश का अतिमित्र, मित्र, सम शत्रु, अथवा अतिशत्रु होगा तो जातक का भाई उसका अतिमित्र मित्र इत्यादि होगा।

(२) यदि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर शुभमावगत हो अर्थात् लग्नेश से तृतीयेश अथवा तृतीयेश से लग्नेश आपस में केन्द्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्ती हो अर्थात् जहाँ पर तृतीयेश अथवा लग्नेश हो, वहाँ से लग्नेश अथवा तृतीयेश केन्द्र में हो अथवा त्रिकोण में हो तो भाई भाई में मेल रहता है। और इसी के विपरीत यदि ६, ८, १२

स्वान में पड़े अर्थात् एक से दूसरा बष्ठ स्थान में पड़ता हो, अष्टम स्थान में पड़ता हो या द्वादशस्थान में पड़ता हो तो परस्पर विरोध रहता है। देखो कुंडली १४ राजा कुर्ब की। इस कुंडली में लग्नेश बुध तृतीयेश मंगल से द्वादशस्थ है और दोनों के साथ पापग्रह बैठा है। इस कारण कुर्ग के राजा साहब को अपने भाई और बहन से तिनक भी प्रीति न थी बिल्क इतिहास में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने अपने भाई बहनों को मरवा डाला था।

- (३) यदि तृतीय भाव का आरूढ़ लग्न जिसका दूसरा नाम पदलग्न भी है, रुग्नारूढ़ से केन्द्र, त्रिकोण अथवा ३, ११ में पड़े तो भी भाई भाई में प्रीति रहती है। परन्तु यदि लग्नारूढ़ से भातृ-पदलग्न ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो जातक को भाई भाई में विरोध होगा। पदलग्न बनाने की विधि प्रथम-प्रवाह में दी जा चुकी है। उसी तरह से भ्रातृभाव का भी पदलग्न बनाया जाता है। अर्थात् तृतीयेश, तृतीय स्थान से जितनी राशि पर बैठा हो, उस स्थान से उतनी ही राशि पर तृतीय का पदलग्न अथवा तृतीय-आरूढ़ लग्न होगा। चक ८ (क) (जो उदाहरण-कुंडली कही जाती है) की कुंडली में तृतीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान से एकादश स्थान में बैठा है; इसलिये उस एकादश स्थान से एकादश स्थान अर्थात् तुलाराशि में तृतीय का पदलग्न हुआ। उक्त कुंडली में लग्नारूढ़ लग्न में ही है क्योंकि लग्नेश बृहस्पति सप्तमस्थ है। इस कारण सप्तम से सप्तम पुनः लग्न ही होगा। तृतीय का पदलग्न एकादश स्थान में पड़ा है इसलिये लग्नारू से तृतीय-आरू एकादशस्य हुआ। ऊपर लिखा जा चुका है, यदि लग्नारू से तृतीयारू इतीसरे, ग्यारहवें अथवा केन्द्र, त्रिकोण में हो तो भाई २ में प्रेम होगा। इस कारण इस कुंडली के जातक को भाई २ में प्रेम होना चाहिये। परन्तु उस कुंडली में, पंचधामैत्री चक ९ को देखने से मालूम होगा कि लग्नेश बृहस्पति और तृतीयेश शनि परस्पर शत्रु है। पुनः लग्नेश औरतृतीयेश परस्पर केन्द्रवर्ती है। नियम (२) के अनुसार भाई २ में प्रीति होना चाहिये। अर्थात् एक प्रकार से (नियम १ से ) भाई २ में शत्रुता और दो प्रकार से भाई २ में मित्रता प्रतीत होती है। यथार्थतः इस जातक के जीवन में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।
- (४) स्मरण रहे कि इसी रीति से स्त्री-पुरुष का प्रेम लग्नारूढ़ और सप्तमारूढ़ से देखा जाता है। एवं पिता-पुत्र का प्रेम लग्नारूढ़ और पंचमारूढ़ से देखा जाता है। परन्तु एक ही प्रकार से विचारना उचित नहीं होगा। इस संसार में प्रेम और शत्रुता की तारतम्यता विलक्षण है।
- (५) प्रथम-प्रवाह के चक्र ११ (क) में मेषादि राशियों का तत्त्व बतलाया गया है। अर्थात् मेष का अग्नि, वृष का पृथ्वी, मिथुन का वायु और कर्कट का जल तत्त्व है।

इसी प्रकार अन्य राशियों में भी इन्हीं चार तस्वों की आवृत्ति है जो उक्त चक से जात होगा। साधारण बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि जल से आग बुझ जाती है, अतः जल अग्नि का शत्रु है। अग्नि, पृथ्वी को दग्ध कर देती है परन्तु वायु अग्नि का सहायक और अग्नि को प्रज्ज्वलित करने वाली है। पृथ्वी जल से सिञ्चित होकर हरी भरी हो जाती है। अतः ज्ञात होता है कि पृथ्वीतत्त्व और जलतत्त्व में और वायु तथा अग्नि तत्त्व में परस्पर मित्रता है। परन्तु वायु और अग्नि का शत्रु पृथ्वी और जल है। उपर्युक्त बातों से यह शोध वोध हो जायगा कि कौन राशि किस राशि का शत्रु अथवा मित्र है। जैसे, मेश अग्नि तत्त्व और मिथुन वायु तत्त्व है। अग्नि और वायु में मैत्री रहने के कारण मेव और मिथुन राशि में मित्रता का सम्बन्ध होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि भाई २, स्त्री-पृष्ठव, पितापुत्र इत्यादि के आपस में प्रेम होगा कि नहीं, यह जानने की विधि ज्योतिवशास्त्रानुसार यह भी है। अर्थात् यदि जातक की लग्नराशि और भाई की लग्नराशि को आपस में तत्त्व-मैत्री हो और विरोध-तत्त्व न हो तो जातक को अपने उस भाई से मित्र-तत्त्व होने के कारण (बाह्य) प्रेम तो अवश्य होता है।

लग्न से शारीरिक विचार होता है और चन्द्रमा मन का कारक है। इसलिये यदि दो भाइयों को जन्म कुंडलो में चन्द्रमा मित्र-भावाकान्त-राशिगत हो अर्थात् दोनों की जन्मराशियां मित्रतत्त्व की हों तो मानिसक प्रकृति अधिकांश में एक तरह की होती है। इसी प्रकार यदि दोनों का लग्न मित्र-भावाकान्त-राशि-गत हो और जन्मराशि उसके विपरीत हो तो दोनों भाइयों का मानिसक विचार एक न होकर अथवा हार्दिक प्रेम न होकर केवल बाह्य प्रेम होता है। पुनः यदि दोनों की जन्मराशियाँ मित्र-भावाकान्त-राशिगत हों और दोनों का लग्न वैसा न हो तो आपस में प्रेम होगा परन्तु बाहरी कारणों से उलझ कर भिन्नता होगी।

पाठकों के मनोरञ्जन के लिये पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र और उनके प्रिय श्राता भरतजो को कुंडलियाँ उदाहरणार्थ दी जाती हु। श्री वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड, १८ सर्ग के ८ वें, ९ वें और १५ वें क्लोक में उन दोनों भाइयों की कुंडलियाँ दी हुई हैं। (अन्य विद्वान ज्योतिषियों के मत से केवल बुध और राहु अंकित किया गया है)। (देलो कुंडली ३ और ४) चन्द्रमा दोनों भाइयों का कर्क ही में है। इस कारण दोनों भाइयों के अन्तः करण में भेद न हो सका। पुनः रामचन्द्र का लग्न कर्क, जलतत्त्व है और भरतजी का लग्न भी मीन जलतत्त्व हो है। अतः दोनों भाइयों का लग्न एक ही तत्त्व का था। इसीलिये तो भरतजी ने रामचन्द्र से विरोध करानेवाली माता के मंत्र का उल्लंबन कर राज्यलोलुप्ता को विषवत् त्याग दिया और पूज्य भाई के चरण-पादुका की सेवा कर संसार को श्रातृ-प्रेम के उच्चादर्श का पाठ सिखलाया।

- (६) पितृ-प्रकरण घा. ११९ (७) में लिखा जा चुका है कि यदि पुत्र का लग्न पिता के अष्टम-स्थानगतराशि में हो तो पिता को अष्ट्रम होता है। इसी प्रकार यदि एक माई का जन्म से दूसरे माई का जन्मलग्न अष्ट्रम अथवा पष्टगत हो तो छान परस्पर शत्रुता रहती है और द्वादशराशिगत होने से भी अष्ट्रम होता है। इस पुस्तक में भी ऐसा उदाहरण है एर कई कारणों से दिखलाया नहीं गया।
- (७) यदि तृतीयेश लग्नेश के साथ हो तो माई २ में प्रेम रहता है और यह भी लिखा है कि यदि लग्नेश और तृतीयेश आपस में मित्र और बली हों और लग्नेत हों अथवा तृतीय गत हों तो आजन्म भाई २ में बाँटबखेड़ा नहीं होता है।
- (८) इसी प्रकार यदि लग्नेश और तृतीयेश निर्वल और परस्पर शत्रुग्नह हों अववा तृतीयभाव-गत-ग्रह और मंगल निर्वल हों तथा मंगल ६, ८, १२ स्थान में हो तो उन ग्रहों की महादशा के समय भाई के विरोध से सम्पत्ति की हानि मामला-मुकदमा इत्यादि २ दुर्घटनायें होती हैं।

### भाइयों का भाग्योदय

- भा-१२६ (१) यदि तृतीय भाव के लग्नारूढ़ पर शुभ-ग्रह की दृष्टि हो तो माई सुखो होता है। उदाहरण-कुंडली ९६ में तृतीयारूढ़ तुला होता है, बृहस्पित से दृष्ट है। अतः इनके भाई भी सुखी हैं।
- (२) लग्नाघिपति, तृतीयाधिपति, और भ्रातृ-कारक मंगल के उच्च, स्व-पृही, मूळितिकोगस्य, मित्रगृही अयवा शुभ रहने से भाई सुखी होते हैं, अन्यथा नहीं।
- (३) लग्न-स्फुट, तृतीयभावस्फुट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड़ने पर राश्यादि फल आवेगा। तदनन्तर यह देखना होगा कि उस राश्यादि से किस नक्षत्र का बोध होता है। इसके ज्ञानार्थ चक्र २ और २ (क) उपयोगी होंगे। उस नक्षत्र का जो दशेश होगा (देखो चक्र ३५) उस दशा के भोग्य में जातक के छोटे भाइयों की उन्नति और उनको सुख प्राप्ति होगी।

### भ्रातृ-मृत्यु-समय

घा-१२७ (१) लग्नेश के स्फुट से तृतीयेश के स्फुट को घटा देने से जो शेष होगा, वह किसी नक्षत्र का समय होगा। जब उस नक्षत्र में गोचर का शनि जाता हो तो भाई या बहन की मृत्यु होती है। मान लिया जाय कि जन्म लग्नेश के स्फुट से तृतीयेश का स्फुट घटाने पर शेष २।८।१७ रहा। अब देखना होगा कि उससे किस नक्षत्र का बोध होता है। २।८।१७ का अभिप्राय यह होता है कि दृष बीत कर मिथुन का ८ अंश १७ कला बीता है अथात् मिथुनका तृतीय नवांश है। एक नवांश राशि का एक चरण होता है जो पूर्व लिखा जा चुका है। अब चक्र २ अथवा २ (क) को देखने से मालूम होगा कि मिथुन का चौथा नवांश आर्द्री नक्षत्र पड़ता है। इस कारण जब गोचर का शनि आर्द्री नक्षत्र में आवेगा तो जातक के भाई बहनों के लिये अनिष्ट-कारक होगा।

- (२) पुनः लिखा है कि लग्नेश-स्फुट से तृतीयेश-स्फुट को घटाने से जो शेष रहेगा उससे दशामेश और मंगल का स्फुट घटा दिया जाय और इस घटानें के बाद जो शेष रहे, उस राशि में जब गोचर का श. जाता है तो उस समय भी जातक के भाई या बहन को अरिष्ट होता है।
- (३) यह भी लिखा है कि लग्नेशस्फुट, तृतीयेशस्फुट, मंगल-स्फुट और दशमेश-स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि आवे, उसके नवांश में जब गोचर का शनि जायगा तो भी भाई या बहन के लिये अरिष्ट होगा।
- (४) लग्नेश-स्फुट, तृतीयेश-स्फुट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड़ कर जो फल आवे उसका द्रेष्काण (चक १३ से) देख लेना होगा। उस द्रेष्काण-राशि में जब गोचर का बृहस्पित आवेगा तो जातक के भाई अथवा बहन की मृत्यु होना सम्भव होगा। जातकपारिजात में "चतुस्फुटा क्रान्त ह्गाणराशि" इत्यादि बचन आये हैं। इसका भाव यह भी हो सकता है कि तृतीयेश, तृतीयस्य, तृतीयभाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह के स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड़ना होगा। और यह भी कहा गया है कि इन चार स्फुटों को जोड़कर जिस नक्षत्र का बोध हो, उस नक्षत्र की महादशा में जातक के अनुजों को संपत्ति एवं सुख होता है।
- (५) मंगल-स्फुट से राहु-स्फुट को घटाने पर जो शेष राश्यादि हो, जसके त्रिकोण में जब गोचर का बृहस्पति आता है तो जातक के छोटे भाई वा बहुन के लिये अरिष्ट होता है। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि मंगल-स्फुट से राहु-स्फुट घटाने पर शेष ७।३ रहा। इस अंक से वृश्चिकराशि का बोघ होता है जब बृश्चिक से त्रिकोण में अर्थात् मीन वा कर्क राशि में गोचर का बृहस्पति जायगा तो उस समय छोटे भाई वा बहुन को अरिष्ट होगा।
- (६) यदि मंगल-स्फुट, राहुस्फुट से घटा दिया जाय (उपर्युक्त विधि के विपरीत) तो जो शेष रहेगा उस राशि में अथवा उस शेष-राशि के नदांश में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो बड़े भाई अथवा बहन को अरिष्ट होता है। मानलें कि मंगल को राहु से घटाने के बाद ३।६ शेष रहा। इससे कक राशि का बोध होता है।

खौर ३।६ (देखो चक १४) सिंह नवांश होता है। इसलिये जब गोचर का बृहस्पति कर्क राशि अथवा सिंह राशिगत होगा तो वही समय बड़े भाई और बहन के लिये अरिष्टकारक होगा।

- (७) भ्रातृभाव से केन्द्रस्थ और त्रिकोणस्थ पापग्रह की दशा अन्तरदशा में भ्राता को पीड़ा होती है और यदि उक्त स्थानों में शुभग्रह हो तो शुभ फल होता है।
- (८) लग्नाधिपति और तृतीयाधिपति के परस्पर शत्रु होने से (पंचधा मैत्री) तथा तृतीयस्थग्रह के दुर्बल होने से और मंगल के षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत होने से, इन सबकी दशाअन्तरदशा में भ्रातृ-नाश, भ्रातृ-कलह, धन-नाश इत्यादि अशुभ फल उत्पन्न होता है।
- (९) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयाधिपति तथा नीचस्थ मङ्गल, शत्रुगृह-गत, दुःस्थान गत (६, ८, १२) होने से इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा में भ्रातृ-विनाश होता है।
- (१०) यदि तृतीयेश और मङ्गल अष्टम गत हो तो भाई बहनों की मृत्यु होती है। यदि तृतीयेश और मंगल पापराशिगत हो अथवा पापग्रह के साथ हो तो जातक को भाई अथवा बहन पैदा होगी पर उसकी मृत्यु होती जायगी।
- (११) यदि तृतीयेश और मंगल दोनों नीच हों अथवा नीच नवाँश के हों अथवा पापग्रह के साथ हों तो भाई बहन का जन्म तो अवश्य होगा पर वाल्य-काल ही में मृत्यु होती जायगी! देखो उदाहरण-कुंडली ९६। तृतीयेश शनि और मंगल दोनों ही नीच नवाँश में हैं। इस जातक के एक भाई और एक बहन की मृत्यु तो वाल्यकाल ही में हुई थी और तीन भाई और एक बहन की मृत्यु प्रौढ़ अवस्था प्राप्त करने पर होती गयी। अनुमान होता है कि शनि बृहस्पति से दृष्ट और मंगल त्रिकोण में परम मित्र के क्षेत्र में है। इन्हीं सब कारणों से ऐसा फल हुआ।
- (१२) यित तृतीय स्थान में पापग्रह हो और पापग्रह से दृष्ट भी हो तो भाई शीघ्र ही मर जाता है। देखो था॰ १२२ (९)।
- (१३) यदि तृनीयेश और मंगल द्वादशगत हों और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, अथवा तृतीयस्थ पापग्रह को दूसरा पापग्रह देखता हो, अथवा तृतीयेश पापग्रहों से घिरा हो और उसमें पापग्रहों का योग भी हो शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हो तो इन सब योगों में भाई की मृत्यु होती है।
- (१४) यित तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में पड़ता हो तो बाल्य-काल ही में भाइयों का नाश होता है।

# जातक के अन्य कुटुम्बियों का विचार

बा-१२८ ज्योतिषशास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि किसी की कुंडली से उसके समस्त परिवार और कुटुम्बियों का विचार किया जा सकता है। जैसे, चतुर्थ स्थान से माता का और चतुर्थ से तृतीय अर्थात् षष्ठ से माता के भाई बहनों का विचार होता है। सप्तम से स्त्री का और सप्तम से षष्ठ अर्थात् लग्न से द्वादश भाव से स्त्री की सौतीन (जातक की द्वितीय स्त्री) का विचार होता है। द्वादश से षष्ठ अर्थात् पंचम से तृतीय स्त्री का विचार किया जाता है। सप्तम के तृतीय से साला-साली का, सप्तम से चतुर्थ अर्थात् दशम से सास का और सप्तम से नवम अर्थात् तृतीय से श्वनुर का विचार होता है। ऊपर कहा गया है कि तृतीय स्थान से भ्राता का विचार होता है; इसलिय तृतीय से सप्तम अर्थात् नवम से भ्रातृ-जाया अर्थात् भाभी का विचार होता है और तृतीय से पंचम अर्थात् सप्तम स्थान से भ्रातृ-पुत्र अर्थात् भतीजा भतीजी आदि का विचार किया जाता है। इसी रीति से अन्य कुटुम्बियों का भी विचार होता है। आगे चलकर इनके कई उदाहरण भी दिये गये हैं।

# अध्याय १७

# तृतीय-तरङ्ग

था-१२९ इस तरंग में जातक की विद्या, कला, कौशल इत्यादि के विषय में लिखा गया है। प्राचीन समय में बालक इस अवस्था में विद्याध्ययन के लिये गुरु-आश्रम में भेज दिये जाते थे। तत्परचात् समावर्तन किया के बाद विवाह आदि कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। परन्तु शोक की बात है कि अब तो दुनियाँ ही पलटा ला गयी, तथापि विद्याध्ययन की कुछ शैली बची-बचायी रह गयी है।

(१) चतुर्थ स्नान से विद्या का विचार किया जाता है और पंचम से बृद्धि का। विद्या और बृद्धि में घनिष्ट सम्बन्ध है। दशम से विद्या-जनितयश का विचार किया जाता है। इस हेतु विद्याम्यास पर विश्वविद्यालय (Unversity) परिक्षाओं में उत्तीर्ण होने अथवान होने का विचार दशम स्थान से और बृद्धिमत्ता इत्यादि का पंचम स्थान से होता है। विद्या कई प्रकार की होती है, जैसे साहित्य (Literature) व्याकरण (Grammar) गणित (Mathematics) कानून (Law) ज्योतिष (Astrology) अध्यात्मविद्या (Spirional science) वेदान्त (Philosophy) काव्य (Poetry) इत्यादि इत्यादि।

बृहस्पति से वैद, वैदान्त, व्याकरण और ज्योतिष विद्या का विचार होता है। बुध से वैद्यक, शुक्र से गानविद्या, प्रभावशाली व्याख्यान शक्ति एवं साहित्य और मंगल से न्याय एवं गणित विद्या का विचार किया जाता है। इसी प्रकार रवि से वेदान्त, चन्द्रमा से वैद्यक एवं राहु और शनि से अन्यदेशीयविद्या का विचार होता है।

(२) कुंडली में बुध तथा शुक्र की स्थिति से विद्वत्ता तथा पांडित्य और उहापोह तथा कल्पना-शक्ति का और बृहस्पति से विद्या-विकास का विचार होता है। पुनः द्वितीयभाव, चतुर्थभाव और नवम् भाव से भी इन्हीं सब बातों का अनुमान किया जाता है क्योंकि द्वितीय भाव से विद्या में निपुणता, प्रवीणता इत्यादि का विचार होता है। बुधग्रह से विद्याध्ययन और विद्याग्रहण की शक्ति, तथा नवम स्थान और चन्द्रमा से काव्य-कुशलता और धार्मिक-विचार तथा अध्यात्म-विद्या आदि का विचार किया जाता है। शनि नवम और द्वादश भाव से ज्ञान का विचार होता <mark>है। शिन से अँग्रेजी तथा बिदेशी</mark> भाषा का भी विचार किया जाता है। स्मरण रहे कि बृहस्पति से (भी), द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, नवम स्थान को यदिबुध से सम्बन्ध हो तो विद्या की उत्कृष्टता होती है। चन्द्र लग्न एवं जन्म लग्न से पंचम स्थान का स्वामी बु., बु., शु., के साथ यदि केन्द्र त्रिकोण एकादश में बैठे हों तो मनुष्य बड़ा विद्वान होता है। देखो कुण्डली ७ जगद्गुरू की। ऊपर लिखा जा चुका है कि द्वितीय भाव से विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है। इस कुंडली में द्वितीयेश उच्च रवि रवि केन्द्र अर्थात् दशमस्थान में बैठा है। पुनः लिखा है कि चतुर्य और नवम भाव से भी विद्या का विचार होता है। चतुर्येश शुक्र जो पांडित्य कल्पना शक्ति तथा उहापोह का दाता है, वह भी दशम स्थान में है और र. के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या, विशेषतः अध्यात्मविद्या का विचार होता है, उच्च और केन्द्रस्थ है एवं नवम एवं पंचम भावपर पूर्णदृष्टि डालता है। बुद्धि का दाता बुध भी शुक्र और सूर्य्य के साथ दसमस्थान में है और बृहस्पति के लग्न में रहने से पुन: वही सब योग लागू होता है। इसी प्रकार, चं. से पञ्चमेश बु., केन्द्र में में शु. के साथ है, बृहस्पतित भी उच्चका लग्न में है। और लग्न से पंचमेश मं. चन्द्रमा से केन्द्र में है। अत: इन्हीं सब कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकराचार्य्य जी महान एवं अपने समय के अद्वितीय विद्वान हुए।

इन्हीं सब नियमों के अनुसार यदि बी. सूर्य्यनारायण राव की कुंडली २५ पर ध्यान दिया आय तो मालूम होगा कि उक्त कुण्डली में चतुर्थ स्थान (विद्या) का स्वामी पंचम स्थान (बुद्धि) के स्वामी के साथ होकर दशम अर्थात् विद्या जनित-यश स्थान में बैठा है। पुनः बुध पंचमेश एवं द्वितीयेश भी है। बुध विद्या कारक और बुद्धिस्थान एवं द्वितीय स्थान वाचाकित कारक है और नियम २ के अनुसार पाँडित्य, उहापोह एवं कल्पना-शिक्त कारक होता हुआ दशम स्थान में बृहस्पित के साथ है। और चन्द्रमा से पञ्चमेश र. और लग्न से पञ्चमेश बुध दोनों वृ. के साथ केन्द्र में बैठे हैं। अतः प्रतीत होता है कि इन्हीं सब सुन्दर योवोंके कारण समस्त भारत में ही नहीं बित्क अन्यान्य देशोंमें भी ये एक महान विद्वान माने जाते हैं। इनकी विद्याकीर्ति का थोड़ा दिग्दर्शन इनकी कुण्डली के नीचे कराया गया है।

पुनः पाठकों का घ्यान सर आशुतीष जी की कुंडली ३४ पर आर्काषत किया जाता है। इस कुंडली में पंचमेश बुध लग्न में, चतुर्थेश और लग्नेश द्वितीयभाव में और द्वितीयेश लग्न में है तथा द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि, अंग्रेजी विद्या कारक पंचम स्थान में है और चतुर्थेश पर वृहस्पति की दृष्टि है। अतः इनमें विद्वत्ता, विद्या-प्रवीणता एवं विद्या की उत्कृष्टता थी और ये वंगदेश के एक महान विद्वान और विद्या-केन्द्र के प्रधान थे जो इनकी संक्षिप्त जीवनी से मालूम होगा।

देखो कुंडली ४८ लेखक के किनष्ठ भ्राता विहार-केशर बाबु श्री कृष्णसिंहणी की। बुध मिथुन (स्वगृही) नवांश का द्वितीय स्थान में है और उसके साथ चतुर्थेंग बृहस्पति धन (स्वगृही) नवांश का भी है, लग्नसे पंचमेश श. एकादश में और चन्द्र-लग्न से पंचमेश वृ. द्वितीय स्थान में बु. के साथ है। इन योगों के प्रभाव से इनकी धारणा शक्ति और पांडित्य से सूबे-बिहार के लोग खूब ही परिचित हैं। जब बिहार कौंसिल में इनकी व्याख्या न किसी राजनैतिक विषय पर होती थी तो ये अनेकानेक अन्य देशीय विद्वानों के निश्चित सिद्धान्तों का अपने मत की पुष्टि में धारा बहा देते थे।

देखो कुण्डली ४७ (क) बाबू अघोर नाथ बनर्जी की। इस कुंडली में द्वितीय, चतुर्यं नवम भाव एवं बुध और वृहस्पति की स्थिति से इनका अत्यन्त ही उत्तम-भाषी होना प्रतीत होता है। पुनः लग्न से पञ्चमेश मं. और चन्द्र लग्न से पञ्चमेश, वृ. दशम एवं चतुर्यं, स्थान में बैठे हैं। इन्हीं कारणों से वकालत में इनकी विलक्षण यृक्ति और जजी में इनका गम्भीर-विचार विद्या एवं बुद्धि की कसौटी पर खिचा रहता है।

'सर्वार्थिचिन्तामणि' नामक ग्रंथ में लिखा है कि यदि विद्या-कारक बृहस्पति और बृद्धि कारक बृष्ठ दोनों एकत्रित हों (अथवा अन्योन्य दृष्ट) जैसा उपर्युक्त कुण्डली २५, ४७, ४८(क) में है तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है। साधारण बृद्धि से भी यही प्रतीत होता है कि विद्या और बृद्धि की उत्कृष्टता जातक को अवश्य माननीय बनाता है। यदि ये दो ग्रह नवांशादि में भी अच्छे हों तो उसी के तारतम्यानुसार फल होता है। परन्तु केवछ योगमात्र से ही जातक की बृद्धि में तिक्षणता अवश्य होती है।

इन उपर्युक्त नियमों के अनुसार यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्न में हो अथवा लग्न का स्वामी चतुर्थभाव में हो अथवा बुच लग्नगत हो और चतुर्थ स्थान बली हो और उसपर पापम्रह की दृष्टि न हों तो जातक विद्या-यशस्वी होता है। यदि चतुर्थेश चतुर्थस्य और लग्नेश लग्नस्य हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है।

देसो कुण्डली २० स्वर्गीय केशव चन्द्र सेन जी की। चतुर्थेश शनि लग्न में है और बुध भी लग्न ही में है। पुनः बुध और शुक्र लग्न में रहने से विचार शक्ति प्रदान करता है। नबमेश द्वितीय स्थान में है। अतः ये बड़े विद्यायशस्वी और अपने विचारानुसार एक धार्मिक संस्था के संस्थापक और बड़े विलक्षण पुरुष थे।

राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील भागलपुर जो बहुत दिन तक सरकारी वकील भी ये और आजकल काशी सेवन कर रहे हैं, इनकी कुण्डली ३५ में चतुर्येश बृहस्पित स्वगृही होकर लग्न में बैठा है और उसपर अंग्रेजी विद्या के स्वामी, उच्च शिन की पूर्ण दृष्टि है। सूर्य, बुध और चन्द्रमा आध्यात्मक झान के दाता द्वादश तथा परलोक स्थान में बैठे हैं। ये बी. ए., बी. एल. हैं और अपने समय के भागलपुर में अद्वितीय वकील थे। इसी प्रकार सर गणेश दत्त सिंह, मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवनं मेंन्ट, विहार, भूतपूर्व वकील कलकत्ता और पटना हाईकोर्ट की कुण्डली ३७ में चतुर्येश शिन, अन्य-देशीय विद्या का स्वामी लग्न में मकर के नवांश में बैठा है और बृहस्पित द्वितीयेश और पंचमेश शुक्र के साथ चतुर्य स्थान में बैठा है।

देशो कुण्डली २२ श्री शिव कुमारि शास्त्री जी की। लग्नेश बृहस्पति चतुर्थस्य और चतुर्येश बुध लग्नेस्थ है। केवल एकही योग रहने से विद्या यशस्त्री होता है पर इनमें बोनों हो है। स्मरण रहे कि बृहस्पति (वक्षी) विद्या को स्वामी और बुध, बुद्धि के स्वामी में ऐसा विचित्र सम्बन्ध है कि एक दूसरे के गृह में बैठा है। बुध को लग्न में रहने से ही विद्यायश होता है। बुध यद्यपि नीच है पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा विद्या-यश होता है। बुध यद्यपि नीच है पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा जाता है कि लग्नस्य बुध पाप वृष्टि भी नहीं है। पुन: पठचमेश चन्द्रमा केन्द्र में वृ. से दृष्ट भी है। अत: इन योगों के प्रभाव से शास्त्री जी अपने समय के एक अद्वितीय विद्वान एवं विद्या-यशस्त्री थे।

पुनः पाठकों का ज्यान बल्लभाचार्य जी की कुण्डली ९ पर आकर्षित किया जाता है। इस नियम में लिखा जा चुका है कि बुब, शुक्र, द्वितीय, चतुर्थ, नवम एवं वृहस्पति से विद्या का विचार होता है। इस कुण्डली में बुध बुद्धि के स्थान में बैठा है, सुक, नवमेश-चन्द्रमा के साथ चतुर्थ स्थान में है और उच्च वृहस्पति नवम स्थान में लग्नेश के साथ बैठा है। पुनः लग्न से पंचमेश वृ. चन्द्रमा से पंचमेश बु. दोनों जिकोण में है ऐसी

सुन्दर ग्रहस्थिति के कारण ये एक महान विद्वान हुए। नवमस्थ उच्च बृहस्पित ने विद्या-विकाश की प्रसरता को धार्मिक-विचार की ओर डाल दिया। शुक्र एवं नवमेश चन्द्रमा चतुर्य स्थान में बैठकर कल्पना और काव्य कुशलता, उपन्यास नहीं बिल्क धार्मिक विचार की ओर इनकी प्रवृत्ति को झुकाया जिससे ये चौबीस धार्मिक ग्रंथ बनाये। बुध और मंगल नीच है। बहुत काल पूर्व जन्म होने के कारन यह कहना असम्भव है कि ये दोनों ग्रह उच्चादिनवांश में है या नहीं। पर मंगल को नीच-भंग-राज-योग है। देखो कुण्डली ६६ विद्यासागर जी की। नियम (१) के अनुसार देखा जाता है कि चतुर्येश बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि पञ्चमेश मंगल पर है और दशमेश दशमस्थ है और वह स्वयं बुध है।

- (३) यदि चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभग्रह की उस पर दृष्टि हो या वहाँ शुभग्रह बैठा हो तो जातक विद्या-विनयी होता है। यदि बुधग्रह बलिष्ट हो तो भी वैसा ही फल होता है। इस स्थान पर देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरूजी की कुण्डली ४९ पर पाठकों का ध्यान आर्कीयत किया जाता है। इनकी कुण्डली में चतुर्येश शुक्र चतुर्यस्य है । लग्नेश चन्द्रमा लग्नस्य और बुध अपने मित्र शुक्र के साथ चतुर्थस्थान में है और मित्र-गृही भी है। अंग्रेजी त्रिद्या का स्वामी शनि द्वितीय स्थान में बैठकर चतुर्थ स्थान पर पूर्ण द्ष्टि डालता है और शनि पर स्वगृही वृहस्पति की पूर्णद्ष्टि है। इनकी जीवनी में लिखा है कि केम्ब्रिज यूनीवरसिटी के प्रोफेसरों को आपकी असाधारण योग्यता पर आर्च्यं होता था। इसलिये उन लोगों ने आपको बिना परीक्षा दिये ही  $(\mathbf{M.\,A.})$  एम. ए. ओंनर्स की डिग्री प्रदान कर दी। पुन: सुविख्यात बाबू भगवानदासजी की बनारस की कुण्डकी ३८ में स्वगृही बृहस्पित चतुर्थस्य है जो लग्न का स्वामी भी है। बुध और चन्द्रमा द्वितीय स्थान में है और सूर्य्य उसके साथ है। अतः इस योग (बुघ, चन्द्रमा और सूर्य्य के द्वितीय स्थान में रहने के प्रभाव से सर्वदा आध्यात्मिक चिन्तन में निमग्न रहते हैं। देखी कुण्डली ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। नियम (१) और (२) के अनुसार इनका बुघ और शुक्र लग्न (केन्द्र) में, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, चतुर्थभाव का स्वामी **चतुर्थस्य और** नवम एवं दशम भाव का स्वामी लग्न में है। अर्थात् इन सब योगों से विद्याध्यन, कल्पना शक्ति आदि की प्रबलता हुई। नियम (३) के अनुसार चतुर्थेश चतुर्थस्य है और उसपर विद्या-कारक वृहस्पित की पूर्ण दृष्टि है। अत: ये विद्या-विनयी भी हुए। धन लग्न होने से आगामी (४) के अनुसार चतुर्येश बृहस्पति पर मंगल की पूर्णदृष्टि है। अतएव धन लग्न ठीक नहीं है क्योंकि बृहस्पति अपने शत्रुगृह में पड़ता है।
- (४) यदि चतुर्थेश ६,८,१२ स्थान में हो, अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पाप-दृष्ट हो, अथवा चतुर्थेश पापराशिगत हो तो जातक विद्या-विहीन होता है अथवा उसके विद्याष्ययन में बाधा होती है। चतुर्थेश, बृहस्पति अथवा बुध के तृतीय वा ६,८,१२ में पड़ने से वा शत्रुगृहगत होने से विद्या के लिये अनिष्ट होता है। देशो कृष्डली ४४ स्वामी

रामतीयं जी की। चतुर्येश बुध अष्टमस्य और बृहस्पति षष्ठस्य है। परम्तु बृहस्पति अतिमित्रगृही और स्वनवांशस्य है, बुध सूर्य्य से अस्त न है और बुद्धि-स्थान का स्वामी चन्द्रमा भी अष्टमस्य है। इन्हीं सब कारणों से ये विद्या-विहीन तो न हुए परन्तु इनके विद्याध्ययन में बड़ी २ बाघाएँ होती रहीं। इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी आर्थिक दशा ऐसी खराब थी कि विद्यार्थीजीवन में इन्हें कई दिनों तक दो पैसे की रोटी पर ही रह जानः पड़ा था और साथ २ ऐसी दु:खद अवस्था में इन्हें अपनी स्त्री का भी भरण-पोषण करना पड़ता था। विद्याघ्ययन की पिपासा, जठराग्नि की ज्वाला, अपनी विवाहिता युवती का भरण-पोषण और संग का अस हा उपद्रव इन्हें चारो तरफ से सताता रहा। पून: देखो इंडकी २०, इसमें चतुर्थेंश शनि पापग्रह सूर्य्य के साथ एकही नक्षत्र में है और दशमस्थ मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थेश शनि एवं चतुर्थ स्थान पर भी है। इन्हीं सब कारणों से इनको विद्याध्ययन में अनेकानेक विष्त बाधाएँ होती गयीं। इसी प्रकार कुंडली १६ को देखने से मारूम होता है कि चतुर्येश वृ. शनि के साथ है और श. की पूर्ण दृष्टि पंचम पर है। इनको भी विद्याध्ययन में बड़ी २ कठिनाइयों का समना करना पड़ा था। देखो कुंडली १२ हैदर अली की। विद्यास्थान अत्यन्त ही विचित्र है। चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, द्वितीयेश, बध और बहस्पति सबके सब विद्यादाता ग्रह द्वितीय स्थान अर्थात् वाचाशक्ति एवं कल्पना-शक्ति के स्थान में हैं। लग्नेश शुक्र चतुर्थ स्थान में है (धा. १२९ (२) के अनसार) पून: (धा १२९ (४) के अनुसार) चतुर्थेश शनि, पापग्रह सूर्य्य, मंगल, बुध और चन्द्रमा के साथ है और चतुर्थेश पापराशिगत भी है और लग्न एवं चन्द्र लग्न पंचमेश में से कोई भी केन्द्र में नहीं है। इन विपरीत योगों का फल यह हुआ कि हैदरअली को साधारण सिपाही का पुत्र होने के कारण विद्याध्ययन का तो अवकाश ही न मिला अर्थात विद्याध्ययन में बाधा पड़ी। परन्तु इतिहासकारों ने लिखा है कि वह पाँच भाषाये अच्छी तरह बोल सकता था और राज्य का सारा काम उसी की सलाह से होता था। हर एक मामले को वह स्वयं देखता था। अर्थात् साक्षर न होता हुआ भी विद्वान् था।

(५) बुध स्वगृही अथवा उच्च, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में रहे तो विद्या, वाहन और सम्पत्ति की विभूति होती है। श्री शिवकुमार शास्त्री जी की कुंडली २२ में बुध लग्नस्थ है पर स्वगृही और उच्च न है। परन्तु बुध को नीच-भंग-राज-योग है। अतः बुध के प्रभाव से इन्हें विद्या एवं धन की विभूति प्राप्त हुई। पुनः सर प्रभुनारायण सिंह जी की कुंडली २४ में, उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते हुए देखा जाता है कि चतुर्थस्थान, विद्या एवं नवमस्थान के स्वामी मंगल और बुद्धि स्थान अर्थात् पंचम स्थान के स्वामी बृहस्पति को, केन्द्रस्थित होते हुए आपस में अन्योन्य सम्बन्ध है। द्वितीयेश एवं चतुर्थेश पर भी बृहस्पति की पूर्ण वृष्टि है। इस्से स्पष्ट होता कि उक्त महाराजा साहब ने धनी होते हुए भी केवल विद्या- ध्यान ही नहीं किया बल्कि कुशलता एवं पुस्तक आदि लिखने की शक्ति भी प्राप्त की।

- (६) नवमस्थ बृहस्पति पर **बुध और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक पूर्ण** विद्वान् होता है।
- (७) यदि बुध, बृहस्पित और शुक्र नवमस्थान में हों तो जातक प्रसिद्ध विद्वान् होता है। यदि बु. और बृहस्पित के साथ शनि नवम स्थान में हो तो जातक विद्वान् और वाग्मी होता है।

## बुद्धि

- धा-१२० (१) (क) यदि पंचम स्थान का स्वामी बुध हो और वह किसी शुभग्रह के साथ हो अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो, (ख) यदि पंचमेश शुभग्रहों से घरा हो, (ग) यदि बुध उच्च हो, (घ) यदि बुध पंचमस्य हो, (ङ) पंचमेश जिस नवांश में हो उसका स्वामी केन्द्रगत हो और शुभग्रह से दृष्ट हो तो इन उपर्युक्त योगों में से किसी के रहने से जातक समझदार, होशियार और बुद्धिमान् (Intelligent) होता है। स्वामी विवेकानन्दजी की कुंडली ३२ में भी पंचमेश शुक्र केवल केन्द्र ही में नहीं बिल्क मीन अर्थात् उच्च के नवांश में है और मीन का स्वामी बृहस्पित केन्द्र में है। परन्तु किसी शुभग्रह से दृष्ट नहीं है वरन् चतुर्थेश मंगल से दृष्ट है।
- (२) पंचमेश जिस स्थान में हो, उस स्थान के स्वामी पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा दोनों तरफ शुभग्रह बैठे हों तो उसकी बुद्धि बड़ी तीन्न और सूक्ष्म होती है। देखो कुंडली २६ स्वगंवासी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी की। पंचमेश मंगल अतुर्वस्थ है और उसका स्वामी शुक्र लग्नगत है और उसपर स्वगृही बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। देखो कुंडली २५ बी. सूर्य्यनारायण राव की। पंचमेश कुम्भराशिगत है और कुम्भ के स्वामी शिन पर शुक्र एवं बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। देखो कुंडली २४ सर आशुतोष जी की। पंचमेश बुध लग्न में है। लग्नेश शुक्र द्वितीयस्थान में और बृहस्पति से दृष्ट है। इसी कारण ये देश के एक अपूर्व बृद्धिमान् पुरुष थे। पुनः देखो कुंडली ५० राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिंह अमावाँ-टिकारी नरेश (बिहार) की। इस कुंडली मे पंचमेश पंचमस्थ है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। ये बहुत ही असाधारण बुद्धि के राजा है।
- (३) यदि पंचमस्थान दो शुभग्रह के बीच में हो और बृहस्पति पंचमस्थित हो सथा बुध दोषरहित हो तो जातक तीक्ष्णबृद्धि वाला होता है।
- (४) यदि लग्नाधिपति नीच हो अथवा पापयुक्त हो तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती है।
- (५) यदि पंचमेश, बु. बृ. वा. शु. दु:स्थानगत हो वा अस्त हो तो भी जातक की बुढि मिलन होती है।

#### स्मरण-शक्ति

चा-१३१ यदि पंचम स्थान में शिन और राहु हो और शुभग्रह की पंचम स्थान पर दृष्टि न हो तथा पंचमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और बुध द्वादशस्थ हो तो स्मरण-शिक्त स्वराब होती है। इसी तरह पंचमेश के शुभदृष्ट वा युक्त रहने से अथवा पंचम स्थान के शुभदृष्ट वा युक्त रहने से अथवा पंचम स्थान के शुभदृष्ट वा युक्त रहने से वा बृ. से पंचमस्थान के स्वामी के केन्द्र वा त्रिकोण में रहने से स्मरण-शिक्त अच्छी होती है। देखो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। पंचमेश बन्द्रमा पर बृहस्पित की पूर्णदृष्टि है। इसी योग के प्रभाव से इनको शास्त्रार्थ के समय अनेकानेक धर्मशास्त्रों के प्रमाण की कमी न होती थी। पुनः श्री वल्लभाचार्य्य जी की कुंडली ९ में बृहस्पित उच्च है और पंचमस्थान उच्च बृहस्पित से दृष्ट भी है। बृहस्पित मंगल के साथ और शिन से दृष्ट है। बृ. से पंचमेश मं. त्रिकोण में है। धा. १२९ (२) के अनुसार शिन से ज्ञान का भी विचार होता है। कुंडली ७ में पंचम स्थान पर लग्नस्थ परमोच्च बृहस्पित एवं उच्च चन्द्रमा की पूर्णदृष्टि है। अतः इनकी बहुत विलक्षण स्मरणशक्ति वी जिसका उदाहरण परिशिष्ट में पाया जायगा।

### व्याकरण-विद्या

- बारा-१३२. (१) बृहस्पित और द्वितीयेश के बली होने से और उन पर सूर्य्यं तथा सुक्र की दृष्टि रहने से जातक व्याकरणी होता है। देखो कुंडली १६ विद्यासागर-जी की। वक्री बृहस्पित और द्वितीयेश शिन मूल त्रिकोणस्थ होता हुआ तृतीयस्थान में एक साथ हैं और पंचमस्थान पर शिन की पूर्ण दृष्टि है।
- (२) स्मरण रहे कि जातक का व्याकरण-विद्या-योग जानने के लिये द्वितीय और पंचम पर व्यानदेना होगा। यदि बलवान गुरु द्वितीयेश हो और सूर्य्य के साथ हो तो जातक व्याकरण में निपुण होता है। देशो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्रीजी की। द्वितीयेश मंगल से पंचमेश बन्द्रमा दृष्ट है और पुनः बृहस्पित से भी दृष्ट है। अतः ये एक बहुत बड़े वैयाकरण थे। देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचार्यंजी की। बृहस्पित द्वितीयेश एवं पंचमेश है और उच्चगत होता हुआ नवमस्थ है।
- (३) यदि द्वितीयेश बृहस्पति बलवान हो तथा रिव और शुक्र द्वारा दृष्ट हो तो जातक भव्य-भारत का ज्ञाता होता है।

#### गणित-विद्या

चारा-१३३ (१) गणित के लिये बृहस्पति का केन्द्र में होना आवश्यक है और यदि साथ २ बुध दितीयभाव का स्वामी हो, अथवा शुक्र उच्च या स्वगृही हो तो जातक को

गणित-सास्त्र में प्रेम होता है। बी. सूर्य्यनारायण राव की कुंबली २५ में बृ. केन्द्रगत और दितीयेश बृ. उसके साथ है। उदाहरण कुंबली ९६ में बृ. केन्द्र में और शु. स्वगृही है। इसी कारण इस जातक को गणित से विशेष प्रेम है।

- (२) यदि मंगल द्वितीयभाव गत हो और शुभग्रह के साथ और बुध से दृष्ट हो अथवा बुध केन्द्र में हो तो जातक गणितज्ञ होता है। देखो कंडली ३८। सर गणेशदत्तजी की: दितीय स्थान में मं और बुसाथ ही हैं। इनको गणित-शास्त्र से बड़ा ही प्रेम है। देखो (३)
- (३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो अथवा शुक्र उच्च हो किम्बा बुध वा मंगल. धनमावगत हो अथवा यदि किसी केन्द्र में बुध द्वारा दृष्ट हो तो जातक गणित मंगल शास्त्रज्ञ होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में स्वगृही बृहस्पति त्रिकोणस्थ है। और शु. तुला के नवांश में है, उच्च का नहीं। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य्य जी की कुंडली ७ में बृहस्पति केन्द्र में मंगल दितीय स्थान में और बुध केन्द्र में है।
- (४) यदि द्वितीयस्थान में चन्द्रमा, मंगल के साथ हो और उस पर बुध की दृष्टि हो अथवा बुध केन्द्रगत हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी बुध उच्चगत हो और लग्न में बृहस्पित हो तथा शिन-अष्टम-गत हो तो जातक गणितज्ञ होता है। हैदरअली की कुंडली १२ में, नियम (१) के अनुसार स्वगृही मंगल द्वितीयस्थान में है और उसके साथ बृहस्पित एवं बुध भी है। नियम (२) के अनुसार चन्द्रमा मंगल और बुध साथ होकर द्वितीय स्थान में है। इन्हीं सब कारणों से हैदयअली अनपढ़ होता हुआ भी बड़ा २ हिसाब जबानी लगा लेता था, जैसा कि इतिहां सकारों ने लिखा है। वह पेचीले से पेचीले मामले को भी शीघ समझ जाता था। देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। द्वितीयेश मंगल केन्द्र में है और बृहस्पित की मंगल एवं द्वितीय स्थान पर पूर्णदृष्टि है। पुनः नीच शुक्र केन्द्र में है परन्तु नवांश में उच्च है। द्वितीय स्थान पर चन्द्रमा और बुध दोनों की दृष्टि है। इन्हीं सब योगों के प्रभाव से स्वामी जी को गणित से केवल प्रेम ही न था बल्कि इस विषय पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं।
- (५) यदि चन्द्रमा और बुध केन्द्रगत हों अथवा तृतीयेश बुध के साथ केन्द्र में हो तो जातक गणितज्ञ होता है।
- (६) यदि शनि से बुध षष्ठ स्थान में हो और बृहस्पति लग्न से द्वितीयस्थ हो तो जातक फल्ति-ज्योतिष का ज्ञाता होता है।

#### शास्त्र-योग

भारा-१३४. (१) यदि बृहस्पति और शुक्र केन्द्र में हों और द्वितीयेश, सिंहांश वा बोग्रुरांश का हो और बृधजन्म-नवांश में हो तो जातक षट्शास्त्री होता है। स्वामी विवेका- नन्द भी की कुंडली ३२ में वृ. एवं शु. केन्द्रस्य हैं और द्वितीयेश स. क्की एवं सकर के देकाण और कुम्म के द्वादशांश में है। जन्मनवांश मकर है और वृक्ष मकरनत है।

- (२) बृहस्पति और शुक्र सिंहांश अथवा गोपुराँश के होते हुए यदि केन्द्रगत हीं और बृच द्वितीय स्थान के नवांश में हो तो जातक षट्शास्त्री होता है।
- (३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो और उस पर शुक्र अथवा बुध की दृष्टि हो बौर शनि परवर्ताश का हो तो जातक वेदान्ती होता है।
- (४) यदि बृहस्पति बलवान होकर द्वितीयस्थान गत हो और द्वितीय स्थान के स्वामी का नवांश्च-पति केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक वेदान्ती और शास्त्र-परायण होता है।
- (५) यदि चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर लग्न से केन्द्र में हो और चन्द्रमा देवलोकांश में हो तो जातक वेदान्ती होता है। पुनः यदि शुक्र उत्तमांश होकर लग्न में हो तो भी जातक वेदान्ती होता है। स्वामी विवेकानन्द जी की कंडली ३२ में शुक्र उच्च नवांश में होकर लग्न अर्थात् केन्द्र में है।
- (६) यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो अथवा कोई उच्च शुभग्रह केन्द्र में हो अथवा लग्नेश परवतांश में हो और शुक्र द्वादशस्थान में हो जातक बेदान्ती होता है। शुक्र का द्वादशभाव में रहना तीनों योगों में आवश्यक है।
- (७) यदि द्वितीयेश, सूर्य्य अथवा मंगल हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र की दृष्टि हो तो जातक शास्त्रज्ञ होता है। तिलक महराज की कुंडकी २६ में द्वितीयेश रिव पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है एवं शुक्र रिव के साथ है। स्वामी रामतीर्थ जी की कुंडली ४४ में द्वितीयेश मंगल पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। इस कारण से शास्त्रज्ञ हुए। कुंडली ७ में द्वितीयेश र. उच्च शु. के साथ दशमस्थ है।
- (८) यदि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और दशमस्थ ग्रह एवं लग्नेश, नवमेश और दशमेश बजी हो तो मनुष्य षट्शास्त्री होता है।
- (९)लग्नाधिपति जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस राश्चि में हो और पुनः उस राशि का स्वामी जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी यदि उच्च हो अथवा वेशिषांश का हो और द्वितीयेश हो तो जातक राजा होता है अथवा बृहस्पति के समान होता है। देखो कुंडली ७ संकराचार्य्य जी की। लग्नाधिपति चन्द्रमा मेष के नवांश में है। मेप का स्वामी मंगल सिंह राशि में है। सिंह का स्वामी सूर्य्य कर्क नवांश में है। उसका स्वामी चन्द्रमा उच्च है (परन्तु द्वितीयेश नहीं है)। अत आदिगृह गुण में बृहस्पति के समान हुए। पुनः रामानुजाचार्यं जी की कुंडली ८ में लग्नेश चन्द्रमा कर्क नवांश में है। उसका

स्वामी चन्द्रमा वृष में है। वृष का स्वामी शुक्र कुम्भ के नवांश में है और कुम्म का स्वामी शनि स्वगृही एवं स्वद्रेष्काणस्य है। इस कारण योग पूर्णरीति से लागू नहीं है।

- (१०) यदि बृहस्पति, चन्द्रमा और लग्न (तीनों) शनि से दृष्ट हों और नवम स्थान में बृहस्पति हो और कुंडली में कोई राज-योग भी हो तो ऐसा जातक कणाद, वराह मिहिर आदि के ऐसा शास्त्र बनाने बाला होता है। श्री वल्लभाचार्यं जी की कुंडली ९ में शिन की पूर्णदृष्टि बृहस्पति, लग्न और चन्द्रमा पर है और बृहस्पति नवमस्थ भी है। उक्त कुंडली में निम्नलिखित राज-योग भी है (१) पंचमेश बृहस्पति, केन्द्रेश-मंगल के साथ भाग्यस्थान में है। (२) केन्द्रश शिन, त्रिकोणेश चन्द्रमा, केन्द्रेश शा. से दृष्ट है। (४) त्रिकोणेश चन्द्रमा, केन्द्रेश शा. से दृष्ट है। (५) त्रिकोणेश चन्द्रमा, केन्द्रेश शा. से दृष्ट है। (५) त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्द्रेश संगल, त्रिकोण में और त्रिकोणेश, चन्द्रमा केन्द्र में है। (७) राहु केन्द्रस्थ है और उसके साथ त्रिकोणेश चन्द्रमा भी है देखो था. १५९ (४)। इस कारण यह एक बड़े शास्त्रकार हुए।
- (११) यदि बृहस्पति नवमस्थ हो और शनि से, लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति दृष्ट होतो जातक तीर्यकृत अर्थात् शास्त्रकर्त्ता और राजा के समान होता है।(देखो नियम१०)।
- (१२) यदि बृहस्पित केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक वेदान्त परिशील होता है। **कुंडली ७ और** ८ में यह योग लागू होना कहा गया है।
- (१३) शु. से पंचम स्थान का स्वामी, शुभयुक्त केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक युस्तकों का अर्थ लगाने में बड़ा चतुर होता है। कुं. ७ में शु. से पंचमेश र शुभ ग्रह के साथ केन्द्र में है। देखो नियम (७)। कुं. ९ में शु. से पंचमेश बु. त्रिकोण बृ. से दृष्ट है।

## वाचा-शक्ति-योग।

- भा.१३५ (१) यदि द्वितीयेश द्वितीयस्थ हो और उसके साथ बृहस्पित बैठा हो और पापग्रह की कोई दृष्टि न हो तो जातक बहुत ही वाग्मी होता है तथा अपने मन्तव्य को दृइतापूर्वक अपने व्याख्यान में उपयोग कर सकता है।
- (२) यदि बृहस्पति और बुध द्वितीयस्थ हों और पापग्रह से दृष्ट न हों तो जातक का व्याख्यान मनोहर तथा अपूर्व होता है तथा धैर्यपूर्वक अपने वक्तव्य को प्रकाशित कर सकता है। विहार-कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी के भूतपूर्व लीडर बाबू श्री कृष्ण सिंह जी एम. ए., बी. एल. की कृंडली ४८ में बुध और वृहस्पति द्वितीयस्थ हैं। बुध मिश्रुन के नवांश में और बृहस्पति धन के नवांश में अर्थात् दोनों ग्रह स्वगृही-नवांश में हैं। वे किसी पापग्रह से दृष्ट नहीं हैं। बुध और बृहस्पति के साथ केवल र. है। पाठक यदि उनके कौंसिल में

दिये हुए व्याक्यान को पढ़ें तो ज्योतिष की सत्यता प्रत्यक्ष हो जायगी। विहार प्रान्त के सभी लोग जानते हैं कि वे एक अपूर्व प्रभावशाली तथा जोशीला वक्ता हैं। पुन: स्वामी रामतीर्थ जी की कुंडली ४४ में द्वितीय स्थान पर बुध एवं बृहस्पति को पूर्णदृष्टि है। परन्तु सूर्य्य और चन्द्रमा की भी दृष्टि है। ये अपने व्याक्यान में अपने मन्तव्य को खूब धीरता से प्रकाशित करते थे, यहाँ तक कि श्रोतागण अश्रुधारा में बहने लग जाते। परन्तु इनके योग से बोध होता है कि इनकी वक्तृता उथल-पुथल मचा देने वाली नहीं होती होगी।

- (३)यदि द्वितीयभाव शुभवर्ग का हो तो जातक अवश्य ही व्याख्यान में कुशल होगा। यदि द्वितीयश, त्रिकोण अथवा केन्द्र में हो और शुभ से सम्बन्ध रखता हो तो भी वाचा- शक्ति अच्छी होगी। श्री युत राजेन्द्रनाथ घोष ने अपनी पुस्तक "आचार्य शंकर और रामानुज" में लिखा है कि यदि द्वितोयश शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथवा केन्द्र वा त्रिकोण में हो अथवा उच्च हो तो जातक युक्तिशाली एवं वाग्मी होता है। कुंडसी ४८ में द्वितीय स्थान तुला के प्रथम अंश में रहने के कारण द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश एवं द्वादशाश सबके सब तुला अर्थात् शुभवर्ग के हैं। (देखो चक १६ ख.) अतः यह एक बहुत अच्छे व्याख्यानदाता है। पुनः स्वामी विवेकानन्द जी की कुंडली ३२ में द्वितीयभाव तुला नवांश का अर्थात् शुभवर्ग का होता है और द्वितीयश शिन, धर्मस्थान अर्थात् त्रिकोण में शुभ चन्द्रमा के साथ बैठा है। ये भी वाचा-शक्ति में अरयन्त ही कुशल थे। उदाहरण कुडली ९६ में द्वितीयश शिन लग्न (केन्द्र) में है और उस पर बृहस्पित की पूर्णदृष्टि है। इस कारण इस जातक की भी वाचाशक्ति अच्छी है।
- (४) यदि द्वितीयेश अष्टमगत हो और बृहस्पित उसके साथ हो तो उसकी वाचा-शक्ति बहुत ही खराब होती है।
- (५) यदि बृहस्पति दितीयेश के साथ हो अथवा दितीयेश पर बुध वा शुक की दृष्टि हो तो जातक का व्याख्यान प्रभावशाली होता है तथा वह कुल का पोषक होता है और उसके अनुयायी बहुत लोग होते हैं। कुंडली ७ में दितीयेश-रिव के साथ बुध और शुक है। इस कारण ये अपने प्रभावशाली शास्त्रार्थ द्वारा बौद्धधर्म का जड़ भारत से उखाड़ कर, पुनः सनातन धर्म की संस्थापना की और लोगों को वेदानुयायी बनाया। ये संन्यासी होने पर भी प्रायः प्रतिवर्ष अपनी माता के दर्शन के लिये जाते थे। महात्मा गांधी की कुंडली ३९ को देखने से मालूम होता है कि उनका शुक्त, दितीयस्थ स्वगृही है, बु. उसके साथ है और दितीयेश पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। (देखो नियम १)। यह बात किसी ने छिनी नहीं है कि यद्यपि वे एक अच्छे व्याख्याता तो नहीं कहे जा सकते पर उनके व्याख्यान में एक ऐसी विलक्षण प्रभावोत्पादक शक्ति है कि जनता उनके पीछे दौड़ पड़ती है। स्मरण रहे कि दितीय स्थान में मंगल भी है पर ज्योतिषशास्त्र में लिखा है कि दितीयस्थ मंगल निष्कल होता है। पुनः स्मरण रहे कि महात्मा जी की कुंडली में बृहस्पति दितीयश के

साथ नहीं है पर दितीयेश पर बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि है और दितीयेश शुक्र पर बृध की दृष्टि नहीं है पर वृध साथ है। अतः योग लागू है। ज्योतिप शास्त्र का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि भावस्थित ग्रह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उससे न्यून भावदर्शी ग्रह होता है। देखों कुंडली २५ वी. सूर्यनारायण राव की। दितीयेश वृज बृहस्पित के साथ है। लेखक को इनका व्याख्यान सुनने का मौका मिला है। ये बहुत ही प्रभावशाली व्याख्याता है।

- (६) धनस्थान में शुभग्रह की दृष्टि वा योग रहने से जातक मिष्टभाषी और सत्य-भाषी (सदाजापी) होता है पर पापप्रह का योग वा द्षिट रहने से दुर्मुख होता है। महात्मा जो की कुंडली ३९ में अनेक प्रकार से वली शुक्र धनस्थान में वैठा है और बृहस्पति से दृष्ट है तथा उसके साथ वुध और पाप मंगल भी है । मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल है । इसी कारण महात्मा जी सत्य के एक देदी प्यमान मूर्ति हैं। कहा जा सकता है कि मंगल ने इनको कठोर-सत्य-भाषी बनाया। आत्मकथा' इसका साक्षी है। कुंबली ७ में भी द्वितीय स्थान में मंगल और राहु दो पापग्रह हैं। क्या इसी योग के कारण शंकर ने वेदव्यास से शास्त्रार्थ करते समय काशी में उनको एक चपत लगादी थी? और मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग किया था? स्वामी विवेकानन्द जी की कुंडली ३२ में द्वितीय स्थान पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है और किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है । इस कारण ये अत्यन्त मिष्टभाषी एवं सदालापी थे । पुनः देखो **कुंडली ४८ । बु**ध और बृहस्पति अपने २ नवांश में रहते हुए द्वितीय स्थान में है। इस कारण मिष्टभाषी और सदालापी होना तो इनका स्वाभाविक गुण है । परन्तु रवि भी तुला में है और १५ अंश से भी कुछ द्र पर है। इस कारण राजनैतिक आन्दोलन के एक मुख्य-कार्यकर्त्ता होने के कारण कभी २ इन्हें कठोर सत्य भी कहना पड़ता है। स्वामी रामतीर्थ जी की कुंडली ४४ में भी द्वितीय स्थान पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है । बृहस्पति परमित्रवृही एवं नवांश में स्वगृही है। इस कारण ये मिष्टभाषी और सदालापी तो अवश्य थे परन्तु अष्ट्रमस्य पापप्रहों की दृष्टि भी द्वितीय स्थान में रहने के कारण ये कठोर-सत्य-भाषी भी हों तो आश्चर्य नहीं, पर लेखक को मालूम नहीं।
- (७) धन स्थान में चन्द्रमा के रहने से जातक की बोली ठहर-ठहरकर होती है परन्तु धनराशि को चन्द्रमा होते से जातक व्याख्याता, विद्वान एवं स्पष्टमाधी होता है। देखो कुंडजी २० श्री केशवचन्द्रसेन की। मालूम होता है कि इनकी वाचा-शक्ति केवल धनगत-चन्द्रमा की ही दी हुई थी। धनस्थान में शनियुक्त चन्द्रमा होने से तुतली बोली होती है।
- (८) यदि तृतीय भाव सबल हो और उसमें बुध और बृहस्पति बैठे हों अथवा उसको देखते हों, अथवा बृहस्पति और बुध, तृतीय स्थान से केन्द्र में हो अर्थात् लग्न से षष्ठ, नवम और द्वादश में हो तो उस जातक का स्कर अत्यन्त मधुर और चारु होता है।

#### अन्यान्य विद्या-योग

**था.१३६** यदि बृहस्पति नवम भाव में हो और उसपरचन्द्रमा और शनि की दृष्टि हो तो जातक विदेश में रहकर कानून का काम करने वाला होता है।

- (२) यदि नवम स्थान में शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तौ भी जातक विदेश में कानून का काम करने वाला होता है।
- (३) चन्द्रमा और बुध के नवमगत रहने से जातक कलाकुशल होता है और उसकी वाचा-शक्ति भी अच्छी होती है।
- (४) यदि बुध केन्द्रगत हो और द्वितीयेश बली हो, अथवा शुक्र द्वितीय स्थान में हो और कोई अन्य शुभग्रह तृतीय स्थान में हो, अथवा द्वितीय स्थान में शुक्र उच्च हो और द्वितीयेश बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला होता है।
- (५) यदि बुध केन्द्र में हो, द्वितीयेश बली हो और शुक्र पंचमस्थ हो तो जातक उत्तम विद्या तथा ज्योतिषशास्त्र का जानने वाला होता है।
- (६) यदि रिव वा मंगल धनाधिपित हो और बृहस्पित अथवा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक तार्किक होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में द्वितीयेश रिव पर बृहस्पित की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण ये बड़े अच्छे तार्किक थे। पुनः शंकराचार्य्य जी की कुंडली ७ में द्वितीयेश सूर्य्य उच्च है और शुक्र के साथ है। पुनः बृद्धिस्थान (५) का स्वामी द्वितीय में है। ये भी गम्भीर तार्किक थे। हेतुपूर्ण युक्ति वा दलील को तर्क कहते हैं। यह बृद्धि की प्रवलता से ही सम्भव है। बुवप्रह, बृद्धि का कारक है। पंचम स्थान भी बृद्धि का स्थान है। अतएव बुध जिस स्थान में हो उससे पंचमेश यदि शुभयुक्त केन्द्र तिकोणादि शुभस्थान में हो तो मनुष्य उत्तम तार्किक होता है। देखो कुंडली ७ बुध से पंचमेश उच्च र., बु. और शु. के साथ है। देखो घा. १३४ (१३)। ध्यान पूर्वक देखने से विलक्षण योग होता है। तिलक महराज की कुंडली २६ में केन्द्रस्थ शु., बृ. से दृष्ट है।
- (७) यदि तृतीय स्थान बली हो और वह बुध एवं वृहस्पित से दृष्ट अथवा युक्त हो अथवा बुध और बृहस्पित तृतीय स्थान से केन्द्र में हो तो उसका कण्डस्वर अत्यन्त सुन्दर होता है।
- (८) यदि शु. उच्च नवांश में हो और दशमेश चतुर्थस्य हो तो जातक के गृह में संगीत की कुल सामग्रियाँ रहती है।
- (९) यदि नवमेश और दशमेश, चतुर्थस्थ हों और कोई केन्द्रेश कोणगत हो तो जातक के गृह में चारो प्रकार के संगीत का सामान रहता है।

- (१०) यदि लग्नेश उपचय में हो और दशमेश चन्द्रमा एवं एक और किसी पापग्रह के साथ होकर किसी केन्द्र में हो तो जातक का गृह संगीत सामग्री से भरा रहता है।
- (११) 'जैमिनी-सूत्र' में लिखा है कि सब ग्रहों का स्फुट जानने के बाद देखना चाहिये कि किस ग्रह का अंशादि (राशि नहीं) सबसे विशेष है। जिसका सबसे विशेष अंशादि हो वही आत्म-कारक-ग्रह कहलाता है। परन्तु राहु की चाल वक्र है, इस कारण यदि राहु का अंशादि सबसे कम हो तो वही आत्म-कारक-ग्रह होगा। लिखा है कि यह आत्म-कारक-ग्रह जिस नवांश में हो उस नवांश में, अथवा उस नवांश से पंचम राशि में यदि चन्द्रमा हो तो जातक गायक होता है अर्थात् संगीत-विद्या में निपुण होता है। देखो कुंबली ५२ मनहर बरवे की। इनका जन्म आश्लेषा नक्षत्र के शेष लगभग ९ दंड में है। अतः कर्क के अन्तिम नवांश में होने के कारण चन्द्रमा मीन के नवांश में है और चन्द्रमा आत्म-कारक-ग्रह अन्तिम नवांश में होने के कारण चन्द्रमा मीन के नवांश में है और चन्द्रमा आत्म-कारक-ग्रह भी है। मीन से पाचवें स्थान में चन्द्रमा स्वगृही है। इसी योग के प्रभाव से ये संगीत विद्या में निपुण है।
- (१२) यदि आत्म-कारक के नवांश में अथवा उससे पंचम राशि में रिव बैठा हो तो जातक संगीतज्ञ होता है। (संगीत के दो भेद हैं।) एक वह जो यन्त्र द्वारा हो दूसरा जो गत से गाया जाय। यहाँ संगीत से अभिन्नाय दोनों प्रकार का संगीत है।
- (१३) उपर्युक्त योगों के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा पाया जाता है कि यदि सूर्य्य वृषराशिगत हो अथवा, मंगल, मिथुन वा कन्या राशिगत हो तो जातक संगीत-कृशल होता है। पुनः यदि चन्द्रमा बुध के नवाँश में हो और उस पर शुक्र की दुष्टि हो अथवा बुध और बृहस्पित के साथ हो तो जातक गानिबद्या का जानने वाला होता है। यदि चन्द्रमा बुध के नवाँश में हो और शुक्र से दृष्ट हो तौ भी जातक गानिबद्या का जाता होता है। इसी प्रकार शिन और मंगल अथवा बुध और शुक्र के साथ रहने से जातक गायक होता है। मकर-गत चन्द्रमा होने से गानिबद्या में रहने से जातक गायक होता है। मकर-गत चन्द्रमा होने से गानिबद्या में रिच होती है। फाल्गुन मास में जन्म होने से भी बैसा ही फल होता है। यदि मंगल के साथ कोई बली ग्रह हो तो जातक संगीत श्रवण का प्रेमी होता है। एका-दशस्थ शुक्र कभी २ गानिबद्या द्वारा धन प्रदान करता है। वालकी-योग अर्थात् एक के एक ग्रह एक के राशि में रहने से जातक संगीत प्रेमी होता है। बाबू गोपीक ष्ण्या की कुंडली ७२ में चन्द्रमा मकराँराशि का है और नियम (७) के अनुसार बुध तृतीय-स्थान से केन्द्र में है। इन का गान सुनने के उपरान्त प्रायः लोग बिह्नल हो जाते थे।
- (१४) यदि सूर्य्य और बुध द्वितीयस्थ हो और बृहस्पित वा सुक से दृष्ट हो अथवा रिव वा मंगल पर्वताँश का हो तो जातक तर्कपरायण होता है। यह योग श्री शंकराचार्य्य और श्री रामानुजाचार्य्य की कुंडलियों में लागू होना कहा जाता है।

### विद्या-परीक्षा

बारा-१३७. (१) पूर्व लिखा जा चुका है कि दशमस्थान एवं द्वितीयस्थान से विद्या-यश एवं परीक्षा का अनुमान किया जाता है। बुब और वृहस्पति के शुम फल से भी परीक्षोतीर्ण होने में मदद मिलती है। देखी कुंडली ७। श्री शंकाराचार्य्य के समय में वर्त्तमान परीक्षा-प्रणाली की जैसी कोई परीक्षा न थी। उस समय विद्वान पुरुष अपने-अपने मत के प्रतिपादन के हेतु देश-देशान्तर में भ्रमण कर अन्य विद्वानों से शास्त्रार्थ किया करते थे । इस शास्त्रार्थ में जिनकी विजय होती थी वही मानो शास्त्रार्थ-परीक्षोत्तीर्ण होते थे। 'शंकर-दिग्विजय' में लिखा है कि आदिगृह ने भारत के कोने २ में भ्रमण कर शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त किया था। केवल मंडन मिश्र की पंडिता पत्नी उभयभारती से, जिनका नाम पहिले सरस्वती था, काम-शास्त्र में प्रश्नोत्तर करते समय एक वर्ष का उन्हें अवकाश लेना पड़ा था। अपनी आत्माको अमरु राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और तत्पक्चात् उभयभारती को परास्त किया। इनकी कुंडली में द्विती-येश उच्च और दशमस्य है और दशमेश द्वितीयस्य और मित्रगृह में है। द्वितीय और चतुर्थ से अन्योन्य सम्बन्ध है तथा दशमस्थान में शुक्र और बुध भी है। सब तरह से उत्तमोत्तम योग है परन्तु चतुर्थस्थ उच्च शनि दशम स्थान को देखता है। विश्वास होता है कि इसी शनि ने इनको उभयभारती से एकवर्ष का समय मैंगवाया था। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोषजी की । दशमेश जो नवमेश भी है पंचम स्थान में बैठ कर विद्या के स्वामी रवि पर जो द्वितीयस्थान में बैठा है, पूर्ण दृष्टि डालता है और बृहस्ति से भी दृष्ट है। द्वितीयेश और लग्नेश को अन्योन्य सम्बन्ध भी है। इन्हीं सब कारणों से ये प्रायः सभी परीक्षाओं में उच्च कक्षा में उत्तीर्ण हए। (२) बिद दितीय अथवा दशम में शनि बैठा हो और शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हो तो जातक के विद्याध्ययन वा परीक्षा के फलमें विष्न बाधायें हुआ करती हैं। (३) दितीश और दशमेश के ६, ८, १२ में पड़ते से, पापाकान्त होने से, पाप मघ्यगत होने से जातक के विद्याध्ययन में अनेक बाबाएँ उपस्थित होती हैं। देखो कुंडकी ४४ स्वामी रामतीर्घजी की । द्वितीयेश दशम स्थान (केन्द्र) में है और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। दशमेश बृहस्पति अतिमित्र ही एवं अवने नवीं का होता हुआ दशमस्थान अपने गृह को पूर्ण इष्टि से देखतां है। इस कारण ये सर्वदा उच्च कक्षा में पास करते गये और बराबर छात्र वृत्ति भी पाते नये । परन्तु दशमेश बृहस्पति के षष्ठस्य होने केकारण और पापग्रह मं. के दशमस्य होने के कारण विद्या-अध्ययन-काल में अनेकानक अस्विधायें और बी. ए.

की परीक्षा में एक बार अनुत्तीणं होने की भी लाञ्छना सहनी पड़ी। पुनः शिवशंकर बाबू की कुंडली ८९ में विद्यास्थान का स्वामी अर्थात् चतुर्येश में, केवल नीच ही नहीं (यद्यपि नवांश में स्वगृही है) वरन दशम-स्थान पर पूर्णदृष्टि डालता है, दशमेश यद्यपि स्वगृही एवं अपने नवांश में है परन्तु सूर्य्य के साथ अस्त है। और द्वितीयस्थान श. एवं मं. से दृष्ट है अथातं द्वितीय एवं दशम दोनों ही पाप दृष्ट हैं। वह परीक्षा की किठनाई झेल रहा है। कुंडली ९० में द्वितीयेश षष्ठस्थान गत और दशमेश द्वादशगत है, तथा पापग्रह से दोनों दृष्ट वा युक्त है। यह बालक अव्यवस्थित एवं विक्षिप्त विचार के कारण एक स्कूल से दूसरे स्कूल एवं एक विद्याकेन्द्र से दूसरे विद्याकेन्द्र में दौड़ते-दौड़ते अभी तक किसी भी विद्या-परीक्षा का सावकाश तक न प्राप्त कर सका है, उत्तीणं होना तो अलग रहा। चतुर्येश बृहस्पति स्वगृही केन्द्र में है। इस कारण विद्यायोग अवस्य है। बुद्धस्थान का स्वामी मंगल, केवल स्वगृही नहीं बल्कि वर्गोत्तम नवांश में भी है। परन्तु द्वादशस्थ रहने के कारण बुद्धि विक्षिप्त है। कुशाग्रबुद्धि वाला होता हुआ भी उपयोग-भ्रष्ट है।

(४) यदि विद्या देने वाले ग्रह की दशा वा अन्तरदशा बाल्यकाल (विद्यार्थी जीवन) में न पड़ती हो तो जातक को उत्तम विद्या-योग रहते हुए भी विद्या-प्राप्ति में बाधायें होती हैं और यदि उनकी दशाअन्तरदशा पड़ती हो तो उनके शुभाशुभ अनुसार विद्या प्राप्ति होती है।

## अध्याय १८

# चतुर्थ-तरंग

## विवाह-संस्कारादि

भारा-१३८. (१) मानव जीवन का चतुर्थ-तरंग विद्याध्ययन के पश्चात् विवाहादि संस्कार से आरम्भ होता है। प्राचीन समय में भारतवर्ष के लोग विद्याध्ययन के बाद ही विवाह करते थे परन्तु आज कल तो प्रायः कुल बातों ही में उल्टी नदी बह चली है।

हिन्दूशास्त्रानुसार विवाह एक धार्मिक-सम्बन्ध है। अन्य जाति वालों ने जो इसे एक साधारण सम्बन्ध समझ रक्खा है, ठीक नहीं है, क्योंकि एक दूसरे घर की कन्या एक अपरिचित वर के साथ सम्बन्धित होकर आजन्म सु:ख-दु:ख की सिङ्गिनी बनती है। आजकल के नवयुवकों की जो यह धारणा है कि जो कन्या नियमों में से एक भी लागू हो तो विवाह शुभ होगा और यदि एक से अधिक हो तो सोना में सुगंध होगा। उत्तम रीति यह होगी कि पिता अपने पुत्र की कुंडली को इस रीति से विचार कर देख ले कि इस वर के लिये किस किस राशि वा लग्न की कन्या शुभ होगी। जैसे उदाहरण कुंडली ९६ वाले जातक के लिये—

| 9 | नियमानुसार | तुलाराशि  | शुभदायक |
|---|------------|-----------|---------|
| २ | "          | कन्याराशि | ,,      |
| ą | ,,         | मीनराशि   | ,,      |
| ٧ | ,,         | तुलाराशि  | ,,      |
| 4 | ,,         | मिथुनराशि | ,,      |
| Ę | ,,         | मिथुनराशि | ,,      |
| હ | "          | कन्यालग्न | ,,      |
| 6 | "          | धन लग्न   | "       |

उपर्युक्त लेख से स्पष्ट होता है कि इस जातक का विवाह तुला, और मिथुन-राशि वाली कन्या से दो २ प्रकार से शुभ होता है। यदि तुलाराशि या मिथुनराशि वाली कन्या से विवाह होता तो अत्युत्तम; नहीं तो मीन और कन्या राशिएवं कन्या और धन लग्न वाली कन्या से विवाह होना भी शुभ ही होगा।

- (९) 'कलत्र-राघा' तीन होती हैं। पुरुष कुंडली का सप्तमेश जिस नर्वांश में हो उस के स्वामी की राशि वा राशियों को कलत्र राशि कहते हैं। सप्तमाधिपति जिस राशि में उच्च होता है, वह भी कलत्र राशि होती है। तथा सप्तमभाव का नर्वांश भी कलत्र राशि होती है। ज्योतिषशास्त्र का मत है कि स्त्री की जन्म-राशि पुरुष के उपर्युक्त कई कलत्र राशियों में से किसी राशि में होना चाहिये अथवा उनकी त्रिकोणस्थ जो राशि हों उन में से किसी में स्त्री की जन्म राशि होना अच्छा है। यदि स्त्री की जन्म राशि उपर्युक्त राशियों में से किसी राशि में न पड़ती हो तो उस स्त्री से सन्तान नहीं होता है। 'जातक पारिजात' में उपर्युक्त कलत्र-राशि के सिवा सप्तमेश जिस राशि में हो वा उसके त्रिकोण-राशियों में से किसी में स्त्री का जन्म राशि होना श्रम बतलाया है।
- (१०) जिस कन्या की जन्मराशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक की होती है, उस को सन्तान कम होते हैं। परन्तु यदि उसमें शुभग्रह हो तो वह कन्या बहुगुणवान-सन्तानों की माता होती है।
- (११) वर के सप्तमेश और लग्नेश स्फुटों को जोड़ देने से उस योगफल से किसी राशि और नवाँश का बोध होगा। यदि कन्या की जन्मराशि उसी राशि

की हो तो वैसा विवाह भी शुभ होगा क्योंकि ऐसे स्थान में स्त्री और पुरूष में परस्पर घनिष्ठ प्रेम रहता है।

- (१२) वर की चन्द्रराशि से सप्तम स्थान पर जो ग्रह हो या जिस ग्रह की उस सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि हो तो जिस-जिस राशि में वे ग्रह स्थित हों, उन में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म-लग्न हो तो ऐसा विवाह भी शुभदायी होता है। कन्या के लिये ऐसा विवाह भाग्योदयकारी होता है। तथा वर-वधु में पार-स्परिक प्रेम रहता है। इसी प्रकार यदि कन्या की जन्मराशि के सप्तम स्थान में स्थित ग्रह अथवा देखने वाले ग्रह की राशि में यदि पुरुष का जन्मलग्न हो तो वैसा ही शुभ-दायक होता है। (देखो नियम ८)
- (१३) विवाह के समय लोग प्रायः कुजदोष (जिस बिहार प्रान्त में मंगलवर्ता कहते हैं) पर विचार किया करते हैं पर शनि दोष को नहीं देखते। वर अथवा कन्या की कुंडली में यदि मंगल २, ४, ७, ८, १२ स्थानों में हो तो कुज-दोष होता है अर्थात् कन्या की कुंडली में रहने से वैधव्य-योग और वर की कुंडली में स्त्री-हन्ता योग होता है। इस प्रकार यदि कन्या की कुंडली में लग्न से अष्टम भाव में शनि या अन्य कोई पापप्रह बैठा हो और विशेष कर नीच हो अथवा शत्रुगृही हो अथवा नीचवर्ग का हो तो भी भर्ता के लिये अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली में द्वितीय और सप्तम स्थानों में पापप्रह हों तो भी स्त्रीहन्ता-योग होता है। अभिप्राय यह है कि यदि कन्या की कुंडली में कुज-दोष अथवा शनि-दोष हो तो उस का विवाह कुज-दोष या शनि-दोष वाले वर के साथ (यदि और सब वर्ग इत्यादि ठीक हों) किया जा सकता है। डाक्टर हेनीमन (Dr. Hahneman) का कथन (like cures like) "विषस्य विश्रमीयवर्ग" ऐसे स्थान पर लागू होता है। 'जातक पारिजात' अष्ट्याय १४, श्लोक ३६ में लिखा है:—

## "तादृशयोगजदारयुतश्चेज्जीवति पुत्रधनादियुतश्च।"

महारानी साहिबा मैसूर की कंडली ३६ में मंगल का चतुर्थस्य होना के कारण कुजरोब है। मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि और सप्तम स्थान पर मंगल और शनि दो तों की पूर्ण दृष्टि है। अतः वैवव्ययोग पाया जाता है। सप्तमस्थान भी अच्छा नहीं है। सप्तमेश चन्द्रमा, केतु के साथ है। सप्तमस्थ बुध और शुक्र यद्यपि शुभग्रह हैं परन्तु चन्द्रमा अपने अतिशत्रु के गृह में स्थित है। इस कारण वैधव्य-योग के निवारण में असम्यं हुए। बृहस्पित की दृष्टि सप्तमस्थान पर है पर वृहस्पित नीच का है। इसिलये वृहस्पित से भी विशेष उपकार नहों सका। इन्हीं सब कारणों से उस्त महारानी साहिबा लगभग २८ अर्ग्डाइस वर्ष की अवस्था में वैधव्य के असहा दुःख के भाजन बनीं।

- (१४) यदि-कन्या की जन्मराशि वर के सप्तमस्थितराशि की नहो, अथवा सप्तमेश जिस राशि में हो उसके त्रिकोण वाली राशि की भी नहो तो ऐसे वर कन्या के विवाह से पुत्रभाव क्लेशित होता है। देखो नियम (५) (९)
- (१५) भ्रातृ-प्रकरण था. १२५ (५) में लिखा जा चुका है कि राशियों को अग्नि, पृथ्वी और जल तस्य की संज्ञा है तथा उनके पारस्परिक मेल और विरोध के विषय में भी लिखा जा चुका है। इसी नियम के अनुसार विवाह के पूर्व ही यह देखना उचित है कि वर और कन्या के लग्नों के तस्वों में आपस में विरोध है या नहीं तथा दोनों के जन्म समय की चन्द्रराशि में परस्पर तस्वविरोध है या नहीं।

उदाहरण-कुंडली में जन्मलग्न धन है जो अग्नितत्त्व है। यदि मान लिया जाय कि स्त्री का लग्न वृश्चिक हो जो जलतत्त्व है तो ऐसे विवाह से स्त्रीपुरुप में परस्पर खट-पट रहने की सम्भावना रहेगी। पुनः उदाहरण-कुंडली में चन्द्रमा मीन राशि में है। मीन का जल तत्त्व है। यदि इस जातक का विवाह उस कन्या से हो जिसकी जन्मराशि जल तत्त्व की हो तो स्त्रीपुरुष में परस्पर मानसिक सम्बन्ध अवश्य ही अच्छा होगा। इसी प्रकार अन्य अन्य तत्त्वों की मैत्री और बैर से विचार करना होगा। देखो कुष्डली ३३ और ३६। दोनों पित-पत्नी की कुंडली है। दोनों कुंडलियों में लग्न पृथ्वी-तत्त्वका है परन्तु पृश्व की कुंडली में जन्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का और स्त्री की कुंडली में जल्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का और स्त्री की कुंडली में जल्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का और स्त्री की कुंडली में जलतत्त्व का है। अग्नि एवं जल में बैर है। फलतः बाहरी बातों मे मेल-जोल, पर आन्तरिक खटपट रहना सम्भव है। लेखक को इस विषय में कुछ विशेष ज्ञान नहीं है पर वी सूर्य्यनारायण राव ने अपनी "रोआयल होरोस्कोप" नामक पुस्तक में लिखा है कि महारानी साहिबा महाराज के जीवित समय में उतना प्रसन्न न थीं। (During the time of her husband she does not seem to have been very happy.)

- (१५) यदि पुरुष की कुंडली की पट्ठ अथवा अप्टमगत-राशि मे कन्या का जन्म हो तौ भी परस्पर मैत्री नहीं होती पर द्वादशगतराधि होने से विशेष अनिष्ट नहीं होता है।
- (१६) लग्नारूढ़ अथवा पदलग्न का उल्लेख प्रथमप्रवाह, धा ७९ में हो चुका है। पुनः पाठकों को याद दिलाने के लिये इतना लिखा जाता है कि जिस स्थान का पदलग्न बनाना हो उस स्थान का स्वामी उस स्थान से जितने स्थान पर हो, उतने ही स्थान पर, उस स्थान का पदलग्न होता है। सप्तम स्थान का पदलग्न यदि लग्नारूढ़ से अर्थात् लग्न के पदलग्न से १, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ स्थान में पड़े तो (जैमिनीय-सूत्र के अनुसार) स्त्री-पुरुप में परस्पर प्रेम ग्हता है। परन्तु यदि लग्ना-रूढ़ स्थान से सप्तमारूढ़ ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो उस जातक को स्त्री से वैर रहता

है। उदाहरण-कुंडली में लग्न धन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति लग्न से सप्तम स्थान पर है। इस कारण सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात् लग्न ही में लग्नारूद् होगा। अब सप्तम स्थान का लग्नारूद बनाना है। सप्तम स्थान का स्वामी बुध सप्तम स्थान से पाँचवीं राशि अर्थात् तुला में है। तुला से पंचम स्थान कुम्म होगा अतः सप्तमारूद कुम्म में पड़ा और इस उदाहरण-कुंडली में लग्नारूद धन से सप्तमारूद कुम्भ, तृतीय पड़ता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि तृतीय, स्त्री-पुरुष में प्रेम उत्पादन करता है और यथार्थतः ऐसा ही है।

### स्त्री सम्बन्धी बातें।

- भा-१४० (१) स्त्री का विचार सप्तमस्थान से और उसकी सौतिन का विचार सप्तम से षष्ठ अर्थात् द्वादश स्थान से किया जाता है। यदि तीसरी स्त्री का विचार करना हो तो द्वादश से षष्ठ अर्थात् पंचम स्थान से विचार होता है इसी प्रकार यदि उससे भी अधिक स्त्री हो तो क्रमशः उससे षष्ठ स्थान से विचार होता है इसी शुक्र, स्त्री कारकग्रह होता है। अतः शुक्र से भी स्त्री का विचार होता है कभी-कभी धनस्थान से भी स्त्री सम्बन्धी बातों का विचार किया जाता है। महर्षि जैमिनि ने तो उपपद अर्थात् द्वादश के पदलग्रन के द्वितीय स्थान से स्त्रीविषयक बहुत बातों का विचार बतलाया है।
- (२) स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार सप्तमेश, सप्तमस्थान और शुक से किया जाता है। इनमें से जो सबसे बलीग्रह हो उससे स्त्री के रंग, गुण इत्यादि का अनुमान होता है। जैसे, किसी का जन्म धनलग्न में हो तो उसका सप्तम स्थान मिथुन हुआ, सप्तमेश बुध और स्त्रीकारक शुक्र है। इन तीनों में से जो बली होगा उसी ग्रह को आकृति अनुसार उस जातक की स्त्री की आकृति आदि होगी। (परन्तु स्मरण रहे कि ज्योतिष शास्त्र में अनुमान शक्ति की बड़ी प्रवलता रहनी चाहिये।) इससे पाठक यह न समझलें कि स्त्री का रंग केवल नौ तरह का ही होता है। यहाँ पर स्थान, वृष्टि, नवाँशादि के भेद से अनेकानेक विभिन्न रंग-रूप की आकृति होती है और यही देखने में भी आता है कि एक मनुष्य की आकृति दूसरे से नहीं मिलती। अतः ज्योतिष अनुसार फल कहने में बड़ी सावधानी एवं अनुमान की आवष्टयकता है।
- (३) घा. १०६ में लिखा जा चुका है कि जातक का रंगरूप, गठन इत्यादि का विचार लग्न नवाँशादि से किस तरह किया जाता है। उसी प्रकार सप्तमभाव से और सप्तमस्थग्रह आदि से प्रथम स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार होता है। यदि दूसरी स्त्री हो तो जातक के सप्तम स्थान से चष्ठ अर्थात् द्वादशस्थित राशि आदि से

देखा जायगा। घा. १०४ में मेवादि राशियों और ग्रहों के तत्त्व-विषय में वृहद्रूप से लिखा जा चुका है। जिस रीति से वहाँ जातक के मठनादि का विचार हुआ है, ठीक उसी रीति से सप्तममावादि से स्त्री के गठनादि का विचार किया जायगा। इस स्थान में यदि जलतस्य की अधिकता होगी तो स्त्री के मोटेपन की सम्भावना होगी। वायू-राशि अग्निराशि और शुष्कग्रह की अधिकता से स्त्री का शरीर कृश तथा दुबला होता है तथा पृथ्वी राशि और पृथ्वीग्रह के अधिकता से स्त्री दृढ़ कायावाली होती है। यदि स्त्री-भाव जलराशि का हो, उस में जलग्रह की स्थिति भी हो तथा दृष्टि भी हो तो जाया का शरीर अवश्य मोटा होता है। यदि जायाभाव अग्निराशि हो और अग्नि-ग्रह की उस में स्थिति भी हो तो जाया बलवती अवश्य होगी पर शरीर की पृष्टि तथा मोटाई न होगी। यदि जायाभाव पृथ्वीराशि हो और पृथ्वींग्रह की उसमें स्थिति भी हो तो स्त्री प्रायः नाटी पर दुढ़ कायावाली होती है। जायाभाव यदि वायुराशि हो और उस में वायुग्रह भी स्थित हो अर्थात् जायास्थान में शनि हो तो स्त्री शरीर से दुर्बल पर तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है। इसी प्रकार जो जो नियम उक्त स्थान पर लिखे गये हैं उन्हीं नियमों के आधार पर जाया को लग्न मान कर विचार करना होगा। उदाहरण कुच्छली ९६ में यदि स्त्री का विचार किया जाय तो मालूम होगा कि उस कुंडली का सप्तमस्थान मिथुनगत है। वही प्रथमजाया लग्न है। उसमें राहु और बृस्पति बैठे हैं; मिथुन वायुतत्त्व और निर्जल ग्रह है तथा बृहस्पति आकाश तथा तेजतत्त्व का है और जलग्रह भी है। शुष्क शनि की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण ऊपर लिखे हुए नियमों के अनुसार प्रथम भार्य्या कृष होगी पर बृहस्पति के रहने से अति कृष न होगी और तेजतत्त्व के सम्मिलन से उसकी कान्ति एवं बृद्धि अच्छी होगी। यथार्थतः वह ऐसी ही थी। पुनः यदि दूसरी स्त्री का विचार किया जाय तो सप्तम स्थान मियन लग्न से षष्ठ अर्थात् द्वादश से जो उक्त कुंडली में वृश्चिक राशि है, विचार किया जायगा। वृश्चिक जलराशि है और पादजल भी है तथा उस पर शुष्कग्रह मंगल की दिष्टि है। इस कारण इस जातक की द्वितीय भार्या बहुत मोटी तो नहीं पर मोटी अवश्य है। इस स्थान में वृश्चिक राशि पर अपने स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि रहने से वृश्चिक लग्न को दृढ़ता और बल प्राप्त होता है। जायाभाव का विचार उपर्युक्त रीति से किया जाता है। [देखो धा. १०४ (५)]

(४) जाया की आकृति आदि का विचार उसी तरह से किया जाता है जैसे जातक की आकृति का लग्न के नवाँशादि से होता है। अर्थात् जाया की आकृति का विचार जायास्थान के नवाँश से होता है! उदाहरण कुंडली में सप्तम का स्फुट २।१९ है तो सप्तम स्थान का नवाँश मीन हुआ। अतः बृहस्पति का नवाँश होने के कारण नेत्र किचित पिंगलवर्ण, आवाज गम्भीर, वसस्थल चौड़ी और ऊँची और कद मझोला होना।

इस स्थान पर उदाहरण रूप से महात्मा गाँधीजी की कुंडली देना विशेष उपयोगी होगा क्योंकि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तुरी वाईजी को सभी जानते हैं।
कुंडली ३९ में सप्तम स्थान में मीन राशि है। मीन राशि धा. १०४ (५) के प्रथम
नियमानुसार जलतत्त्व एवं पूर्ण जलराशि है। दूसरा नियम लागू नहीं है। तीसरे
नियम के अनुसार बृहस्पति जलग्रह एवं तेजतत्त्व का है और मेषराशि में अर्थात् अगिनतत्त्व और पाद-जल-राशि में बैठा है। चौथा नियम लागू नहीं है। पाँचवें नियमानुसार लग्न पर सूर्य्य की दृष्टि है जो शुष्कग्रह है और अगिन-तत्त्व का है। षष्ठ नियम
लागू नहीं है। सातवें नियमानुसार जायालग्न बृहस्पति से दृष्ट नहीं है। और ऊपर
लिखा जा चुका है कि बृहस्पति अग्नि-तत्त्व एवं पादजल-राशि-गत है। अब ऊपर लिखी
हुई बातों से शारीरिक स्थूलता का अनुमान विशेष रूप से होता है। परन्तु स्थूलता का
ह्रास सूर्य्य की दृष्टि एवं बृहस्पति की स्थिति से किचित मात्र होता है। इससे अनुमान
करना होगा कि श्रीमती कस्तूरी बाई विशेष मोटी तो नहीं परन्तु साधारण रूप
से मोटी होंगी और जिन लोगों ने उनको देखा है अथवा उनके चित्र को देखा है उन्हें
ऐसा ही प्रतीत होता है।

(५) जाया के भाई का विचार जाया स्थान के तृतीय स्थान से होता है। यथा पहिली स्त्रों के भाई का विचार सप्तम स्थान से तृतीयस्थान अर्थात् नवें स्थान से होता है। द्वितीय भार्यों की भाई-बहन का विचार द्वादश स्थान से तृतीय स्थान अर्थात् जातक के लग्न से द्वितीय स्थान से किया जाता है,। इसी प्रकार जाया स्थान के तृतीय से साला साली का और सप्तम से साढ़, और सरहज का विचार होता है। जाया स्थान के चतुर्थ से सास का और नवम से श्वसुर का विचार होता है।

## विवाह योग ।

- षारा-१४१. (१) यदि सप्तमाधिपति शुभ युक्त न होकर षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भावगत हो और नीच का हो अथवा अस्त हो तो जाया-सुख नहीं होता है।
- (२) यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश सप्तमगत हो और उसमें शुभ-ग्रह की दृष्टि वा योग न हो अथवा सप्तमाधिपति ६,८,१२ का भी स्वामी हो तो स्त्री-सुख में बाधा होती है।
- (३) यदि सप्तमेश द्वादशगत हो और लग्नेश और चन्द्र-लग्नेश (जन्म-राशि का स्वामी) सप्तमस्य हो तो भी जातक का विवाह सम्भव नहीं होता है।
- (४) यदि शुक्र और चन्द्रमा साथ होकर किसी माव में बैठे हों और शनि खौर कुज उनसे सप्तमभाव में हों तो भी जातक का विवाह नहीं होता है।

- (५) यदि लग्न में, सप्तम में और द्वादशमाव में पापग्रह बैठे हों और पंच-मस्य चन्द्रमा निबंल हो तो उस जातक का विवाह नहीं होता और यदि अन्य योग से विवाह हो भी तो स्त्री बंध्या होगी।
- (६) किसी का मत ऐसा भी है कि द्वादश और सप्तम में दो दो या इससे अधिक पापग्रह बैठे हों और यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो जातक स्त्री-पुत्र-विहीन होता है।
- (७) शनि और चन्द्रमा के सप्तमस्थ होने से प्रायः जातक का विवाह नहीं होता और यदि विवाह हो भी तो स्त्री बंघ्या होती है।
  - (८) सप्तमभाव में पापग्रह रहने से मनुष्य को स्त्री-सुख में बाधा होती है।
- (९) शुक्र बुध के साथ सप्तम में रहने से जातक कलबहीन होता है। परन्तु यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो अधिक अवस्था में स्त्री मिलती है।
- (१०) यदि लग्न से सप्तमभाव अथवा चन्द्र से सप्तमभाव में शुभग्रह हों अथवा शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा अपने स्वामी की दृष्टि पड़ती हो तो विवाह-सुख होता है।
- (११) सूर्य्य स्पष्ट में चार राशि तेरह अंश और बीस कला (४।१३।२०) जोड़कर जो राश्यादि आवे वह 'धूम' होता है। यदि वही सप्तम स्थान का स्पष्ट हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। 'फलदीपिका' में 'धूमो वेदगृहैस्त्रयोदश भिरप्यशैः समेते रवौ'' जैसा लिखा है।
- (१२) यदि शुक्र और मंगल सप्तमभाव में हो तो जातक स्ती-रहित होता है। शुक्र और मंगल के नवम एवं पंचमभाव में रहने से भी वैसा ही फल होता है। देखों (७)
- (१३) यदि शुक्र किसी पापग्रह के साथ होकर पंचम, सप्तम अथवा नवम भाव में बैठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता वा स्त्री-वियोग से पीड़ित रहता है।
- (१४) यदि शु., वु., एवं श. सब के सब नीच वा शत्रु नवमांश में हो तो जातक स्वी-पुत्र-विहीन होता है। (और दु:खमय जीवन व्यतीत करता है।)

### स्त्री-संख्या विचार ।

- बारा-१४२. (१) सप्तम में बृहस्पति और तुथ के रहने से एक स्त्री होती है।
- (२) सप्तम स्थान में मंगल तथा रिव रहे तो प्रायः एक स्त्री होती है।

- (३) लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति इन दोनों ही के लग्न में अथवा सप्तम में रहने से दो स्त्रियाँ होती हैं। यदि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों स्वगृही हों तो जातक का एक विवाह होता है।
- (४) यदि सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र के साथ अथवा पापग्रह के साथ होंकर ६, ८, १२ स्थान में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी स्त्री होती जायगी और संख्या का विचार उतना ही होगा जितना ग्रह सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ होंगे। परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमेश उच्च हों अथवा अच्छे वर्ग के हों तो केवल एक ही विवाह होगा। यदि द्वितीयेश और सप्तमेश स्वगृही हों तो एक विवाह होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। इनकी जीवनी में श्रीअवध उपाध्याय ने लिखा है कि "लोकमान्य की कुंडली के अनुसार इनका दो विवाह होना चाहिये था, परन्तु उनकी कुंडली की यह बात गलत निकली।" उपाध्याय जी का यह लिखना ठीक नहीं है। इनकी कुंडली पर पूर्ण ध्यान देने से दो विवाह नहीं बल्कि एक ही विवाह बोध होता है। द्वितीयेश सूर्य्य छः शुभ वर्गों का है और सप्तमेश शनि भी छः शुभ वर्गों का है देखो षड्वर्ग चक्र (१६)। बाबू गोपी कृष्णजी की कुंडली ७२ में द्वितीयेश च (क्षीण) और सप्तमेश वृ. (नीच) साथ होकर अष्टम स्थान में है। द्वितीयस्थ गुलिक से दृष्ट है। इस कारण प्रथम स्त्री की मृत्यु के बाद इनका दूसरा विवाह हुआ था। बलदेव बाबू मोखतार की कुंडली ५७ (क) में भी सप्तमेश वृ. और द्वितीयेश शु. (जो स्वयं शुक्र है) साथ होकर षष्ठ स्थान में पाप के साथ बैठा है। इनके तीन विवाह हुए थे।
- (५) यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान में पापग्रह और मंगल द्वादश भाव में हो तथा द्वादशेश अदृश्य-चर्काद्ध में हो तो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा।
- (६) यदि लग्न, सप्तम स्थान और चन्द्रलग्न, ये तीनों द्विस्वभाव राशि हों तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी। इसी प्रकार लग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नेश तथा शुक्र द्विस्वभाव राशि में हों तौ भी जातक को दो स्त्रियाँ होंगी।
- (७) यदि लग्नेश द्वादशगत और द्वितीयेश पापग्रह के साथ तथा सप्तम स्थान में पापग्रह बैठा हो तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी।
- (८) यदि सप्तमेश शुभग्रहों के साथ होकर ६,८,१२ स्थान में बैठा हो और सप्तम में पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंगे।
- (९) लग्नाधिपति उच्च, वकी मूलित्रकोणस्य अथवा अच्छे वर्ग का हो और यदि लग्न में वैठा हो तो उस जातक को बहुत स्त्रियाँ होंगी। परन्तु यदि लग्नेश अष्टम वा द्वादश गत हो तो उसके दो विवाह होंगे। हसन इमाम साहेब की कुंडकी ४१ में लग्नेश मूलित्रकोण का लग्न में है। देखो इसी धारा का नियम (११)।

- (१०) यदि सप्तम स्थान कूर राशि हो और सप्तमेश नीच राशिगत हो तथा सप्तम स्थान में पापप्रह हो तो जातक के दो विवाह होंगे। देखो कुंडली ६५ बाबू यमुना प्रसादजी की। सप्तम स्थान कूर राशि है, सप्तमेश मंगल नीच है तथा सप्तम स्थान में पापप्रह केतु बैठा है। इस कारण इनके दो विवाह हए।
- (११) यदि शुक्र पापग्रह के साथ हो अथवा नीच हो अथवा नीचनवांश का का हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के दो विवाह होंगे। देखो कुंडकी ४१ सैयद हसन इमाम जी की । शुक्र नीच और श. से दृष्ट है। (देखो इसी घारा का नियम ९) हरवंश बाबू की कुंडकी ६४ में भी शुक्र पापग्रह के साथ है और शनि से दृष्ट है। इस कारण इनके दो विवाह हुए।
- (१२) यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में पापग्रह हो या पापग्रह की दृष्टि हो और सप्तमेश निकंछ हो अथवा द्वितीयेश निकंछ हो तो भी दूसरा विवाह होता है। गोपी बाबू की कुंडसी ७२ में द्वितीयेश एवं सप्तमेश दोनों ही निकंछ हैं। द्वितीय में गृष्टिक और सप्तम में केतु बैंडा है। इस योगानुसार इनके दो विवाह हुए। देसो कुंडसी ६४ हरिकंश बाबू की। सप्तम स्थान पर तीन पापग्रह, शनि, मंगछ एवं चन्द्रमा की दृष्टि है और द्वितीयेश बुध अस्त है। इस कारण इनके भी दो विवाह हुए।
- (१३) यदि मंगल सप्तमस्थानगत हो अथवा अप्टमस्थ हो अथवा द्वाद-शस्थ हो और सप्तमेश की दृष्टि न हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है।
- (१४) यदि बहुत से पापग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हों अथवा द्विती-येश और सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के तीन विवाह होंगे। बाबू राषेश्यामजी की कुंडली ८२ में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र द्विस्वभाव राशिगत होता हुआ शनि से दृष्ट और मंगल से युक्त है। इनके तीन विवाह हो चुके। देखो कुंडली ५४ रायसाहेब की। द्वितीयेश एवं सप्तमेश पर शनि, मंगल एवं रा. की पूर्ण दृष्टि है। इनके तीन ही नहीं बल्कि चार विवाह हुए। पुनः बाबू यमुना प्रसाद जी की कुंडली ६५ सप्तमेश और द्वितीयेश एवं सप्तमेश मंगल नीच है और शनि से दृष्ट है परन्तु मंगल के साथ उच्च बृहस्पित बैठा है। मंगल, बुध (शुभ) से भी दृष्ट है। कहा जा सकता है कि इसी कारण इनके दो ही विवाह हुए।
- (१५) यदि लग्न में अथवा द्वितीय में अथवा सप्तम में कोई एक पापग्रह बैठा हो और सप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो जातक को तीन स्त्रियाँ होंगी।
- (१६) यदि सप्तमेश और एकादक्षेश एक साथ हों अथवा उन दोनों में अन्योन्य दृष्टि हो और बली त्रिसांश में हो तो जातक को एक से अधिक स्त्रियां होंगी देखो

कुंडली ८२ बाबू राघेश्यामजी की। सप्तमेश और एकादक्षेश शिन को परस्पर अन्यो-न्य दृष्टि सम्बन्ध है। बाबू भुवनेश्वरी प्रसादजी की कुडली ६६ में भी द्वितीयेश बुध और सप्तमेश शिन में अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। इस कारण इनके दो बिवाह हुए। देखी कुंडली ५४ राय साहिब की। सप्तमेश और एकादशेश एक साथ है और शुक्र, वृष के त्रिशांश में है परन्तु, बु., मीन के त्रिशांश में है।

- (१७) यदि नवमेश सप्तमगत हो और सप्तमेश चतुर्थगत हो अथवा सप्त-मेश और एकादशेश केन्द्रगत हो तो इन दोनों योगों से भी बहुजाया योग होता है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जीको। सप्तमेश और एकादशेश दोनों ही केन्द्र में हैं। थोड़े समय तक इनकी दोनों स्त्रियाँ जीवित थीं। देखो नियम (११) नीचस्य-शुक मं. से दृष्ट है।
- (१८) चन्द्रमा और शुक्र के सप्तम में रहने से बहुपत्नी वा **बहुवल्लभायोग** होता है।
- (१९) यदि बृहस्पित अपने मित्र नवांश का हो तो एक ही विवाह होता है। यदि बृहस्पित अपने नवांश अर्थात् धन या मीन नवांश का हो तो दो अथवा तीन स्त्री का योग होता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पित अपने उच्च नवांश का हो तो जातक को बहु-स्त्री-योग होता है। देखो कुंड की २६ तिलक महाराज की। गीतारहस्य में बृग्का स्पष्ट १११९७।५२ है। इस कारण धन का नवांश हुआ और धन का नवांश होने से इस योग के अनुसार दो विवाह होना सम्भव होता है और प्रतीत होता है कि विद्वानों ने इसी ग्रह-स्पष्टानुसार उनके दो विवाह बतलाये थे जैसा कि इनकी जीवनी में लिखा गया है। लेखक ने इस अम के निवारणार्थ "इण्डियन कोनोलीजी" द्वारा बृहस्पित-स्फुट शि१५।४८ होता है अर्थात् किसी प्रकार भी धन का नवांश नहीं होता है। नवांश वृहस्वक का होता है। मंगल और शनि में नैसर्गिक मैत्री है पर तात्कालिक में समम्भाव होता है। अतः दो विवाह बतलाना अशुद्ध था। देखो कुंड की ५४ राय साहिब रासवारी सिंहजी की। बृहस्पित कर्क अर्थात् उच्च नवांश में है। इस कारण इनके चार विवाह हुए।
- (२०) दशम स्थान का स्वामी और दशम स्थान के स्वामी का नवांसेश, य दोनों यदि शनि के साथ हों और उसके साथ यदि पष्ठेश भी हो अथवा उन सब पर षष्ठेश की दृष्टि हो तो इसको बहु-दारा-योग लिखा है।
- (२१) यदि लग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नेश अथवा शुक्र उच्च के हों तो जातक को बहु-स्त्री योग होता है। गौण रीति से सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ अथवा।

उस पर ज्ञुभवह की वृष्टि वा योग हो अथवा उच्च हो तो उसकी भार्या श्रेष्ठ जाति और श्रेष्ठ-कुल-मर्यादा की कन्या होती है।

- (३) यदि लग्नेश सप्तमेश से बली हो और उच्चस्य वा शुभग्रह के साथ हो और केन्द्र बली त्रिकोण में हो तो वह अपनी भार्य्या से उच्च कुल का होगा।
- (४) यदि सप्तमेश लग्नेश से कम बल रखता हो और यदि सप्तमेश अस्त हो अथवा मित्र गृह में हो अथवा नवांश में नीच राशि का हो तो उस जातक का विवाह अपने से नीच कुल की कन्या से होता है।
- (५) यदि लग्नेश सप्तमेश से निर्बल हो और यदि लग्नेश पापप्रह के साथ हो या नीच नवाश का हो या अष्टमस्थ हो तो जातक अपनी स्त्री से नीच कुल और नीच अयवहार का होगा।
- (६) उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि उच्च राशि में स्थित हो तो उच्च कुल की स्त्री मिलती है और यदि नीच राशि में स्थित हो तो नीच कुल की स्त्री होती है।

### विवाह-समय।

- बा-१४४ (१) लग्नेश और सप्तमेश के स्फुट को जोड़ देने से कोई राश्यादि आवेगी। उस राश्यादि में जब गोचर का बृहस्पति आ जायगा तो उसी समय जातक का विवाह सम्भव होगा। परन्तु स्मरण रहे कि ऐसा योग अनेक बार आवेगा। अतः देश, काल और समाज की बातों पर घ्यान देकर विचार करना होगा।
- (२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो उसके स्वामी के स्फुट को अष्टमेश के स्फुट में जोड़ दिया जाय और उस योगफल वाली राश्यादि में जब गोवर का बृहस्पति आता है तो उस समय विवाह होना सम्भव है।
- (३) सप्तमेश जिस राशि और नवांश में हो, उन दोनों के स्वामी में से जो बली हो उसके दशा-काल में जब गोचर का बृहस्पति, सप्तमेश-स्थित-राशि के त्रिकोण में जाता है तो विवाह सम्भव होता है। तात्पर्य यह है कि पहिले सप्तमेश जानना होगा। तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि में बैठा है और उसका स्वामी कौन है। दूसरी बात यह देखनी होगी कि सप्तमेश ग्रह किस नवांश में है और उसका स्वामी कौन है। जब ये दो ग्रह मिल जायँ तो देखना होगा कि उनमें से कौन बली है। उसी बलीशह की दशा में विवाह होना सम्भव होता है। यदि उपर्युक्त नियम में दोनों ग्रह एक ही हो जायँ तो बलाबल का संझट मिट जायगा। गोचर के

बृहस्पति को यों देखना होगा कि सप्तमेश जिस राशि का हो उस राशि से त्रिकोश में (अथवा सप्तमेश जिस नवांश का हो उस नवांश से त्रिकोण में) जब बृहस्पति जाता है और वह समय यदि ऊपर लिखी हुई दशा के अन्तर में पड़ता हो तो विवाह सम्भव होता है।

- (४) एक विधि यह भी है कि शुक्र और चन्द्रमा में जो बली हो उस बली ग्रह की महादशा में जब बृहस्पति का उपर्युक्त गोचर होता है तो वह समय भी विवाह का होता है।
- (५) (फलदीपिका) के अनुसार (१) जब लग्नेश गोचरानुसार सप्तमस्य-राशि में जाता है (२) जब गोचर का शु. वा सप्तमेश लग्नेश की राशि वा लग्नेश के नवांश से त्रिकोण में जाता है (३) अथवा सप्तमस्थ ग्रह वा सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा में विवाह सम्भव होता है।
- (६) यदि सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो तो सप्तमेश की दशा वा अन्तरदशा में विवाह सम्भव होता है। यदिवह किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दशा वा अन्तरदशा में विवाह सम्भव कहना चाहिये। यदि यह भी किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो दशमेश और नव-मेश की दशा वा अन्तरदशा में भी विवाह होना सम्भव कहना चाहिये। यदि यह भी किसी कारण से असम्भव हो तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा हो या सप्तमस्थान में जो ग्रह बैठा हो उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में भी विवाह होना चाहिये। देखो उदाहरण कुंडली ९६। सप्तमेश बुध, शुक्र के साथ है इस कारण बुध; द्वितीयेश धनराशि में है इस कारण वृहस्पति; नवमेश रिव और दशमेश बुध है इस कारण रिव और बुध; सप्तमेश के साथ रिव और शुक्र है अतः रिव और शुक्र; पुनः सप्तमस्थान में राहु और वृहस्पति है इस कारण राहु और वृहस्पति की दशाअन्तरदशा में विवाह सम्भव होता है। अर्थात् वु., वृ., र., शु. और रा., की दशाअन्तरदशा में विवाह होना कहा जा सकता है। इस जातक का प्रथम विवाह बुध की महादशान्तर्गत राहु की दशा में बार दूसरा विवाह शुक्र की महादशान्तर्गत राहु की दशा में हुआ था।

महात्मा जी की कुंडली ३९ में प्रथम नियम लागू नहीं है। द्वितीय नियमानुसार दितीयेश शुक्र तुला में बैठा है। अतः उसके स्वामी शुक्र की दशा वा अन्तरदशा में विवाह होना सम्भव होता है। 'आत्मकथा' में लिखा है कि उनका व्याह तेरह वर्ष की अवस्था में हुआ था। वह समय शुक्र की महादशा में पड़ता था। उक्त पुस्तक में विवाह की तिथि नहीं दी हुई है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। उपर्युक्त नियमों के अनुसार इनका विवाह चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल वा बुध की दशा वा अन्तर-

दशा में सम्भव होता है। श्रीअवध उपाघ्याय लिखित इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका विवाह पन्द्रह वर्ष की अवस्था में सन् १८७३ ई० के वैशाख में हुआ था। इस लेख में कुछ भूल मालूम होती है क्योंकि यदि १५ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ तो ईस्वी सन् १८७१ होगा और यदि १८७३ में विवाह हुआ तो वह १७ वां वर्ष होगा। खैर, जो हो, १७ वर्ष कई एक महीने तक उनको बुध की महादशा बीतती थी और उसी समय विवाह सम्भव है। पुनः देखो कुंडली ४९ पण्डित जवाहरलाल नेहरू की। उपर्युक्त नियमःनुसार इनका विवाह मंगल वा बृहस्पित की दशा वा अन्तरदशा में सम्भव होता है। इनकी जीवनी में लिखा है कि २७ वें वर्ष में इनका विवाह हुआ था। उनकी कुंडली से मालूम होता है कि शुक की महादशा में मंगल की अन्तरदशा २५ वर्ष ९ महीने की अवस्था से २६ वर्ष ११ महीना की अवस्था तक थी। इस कारण ठीक होता है कि इनका विवाह मंगल की अन्तरदशा में हआ।

- (७) शुक्र, चन्द्रमा और लग्न से सप्तमाधिपित की दशा में भी विवाह होना सम्भव होता है। उदाहरण-कुण्डली में सप्तमेश बुध है। इस जातक का विवाह बुध की महादशा में हुआ था।
- (८) विवाह का समय निश्चित करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उपर्युक्त कई नियमों से यदि मान लिया जाय कि किसी नियम के अनुसार विवाह उस समय पड़ता हो जब जाति, कुल और देश के नियम से विवाह करना मूर्खता का परिचय दे तो वैसे स्थान में दूसरी रीति का अनुसरण करना होगा। मान लिया जाय कि किसी जातक का विवाह-समय उस अवस्था में पड़ता हो जब जातक पलने पर झूल रहा हो और यदि वह जातक ऐसी कुल और जाति का नहीं है जिसमें दुर्भाग्यवश उस अवस्था में विवाह होना सम्भव है तो ज्योतिषी को घ्यान देना होगा कि ऐसे स्थान में क्या विचारना उचित है। इसी प्रकार यदि मान लिया जाय कि एक मनुष्य जिसकी अवस्था ५५ वर्ष की हो गयी है परन्तु वह पुत्रार्थी हो कर विवाह करना चाहता है तो देखना होगा कि उपर्युक्त नियमों से उस मनुष्य को कोई योग उस अवस्था में होता है या नहीं और यदि होता है तो कब ? यह सर्वस्वीकृत सिद्धान्त है कि ज्योतिष विशेषतः अनुमान शास्त्र है। इसमें बुद्धि पर बल देकर विचार करना होता है। यदि औंधे-मींधे फल कहने का यत्न किया जाय तो इस शास्त्र को छुना ही उचित नहीं।
- (९) इस स्थान में विचारना है कि उपर्युक्त दशा इत्यादि में विवाह का का होना दशा के आदि, अन्त वा मध्य में सम्भव हो।।। इसका नियम यह है कि यदि दश्चेस (अर्थात् उस ग्रह की दशा जिसमें विवाह होना सम्भव है) गुभग्रह हो, शुभ राशिगत हो तो दशा के आरम्भ ही में विवाह होना कहना चाहिये। यदि दशेश शुभग्रह हो परन्तु पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के मध्य में कहना चाहिये और यदि दशेश पापग्रह हो

बौर पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के अन्त में कहना चाहिये। यदि दशेश पापप्रह हो परन्तु शुभराशि युक्त हो और उसके साथ शुभग्रह भी बैठा हो तो ऐसे स्थान में उस दशेश के किसी समय में विवाह होना कहना चाहिये।

- (१०) किसी आचार्यं का यह भी मत है कि लग्नेश जिस नवांश में हो उसका अधिपति जिस राशि में हो उस राशि से दितीय स्थान में जब गोजर का चन्द्रमा और बृहस्पित आता है तो विवाह होना सम्भव होता है। जैसे, मान लिया जाय कि लग्नेश, बृहस्पित हो और उसका स्पष्ट २।४।५ है तो बृहस्पित, वृश्चिक के नवाश का हुआ और वृश्चिक का स्वामी मंगल हुआ। यदि मंगल, सिंह राशिगत हो तो उससे दितीय कन्या राशि होगी। उपर्युक्त नियमानुसार जब गोचर का बृहस्पित और चन्द्रमा, कन्याराशि में जायंगे तो उस समय विवाह होना सम्भव होता है। इसी प्रकार गोचर का बृहस्पित जब दशमेश अथवा शुक्र जिस राशि में हो उस राशि में जाता है तो विवाह सम्भव होता है। विवाह का तीसरा समय तब होता है जब बृहस्पित और चन्द्रमा जातक के केन्द्र में आ जाते हैं। जैसे, किसी का धन लग्न का जन्म है तो जब जब गोचर के बृहस्पित और चन्द्रमा, मीन, मिथुन, कन्या और धन राशि में जायंगे तब तब विवाह काल सम्भव होगा।
- (११) मेष से गिनने के उपरान्त सप्तमस्थ राशि की संख्या जो हो (जैसे, कर्क ४, मीन १२, मेष१ इत्यादि) उस संख्या ने यदि ८ जोड़ दिया जाय दो तत्संख्यक वर्ष में विवाह होना सम्भव है। जैसे उदाहरण कुण्डली में सप्तमस्थ मिथुन है जिसकी संख्या ३ हुई। ऐसे स्थान में कहा जायगा कि उस जातक का ग्यारहवाँ वर्ष में विवाह सम्भव है। यथार्थ में इस जातक का प्रथम विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हुआ था।
- (१२) यदि सप्तमेश और लम्नेश समीपवर्ती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था में हीं हो जाता है। इसी प्रकार यदि लग्न के समीप अथवा सप्तमभाव के समीप कोई शुभ-ग्रह हो तौ भी विवाह कम अवस्था ही में होता है।
- (१३) यदि लग्न में, द्वितीय अथवा सप्तम स्थान नें कोई शुभग्रह हो और वह शुभ-वगं का हो तथा यदि लग्नेश, द्वितीयेशं, सप्तमेश, शुभग्रह के साथ हो तो विवाह कम उम्र में ही होगा। उदाहरण-कुण्डली में सप्तमस्थ वृहस्पति है। सप्तमेश बुध, शुभग्रह शुक स्वगृही के साथ एकादशस्थ है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। अतः इस जातक का विवाह ११ वर्ष की ही अवस्था में हुआ। देखो कुण्डली ३९। द्वितीयेश शुक स्वगृही और शुभ वर्ग का है। लग्नेश शुभ शुक के साथ है और बृहस्पति से दृष्ट भी है। इसी कारण महात्मा जी का विवाह कम उम्र में हुआ जिसका इनको पश्चासाप है।
- (१४) यदि लग्न, द्वितीय और सप्तम में शुभग्नह बैठा हो अथवा शुभग्नह की दृष्टि हो तो कम उम्र में विवाह होता है।

- (१५) यदि सप्तमाधिपति बलवान होकर केन्द्र वा त्रिकोणनत हो तो बाल्य-काल में ही विवाह होता है।
- (१६) यदि सप्तमेश पाप ग्रह के साथ हो कर त्रिकोणगत हो और सुक भी पापग्रह के साथ हो तथा द्वितीयेश दशमगत हो तो विवाह अधिक उम्र में होता है। सारांश यह है कि लग्न, द्वितीय, सप्तम और शुक्र के पीड़ित होने से विवाह विलम्ब से होता है और शुभ-युक्त वा दृष्ट होने से कम उम्र में होता है।
- (१७) इस विषय को निश्चित रीति एवं भली-भांति जानने के लिये लेखक का मत है कि सर्वप्रथम यह देखना होगा कि जातक विवाह योग है या नहीं। (धा. १४१) यदि विवाह योग है तो देखना होगा कि कितने विवाह सम्भव है। (धा.१४२) तत्पश्चात् इस धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह कम उच्च में या अधिक उच्च में होने वाला है। अन्त में इसी धारे के अनुमार यह देखना होगा कि विवाह का समय कौन-सा होगा।

# किस दिशा में बिवाह सम्भव है ?

- भा-१४५ (१) शुक से सन्तमेश की जो दिशा हो उसी दिशा में प्रायः कन्या का घर होता है।
- (२) यदि सप्तम स्थान में ग्रह हो तो उस स्थान की राम्नि की जो दिशा हो अथवा सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उन ग्रहों की राशिस्थ-दिशाओं में कन्या का घर होता है। यदि स्थिर राशि हो तो कन्या का घर वर के घर से विशेष दूर न होगा और यदि चर राशि हो तो वर के घर से कन्या का घर दूर होगा।

## स्त्री-गुणादोषादि का विवरण।

था-१४६ यह नीति की बात है और सत्य भी है कि जिसकी स्त्री सुनगुणसम्पन्ना होती हैं उसे गृहस्थाश्रम ही में स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है। अतद्य पाठकगण इस विषय को ध्यान पूर्वक मनन करें।

(१) लग्न से सन्तम स्यान एवं चन्द्र लग्न से सन्तम स्थान से स्त्रीकामातुरता, स्त्री-सम्भोग-शिन्त का बोध होता है। लग्न से सन्तमेश, चन्द्रमा से सन्तमेश और शुक्र से भी इन सब विषयों का विचार होता है। इस कारण देखना होगा कि कुण्डली में लग्न से सन्तमस्यान, चन्द्रलग्न से सन्तम स्थान और उन दोनों के स्वामियों और शुक्र की क्या स्थिति है। अर्थात् इन सब पर पापप्रह की या शुभ्रप्रह की दृष्टि है, अथवा ये सबके सब या इनमें से कोई पाप्यमध्यात तो नहीं है। इनमें से सब या किसी के साथ शुभ्रप्रह है या पापप्रह। ले कि का अर्भ के है पिट विस्तार पूर्व के इन सब शुभ्र और अशुभ लक्षणों का विवरण करके एक चक्र (Chart) बनाया जाय तो उस चक्र के अनुसार फल कहने में सुविधा होगी।

(२) इन्हीं सब नियमों और अन्य नियमों के अनुसार विद्वानों ने अंथान्तर में कितपय योग बतलाया है जिसका यहां उस्लेख किया जाता है। बदि शुक्र वर राश्चि गत हो, बृहस्पति सप्तमस्य हो और लग्नेश बली हो तो उस जातक की स्त्री पति बता, सुन्दरो और प्रेम करने वाली होनी है।

उदाहरण कुंडली ९६ में तुला का शुक, चर राशि में है, बृहस्पति सप्तमस्य है और लग्नेश भी वही है। इस जातक की स्त्री उपर्युक्त गुणसम्पन्ना है। परन्तु स्मरण रहे कि कुछ पापग्रहों का भी आक्रमण है। इस कारण यद्यपि आदर्श स्त्री नहीं हैती भी सराहने योग्यहै।

- (३) यदि सप्तमेश, बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से दृष्ट हो अथवा शुक्र, बृहस्पति के साथ हो अथवा शुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री उपर्युक्त गुणसम्पन्ना होती हुई वह अपने पित के सुख दु:ख पर सर्व दा ध्यान देती रहेगी । उदाहरू कंडली में स्प्तमेश बुध पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और सप्तमेश स्त्री कारक सुक्र के साथ है तथा उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। महात्मा जी की कुंडली ३९ में सुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। महात्मा जी की कुंडली ३९ में सुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण श्रीमती कस्तूरीबाई ऊपर लिखे हुए गुणों से सम्बन्ना हैं जो सभी जानते हैं। पुनः पंडित जवाहिर लाल जी की कुंडली ४९ में सप्तमेश सनि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण इनकी स्त्री सर्व गुणसम्पन्ना हैं।
- (४) यदि सन्तमेश्न बृहस्पति हो और उस पर शुक्र और बृत्र की दृष्टि हो, अथवा बृहस्पति सन्तमस्य हो और वह पापग्रह की दृष्टि वा योग से विज्ञत हो तो उसकी स्त्री भी पितवता, सुन्दरी और चित्त को आकर्षित करने वाली होती है। देखो महास्त्रा जी की कुंडली ३९। सन्तमेश बृहस्पति है और उस पर शुक्र (बली) एवं बुध की पूर्ण दृष्टि है। मंगल की भी दृष्टि है परन्तु दितीयस्य मंगल निष्फल है। इसी कारण श्रीमती कस्त्रीवाई महात्माणी की बीभत्स खुली समालोचनाओं पर भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अखंड पातित्रत वर्म की परीक्षाओं में सदा उत्तीर्ण होती रही हैं।
- (५) यदि सप्तमेश केन्द्र में बैठा हो और उस के साथ सुभग्नह हो, अथवा वह केन्द्र-वर्ती सप्तमेश शुभनवांश वा सुभ राशिगत हो तो स्त्री पतिव्रता होती है। देशो कुंडली ५० राजा बहादुर अमार्वा को। सप्तमेश बुध, उच्च, केन्द्रस्य और अपने नवांश का है। श्रीमती रानी साहिबा एक आदर्श एवं अति सराहनीया पतिव्रता स्त्री हैं।
- (६) यदि सप्तमेश शुभग्रह के साथ हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक का स्वभाव विनीत और नम्न होगा, वह धनी और अधिकारी होगा और राजकीय पद में उसकी अच्छी स्थिति होगी तथा उसकी स्त्री प्रेम करने वाली और चित्त को आकर्षित करने वाली होगी। देखो कुंड सी ३९, ४९, ५० और ९६।
- (७) यदि सप्तम स्थान पर वृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो उस की स्त्री दयालु, सुन्दरी और सुचरित्रवती होती है। यदि सप्तम स्थान पर पापग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उसकी

स्नी जगड़ालू और दुःस देने वासी होती है। यदि एक ही कुंडली में कई तरह के योग पाये जायें तो पाठक सावधानी पूर्वक अपनी बुद्धि की तराजू पर तौल कर अनुमान करेंगी। खराहरू कुंडली में सप्तम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है (और दृ. भी सप्तमस्थ है); इस कारण इस जातक की स्त्री में किंचित झगड़ालू होने का दोष अवश्य है। देखो कुंडली अर्थासानुजाच्चर्य की। शनि सप्तमस्थ है और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त नहीं है। इनकी स्त्री झगड़ालू भी थी और पतिदेव को बराबर अप्रसन्न रखती थी पर दुष्टा न थी क्योंकि शनि स्वनृही है।

- (८) यदि लग्नाधिपति सप्तम में अथवा सप्तमाधिपति पंचम में रहे तो जातक अपनी स्त्री के मतानुसार चलने वाला होता है अर्थात् स्त्री का आज्ञानुयायी होता है।
  - (९) लग्न में राहु, केतु के रहने से स्त्री स्वामी के वशीभूत रहती है।
- (१०) यदि सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो तो स्त्री अच्छी मिलती है। इसी प्रकार यदि सप्तमेश उच्चस्य, स्वगृही, मित्रगृही, हो तौ भी उसकी स्त्री सुशीला होती है। यदि सप्तमेश अथवा शुक्र पर वृहस्पित और बुध की दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पितव्रता होती है तथा वृहस्पित के भी सप्तम स्थान में रहने से स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश केन्द्र में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो, शुभराशिगत हो, अथवा शुभनव श का हो तो स्त्री पितव्रता होती है।
- (११) यदि शुक, उच्च या अच्छे नवांश का हो, अथवा सप्तमेश बृहस्पति के साथ हो, अथवा बृहस्पति की सप्तमेश पर दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिव्रता और प्रेम करने बाली होती है। देखो कुंबली ३९। शुक अति उत्तम वर्ग का है।
- (१२) यदि सप्तम माव का स्वामी सूर्व्य हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह हो, अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह सूर्व्य शुभराशिगत हो अथवा शुभ नवांश का हो परन्तु वह लग्नेश का मित्र हो तो ऐसे स्थान में उसकी स्त्री आज्ञाकारिणी और सेवा करने वाली होती है।
- (१३) यदि सप्तम भाव का स्वामी चल्लचा हो और उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो जयवा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह पापराशिगत हो, अथवा पाप नवांश में हो तो उमकी स्त्री टेढ़ स्वभाव की और चित्त से कठोर होती है। यदि वही चन्द्रमा, भूक के साथ होकर शुभ-राशिगत हो शुभनवांश का हो, मित्र-मृही हो, स्वगृही अथवा उच्च हो तो स्त्री दानशीला और मर्यादित रहती है।
- (१४) यदि सन्तम स्थान का स्वामी संवत्त हो और वह नीच, शत्रुगृही, अस्तगत अथवा शत्रु-द्रेष्काण का हो तो उसकी स्त्री कुल्टा और कुचरित्रा होती है। परन्तु यदि वैसा मंगल मित्रगृही, उच्च, शुभग्रह के साथ अथवा शुभ दृष्ट हो तो यद्यपि उसकी स्त्री निर्देशी होनी तथापि अपने पुरुष की आज्ञाकारिणी और प्रेम करने वाली होगी।

- (१५) यदि सप्तमेश बुब हो और पाप प्रह के साथ हो, अववा नीचस्य हो, अववा शत्रुगृही हो, अथवा अस्त हो और अष्टम या द्वादश स्थानगत हो और पाप प्रहों से बिरा हो, अथवा उस पर पाप प्रह की दृष्टि पड़ती हो तो उस जातक की स्त्री अपने पुरुष की जान छेने वाली होती है और इसके विपरीत रहने से विपरीत फल होता है।
- (१६) यदि गुड सप्तमेश और बली हो, अथवा मित्रगृही हो, अथवा उच्चस्य हो, अथवा स्वगृही हो और गोपुरांश में हो तो जातक की स्त्री की सन्तान उत्तम होती है और स्त्री स्वयं अच्छे आचरण की एवं दानशीला होती है तथा धार्मिक विचारों से बार्ता करने वाली होती है।
- (१७) यदि **शुक्र,** सप्तमेश हो और पाप ग्रह के साथ हो, अथवा पापदृष्ट हो, अथवा वह शुक्र, नीच वा शत्रुनथांश का हो, अथवा पाप षष्ठांश में हो तो उसकी स्त्री कठोर चित्त वाली, कुमार्गिणी और कुल्टा होती है।
- (१८) यदि शुक्र सप्तमेश हो और शुभ ग्रह के साथ हो, अथवा शुभ ग्रह के नवांश में हो, मित्रगृही हो तो उसकी पत्नी पुत्रवती, वाचाल और शुभचरित्रा होती है।
- (१९) यदि शनि सप्तमेश हो, वह पाप ग्रह के साथ हो और नीच नवांश में हो, अथवा नीच राशिगत हो, अथवा पापग्रह के साथ शत्रुनवांश में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी स्त्री कूरा और कुल्टा होती है।
- (२०) यदि सप्तमेश शनि बलवान हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उसकी स्त्री विनीत, सहायता करने वालीं और उत्तम प्रकृति की होती है। यदि उस शनि पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो उसकी स्त्री ईश्वर-प्रेमी बाह्यण-सेवा मे निरत रहने वाली और ज्ञानवती होती है। देखों कुडली ८ श्री रामानुजाचार्यं जी की। शनि, सप्तमेश है पर स्वगृही और कुम्भ के नवांश का है और बृहस्पति की दृष्टिविम्ब के भीतर है। इस कारण इनकी स्त्री झगड़ालू एवं पतिदेव की परम अनुयायी न थी पर ईश्वर-प्रेमी और बाह्यण सेवा में निरत रहती थी।
- (२१) यदि राहु अथवा केतु, सप्तमगत हो और उसके साथ पापग्रह हो, अथवा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उस जातक की स्त्री छोटे (ओछ) क्याल की होती है। यदि वह राहु वा केतु, कूरनवांश का हो तो उसकी स्त्री अपने स्वामी पर विषप्रयोग करने वाली होती है और अपने को अपयश का भाजन बनाती तथा स्वयं दु:खी रहती है।
- (२२) यदि सप्तमेश किसी पापग्रह के साथ हो और सप्तम स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो और सप्तमेश, पापनवांश में हो तो उसकी स्त्री निकम्मी एवं अभागिनी होती है।
  - (२३) यदि सप्तमेश ६,८,१२ में बैठा हो, शुक्र निर्बल हो तो उसकी स्त्री अच्छी

महीं होती है। एवं यदि सप्तमेश और शुक्त नीचस्य हो और शुभदृष्टि से वीजत हो तो इस जातक की स्त्री निकम्मी होत्री है।

- (२४) यदि सप्तमेश के साथ कोई शुभग्रह हो और सप्तमस्थान में भी शुभग्रह हो और सप्तम स्थान पर तथा सप्तमेश पर शभग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री सुशीला होती है।
- (२५) इसी प्रकार यदि (१) सप्तमेश, दशमेश और शुक्र, शुभ नवांश का हो अववा बली हो, (२) यदि सुक्र उच्च का हो अववा शुभनवांश का हो, (३) अववा यदि सप्तमेश बृहस्पित के साथ हो अववा बृहस्पित की उस पर दृष्टि पड़ती हो अववा (४) सप्तमेश पर शुक्र और सूर्य्य की दिष्ट पड़ती हो और बृहस्पित सप्तमस्य हो तो ऐसे योग वाले जातक की स्त्री प्रिय पतिव्रता और सुलक्षणा होती है और उसके गृह में स्वर्ग का सा सुख प्राप्त होता है।
- (२६) यदि उपपद से द्वितीय स्थान शुभग्रह के षड़वर्ग का हो अर्थात् उस स्थान का स्पष्ट शुभ नवांश आदि में हो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा सुभग्रह बैठा हो तो जातक की स्त्री रूपवती होती है।
- (२७) यह विषय ऐसा है कि अन्य कुंडिलयों का प्रमाण देना उचित नहीं। फल विचरने के समय केवल इसी स्थान में नहीं किन्तु प्रत्येक भाव के विचार में. प्रत्येक बात के विचार में, ग्रहों की उत्कर्षता आदि पर विचार करके फल की उत्कर्षता कहनी होती है। इस विषय को समुचित स्थान में विशेष रूप से लिखा जायगा और वही नियम सर्वदा लागू होगा। अतः वह नियम समरण रखने योग्य है।

#### स्त्री-रोगादि का विचार

बारा-१४७ (१) उपपद के द्वितीय स्थान (२) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय राग्ति, (३) उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस राग्ति में हो उससे द्वितीय राग्ति (४) उपपद से सप्तम भाव की नवांश-राग्ति से द्वितीय राग्ति और (५) उपपद से सप्तमस्थ नवांश का स्वामी जिस राग्ति में हो उससे द्वितीय राग्ति से स्त्री के रोगादि का विचार किया जाता है।

निम्निलिखित नियमों में जहाँ यह लिखा गया है कि उपपद से द्वितीय स्थान में अमुक अमुक महों के रहने से अमुक अमुक रोग से प्रसित स्त्री होगी, वहाँ पाठक यह समझलें कि उपपद से द्वितीय ही का केवल अभिप्राय नहीं है बिल्क (१) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय, (२) उपपद से सप्तमेश की स्थितराशि से द्वितीय राशि, (३) उपपद से सप्तम भाव की नवाँश राशि से द्वितीय राशि और (४) उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी जिस राशि में गत हो उससे द्वितीय राशि में उन्हीं योगों के होने से वही सब रोग होंगे।

(क) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि शुक्र और केतु दोनों ग्रह बैठे हों तो जातक की स्त्री को रक्तप्रदर रोग होता है। (स) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि बुध और केतु दोनों पाप-ब्रह हों तो अस्थिश्राव अर्थात् कठिन प्रदर रोग होता है। (ग) उपपद से द्वितीय स्थान में शनि, सूर्य्य और राहु बैठे हों तो स्त्री को अस्थि-ज्व'र होता है, (घ) उपपद से द्वितीय स्थान में बुध और केतु, ये दोनों बैठे हों तो स्त्री स्थूल शरीर की होती है। (ड) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि मिथुन या कन्या राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बैठे हों तो उसकी स्त्री को नासिका रोग होता है। (च) उपपद से द्वितीय स्थान में मेष या व श्चिक राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बैठे हों तौ भी स्त्री को नासिका रोग होता है। (छ) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, मेष अथवा वृश्चिक राज्ञि हो और उसमें बृहस्पति और शनि बैठे हों तो कर्ण रोग, नाड़ी का निसारण रोग वाली स्त्री होती है। (ज) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, वृश्चिक अथवा मेष राशि और बहस्पति और राहु हों तो स्त्री को दाँत का रोग होता है। उदाहरण कुंडली का उपपद, लग्न से षष्ट होता है और उपपद से द्वितीय स्थान मिथुन का है तथा उसमें राहु और बहस्पति भी हैं। इस कारण इस जातक की स्त्री को दंतरोग है। इनके दौत में प्रायः वराबर वेदना रहती है। (झ)<sup>र</sup>उपपद से द्वितीय स्थान में कन्या अथवा तुला राशि हो और उसमें शनि और राहु दोनों हों तो उसकी स्त्री पद्धगुली (लुल्ही) अथवा बात रोग वाली होती है।

उपर्युक्त योगों में यदि उन ग्रहों पर शुभग्रह की दृष्टि (जैमिनी-दृष्टि अनुसार चक १० (क) (ख)) हो अथवा उन ग्रहों के अतिरिक्त कोई शुभग्रह उनके साथ हो तो वैसे योग में स्त्री को रोग नहीं होता है। इस स्थान पर भी जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, स्मरण रखना चाहिये कि ये योग केवल उपपद से द्वितीय स्थान ही में नहीं किन्तु अन्य स्थानों में भी जिनका विवरण इस धारा के आरम्भ में किया गया है, होता है। पाठकों के सुविधा के लिये, सुगमता से देखने की विधि बतलायी जाती है। जिस कुंडली का विचार करना हो, प्रथम उसमें यह देखें कि शुक्र और केतु एक साथ हैं कि नहीं। इस प्रकार बुध और केतु, शनि और मंगल, बृहस्पित और शिन, बृहस्पित और राहु, अथवा शनि और राहु एक साथ हैं कि नहीं। यदि इन योगों में से, कोई योग न हो तो इसके पीछे समय नष्ट करना व्यर्थ है और यदि इनमें से एक या एक से अधिक योग हो और यदि वे ग्रह उन राशियों में हों जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है तो उपर्युक्त नियमानुसार विचार करें।

- (२) यदि शनि, मंगल और सूर्य, शुक्र से चतुर्य और षष्ठ स्थानगत हो तो पुरुष की आँखों के सामने उसकी स्त्री जल कर मर जाती है।
- (३) यदि द्वादश स्थान और षष्ठ स्थानों में से एक में सूर्य्य और दूसरे में चन्द्रमा बैठे हों तो स्त्री और पुरुष दोनों काने (एकाक्ष) होते हैं।

(४) यदि नवम अथवा पंचम स्थान में सूर्य्य और शु. बैठा हो तो कभी २ उसकी स्त्री किसी अंग से हीन होती है। देखो कुंडली ६८ इसमें रिव और शु. नवमस्थ है। इनकी स्त्री बात रोग से इतनी पीड़ीति थीं कि चल फिर भी नहीं सकती थीं। अनुभव से देखने में आता है कि केवल इसी योग से स्त्री सर्वदा हीना ज़ी नहीं होती।

## स्त्री की मृत्यु।

- बा-१४८ (१) उपपद से द्वितीय स्थान यदि पापराशिगत हो और उसमें पापग्रह बैठा हो तो जातक की स्त्री की मृत्यु होती है, अथवा जातक सन्यास ग्रहण करता है। परन्तु स्मरण रहे कि इस योग में सिंह राशि पाप नहीं है और सूर्य्य इस योग के लिये पापग्रह नहीं कहा जा सकता है और यह भी स्मरण रहे कि उपर्युक्त योग में यदि शुभग्रह की दृष्टि होगी तो योग का भंग होगा अर्थात् न तो स्त्री मरेगी और न जातक सन्यासी होगा।
- (२) उपपद से द्वितीय स्थान में राहु और शनि दोनों के रहने से जातक लोकनिन्दा के कारण अपनी स्त्री को त्याग देता है अथवा उसकी स्त्री मर जाती है।
- (३) निम्नलिखित योगों के रहने से जातक की जीवितावस्था ही में उसकी स्त्री मर जाती है। (१)यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो (२) यदि कोई निर्बल पापग्रह, सप्तम स्थान में हो (३) यदि पंचमेश, सप्तमस्थान-गत हो, (४) अथवा अष्टमेश, सप्तम स्थानगत हो, (५) अथवा नीच का बृहस्पित, सप्तमगत हो, (६) अथवा शुक्र पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थ हो और इन सब स्थानों पर शुभग्रह की न योग हो और न दृष्टि हो।
- (४) स्त्री के जन्म-नक्षत्र से पुरुष का जन्म-नक्षत्र तक गिन जाने पर जो संख्या आवे उसको ७ से गुणा कर गुणनफल में २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उस अंक को एक जगह सुरक्षित रखें। उसका नाम संख्या (क) रख लिया जाय। पुनः पुरुष के जन्मनक्षत्र से स्त्री के जन्म-नक्षत्र तक गिन कर उस संख्या को ७ से गुणा करें। गुणनफल में २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उसका नाम संख्या (प) रखें। अब यदि (प) संख्या (क) संख्या से विशेष हो तो स्त्री की मृत्यु पहिले होगी और यदि (क) संख्या (प) से विशेष हो तो स्त्री के पूर्व पुरुष की मृत्यु होगी। यदि (क) और (प) एकही संख्या आजाय तो स्त्री ओर पुरुष की मृत्यु थोड़े ही समय के अन्तर में होगी। उदाहरण रूप से यदि मान लिया जाय कि स्त्री का जन्म अस्लेषा नक्षत्र में है और पुरुष का जन्म भरणी नक्षत्र में तो अस्लेषा से भरणी तक गिनने पर २१ (इक्कीस) हुआ। इसको ७ से गुणा करने पर १४७ होता है। पुनः इसमें २८ का भाग देने से ७ शेष रहा, जो (क) संख्या हुई। इसी प्रकार भरणी से अक्लेषा तक गिना जाय तो ८ होगा। इसको ७ से गुणा करने पर ५६ हुआ और इस गुणन-

फल में २८ का भाग दिया, शेष शून्य रहा, जो (प) संस्था हुई। अब (क) संस्था (प) से विशेष है इस कारण पुरुष की मृत्यु पहिले कही जायगी।

- (५) यदि मंगल सप्तम स्थान में हो और शुक्र के नवांश में हो और यदि सप्तमेश, पंचमगत हो तो जातक को स्त्री-मृत्यु का दुःख भोगना पाता है।
- (६) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश और सप्तमेश साथ होकर दुःस्थान (६,८,१२) में हो, अथवा तृतीयभाव में हो तो उस जातक को तीन स्त्री-मृत्यु का दुःख भोगना पड़ता है। परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमेश बलवान हो तो स्त्री सुरक्षित रहेगी। देखो कुंडली ५७ (क) बाबू बलदेव सहाय मोस्तार, मुंगेर की। द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश बृहस्पित के साथ होकर षष्टगत है और फल भी ऐसा ही हुआ कि इनकी तीनों स्त्रियाँ थोड़े ही दिनों के बाद मरती गयीं।
- (७) (क) लग्न स्पष्ट को सप्तमेश के स्पष्ट से घटाने पर जो शेष रहे उससे किसी राशि का बोध होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण में जाता है तो स्त्री की मृत्यु होती है। (ख) यदि सप्तमेश के स्पष्ट को लग्न के स्पष्ट से घटा दिया जाय तो उस शेष राशि में अथवा उसके नवांश में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो उस समय भी स्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है।
- (८) निम्नलिखित सात ग्रहों को छिद्र ग्रह कहते हैं। (पहला) अष्टमेश, (दूसरा) अष्टमगतग्रह, (तीसरा) अष्टमभाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, (चौथा) लग्न से बाइसर्वे देष्काण का स्वामी (जिसकी खर कहते हैं),(पाँचवां)अष्टमेश के साथ वाला ग्रह, (छठा) जन्म का नक्षत्र जिस नवाँश में हो उस नवाँश से चौंसठवें नवांश का स्वामी और (सातवाँ) अष्टमेश का अतिशत्र ग्रह। इन छिद्रग्रहों में से जो बली हो उसकी दशा में जातक को स्त्री-मृत्यु-भय होता है। इसी प्रकार सप्तम का जो छिद्र होगा उन ग्रहों की दशा-अन्तरदशा में जातक की स्त्री को मृत्यु-भय होता है।
- (९) यदि सप्तमेश और स्त्री कारक शुक्र, शुभग्रह और सप्तमस्य हो और यदि सप्तम स्थान बली हो तथा उस पर अर्थात् सप्तम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि अथवा योग न पड़ता हो तो स्त्री पुरुष की एक साथ मृत्यु होती है। ऐसे योग में सप्तम स्थान का जो छिद्र ग्रह होगा उसी की दशा में मृत्यु सम्भव होती है।
- (१०) यदि कन्या-लग्न का जन्म हो और उसमें सूर्य्य हो तथा सप्तम स्थान में मीन का शनि हो तो शनि की दशा में स्त्री की मृत्यु होती है।
- (११) यदि कन्या लग्न हो और रिव, कन्या राशिगत हो और मंगल सप्तमस्थ हो तो ऐसे योग में जातक अपनी मृत्यु के समय रंडवा रहता है एक से अधिक विवाह भी क्यों न हो।

- (१२) यदि नीच का शुक्र अथवा चन्द्रमा, चतुर्च स्थाव में हो तो स्त्री की मृत्यु होती है और इसी बोच में यदि सप्तचेश चाझ अथवा सर्प द्रेष्काण का हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु फांसी लगा कर होती है।
- (१३) यदि सप्तमेश का नवांशाधिपति नीचस्य हो अथवा अस्त हो अथवा शतु के नवांश में हो अथवा पापग्रहों से घिरा हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो इन सब योगों में भी मृत्यु होती है।
- (१४) बदि षष्ठ में मंगल, सप्तय में राहु, और बष्टम में शनि रहे तो भार्य्या जीवित नहीं रहती है।
- (१५) रूम, चतुर्घ, सप्तम, अष्टम वा द्वादश्च में मंगल रहने से दामाद दीर्घजीवि नहीं होता है और जातक की स्त्री भी दीर्घजीवि नहीं होती है।
- (१६) ज्योतिषशास्त्र का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि शुक्र, श्विस्वभाव राशिगत हो और सप्तम स्थान पीड़ित हो अर्थात् सप्तम स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अर्थात् सप्तम स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अर्थात् सप्तम स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अर्थात् सप्तम से यह अवस्य पाया गया है कि जातक को स्त्री की मृत्यु का शोक अवस्य भोगना पड़ा है। खंडकी ७२ में शुक्र दिस्वभाव में और सप्तम, केतुयुक्त है। इस कारण इनके विवाह दो हुए। खंडकी ५६ में शुक्र दिस्वभाव में है और सप्तम, मंगल एवं शनि से पीड़ित है। बृहस्पित और चन्द्रमा का प्रभाव यह हुआ कि बहुत काल के बाद इनको दो स्त्रियों में से एक की मृत्यु का शोक हुआ। कुंडली ६३ में शुक्र दिस्वभाव में और सप्तम पर र., बु. और मं. पापग्रहों की दृष्टि है। इनकी स्त्री किसी विषयर जन्तु के काटने से मर गयीं। कुंडली ५८ में शुक्र दिस्वभावगत और सप्तम में शनि है। कुंडली ५४ में शुक्र दिस्वभाव में और सप्तम पापग्रहों से घरा हुआ है तथा चन्द्रमा भी पाप ही है। इन सबों को स्त्री-शोक भोगना पड़ा है। कुंडली ६५,७७ केतु से युक्त वा दृष्ट और ८२ राहु से दृष्ट है। सप्तम स्थान पर बली शुभग्रह की दृष्टि वा योग रहने से कभी२ दितीय विवाह नहीं होता है। देखो कुंडली ७६ इसमें शुक्र दिस्वभाव-राशिगत है पर सप्तम पीड़ित नहीं है।

## अध्याय १६

#### पंचम-तरंग

## पुत्र सम्बन्धी बातें।

चा-१४९ भारतवर्ष में विवाह का प्रथम उद्देश्य सन्तानोत्पादन है। हिन्दूशास्त्रा-नूसार यह विश्वास है कि जिस मनुष्य को पुत्र नहीं रहता उसकी मुक्ति नहीं होती है। पुत्र शब्द का अक्षरार्थ भी ऐसा ही होता है। इन्ह्री सब कारणों से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक योगादि ज्योतिष-शास्त्रों में भी लिखा है और इस विषय को पूर्णतया जानने के लिये अनेकानेक नियम हैं जिनमें से कतिपय नियमों और योगों का उल्लेख यहाँ किया जाता है।

#### पुत्र-कारक

- (१) पुत्र का विचार लग्न से पंचमस्थान और जन्मस्थ चन्द्रमा से पंचमस्थान से होता है और पुत्र कारक ग्रह, बृहस्पित है। 'जैमिनि-सूत्र' अनुसार, (१) उपपद से सप्तम स्थान से पंचम स्थान (२) उपपद की नवांशराशि से पंचम स्थान (३) उपपद के सप्तमस्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम स्थान और (४) उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान में हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विचार बतलाया है। इनके अतिरिक्त और भी कई रीतियाँ हैं। परन्तु उल्झन के कारण इस स्थान में उल्लेख नहीं किया गया है।
- (२) पुत्र के सुख दुः खादि का विचार सप्तमेश, नवमेश, पंचमेश तथा गुरु से बतलाया है। ज्ञात होता है कि लग्न से सप्तम जाया स्थान है। पुत्र का गुणादि जाया के गुणादि से बहुत सम्बन्ध रखता है। इस कारण पुत्र के गुणादि के विचार में सप्तमेश परदृष्टि रखना बतलाया गया है। नवमस्थान जातक का भाग्य स्थान है और पंचम, पुत्र-स्थान से पाँचवाँ स्थान नवम होता है। इस कारण भी नवमेश परदृष्टि रखना बतलाया गया है। बृहस्पित, पुत्र-कारक है। अतएव बृहस्पित पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है।

वीर्यंबल अर्थात् सन्तानोत्पत्ति-शक्ति के विषय में 'फलदीपिका' नामक पुस्तक में लिखा है कि यदि स्त्री की कुंडली से विचार करना हो तो उस जातिका के जन्म समय का बृहस्पति, चन्द्रमा एवं मंगल के स्फुटों को जोड़ कर जो योगफल आवे (यदि १२ से अधिक राशि हो तो १२ से भाग देकर जो शेष बचेगा वही राशि होगा और अंशादि पूर्ववत् रहेगा) यदि वह सम राशि हो और नवांश विषम राशि का हो तो कहना होगा कि सन्तानोत्पत्ति-शक्ति उस स्त्री की अच्छी है। परन्तु यदि इसका उल्टा हो अर्थात् राशि विषम और नवांश सम हो अथवा राशि सम हो और नवांश विषम हो तो ऐसी स्त्री की जनन-शक्ति दूषित मानना होगा अर्थात् उपचार एवं औषधादि प्रयोग उपरान्त सन्तान होंगे। पुनः यदि पुरुष की कुंडली हो तो सूर्यं, शुक एवं बृहस्पति के स्फुट को जोड़ कर जो योगफल आवे यदि वह विषम राशि हो और विषम नवांश का भी हो तो ऐसे जातक की पुत्रो-त्पादन-शक्ति बहुत अच्छी होती है। परन्तु इसके विपरीत होने से फल उत्तम नहीं होता है।

## पुत्र-योग

- बारा-१५० (१) पुत्रस्थान अर्थात् पंचम भाव, पंचमाधिपति अथवा बृहस्पति, शुमग्रह द्वारा, दृष्ट अथवा युक्त रहने से पुत्र-प्राप्ति होती है।
- (२) लग्नाधिपति पुत्र भावगत हो और यदि बृहस्पति बलवान हो तो निश्चय ही पुत्र होता है।
- (३) बलवान बृहस्पति, लग्नाधिपति, द्वारा दृष्ट होकर पंचम स्थान में रहने से निश्चय ही पुत्र होता है।
- (४) केन्द्रिकोणाधिपति यदि शुभ ग्रह हो और पंचमस्य हो तथा पंचमाधिपति की दुर्वलतान हो अथवा ६,८,१२मे न पड़ता हो, पाप-युक्त न हो, अस्तगत न हो, नीच कान हो, शत्रु राशिगत न हो तो भी पुत्र सुख होता है।
- (५) यदि लग्न से पंचम स्थान वृष, कर्क अथवा तुला राशि हो और उस स्थान में शुक्र अथवा चन्द्रमा बैठा हो अथवा शुक्र या चन्द्रमा की दृष्टि हो और पाप ग्रह की दृष्टि वा योग न हो तो बहु-पुत्र-योग होता है। परन्तु पंचम स्थान में शनि तथा मंगल की दृष्टि रहने से अनिष्टकारी होता है।
- (६) यदि लग्न से अथवा चन्द्रमा से पंचम स्थान पर शुभ ग्रह बैठा हो अथवा शुभ-ग्रह की दृष्टि हो अथवा अपने स्वामी से दृष्ट हो तो सन्तान योग होता है।
- (७) यदि पंचम से सप्तम स्थान अर्थात् लग्न से एकादश स्थान में शुभ ग्रह की राशि हो अथवा एकादश स्थान के स्वामी के साथ शुभ ग्रह अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और केन्द्र वा त्रिकोणगत हो तो जातक को पौत्र-सुख होता है।
- (८) यदि पंचमस्थान अथवा पंचमेश दोनों शुभग्रह के साथ हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि दोनों पर पड़ती है तो कई सन्तान होती हैं। यदि बृहस्पित भी बलवान हो तो सन्तान की संख्या बहुत विशेष होती है।
- (९) यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ हों, अथवा इन दोनों की परस्पर दृष्टि हो, अथवा वे दोनों स्वगृही, मित्रगृही अथवा उच्च के हों तो सन्तान-योग अवश्य होता है।
- (१०) यदि लग्नेश और पंचमेश, शुभ ग्रह के साथ होकर केन्द्रगत हों और द्वितीयेश क्ली हो तो सन्तान-योग होता है।
- (११) यदि लग्नेश और नवमेश दोनों सप्तमस्य हों, अथवा द्वितीयेश, लग्नस्य हो तो सन्तान योग होता है।
  - (१२) उपपद से सप्तमस्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम

स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश हो उस नवांश राशि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वांमी नवांशपित जिस राशि में हो उससे पंचम राशि। इन चार स्थान गत राशियों में से यदि किसी राशि में र., बृ., रा. तीनों एकतित हों तो जातक बहुसन्तानवाला होता है। (इन चार स्थानों के जानने की विधि पूर्व लिखी गयी है और आगे भी लिखी जायगी)। आगामी धारा १५१ के नियम १९ में सन्तानहीन योग लिखा गया है। यदि दोनों योग पाये जाय तो कहना होगा कि सन्तान विलम्ब से होगी। इसी प्रकार यदि उपर्युक्त चार स्थानों में विषम राशि )मं.,मि.,सिंह इत्यादि) हो तो बहु-पुत्र वाला होता है। यदि सम राशि हो तो जातक को अल्पपुत्रयोग होता है। और यदि मिश्रित हो तो मिश्रित फल होता है।

- (१३) निम्नलिखित चार योगों में से किसी के रहने पर जातक की स्त्री को सन्तान नहीं होती है। प्रथम तीन योगों में यदि गर्भाधान हो तो नष्ट हो जाता है और चतुर्थ में गर्भवती भी नहीं होती। (१) यदि सूर्य्य, लग्न में और शनि, सप्तम भाव में हो, (२) यदि सूर्य्य और शनि, सप्तमभाव में हो और चन्द्रमादशमभाव में हो तथा बृहस्पित से अदृष्ट हो, (३) यदि पष्टेश, रिव और शिन, ये तीनों षष्ट स्थान में हो और चन्द्रमा, सप्तम स्थान में हो और बुध से दृष्ट हो, (४) यदि शनि मंगल, षष्ट और चतुर्थ स्थान में हो ।
- (१४) यदि पंचम स्थान में शुभग्रह हो, अथवा शुभग्रह से दृष्ट हो, अथवा उस स्थाव का स्वामी शुभग्रह हो तो ऐसे जातक को द्वादश प्रकार के पुत्र में से किसी प्रकार का पुत्र अवश्य होता है।
- (१५) लग्न एवं चन्द्रमा में जो बली हो उस स्थान से पंचम स्थान यदि बृहस्पति के वर्ग का हो और शुभराशि भी हो, अथवा शुभदृष्टि हो तो जातक को पुत्र अवस्य होता है।
- (१६) यदिपंचम भाव, शनि वर्ग का हो, बुध से दृष्ट हो, परन्तु बृहस्पित, मंगल अथवा सूर्य्य से दृष्ट न हो तो जातक को क्षेत्रज पुत्र अर्थात् देवर आदि के वीर्य्य से पैदा किया हुआ सन्तान होता है।
- (१७) यदि पंचम स्थान बुध वर्ग का हो और शनि से दृष्ट परन्तु बृहस्पति, मंगल अथवा सूर्य्य से दृष्ट न हो तौ भी क्षेत्रज पुत्र होता है।
- (१८) यदि पंचम स्थान शिन वर्ग का हो, अथवा पंचम स्थान में सूर्य्य बैठा हो और मंगल से दृष्ट हो तो जातक को अधमप्रभव अर्थात् शुद्री द्वारा (अपने से नीच जाति की स्त्री से) पुत्र होता है।
- (१९) यदि चन्द्रमा, मंगल के नवाँश का होता हुआ पंचम स्थान में बैठा हो और शनि से दृष्ट हो परन्तु अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक गुढ़ोत्पन्न अर्थात् उसकी स्त्री को किसी अन्य पुरुष के सम्मोग द्वारा पुत्र होता है।

- (२०) यदि चन्द्रमा, शनि वर्ग का होता हुआ शनि के साथ होकर पंचम स्थान में बैठा हो और उस पर सूर्व्य एवं शुक्र की दृष्टि भी हो तो जातक को पौनर्जव अर्थात् किसी विषवा स्त्री से सन्तान होता है।
- (२१) यदि पंचमभाव, सूर्य के घोड़शांश का ही और पंचम स्थान में सूर्य बैठा हो अर्थात् पंचम स्थान, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक को कानिन अर्थात् अविवाहिता स्त्री से सन्तान होता है।
- (२२) यदि पंचम भाव सूर्य्य के वर्ग का हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो अथवा पंचम-भाव चन्द्रमा के वर्ग का हो और सूर्य्य से दृष्ट हो और शुक्र को भी दृष्टि पंचमभाव पर पड़ती हो तो जातकको सहोदर पुत्र अर्थात् वैसी स्त्री से पुत्र होता है जो विवाहसमय ही गुजिणी हो।
- (२३) यदि पंचमनाव सुक के नवंश का हो और शुक्र से दृष्ट भी हो तो ऐसे जातक को किसी दासी से सन्तान होता है।
- (२४) विद पंचमभाव चन्द्रमा के नवंश में हो और चन्द्रमा से दृष्ट भी हो तो जातक को दासी से सन्तान उत्पन्न होता है।

## सन्तान-प्रतिबंधक-योग ।

- चा-१५१ (१) यदि ६,८,१२ का स्वामी पंचमगत हो, अथवा पंचमाधिपति ६,८,१२ में हो अथवा पंचमस्थान का स्वामी ६,८,१२ का भी स्वामी हो, अथवा पंचमाधिपति नीच अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थाह नीच वा अस्त हो तो इन योगों में सन्तान के लिये अनिष्ट होता है। देखो कुंडली २७ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी की। पंचमेश एवं पंचमस्थ बुध अस्त है। (देखा नियम २०)
- (२) मकर, मीन, कर्क तथा वन राशि का बृहस्पित यदि पंचम स्थान में हो तौ भी पुत्र के लिखे अनिष्ट होता है। यद्यपि बृहस्पित पुत्रकारक है परन्तु इसका पंचमस्थान में रहुना अनिष्ट होता है। इसी कारण केवल बृहस्पित के पंचमगत होने से पुत्र की संख्या में कमी हो जाती है। स्मरण रखने की बात है कि मकर का बृहस्पित (नीचस्थ), मीन तथा घन का बृहस्पित (स्वगृही) और कर्कट का बृहस्पित (उच्च) यदि पंचमस्थ हो तो पुत्र के लिये बहुत ही अनिष्टकारी होता है। मीन का बृहस्पित रहनेसे बहुत कम सन्तान होते हैं। घन का बृहस्पित रहने से बहुत चिन्ता के बाद सन्तान होता है। कर्क और कुम्मका बृहस्पित रहने से प्रायः सन्तान होते ही नहीं और यदि पंचमस्थ बृहस्पित शुभ-दृष्ट भी न हो तो पुत्र का अभाव ही होता है।
- (३) तृतीयाधिपति, तृतीय में, लग्न में, पंचम में अथवा धन स्थान में रहने से यदि और कोई शुभ योग न हो तो सन्तान-योग में बाधा होती है। और प्रायः सन्तान की मृत्यु होती है।

- (४) यदि पंचमेश और द्वितीयेश निर्वेल हो और पंचमस्थान पर पाष्प्रह की दृष्टि हो तो जातक को अनेक स्त्री रहने पर भी पुत्र का सौभाग्य नहीं होता। देखो कुंडली २७ महाराजालक्ष्मेश्वर सिंह जी की। पंचमेश और द्वितीयेश ,दोनों ही बुच है और सूर्य से अस्त और शनि से दृष्ट है।
- (५) यदि लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश और बृहस्पति सब के सब दुर्बल हों तौ भी जातक सन्तान हीन होता है।
- (६) यदि पंचम स्थाल में पाषप्रकृ हो और पंचमेश नीच हो और इस पर सुभग्रह की दृष्टिन हो तो जालक सन्तान-हीन होता है।
- (७) यदि बृहस्पित से पंत्रम स्थान और लग्न से पंचम स्थान तथा जन्म के चन्द्रमा से पंचम स्थान में काषग्रह बैठें हों और उस पर शुभग्रह की दृष्टि वा योग न हो तो जातक नि:सन्तान होता है।
- (८) यदि पंचम स्थान में पापग्रह बैठा हो और पंचमेश पापमध्यगत हो अर्थात् पाप से घिरा हुआ हो और शुभग्रह की दृष्टि वा योग न हो तो मनुष्य सन्तान हीन होता है।
- (९) यदि बृहस्पति दो पापग्रहों से घिरा हो और पंचमेश निर्बन्न हो और शुमग्रह की दृष्टि वा योग से वर्षित हो तो जातक निस्सन्ताम होता है।
- (१०) पंचमाधियति जिस राशि में रहे उससे षण्ट, अष्टम असवा द्वादश स्थान में पापग्रह के रहने से पुत्र के लिये अति अनिष्टकर है। यहाँ तक की यदि इस तीनों स्थानों में पाप ग्रह रहें तो जातक को प्राय: मृत सन्तान होता है और कमीकमी तो जातक सन्तान रहित होता है। इसी प्रकार पंचम स्थान से ६,८,१२ में पापग्रहों के रहने से पुत्र के लिये असुभ होता है और एक विद्वान का मत है कि इसको कुणक्षय-योग कहते हैं। देखो कुंडली ६१ महारानी इन्दौर की। इस घारा के नियम (१) अनुसार पंचमाधिपति स्थित द्वादश साव में है। नियम (३) के अनुसार तृतीयाधिपति लग्नकत है। पुनः नियम (९) के अनुसार वृहस्पति दो पाप ग्रहों से घरा हुआ है और पंचमें से, द्वादक्ष स्थान में और पंचम से भी अष्टम स्थान में अर्थात् दोनों स्थानों में पाप ग्रह हैं। इस कारण महारानी साहिबा को तीन बार गर्भपात हुआ। यह खबर रोजायल हारोस्कोप (Royal Horoscope) नामक पुस्तक से मिला है। देखो कुंडली ६६, मुवनेश्वरी बाबू की। पंचमेश्च वृहस्पति, द्वितीयस्थ है। दितीय स्थान से षष्ट स्थान में केतु एवं द्वादश स्थान में रा. मंगल हैं। दितीय स्थान से षष्ट स्थान में केतु एवं द्वादश स्थान में रा. मंगल हैं। दितीय स्थान से कि इन को अभी तक कोई सन्तान नहीं हुआ है।
  - (११) यदि चन्द्रमा, दशम भाव गत हो और शुक्र, सप्तम भाव गत हो तथा एक से

विक पापग्रह, चतुर्थ में हों तो जातक के सभी सन्तित की मृत्यु जातक की जीवितावस्था ही में होती है।

- (१२) यदि दशम स्थान में चन्द्रमा, सप्तमस्थान में राहु और चतुर्थ स्थान में पापग्रह हो और लग्नेश, बुध के साथ हो तो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है।
- (१३) यदि पंचम, अष्टम एवं द्वादश, इन तीनों ही में पाप ग्रह बैठे हों तो वंश वृद्धि नहीं होती।
- (१४) यदि बुध और शुक्र सप्तमस्थ हों, बृहस्पित पंचमस्थ हो और चतुर्थ-स्थान में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा से अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो तो जातक का कुल ध्वंस होता है।
- (१५) यदि लग्न सप्तम और द्वादश भावों में पाप ग्रह बैठे हों और शत्रु के वर्ग में हों तो इसे वंश-विच्छेद-योग कहते हैं
- (१६) यदि चन्द्रमा और बृहस्पति लग्न में हों और मंगल एवं शनि की उन पर पूर्ण दृष्टि हो तो भी वंश-विच्छेद योग होता है।
- (१७) यदि कुल पाप ग्रह चतुर्थस्थान में बैठे हों तो भी जातक सन्तान विहीन होता है।
- (१८) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और कुल पाप ग्रह १,७,१२ स्थानों में हो तो न स्त्री होगी न सन्तान।
- (१९) (१) उपपद से दितीय स्थान, (२) अथवा उपपद से सप्तमस्थान से दितीय अर्थात् उपपद से अष्टम (३) अथवा उपपद से सप्तमेश जिस राशि में हो उससे दितीय स्थान, (४) अथवा उपपद से सप्तमभाव का नवांश की राशि से दितीय स्थान, (५) अथवा उपपद से सप्तमभाव का नवांश की राशि से दितीय स्थान में बु., सु., स. एक साथ होकर बैठे हों तो वह जातक सन्तान रहित होता है। इस योग को अच्छी तरह समझ में आ जाने के हेतु उबाहरण कुंडली के उपर्युक्त पाँच स्थानों को दिखलाया जाता है। इस कुंडली में दावशेश मंगल नवमस्थ है अर्थात् द्वादश से दस घर पर है। इस कारण उपपद मंगल से दश्मस्थान में अर्थात् लग्न से पष्ट, वृष राशि में होता है। वृष से दितीय मिचुन। यही पहला स्थान हुआ। उपपद से सप्तम स्थान इस कुंडली का द्वादश स्थान हुआ। उससे दितीय स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तमेश मंगल,सिंह राशि गत है, सिंह से कन्या दितीय स्थान हुआ। यह तीसरा स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तमेश मंगल,सिंह राशि गत है, सिंह से कन्या दितीय स्थान हुआ। यह तीसरा स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तमेश मंगल,सिंह राशि गत है, सिंह से कन्या दितीय स्थान हुआ। यह तीसरा स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तम वृश्चिक राशि है जो द्वादश स्थान है। यदि द्वादश का स्थष्ट ७।१९ है तो उसका नवांश चक १४ के अनुसार धन नवांश हुआ। उससे दितीय मकर (दितीय भाव) हुआ। यह चीथा स्थान हुआ। इसी प्रकार उपपद से सप्तम,वृश्चक

राशि अर्थात् द्वादशस्य राशि जिसका स्पष्ट यदि ७।१९ है और जो धन का नवांश होता है उसका स्वामी बृहस्पति, मिथुन में अर्थात् सप्तमस्य है। इससे द्वितीय कर्क राशि है और यही पंचम स्थान हुआ। अब देवना यह होगा कि यदि उपर्युक्त स्थानों में से अर्थात् (१) मियुन, (२) धन, (३) कन्या, (४) मकर और (५) कर्क, किसी राशि में बु., शु. और श. तीनों वैठे रहते तो (जो उदाहरण कुंडली में नहीं है)) कहना होता कि जातक सन्तान विहीन होगा। पूर्व लिखा जा चुका है और पुनः लिखा जाता है कि स्थानों के विचारने के पूर्व ही यह देवना आवश्यक है कि बु., शु. और श. प्राप्त कुण्डली में एकत्रित हैं या नहीं। यदि हैं तो ऐसे स्थान में उन पाँच स्थानों का विवरण देखना होगा और बु., शु. और श. एकत्रित न हों तो परिश्रम निरर्थक होगा।

- (२०) यदि पंचमेश नीच गत हो, शत्रुगृही हो, अस्त हो अथवा ६, ८ वा १२ स्थान में हो तो जातक को सन्तान नहीं होता और इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह नीचस्थ, शत्रु गृही, अस्तगत अथवा ६,८ वा १२ स्थान का स्वामी हो तो सन्तान का अभाव होता है।
- (२१) चतुर्थी, पष्ठी, अष्टमी, नवभी, द्वादशी और चतुर्दशी को छिद्र तिथि कहते हैं। करण ग्यारह होते हैं जो सभी पंचांगों में दिये रहते हैं। इन में से (१) शकुनि(२) चतुष्पद (३) किंतुष्टन और (४) नाग, स्थिर-करण कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त एक विष्टि करण भी पुत्र के लिये अशुभ कहा जाता है। लिखा है कि सूर्य-स्फुट और चन्द्र-स्कृट को पाँच-पाँच से गुणा कर चन्द्र-स्कुट के गुणनफल को सूर्य्य-स्कुट के गुणनफल से घटा दे । पर जो शेप रहेगा वही तिथि होगी । इस स्थान में एक प्रश्न यह उठता है कि चन्द्र-स्फुट को ५ से गुगा करके पाँच गुगा सूर्य्य-स्फुट से घटाने के उपरान्त जो शेष आयगा वह राशि अंग, कलादि होगा तो इसका तिथि अनुमान किस प्रकार किया जायगा ? उसकी विधि यह है कि ऊपर लिखी हुई किया के बाद राश्यादि १२ से अधिक रहने पर उसमें १२ का भाग देने से जो जो रहेगा वही राज्यादि लेनी होंगी। यह विदित है कि चन्द्रमा एक दिन में लगभग एक नक्षत्र अर्थात् लगभग १३ अंश चलता है और इसी कारण लगभग २८ दिन में (२७ दिन ३१ दंड १० पला) इसकी एक आवृत्ति होती है। जब तक चन्द्रमा एक आवृत्ति करता है तब तक सूर्य लगभग २७ अंश आगे बढ़ जाता है अथवा यों समझा जाय कि चन्द्रमा एक दिन में लगभग १३ अंश और उतने ही समय में सूर्य्य लगभग १ अंश चलता है। अर्थात् चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंश आगे निकलता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा अथवा पुर्णिया से अमावस्या १८० अंश होता है। बतलाया जा चुका है कि चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंग आगे बढ़ता जाता है, इस कारण १८० को यदि १२ से भाग दें तो फल १५ आता है। अर्थात् इसी १५ दिन का एक पक्ष होता है। इसी गणित् विधि से तिथि का अनुमान किया जा सकता है। उदाहरणार्थ मान लिया जाय कि चं. को सू. से घटाने पर २० राशि १३ अंश १५ कला आया । राशि २० है इस कारण इसमें १२ से माग दिया

तो शेष ८ रहा। इस किया के बाद ८।१३।१५ राश्यादि मिली। ८ राशि को अंश बनाया तो २४० हुआ और उसमें १३ जोड़ दिया तो कुल २५३ अंश १५ कला हुआ। अब २५३ को १२ से भाग दिया तो लिब्ब २१ आया और शेष १।१५ (कला भी) रहा। अतएव २१ वीं तिथि के उपरान्त २२ वीं तिथि हुई अर्थात् शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हुई। गौण रीति से तिथि जानने की यही विधि उपयोगी होगी। यदि शुक्ल पक्ष की शुभ (छिद्र नहीं) तिथि आवे तो सन्तान योग होगा और यदि कृष्ण की तिथि आवे तो सन्तान का अभाव कहना होगा। यदि आमवस्या तिथि अथवा कृष्ण पक्ष की छिद्र तिथि आवे और स्थिरकरण हो अथवा विष्टि करण में जन्म हो तो सन्तान का अभाव होता है। 'कालप्रका-शिका' नामक पुस्तक में ऐसे सन्तान-अभाव-योग की शान्ति वृहद् रूप से दो गयी है।

- (२२) यदि पंचमभाव पापराशिगत हो और उसमे तीन या अधिक पाप ग्रह हों और शुभदृष्टि न हो तो जातक को सन्तानाभाव होता है। देखो कुण्डली २७ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर जी की। इस कुंडली में पंचम भाव कन्या है। कन्या का स्वामी बुज, पाप के साथ रहने से पाप ग्रह और गंचम स्थान मे तीन पाप ग्रह बैठे हैं और शुभदृष्टि नहीं है बिल्क शनि से दृष्ट है।
- (२३) निम्नाङ्कित चार प्रकार में से किसी योग के रहने से वंश क्षय होता है। (१)यदि चतुर्य स्थान में कोई पाप ग्रह हो, सप्तम स्थान में शुक्र हो ओर दशम स्थान में चन्द्रमा हो, (२) यदि लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो, (३)यदि शुक्र और बुब, सप्तम में हों और चतुर्य में पाप ग्रह हो और (४) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और लग्न, अष्टम और द्वादश सभी में पाप ग्रह हो।
- (२४) लग्न बृहस्पित और चन्द्रमा से पंचमस्यान अर्थात् तीनों स्थान पाप ग्रहों से चिरे हीं अथवा उन तीनों स्थानों के स्वामी ६,८,१२ स्थान गत हो तो ऐसे योगों में जातक सन्तानहीन होता है। (देखो नियम ७)

# दत्तक या पोष्य-पुत्र-योग।

- चा-१५२ (१) पूर्व लिखित उपपद से चार स्थानों में से किसी में (जिसका विवरण घा०१५० (१२) में हो चुका है) यदि मंगल और शिन एक साथ पड़ता हो तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है। स्मरण रहे कि जब किसी कुंडली में मंगल और शिन का योग पाया जाय तभी इस रीति से विचार का प्रयोग किया जायगा।
- (२) यदि पंचमस्यान शनि वा बुध का स्यान हो अर्थात् मकर, कुम्भ, मियुन, कन्या, सप्तमस्य राशि हों ओर उस स्यान पर शनि को पूर्णदृष्टि हो अथवा मान्दि की दृष्टि हो अथवा शनि वा मान्दि वहाँ बैठा हो तो दत्तक-पुत्र सम्भव होता है। यह भी लिखा है कि

यदि पंचमेश निर्बल होकर लग्नेश एवं सप्तमेश से कोई सम्बन्ध रखता हो तो जातक को दत्तक-पुत्र योग होता है।

- (३) यदि चन्द्रमा, पापग्रह के क्षेत्र में और पंचमेश, नवमभावगत हो तथा लग्नेश पंचमाधिपति से त्रिकोण में हो तो दत्तक-पुत्र-योग होता है।
- (४) यदि पंचमाधिपति चतुर्य में शनि के नवांश में रहे, अयवा पंचमाधिपति, मिथुन राशिगत होकर शनि के नवांश में रहे तौ भी दत्तक-पुत्र का योग होता है।
- (५) मिथुन अथवा शनि के नवाँश में यदि पंचमाधिपति स्थित हो और उसके साथ सूर्य्य एवं बुध भी बैठे हों तो जातक को पोष्य-पुत्र-योग होता है।
- (६) यदि लग्नेश पंचमस्य और पंचमेश लग्नस्य हों अर्थात् पंचम का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी पंचम में ,ये दोनों योग रहे तो उस जातक को पोष्य-पुत्र लेना पड़ता है। यह योग 'जातकपारिजात' नामक पुस्तक से उद्धृत किया गया है। इस योग मं संस्कृत शब्द का जो प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यही होता है कि ऐसा योग रहने से जातक स्वयं दत्तक पुत्र लिया जाता है। देखो कुंडली ३३ महाराजा मैसूर को। लग्नेश बुध पंचमस्थान में है और पंचमेश शिन लग्न में है। इसी कारण से उक्त महाराज यद्यपि एक साधारण-कुल में जन्म लिये थे पर ''मैसूर के महाराज कृष्णराज'' उदैयार न० ४ ने उन्हें गोद लिया और ये मैसूर की राजगद्दी के अधिकारी हुए। रोआयल हारोस्कोप से पता चलता है कि इनके पुत्र इनके राज्याधिकारी हुए अर्थात् इनको पुत्र था और दत्तक-पुत्र इन्हें न लेना पड़ा।
- (७) यदि स्वगृही शनि पंचमस्थान में हो और उसपर चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है।
- (८) यदि पंचम स्थान में शनि की राशि हो और उसमे बुध बैठा हो ओर चन्द्रमा से दृष्ट हो तो क्रीत-पुत्र होता है। क्रीत पुत्र उसे कहते हैं जो बालक के पिता को द्रव्य देकर बालक को अपने पुत्र के समान पालता हो।
- (९) यदि शनि, पंचमस्थान में और मंगल के सप्तमांश में हो तथा किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक कृतिम-पत्र अर्थात् किसी जवान लड़के को उसके माता पिता की आज्ञा बिना अपना पुत्र बनाता है। पाठान्तर में "सप्तभागे कीजे" के स्थान पर "सप्तमभावे कीजे" भी पाया जाता है और ऐसा होने से योग इस प्रकार होगा कि यदि सप्तमभाव में मंगल की राशि और पंचम भाव में शनि बैठा हो तो कृत्रिम-पुत्र होता है। ऐसा योग केवल तुलालग्न में होने से लागू होगा।
  - (१०) यदि मंगल, पंचमस्थान में हो और पंचमस्थान शनि वर्ग का हो और मंगल

सूर्य्य से दृष्ट मी हो तो जातक वैसे बालक को पोष्य-पुत्र लेता है जिसको माता अथवा पिता अथवा माता-पिता दोनों त्याग देते हैं जिसको अपविद्ध कहते हैं।

- (११) यदि पंचमस्थान में कोई ग्रह हो और वह पूर्ण बली हो तथा पंचमेश पर उस ग्रह की दृष्टि न हो तो दत्तक-पुत्र होता है अथवा अन्य किसी को पुत्रवत् मानता है। देखों कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिकानाथ की। शुक्र के बली होने पर योग लागू है। आपने दत्तक-पुत्र लिया है।
- (१२) यदि लग्न युग्म राशि हो और पंचमेश, चतुर्थस्थ हो अथवा पंचमेश, शिन के नवाँश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है। परन्तु 'रणवोर ज्योतिर्महानिवन्ध' के टीकाकार ने इस योग को यों लिखा है कि यदि ''जन्म लग्न युग्म राशि हो और पंचमेश लग्न में बैठा हो अथवा पंचमेश चतुर्थस्थान में हो और पंचमेश यदि शिन के नवाँश में हो तो दत्तक-टुत्र होता है"। देखो कुंबली ३३। जन्म लग्न युग्म राशि है, पंचमेश लग्न में है और वह शिन के नवाँश (कुम्भ) में भी है। ये दत्तक पुत्र स्वयं हुए थे।
- (१३) यदि पंचमेश, सूर्य और वृथ के साथ हो और पंचमेश जिस न्वांश में हो बह युग्म न्वांश हो अथवा पंचमेश शिन के न्वांश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है।
- (१४) यदि शुक्लपक्ष में जन्म हो और उस पक्ष का ब्ली ग्रह शनि के नदांश में हो ओर बुहस्पित पंचमस्थ हो तो ऐसे योग में दत्तक-पुत्र द्वारा ही वंश वृद्धि होती है। 'रणवीर ज्योतिप' में पाठान्तर ''गुरु यदि सुतस्थाने'' के स्थान में (''गुरु यदि सुत्रस्थाने'' पाया जाता है।
- (१५) पंचमस्थान यदि शनि के त्वांश में हो और चन्द्रमापंचमस्थान में हो तो दत्तकपुत्र होता है।
- (१६) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश में हो और शनि पंचमस्थान में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तो दत्तक पुत्र होता है। इस योग में और इसके ऊपर वाले योग में कभी कभी किसी विधवा स्त्री से भी सन्तान की उत्पत्ति होती है।
- (१७) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश में हो और पंचम स्थान में शनि, चन्द्रमा एवं वृध के साथ हो कर बैठा हो और मतान्तर से केवल शनि, बुध और चन्द्रमा पंचमस्थ हों तो दत्तकपुत्र होता है।
- (१८) निबंल चन्द्रमा अथवा निर्वल बुध के पंचमस्थान में रहने से दत्तक-पुत्र-योग होता है।
- (१९) यदि लग्नेश और पंचमेश ६.८.अथवा १२. में हो और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो तो जातक को पुत्र और दत्तक-पुत्र भी होता है।

- (२०) यदिपंचमेश, शनि के नवांश में हो, बृहस्पति और शुक्र स्वगृही हों तो जातक को दतक पुत्र लेने के उपरान्त अपना सन्तान भी होता है।
- (२१) यदि गुलिक पर चन्द्रमा की दृष्टि हो और शनि उस गुलिक के साथ हो अथवा शनि की उस गुलिक पर दृष्टि हो तो वह जातक किसी दूसरे से दत्तक-पुत्र जैसा गोद लिया जाता है। देखो कुण्डली २४ सर प्रभुनारायण जी की। गुलिक मिथुन में है अर्थात् गुलिक, चन्द्रमा और शनि के साथ है। इसी योग के प्रभाव से महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी (इनके चाचा) ने इन्हें ९ वर्ष की अवस्था में गोद लिया था।
- (२२) यदि सप्तम अथवा पंचम स्थान में शनि और मंगल हों और उन पर किसी ग्रहको दृष्टिन पड़ती हो तो वह जातक भी दत्तक पुत्र होकर किसी से गोद लिया जाता है।
- (२३) यदि लग्न (राशि) में कोई ग्रह न हो परन्तु कोई ग्रह उसका अभिलाघी हो अर्थात् शीघ्र उस राशि में प्रवेश करने वाला हो तो ऐसे जातक को कोई गोद लेता है। दे बो कुंडली ९३ कुमार देवनारायण सिंह जी की। इस बालक का जन्म मीन लग्न के आरम्भ में है ओर मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। परन्तु कुम्भ के अन्तिम नवांश में चन्द्रमा बैठा है अर्थात् शोघ्र ही मीन राशि में प्रवेश करने को है। यह बालक माल्ह्या ग्राम निवासी गरा जिला के रायबहादुर द्वारिकानाथ सिंह जी का दत्तक-पुत्र है। उक्त रायबहादुर के साले का यह लड़का है। परन्तु रायबहादुर की कुंडली ५७ के देखने से इस घारा का कोई भी योग नियम ११ के अतिरिक्त, पूर्ण क्य से लागू नहीं होता है। पंचमेश मंगल पर एक की दृष्टि नहीं पड़ती है। और पंचम स्थान में शुक्र बैठा है। (यदि शुक्र बली हो)। एक योग आगामी घा नियम (३) में भी दत्तक-पुत्र का है।

#### सन्तान संख्या।

धा. १५३ (१) बहुतेरे आचायों का मत है कि जिस तरह तृतीय स्थान के नवांश से भातृ-संख्या का विचार होता है (घारा१२४ नियम४,५,) उसी प्रकार पंचम भाव के गत नवांश से पुत्र की संख्या का विचार किया जाता है। यह भी लिखा है कि सप्तमभाव के नवांश से स्त्री की और चतुर्यभाव के नवांश से दासियों की संख्या का विचार होता है दितीय के नवांश से दास और मित्रादि की संख्या जानी जाती है। पंचम भाव का जितना नवांश भुक्त हुआ हो उतनी ही सन्तान होती है। विशेषता यह है कि यदि उस पर शुम ग्रह की दृष्टि हो तो संख्या को दुगुण करना होगा। पुरुष ग्रह की दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रह की दृष्टि से पुत्री उत्पन्न होती है।

- (२) पंचम में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की पंचम पर दृष्टि पड़े उतने सन्तान-संख्या का अनुमान करना होगा,पर विशेषता यह है कि पुरुष ग्रह के योग और दृष्टि से पुत्र गैदा होगा। शु. अथवा चं. को दृष्टि से कन्या उत्पन्न होगी और श. और मं. की दृष्टि से गर्भपात तथा सन्तान-नाश होता है।
- (३) यदि पंचमेश पुरुष ग्रह हो अर्थात् पंचम स्थान का स्वामी सू.मं. वा बृ. हो और बली हो कर फुट राशिमें बैठा हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक को पुत्र की संख्या विशेष होती है। इसी प्रकार बृहस्पति (पंचमेश हो वा नहीं) बली हो कर फुटराशि में हो बोर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो भी पुत्र संख्या विशेष होती है। परन्तु यदि पंचमेश स्त्रीग्रह हो अर्थात् चन्द्रमा और शुक्र हो और बली हो कर ओज राशिमें बैं। हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐ से स्थान में कन्या की संख्या विशेष होती है। परन्तु यदि बृहस्पति बली हो और पंचम स्थान पर शिन वा बुध की दृष्टि हो, जिन ग्रहों को नपुंसक की संज्ञा है, तो जातक को केवल दत्तक-पुत्र होता है।
- (४) यदि पंचम भाव, शुक्र अथवा चन्द्रमा के वर्ग का हो और उस पर चन्द्रमा अथवा शुक्र की दृष्टि भी हो अथवा युक्त हो तो ऐसे जातक को कन्या सन्तान विशेष होता है। यदि पंचमभावका वर्ग युग्म राशि हो तो भी कन्या सन्तान होता है; अन्यथा पुत्र होते हैं।
- (५) यदि पंचमेश अथवा नवमेश सप्तम स्थान में हो, अथवा युग्म-राशि में हो और वह चन्द्रमा अथवा शुक्र से दृष्टि वा युक्त हो तो कन्या सन्तान बहुत होता है।
- (६) यदि पंचमेश अथवा नवमेश पुरुष वर्ग का हो और पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र की संख्या विशेष होती है।
- (७) यदि पंचम भाव अथवा पंचमेश पुरुष राशिगत हो, अथवा पुरुष नवांश का हो अथवा पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र होता है। परन्तु यदि स्त्री राशि, स्त्री नवांश आदि का हो और स्त्री ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो कन्या होती है।
  - (८) (लग्न से)पंचमाधिपति जितने नवांश म रहे वही संख्या संतान की भी होती है।
- (९) बृहस्पित,चन्द्रमा और सूर्य्य के स्फुटों को जोड़ कर जी राश्यादि हो और उसका जो नवाँश हो वही संख्या संतान की होगी।
- (१०) पंचमेश, नवमेश और चतुर्थेश के स्फुट जोड़ कर जो राश्यादि हो और उसका जो नवाँश हो वही संख्या सन्तान की होगी।
- (११) यदि पंचमस्य, नवमस्य और चतुर्थस्य ग्रहों के स्फुट को जोड़ दिया जाय तो उसकी जो नवांश संख्या होगी वही संतान संख्या भी होगी। नवांश-संख्या से अभिप्राय

- है, (जितने नवांश उस राशि के गत हो चुके हों) जैसे वृष का चौथा नवांश हो तो चार संख्या होगी।
- (१२) पंचमभाव की राश्यादि में जितना नवांश बीत चुका है वही संतान की संख्या होती है और जितना पापग्रह का नवांश बीता है उतना संतान नाश होता है। यदि पंचम स्थान पर शुभ की दृष्टि रहती है तो संतान की संख्या दुगुनी होती है। और पाप की दृष्टि रहने से नाश होने वाली सन्तान की संख्या दुगुनी होती है। जैसे किसी के पंचमभाव का स्पष्ट०। २८ है अर्थात् मेष के २८ अंश का है तो मेष का८ नवांश बीत चुका और नवम नवांश बीत रहा था तो कहना होगा कि आठ संतान-प्रोग है। यह उदाहरण-कुंडली का पंचमस्फुट है और इस जातक को कुल आठ संतान योग हुआ भी था। दो संतानों की मृत्यु हुई और एक गर्भपात हुआ था और पाँच वर्तमान है। इस कुंडली में पंचम स्थान पर शुभ और पाप दोनों की दृष्टि रहने के कारण फल ज्यों का त्यों रहा अर्थात् आठ का आठ ही रहा। मेष से वृष्टिचक नवांश में, मेष, वृश्चिक और सिंह, तीन कूर नवांश था। इस कारण तीन की मृत्यु हुई। लेखक का अनुभव है कि सन्तान-संख्या सर्वदा ठीक ठीक कई कारणों से नहीं मिलती है।
- (१३) एक प्रचलित विधि यह है कि पुत्र की संख्या पंचम स्थान मे, भाई की तृतीय स्थान से, स्त्री की सप्तमस्थान से, दासी की चतुर्थस्थान से और मित्र एवं नौकरों की संख्या द्वितीयस्थान से स्थिर किया जाता है। जिस भाव-जिनत संख्या का विचार करना हो उस भाव के भुक्त नवांश को अंश में ले आवें (जैसे ३ नवांश बीत चुका हो तो उसका अंश ३ × ३ च १० होगा) और उस अंश को शुभ-दृष्टि-रूपा से गुणा कर गुणनफल को २०० से भाग देने पर जो फल आवे वह संख्या उस भाव के कारक अर्थात् पुत्रादि होगा। यहाँ की दृष्टि-विचार में शुभग्रह-रूपा होता है। २०० से भाग देने का कारण यह है कि २०० कला का एक नवांश होता है।
- (१४) उपपद से द्वितीय आदि स्थानों से (जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है) पंचम स्थान में यदि चन्द्रमा स्थित हो तो जातक एक पुत्र वाला होता है।
- (१५) यदि पंचमेश स्वक्षेत्री हो तो जातक को बहुत संतान नहीं होता है।) जैसा कि ऊपर लिखा जा चका है।)
- (१६) यदि लग्न, पंचमस्थान अथवा चन्द्रराशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक हो तो संतान कम होता है।
- (१७) गौणरीति से ऐसा भी देखा जाता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तो प्रायः संतान थोड़ी ही उम्र में होता है।

(१८) पंचमेश का नवां शाधिपति यदि अपने नवांश का हो तौ भी जातक को एक ही पुत्र होता है।

संतान की संख्या प्रायः ठीक ठीक नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि सन्तान की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष दोनों के पूर्वीजत पाप-पुण्य पर निर्भर करता है। अतः सन्तान संख्या को केवल पुरुष या स्त्री की कुंडली पर निर्भर करना असंगत भी प्रतीत होता है। कहा जाता है कि अध्टवर्ग द्वारा प्रायः फल विशेष मिलता है।

(१९) अब इस स्थान पर एक गणित का चमत्कार लिखा जाता है परन्तु स्मरण रहे कि इसको ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध नहीं है। यह गणित का एक चमत्कार मात्र है। इस गणित द्वारा मनुष्य के जीवित पुत्र और कन्या की संख्या एवं मृतसंतान की संख्या कहने की एक विचित्र विधि है। जिस मनुष्य के विषय में यह जानना हो तो उससे कहो कि तम अपने मन में जीवित संतान संस्था में दो जोड़ दो और फिर उससे कहो कि जो योगफल आवे उसको दो से गुगा करके १ जोड़ दो और उस फल को ५ से गुगा करके गुणतफल में जीवित कन्या संख्या को जोड़ दो। उसको दस से गुगा कर गुगनफल में मृतक पुत्र और कन्या की संख्या को जोड़ दो और तब उससे पूछो कि क्या फल हुआ। प्रश्नकर्ता जो फल कहे उससे २५० घटा कर जो शेश रहे उसमें इकाई के स्थान में जो अंक आवेगा वह मृतक-पृत्र-कन्या की संख्या होगी और दहाई के स्थान में जो अंक होगा वह कन्या-संख्या होगी तथा सै कडे के स्थान वाली संस्था पुत्र-संस्था होगी। उदाहरणार्थ मान लिया जाय कि प्रश्न-कर्ता को ४ पूत्र, ५कन्या है और ८ सन्तानों की मृत्यु हो चुकी है। जब उसको अपने जीवित पुत्र संस्था में २ जोड़ देने के लिये कहेंगे तो उसके मन में वह संस्था ६ होगी जिसे वह गुप्त रखेगा। तदन त्तर उससे कहा जायगा कि वह उस गुन्त संख्या को २से गुणा कर १जोड़ दो। वह गुन्त रीति से गुगा और जोड़कर मन में १३ लावेगा। फिर उस संख्या को ५ से गणा कर कन्या की संख्या उसमें जोड़ देने के लिये कहा जाय। इस पर उसके मन में ७० होगा जिसे वह अत्यन्त गुन्त रखेगा। तदनन्तर उस गुन्त संख्या को १०से गुणा करे, यह गुणतफल ७०० होगा। इसके बाद उसमे मृतक सन्तान की संख्या जोड़ देने के लिये कहा जायगा **और तत्र वह संस्ता उससे जान** लें कि कितना हुआ। यह संस्ता ७०८ होगी। इस किता के बाद ७०८ में २५० घटा दिया जाय तो शेष ४५८ रहेगा। फ रुत: इहाई के स्थान वाला ८ मृतसन्तान संस्था, दहाई वाला ५ जीवित कन्या और सैकड़े के स्थान वाला ४ जीवित-पुत्र संस्मा होगा । यह विधि तथा गणित विलक्षण है, यद्यपि इते फल्लित-ज्योतिष से तिनक भी सम्बन्ध नहीं है । इस विधि को वीजगणित की रीति पर स्मरण के लिये रखा जाय तो इत प्रकार लिखा जायगा। पू-जीवित पुत्र संख्या, क-जीवित कन्या संख्या और मृ-मृतक संतान संस्या।

$$\left\{ \underbrace{[(q+7)\times 7+8)\times 4]}_{+\pi}(\times 80+ + 1) \right\}$$

जो फल आवे उसे प्रश्नकर्ता से सुन कर उसमें से २५० घटा देने पर पु,क,मृ उत्तर होगा।

### सन्तानोत्पत्ति का समय।

धा.१५४ (१) लग्नेश और पंचमेश के स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि अथवा नवांश आवे, राशि और नवांश में अथवा उस राशि और नवांश के त्रिकोण में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है।

- (२) च.,ल. और वृ. इन तोनों से जो पंचम या नवाँ स्थान हो उन सब का नाम पुत्र-प्रद अर्थात् सन्तानोत्पत्ति का भाव कहा है। इस कारण इन भावों के स्वामियों की दशा अथवा अन्तरदशा मे भी पुत्र-सौभाग्य सम्भव होता है।
- (३) पंचमेश—स्फुट और सप्तमेश-स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि आवे, उसको देखना होगा कि कौन नक्षत्र पड़ता है। उस नक्षत्र की जो दशा होगी उस दशा में भी सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है और पुत्र होता है।
- (४) लग्नेश, सप्तमेश और पंचमेश के स्फुटों को जोड़ देने पर कुछ राश्यादि होगी। उस राश्यादि से जिस नक्षत्र का बोध हो उस नक्षत्र की महादशा मे जब पंचमस्थ ग्रह, पंचमस्थान पर दृष्टि डालने वाला ग्रह अथवा पंचमेश की अन्तरदशा में पुत्र-जन्म का सुख प्राप्त होता है।

उवाहरण कृष्डली का लग्नेश स्फुट २।१।५६, सप्तमेश-स्फुट ६।७।५१ और पंचमेश स्फुट ४।११।३४ है। इन सबों का योग १२।२१।२१ अर्थात् ०।२१।२१ होता है। चक २ (क) के देखने से ०।२१।२१ भरणी नक्षत्र होता है जिसकी महादशा शुक्र है। इस कुंडली में पंचम स्थान पर सू.,बु.,शु. की पूर्ण दृष्टि है और पंचमेश मंगल है। इस योगानुसार सू.,बु.,शु. एवं मं की अन्तरदशा (शुक्र की महादशा मे) पुत्र-जन्म सम्भव होगा। फलतः इस जातक के कनिष्ट पुत्र का जन्म शुक्र की महादशान्तर्गत, बुध की अन्तर दशा में ता० १४ दिसम्बर १९१२ ई. को हुआ था।

(५) लग्नेश जब गोचर में (१) पंचमेश के साथ हो जाता है (२) जब अपनी उच्चा राशि में आ जाता है (३) जब अपने गृह में आ जाता है (४) जब पंचम स्थान में आ जाता है अथवा (५) जब पंचमेश जिस राशि में हो, उस राशि में आ जाता है तो इन सब में से किसी समय पुत्र-जन्म सम्भव होता है।

उशहरण कुच्छली वाले जातक की एक ज्येष्ठ कन्या जब लग्नेश बृहस्पति, उच्चस्य

होकर कर्क में था, तब जन्म हुआ था । पुनः कनिष्ट पुत्र का जन्म लग्नेश बृहस्पति (अपने गृह)धन राशि में गोचर का था तब हुआ था ।

- (६) सन्तानोत्पत्ति निम्नलिखित ६ ग्रहों में से किसी की दशान्तरदशा में सम्भव होता है। (१) लग्नेश,(२) सप्तमेश,(३) पंचमेश, (४) बृहस्पति (५) जिन ग्रहों से पंचमस्थान दृष्ट हो अथवा (६) पंचमस्थ ग्रहों की दशान्तरदशा में संतानोत्पत्ति सम्भव होता है।
- (७) पंचमेश जिस राशि में बैठा हो अथवा पंचमेश जिस नदांश में हो, इन राशियों में अथवा यमकण्टक स्थान में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव होता है।
- (८) पंचमेश और सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा हो अथवा उस पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में जातक को संतानोत्पत्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। उदाहरण कृष्डली में पंचमेश मंगल, नवमस्थ है और मंगल के साथ न कोई ग्रह है और न उस पर किसी की दृष्टि है। परन्तु सप्तमेश बुध..शु.और र. के साथ है और उस पर बृ की पूर्ण दृष्टि है। अतः उपर्युक्त नियमानुसार र.,शु.और बृ. की दशाअन्तरदशा में संतान होना चाहिये। उक्त जातक को शु.,और र. की दशा में दो पुत्र और एक कन्या का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
- (९) निम्नलिखित चार स्फुटों को जोड़ देना चाहिये। (१) पंचमेश का स्फुट (२) पुत्र कारक बृ. का स्फुट, (३) पंचमस्थ ग्रह का स्फुट और (४) जिस ग्रह की दृष्टि पंचमस्थान पर पड़ती हो उसका स्फुट। इनके योग से जो राश्यादि आवे उस राशि और नवांश पर जब गोचर का बृहस्पति जाय तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव होगा। परन्तु यदि गोचर का शनि उपर्युक्त राशि या नवांश में जाय तो सन्तान की मृत्यु अथवा क्लेश का समय जानना चाहिये।
- (१०) यदि निम्नांकित चार ग्रह (१) पञ्चमेश, (२) बृहस्पित, (३) पञ्चमस्थान पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और (४) पञ्चमस्थग्रह, बली हों, शुभ हों तो इन सब की दशाअन्तरदशा एवं प्रत्येन्तरदशा काल में जातक को सन्तान सुख होता है एवं जातक को सन्तान को सुख होता है तथा जातक को बड़ों से सम्मान प्राप्त होता है। परन्तु यदि ये ग्रह ६,८,वा १२ के स्वामी हों, निर्बल हों अथवा ६,८, वा १२ स्थानों में बैठे हों तो फल विपरीत होता है अर्थात् सन्तान की मृत्यु होती है।
- (११) यदि पंचमाधिपति शुभग्रह के क्षेत्र में, केन्द्र में अथवा त्रिकोण-गत होकर शुभग्रुक्त हो तो बाल्यावस्था ही में जातक पुत्रवान होता है। कुण्डली ८६ का पंचमा-धिपति श. शुभक्षेत्र (मीनराशि) एवं केन्द्र में बैठा है। उस पर बृ. की पूर्णदृष्टि है।

[ इस जातक को १९ वर्ष की ही अवस्था में सन्तान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भी कहा गया है कि लग्न में शुभग्रह के रहने से भी कम उच्च में पुत्र प्राप्त होता है। दशम में शुभग्रह के रहने से युवावस्था में और चतुथ में शुभग्रह रहने से स्त्री के यौवनान्त में पुत्र उत्पन्न होता है। चतुर्थ में अशुभग्रह रहने से वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त होता है।

केवल ग्रह की स्थिति मात्र से निश्चित रूप से फल कह देना उचित न होगा। ज्योतिष का यह भी एक रहस्य है कि यदि ग्रह की स्थिति से किसी फल की सम्भावना कही गयी हो तो देखना होगा कि ग्रह की क्या अवस्था है। जैसे, ऊपर लिखा गया है कि लग्न में शुभ ग्रह के रहने से वाल्यकाल ही में पुत्र प्राप्त होता है। यदि मान लें कि किसी का जन्म कर्क लग्न में है और उसमें बृहस्पित है तो इस स्थान में देखना होगा कि बृ. उच्च का लग्न में है और वह निरा शुभग्रह ही नहीं है किन्तु पुत्र-कारक भी है एवं साथ ही साथ षष्ठेश और नवमेश भी है तो ऐसे स्थान में फल उत्कृष्ट होगा अर्थात् बहुत ही कम उम्र में सन्तान होगा और बालक दीर्घजीवि भी होगा। इसी प्रकार यदि किसी का लग्न मीन हो और उसमें शुक्र बैठा हो तो ऐसी अवस्था में भी फल उत्कृष्ट ही होता है। परन्तु शुक्र पुत्र कारक ग्रह नहीं है तथा यह अष्टमेश भी है अतः इसी स्थान पर कके लग्न में बृ. की स्थिति वाली कुंडली से मीन लग्न में शुक्र की स्थिति वाली कुंडली में फल की विभिन्नता होगी। पुनः मान लिया जाय कि मीन लग्न हो और उसमें बुध बैठा है। यहाँ बुध शुभग्रह तो अवश्य ही है परन्तु नीच है और केन्द्राधिपति दोष भी है क्योंकि शुभ-ग्रह होकर चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है। इस कारण इस स्थान में यद्यपि बुध शुभग्रह लग्न में है, परन्तु फल में उत्कृष्टता कदापि न होगी। इसलिये पाठक तथा विद्यार्थी गण जब तक इन सब रहस्यों पर पूर्णध्यान न देंगे तब तक फल कहने में सफलता न होगी।

- (१२) यदि लग्न में मंगल हो और सूर्य्य अष्टमस्थ वा चतुर्थस्य हो और इस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो सन्तान विलब से होता है अर्थात् अधिक अवस्था बीतने पर होता है। यदि शनि लग्न में, बृ. अष्टम स्थान में और मंगल द्वादशस्थ हो तथा पंचम भाव बली न हो तो जातक को कालान्तर में एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है।
- (१३) वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशियोंको (फलदीपिका) के लेखक 'मन्त्रेश्वर' ने अल्पस्तकं कहा है अर्थात् ये राशियां कम सन्तान प्रदान करती हैं। अतः यदि (१) र. किसी अल्पसुतकं में बैठा हो और श. अष्टमस्थ हो तथा में लग्नस्थान हो, अथवा (२) यदि श. लग्नस्थ, वृ. अष्टमस्थ और मं. द्वादशस्थ हो तथा पंचमस्थान में अल्पसुतक्षराशि हो, अथवा (३) यदि चं. ऐकादशस्थ और वृ. जिस राशि में हो उससे पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह हो और लग्न में कई पाप ग्रह हों तो जातक को यत्न करने से कालान्तर में एक पुत्र होता है। स्त्री-जातक में (जो इस पुस्तक की इस संस्करण में

कई कारणों से छोड़ दिया गया है) लिखा है कि यदि स्त्री का जन्म लग्न अल्पसुतर्श राग्नि में हो ओर चं पंतरस्य हो अयवा यदि चं अत्यवुतर्झ राश्चि में हो तो उसे सन्तान्तु कर होता है। उदाहरणार्थ कृष्ण ती ६६ में प्रयत नियमानुसार र अल्पसुतर्झ वृश्चिक में और मं लग्न में है। श. अब्दमस्य नहीं है पर अब्दम स्थान पर शनि की पूर्णदृष्टि है। (ऐकादशस्य शनि से पंचम एवं अब्दम दोनों दृष्ट होते हैं।) इस जातक की अवस्था अभी ४८ वर्ष की है। इनका दो विवाह हो चुका है पर किसी स्त्री से भी सन्तानसुख अभी तक नहीं हुआ है। नियम १२ के अनुसार चतुर्थस्थ र., पाप ग्रह मं (लग्नस्य) से दृष्ट है। इस योग से भी सन्तानसुख में किठनाई होनी चाहिये क्योंकि र. शुभ दृष्ट नहीं है।

- (१४) निम्निलिखित छः ग्रहों में से जो बली ग्रह होता है उसकी दशाअन्तरदशा में सन्तान होता है। (१) पंचमेश, (२) बृहस्पित, (३) पंचमेश जिस स्थान में बैठा हो उस राशि का स्वामी (४) पंचमेश को नवांश का स्वामी, (५) बृ. जिस राशि में हो उसका स्वामी और (६) बृ. का नवांशेश।
- (१५) बृहस्पित से पंचम स्थान का स्वामी जिस राशि अथवा नवांश में हो उस राशि अथवा नवांश से जब गोचर का बृ., त्रिकोण में जाता है तो उस समय जातक को सन्तान-सुख सम्भव होता है।
- (१६) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी और उस चन्द्रमा से पंचन स्थान का स्वामी, इन दोनों के स्कुट को जोड़ कर जो राशि आवे उसमें अथवा उसके त्रिकोण में जब गोवर का बृ. जाता है तो जातक को पुत्र प्राप्त होना सम्भव होता है।
- (१७) गौगरूप से ऐसा देखने में आता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तो जातक को सन्तान का सौभाग्य कम अवस्था ही में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि पंचमेश पगकर में हो अर्थात् २, ५, ८, वा ११ स्थान में हो तो जातक को सन्तान-सुख युवावस्था में होता है। यदि पंचमेश आपोक्लिम स्थान में अर्थात् ३, ६, ९, वा १२ स्थान में हो तो बुड़ापे में सन्तान प्राप्त होता है। यदि पंचमेश लग्न के समीपवर्ती हो अथवा प्रवमस्थान के समीपवर्ती हो तो कम अवस्था में, कुछ दूरस्थ हो तो मघ्यावस्था में और खित दूरस्थ हो तो बृद्धावस्था में सन्तान सौभाग्य होता है। उत्पर्युक्त नियमों को बहुत तौल तील कर फल का अनुमान न करना उचित है। यह केवल गौण रीति है।

## सन्तान की मृत्यु।

भ्या. १५.५ (१), यदि (१) पंचमेश, अथवा (२) बृहस्पति, अथवा (३) पंचनमाव को देशों वाला ग्रह, अथवा (४) पंचमस्य ग्रह ६,८, वा १२ भाव का स्वामी हो, अथवा निर्बल हो, अथवा ६, ८, वा १२ में बैठा हो तो ऐसे स्थान में उस ग्रह की दशा-अन्तरदशा में सन्तान को क्लेश वा मृत्यु होती है। देखो कुण्डली ७३ कृष्णबलदेवजी की। द्वादशेश बुध, पंचम स्थान में बैठा है और सूर्य्य से अस्त भी है। इस कारणै इनको रवि की महादशा और बुध की अन्तरदशा में सन्तानशोक भोगना पड़ा।

- (२) यदि पंचमेश राहु के साथ हो तो पंचमेश की दशा में जिस सन्तान का जन्म हो उसकी आयु क्षीण होती है। परन्तु राहु की दशा में जन्म होनेवाला सन्तान दीवीयु होता है।
- (३) यदि पंचम स्थान और पंचमेश पापमध्यगत हो और बृहस्पित पाप ग्रह के साथ हो तो उस जातक की सन्तान की मृत्यु होती है। यदि नवमेश, पंचमेश और सप्तमेश का नवांशपित पापग्रह के साथ हो तो उसकी सन्तान मृत्युग्रस्त होता है। यदि गंचमेश, तृतीय षष्ट वा द्वादश गत हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तौभी वैसा ही फल होता है
- (४) यदि लग्न कन्या हो और उसमें सूर्य्य बैठा हो तथा मंगल पंचमस्थ हो तो उसकी कुल सन्तान एक के बाद दूसरा मर जाता है।
- (५) यदि नवमेश, द्वादश भाव गत हो और लग्नेश और चन्द्र-लग्नेश अर्थात् र शंश पर शुभग्रहों की दृष्टि अथवा योग न हो तो स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्यु होतो है।
- (६) यदि नवमेश द्वादश भाव गत हो और लग्नेश और राशीश सूर्य के साथ अस्त हो तो उस जातक की स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्यु हो जाती है।
- (७) यदि पंचमेश अष्टमगत हो तो जातक की किसी सन्तान की मृत्यु अवश्य होति है। देखो (१)
- (८) यदि पंचमस्थान में दो अथवा दो से अधिक पापग्रह बैठे हों और पंचम स्थान पर शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातक को यदि सन्तान हो तो सब की मृत्युं उसके जीवन काल ही में हो जाती है। देखी कृष्डली २३ में र., श. (पिता पुत्र) और चं. पाप पंचम स्थान में है। किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं पर शुक्र जो पंचवामैत्री से किसी का मित्र नहीं है, उसके साथ है। इनके कई सुयोग्य पुत्रों की मृत्यु होती गयी है।
  - (९) श. और मं. अष्टम वा सप्तम स्थान में हो तो सन्तान की मृत्यु होती है।
- (१०) यदि मंगल दशम स्थान में हो तो मामा (मामू) के पक्ष में अनिष्टकारी होता है दशमस्थ सूर्य्य पिता के लिये, दशमस्थ शनि सन्तान के लिये और दशमस्थ चन्द्रमा माता के लिये अनिष्टकारी होता है।

- (११) यदि राहु पंचमस्थान और पंचमेश ६, ८ वा १२ भाव में हो तो सन्तान की मृत्यु होती है।
- (१२) यदि सूर्य्य पंचम में स्वक्षेत्रगत हो अर्थात् स्वगृही हो तो पहला पुत्र नष्ट होता है और उसके बाद का सन्तान जीवित रहता है। देखो कुण्डली ८२ बाबू राघेश्याम जी की। सूर्य पंचमस्थान में स्वगृही है इनके प्रथम ही नहीं बल्कि प्रथम तीन सन्तान की मृत्यु हुई। वर्त्तमान समय में एक सन्तान है।
  - (१३) यदि पंचमस्थ रिव स्वक्षेत्री न हो तो गर्भपात होता है।
- (१४) मंगल पंचम स्थान में हो तो पुत्र अल्पजीवि होता है परन्तु मेथ या वृश्चिक का मंगल पंचमस्थानगत होने से एक सन्तान अल्यायु और शेथ दीर्घायु होते हैं।
- (१५) यदि पञ्चमस्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो और बृहस्पित पञ्चमस्थ हो और पञ्चमेश पापग्रह के साथ हो तो सन्तान की मृत्यु होती है।
- (१६) यदि पंचमेश नीच, अस्त, पापग्रह के नवांश मे, पापग्रह से दृष्ट अथवा ६, ८, १२ स्थानगत हो तो जातक को सन्तान-मृत्यु का शोक होता है। देखो कुंडली ३१ महारानी इन्दौर की। पंचमेश श. कुम्भ के नवांश अर्थात् पापग्रह के नवांश में है और द्वादश स्थानगत है। महारानी साहिबा की गर्भ ही पात हुआ।
- (१७) यदि पंचमेश दुःस्थान अर्थात् ६, ८, १२ में हो, अथवा क्रूरषष्ठांश में हो, अथवा पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक को सन्तान-शोक होता है।
- (१८) यदि जन्म लग्न कन्या हो और मंगल मकर राशिगत हो तो ऐसे जातक के कई सन्तानों की मृत्यु होती है। पंचमस्य मंगल पुत्र के लिये सर्वदा हानि कारक है। लिखा है कि यदि मंगल पंचम स्थान के प्रथम तृतीयांश में हो तो प्रथम पुत्र की, द्वितीय तृतीशांश में हो तो मध्य पुत्र की, अन्तिम तृतीयांश में हो तो सब से छोटे पुत्र की मृत्यु होती है। ऐसी मृत्यु प्रायः जन्म से तीन वर्ष के भीतर ही होती है।
- (१९) यदि पंचमेश नीच, शत्रुगृही, अस्त हो अयवा षष्ठेश, अष्टमेश वा द्वादशेश से युक्त हो तो ऐसे जातक को संतान-शोक होता है। रायबहादुर द्वारिकानाथ जी की कुंडली ५७ में अष्टमेश मंगल परम नीच और नीच नवींश का है। उक्त जातक का विवाहित इकलीता पुत्र मर गया और इसी के पश्चात् दत्तक पुत्र लेना पड़ा। पुनः कृष्णबलदेवजी की कुंडली ७३ में पंचमेश मंगल नीच नहीं वरण उच्च है परन्तु उसके साथ पष्ठेश बृहस्पति नीच है। इस कारण इन्हें एक कन्या और दो पुत्र की मृत्यु का शोक सहना पड़ा है।

- (२०) यदि पंचमेश पंचमस्य हो और शुभदृष्ट न हो तो ऐसे जातक को भी सन्तान-शोक होता है। स्वगृही वृहस्पित पंचमस्यान में पुत्र के लिये अत्यन्त अनिष्ट-कारी होता है। देखो कुंडली ५४ रायसाहिब राशवारी सिंह जी की। नियम (१५) के अनुसार पंचमस्थान पर श. और मं. दोनों की दृष्टि है और वृ. (स्वगृही दोष युक्त) पञ्चमस्य है। पुनः नियम (१७) के अनुसार पंचमेश वृ. पर दो पाप ग्रहों की दृष्टि है। नियम (२०) के अनुसार पंचमेश पंचमस्य है तथा श. एवं मं. पाप से दृष्ट भी है। इन्हीं योगों के प्रभाव से इनके छः पुत्रों में से केवल दो जीवित हैं। इनमें कई पुत्रों ने युवावस्या प्राप्त कर उक्त रायसाहिब को पुत्र शोक दिया। घ्यान रहे कि इस कुंडली में एक विलक्षणता यह है कि शुक्र उच्च, वृहस्पित स्वगृही ओर बुध नीच-भंगराजयोग रखते हुए पंचमस्थान में है। बुद्धि विवेकादि की गम्भीरता एक ओर और पुत्रशोक का बारम्बार चोट दूसरी ओर, विवेचना करने योग्य है। पुनः स्मरण रहे कि वृ. नवांश में भी उच्च है।
- (२१) पुस्तकों में अनेकानेक योग लिखे गये हैं पर उन सबों का इस स्थान पर उद्धृत करना असम्भव है। अतः ज्योतिष शास्त्रानुरागियों से निवेदन है कि यदि इस शास्त्र के रहस्य पर वे लोग ध्यान देगे तो सफलता अवश्य होगी। कई स्थानों में लिखा जा चुका है कि जिस विषय का विचार करना हो उस विषय का जो भाव, जो स्थान हो, जैसे पुत्र के विचार में पंचम इत्यादि इत्यादि, उस भाव का स्वामी, उस भाव का नवांश, उस भावेशकानवांश ओर उसका कारक, (जैसे पुत्र कारक बृहस्पित) यदि पापगुत, पापवृद्ध, पापमध्यगत, पापराशिगत, ६,८, १२ भावगत अथवा ६,८,१२ के स्वामी से युत, वापीड़ित हो तो इन सब योगों में से एक यादो या अनेक योगों के रहने के अनुसार अशुभकल में न्यूनाधिक्य का अनुमान करना होगा। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देने से पूर्वलिखत योगों का रहस्य प्रतीत होगा।

## पिता पुत्र का पारस्परिक सम्बन्ध।

धा. १५६ (१) पिता के लग्न से दशम राशि में यदि पुत्र का जन्म-लग्न हो तो पुत्र पिता-नुल्य गुणवान होता है। यदि पिता के द्वितीय तृतीय, नवम वा एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता के आधीन रहता है। यदि पिता की पष्ट वा अष्टम भाव में जो राशि हो, वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र, पिता का शत्रु होता है। और यदि पिता के द्वादश भाव गतराशि में पुत्र का जन्म हो तो भी पिता-पुत्र मं उत्तम स्नेह नहीं रहता है। यदि पिता की कुंडली का षष्ठेश अथवा अष्टमेश पुत्र की कुंडली के लग्न में बैठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है। देखो धा. ११९ (७)

- (२) जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की पारस्परिक मित्रता के विषय में लिखा गया है। उसी प्रकार पदलग्न से पुत्र और पिता का भी विचार किया जाता है। लग्नारूढ़ स्थान से अर्थात् पदलग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में अथवाउपचय (१,३,४,५,६,७,९,१०,११) में यदि पञ्चम रूइ राशि पड़ता हो तो पिता पुत्र में परस्पर मित्रता होती है। उदा-हरण कुंडली का लग्नारूढ़ लग्न ही में है और उसका पंचमारूढ़ भी लग्न ही पड़ता है, क्यों कि गंचम स्थान का स्वामी मंगल पंचम स्थान से पाँचवें स्थान पर अर्थात् नवम स्थान में है इस कारण पञ्चमारूढ़ लग्न ही हुआ और लग्नारूढ़ से पञ्चमारूढ़ केन्द्र में पड़ा। ऐसी अवस्था में पिता पुत्र में प्रेम भाव कहना चाहिये। परन्तु यदि लग्नारूढ़ से पञ्चमारूढ़ ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो पिता पुत्र में बैर होगा। द्वितीय में रहने से क्या फल होगा, इसका लेख नहीं मिलता है, अनुमान से सम होगा।
- (३) यदि लग्नेश की दृष्टि पञ्चमेश पर पड़ती हो और पञ्चमेश की दृष्टि लग्नेश पर पड़ती हो, अथवा लग्नेश पञ्चमेश के गृह में हो और पञ्चमेश नवमेश के गृह में हो, अथवा पञ्चमेश नवमेश के नवांश में हो और नवमेश पंचमेश के न्वांश में हो तो पुत्र आज्ञाकारी और सेवक होता है।
- (४) यदि पंचमस्थान में लग्नाविपति और त्रिकोणाधिपति साथ होकर बैठे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक के लिये केवल राज्य-योग ही नहीं होता वरण उसके पुत्रादि सुशील, सुखी, उन्नतिशील और पिता को सुखी रखने वाला होता है। परन्तु यदि षाठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश पापग्रह और दुर्बल होकर पंचम स्थान में बैठे हों तो ऐसे स्थानों में जातक अपने सन्तान के रोग-ग्रिसत रहने के कारण, उससे शत्रुता के कारण, सन्तान के असम्य व्यवहार के कारण अथवा सन्तान-मृत्यु के कारण पीड़ित रहता है।
- (५) यदि पंचमेश पंचमगत हो अथवा लग्न पर दृष्टि रह ता हो, अथवा लग्नेश पंचमस्य हो तो पुत्र आज्ञाकारी और प्रिय होता है। स्मरण रहे कि जितना ही पंचम स्थान को लग्न से शुभ सम्बन्ध होगा उतना ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम और धिनष्ठ होगा और उपर्युक्त योग इसी रहस्य का उदाहरण है।
- (६) यदि पंचमेश ६, ८, वा १२ स्थान में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि न पड़ती हो एवं मं. और रा. की भी दृष्टि न पड़ती हो तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम होता है।
- (७) यदि पञ्चमेश ६, ८ वा १२ स्थानगत हो और उस पर लग्नेश, मंगल और राहु की दृष्टि भी पड़ती हो तो पुत्र पिता से घृणा करेगा और पिता को गाली गलीज तक करने में बाज न आयगा।

(८) यदि बु., बृ. और शु. पंचमस्य हों अथवा पंचमस्य राशि वृष, तुला, मिथुन, कन्या, घन वा मीन हो तो सन्तान सदा पिता के साथ रहेगा और उस सन्तानोपाजित धन से सभी सुखी रहेंगे। देखो कुंडली ५४। इस में यह योग लागू है। इनके ज्येष्ठ पुत्र ने सब-रजिष्टार हो कर धन उपार्जन किया। अभी वर्त्तमान समय में भी एक पुत्र इस पदपर है।

### अध्याय-२०

#### जीवन का षष्ठ तरंग।

### उद्यम तथा द्रश्यादि उपार्जन ।

### प्राचीन एवं आर्वाचीन व्यवसाय भेद ।

धा. १५७ इस तरंग में निम्निलिखित विषयों पर विस्तारपूर्वंक लिखा गया है। घन सम्बन्धी बातों का विचार किन किन भावों से किया जाता है। तथा राज-योग और वाहनादि सुख का विचार कैसे होता है। भू-सम्पत्त आदि की वृद्धि एवं प्राप्ति और भुजाजित धन कब होता है तथा सन्तान से किस धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्त्री, भ्राता, ज्ञातिवर्ग, माता और शत्रुद्धारा किसे धन मिलता एवं अक-स्मात धन किसे प्राप्त होता है। व्यवसाय से कौन धनी होता है, किस देश में भाग्यो-भ्रति होती है तथा इसका समय कब होता है। भाग्यहीन कौन होता है, किस व्यवसाय से मनुष्य की आधिक उन्नति सम्भव है एवं किन किन भावों से व्यवसाय निर्माणित करना सम्भव होगा तथा इसके जानने की क्या विधि होगी। अतः यह अत्यन्त ही उपयोगी और कठिन तरंग है।

यदि इस संसार पर सूक्ष्मरूप से दृष्टि डाली जाय तो प्रतीत होगा कि मनुष्य-मात्र सर्वदा एक ही पदार्थ के लिये व्यस्त रहते हैं। वह है, सुख की आकां आ। इसी सुख-प्राप्ति के लिये मनुष्य-मात्र रात्रि-दिवा चिन्तित रहते हैं। सुख दो प्रकार का होता है। एक आध्यात्मिक सुख, जिस में मनुष्य आत्मचिन्ता में निमग्न रह कर सर्वदा के लिये परमात्मा में लीन हो जाना चाहता है। दूसरा सांतारिक सुख, जिस के बहुत से अंग हैं और जिस की प्राप्ति के लिये मनुष्य चिन्तित रहा करता है। प्रायः अधिकांश मनुष्य इसी सांसारिक सुख के लिये आकां भी होते हैं। इस स्थान पर इसी सुख के विषय में लिखा जाता है।

मनुष्य के जीवन काल में इस सुख के अनुभव के लिये अनेकानेक रीतियाँ देखने में आती हैं। कोई मन्ष्य प्रजाशासन द्वारा सम्राट्, महाराजा, राजः वा जमीन्दार आदि कहलाता है। कितने मनुष्य व्यापार-आदि में प्रवीण होकर कई देशों का वाणिज्य-सूत्र अपने हाथ में लेकर असंख्य धन प्राप्त करते हैं और लक्ष्मी देवी की गोद में मानो कीड़ा करते हैं। इसी प्रकार अनेक मनुष्य सरस्वती देवी की आराधना कर तथा अनेका-नेक विद्याओं का भण्डार बन इस संसार में कीर्ति और मान प्राप्त करते हैं। परन्तु यह भी देखने में आता है कि बहुत से मन्त्य राजवंश तथा धनवान घराने में जन्म लेकर भी पूर्व-जन्म-कर्मानुसार भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। पुनः ठीक इसके विपरीत भी देखा जाता है कि एक दरिद्र का बालक जिस को एक रोटी के टुकड़े का भी ठिकाना न था एकाएक राजसिंहासन पर बैठ कर हजारों, लाखों मनुष्य पर शासन करता है। इन्हीं सब कारणों से मनुष्य मात्र की यह एक लालसा रहती है कि अपना और अपनी सन्तान का भविष्य जाने। इसके जानने की अनेकानेक रीतियां पूर्वजों ने ज्योतिपशास्त्र में लिख दी है। परन्तु यह सर्वस्वीकृत बात है कि द्रव्योपार्जन की रीति समयानुसार हुआ करता है और समय के हेर-फेर से यह भी बदलती रहती है। प्राचीन काल में गो-धन एक बहुत बड़ी सम्पत्ति समझी जाती थी पर आज कल तो सम्पत्ति में इसकी गिनती ही नहीं । प्राचीन समय में मणि का भारतवर्ष मानों पुञ्ज था, पर अब तो किसी राजा महाराज के ताज में ही सिर्फ नजर आता है। भारत एक कृषि-प्रधान-स्थान था जो अब भी कुछ है, परन्तु व्यापार की शैली तो एक दम पलट गयी। तात्पर्य यह है कि प्राचीन ग्रंथों में घनप्राप्ति के विषय में जो जो बातें लिखी गयी हैं उससे विभिन्न आज कल की जीविकोपार्जन है। प्राचीन समय में मंत्री आदि के पद होते थे। आजकलमंत्री के बदले मिनिष्टर (Minister) होने लगे हैं। उदाहरणार्थ जैसे मान लिया जाय कि ज्योतिष शास्त्र में किसी योग के प्रभाव से. दो मनुष्यों के बीच दूत-वृति करने वाला अनुमान करना बतलाया है। इतना कहने से आज कल की प्रया अनुसार तरह तरह के रोजगारों का इससे बोध हो सकता है। अतएव गम्भीर अनुमान की आवश्यकता है।

# किन भावों से द्रव्यादि का विचार होता है।

धा. १५८ (१) लग्नसे मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। लग्न की ही सबलता अथवा निर्बलता पर भाग्य की उन्नति अथवा अवनति निर्भर है। लग्नेश को द्रव्य सम्बन्धी भावों से सम्बन्ध रहने पर भाग्य का सूर्य्य सर्वदा चमकता रहती है। हितीय स्थान काही नाम धनमाव है। इससे वित्त, सुल और भोजन इत्यादि का विचार होता है।

चतुर्षं भाव से सुख, पैतृक धन, भूमि, और वाहनादि का विचार किया जाता है। पंचम भाव से राजानुष्रह और अकस्मात् धन जैसे लौटरी (Lottery) इत्यादि से धन का प्राप्त होना बोध होता है।

सन्तम भाव से वाणिज्य, गमनागमन (Travels) इत्यादि का विचार किया जाता है।

नवम भाव से भाग्य के प्रभाव का विचार होता है। इस भाव को भाग्य स्थान कहते हैं।

वशम भाव से सम्मान, रोजगार इत्यादि का विचार किया जाता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में कर्म स्थान भी कहा है। कर्म-योग का ज्ञान इसी भाव से अनुभव होता है।

**एकादशस्थान** को लाभ स्थान कहते हैं। इस भाव से **धन संग्रह इत्यादि का** अनुमान किया जाता है।

शुक्त से सांसारिक सुखों की प्रबलता और बृहस्पति से द्रव्यसंचय **इत्यादि का** विचार होता है।

यदि साव शानतापूर्व के उपर्युक्त सब भावों पर, उनके अधिपतियों पर और विशे-षतः शुक्र एवं बृहस्पति पर ध्यान दिया जाय तो मनुष्य-जीवन के धन सम्बन्धी कुल बातों का ज्ञान पूर्णरीति से हो सकता है।

(२) धनस्थान से धन का परिमाण समझा जाता है। एकादश स्थान से धनलाभ-विधि का विचार होता है। यदि लाभाधिपति दुर्जल और दुःस्थान गत हो अर्थात्
किसी प्रकार से दोश युक्त हो तो धनस्थान का फल शुभ होने पर भी लाभ कष्ट-साध्य
होता है। अभिजाय यह है कि द्वितीयस्थान और लाभस्थान में से यदि द्वितीय स्थान
अर्थात् धनस्थान अच्छा हो और एकादश अर्थात् लाभस्थान दुर्बल हो तो ऐसे स्थान में
धन का संग्रह होगा, परन्तु धन प्राप्त करने में अनेकानेक कष्ट होंगे। इसी प्रकार यदि
एकादश स्थान उत्तम और द्वितीय स्थान निर्बल हो तो धन के लाभ में सुगमता होगी
अर्थात् धनोपार्जन में बहुत सफलता मिलती है, परन्तु धनसंग्रह का सौभाग्य प्राप्त न
होगा। यदि द्वितीय और एकादश दोनों अच्छे हों तो लाभ भी सुगमता से हो और धनसंग्रह भी होता जाय। परन्तु इस स्थान पर देखना होगा कि लाभ की मात्रा क्या होगी।
इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही, मूलितकोण आदि के अनुसार किया जायगा।
क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि संसार में किसी की आय दश, पांच रुपये मासिक, तो किसी

की हजार रुपये मासिक है। इनका निर्णय उन स्थानों पर शुम्र ग्रह की दृष्टि और उसकी सबलता और विवंलता इत्यादि से किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक ही है योग में एक आदमी की आय सौ रुपये और दूसरे की हजार रुपये मासिक हो। ऐसे स्थान पर आय में इस प्रकार की अन्तर ग्रहों की सबलता और निर्वलता इत्यादि के कारण होता है।

(३) यह पहले लिखा भी जा चुका है और यहाँ पुनः लिखा जाता है कि फल अनुमान करने में एक अनिवार्य और प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो उस माव के स्वामी के शुभाशुभ फल की प्रबलता अधिक होती है। तत्पश्चात् भावस्थित ग्रह का फल और सबसे कम भाव-दर्शी ग्रह के फल की प्रबलता होती है। देखो था. ९९ (१५)।

स्मरण रखने की बात है कि धनस्थान में मंगल ज्योतिष शास्त्र में निष्फल लिखा है। इसी प्रकार चतुर्थ में बुध, पंचम में बृहस्पति, षाठ में शुक्र और सप्तम में शिन निष्फल होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चन्द्रमा (१) सूर्य्य के साथ हो, (२) मंगल के साथ दितीय स्थान में हो, (३) बुध के साथ चतुर्थ स्थान में हो, (४) बृहस्पति के साथ पंचमस्थान में हो, (५) शुक्र के साथ षष्ठ स्थान में हो, अथवा (६) शिन के साथ सप्तमस्थान में हो तो निष्फल होता है। तात्पर्य यह है कि यदि धन देने वाला मंगल दितीय में, धन देने वाला बुध चतुर्थ में और धन देने वाला ग्रह शिन सप्त-मस्थान में हो तो फल प्रायः निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार चन्द्रमा यदि धनदायी हो तो उक्त अवस्थाओं में निष्फल होता है। प्रतीत होता है कि इसी कारण चतुर्थस्थान गत बुध जातक को पैतृक सम्पत्ति में अनेकानेक बाधा डालता है।

(४) ज्योतिष-शास्त्र में लिखा है कि यदि द्वितीयेश एकादशस्य और एकादशेश द्वितीयस्य हो, अथवा एकादशेश एकादशस्य हो, अथवा द्वितीयेश और एकादशेश लग्न से केन्द्रवर्ती हो तो जातक धनवान और संसार में विख्यात होता है। यदि द्वितीयेश द्वादशस्य अथवा षष्ठस्य हो, अथवा यदि द्वादशेश द्वितीयस्य हो और एकादशेश ६, ८, १२ स्थान में हो तो धन का नाश होता है।

## लग्न, द्वितीयेश और बृहस्पति ।

- (५) यदि बृहस्पति द्वादतः अभैर द्वितीयेश निर्वल हो और लग्न पर शुभग्रह की बृष्टिन हो तो घन का नाश होता है।
- (६) यदि लम्नेस द्वितीयस्य और द्वितीयेस एक।दशस्य अथवा एकादशेश द्वितीयस्य हो तो जातक घन-समृद्धिवान होता है।

- (७) द्वितीयेश, एकादक्षेश और लग्नेश यदि तीनों स्वगृही हों तो जातक धनी होता है। लग्नाधिपति के धन स्थान में रहने से स्वउपार्जित धन होता है। पर यदि लग्नाधिपति निर्वल, पाप युक्त अथवा पाप दृष्ट हो तो धन उपार्जन में बाधा और क्लेश होता है।
- (८) ऊगर लिला जा चुका है कि बृहस्पित धन कारक है। अतएव बृहस्पित को दितीयभाव से सम्बन्ध रहने से धन का आगमन अवस्य ही होता है। परन्तु कितना धन होगा, यह बृहस्पित के शुभाशुभ, दुबंलता और सबलता इत्यादि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार लग्नेश, एकादशेश, दितीयेश और नवमेश उच्च नवमांश में हो तो जातक कोड़ाधिपित होता है।
- (९) जब द्वितीयेश, सूर्य्य के साथ अस्त हो जाता है। और नीचस्थ भी रहता है तो जातक ऋण-ग्रस्त हो जाता है।
- (१०) बनाधिपति और द्वादशेश, द्वितीयस्थ होने से, अथवा एकादशेश ६, ८, १२ भाव में पड़ने से, अथवा बृहस्पति द्वादशस्थ और द्वितीयेश के निर्बल होने से और लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि न रहने से धन का नाश होता है। स्मरण रहे कि जिन २ भावों से धन का विचार ऊपर लिखा गया है उन २ भावों के शुभाशुभ होने पर सम्पत्ति का होना और न होना निर्भर करता है।

## चतुर्थ एवं बृहस्पति और शुक्र।

- (११) चतुर्य स्थान एवं वृहस्पित के बलाबल तथा ग्रह की दृष्टि और योग के अनुसार सुख दु:ख का विचार होता है।
- (१२) चतुर्थ स्थान में जो ग्रह बैठा हो यदि वह अपने शत्रु की राशि में हो अथवा लग्न से ६, ८, १२ का स्वामी हो और लग्नेश का शत्रु हो तो ऐसे स्थान में शारीरिक सुख में हानि होती है। परन्तु स्मरण रहे कि चन्द्र और सूर्य्य को अष्टमेश-दोष नहीं है। इसी प्रकार चतुर्थस्थग्रह पर दृष्टि डालनें वालाग्रह और चन्द्रमा जो चतुर्थमाव कारक होता है, यदि बली हों तो शारीरिक सुख होता है।
- (१३) शुक्र, सांसारिक विलास-कारक है और चतुर्थ भाव को भी सुख से सम्बन्ध है। इसी कारण भूषण, वसन, वाहन, विलास सामग्रियों का होना और न होना विशेषता इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि नवमाधिपति चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ हो तो जातक चिर काल तक भोगी और सुखी रहता है। यदि नवमाधिपति ६, ८, १२ भावगत हो और शुभग्रह के साथ हो तो कुछ ही दिनों तक सुख-सम्पत्ति का सौभाग्य होता है। यदि चतुर्थेश शुभ राशि गत हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा वह शुक्र के साथ

हो पर पापग्रह अथवा शत्रुग्रह अथवा नीचस्थग्रह की दृष्टि से वर्जित हो तो जातक को सुगन्धादि और अनेक पुष्पादि का सुख होता है।

(१४) आचार्यों ने यह भी कहा है कि चन्द्रमा के वली रहने से उत्तम वस्त्रों का सुख होता है। चन्द्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहने से जातक जोणं वस्त्रधारी होता है पुनः यदि वही चन्द्रमा बृहस्पित के साथ रहे तो रेशमीवस्त्र धारण का सौभाग्य प्राप्त होता है। चन्द्रमा शुक्रके साथ रहे तो रत्नादि जटित वस्त्र और शिन साथ रहे तो काला वस्त्र धारण का सौभाग्य होता है। स्मरण रखने की बात है कि ग्रहों के उच्चनीचादि तारतम्यानुसार फल में भी न्यूनाधिकता समझनी होगी।

#### नवमादि ।

- (१५) नवमाविपति, बृहस्पति और शुक्र पापयुक्त हो कर ६,८,१२ भाव में बैठा हो तो जातक भाग्यहीन और केन्द्र वा त्रिकोणगत होने से भाग्य शास्त्री होता है। भाग्यस्थान में पापग्रह स्वक्षेत्री और शुभ दृष्ट होतो जातक राजा के समान और सौभाग्यशाली होता है। नवम स्थान में सब ग्रहों का योग अथवा सब ग्रहों की दृष्टि रहने से जातक धनी, सौभाग्यवान और राजा तुल्य होता है। पुनः यदि भाग्य स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि न हो, अथवा अस्त वा शत्रु गृहीग्रह नवम स्थान में बैठा हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है।
- (१६) लग्न,पंचम और द्वितीय में बलवान ग्रह के रहन से जातक विजेप भाग्यशाली होता है। नवमाधिपति यदि केन्द्रमें बैठा हो और नवम स्थान में शुभग्रह हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के किये भाग्यदायक होता है। नवमेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का स्वामी भाग्य का कर्ता होता है और नवमेश भाग्य की पुष्टि करने वाला ग्रह होता है, नवम में पचम स्थान का स्वामी अर्थात् लग्नेश, भाग्य को बताने वाला ग्रह होता है। इसी कारण, तीनों ग्रहों के बलावल पर भाग्य का बलाबल निर्भर करता है। अर्थात् यदि ये ग्रह स्वक्षेत्री, उच्च, मूलित्रकोण आदि के हों तो जातक चिर काल तक भाग्योदय का सुख-भोग करता है।
- (१७) यदि दितीयेश, दिनीयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो जातक दरिद्रघर मे जन्म लेने पर भी बड़ा भाग्यशाली होता है। उदाहरणार्थ पाठकों का ध्यान इस पुस्तक में के परिणिष्ट के ओर आकर्षित किया जाता है। इन में से ५२ कुण्डलीयाँ वहे २ एवं विस्थात पुरुषों की हैं और शेष ४४ साधारण लोगों की। अब देखने में आता है कि ५२ कुण्डलियों में से १४ (१,७,८, १२,१४,१७,२३,२५,२८,३६,३९,४४,५०,५२,) में यह योग लागू होता है। शेष ४४ में से केवल २ कुण्डलियों में (कुंडली ६५ अमावा राज के मैनेजर की और कु. ७५ लेखक के ज्येष्ट पुत्र की) यह योग लागू है परन्तु इतना लिखना सत्य होगा कि कु. सं ७५ को जातक अभी तक भाग्य-शाली देखने में नहीं आता।

- (१८) यदि चतुर्थेश और नवमेश द्वितीय स्थान में बैठा हो तो जातक आजन्म सुली और घनी होता है। पुनः देखने की बात है कि इन सैकड़ों कुण्डिलयों में से किसी में भी यह योग ठीक उपर लिखे जैसा लागू नहीं है। कुंडली १७ में नवमेश और चतुर्थेश शुक्र ही है और वह उच्च होकर द्वितीय में बैठा है योग लागू है। यह सुल दुःल को समान जानते थे। कुंडली ३४ में चतुर्थेश रिव द्वितीय में नवमेश शिन से दृष्ट है। महात्मा गांघीजी की कुंडली ३९ में नवमेश शुक्र द्वितीयस्थ है और चतुर्थेश बृहस्पित से दृष्ट है अर्थात् दोनों में सम्बन्ध है। महात्माजी को घनी एवं सुली कहेंगे कि नहीं? वे तो सुल दुल के समभाव से देखने वालों में से आदर्श पुरुप हैं। अपने मन का जाजा होने के कारण द्रव्य का लभ तो उन्हें छू तक नगया है परन्तु जब कभी किसी परोपकाराथं घनकांक्षी होते हैं तो सर्वदा उनपर घन की वृध्दि ही होती है।
- (१९) यदि शुक्र अथवा बृहस्पित द्वितीय स्थान में बैठा हो तो मनुष्य धनाढ्य होता है। (देखो **कुंडली** मुंशी अमीर लाल की धा. १०२)। यदि द्वितीय और एकादश में शुभग्रह बठा हो तौ भी जातक धनाढ्य होता है।
- (२०)यदि द्वितीयेश और पंचमेश चतुर्य स्थान में वैठा हो तो मनुष्य आजन्म सुखी और धनाद्द्य होता है। देखो कुंडली ३७ ।
- (२१) यदि द्वितीयेश और नवमेश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक बहुत धनाह्य होता है। देखो कुण्डली ३८।
- (२२) यदि नवमेश केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो और लग्नाधिपति उच्च राशि में हो तो जातक मरणपर्यन्त सुख-समृद्धि से युक्त रहता है।
- (२३) यदि द्वितीयेश, नवमेश अथवा एकादशेश लग्न से केन्द्रगत हो और यदि बृ. एकादशेश हो तो ऐसा जातक किसी उत्तम राज्य का राजा होता है। परन्तु स्मरण रहे कि एकादशेश बृ. केवल वृष ओर कुम्भ लग्न वाले ही जातक को होगा। वृष लग्न में द्वितीयेश बुध पंचमेश भी होता है। नवमेश शनि दशमेश भी होता है। कुम्भ लग्न होने से द्वितीयेश वृहस्पति एकादशेश भी होता है। नवमेश शुक्र चतुर्येश भी होता है और इनमें से किसी का केन्द्र में रहना उत्तम होता है। वोध होता है कि इन्हीं कारणों से ऐसा नियम कहा गया है और इमका रहस्य यही है।
- (२४) यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से तृतीय, पष्ठ, दशम और एकादश स्थान (अर्थात् उपचय) में बृ.,शृ. और बृ तीन ग्रह कैंडे हों अर्थात् इन्हीं चार भावों में से किसी तीन भाव में अथवा दो ही अथवा एकही भाव में तीनों ग्रह एकत्रित होकर अथवा विलग विलग होकर बैंडे हों तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इन तीन ग्रहों में से यदि दो ही ग्रह लग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय में हों तौ भी जातक धनवान होता है।

यदि उपचय में एक ग्रह भी हो तो जातक धनी और सुसी अवश्य होता है। परन्तु स्मरण रहे कि धन की न्यूनाधिक्यता ग्रहों के नीच उच्चादि गुणों पर निर्भर होगी। देखो उदाहरण कुण्डली ९६। एकादश में शु. और बु. है। कुण्डली ४६ में लग्न से दशम और एकादश में तीनों ग्रह हैं और चन्द्रमा से एकादश में दो ग्रह हैं। इस जातक ने सुब धनोपार्जन किया।

- (२५) यदि लग्नेश और नवसेश चतुर्थ स्थान में हो, अथवा चतुर्येश और नवसेश एकादश स्थान में हों तो जातक बहुत ही धनवान होता है।
- (२६) यदि द्वितीयेश एकादश स्थान में और एकादशेश नवम स्थान में हो और नवसेश पंचम स्थान में हो तो ऐसा जातक बहुत ही धनाढ्य होता है।
- (२७) जैमिनि ऋषि का मत है कि यदि लग्नाहढ़ से सप्तमभाव का आरु इलग्न अर्थात् सप्तम भाव का पदलग्न (आरूढ़ लग्न अर्थात् पद लग्न की व्याख्या पूर्व में बहुत हो चुकी है) आरूढ़ लग्न से केन्द्र अयवा त्रिकोण में हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है। यह भी लिखा है कि यदि लग्नारू इसे सप्तमारूढ़ पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में पड़े तो जातक दरिद्व होता है । इस स्थान में विचारने की बात यह होती है कि लग्नारूढ़ से प्रथम, चतुर्य, पंचम, सप्तम, नवम और दशम स्थान अर्थात् इन छः स्थानों में से किसी स्यान में सप्तमारूढ़ पड़े तो धनकी वृद्धि होती है और६,८ वा १२ स्थान में पड़े तो दरिद्वता का आगमन होता है। इस प्रकार नव भावों का फल तो ''जैमिनि महाराज'' ने बतलाया पर शेष तीन (२,३,११) के विषय में धन-विषयक कुछ बातें न बतलायी । (आगामी सूत्र में तृतीय और एकादश स्थानमें सप्तमारूढ़ पड़ने का फल बतलाया है। जिसका उल्लेख पहले हो चुका है) परन्तु साधारण बुद्धि और अनुभव से यह प्रतीत होता है कि २,३,११ स्थान में यदि सप्तमारूड़ पड़े तो जातक न तो दिरद्र ही होगा और न बहुत धनाद्ध्य ही अर्थात् धन का विचार इन भावों से न होगा। कुंडली ३७ द्वारा इस नियम पर विचार किया जाता है । इसमें लग्नेश मंगल द्वितीयस्य है । इस कारण लग्नारूढ़ तृतीय स्थान में पड़ा । इसी स्थान से सप्तम, नवम स्थान कर्क हुआ जिसका स्वामी चन्द्रमा अपने स्थान से द्वितीय स्थान में है। अतः सप्तमारू इलग्न से एकादश स्थान हुआ जो लग्नारूढ़ से (नवम) त्रिकोण स्यान हुआ। अतएव उपर्युक्त योग लागू होता है। इसी प्रकार कुण्डली ४९ में लग्नारूढ़-लग्न ही होता है और सन्तमारूड़ नवम में होता है। अतएव लग्नारूड़ से सप्तमारूड़ त्रिकोण में पड़ा।

## राज एवं सुख योग के कतिपय लागू नियम।

भा. १५९ (१) ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक राज-योग लिखे गये हैं जिनमें से प्रसिद्ध योगों का उल्लेख तृतीय प्रवाह में विस्तारपूर्वक किया गया है। इस स्थान पर

केवल थोड़ी सी नियमों का जो बहु-रूप लागू हैं, लिखना आवश्यक है। यदि केन्द्र और विकोण के स्वामियों में परस्पर सम्बन्ध हो तो यह एक बहुत ही लागू राज-योग होता है। परन्तु स्मरण रहे कि राज-योग से अभिप्राय राज की उपाधि का नहीं है। राज-योग से अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने जीवनयात्रा में सांपारिक सुख अर्थात् द्रव्यादि के विषय में सफलता प्राप्त करेगा। सफलता की न्यूनाधिक्यता राज-योग देने वाले ग्रहों के बलाबल पर निर्भर रहता है।

उपर लिखा गया है कि केन्द्राधिनित और त्रिकोणाधिपति में सम्बन्ध होने से राज-योग होता है। पहली बात जानने की यह है कि सम्बन्ध से क्या अभिप्राय है। सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं।

- (१) अन्योन्य राशिस्थित सम्बन्ध जिसे क्षेत्र-सम्बन्ध भी कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक राशि का स्वामी किसी दूसरी राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी
  उस प्रयम राशि में बैठा हो, अथवा त्रिकोणेश केन्द्र में और केन्द्रेश तिकोण में हो। जैसे
  वृत्र का स्वामी शुक्र, कर्क राशि में और कर्क का स्वामी चन्द्रमा, वृष राशि में बैठा हो, अथवा
  धन का स्वामी बृहस्पति, मेथ में और मेथ का स्वामी मंगल, धन राशि में बैठा हो। उसी
  प्रकार मियुन का स्वामी बुध, सिंह में और सिंह का स्वामी सूर्य्य मियुन में बैठा हो? इत्यादि
  इत्यादि। ऐसे योग को अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध कहते हैं और चार सम्बन्धों में से
  यह सबसे बली अर्थात् उत्तम सम्बन्ध कहा जाता है।
- (२) परस्पर-वृद्धि-सम्बन्ध अर्थात् एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो और वह दूसरा ग्रह भी इस प्रथम ग्रह को पूर्णदृष्टि से देखता हो। जैसे उदाहरण-कृष्डली में शिन लग्न में और बृहस्पित सप्तम में है। शिन की हस्बृपित पर और बृहस्पित की शिन पर पूर्ण दृष्टि है। इस सम्बन्ध को परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध कहते हैं और अन्योन्य-सम्बन्ध से इसका फल कुछ न्यून होता है।
- (३) तृतीय सम्बन्ध अन्यतर-वृष्टि-सम्बंध को कहते हैं। एक ग्रह एक की राशि में हो और दूसरे को देखता हो। जैसे उदाहरण-कृष्डली में वृ. मिथुन में है और उसके स्वामी बुत्र पर बू की दिष्ट है। और किसी का कथन है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह पर पूर्ण दृष्टि डालता हो। परन्तु उस दूसरे को दृष्टि पहिले ग्रह पर न पड़ती हो। जैसे उदाहरण-कृष्डली में बृ. की पूर्ण दृष्टि सू., बु. और शु. पर जो बृ. से पंचमस्थ हैं, पड़ती हैं। परन्तु सू., बु. और शु. की दृष्टि बृ. पर न है। इस कारण बृहस्पति का सू., बु.और शु. से अनन्तर-दृष्टि-सम्बन्ध हुआ और ऐसे सम्बन्ध का फल परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध से भी कम होता है अर्थात् सम्बन्धों में इसका तृतीय स्थान है।
  - (४) सहायस्थान-संबंध का अभिप्राय यह है कि किसी एक स्थान में दो भावों

के स्वामी मिल कर बैठे हों, अथवा दोनों एक वर्ग के हों। जैसे उदाहरच-कुण्डली में नवमेश सूर्य्य और दशमेश बुध दोनों एक साथ अर्थात् तुलाराशि में बैठे हैं। अतः सूर्य्य और बुध में सहावस्थान-सम्बन्ध हुआ और इसको अन्य तीन सम्बन्धों से कम बल होता है। इसको यो समझिये कि उपर्युक्त चार सम्बन्धों में सबसे बली अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध और उसके बाद कमशः परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध,अन्यतर-दृष्टि-सम्बन्ध और सहावस्थान-सम्बन्ध है।

यदि त्रिकोणेश और केन्द्रेश को आपस में उपर्युक्त चार सम्बन्धों में से कोई हो तो राज-योग होता है। स्मरण रहे कि राज-योग का बलाबल, सम्बन्ध के बलाबल पर निर्भर करता है। दूसरा नियम यह है कि लग्न का स्वामी साधारण राज-योग का दाता होता है। चतुर्थेश उससे बली, उसके बाद सप्तमेश बली होता है और दशमेश सबसे बली होता है। इसी प्रकार नवमेश पंचमेश से अधिक बलवान होता है। परिणाम यह निकलता है कि यदि नवमेश और दशमेश को प्रथम-सम्बन्ध हो तो सबसे बली राज-योग होगा। यदि द्वितीय-सम्बन्ध हो तो फल में कुछ न्यूनता होगी। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ सम्बन्ध होने से फल में कमशः न्यूनता होती जायगी। इसी तरह राज-योग के बलाबल के तार-तम्य का अनुमान करना होगा।

यदि नवमेश और दशमेश के सम्बन्ध के साथ पंचमेश का भी सम्बन्ध हो तो सोना में सुगन्ध हो जाता है। परन्तु केन्द्रेश और त्रिकोणेश में सम्बन्ध रहते हुए यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादशेश का सग्वन्ध हो तो फल में न्यूनता हो जाती है। अर्थात् इन पाँच भावों में से किसी भाव के स्वामी का केन्द्रेश और त्रिकोणेश के सम्बन्ध से यदि सम्बन्ध न हो तो फल उत्कृष्ट होता है अर्थात् राज-योग-कर्ता, केन्द्रेश और त्रिकोणेश के साथ यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादशेश का भी सम्बन्ध हो तो राज-योग के फल में हास हो जाता है।

कई स्थानों में केन्द्रेश और त्रिकोणेश एक ही ग्रह होता है। जैसे यदि किसी जातक का वृष लग्न में जन्म हो तो नवमेश और दशमेश शिन होता है। ऐसे स्थान में शिन राज-योग-दाता है। देखो कृष्डली ३४ सर आशुतोष जी की। यदि किसी का जन्म तुला लग्न में हो तो चतुर्थेश और पंचमेश शिन होता है। इसी प्रकार मकर लग्न में दशमेश और पंचमेश शुक्र होता है। देखो कृष्डली ३६ महारानी मैसूर की। पुनः कर्क लग्न में दशमेश और पंचमेश मंगल होता है। देखो कृष्डली २६ तिलक जी की। स्मरण रहे कि यदि एक ही ग्रह केन्द्रेश और त्रिकोणेश हो और उसको किसी दूसरे केन्द्रेश और त्रिकोणेश से सम्बन्ध हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है। इन सब योगों में एक बात और अवश्य देखनी होगी कि केन्द्रेश और त्रिकोणेश यदि सम्बन्ध रखते हों तो वे सब ग्रह किस भाव में पड़े हैं और नीच, मूलत्रिकोणादि में पड़े हैं या कैसे हैं। देखो कृष्डली ९ श्री वल्लभाचार्य्य जी की।

(१) पंचमेश वृ. केन्द्रेश मं. के साथ भाग्य स्थान में है। (२) केन्द्रेश श., त्रिकोणेश वृ. को देखता है। (३) त्रिकोणेश चं., केन्द्रेश मं. से दृष्ट है। (४) त्रिकोणेश चं., केन्द्रेश शि केन्द्रेश शु. साथ है। (६) केन्द्रेश मं. त्रिकोण मंं, और त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्द्र में बैठा है। (७) केन्द्र में रा. बैठा है और उसके साथ त्रिकोणेश चं. भी बैठा है। (देखो आगामी धारा)। इसी कारण यह एक बड़े शास्त्रकार हुए अर्थात् धार्मिक-विभाग के राजा (अधिकारी) थे।

देखो कुण्डली ३४ सर आशुतोप जी की (१) श. नवमेश और दशमेश होकर वृद्धि स्थान में बैठा है। (२) नवमेश श. की पूर्ण दृष्टि प्रथम केन्द्र (लग्न) के स्वामी शु. पर पड़ने के कारण तृतीय सम्बन्ध होता है (३) नवमेश शनि की पूर्ण दृष्टि द्वितीय केन्द्र (चतुर्थ) के स्वामी र. पर होने के कारण नृतीय सम्बन्ध होता है(४)पुनः नवमेश श. की पूर्ण दृष्टि तृतीय केन्द्र (सप्तम) के स्वामी मंगल पर और मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर होने के कारण द्वितीय सम्बन्ध होता है। अर्थात् चारो केन्द्रेश से नवमेश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है। इसी कारण से ये बड़े विख्यात पुरुष हुए और अनेकानेक पदिवयाँ प्राप्त की। पुनः देखो कुण्डली ३६ महारानी मैसूर की। (१) शुक्र केन्द्रेश (दशमेश) और त्रिकोणेश (पंचमेश) हो कर सप्तमस्थान (स्वामीभाव ) में बैठाहै। (२) पंचमेश शुक्र पर केन्द्रेश मंगल की पूर्ण दृष्टि है। (३) पंचमेश शुक्र पर केन्द्रेश शनि की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात् तीन प्रकार से राजयोग होता है और राजयोग पति के स्थान मे पड़ता है। इस कारण उक्त महारानी साहिबा महाराज की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक राज्य करती रहीं। देखो **कुण्डली ३३** स्व० महाराज मैसूर की। पंचमेश शनि लग्न में है और लग्नेश बुध पंचम स्थान में है अर्थान् प्रथम सम्बन्ध होता है। त्रिकोणेश शुक्र केन्द्र में और केन्द्रेश बुध त्रिकोण में है। अरविन्द जी की **कुण्डली ४३ में नवमेश** और दशमेश पंचम स्थान में है और पंचमेश दशम में और दशमेश पंचम में है। मंगल द्वितोयेश भी है और इसे नीच-भंग-राज-योग है। (देखो नियम ९) देखो कुच्छली २४ कैलासवासी महाराजाधिराज बनारस की (१) मंगल चतुर्थेश और नवमेश होता हुआ लग्न में बैठा है। (२) पंचनेश व.और चतुर्थेश मं. को अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। (३) नवनेश मं. को केन्द्रेश सू. पर पूर्ण दृष्टि है और सू.मंगल के गृह में और मं. सूर्य्य के गृह में है (४) पंचमेश यृ. सप्तमस्थान में और सप्तमेश श. एकादश स्थान में है। शनि पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात् त्रिकोणेश बृ. को केन्द्रेश श. से तृतीय सम्बन्ध है। उक्त महाराजा साहेव का जन्म एक प्राचीन उज्ज्वल एवं कीर्तिवान कुल में हुआ था और उस पर ऐसे उत्तम चार राज योगों के रहने के कारण बृटिश राज्य से अपने राज्य को स्वतन्त्र बना लिया। महाराजा साहेब के नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख इसी घारा के नियम ९ में किया गया है। देखो **कुण्डली १२** हैदरअली की। इस कुंडली में दोनों त्रिकोण के स्वामो<sub>,</sub>एवं चारो

केन्द्र के स्वामी एक साथ होकर धनभाव में बैठे हुए हैं। दशमेश चं. केवल नीच का है। परन्तु उसमें नोच-भंग-राज-योग लागू है। देखो कृष्डली १६ विद्यासागर जी की। (१) नवमेश और दशमेश साथ होकर दशम में बैठे हैं तथा दशमेश उच्च है। (२) त्रिकोणेश मं. केन्द्रेश वृ. से दृष्ट है। इसी योग के प्रभाव से एक दरिद्र घर में जन्म लेकर भी इन्होंने खूब धन एवं यश उपार्जन किया।

अभिप्राय यह है कि यदि त्रिकोणेंश ओर केन्द्रेश को सम्बन्ध हो तो जातक के सौभाग्य का अनुमान उपर्युक्त नियमों के अनुशीलन से स्थिरता पूर्वक अवश्य किया जा सकता है। यद्यपि ज्योतिषशास्त्र में बहुत से राज-योग हैं पर यह एक बहुत ही लागू विचार पाया जाता है।

यदि उदाहरन कुन्छली ९६ पर दृष्टि डालो जाय तो देला जाता है कि नवमेश सू. और दशमेश नु. एकादश स्थान में जो आय स्थान कहलाता है, बैठा है। परन्तु इसको चतुर्थ सम्बन्ध है। पुनः वही बुब सप्तमेश भी है। इससे अभिप्राय यह निकला कि सप्तमेश और दशमेश का स्वामी पंचमेश सूर्य्य के साथ सम्बन्ध रखता है। पुनः देला जाता है कि लग्नेश और चतुर्येश वृ. की पूर्ण दृष्टि नवमेश सू. पर है अर्थात् तृतीय सम्बन्ध है। फल यह निकला कि चारो केन्द्रों के स्वामियों को नवमेश से एक न एक सम्बन्ध है। अब दूसरी बात देलने में यह आती है कि नवमेश सूर्य, तुला अर्थात् नीच में है। परन्तु मेथ का नवांश होने से उच्च नवांश में है। अतः फल उच्च ही देगा। सू. और बु. (देखा चक ९) परस्पर मित्र नहीं हैं। सूर्य्य का बुब शत्रु है। इस कारण यह फल का ह्यास करता है। फल का ह्यास करने वाला एक योग और है। बच्छेश शु. सूर्य एवं बुब के साथ है परन्तु इस दोष का श्रुक के स्वगृही रहने के कारण, बहुत निवारण होता है। क्योंकि, स्वग्रही होने से शुक बली है ओर एकादशेश एकादशस्थ होने से धन दाता है और योग कारक सूर्य और बुध भी एकादशस्थ है। इन सब बातों पर दृष्टि डालने से अनुमान यह होता है कि जातक बहुत कारणों से भाग्यशाली प्रतीत होता है और सच्ची बात भी यही है। यह जातक अपने जोवन में कई वर्शों से एक हजार रूपये से कुछ अधिक ही मासिक उपार्जन कर रहाहै।

देलो कुण्डली २५ वी. सूर्यनारायण राउ को । पंचमेश (बुद्धि स्थान का स्वामी) ओर चतुर्येश (विद्यास्यान का स्वामी) साथ होकर विश्वास दिलाता है कि जातक को विद्या एवं बुद्धि द्वारा भाग्य का पूर्ण विकाश होगा। पंचमेश एवं चतुर्येश का दशमस्थान में वृ. के साथ रहना राज-योग को उत्तमता दिखलाता है। वृ. यदि अष्टमेश न होता तो और भो उत्तम योग होता। पुनः शनि नवमेश एवं दशमेश होता हुआ धन भाव में बैठा है। यद्यपि शनि पाप ग्रह है परन्तु राज-योग-कारक है और उस पर धनदायी ग्रह वृ. की पूर्ण-दृष्टि भी है इन्हीं सब कारणों से इन्होंने अपनी लेखनी के बल से बहुत धन एवं मान प्राप्त किया है। इनको कीर्ति-पताका केवल इसी देश में नहीं वरण अन्य देशों में भी फहरा रही

है। इस कुंडली में श. और शु. को द्वितीय-सम्बन्ध है। ऊपर लिखा का चुका है कि श्व. त्रिकोणेश एवं केन्द्रेश है और सुक्र केन्द्रेश है। इस प्रकार भी राज-योग होता है।

पुनः देलो कुःडली ३७ सर गणेशदत्त जी की। पंचमेश वृ. केन्द्रेश शु. के साथ चतुर्य स्थान में बैठा है और वृ. एवं शु. स्वगृही नवांश में हैं। नवमेश चन्द्रमा पर चतुर्येश श. की पूर्ण दृष्टि है। इस कुंडली के बहुत योग अन्य उचित स्थानों पर दिये गये हैं।

देखो कुंडली ४७ (क) बावू अघोर नाय बनर्जी की। (१) मं. केन्द्रेश और त्रिको-णेश भी है और स्वगृही होता हुआ दशम स्थान म बैठा है। (२) मं. दशमेश और बृ. नवमेश को दितीय सम्बन्ध है। (३) सप्तमेश (केन्द्रेश) श. पर त्रिकोणश बृ. की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुंडली ४८ (क) डा. बनर्जी की। नवमेश और दशमेश साथ होकर धन स्थान में बैठे हैं। देखो कुंडली ४१ मिस्टर सैयद हसन इमाम साहेब की। नवमेश एव दशमेश साथ होकर लग्न में हैं। दशमेश मूलितकोण में और नवमेश नींच है परन्तु नवांश में स्वगृही है और शुत्र को नीच-भंग-राज-योग भी है। शुत्र दितीयेश और कुंध लग्नेश भी है, अतः यह योग अत्यन्त उत्कृष्ट फल देने वाला है। पुनः पंचमेश श. और केन्द्रेश बृ. में अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। इन्हीं सब राज-योगों के कारण उक्त महाशय ने विहार प्रान्त के एक आदर्श वैरिस्टर होकर रुपयों का ढेर लगा दिया। स्मरण रहे कि इस कुंडली में सू., बृ.और चं. वर्गोत्तम के और बुध उच्च है।

देखो कुंडली ३० पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की। इस कुंडली में दोनों त्रिकोणेश का चारो केन्द्रों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध है (१) मंगल त्रिकोणेश एवं केन्द्रेश होकर सुख स्थान में बैठा है। (२) पंचमेश मंगल का चतुर्थेश शुक्र से द्वितीय सम्बन्ध है। (३) शनि सप्तमेश (केन्द्रेश), नवमेश (त्रिकोणेश) बृहस्पति के साथ बैठा है। (३) नवमेश और लग्नेश (केन्द्रेश) भी होकर साथ बैठे हैं। इन्हीं सब सुन्दर राष्ट्र-योगों के कारण मालवीय जी के लिये धन प्राप्त करना (परोपकारार्थ) बाये हाथ का खेल है।

देखो कुंडली २३ बाबू श्यामा चरण जी की। नवमेश, केन्द्रेश (सू.,शू. और श्र.) के साथ होकर राचम स्थान में है। ये बड़े नामी डिप्टी मैजिस्ट्रेट हुए और कुंछ दिनों तक मुंगेर के कलेक्टर भी थे।

(२) इसी प्रकार यदि नवमेश दशमस्थ और दशमेश नवमस्य हो अथवा नवमेश और दशमेश दोनों नवम वा दशम स्थान में बैठे हों तो राज-योग होता है। यदि नवमेश और दशमेश में से एक भी स्वगृही हो तो धनदायी -योग होता है। यदि कोई केन्द्रेश किसी त्रिकोणेश में और कोई त्रिकोणेश किसी केन्द्र में बैठा हो तो उक्तम राज-योग होता है। देली कुंक्की ३३ महाराजा मैसूर की। नवमेश (त्रिकोणेश) सु. केन्द्र में उक्ष है और

और दशमेश बु. पंचम (तिकोण) में है। देखो कुंडली ७९ (क) केदार बाबू, ज्वायंट मैंनेजर अमार्वा और टिकारी राज की। नवमेश मंगल केन्द्र में और केन्द्रेश सू. पंचम में है। पुन: पंचमेश बृ. केन्द्र (लग्न) में और लग्नेश तिकोण (पंचम) में है। केन्द्रेश श. और तिकोणेश मं. का अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। तथा पूर्व नियमानुसार मं. केन्द्रेश और तिकोणेश मं. का अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। तथा पूर्व नियमानुसार मं. केन्द्रेश और तिकोणेश मं. से दृष्ट है अतएव इस कुंडली में पाँच प्रकार से राज-योग पारे जाते हैं। इसी िलंबे तो ये कम अवस्था ही में एक बड़े राज्य के कर्ताधर्ता बन गये। देखो कुंडली १९ बंकिम बाबू की। (१) नवमेश एवं दशमेश दोनों ही स्वगृही हैं। (२) शु. पंचमेश एवं दशमेश भी है तथा स्वगृही भी है। (३) पंचमेश शु. चतुर्थेश मं. के साथ पंचमस्थ है। (४) लग्नेश (एवं द्वितीयेश) श. एकादशस्थ है और इसका त्रिकोणेश शु. के साथ सन्वन्त्र है। इन्हीं बार प्रकार के योगों ने भारत के कोने २ में इनकी स्थाति फैलायी और राय बहाद्र एवं सी. आई. ई. (С. І. Е.) की उपाधियाँ दिलवायी।

- (३) यदि नवमेश अब्टम स्थान का भी स्वामी हो अर्थात् जो नवसेश हो वही अष्टमेश भी हो, जैसे मियुन लग्न होने से नवमेश शनि अष्टमेशभी होता है, तो ऐसा नवमेश राज-योग को नाश करता है। इसी प्रकार यदि दशमेश एकादशेश भी हो, जैसा कि मेषलग्न होने से शिन दशमेश ओर एकादशेश दोनों होता है, तो ऐसा शनि भी राज-योग को नाश करना है। अर्थात् यदि ऐसा नवमेश वा दशमेश के साथ केन्द्र वा त्रिकोणेश को सम्बन्ध हो तो राज-योग नहीं होता है।
- (४) राहु एवं केतु यदि केन्द्र में बैठा हो और उसमें से किसी के साथ त्रिकोण का स्वामी भी बैठा हो, जैसे कुंडली ३७ में राहु और केतु केन्द्र में हैं और राहु के साथ नवमेश चन्द्रमा बैठा है, तो ऐसे स्थानों में भी धनसम्बन्धी उत्तम-योग होता है। इसी प्रकार यदि राहु अथवा केतु ति कोण में हों और त्रिकोणस्थ राहु अथवा केतु के साथ कोई केन्द्रेश भी हो तो वह भी उत्तम-वन-योग होता है। देखो कुंडली ११ महाराज क्षत्रसाल की। नवांश कुंडली में केतु पंचमस्थ है और उस पर केन्द्रेश शिन की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुंडली ९ श्री वल्लभावार्य जी की। राहु केन्द्र में है और उसके साथ त्रिकोणेश चन्द्रमा बैठा है। देखो कुंडली १६ विद्यासागर जी की। दशमस्थ केतु के साथ नवमेश रिव बैठा।
- (५) इस प्रकरण में केन्द्रेश और त्रिकोणेश के सम्बन्ध-विषय में वितपन्न रीति से लिखने का यत्न किया गया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे। राज-योग अनेकानेक हैं जिनमें से कितपय योगों का उल्लेख व्यवहारिक प्रवाह में किया गया है। परन्तु इस स्थान पर केवल थोड़े से और लागू योगों को ही लिखा जाता है।
  - (६) बदि दिन के समय का जन्म हो और लग्न पुरुष राशि का हो (अर्थात् फुट

राशियां मेष, मिंयुन, सिंह इत्यादि) और सूर्य्य और चन्द्रमा भी पुरुष -राशि-गत हों, तो ऐसे योग में बालक विख्यात, उन्नतिशील, दीर्घजीवी और सुचिरत्र होता है। पुनः यदि रात का जन्म हो और लग्न युग्म-राशि गत हो (अर्थात् वृष, कर्क, कन्या इत्यादि) और र. एवं चं भी युग्म-राशि में हों तो उसका भी फल जातक के लिये वैसा ही होता है। कुं. १०। यदि जन्म ठीक सूर्य्यास्त के पूर्व का है और कुं. ३२ में जन्म ठीक सूर्य्योदय के पूर्व है। इस कारण कुं. १० का दिन में, ३२ का रात्रि में जन्म होके कारण योग लागू है। पर दीर्घजीवी न हए।

- (७) लग्नेश के उच्च वा स्वक्षेत्री होने से दैवज्ञों ने बारह भावों के आधीन बारह योग लिखा है। ये सब योग भी लागू पाये जाते हैं।
- (क) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठा हो और यदि कोई शुभग्रह लग्न में हो, अथवा किसी शुभग्रह की लग्न पर पूर्णदृष्टि हो, तो इस योग में पैदा होने वाला जातक बहुत ही सुचरित्र, मनुष्यों का अधिपति, उन्नतिशील और प्रतिदिन विभव-उन्नति पाने वाला होता है। (ख) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में बैठा हो और कोई शुभग्रह द्वितीय स्थान में हो अथवा द्वितीय स्थान पर पूणदृष्टि डालता हो तो इस योग में जन्म लेने वाला बालक को अन्न, स्वर्ण इत्यादि की स्मृद्धि रहती है।तथा विद्वान होता हुआ सुख और आनन्द का भोगने वाला होता है। ऐसे जातक की परिवार भी बड़ी होती है। (ग) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में हो और **तृतीय** भाव में कोई शुभग्रह हो, अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे योग में जन्मा हुआ बालक पर इसके प्रतापी भाइयों का बहुत ही अनुग्रह रहता है। ऐसा जातक बहुत ही योग्य और चतुर मनुष्य होता है तथा राज दरबार में कोई उच्च पदाधिकारी होता है। देखो कूं.४८(क), योग लागू है, पर तृतीय में मं. भी बैठा है। (घ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक का गृह बहुत सुन्दर और सुमज्जित एवं वाहनादि, गौ-महिष्यादि तथा अन्नादि से परिपूर्ण रहता है। उसके घर की स्त्रियाँ बहुत सुजीला होती है और वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है । ऐसा जातक घर्मपरावण और दान आदि के लिये कोई व्यवस्था नियत करता है। देलो कंडली ४९ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इनकी कुंडली में योग लागू है और फल भी पूर्ण रीति से लागू है। देखो कुंडली ४१ लग्नेश बुध उच्च का लग्नस्थ है और चतुर्य स्थान पर बृ. की पूर्णदृष्टि भी है (पर चतुर्थ में ज्ञ. भी है) इनको पटने में तथा अन्य स्थानों में भी बहुत से सुसज्जित मकान हैं और अन्य बातें भी पायी जाती है। (व) यदि लग्तेश उच्च अववा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों को छोड़कर अन्य किसी

भाव में बैठा हो और पंचम भाव में कोई शुभग्रह हो ,अयवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को योग्य-सन्तान होता है। जातक घनी एवं सुखी होता है। और अत्यन्त मधुर भाषी तथा राज-मंत्री होता है। देखो कूं.४८ (क) डा. बनर्जी साहेब की। योग लागृ है। (छ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री हो कर ६,८,१२ के अतिरिक्त किसी भाव में बैठा हो और षष्ठ भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक शत्र-हन्ता, चित्त का कठोर, कठोर कार्य करने वाला, झगड़ा में पिल जाने बाला और शरीर से बली होता है। (ज)यदि लःनेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर६,८,१२ के अतिरिक्त किसी भाव में बैठा हो और सप्तम भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर किसी शुभग्रह की इष्टि हो, तो जातक धार्मिक और उन्नतिशील होता है। उसकी स्त्री सुशीला और सन्तान उत्तम होता है। (झ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अत्तिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और अध्टम भाव में कोई **शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दृ**ष्ट हो, तो जातक पिग्रुन, स्वार्थी, नीच कर्म क<sup>र</sup>ने वाला, दुःखी और अपने किये का बुरा फल भोगने वाला होता है। (ट) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में बठा हो और नवम भाव में कोई शुभग्रह हो वा वह शुभग्रह से दृष्ट, हो तो जातक घींमच्छ, कार्य्य में सफलता पाने वाला और धर्मज्ञ होता है। उसका विवाह किसी उत्तम कुल में होता है। वह वाहन और भृत्यादि से सुख पाने वाला होता है। देखो कुंडली ३५ । (ठ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री हो कर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी दूसरे भाव में हो और कोई शुभग्रह **दशम** स्थान में हो वा दशम स्थान पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक बहु-धन-सम्पन्न, राजा तुल्य और उत्तम स्त्री-पुत्र वाला होता है। वह धार्मिक पुरुषों का उपकार करने वाला और सर्व-जन-प्रिय होता है। (ड) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और एकादश स्थान में कोई सुभग्रह हो वा शुभग्रह से दृष्ट हो, तो जातक अखण्ड सुख भोगने वाला होता है। वह एक विस्तृत परिवार का पोषण करने वाला होता है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। वह भाग्यवान और बहुधन उपार्जन करने वाला होता है। (ढ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में हो और द्वादश भाव में कोई गुभग्रह हो अथवा उस पर किसी गुभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक बहुत क्लेश से उपा-जित घन का भोगने वाला होता है। वह उद्धत प्रकृति वाला और अग्रशोची नहीं होता है। वह मुँह-फट और दूसरों की बातों में बिना विचारे पड़ जाने वाला होता है तथा उसकी सुख-सम्पत्ति सर्वदा न्यूनाधिक हुआ करती है।

उपर्युक्त योगों में पहले यह देखना होगा कि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री है

या नहीं। यदि है तो यह देखना होगा कि लग्नेश ६, ८, १२ में तो नहीं है। यदि इन भावों में है तो इन बारह योगों में से कोई लागून होगा।

(८) शास्त्रकारों ने गजकेसरी-योग का बहुत ही फल बतलाया है। इस योग के बहुमत पर दृष्टि डालते हुए लिखा जा सकता है कि जब जन्म-राशिस्य चन्द्रमा से बृ. केर में तैं श हो तो 'गजके नरो-योग' होता है। यह भी लिखा है कि यदि चं. बली अर्थात् पूर्ण हो, शुभ-अंशादि का हो, पापदृष्टि वा योग से वर्जित हो, उच्च इत्यादि का हो और ऐसा चं. लग्न के अतिरिक्त किसी केन्द्र में हो और उस पर वृ. की दृष्टि हो तो गज-केसरो योग होता है। यदि शु., वृ., और बु. इन तीनों की पूर्णदृष्टि चं. पर पड़ती हो तो भी 'गजकेसरी-योग' होता है।

स्मरण रहे कि बु. और शु. को केवल सप्तम इष्टि है और बृ. की नवम, पंचम और सप्तम स्थानों पर दृष्टि है। इससे अभिप्राय यह निकला कि यदि चं. से सप्तम शु., बु., और वृ. वैठे हों तो गज-केसरी-योग होगा। पुनः चं. से बु. और शु. सप्तम में वैठे हों. ओर वृ., चं. से नवम अथवा पञ्चम में बठा हो तौ भी गज-केसरी-योग होता है। इसका फल यों लिखा है कि ऐसा जातक धनवान होता है और उसके गृह में अन्नादि को स्मृद्धि रहती है। मेधावी मनुष्य होता है। वह सर्वगुणसम्पन्न और राजकार्य करने में तत्पर होता है। इस योग का पूर्ण विवरण व्यावहारिक-प्रवाह में किया गया है। लेखक का अनुमान है कि यदि चं. से बृ. सप्तम में हो प्रायः जातक धनवान, प्रतिष्ठित एवं दयालु अवश्य होता है। साधारणतः सभी योगों में और इस योग में भी यदि चं., बु., बृ. और शु. पापग्रहों की दृष्टि से विजत हो, ६, ८, १२ भावगत न हो, उच्च, मूर्जनकोगस्य, स्वगृही इत्यादि शुम लक्षणों से युक्त हो तो फल उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ३७ और ५० इत्यादि शुम लक्षणों से युक्त हो तो फल उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ३७ और ५० इत्यादि । कुंडली ५० में चं. कर्क राशि का है और वृ. उससे सप्तम मकर में है। चं. स्वगृही है परन्तु बृ. नीच है। बृ. को नीच-भंग-राज-योग लगा हुआ है। नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख आगे किया जाता है।

(९) नीव-भंग-राज-योग दो प्रकार का होता है। (प्रथम) यदि कोई ग्रह जन्म -समय नीच का हो तो उस स्थान का स्वामी, अथवा वह नीच ग्रह जिस राशि मं उच्च होता है, उस राशि का स्वामी, यदि लग्न से अथवा चं. से केन्द्र में बैठा हो तो नीच-भंग-राज-योग होता है। किसी किसी का विश्वास है कि इस योग में दोनों ग्रहों को लग्न एवं च 'लग्न 'दोनों ही से केन्द्र में होने पर योग लागू होता है। परन्तु 'जातका-भरण' एवं 'फलदीपिका' इस भ्रम को दूर करता है। 'फलदीपिका' में लिखा है. ''यदोको नीचगतस्तद्राध्यिषपस्तदुच्चपः केन्द्रे। यस्य स नु चक्रवर्ती समस्तभूपालवन्द्योद्यिः।। नीचे तिष्ठित यस्तदाश्वितगृहाधोशो विलग्नाद्यत्न, चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य विहमस्यो-

च्चर्सनाथोऽथवा। केन्द्रे तिष्ठति चेत्प्रपूर्णविभवः स्याच्चकवर्ती नृपो, धर्मिष्ठोऽन्यमही-शवन्दितपदस्तेजो यशो भाग्यवान् ।। नीचे यस्तस्य नीचोच्च भेशौ द्वावेक एव वा। केन्द्र-स्यश्चेच्चकवर्ती भूपः स्याद्भूः पवन्दितः ॥ अर्थात् ऐसा जातक यदि साधारण मनुष्य भी हो तोअपने जीवन में अनेकानेक धन एवं कीर्त्ति सम्बन्धी उन्नति करता है। वह धार्मिक भी होता है। लिखा है कि ऐसा जातक राजा एवं धार्मिक चक्रवर्ती-राजा होता है। मान लिया जाय कि सूर्य्य नीच का तुला में है, तो तुला का स्वामी शु. लग्न से अथवा चन्द्रमा से केन्द्र में होना चाहिये । अथवा सू. के उच्च स्थान (मेष) का स्वामी मं. लग्न अथवा चं. से केन्द्र में होना चाहिए। इसी प्रकार यदि चं. नीच का हो, तो वृश्चिक का स्वामी मंगल, अथवा चन्द्रमा के उच्च स्थान (वृष) का स्वामी शनि, लग्न से अथवा च. से केन्द्र में होना चाहिये। पुनः यदि बुध नीच का हो तो मीन का स्वामी बृ. अथवा कन्या का (जिसमें बुध का उच्च होता है) स्वामी बुध, चन्द्रमा से अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग-राज-योग होता है। इसी तगह यदि वृ. नीच का मकर में हो तो मकर राशि का स्वामी श. और चं. जो कर्क का स्वामी है, (जिसमें वृ. उच्च होता है) इनमें से कोई यदि चं. से अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग-राज-योग होता है। यदि शु. नीच का हो तो कन्या का स्वामी बुध अथवा मीन (शुक्र का उच्चस्थान) का स्वामी बृहस्पति लग्न से वा चन्द्रमा से केन्द्र में होने से नीच-भंग-राज-योग होता है। शनि यदि मेष का हो तो मेष का स्वामी मंगल अथवा तुला (शनि का उच्च स्थान) का स्वामी शुक्र, लग्न वा चन्द्रमा से केन्द्र में रहने से नीच-भंग-राज-योग होता है। देखो कुंडली २४ स्व. महाराजाधिराज बनारस की। शुक्र कन्या में नीचस्य है। यह मीन मं उच्च हाता है। मीन का स्वामी बृ. लग्न से केन्द्र में है। अतः नीच-भंग-राज-योग पूर्ण रीति से लागृ है। लिखा है कि ऐसा जातक बड़ा धार्मिमक राजा होता है। यथार्थत: उक्त महाराजा इस गुण से सम्पन्न थे। देखो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। वुध नीच का है मीन में नीच होता है। मीन का स्वामी ब. लग्न एवं चं. दोनों ही से केन्द्र में है। पुन: बुध का उच्चस्थान कन्या है।—कन्या का स्वामी, बुध रुग्त एवं चन्द्रमा दोनों ही से केन्द्र में है। इसी योगने उक्त शास्त्री जी को बड़ा ही उच्चपद प्रदान किया था। यद्यपि वे राजा न थे पर पण्डितों में सम्राट ही गिने जाते थे। अत्यन्त धार्म्मिक होने के कारण वे राजा, महाराज, सेठ-साहकार एवं सर्व विद्वानों से सर्वदा पूजित रहे। इन्हें धन की कमी न रही। देखो कूंडली ९ श्रीवल्लभाचार्य्य जी की। बुध एवं चन्द्रमा दोनों नीच के है। बुध को तो नहीं पर मगल को नीच-भंग-राज-योग है। कर्क का स्वामी चं. एवं मकर (मं. का उच्चस्थान) का स्वामी श. दोनों ही लग्न और चं. दोनों ही से केन्द्रवर्ती है। प्रतीत होता है कि इसी कारण ये राजा तो न हुए परन्तु धार्मिमक संस्था

के एक बड़े महान पुरुष थे। देखो कुडली १२ हैं दर अली की। द्वितीय स्थान में चन्द्रमा, कर्म स्थान का स्वामी नीच होकर बैठा है। परन्तु बृश्चिक का स्वामी मंगल स्वगृही होकर चं. के साथ है अर्थात चन्द्रमा से कैन्द्र में है। पुनः चन्द्रमा का उच्च स्थान व्य होता है। उसका स्वामी शक, लग्न से केन्द्र (सुख स्थान) में बैठा है। इसी नीच-मंग-राज-योग के कारण और अन्य प्रकार के राज-योग रहने के कारण हैदर अली वाल्य काल में बेकपैया नामक ब्राह्मण का चरवाहम्था, परन्तु १८ वीं शताब्दि के प्रतिभाशाली मनुष्यों में गिना जाने लगा और ३० करोड़ भूमि-कर (खेंराज) का अधिकारी बन चैठा। उसका राज्य दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब-समुद्र तक और कृष्णा से लेकर रामेश्वर पर्य्यन्त फैला था। उसने बेकपैया बाह्मण को अपने राज्य का प्रचान बनाया था। नीच-भंग-राज-योग में धार्मिमक होना भी लिखा है। इतिहासकारों ने लिखा है कि 'उसके राज्य का प्रबन्ध बाह्मण करते थे और उनका वह विश्वास करता था पक्षपात उसे छू तक नहीं गया था। हिन्दू मुसलमानों में वह भेद नहीं करता था। वह सच्चा वीर और ईमान्दार पुरुष था, देखो कुंडली ४१ सैयद हसन इमाम साहेब की। शु. नीच है परन्तु बु. और बृ. दोनों लग्न से केन्द्र मे है । देखो **कुंडकी ५१ बाब् चंडी प्रसाद** मिश्र जी की। वृ. नीच का है। मकर का स्वामी श. केन्द्र में है और आप यद्यपि केवल ओवरसियर थे परन्तू इसी नीच-भंग-राज-योग ने इनको इंजिनियर बना दिया। देखो कुंडली ४३ अरिवन्द जी की। मं. नीच है परन्तु कर्क का स्वामी चन्द्रमा लग्न से केन्द्र और (मंगल का उच्च स्थान) मकर का स्वामी श. भी लग्न से केन्द्र में है। इस कारण नीच-भंग-राज-योग लाग है।

दितीय नीच-मंग-राज-योग को शास्त्रकारों ने यों बतलाया है कि यदि नीच ग्रह का नवांशेश, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और जन्मलग्न चर-राशिगत हो तो ऐसा जातक राजा होता है अथवा बहुत ही प्रभावाशाली मनुष्य होता है। यह भी लिखा है कि यदि लग्न चरराशि न होकर स्थिर या द्विस्वभाव राशिगत हो, परन्तु लग्न का नवांशेश चर-राशि-गत हो और नीचस्थ ग्रह का नवांशेश केन्द्र वा त्रिकोण में हो, तौ भी नीच-भंग-राज-योग होता है। अर्थात् जातक राजा अथवा बड़ा पदाधिकारी होता है। देखो कुंडली ५० वृहस्पति नीच है। बृहस्पति का स्फुट ९।१२।२५ है। इस कारण बृहस्पति मेष के नवांश में है। उसका स्वामी मंगल दशम स्थान में है। लग्नचर राशि नहीं है परन्तु मीन राशि के अन्तिम नवांश में जन्म होने के कारण उसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति चर-राशि-गत है। इस कारण उपर्युक्त योग पूर्ण रूप से पाया जाता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस जातक ने केवल राज-पद ही प्राप्त नहीं किया परन्तु इनकी जमीन्दारी वृहत्रूप से विस्तृत हो गयी और सोल्ह आना टिकारी राज पर अधिकार प्राप्त किया। पुन: यदि उवाहरण-कुंडली पर इष्टि डाली जाय तो मालूम

होगा कि उक्त कुंडली में सूर्य (तुला राशि गत) नीच है परन्तु मेप के नवांश में है जीर नवांश मंगल नवम स्थान में अर्थात् त्रिकोण में है। परन्तु लग्न चरराशि नहीं होकर द्विस्वमाब राशि अर्थात् धन में है। परन्तु लग्न का नवांश कन्या है। कन्या का स्वामी बुध तुला में अर्थात् चरराशि में है। इस कारण द्वितीय नीच-भंग-राज-योग के अन्तिम भाग के अनुसार नीच-भंग-राज-योग होता है। यद्यपि यह जातक राजा नहीं है परन्तु अपने समाज और प्रान्त में बहुत ही उत्तम कक्षा की मर्य्यादा प्राप्त किये हुये है और धन भी खूब प्राप्त किया। देखो कुंडली ६५ भूतपूर्व टेकारी-राज-मैंनेजर की। नीचस्य मं धन के नवांश में है, उसका स्वामी वृ. केन्द्र में है और लग्न चर राशि है अतएव नीच-भंग-राज-योग लागू है, प्रतीत होता है कि इसी योग ने इनको अपने साधारण जीवन-कक्षा से एक बड़े राज्य के मैनेजर के पद पर पहुँचा दिया।

- (१०) यदि चं. से मंगल सप्तमस्थ हो तो यह योग भी बहुत उत्तम होता है। इस योग के प्रभाव से जातक सुखमय और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हुए धार्मिक यज्ञों को भी करने का सुौभाग्य पाता है। कहीं कहीं ऐसा भीलेख मिलता है और अनुभव से देखा भी गया है कि चं. और मंगल साथ हों तौ भी उत्तम फल होता है। कुंडली २९ स्व. दरभंगा महाराजिधिराज की। चं. और मं. साथ है। (देखो धारा १६३)
- (११) यदि राहु और केतु से शेष सातो ग्रह घिरे रहें तो ऐसे योग को काल-सर्प-योग कहते हैं। यह विदित है कि राहु से केतु सर्वदा सप्तम रहता है और यदि सभी ग्रह अर्थात् सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के पूर्व अथवा केतु के बाद और राहु के पूर्व बैठे हों तो ऐसे योग को काल-सर्प-योग कहते हैं। यह योग रहने से जातक प्रायः दरिद्र अथवा अल्पजीवि होता है। यदि किसी कुंडली में तीन चार ग्रह उच्च के हों **और राज-योग भी हो और साथ साथ काल-सर्प-योग भी रहे तो काल-सर्प-योग का फल** छेश मात्र रह जाता है। यदि द्वितीयेश, चतुर्येश, नवमेश और दशमेश में से दो अथवा तीन, केन्द्र वा त्रिकोण-गत हों परन्तु नीचराशि गत न हों, पाप दृष्ट और पाप से घिरे न हों अथवा उच्च वा स्वगृही के हों तो काल-सर्प-योग का अनिष्ट फल अत्यन्त निर्वल हो जाता है। देसो सुंइसी ८० रामेश्वर बाबू, परशरमा की। इनकी जमींदारी कई कारणों से नष्ट ही होने को थी, परन्तू भाग्यवश बड़ी कठिनाई से इनका दु:ख, कुछ दिनों तक कष्ट भोगने पर निवारण हो सका। देखो कुंडली ४९ त्याग-मूर्ति पंडित जवाहिर लालजी की । रा. के बाद चं. श. मं. वु. शु. और र. है । केवल वृ. केतु के साथ है । यदि बृ. केतु के अंश के पूर्व हो तो योग लागू होगा और यदि केतु के बाद बृ. हो तो योग कार्य न होगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में सभी ग्रह राहु और केतु के अन्तर्गत न होंगे। इंडियन कोनोलीजी (Indian Chronology) के अनुसार केतु घन राशि के सतरहवें

अंश पर है और वृ. केनु के पूर्व ही है। अतएव सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के पूर्व हो जाने के कारण काल-सर्प-योग लागू होता है। सभी जानते हैं कि इनका जन्म कितने बड़े धनाढ्य घर में हुआ और किस लाड़दुलार से इनका पालन हुआ, पर देश प्रेम में निमग्न होकर इनके पूज्य पिता स्व. पंडित मोतीलालजी ने अपने समस्त सुख और स्नृद्धि को मातृभूमि पर न्योछावर कर इनके काल-सर्प-योग को सच्चा कर दिया। पंडित जवाहरलाल जी के जैसा होनहार पुरुष एवं भारत का उज्जवल तारा सुख-चैन के गोद में न रहकर देश सेवा एवं परोपकार के लिय जेल यातनाओं को सहन कर, मानो काल-सर्प-योग के फल को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। परन्तु स्मरण रहे कि इनकी कुंडली में तीन ग्रह चं. वृ. एवं शु. स्वगृही हैं। चतुर्येश जौर नवमेश स्वगृही हैं, परम्तु चतुर्येश पापग्रहों से घिरा हुआ है। इस कारण यह काल-सर्प-योग के कराल-गाल में पिस न गये।

देखो कुंडली १४ वीरराज कुर्ग की। इस कुंडली में काल-सर्प-योग पूर्ण रीति से लागू हुआ है। राहु के उपरान्त एवं केतु के पूर्व सातो ग्रहों की स्थिति है। यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है कि १८३४ ई० में लार्ड बेन्टिंग ने इनकी राज्य छीन छी। इस योग का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा। देखो कंडली ३५ रायबहादुर सूर्य्याप्रसाद जी की। काल-सर्प-योग पूर्ण रीति से लागू है। परन्तु इसमे शनि उच्च है। बृ., शु. एवं मं. स्वगृही हैं और श. द्वितीयेश उच्च है। बृ. चतुर्थेश स्वगृही है एवं नवमेश, दशनेश बीर सप्तमेश के योग होने से राज-योग भी हैं। अतः ये काल-सर्प-योग का भाजन न बने पर जितना रुपया इन्होंने कमाया उतना जमा न कर सके। देखो कुडली ६४ हरवंश बाबू की। काल-सर्ग-योग रहने के कारण जन्म से थोड़े ही दिन बाद, इनकी बहुत बड़ी पैतृक सम्पत्ति विनष्ट हो गयी।

(१२) किसी आचार्य का मत है कि घन का प्रमाण निम्निल्लित रीति से जाना जा सकता है। जैसे, अमुक जातक सहसूरिषपित होगा अथवा कोड़िषपित। परन्तु स्मरण रहे कि यदि किसी की कुंडली में नियम लागू न हो तो उसका यह अभिप्राय न होगा कि वह जातक दरिद्र होगा अथवा सहस्राधिपित इत्यदि न होगा। किन्तु यदि नियम लागू हो तो जातक निश्चय ही सहस्राधिपित इत्यदि होगा। इस विचार के लिये सातो ग्रहों को निम्निल्लित कलायें कही गयी हैं।

| ग्रह | सूर्य्य | वन्द्रमा | मगल | बुध | गुरु | शुक | शनि. |
|------|---------|----------|-----|-----|------|-----|------|
| कला  | ₹0      | १६       | Ę   | 2   | १०   | १२  | १    |

जिस कुंडली का विचार करना हो। उसके जन्म-स्रम्म **एवं चन्द्र-रुग्न से नवमा-**धिपतियों का कला जान लेना होगा। इन दोनों कला अंकों को जोड़ एवं १२ से भाव देने के उपरान्त जो क्षेष रहे उतनी ही राशि चं. के स्थान से गिनने पर देखें कि किस राशि पर उतना अंक समाप्त होता है। यदि उस राशि में केवल कोई शुभग्रह हो अर्थात् बृ. अथवा शु. हो अथवा बुध हो (पाप के साथ रहने से बुध पाप हो जाता है) तो ऐसे स्थान में जानना होगा कि जातक कोड़ाधिपति होगा। पूनः यदि उस स्थान में कोई उच्च पाप ग्रह बैठा हो तो भी जातक कोड़ाधिपति होता है। यदि उस स्थान में पाप **और शुभ दोनों बैठे हों** तो जातक लक्षाधिपति होता है। यदि उक्त स्थान में केवल पाप ग्रह हो तो जातक सहस्राधिपति होता है। यदि कला-मान जोड़ने पर १२ से कम आवे तो वैसे स्थान में वही शेष माना जायगा। यदि दोनों के योग को १२ से भाग देने पर शेष कुछ न बचे तो वैसे स्थान में शेष १२ माना जायगा। इस रीति को अच्छी तरह समझने के लिये नीचे उदाहरण दिये जाते हैं। देखो कुंडली २९ स्व. दरभंगा महाराजिधराज की। लग्न से नवमाधिपति शनि का अंश मान १ होता है और चन्द्र-लग्न से नवमाधिपति बुध का अंशमान ८ है। दोनों का योग ९ हुआ। १२ से भाग न पड़ने के कारण ९ ही लैना होगा। चन्द्रमा से नवम स्थान में बृहस्पति शुभ ग्रह बैठा है। इस कारण इस कुंडली में कोड़ाधिपति योग लागु है। फल-सत्यता किसी से **छिपी नहीं है। देखों कुंड**ली ५० लग्न से नवमेश, मंगल है। मंगल का कला ६ हुआ। चन्द्रमा से नवमेश बृहस्पति है। उसका कला १० है। ६ और १० का योग १६ होता है। १२ से भाग देने पर शेष ४ रहता है। चन्द्रमा कर्क राशि में है, वहाँ से चार गिनने पर तुला होता है जिसमें शुक्र स्वगृही है। कोई पापग्रह उसके साथ नहीं है। इस कारण इस जातक को अपने जीवन में क्रोड़ाधिपति होना चाहिये। बिहार प्रान्त के प्रायः सभी मनुष्य जानते हैं कि ये अपने जीवन में तीस लाख की आमदनी कें अधिकारी बने।

देसो कुंडली ४७ विहार-रत्न श्रीयुत बाबू राजेन्द्र प्रसादजी की । स्वतंत्रता-संग्राम में सिम्मिलित होने से पूर्व हाईकोर्ट के एक बहुत अच्छ और होनहार वकील थे । इनकी कुंडली में लग्न से नवम स्थान का स्वामी सूर्य्य है जिसका ३० कला है । चन्द्रमा से नवम स्थान का स्वामी शिन है । इसका १ कला होता है । दोनों के योग ३१ में १२ से भाग करने पर शेष ७ रहा । चन्द्रमा वृप में है । इससे सप्तम स्थान वृश्चिक हुआ जिसमें सूर्य्य बैठा है । सूर्य्य पापग्रह है । अतः इनका उपार्जन हजारों हजार होना चाहिये । जैसा होता भी था ।

देखो उदाहरण कुंडली। नवमेश सूर्व्य है जिसका कला-मान २० है। चन्द्रमा से नवमेश मंगल है जिसका कलामान ६ है। दोनों का योग ३६ हुआ। इसमें १२ से भाग देने पर शेष कुछ न रहा। अतः इसका शेप १२ मानना होगा। उदाहरण-कुंडली में चन्द्रमा मीन का है। इससे १२ गिनने पर कुम्भ होता है। कुम्भ राशि में कोई ग्रह

नहीं है। अतः यह योग इस कुंडली में लागू नहीं होता है। परन्तु इसका यह भाव नहीं हुआ कि इस कुंडली वाले जातक की आय कुछ न होगी। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस जातक की मासिक आय एक हजार रुपये से कुछ अधिक ही बहुत काल से है।

(१३) षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश स्थानों का नाम दुःस्थान है। ज्योतिषशास्त्र में ये तीनों स्थान और इसके स्वामी सर्वदा अनिष्टकारी ही माने गये हैं। यह भी सर्व-स्वीकृत बात है कि इन तीन स्थानों के स्वामी अन्य किसी स्थान में पड़ने से उस स्थान के फल को नाश करता है । परन्तु कालीदास ने अपनी 'कालामृत' पुस्तक में इन्हीं दुःस्थान पतियों द्वारा एक विरुक्षण एवं अत्यन्त ही लागू योग बतलाया है। परन्तु इस योग को बहुत ही सावघानी से मनन करना होगा। उनका कथन है कि यदि (१) अष्टमेश, षष्ठस्य वा द्वादशस्य हो, अयवा, (२) द्वादशेश, षष्ठस्य अथवा अष्टमस्य हो, अथवा (३) षष्टेश, अष्टमस्य वा द्वादशस्य हो अर्थात् इन तीन स्थानों के स्वामी इन्हीं तीन स्थानों में बैठे हों। अपने अपने गृह में हों वा किसी प्रकार से बैठे हों, परन्तु ६,८,१२ से बाहर न हों। सभी एकत्रित हो वा विलग विलग , परन्तु इन्हीं तीन (६,८,१२) स्थानों में हों। परन्तु इन षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश के साथ न तो कोई अन्य ग्रह हो और न किसी अन्य ग्रह की उनमें से किसी पर दृष्टि हो। ऐसे योग्य में पैदा हुआ जातक राजाओं का राजा, बड़ा पराक्रमी, अधिकारी स्वच्छन्द एवं अनेकानेक प्रकार से राज-सुख-सम्पन्न होता है। स्मरण रहे कि यदि इन हीन स्थानों के स्वामियों के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हो अथवा उन पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, तो योग लागून होगा।

देखो कुंडली ५० राजाबहादुर हरिहर प्र० नारायण सिंह 'अमावांटिकारी' नरेश की। उपर्युक्त योग विलक्षणतापूर्वक लागू पाया जाता है। पप्टेश सूर्य्य पर्ठस्थ, अष्टमेश शुक्र अष्टमस्थ और द्वादशेश शिन सूर्य के साथ पष्ठस्थ है। इन ग्रहों की स्थिति इस विलक्षणता के साथ है कि सू. श. और शु. पर न तो किसी अन्य ग्रह की पूर्णदृष्टि है और न कोई अन्य ग्रह उनके साथ है। शुक्र पर अगर किसी की पूर्णदृष्टि है भी तो शनि की, जो स्वयं द्वादशेश है। प्रतीत होता है कि इस योग ने उक्त राजा-बहादुर को पैतृक पाँच लाख की आमदनी का अधिकारी बनाते हुए थोड़े ही काल में तीस लाख की आमदनी प्रदान की। एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन टिकारी-किला का अधिपति बनाया। इस योग का रहस्य यह है कि बारहो भावों में से अनिष्टकारी भाव ६,८,और १२ हैं। इन तीनों के स्वामी यदि इन तीनों स्थानों ही में बैठ जाय तो साधा-रण नियमानुसार इनका अनिष्ट-फल नाश हो जाता है। अर्थात् अनिष्ट-प्रभाव के नाश का अर्थ सर्व-सुख है कि जिसका दूसरा नाम राज-योग है।

(१४) (१) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो, यदि उस राशि का स्वामी उच्चराशि-गत हो, अथवा (२) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि चन्द्रमा से केन्द्र में हो तो ऐसे योग में जन्म लेने वाला मनुष्य बहुत समय तक अत्यन्त सुखी जीवन व्यतीत करता है।

देशो कुंडली ११ महाराजा छत्रसाल की। इनकी नवमांश-कुंडली में लग्नेश सूर्य, कुम्म राशिगत है जिसका स्वामी शिन, तुला राशिगत अर्थात् उच्च है। इस कारण ऊत्तर लिखे हुए दो योगों में से प्रथम योग लागू है। इस कुंडली में और भी कई उत्त-मोलम योग हैं। जिनका विवरण समुचित स्थानों पर किया गया है और किया जायगा। स्मरण रहे कि फलविवार में लग्न-कुंडली, चन्द्र-कुंडली एवं नवांश-कुंडली से विचार करना होता है। यह कुडली नवांश-कुंडली द्वारा फल-विचार का एक उत्तम उदाहरण है।

- (१५) यदि मेप, सिंह अथवा धन राशि का मंगल लग्न में बैठा हो और किसी मित्र-ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक निज-बल से प्राप्त किये हुए राज्य का भोगने वाला होता है। दे बो कुंडली २४ महाराज सर प्रभुनारायण सिंह जी की। सिंह लग्न में मं बैठा है और उस पर बृहस्पित नैसिंकि मित्र एवं तात्कालिक सम की दृष्टि है। पुन: शिन नैसींक सम और तात्कालिक मित्र से भी दृष्ट है।
- (१६) यदि जन्म समय में सू., चं. एवं बृ. तृतीय, नवम एवं पंचम स्थान में (कमशः) हों तो कही गया है कि ऐमा जातक कुबेर तुल्य धनवान होता है अर्थात् अत्यन्त धनी होता है। इप योग को लेखन-शैली से यह प्रतीत होता है कि तीनों ग्रह कमशः तीनों स्थानों में हों।
- (१७) यदि आरुढ़ लग्न अर्थात् पदलग्न (धा. ७९) में एक शुमग्रह रहे तो जातक धनी होता है। यदि दो रहे तो भू-सम्पत्ति का स्वामी वा किसी उच्च अदालती न्यायालय सम्बन्धी (Judicial), राज्य-नियम-प्रवर्त्तक (Executive), धर्मशास्त्रा-नुमार कार्य-कर्त्ता होता है अथवा शासक होता है। यदि तीन शुभग्रह हों तो अति धनी, जमींदार, राजा वा महाराजा होता है। इसी प्रकार यदि आरुढ़ लग्न की दोनों ओर शुभग्रह बैठे हों तो जातक बड़ा-आदमी होता है। देखो कंडकी ४१। लग्नेश वुन्न, के लग्न गत होने से लग्नारूढ़ लग्न ही में हुआ। लग्न में दो शुभ, बुध और शुक्न बैठे हैं। इसी योग के कारण ये कुछ समय तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए थे।
- (१८) यदि चं. से पष्ठ, सप्तम और अष्टम, इन तीनों स्थानों में एक-एक अथवा किसी दो ही स्थानों में, अथवा किसी एक ही स्थान में बु. वृ. और शु. तीनों बैठे हों तो ऐसा जातक राजा अथवा बड़ा जमीन्दार होता है इस योग में चं. से पष्ठ सप्तम

और अष्टम स्थानों पर ध्यान देना होगा। यदि षष्ठ ही में तीनों ग्रह हों, अथवा सप्तम ही में तीनों ग्रहों (गज-केसरी-योग भी हो जाता है), अथवा अष्टम ही में तीनों हों, अथवा तीनों ही स्थानों में एक-एक ग्रह हो, अथवा इन तीन स्थानों में से एक स्थान में दो ग्रह और तृतीय ग्रह शेव दो स्थानों में से किसी स्थान में हो और एक स्थान बिना ग्रह के हो, तौ भी (अधि) योग होता है। अब विशेषत्व इसमें यही है कि यदि इन तीनों भावों को किसी पाप-ग्रह से सम्बन्ध न हो तो फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है। यदि पाप से सम्बन्ध हो तो वैसा उत्कृष्ट फल न होकर जातक राज-मन्त्री अथवा राज-द्वार में उच्च पद पर नियुक्त होता है। किसी ग्रन्थकार ने यह भी लिखा है कि यदि चं. से ६,७,८ स्थान में केवल पापग्रह ही बैठे हों तो ऐसा जातक भी भाग्यवान होता है। वह प्रायः सैनिक विभाग अथवा पुलिस इत्यादि को नौकरी से घन की उन्नति करता है। इन सब बातों को पाठकों के हस्तामलकवत् ही जाने के हेतु कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। मानलिया जाय कि किसी जातक का जन्म-चन्द्रमा धन राशि में है और वृष राशि में शुक्र, मिथुन में बुव और कर्क में बृहस्पति है । ऐसे स्थान में ऊपर लिखा हुआ अधि-योग उत्तम प्रकार का होता है। चं. से षष्ठ स्वगृही शुक्र, सप्तम स्थान में स्वगृही बुध और अष्टम स्थान में उच्च बृहस्पति है। अधियोग तो केवल चन्द्रमा से ६, ७,८ स्थानों में ज्ञु. बु. और बृ. के पड़ने ही से हो जाता है। परन्तु यहाँ तीनों ग्रह बलवान **हो गये** हैं। इसलिये ऐसे स्थान में कहना होगा कि फल बहुत ही उत्कृष्ट होगा। पुन: यदि ये तीनों ग्रह लग्न से भी शुभस्थान में पड़ते हों तो और भी उत्तम फल होगा।

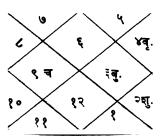

जैसा कि बगल वाली (किल्पत) कुण्डली में। यदि लग्न कन्या का मानलिया जाय तो शुक्र भाग्य स्थान में, बुव कर्म स्थान में और बृहस्पति आय-स्थान में पड़ जाता है। ऐसा जातक बहुत ही बनाढ्य और महाराजाधिराज होगा। क्योंकि अधियोग बहुत ही उत्कृष्टफलदाता हुआ। नवमेश नवमस्थ और दशमेश दशमस्थ यह एक दूसरा राज-

योग हुआ, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। आयस्थान में उच्च बृ. (बृ. धन कारक है) बैठा है। परन्तु यदि ऐसा योग वाले का जन्म-लग्न धन हो तो फल में न्यूनता सम्भव होता है। कारण कि चन्द्र-लग्न से शृ. पष्ठ और बृ. अष्टम स्थान में पड़ जाता है। यद्यपि चं. से अधि-योग होता है। परन्तु लग्न से दो ग्रहों के षष्ठ और अष्टम में पड़ जाने से फल में न्यूनता अधिक होगी। लिखने का अभिप्राय यह है कि फल कहने में देखना होगा कि योग-कारक ग्रहों की क्या अवस्था है और लग्न से किन किन भावों में पड़ते हैं। अतः फल कहने में सफलता तभी होगी जब पाठक तथा विद्यार्थीगण, सब बातों पर

दृष्टि डाल कर अपनी बुद्धि की तराजू पर फलों को उत्तमरीति से तौलेंगे और तभी इस ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्य को प्रमाणित कर सकेंगे। देखो कुंडली ८८ विश्वेश्वरा नन्द जी की। इस कुंडली में चं. से सप्तम बृ. (गज-केसरी) और अष्टम में बृ. और शु. है। अर्थात् शुभ अधियोग पूर्णरीति से लागू है। चं. उच्च है। बृ. धन के नवांश में और शु. वृष्व के नवांश में है। इस कारण योग उत्कृष्ट है परन्तु बृ., बृ. और शु. इन तीनों पर मंगल की दृष्टि है। यह अभी तक एक धनाढ्य स्थल के पदाधिकारी हैं। देखो कुंडली ४८ (क) डा० बनर्जी की। चं. से षष्ठ बृ. सप्तम बृ. और अष्टम शु. है। चं. और बृ. दोनों स्वगृही हैं। परन्तु बृ. और शु. के साथ पापग्रह भी बैठे हैं। अतः यह एक बड़े भाग्यशाली डाक्टर है। और मेडिकल कालेज पटना (Medical College Patna) के प्रिसिपल भी हुए।

### वाहनादि-सुख।

था-१६० इस प्रकरण में वाहनादि सुख के विषय में कुछ लिखा जाता है। क्योंकि हाथी, घोड़ा आदि जितने वाहन हैं, प्रायः सभी सम्पत्ति के सौन्दर्य को बढ़ाने वाली वस्तु हैं। यद्यपि यह भी ठीक है कि हाथीवान, कोचवान और मोटर हाँकने वाला इन सबों को भी वाहन योग ही होता है पर अन्तर यह है कि ये लोग वाहन के अधिपति नहीं होते।

- (१) लिखा है कि वाहनेश अर्थात् चतुर्थिषिपित के बलवान होने से तथा चतुर्थ भाव में शुभग्रह का योग वा दुष्टि रहने से वाहन का सुख होता है। शु. वाहन कारक ग्रह है। अतएव शु., और शु. से चतुर्थस्थान के शुभाशुभत्व पर वाहनादि का सुखादि विशेष रूप से निर्भर करता है।
- (२) चतुर्याधिपित शुक्र-युक्त होने से नर वाहन मिलता है। इसी प्रकार चतुर्याधिपित, लग्नेश तथा चन्द्रमा के एक साथ लग्न में रहने से घोड़े की सवारी मिलती है। चतुर्याधिपित बृ. के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो चतुरिङ्गिनी-वाहन अर्थात् हाथी, घोड़ा, रथ और पालकी इत्यादि का योग होता है।
- (३) धनाधिपति के लग्नगत होने से, दशमाधिपति के धन गत होने से, वा चतुर्य में उच्च ग्रह के रहन से जातक को उत्तम वाहन मिलता है।
- (४) लग्नेश, चतुर्थेश तथा नवमेश के परस्पर केन्द्र में रहने से जातक को वाहन का सुख होता है। देखो कुंडली ४१ सैय्यद हसन इमाम साहिब की। यह योग लागू है। बु. शु. और बृ. एक दूसरे से परस्पर केन्द्रवर्त्ती हैं।
- (५) लग्न, चतुर्थ अथवा नवम में यदि चतुर्थेश, लग्नेश के साथ बैठा हो तो इन्हीं ग्रहों की दक्षा अन्तरदशा में वाहन लाभ होता है।

- (६) स्मरण रखने की बात है कि चतुर्याधिपति को वाहनादि विषय से बहुत सम्बन्ध है। जैसे, यदि चतुर्याधिपति पंचमस्य हो और पंचमाधिपति चतुर्यस्य हो तो जातक को घोड़ा, गाड़ो, मोटर, इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है।
- (৬) यदि चनुर्याधिपति एकादशस्य हो और एकादशेष चतुर्थस्य हो। (देखोः कृंडली २८ जगद्गुरु नर्रासह भारतीजी की, यह योग लागू है)
  - (८) चतुर्याधियति दशमस्य हो और दशमाधिपति चतुर्यस्य हो।
  - (९) चतुर्याधिनित नवमस्य हो और नवमाधिपति चतुर्थस्य हो।
  - (१०) चतुर्यावित्रति द्वितीयस्य हो और द्वितीयाधिपति चतुर्थस्य हो।
- (११) चतुर्थाविपति दशमस्य हो और दशमाधिपति लग्नस्य हो, तो इन सब पाँच योगों में गाड़ी, मोटर इत्यादि का योग होता है। देखो कुंडली ४१ हसन इमाम साहिब की यह योग लागू है।
- (१२) यदि शुक्र से चन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा चतुर्थेश शुक्र के साथ जन्म-लग्न में हो, अथवा चतुर्थेश शुक्र के साथ चतुर्थस्थान में हो तो घोड़ा, गाड़ी, मोटर इत्यादि का योग होता है। देखो कुंडली ३७ सर गणेशदत्तजी की। यह योग लागू है। शु. से चं. सप्तमस्थ है।
- (१३) यदि किसी कुंडली में एक से अधिक वाहन-योग पाया जाय तो समझना होगा कि जातक को कई वाहन होंगे।
- (१४) यदि चतुर्य स्थान में शुभग्रह हो, अथवा चतुर्य स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा शुक्र को दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती हो, अथवा चन्द्रमा से तृतीय स्थान में शुक्र बैठा हो, अथवा शुक्र से तृतीय स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तौ भी घोड़ा, गाड़ी, मोटर इत्यादि का योग होता है।
- (१५) यदि चतुर्थेश किसी केन्द्र में हो और उस केन्द्र का स्वामी लग्न में हो अथवा यदि दशमेश ११ में हो और एकादशेश दशम में हो तो वाहन सुख होता है। पाठान्तर में 'कर्मेश्वरे लाभगते'—के बदले कर्मेश्वरे लग्नगते' पाया जाता है।
- (१६) लिखा है कि यदि चतुर्थे स्थान में शुभ का होता हुआ बुध के साथ बैठा हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उत्तम वाहन-योग होता है। देखो कुंडली ४९ देश भक्त पण्डित जवाहर लालजी की। शुक स्वगृही चतुर्थस्थ धन (शुभ) नवांश मे है और शुक्र एकादशेश भी है और उसके साथ बुध भी बैठा है। परन्तु उसपर किसी शुभग्रह की दृष्टि न होकर पापग्रह, शनि की दृष्टि है। चतुर्थ स्थान, मंगल, और सू.,पापग्रहों से घिरा हुआ है। वाहन योग उत्तम है पर यह

काल सभी जानते हैं कि इनकी मोटर पर बारम्बार गवर्नमेंट की नज़र पड़ती रहती है अथवा यों कहा जाय कि ये बारम्बार विरथी होते हैं।

- (१७) यदि चन्द्रमा लग्न में चतुर्थेश के साथ हो, अथवा चन्द्रमा शुभग्रह के साथ होकर द्वितीयस्थ वा चतुर्थस्थ हीं, अथवा चतुर्थेश लग्नेश के साथ होकर द्वितीयस्थ वा चतुर्थेश हो अथवा चतुर्थेश लग्नेश के साथ लग्न गत हो और उसके चन्द्रमा मी हो, तो जातक की सवारी में घोड़ा रहता है।
- (१८) यदि चतुर्थेश लग्न में शुक्र के साथ बैठा हो तो जातक को गजवाहन होता है।
- (१९) यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुक्र और पूर्ण-चन्द्रमा हो तो जातक को पालकी की सवारी होती है।
- (२०) यदि बृहस्पित नवम स्थान में बैठा हो और उस पर सूर्य्य एवं चन्द्रमा की पूर्ण दृष्टि हो, तो जातक को घोड़ा, हाथी, गो आदि जन्तु रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
- (२१) यदि लग्नेश, शुक्र, चन्द्रमा और चतुर्थेश सम्बन्ध रखता हो तो जातक को घोड़ा, पालकी इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है।
- (२२) यदि बृहस्पति, चतुर्थेश, चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक को बहुत से वाहनादि होते हैं।
- (२३) यदि चतुर्थेश बृहस्पित के साथ हो तो जातक की सवारी विचित्र होती है। यदि चतुर्थेश दशमस्थ हो और शुभग्रह के साथ हो तो ऐसे जातक को वाहन के साथ चैंबर-छत्र इत्यादि रहते हैं।
- (२४) यदि चतुर्थेंग ६, ८, १२ भाव में बैठा हो अथवा नीच हो, शत्रुगृही और उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के वाहन में स्थिरता न होती है अर्थात् विगड़ जाता या खराब होते रहता है।
- (२५) यदि चतुर्थेश और नवमेश एकादशस्थ हो, अथवा इन दोनों की इब्टि चतुर्थस्थान पर पड़ती हो तो जातक को अनेकानेक वाहनों का सुख होता है।
- (२६) यदि चतुर्थेंश, श., बृ. और शु. के साथ नवमस्थानगत हो और नवमेश चतुर्थस्य हो अथवा किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक को बहुयान-योग होता है ।
- (२७) यदि नवमेश एकादशस्य हो और लग्नेश और चतुर्येश नवमस्य हो और जिस स्थान में चतुर्येश हो, वह शुक्र के साथ हो तो जातक को बहु-यानयोग होता है।
  - (२८) यदि चतुर्थेश मेष अथवा वृश्चिक राशि गत हो, अथवा बुध, लग्न गत

हो और नवम स्थान में शुभग्रह हो तो जातक को वाहन का मुख होता है और प्रतिष्ठित एवं धनी होता है।

- (२९) यदि लग्नेश चतुर्थस्थ, नवमस्य अथवा एकादशस्य हो तो जातक को बहु-यानयोग होता है तथा जातक विख्यात पुरुष होता है। देखो कडली ५० अमांवां- टिकारी नरेश की।
- (३०) यदि चतुर्थेश किसी केन्द्र में बैठा हो और उस केन्द्र का स्वामी एकादशस्य हो तो भी वैसा हो योग होता है। देखो उदाहरण कुंडली चतुर्थेश बुहस्पति केन्द्र में है और उसका स्वामी बुध एकादश में है। इस जातक को अपना घोड़ा कुछ दिनों तक था, पर इसे मोटर, हाथी, फिटन इत्यादि का सर्वदा मुख होता रहा है और अपने केन्द्र का एक विख्यात पुरुषों में से तो अ श्य है।

स्मरण रखने की बात यह है कि घोड़ा गाड़ी में से एक सघारण टमटम से ले कर उत्तमोत्तम फिटन और लैंडो का भी बोघ हो सकता है तथा एक साघारण सस्ती मोट से लेकर बहु मूय मोटर भी होता है। इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही इत्यादि स्थिति पर निर्भर है। इन्हीं सब बातों पर पूर्ण दृष्टि डालते हुए बाहन-विषय के विचार में पाठक गण पूर्णत्याध्यान देंगे।

परन्तु इससे ऐसा न समझा जाय कि यदि उपर्युक्त योगों में से कोई योग किसी की कुण्डली में न पाया जाय तो उसे वाहन होगा ही नहीं। सत्य तो यह है कि ज्योतिषशास्त्र इतना गम्भीर अमेर अपार है कि सभी बातों का उल्लेख इस छोटी सी पुस्तक में करना असम्भव है।

### भू-सम्पत्ति ।

श्रा.-१६१ ऊपर लिखा जा चुका है कि चतुर्थ स्थान से गृहादि का भी विचार हता है और भूमि-पुत्र मंगल इसका कारक है। इस कारण∹-

- (१) यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मूलित्रकोणस्य शुभस्थानस्य अथवा शुभयुक्त हो, तो जातक भूमि अर्थात् खेत जमीन्दारी इत्यादि भू-सम्पत्ति प्राप्त करता है। देखो कृडली ४१ सँयद हसन इमाम साहेब की। चतुर्थाधिपति उच्चाभिलाषी होता हुआ दशमस्य है।
- (२) यदि चतुर्थाधिपति दशम में और दशमाधिपति चतुर्थ में हो और मंगल बलवान हो अथवा मंगल की दृष्टि उनपर हो तो जातक बहु-क्षेत्र-शाली होता है।

- (३) यदि दशमाधिपति और चतुर्थाधिपति चन्द्रमा बलवान हो तथा पर-स्पर मित्र हों तो जातक बहु-क्षेत्रशाली होता है।
- (४) यदि चतुर्याधिपति अथवा मंगल नीचस्थ, पाप युक्त, पाप दृष्ट और पापमध्यगत हो तो भूमि को नाश करता है। देखो कंडली ५५। यह कंडली मुंगर जिलान्तर्गत मंझौल ग्राम निवासी बाबू त्रिवेणी प्र० की है। इसमें नीचस्थ मंगल अष्टम में है और मंगल के साथ शनि बैठा है तथा राहु से भी दृष्ट है। पुनः दो पापमध्यगत है क्योंकि श. कर्क के ४ अंश पर है और उसके बाद मं. १५ अंश पर है। उससे आगे र. सिंह में है। ऋणस्थान का स्वामी शु. भी साथ ही है। विचारने योग्य बात है कि मं. नवांश में स्वगृही है। प्रत्यक्ष देखने में यह आया है कि उक्त बाबू साहब की बहुत बड़ी जमीन्दारी, कुछ काल तक उत्तम प्रकार के भोग विलासादि से उपरान्त ऋणग्रस्थ होने के कारण हाथ से निकल गयी। इस कंडली में स्वगृही बुध दशम-स्थान में, देख कर सन्देह हो सकता है कि दशम स्थान बली है। परन्तु बुध नवांश में मीनराशिगत अर्थात् नीच है और पष्ठांश में गरलांश है।
- (५) यदि चतुर्थाधिपति नीच, शत्रुगृही अथवा पाप युक्त हो और धनस्थ भी रहे तो क्षेत्रनाश होता है।
- (६) यदि चतुर्थाधिपति चतुर्थस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा उसके साथ शुभ ग्रह हो तो जातक को भू-सम्पत्ति और भवन इत्यादि का सुख विशेषरूप से होता है।
- (७) यदि चतुर्थेश और नवमेश एकादशस्थान में हों और शुभदृष्ट हों तथा वे पापदृष्ट न हों एवं इसी प्रकार यदि चतुर्थेश किसी केन्द्र में वृ. के साथ हो तो इन योगों में जातक बहु-क्षेत्रशाली और अनकानेक गृहों का अधिपति होता है।
- (८) यदि चतुर्थेश और लग्नेश एक साथ हो कर दुःस्थान गत न हों, अथवा केन्द्र वा त्रिकोण गत हो कर शुभग्रह से दृष्ट हों, अथवा नवमेश केन्द्रगत हो, चतुर्थेश उच्च हो अथवा किसी बुरे भाव में न बैठा हो, अथवा बुध तृतीय गत हो वा चतुर्थेश दुःस्थान गत न हो, अथवा चतुर्थेश और दशमेश एक साथ हों और शिन केन्द्र में हो, तो जातक अत्यन्त सुसज्जित गृह का स्वामी होता है। देखो कुंडली ४१ सैय्यद हसन इमाम साहेब की। नवमेश केन्द्र में है और चतुर्थेश उच्च तो नहीं परन्तु उच्चाभिलाषी है (एक अंश चालीश कला के बाद उच्च होता है) तथा बुरे भाव में न पड़ कर केन्द्र (दशम) में है।
- (९) यदि चतुर्थ-स्थान-गत-राशि चरराशि हो और उसका स्वामी भी चर ही राशि में हो तो ऐसे जातक को प्रायः कई ग्राम, शहर इत्यादि में गृहपति होने

का सौभाग्य होता है। देखो कुंडली ४९। चतुर्थस्य तुलाराशि चर है और उसका स्वामी भी चर ही में है।

- (१०) यदि चतुर्थेश द्वितीय अथवा एकादशभावगत हो तो जातक को पृथ्वी प्राप्त करने का सौभाग्य होता है।
- (११) यदि लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश और द्वाद-शेश के साथ पंचमेश हो तो एसे जातक की जमीन्दारी में बहुत से खान (mines) पाये जाते हैं।
- (१२) यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादशस्थ हो और एका-दशेश लग्नस्थ हो तो जातक को पृथ्वी में गड़ी हुई सम्पत्ति प्राप्त होती है। परन्तु धन का प्रमाण ग्रहों की स्थिति अनुसार विचार किया जाता है।
- (१३) यदि (क) एकादशेश चतुर्थस्थ और चतुर्थेश एकादशस्थ हो, अथवा (ख) चतुर्थेश और नवमेश एकादशभाव में हों और द्वितीयेश दशमभाव में हो तो जातक आकस्मिक-सम्पत्ति अवश्य प्राप्त करता है।

### धनप्राप्ति के कारण का अनुमान।

था.-१६२ प्रायः ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी मनुष्य को धन का आगमन अपने उपार्जन से होता है और किसी को पुत्रादि से, किसी को स्त्री से, किसी को भाइयों से तथा किसी को कभी-कभी शत्रुद्धारा भी होता है। अतएव इस स्थान में पाठक के मनोरञ्जनार्थ कुछ ऐसे नियम इत्यादि लिखे जाते हैं जिससे धन प्राप्तिकारण का अनुमान हो सके। अस्तु।

बहु स्वीकृत यह है कि जिस भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो वा लग्न से सम्बन्ध रखता हो और उस ग्रह को धनदायी ग्रह से सम्बन्ध हो, तो जातक को उसी भाव-कारक द्वारा सम्पत्ति मिलती है। अर्थात् यदि तृतीयेश लग्नगत और द्वितीय, एकादश, नवम, दशम अथवा चतुर्थ के स्वामी से तृतीयेशको सम्बन्ध हो तो भाई से धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि जाया स्थान का स्वामी लग्न में हो और उपर्युक्त नियम लागू हो तो स्त्री से, यदि पंचमेश लग्न में बैठा हो और उपर्युक्त नियम लागू हो तो एतु स्थान का स्वामी बली हो कर लग्न में बैठा हो और उपर्युक्त नियम लागू हो तो रिपु से अथवा ज्ञाति से धन की प्राप्ति होती है।

## भुजार्जित घन ।

भा.-१६३ लग्न और लग्नेश से जातक के अपने शरीर का बोध होता

- है। ऊपर लिखा जा चुका है कि एकादश स्थान से धनोपार्जन और द्वितीय स्थान से धन-स्मृद्धि का विचार किया जाता है। इस कारण ज्योतिष का यह एक रहस्य है कि (१) यदि लग्न और एकादश में परस्पर कोई शुभ सम्बन्ध हो तो वैसे स्थान में जातक को अपनी भुजा से अजित धन होता है।
- (२) यदि रूप्नेश का नवांश-पति द्वितीयेश से युक्त होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक को भुजाजित धन विशेष होता है।
- (३) यदि लग्नेश,द्वितीयेश और एकादशेश एक साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण-वर्ती हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो तो जातक अपनी भुजा से बहुत धन संचय करता है।
- (४) यदि लग्नेश द्वितीयेश को देखता हो और केन्द्रवर्ती हो तो जातक अपने परिश्रम से धन उपार्जन करता है। देखो उवाहरण कुंडली। लग्नेश वृ. सप्तमस्थ और द्वितीयेश श. लग्नस्थ है। दोनों में परस्पर दृष्टि है और दोनों केन्द्रवर्ती हैं। इस जातक ने अपनी भुजा से खूब धन कमाया है। देखो कुंडली ४१। द्वितीयेश ,लग्न में लग्नेश के साथ है।
- (५) यदि बली लग्नेश और चतुर्थेश को अन्योन्य सम्बन्ध (अर्थात् प्रथम सम्बन्ध) हो, लग्नेश चतुर्थस्थ और चतुर्थेश लग्नस्थ हो (ऊपर लिखा जा चुका है कि चतुर्थ स्थान से भूमि का विचार होता है) तो ऐसे योग के प्रभाव से जातक अपनी भुजा से जमीन्दारी इत्यादि प्राप्त करता है। पुनः यदि शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो फल अवस्य ही उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ५०। यद्यपि इसमें उपर्युक्त योग उस रीति से नहीं है परन्तु विशेषता यह है कि जायाभाव में चतुर्थेश बुध उच्च बैठा है और लग्नेश बृहस्पति, एकादश भाव में नीच-भग-राज-योग-कारक बनकर बैठा है। स्मरण रहे कि एकादश लाभ स्थान है और बृहस्पति की पूर्णदृष्टि बुध पर पड़ती है अर्थात् लग्नेश को चतुर्थेश से तृतीय सम्बन्ध है। इस कारण फल देखने में यह आता है कि उक्त जातक को स्त्री पक्ष से (चतुर्थेश सप्तमस्थ है) सात लाख की आमदनी प्राप्त हुई है।
- (६) लग्नेश और द्वितीयेश के योग से अथवा उन दोनों में सम्बन्ध रहने से भुजाजित धन होता है। देखो शुंडली ४१ सैय्यद हसन इमाम साहेब की: लग्नेश और द्वितीयेश लग्न में है और पुनः बुध एवं शुक्र राज-योग कारक है। देखो शुंडली ३४ सर आशुतोप जी की। लग्नेश द्वितीय में और द्वितीयेश लग्न में है। शुंडली ३५ में भी सम्बन्ध है। शुंडली ४७ में लग्नेश और द्वितीयेश को सम्बन्ध है। शुंडली ५८,६२ और ६४ में यह योग लागू है तथा शुंडली ७४, ८२ में यह योग है। परन्तु अब तक केवल जमीन्दार ही हैं, भुजाजित धन न हुआ है। शुंडली ६० में योग लागू है। ये बराबर धनोपार्जन में लगे रहते हैं।

ऊपर कई बार लिखा जा चुका है कि ज्योतिष, अनुमान शास्त्र है। अतः यदि महर्षियों के बचनों को मनन करने हुए बुद्धि से काम लिया जाय तो फल कहने में अवश्य ही निपुणता प्राप्त हो सकती है।

### पुत्र द्वारा धन एवं सुख-प्राप्ति ।

- षा.१६४ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि पंचम स्थान और बृहस्पित पुत्र कारक है। अतः जब द्वितीयेश, नवमेश इत्यादि ग्रहों को पंचमस्थान, पंचमेश, पुत्रकारक बृहस्पित इत्यादि से सम्बन्ध होता है, तो पुत्रद्वारा भाग्योदय का बोध होता है तथा लग्नेश का उत्तम होना आवश्यक है क्योंकि यदि यह उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं होता है।
- (२) यदि द्वितीयेश बली हो और पंचमेश के साथ बैठा हो, अथवा द्वितीयेश और पंचमेश को चार सम्बन्धों में से कोई सम्बन्ध हो और लग्नेश बली हो तो जातक का भाग्यो-दय पुत्र द्वारा होता है।
- (३) यदि पंचमेश नवमस्थ हो और नवमेश भी उसके साथ हो अथवा नवमेश पर उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा धन प्राप्त होता है।
- (४) यदि पुत्र कारक बृहस्पित पंचम स्थान में हो और उस पर नवमेश की दृष्टि हो अथवा नवमेश उसके साथ हो तो जातक को पुत्र द्वारा धन की प्राप्ति होती है।
- (५) ऐसा भी पाया जाता है कि जब द्वितीयेश पंचमेश के साथ हो और बृहस्पति पर लग्नेश की दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है।
- (६) यदि पुत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश नवमस्थ होकर, नवमेश से युवत होकर अथवा नवमेश पंचमस्थ हो तो पुत्र से भाग्य की उन्नति होती है। देखो कुंडली ७३ वाब कृष्णबलदेव जी की। नियम (१) के अनुसार द्वितीयाधिपति रिव एवं नवमेश बृहस्पित को पंचम अथवा पंचमेश से सम्बन्ध होना चाहिये। द्वितीयेश रिव पंचम स्थान में है। पंचमेश मंगल सप्तम स्थान (जाया-स्थान) में बैठकर द्वितीय भाव को देखता है। पुनः नवमेश बृहस्पित, पंचमेश मंगल के साथ होकर सप्तमस्थान में है। 'मिताक्षरा धर्मशास्त्रानुसार' इनके पुत्र को चार हजार की आमदनी मिली है। देखो कुंडली ७४ बाबू लाल नारायण जी की। यह बाब कृष्णबलदेव जी के अनुज है। इनकी कुंडली में द्वितीयेश और लग्नेश को अन्योन्य सम्बन्ध है और द्वितीयेश बुध पर बृहस्पित की, जो पुत्र कारक और पुत्र स्थान का स्वामी है और नवम स्थान में बैठा है, दृष्टि है। पुनः पुत्रकारक बृहस्पित पर नवमेश मंगल की पूर्ण दृष्टि है। इन्हीं सब सुन्दर योगों के कारण इनके पुत्र को भी नानिहाली सम्पत्ति लगभग चार हजार आमदनी की मिली है।

देखो कुंदसी ८९ बाबू शिवशंकर जी की। नियम (२) के अनुसार दितीयेश शिन स्वगृही नवांश में होता हुआ पंचमेश शुक्र के साथ होकर जो नवांश में भी तुला का है, पंचम स्थान में बैठा है। बुध भी जो भाग्य स्थान का स्वामी है, पंचमस्थान में है। शुक्र दशमेश भी है एवं पुत्र कारक बृहस्पित की पूर्णदृष्टि पंचमस्थान पर है। इस कारण पुत्र द्वारा भाग्योन्नति का झलक मालूम होता है। इस जातक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ है जिसे कुछ सम्पत्ति मिलने की आशा है। स्मरण रहे कि पुत्र के विद्वान, परिश्रमी एवं धन उपार्जन करने वाला होने पर अथवा पुत्र को मातृपक्ष वा अन्य किसी प्रकार से धन की प्राप्ति होने पर भी पिता को सुख हो सकता है।

देलो कुंडली ८६। यह लेलक के द्वितीय पुत्र की कुंडली है। इसमें नवमेश अर्थात् भाग्याधिपति पंचमस्य है और उस पर पुत्र कारक बृहस्पित की पूर्णदृष्टि है तथा भाग्येश शुक्र द्वितीयेश भी है अर्थात् धनाधिपित और भाग्याधिपित दोनों पंचमस्य हैं। बृहस्पित जो पुत्रकारक और धन कारक भी होता है, जायास्थान तथा चतुर्थस्थान का स्वामी है, वह लग्न में बैठ कर पुत्रस्थान, जागस्थान और भाग्यस्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। इस जातक को लगभग चालीस या पञ्चास हजार मूल्य की भू-सम्पत्ति पुत्र द्वारा अर्थात् स्त्री पक्ष से मिली है। देखो कुंडली ८७ बाबू ठाकुर प्रसाद जी की। नियम (६) के अनुसार पुत्राधिपित बृहस्पित नवमस्थ तो न है पर नवमस्थान को देखता है और नवमेश मंगल पुत्रस्थान में है। इनकी स्त्री को बहुमूल्य पनृक सम्पत्ति मिली है जो धमंशास्त्रानुसार इनके पुत्र की होगी। एक बात देखने की यह भी है कि भाग्यस्थान का स्वामी पुत्रस्थान में है और पुत्रस्थान का स्वामी भाग्यस्थान को देखता है।

### स्त्री द्वारा घन प्राप्ति योग।

बा.१६५ (१) सप्तम स्थान जाया स्थान है और शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। अतः यदि इन सबों को भाग्यस्थान या धन स्थान से सम्बन्ध हो तो जाया द्वारा भाग्योदय की सूचना होतो है। देखो कुंडली ७३ बाबू कृष्णबलदेव जी की। नवमेश बृहस्पति और दितीयेश रिव है। द्वितोयेश रिव पुत्रस्थानस्थ है और उसके साथ जायाकारक शुक्र भी है। पुनः पुत्रेश मंगल उच्च होकर जाया स्थान में भाग्येश बृहस्पति के साथ है और जाया स्थान का स्वामी शिन लग्नेश के साथ धनभाव में है। उक्त जातक को स्त्री-धन अपने पुत्र द्वारा मिताक्षरानुसार लगभग चार हजार की आमदनी मिली है। देखो कुंडली ७४ बाबू लाल नारायण जी की। सप्तमेश शिन धनस्थान में बैठा है और घनस्थान एवं लग्न को अन्योन्य सम्बन्ध है। पुनः जायाक रक शुक्र को नवमेश मं. से अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। इन्हें स्त्री द्वारा अच्छी आमदनी मिली है। यह कुष्णबलदेव बाबू के साढ़ भी हैं।

देखो कुंडली ८९ शिवशंकर बाबू की । स्त्री कारक क्षुक्त के साथ द्वितीयस्थान का स्वामी शित और भाग्यस्थान का स्वामी बुध साथ होकर पुत्र स्थान में है (परन्तु सप्तमेश को सम्बन्ध नहीं है) और यह बात भी देखने योग्य है कि सप्तमेश चतुर्वस्थ और चतुर्थेश सप्तमस्थ है। परन्तु नीचस्थ मंगल सप्तमस्थान में बैठा है। (इस कुंडली में विलक्ष णता अवश्य है)।

देखो **कुंड** जी ८७ ठाकुर बाबू की। सप्तमेश (परन्तु नीच) नवमस्य है, नवमेश पंचमस्य है और पंचमेश बृहस्पति की पूर्णदृष्टि सप्तम एवं नवम पर है। इनकी स्त्री को पैतृक सम्पत्ति मिली है।

(२) यदि सप्तमेश और नवमेश को अन्योन्य सम्बन्ध हो, अथवा चार सम्बन्धों में से कोई भी हो और जाया कारक शुक्र के साथ हो, तो स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति होती है। देखो चुंबली २३ बाबू श्यामाचरण जी की। सप्तमेश शुक्र और नवमेश चन्द्रमा दोनों साथ होकर (चतुर्थ सम्बन्ध) पुत्रस्थान में हैं और सप्तमेश शिन जाया कारक भी है। इनको दायभाग अनुसार ससुराल से जमीन्दारी एवं कलकत्ते के मकानात मिले हैं।

कुंड जो ८६ में सप्तमेश बृहस्पित की नवमेश शुक्र पर, जो पंचम-स्थान में बैठा है और जाया-कारक ग्रह भी है, पूर्ण-दृष्टि हैं। इसी रीति से नवमेश और सप्तमेश में तृतीय सम्बन्ध भी होता है। पुनः लग्नस्थ बृहस्पित की पूर्ण-दृष्टि पंचम, सप्तम एंवं नवम भावों पर भी पड़ती है। इस जातक की स्त्री को अपने पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण पैतृक सम्पत्ति मिली है।

- (३) यदि सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ हो और शुक्र की पूर्णदृष्टि हो तो यह स्त्री द्वारा भाग्योदय का सूचक होता है।
- (४) यदि चतुर्येश सप्तमस्य हो और शुक्र चतुर्थस्य हो और उन दोनों में परस्पर मैत्री हो तो स्त्री द्वारा भू-सम्पत्ति प्राप्त होती है।
- (५) शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि शुक्र सप्तमस्य हो अथवा उपचय (३,६, १०,११) में हो और द्वितीयेश से युक्त हो और लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो तो जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात् होता है।
- (६) यदि शुक्र, सप्तमेश, द्वितोयेश वा लग्नेश दुःस्थान गत, नीच राशि गत, शत्रु-राशिगत, अस्त अथवा पापदृष्ट हो तो जातक की सम्पत्ति विवाह के नाद नष्ट होती है।
- (७) यदि शुक्र और सप्तमेश कूर षष्ठांश में हो परन्तु उनपर शुभवहों का नृष्टि हो तो यद्यपि ऐसे जातक को सम्पति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है परन्तु कुछ दिनों के पश्चात् पुनः लौट आती है।

### भाता से धन एवं सुख-प्राप्ति

- बा-१६६ (१) तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विचार किया जाता है बौर मंगल भ्रातृ कारक ग्रह है। यदि धनस्थान, भाग्यस्थान और चतुर्थस्थान को उपर्युवत स्थानों से सम्बन्ध हो तो भाई-बहनों से सम्पत्तिवृद्धि की सूचना मिलती है। देखो कुंडली ३९ महाराजाधिराज रामेश्वरसिंह जी की। द्वितीयेश चन्द्रमा मंगल के साथ होकर पंचमस्थ है। मगल एकादशेश भी है। पुनः मंगल की पूर्णवृष्टि तृतीयेश रिव पर है। पंचमस्थान से आकस्मिक धन का अनुमान किया जाता है (धा. १५८)। एक अपूवं बात यह है कि भाग्येश शिन भ्रातृभाव में बैठा है और वहाँ से द्वितीयेश चन्द्रमा और भ्रातृकारक एवं एकादशेश मंगल को पूर्णवृष्टि से देखता है। बृहस्पित धन कारक ग्रह लग्न को शोमित करता हुआ भाग्यस्थान और पंचमस्थ मंगल और चन्द्रमा को (जो भ्रातृ से बन देने वाला योग है) देखता है।
- (२) यदि तृतीयेश बृहस्पित के साथ द्वितीयस्थान में बैठा हो और उसके साथ लग्नेश भी हो अथवा लग्नेश की दृष्टि हो तो भाई से धन का आगमन होता है।
- (३) यदि द्वितीयेश, तृतीयेश के साथ हो अथवा द्वितीयेश मंगल के साथ हो, अथवा द्वितीयेश पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को भ्रातृद्वारा धन लाभ होता है।
- (४) यदि लग्नेश और द्वितीयेश तृतीयस्थ हो और उन पर शुभग्रह की पूर्णदृष्टि हो और तृतीयेश के साथ अथवा तृतीयेश से दृष्ट हो तो जातक को भाई तथा बहनों से धन प्राप्त होता है।
- (५) यदि चतुर्थस्थान में मंगल हो, अथवा चतुर्थेश मंगल के साथ हो, अथवां चतुर्थं स्थान पर तृतीयेश की दृष्टि हो तो भाई और बहनों द्वारा भुम्यादि का लाभ होता है।
- (६) यदि चतुर्थेश का नवांश-पति कर्मस्थान अर्थात् दशमस्थान मे बैठा हो अथव किसी केन्द्र में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल उसके साथ हो तो भा बहन द्वारा घन और भृमि का लाभ होता है।
- (७) यदि नवमाधिपति शुभदृष्ट वा शुभयुवत हो कर तृतीयस्थान के अधिपति है साथ बैठा हो तो भाई से भाग्योन्निति होती है। देखो कुंडली २९ स्व० दरभंगा महाराजा विराज की। नवमेश शिन शुभग्रह शुक्र (भाग्य-स्थान-ग्रह) से दृष्ट है। योग मे तृतीये के साथ होना लिखा है। परन्तु इस कुंडली में भ्रातृ कारक एवं एकादशेश (बड़े भाई मंगल पर शनि की पूर्णदृष्टि है। योग का भाव यही है कि शुभदृष्ट नवमाधिपति व भातृ-स्थान वा भ्रातृकारक से सम्बन्ध होना चाहिये।
  - (८) यदि नवमेश तृतीयेश के साथ हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि ह्रो अथ

शुभग्रह उसके साथ हो ओर नवमेश अच्छे नवांश में हो तो जातक को माई द्वारा सम्पत्ति मिलती है।

- (९) यदि लग्नेश, द्वितीयेश औ रतृतीयेश एक साथ होकर बैठे हीं और उन पर पुरुष ग्रह की दृष्टि हो, अथवा तृतीयेश द्वितीयस्थान में मंगल के साथ हो तो भाई द्वारा धन प्राप्त होता है।
- (१०) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश लग्नगत हो और उसको तृतीयेश से सम्बन्ध हो तो भी जातक को आता की सम्पत्ति मिलती है।

# ज्ञाति वर्ग अर्थात् चचेरे भाई आदि द्वारा सुल-दुःल

था-१६७ पः ठस्थान ओर तृथ से चवेरे भाई का विचार होता है। अतः षष्ठ स्थान का स्वामी यदि नवमभाव में और नवम का स्वामी पष्ठ भाव में पड़े और उसके साथ जाति-कारक बुध भी बैठा हो तो जातक को चवेरे भाई द्वारा धन प्राप्त होता है।

- (२) यदि लग्नेश वली हो और पष्ठ स्थान में चन्द्रमा अथवा अन्य कोई शुभग्रह हो और बृह्स्पति केन्द्र वा त्रिकोण-गत हो तो जातक अपने चचरे भाई के द्वारा जीविका निर्वाह करता है।
- (३) यदि लग्नेश, वृहस्पति और शुक्र पष्ठेश के साथ हो और श., मं.तथा रा. से दण हो तो जातक चचेरे भाइयों से अति क्लेशित होता है।
- (४) यदि लम्नेश पष्ठ स्थान से हो और पष्ठेश से दृष्ट हो तो जातक चचेरे भाइयों के पड़यन्त्र से क्लेशित होता है।
- (५) इसी प्रकार यदि लग्नेश एवं पच्ठेश साथ होकर लग्न में बैठे हों तो वैसा ही फल होता है।

### माता से धन एवं सुख

- षा-१६८ (१) चतुर्य स्थान एवं चन्द्रमा से माता का विचार होता है। अतः यदि द्वितीय स्थान को इनसे सम्बन्ध होता है तो मातृद्वारा धन की प्राप्ति होती हैं।
- (२) यदि द्वितीयेश चतुर्थेश के साथ हो, अथवा चतुर्थेश की दृष्टि द्वितीयेश पर पड़नी हो, अथवा द्वितीयेश लग्नभाव में चतुर्थेश के साथ हो तो माता से धन प्राप्त होता है।

### शत्रु द्वारा घन एवं सुख

- बा-१६९ (१) षष्ठस्थान और मंगल से शत्रुका विचार होता है। यदि षष्ठेश अथवा मंगल, बली द्वितीयेश पर दृष्टि डालता हो और लग्नेश बलवॉन हो तो शत्रु से धन प्राप्त होता है।
- (२) यदि षष्ठेश, नवमेश का शत्रु हो और नवमस्य हो तौ भी शत्रु द्वारा घन की प्राप्ति होती है।
- (३) यदि षष्ठेश द्वितीयेश के साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो और वह शुभदृष्ट हो तो शत्रु द्वारा धन मिलता है।

#### आकस्मिक घन-प्राप्ति ।

- **चा.१७० (१) इस विषय में कुछ पूर्व** ही लिखा जा चुका है (देखो घा. १५८-१) आकस्मिक घन, जैसे पृथ्वी में गड़ी हुई, जुआ, लौट्री इत्यादि से घन मिल जाने का विचार पंचमस्थान से होता है। अतएव यदि पंचमस्थान में चन्द्रमा बैठा हो और उस पर शुक की दृष्टि हो, तो जातक को प्रायः लौट्री इत्यादि से अकस्मात् घन मिल जाता है।
- (२) यदि द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभग्रह के साथ नवम भाव में शुभ-राशिगत होकर बैठे हों तो जातक को भूमि में गड़ी हुई सम्पति मिलती है।
- (३) इसी प्रकार यदि एकादशेश और द्वितीयेश चतुर्थगत हों, चतुर्थेश शुभग्रह के साथ हो और शुभराशिगत हो तो भी जातक को भूमि में गड़ी हुई सम्पत्ति मिलती है।
- (४) पुनः यदि एकादशेश चतुर्थस्थान में हो और शुभग्रह युत हो तौ भी वैसा ही फल होता है। स्मरण रहे कि चतुर्थ स्थान को पाताल स्थान कहते हैं अर्थात् भूमि में गड़ी हुई वस्तुओं का बोध कराता है। उपर्युक्त तीन योगों में चतुर्थेश को धनस्थान और भाग्यस्थान अथवा आयस्थान से सम्बन्ध दिखलाया गया है। अतः यह रहस्य स्मरण रखने योग्य है।
- (५) यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादस्स्थ हो तथा एकादशेश लग्नस्थ हो तो भूगर्भ की सम्पत्ति प्राप्त होती है। पाठकों का घ्यान इस योग पर आर्कावत किया जाता है कि लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश को परस्पर कैसा सुन्दर सम्बन्ध होता है। (यह योग ऊपर भी लिखा जा चुका है।)

उदाहरण-कुंडली में पंचमेश नवमस्य है और नवमेश तथा दशमेश एकादशस्य हैं एवं एकादशेश भी एकादशस्य है। इस विचित्र योग का परिणाम अभी तक जातक के जीवन में फलीभूत नहीं हुआ है।

#### वाणिज्य विचार।

षा १७१ बुध वाणिज्य कारक ग्रह है तथा सप्तमभाव से भी वाणिज्य का विचार होता है। अतएव सप्तमभाव और बुध, दोनों का बल विचार कर और द्वितीयेश का शुभत्व आदि देखकर वाणिज्य-कुशलता और उससे उन्नति इत्यादि का फल कहा जाता है। विशेषता यह है कि धनभाव से विक्रय-वाणिज्य का और सप्तमभाव से क्रय-वाणिज्य का विचार होता है। देखो कुंडली २९ महाराजाधिराज दरभंगा की। बुध सप्तमस्य है और सप्तमेश बृहस्पति, बुध के गृह में रहता हुआ लग्न से सप्तम एवं बुध को पूर्णक्प से देखता है। दितीयेश चन्द्रमा पर भी बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। इन्हीं कारणों से उक्त महाराजा साहेब अनेक बैंकादि से सम्बन्ध रखते थे।

### भाग्योदय सम्बन्धी देश और विदेश यात्रा अनुमान ।

- धा १७२ (१) शुक्र, चन्द्रमा और बुध शी झगामी ग्रह हैं। इसिलये इनको चर ग्रह कहा है तथा अन्य ग्रह स्थिर कहलाते हैं। राशियों की चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव संज्ञाओं को पाठक जान चुके हैं। यदि जातक का लग्न चरराशि हो और लग्नेश चरसिश-गत हो कर चर ग्रह से दृष्ट हो तो जातक प्रायः विदेश में भाग्यवान होता है। इसी प्रकार यदि लग्न और लग्नेश स्थिर राशिगत हों और उन पर स्थिर-ग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक अपने देश में ही भाग्यवान होता है। देखने में आता है कि एकाद-शेश जिस राशि में हो अथवा एकादशस्थ राशि की जो दिशा हो, उसीदिशा में प्रायः जातक की भाग्योन्नित होती है। अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडली में केवल चर ग्रहों का ही योग पाया जाय, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, तो यह अवश्य अनुमान करना होगा कि जातक की उन्नित विदेश ही में होगी।
- (२) द्वादशेश पापयुक्त होने से और व्ययस्थान में पापग्रह का योग वा दृष्टि रहने से जातक देशाटन करता है। व्ययस्थान के स्वामी तथा शनि द्वारा दूर भ्रमण का विचार किया जाता है। इस कारण द्वादश में चर ग्रह रहने से, द्वादश-राशि चर संज्ञक होने से, अथवा द्वादश स्थान में षष्ठेश और अष्टमेश के रहने से और उसमें शिन का योग वा दृष्टि रहने से जातक अनेकानेक देशों में भ्रमण करता है। देखो कुंडली ९० कात्यायनी शंकर सिंह की। इस कुंडली में द्वादशेश मंगल, सू. एवं बु. पापग्रह के साथ है और द्वादशभाव में सब पापग्रह बैठे भी हैं। उस पर शिन पापग्रह की पूर्ण दृष्टि मी है। शिन देर देश का भ्रमण बोध कराता है और द्वादश में एक चर ग्रह बुध भी है। परन्तु द्वादशस्थारा वृश्चिक चर संज्ञक नहीं है। द्वादश स्थान पर षष्ठेश एवं बष्टमेश की दिष्ट मी

नहीं है; परन्तु शनि की पूणृष्टि है। इन सब योगों से विश्वास होता है कि यह बालक भ्रमणशील होगा। वस्तुतः यह जातक बराबर अपने प्रान्त से बाहर ही रहा करता है।

देखों कुंडजी ५० राजाबहादुर अमांवां की। द्वादशेश शिन पापग्रह सूर्य्य के साथ पष्ठस्य है और वहां से द्वादशस्थान को पूर्णदिष्ट से देखता है। अर्थात् द्वादशेश पापगुकत है और व्ययस्थान पर पापग्रह की पूर्णदृष्टि है। यह विदित है कि आप बराबर सफर ही में रहते हैं।

- (३) स्मरण रहे कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने तृतीय, सप्तम, नवम और द्वादश, इन चार स्थानों से भी विचार करना बतलाया है। उसमें विशेषता यह है कि तृतीयस्थान की यात्रा निकटवर्ती-देशों में होती है। सप्तमस्थान से उससे कुछ दूर नवमस्थान से उससे भी अधिक दूर और द्वादश स्थान से अन्यत्त ही दूर -देश की यात्रा की सूचना मिलती है। सप्तमस्थान से वाणिज्य का भी विचार होता है। सप्तमस्थान की यात्रा प्रायः कार्य्यवश ही होती है। नवम स्थान धर्म स्थान है; इस कारण इस यात्रा तीर्थादि से बहुतांश में सम्बन्ध रखता है।
- (४) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का पित यदि लग्नेश का शत्रु हो, नीच हो या दुर्बल हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। देखो कुंडली ५० लग्नाधिपति बृ.मकर में है और मकर से द्वादश का स्वामी बृ. नीच है। इस कारण उक्त जातक विदेश यात्रा करने में कुशल है। पुनः देखो कुंडली ९ श्री १०८ वल्लभाचार्य्य जी की। नियम (२) के अनुसार द्वादशपित शुक्र पापग्रह राहु के साथ है और व्ययस्थान पापग्रह सूर्य्य एवं मंगल से दृष्ट है। द्वादशस्थान चरराशि गत है और द्वादशेश शुक्र चरग्रह है। अतः अनेकानेक देशों में अमण करना सिद्ध होता है। नियम (४) के अनुसार लग्नेश मंगल नवमस्थान अर्थात् धर्म स्थान में बैठा है। उस स्थान का द्वादशिपति अर्थात् मिथुन का स्वामी बुध लग्नेश मंगल का परम शत्रु है और बुध नीच भी है। इससे भी धार्मिक विदेश यात्रा सिद्ध होती है। नियम (३) के अनुसार लग्नाधिपति चरराशिगत है और नवम स्थान में है जिससे अत्यन्त दूर तीर्थयात्रा की सूचना होती है। ग्रहों की ऐसी स्थित में श्री वल्लभाचार्य्य जो की भारतवर्ष की तीन परिक्रमा का अनुमान ज्योतिषशास्त्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

यदि उक्त योग में व्ययस्थान पर मित्रग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक विदेश में निवास ही कर लेता है।

(५) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का स्वामी यदि लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और अपने गृह में ,अथवा मित्रगृह में, अथवा उच्च हो ,अथवा शुभग्रहों से घिरा हुआ हो और शुभग्रह हो तो वह जातक किसी अति रमणीक स्थान में बास करने वाला होता है।

(६) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान पर यदि बृ. अथवा चं. अथवा शु. की दृष्टि पड़ती हो तो भी जातक को किसी सुन्दर स्थान में जाकर रहने का का सौभाग्य होता है।

#### भाग्योदय का समय

- षा. १७३. (१) भाग्याधिपति के केन्द्र में रहने से प्रथम ही अवस्था में भाग्य की उन्निति होती है और त्रिकोणगत अथवा उच्चगत रहने से मध्य अवस्था में जातक भाग्यवान होता है। केन्द्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में स्वक्षेत्रगत अथवा मित्रगृही होने से हो। वयस अर्थात् वृद्धावस्था में भाग्योदय होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह एक साधारण विधि है।
- (२) इसी प्रकार एक स्थूल रीति से यों भी विचार किया जाता है कि यदि द्वादश-राशि को तीन खण्डों में बाँटाजाय तो चार २ राशियों का एकैक खंड हुआ। लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का प्रथम खंड; पंचम, पष्ठ, सप्तम और अष्टम का द्वितीय खंड तथा नवम, दशम, एकादश और द्वादश का तृतीय खंड हुआ।

यह पूर्व लिखा जा चुका है कि वृ. और शु. सर्वदा शुभग्रह हैं और बु. भी शुभ है परन्तु पापयुक्त रहने से शुभ नहीं कहलाता। क्षीण चन्द्रमा के अतिरिक्त चन्द्रमा भी शुभ है। अब देखना यह होगा कि प्राप्त-कुंडली के किस खंड में शुभग्रह की विशेषता है या सभी खंडों में शुभग्रह बराबर हैं। जिस खंड में शुभग्रह की विशेषता होगी वह जीवन-खंड उस जातक का विशेष सुखमय होगा और यदि तीनों खंडों में शुभग्रह बराबर है तो जातक आजन्म एक भाव से रहेगा। उदाहरण कुंडली में प्रथमखंड धन से मीन पर्य्यन्त है। मीन में चन्द्रमा शुभग्रह है। द्वितीय खंड मेंब से कर्क पर्य्यन्त है। उसमें एक शुभग्रह है। तृतीय खंड सिंह से वृश्चिक तक है। उसमें भी एक शुभग्रह शुक्र है। बुध भी उसी खंड में है परन्तु सूर्य्य के साथ रहने से पाप हो गया है। परिणाम यह निकला कि इस जातक का जीवन साधारणतः जन्म से मृत्यु पर्य्यन्त एक प्रकार से सुखमय होगा। साधारणतः ऐसा ही देखा भी जाता है।

- (३) यदि लग्न शुभराशि का हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो परन्तु लग्न में कोई पापग्रह न हो तो जातक वाल्यकाल ही से सुखी होता है। यदि लग्न में एक से अधिक पापग्रह हों तो जातक आजन्म दुःखी रहता है।
- (४) यदि लग्नेश शुभराशिगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा यदि लग्नेश नवम स्थान में हो, अथवा नवमेश पंचम स्थान में हो तो जातक सोलह वर्ष के बाद सुखी होता है।

- (५) यदि लग्नेश का नर्वांशेश अर्थात् लग्न का स्वामी जिस नर्वांश में हो उस नर्वांश का पित यदि लग्न में अथवा त्रिकोण अथवा एकादशभाव में बली होकर हो अथवा उच्च हो तो जातक तीस वर्ष की अवस्था के उपरान्त भाग्य-शाली होता है।
- (६) यदि (क) लग्नेश द्वितीय स्थानगत हो, (ख) लग्नेश जिस नवांश में हो उसका स्वामी द्वितीय स्थान में हो और (ग) यदि एकादशेश द्वितीय स्थान में हो तो इन तीन योगों में से किसी के रहने से जातक बीस वर्ष की अवस्था के बाद सुखी होती है।
- (७) भाग्याधिपति अर्थात् नवमेश जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को भाग्य-कर्ता' कहते हैं। जैसे, उवाहरण-कुंडली में नवमेश सूर्य तुला राशि में है और तुलाका स्वामी शुक्र है। अतः इस जातक का भाग्य-कर्ता शुक्र हुआ। लिखा है कि यदि सूर्य्य 'भाग्य-कर्ता' ग्रह हो तो उस जातक की उन्नति २२ वर्ष के पूर्व विशेष रूप से नहीं होती। यदि चन्द्रमा 'भाग्य-कर्ता' हो तो २४ वर्ष, मंगल होने से २८ वर्ष, बृष्ठ से ३२ वर्ष, बृहस्पति १६ वर्ष, शुक्र २५ वर्ष और शिन के भाग्य-कर्ता होने से ३६ वर्ष के पूर्व भाग्योन्ति नहीं होती है। अर्थात् भाग्य-कर्ता ग्रह के नियमित समय के बाद से उन्नति होती है। यहाँ तक देखा गया है कि यदि इसके पूर्व दशा अन्तरदशा इत्यादि के अनुसार यदि शुभफल होता भी हो तो उत्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के बाद ही होता है। उदाहरण कुंडली का भाग्य-कर्ता शुक्र है। इस कारण उक्त जातक की भाग्योन्ति २५ वर्ष के बाद सूचित होती है। यथार्थ में इस जातक की उन्नति २८ वें वर्ष से हई थी।

### भाग्य हीन-योग

- षा.१७४(१) अब थोड़ा विचार मनुष्यों की भाग्यहीनता पर भी होना आवश्यक है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी भाग्यहीनता का योग जानने के लिये उत्सुक नहीं रहता, परन्तु यह मानी हुई बात है कि पूर्व जन्म कर्मानुसार मनुष्य को ऐसे फलों को भी अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्यशाली योगों में भाग्येश, द्वितीयेश, लग्नेश आदि का उच्चस्थ और शुभभावगत होना आवश्यक दिखलाया जा चुका है। उसी के प्रतिकूल यदि नवमेश नीचस्थ अथवा ६,८,१२ भावगत हो और पापयुक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाग्य हीन होता है।
- (२) यदि नवमभाव में शनि हो और लग्नेश एवं चन्द्रमा नीच हो तो जातक भिक्षा-जीवी होता है।
- (३) चन्द्रमा और रिव यदि नीच हो, अथना निचाभिमुखी हो तो भाग्य-योग को नष्ट करता है।

- (४) यदि अब्टम में मंगरु, त्रिकोण में सूर्य्य और दशम में चन्द्रमा हो तो जातक भिक्षक होता है।
- (५) यदि चतुर्थेश (१) नीच हो, (२) अस्त हो, (३) पापग्रहों से घिरा हो, (४) पापग्रह के साथ हो, (५) पापदृष्ट हो, (६) शत्रुगृही हो और (७) दु:स्थान गत हो तो इन योगों में किसी एक के भी रहने से जातक की भू-सम्पत्ति नाश होती है और यदि एक से अधिक हों तो अधिकाँश नाश होता है।
- (६) यदि चतुर्थभाव पापग्रहों से घरा हुआ हो अर्थात् तृतीय और पंचम स्थान में पापग्रह हों, अथवा चतुर्थ स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुर्थ भाव में पापग्रह हो, अथवा चतुर्थ भाव पापराशिगत हो, अथवा चतुर्थभाव पापराशिगत हो, अथवा चतुर्थभाव का नवाँश पाप राशि का हो तौ भी जातक की भू-सम्पत्ति नष्ट होती है। उदाहरण कुंडली में चतुर्थ स्थान पर पापग्रह मंगल की दृष्टि है। परन्तु स्मरण रहे कि मंगल को शुभत्व के भी कई लक्षण हैं। पुनः चतुर्थश वृ. राहु के साथ शनि से दृष्ट है। इस कारण जातक की बाल-अवस्था में कुछ भू-सम्पत्ति बिक गयी थी। देलो कुंडली ६६ बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह जी की। प्रथम चतुर्थश पर घ्यान देना होगा। चतुर्थश मंगल पापग्रह राहु के साथ है और पाप शनि से दृष्ट है। पुनः यदि चतुर्थस्थान को देला जाय तो मालूम होता है कि वह मंगल पापग्रह से दृष्ट है। (परन्तु स्मरण रहे कि मंगल की दृष्टि अपने क्षेत्र पर पड़ती है।) चतुर्थ भाव पापराशिगत भी है। इसी कारण इनकी लाखों रुपये की जमीन्दारी नरटभ्रष्ट हो गयी।
- (७) यदि चतुर्थेश स्वगृही भी हो पर पापयुक्त हो और ६,८,१२ भाव गत हो तो भू-सम्पत्ति नाश होती है।
- (८) यदि चतुर्थेश नीच होकर द्वितीयस्थ हो और उसके साथ पाप ग्रह बैठा हो तो भूसम्पत्ति नाश होती है।
- (९) यह भी देखा जाता है कि यदि चतुर्येश उच्च भी हो और उसके साथ पापग्रह बैठा हो तो जातक को किसी कारण वश भू-सम्पत्ति बेचने की आवश्यकता पड़ जाती है।

ऊपर लिखी हुई बातों में ध्यान देने की बात यह है कि भू-सम्पत्ति की रक्षा के लिये चतुर्थेश और चतुर्थ भाव का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक है। पाप ग्रह अथवा पाप-भाव से सम्बन्ध होने से ही भू-सम्पत्ति में गड़बड़ी अवश्य पैदा होगी। ध्यवहरिक प्रवाह में इस विषय को विस्तृत रूप से लिखा गया है।

### दुःखदायी योग

बा. १७५ शास्त्रकारों ने अनेकानेक दुःखदायी योग बतलाया है और देखने में भी

काता है कि दिर्द्धों की संस्था धिनकों से बहुत ही अधिक है। इस स्थान पर सभी योगों का लिखना असम्भव है। लिखने का अभिप्राय इतना ही है कि पाठक मुख्य मुख् ज्योतिष-शास्त्र के रहस्यों को मनन कर इसके सत्यासत्य पर विचार कर और इस प्राचीन शास्त्र की उन्नति में हाथ बढ़ावें। ये बातें व्यवहारिक प्रवाह में सविस्तार लिखी गयी हैं। यहाँ पर संक्षेप से साधारण किन्तु प्रकरणानुकूल लागू बातों को लिख कर यह विषय समाप्त किया जाता है।

निम्नलिखित अवस्थाओं में जातक प्रायः लक्ष्मी-बिहीन पाया जाता है। (१) यदि सूर्य्य मेप का भी हो पर नवमांश में तुला का हो, (२) यदि सूर्य्य परम नीच हो, (३) यदि सूर्य्य और चन्द्रमा सप्तमस्थ हो और शिन से दृष्ट हो, (४) यदि शुक्र कन्यारिशगत हो कर कन्या ही के नवमांश का हो, (५) यदि चन्द्रमा और मंगल मेष राशि में हो और सूर्य्य से पूर्णदृष्ट हो, (६) यदि शिन केन्द्र में, चन्द्रमा लग्न मे और बृहस्पित द्वादशस्थान हो और (७) यदि दशम स्थान में पापग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। इत्यादि इत्यादि बहुत से ऐसे योग है।

#### व्यवसाय-विचार

धा. १७६ इस विषय का विचार अत्यन्त गम्भीर ही नहीं बल्कि जटिल भी है क्योंकि ग्रह केवल ९ है और रोजगार अनेक। प्राचीन समय में जिस समय महर्षियों ने ज्योतिष-शास्त्र पर सविस्तर विचार किया था, संसार में व्यवसाय की प्रणाली कुछ और-ही थी परन्तु समय के हेर-फेर से अब कुछ और ही नजर आती है। उस समय के न्यायालय और आजकल के न्यायालय में बहुत अन्तर है । उस समय न हाईकोर्ट था न जज थे । सदराला, मुंशिफ, डिप्टी, एडवोकेट, वकील, मुस्तार आदि का नाम भी नथा। न्याय-विधि उच्च, पर रूपान्तर मे थी। इस कारण ज्योतिषशास्त्र में इन सब रोजगारों का और अनेकानेक अन्य रोजगारों का उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य प्रणीत 'कौटिल्य शास्त्र' के अध्ययन से अब विद्वानों ने सिद्ध किया है कि वर्त्तमानकालीन शासन प्रणाली और व्यापार आदि के कुछ विभाग प्राचीन काल में भी थे। प्राचीन महर्पियों ने इन व्यवसायों का उल्लेख इस गम्भीरता के साथ संस्कृत भाषा में किया गया है कि जिससे सभी व्यवसायों का अनुमान किया जा सकता है। लेखक ने अपनी बुद्धि अनुसार और विद्वानों के कथन पर निर्भर करता हुआ इस स्थान पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। परन्तु यदि भारतवर्ष के अनेकानेक विद्वान इस पर ध्यान देंगे तो आशा की जाती है कि ज्योतिष-शास्त्र को उचित सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्य देशीय ज्योतिषशास्त्रवेत्ता सच्चे प्रेम के साथ इस शास्त्र की उन्नति में कटिबद्ध प्रतीत होते हैं। परन्तु खेद की बात है कि भारतीय विद्वान, जहाँ इस शास्त्र का जन्मस्थान है, इसे भूल ही नहीं गये बलिक इसके पतन में सम्मिलित हो रहे हैं।

#### व्यवसाय-विचार-विधि

- षा. १७७ (१) दशमस्थान को कर्म स्थान कहते हैं। कर्म शब्द का अर्थ किया, कार्य्य, भाग्य, व्यापार इत्यादि इत्यादि है। मनुष्य अपने जीवन के कार्य्य-क्षेत्र में जब कभी उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कर्म का विचार होता है। अर्थात् जातक को किस कर्म से अथवा किस किया द्वारा अथवा किस व्यापार या उद्योग द्वारा सफलता प्राप्त होगी इन सब का विचार दशम भाव से ही होता है।
- (२) अब दूसरी बात देखने की यह है कि किस स्थान से दशमभाव लेना होगा। 'जातकशिरोमणि' में लिखा है:—"विलग्नं शरीरं मनः शीतरिश्मिविवस्वानयात्मा त्रया-णामथैक्ये"। अर्थात् लग्न से जातक का शरीर, चन्द्रमा से मन और सूर्य्य से आत्मा प्रति-पादित होता है। लग्नस्थान को मूर्तिस्थान भी कहा है। अर्थात् लग्न स्थान से दशमस्थान मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा कार्य्य सम्पन्तता बोध कराता है। चन्द्रमा से दशमस्थान द्वारा मनुष्य की मानसिक वृत्ति अनुसार कार्य्य-सम्पन्तता का बोध होता है। सूर्य्य से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। अतः सूर्य्य से दशमस्थान आत्म-प्रबलता द्वारा कार्य्योन्नित का बोध कराता है।

इन्हीं सब कारणों से महर्षि गर्ग, वराहिमिहिरादि ज्योतिषाचार्यों का मत है कि लग्न और चन्द्रमा में जो बली हो, उससे दशमभाव द्वारा कर्म और मनुष्य की वृत्ति का विचार किया जाता है। गर्गाचार्य्य का मत है कि केवल कर्मस्थानस्थ ग्रह ही सफलता देता है। उन्होंने यह भी कह डाला है कि यदि दशम स्थान में कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न रहे तो जातक अभाग्यता के भैंवर में पड़ जाता है।

ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न से दशम स्थान में कोई ग्रह रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नितिशील होता है। यह अवश्य है कि उन्निति का प्रमाण ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई ग्रह दशमस्थ उच्च हो तो जातक एकाएक ऐसी उन्नित करता है कि जो जातक को प्रायः स्वप्न में भी वैसी आशा न हुई होगी। यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था से कुछ विशेष उन्नित अवश्य करता है। परन्तु वह उन्नित डवाँडोल रीति की होती है। यदि दशमस्थ ग्रहों में से कोई उच्च और कोई नीच भी हो तो वसे जातक के जीवन में विचित्रता यह होती है कि उन्नित होने पर भी कभी भी मानहानि, द्रव्यहानि इत्यादि हो ही जाती है। देखो कुंडली १५ महाराजा रामवर्मा ट्रावनकोर की। इनके राज्य का क्षेत्रफल सात हजार वर्गमील था और लगभग ढेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी थी। इनकी कुंडली में लग्न से दशमस्थ उच्च मंगल है और चन्द्रमा से दशमस्थ उच्च बृहस्पित है तथा

रिव से भी दशमस्य उच्च मंगल ही है। इस जातक के केन्द्रगत तीन ग्रह अर्थात् सू.,बृ. और मं. (उच्च) हैं और शु. भी उच्च है। क्या इस कुंडली के देखने मात्र से ही विश्वास नहीं होता कि जातक कोई बड़ा पराक्रमी राजा था और क्या इस पर भी कोई यह कह सकता है कि ज्योतिष शास्त्र केवल पोपलीला है?

(३) यदि चन्द्रमा और लग्न इन दोनों में से दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो सूर्य्य से दशम स्थान स्थित ग्रह से रोजगार का विचार किया जाता है और यदि लग्न से चन्द्रमा से और सूर्य्य से, दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसे स्थान में दशमस्थान के स्वामी के नवांशपति से रीजगार का विचार होता है।

तात्पर्य्यं यह है कि प्रथम यह देखना होंगा कि लग्न और चन्द्रमा में कौन बली है। यदि लग्न बली है तो उससे दशमस्थ कौन यह है और यदि चन्द्रलग्न बली है तो उससे दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसे स्थान में दूसरी किया यह होगी कि सूर्य्य से भी दशम स्थान में कोई ग्रह है या नहीं देखना होगा। यदि सूर्य्य से भी दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसी अवस्था में यह विचार करना होगा कि लग्न, चन्द्रलग्न (जिस स्थान में जन्म कालीन चन्द्रमा हो) और सूर्य्य लग्न (जिस स्थान में जन्म कालीन चन्द्रमा हो) और सूर्य्य लग्न (जिस स्थान में जन्म कालीन सूर्य्य हो) इन तीनों में से कौन बली है। इसके बाद देखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम स्थान का स्वामी कौन है तथा वह दशमेश किस नवांश में है और उस नवांश का कौन स्वामी है। उसी स्वामी-ग्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा।

- (४) इस स्थान में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कभी र मनुष्य एक से अधिक व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों का मत है कि उपर्युक्त तीनों स्थानों से विचार करना उत्तम होगा। उन तीन स्थानों में से जो बली हो उसके दशम-स्थान-स्थित-ग्रह से अथवा उसके दशमेश के नवाँशपित के अनुसार जातक की मुख्य जीविका होती है। अन्य ग्रह द्वारा सहायक-जीविका का अनुमान करना उचित होगा। अब किस ग्रह से किस प्रकार की जीविका का बोघ होता है, आगे लिखा जाता है।
- (५) स्मरण रहे कि पहले यह निश्चय करना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का कारक है और यदि लग्न चन्द्रलग्न और सूर्य्य लग्न से (जो इन में से बली हो) दशमस्य कोई ग्रह हो तो उसका फल निम्नलिखित नियमानुसार होता है।—

सूर्यं यदि दशमस्य हो तो जातक को पैतृक-सम्पत्ति अथवा पित्रकुल के लोगों से धन मिलता है। यदि सूर्यं उच्च हो और उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे स्थान में पैतृक सम्पत्ति इत्यादि बड़ी सुगमता से प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपने पराक्रम से धन उपार्जन करने वाला होता है। सूर्यं दशमस्य प्रायः उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय होता है। इसी कारण कहा जाता है कि यदि दिवार्ख (वा निषार्ख) के सामय ढ़ाई दंड के बीच किसी बालक का जन्म हो तो वह प्रायः राजा अथवा घनी होता है।

चन्द्रमा यदि दशमस्य हो तो माता द्वारा धन प्राप्त होता है।

मंगल यदि दशमस्य हो तो शत्रुद्वारा अर्थात् शत्रु पर विजयी होने से घन की प्राप्ति होती है।

बुध यदि दशमस्य हो तो मित्र द्वारा धन मिलता है।

बृहस्पित यदि दशमस्थ हो तो अपने भाई अथवा चचेरे भाई से धन लाभ होता है। शुक्र यदि दशमस्थ हो तो किसी स्त्री द्वारा अर्थात् किसी धनाद्वय स्त्री से अनुप्रहीत होने पर धन का आगमन होता है।

शनि यदि दशमस्य हो तो सेवकादि द्वारा धन प्राप्त होता है।

(६) ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो दशमेश के नवांशेश से विचार होता है । ऐसे स्थान में व्यवसाय का अनुमान महर्षियों तथा आधुनिक विद्वानों ने निम्नलिखित रोति से बतलाया है:—

सूर्य्य यदि दशमेश का नवांशेश हों अथवा दशमस्य हो तो जातक नीचे लिखे हुए व्यवसाय से धन उपार्जन करता है। जैसे, सुगन्धादि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, स्वर्णवाणिज्य अथवा स्वर्ण के खान में काम करना, ऊनी वस्त्रों का क्रय विक्रय करना, औषधि सम्बन्धी व्यवसाय अर्थात् डाक्टरी हकीमी, वैद्यक्, कम्पाउण्डरी, औशिष का बेचे वाला (Medical shop-keeper), जहाज इत्यादि में काम करना, जौहरी का काम करना, राजा का मन्त्री होना, मैनेजरी करना, राज्य का शासन क ना, युद्ध विभाग का मुख्य अधिकारी होना, मुसाहिबी, दिवान अदालत की हाकिमी, राजा से अनुगृहीत कान करना, ठीकेदारी (Contractorship) इत्यादि २। ऐसा जातक प्रायः स्वतंत्र व्यवसाय करता है अथवा उसे गवनंमेंट की नौकरी मिलती है।

चन्द्रमा यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दशमस्य हे तो जातक का खेती से, जलज पदार्थों के क्रय-विकय से, जैमे मोती मूंगा इत्यादि, वस्त्रादि की द्कानदारी से किसी बदर्शनी से, किसी धनी स्त्री के संसर्ग से तथा उससे अनुप्रहीत होने के कारण धन की प्राप्ति होती है।

मंगल यदि दशमेश का नवाँशेश हो अथवा दशमस्य हो तो जातक निम्निलिखित व्यवसाय से धन उपार्जन करता है। जैसे, धातुओं का क्रय-विकय, अस्त्र-शस्त्र, कल-पुर्जे इत्यादि का बनाना, ऐसा व्यवसाय जिसमें अग्नि-क्रिया की आवश्यकाता हो (आतश- बाजी), इन्जीनियर, ओवरसियर आदि होना, युद्ध विभाग अर्थात् मिलिटरी इत्यादि में नौकरी करना, पुलिस विभाग की नौकरी ऐसा व्यवसाय जिसमें साहस की आवश्यकता हो, सरकस आदि का तमाशा करना, फौजदारी अदालत की वैरष्ट्री, वकालत, मुस्तारी करना, पराये घन को सहसा लूटना इत्यादि। साघारण मनुष्य के घन को सहसा लूटनेवाला डाकू कहलाता है और राजा किसी अन्य राजधानी पर सहसा आक्रमण कर विजयी होता है तो उसे पराक्रमी राजा कहते हैं। विचार करने की बात है कि एक अविहित और दूसरा विहित है।

बुध यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दशमस्य हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय से धन प्राप्त करता है। लेखक, किव, गणितज्ञ, ज्योतिषी, वेदशास्त्रानुसार पुरोहिः ती का व्यवसाय और धर्मादि विषय में व्याख्यान देना, चित्रकारी और शिल्पकारी इत्यादि।

बृहस्पति यदि दशमेश का नत्रांशेश हो अथवा दशमस्य हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय से धन उपार्जन करता है। जैसे इतिहास और पुराणादि का पठन पाठन, धर्मों-पदेश, किसी घार्मिक संस्था का निरीक्षण अथवा सम्पादन, हाईकोर्ट अथवा जज का काम करना अथवा सदराला मुंसिफ आदि का काम करना इत्यादि।

शुक्र यदि दशमेश का नवाशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय करता है। जैसे जौहरी का काम, गौ-महिषादि का रोजगार, दूध मक्खन इत्यादि का क्रय-विकय—डेयरी फार्म इत्यादि, हाथी, घोड़ा वाहनादि का क्रय-विकय, भोजनादि का प्रबन्धकर्ता—होटल इत्यादि का काम, फल-पुष्प का क्रय-विकय तथा किसी धनी-स्त्री से संसर्ग, इत्यादि।

शिन यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दशमस्य हो तो जातक निम्नलिखित रोजगार से घन लाभ करता है। जैसे काष्ठादि का क्रय-विक्रय, मजदूरी अथवा मजदूरों की सरदारी तथा सिपाही इत्यादि का काम अर्थात् शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखने वाला काम ,फौजदारी अदालत की डिप्टीगीरी, वकालत, मोस्तारी का काम तथा मनुष्यों के बीच झगड़ा लगा कर वा झगड़ा द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना और उत्तरदायित्व वाला काम इत्यादि ।

उपर्युक्त बातों से मनुष्य के रोजगार का पूरा अनुमान किया जा सकता है। परन्तु ग्रहों की स्थिति पर, उसके उच्च नीच आदि गुण-दोष पर तथा उन ग्रहों पर शुभाशुभ दृष्टि का अच्छी तरह विचार करना होगा।

(७) सबसे पहिली बात यह देखनी होगी कि निर्दिष्ट कुण्डली में धनयोग कैसा है, क्योंकि उसी के अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान करना होगा। जैसे, यदि किसी कुण्डली में दिरद्र-योग लगा हुआ है और उसमें दशमस्य अथवा रोजगार कारक नवांशपित शिन है, तो ऐसे स्थान में अनुमान करना होगा कि जातक शिन के अनुसार मजदूरी इत्यादि नीच कक्षा की वृत्ति करने वाला होगा। पुनः यदि निर्दिष्ट कुण्डलं में घनयोग उत्तम है और शिन रोजगार कारक है तो अनुमान करना होगा कि जातक डिप्टी, बैरिष्टर, वकील, मुख्तार आदि होगा। परन्तु इसमें भी बुद्धि से काम लेना होगा। यदि उस कुण्डली में ऐसा कोई योग पाया जाय जिससे यह अनुमान हो कि जातक राजा की नौकरी करने वाला होगा, तो कहना होगा कि जातक प्रायः डिप्टी मिजप्ट्रेट इत्यादि होगा। परन्तु यदि कोई ऐसा योग हो जिससे यह अनुमान होता हो कि जातक स्वतंत्र कार्यं करने वाला होगा, तो बैरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि होने का योग सम्भव होगा।

विषय अत्यन्त गम्भीर है। अतः घ्यान पूर्वक बहुत सी कुण्डलियों का विचार करने पर आशा की जाती है कि बुद्धि का विकाश होगा। जैसे हाकिस, वादी और प्रतिवादी दोनों ओर के गवाहों का बयान सुन कर, खूब सावधानी से उसके इजहारों पर विचार कर, एक पक्ष को विजयी बनाता है और दूसरे को हरा देता है; और ऐसा भी दखा जाता है कि जब उसी मुकदमें की अपील की जाती है तो अपील वाला हाकिस उन्हीं गवाहों के इजहारों पर कभी२ एक भिन्न ही फैसला लिख देता है। इस तरह का फैसले में उलट फेर होना हाकिमों की बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु दुःख की बात है कि जब कभी किसी ज्योतिषी से इस प्रकार की भूल हो गयी तो साधारण मनुष्य ज्योतिषशास्त्र पर ही मुंह आने लगते तथा इस शास्त्र को मिथ्या करने पर उद्यत हो जाते हैं। सुतरः जबतक पाठक बहुत सी जानी हुई कुण्डलियों को अम्यासार्थ उन पर विवेचना न करलेंगे तब तक फल कहने में पूरी सफलता सम्भव न होगी।

### फुटकर बातें

भा १७८ अब इस स्थान पर थोड़ी सी फुटकर बातें लिखी जाती हैं जिससे व्यवसाय के निश्चय करने में सहायता अवश्य मिलेगी ।

- (१) पहले लिखा जा चुका है कि राशियाँ चर, स्थिर और द्विस्वमाव होती हैं। अतः यह निश्चय कर लेना होगा कि कुंडली की चरराशिगत कितने ग्रह हैं, स्थिरराशिगत कितने हैं और द्विस्वभाव राशिगत कितने ग्रह हैं।
- (क) यदि चर राज्ञिनत बहों की संख्या विशेष हो ती जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय का करने वाला होता है। वह ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें चतुराई, युक्ति, निपुणता, मेलजोल करने का ढंग, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाय। ऐसा जातक जिस किसी व्यवसाय में हो अपने को सर्वदा उच्च शिखर पर पहुँचाने का यत्न करता है।

- (स) यदि स्थिर राझियत ग्रहों की संस्था विशेष हो तो जातक की उन्नित वैसे व्यवसाय में होगी जिसमें धैया, शान्ति, सहनशीलता तथा दृढ़ता की आवश्यकता रहती है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देने वाली होती है। वह प्राचीन संस्था में सफलीभूत होता है और प्रायः डाक्टरी इत्यादि द्वारा घन उपार्जन करता है।
- (ग) यदि द्विश्वभावराभिगन ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक अध्यापक, प्रोफेसर मास्टर आदि का काम करता है तथा किरानीगिरी, नौकरी, आँढ़ितया, गुमास्ता आदि के कामों में भी उसे सफलता मिलती है। कभी कभी किसी कम्पनी इत्यादि के कार्य्य से वह धन प्राप्त करता है।
- (घ) यदि चर, स्थिर और द्विस्वभाव में से **दो में बराबर २ ग्रह हों** और तीसरे में कम तो उन दोनों के बलाबल पर निर्णय करना होगा अथवा दोनों तरह के व्यवसायों की सम्भावना होगी। (राहु और केतु की गणना इस विषय में नहीं की जातीहै)।
- (२) राशियों और ग्रहों का तत्त्व विभाग प्रथम प्रवाह में किया जा चुका है। देखों चक ५ और ११ क) अतः निर्दिष्ट कुंडली का जो सबसे प्रबल ग्रह हो उसके विषय में देखना होगा कि वह ग्रह किस तत्त्व का है और किस तत्त्व की राशि में बैठा है। लग्न और लग्न से दशम का क्या तत्त्व है। अर्थात् (१) बली ग्रह, (२) बली ग्रह की राशि (३) लग्न और (४) दशम राशि, इन चारों की स्थित अनुसार विशेषता किस तत्त्व की है। यदि अग्नि तत्व की विशेषता हो तो ऐसे स्थान में जातक की उन्नति उस व्यवसाय से होगी जिसमें बुद्धि और मानसिक कियाओं का अपन्तार दिखलाना होता है। यदि पथ्वी तत्व की विशेषता हो तो शारीरिक परिश्रम के ध्यवसाय से सफलता होगी। यदि जल तत्व की विशेषता हो तो जातक अपने व्यवसाय में स्थिर नहीं होगा अर्थात् अपना व्यवसाय सर्वदा बदलता रहेगा।

### व्यवसाय के कुछ योग।

#### (स्वतंत्र-व्यवसाय)

षा १७९ (१) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में बु., बृ. और शु. में से कोई अथवा सभी ग्रह हों, (२) यदि बृ.,शु. और चं एक दूसरे से द्वितीयस्थ वा द्वादशस्थ हों, (३) यदि चं से वृ. और शु. तृतीयस्थ और एकादशस्थ हों तो इस योगों में जातक स्वतंत्र-व्यवसाय वाला होता है।

#### ( राज सम्बन्धी-:यवसाय )

(१) यदि लग्नेश अथवा मन्तमेश में वृ., शु. अथवा चं. पंचम भाव में बैठा हो तो जातक के लिये राज मम्बन्धी व्यवसाय हितकर होता है।

- (२) यदि रूग्न से दशमस्य सूर्य्य हो और उस पर मं. की पूर्ण दृष्टि हो अववा मं. के साथ हो तो जातक राज सम्बन्धी काम करने वाला होता है।
- (३) यदि कुंडली में शूल योग हो अर्थात् सभी ग्रह तीन ही घरों में हों तो जातक योदा, युद्ध में मार-काट करने वाला, मनुष्य का रुघिर बहाने वाला और संग्राम में चोट लाने वाला होता है।
- (४) यदि लग्नेश अथवा सप्तमेश से, तृतीय अथवा षष्ठभाव में पापग्रह हो तो सेनापतियोग होता है।
- (५) यदि (क) द्वितीयेश लग्न में, दशमेश पंचमभाव में और कोई उच्च ग्रह चतुर्य में हो, (ख) यदि लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश आपस में केन्द्रवर्ती हों अर्थात् इन तीनों घरों के स्वामी परस्पर-स्थित राशि से केन्द्र में हों और (ग) यदि दशम स्थान में उच्च ग्रह हो और उस पर लग्नेश अथवा नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे योगों में जातक बहुत बड़ी अश्वारोही सेना का अधिपित होता है। देखो कुंडली १५ महाराजाधिराज रामवर्मा, द्रावनकोर की। लग्नेश मं., चतुर्थेश चं. और नवमेश बृ. एक दूसरे के केन्द्र में है। दशम स्थान में मं. जो लग्नेश भी है, उच्च होकर बैठा है और उच्चस्य नवमेश बृ. से दृष्ट है। यह बड़े प्रतापी और बड़ी सेना वाले राजा थे।
- (६) यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान में हो तो जातक कारागार का नौकर (जेलर, वार्डर) फाँसी देनेवाला वा शस्त्र बनाने वाला होता है। इसी प्रकार यदि सभी ग्रह ४,५,६,७,८,९,१० स्थानों में लगातार हों तो जेल का निरीक्षक इत्यादि होता है और प्रायः बहुत प्ल्लं दर्जे का मिथ्यावादी होता है।
- (७) यदि सभी ग्रह रूगातार सात घरों में (नियम ६ के अतिरिक्त) हों तो जातक राज-मन्त्री अथवा राजा की कार्याध्यक्ष होता है।
- (८) यदि श. दशमस्य हो अथवा दशमस्थान पर श. की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक वसा व्यवसाय करता है जिसमें उसे बहुतों पर अधिकार रहता है। अथवा जातक ऐसा काम करता है जिसमें उसपर दूसरे लोग विश्वास करते हों या जातक पर उत्तरदायित्व या जावाबदेही हो। श. यद्यपि पाप ग्रह है परन्तु दशमस्य अथवा दशम भाव पर दृष्टि डालने से प्रायः ऊपर लिखा हुआ फल सत्य होता है। बहुतेरे वैरिष्टर, वकील, मोस्तार आदि की कुण्डलियों में ऐसा योग पाया जाता है। देखो उटाहरू कुंडली ९६, कुं० ३७ सर गणेश दत्त सिंह जी की। कुं० ४१ सैय्यद हसन इमाम साहेब की, कुं० ४८ (क) बनर्जी साहेब की, कुं० ७९ (क) केदार बाबू की और कुं० ६४ बाबू हरवंश नारायण सिंह की। पाठक ऐसा न समझ लें कि केवल शनिकृत ऐसा योग होने से ही जातक बकील मोस्तार आदि हो

आयमा । परन्तु वह जातक किसी न किसी रूप से उत्तरदायित्व वाला होगा अथवा दूसरों पर अधिकार वाला होगा ।

- (९) यदि चं. किसी केन्द्र में हो और उस पर बृ. अथवा शृ. की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो ऐसी अवस्था में मुद्राधिकार-योग होता है। ऐसा योग वाला जातक हाईकोर्ट का जज, जिला जज, मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिष्टर और किसी बड़े राज्य का मैनेजर आदि होता है अर्थात् वैसे यद जिसमें गवमेंट अथवा राज्य के प्रतिनिधि का काम करना होता है। देखो कुं० ३७ सर गणेश दत्त सिंह जी की। चं. दशमस्थ है और उसपर बृ. तथा शु.की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुं०१० एवं२२। योग लागू है परन्तु ये दोनों धर्म के मुद्राधिकारी हुए।
- (१०) यदि शनि वा रा. दशमस्य हो और उस पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि हो और लग्नेश के साथ पापग्रह हो तो जातक मुद्राधिकारी होता है। देखो कुं० ३७ सर गणेशदत्त सिंह जी की। रा. दशमस्य है और नवमेश चं. उसके साथ है (दृष्टि नहीं) तथा लग्नेश मं. के साथ बु. पापग्रह बैठा है।
- (११) यदि दशमस्थान में पाप ग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक डाक्टर, हकीम, वैद्य आदि अथवा धर्मोपदेशक (हाकिम?) होता है। भाव यह है कि या तो चिकित्सा द्वारा शारीरिक अथवा धार्मिक उपदेश द्वारा मानसिक व्यथा (वा झगड़ा) का नाश करने वाला होता है। देखों कुं० ९ श्री वल्लभाचार्य्य की। दशम में के. बैठा है और उस पर शुभ की दृष्टि भी है। सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थे। कुं० ४४ के दशम स्थान में पाप ग्रह है और वृ. से दृष्ट भी है। ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थे। कुं० ४६ में दशमस्थ र और बृ. पापग्रह है। वे शुभदृष्ट तो नहीं परन्तु शुभयुक्त हैं। ये अत्यन्त गम्भीर और चतुर डाक्टर थे। यह योग कुं० १५ में भी लागू है। इतिहास से पता सेपता चलता है कि इनका रचना किया हुआ संस्कृत में बहुत से ललित पद ह जो दक्षिण भारत के गवैये लोग अभी भी गाते हैं। अनुमान होता है कि धर्म की ओर घिंच थी। उपदेशक थे वा नहीं, मालूम नहीं। देखों कुं० ४७ (क) र., बृ.,मं. दशमस्थ हैं और वृ. से दृष्ट हैं। न्यायाधीश (जज होकर धर्मोपदशक तो नहीं परन्तु धर्मशास्त्रानुसार (अर्थात् उचित कानून के आधार पर) फसला लिखते हैं। देखों कुं० ४८ (क) दशम स्थान पर ख. और मं की पूर्ण दृष्टि है और मं. के साथ शु. और श. के साथ पूर्ण चं. (शु.,चं.,शुभ) बैठे हैं। ऐसे ऐसे योग में ज्यान देना होगा कि कुंडली में किस व्यवसाय की सम्भावना है।

#### ( बाणिज्य इत्यादि )

(१२) यदि द्वितीयेश एकादशस्य और एकादशेश द्वितीयस्य हो तो जातक बहुत बड़ा वाजिज्य करने वाला होता है।

- (१३) इसी प्रकार जब बुध को दशमभाव से सम्बन्ध होता है तो वह वाणिज्य की ओर रुचि दिलाता है। पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि दशम स्थान में पापग्रह हो तो आलसी रीति से वाणिज्य में प्रवृत्ति होती है और यदि पांप और शुभ दोनों हों तो मिश्रित फल होता है।
- (१४) यदि कुल ग्रह आपस में त्रिकोणस्य हों और लग्न में कोई ग्रह न हो तो जातक कृषि द्वारा जीविकोपार्जन करता है। इसे हलयोग कहते हैं। स्मरण रहे कि इस योग में यह आवश्यकता नहीं कि नवम, पंचमस्थान ही में सब ग्रह हों। अभिप्राय यह है कि सातो ग्रह ऐसे तीन भाव में हों जिससे एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ता हो। जैसे, कुछ तृतीय में, कुछ सप्तम में और कुछ एकादश स्थान में हों और इन्हीं तीन अथवा दो भावों में सातो ग्रहों की स्थित हो। ततीय से सप्तम, सप्तम से एकादश और एकादश से तृतीय त्रिकोण होता है।
- (१५) यदि सातो ग्रह चार ही भावों में बैठे हों तो जातक सानन्द कृषि द्वारा जीविका निर्वाह करता है। इसको केदार-योग कहते हैं। एसा मनुष्य अपने पराये पर सहानुभूति रखता है। देखो कुंडली ५७ (क) बलदेव सहाय मोस्तार की। इनकी उन्नति कृषि से अच्छी हुई है और ये अपने लोगों पर सदा अनुग्रहीत रहते हैं। इनके घर में कई आश्रित त्र्यक्ति रहते हैं। देखो कुंडली ७९। इनकी भी बृहद रूप से खेती होती है।
- (१६) यदि मं. और चतुर्थेश किसी एक केन्द्र में अथवा किसी एक त्रिकोण में हों, अथवा एकादशस्थ हों और दशमेश के साथ शु. तथा चं. हों, अथवा शु. और चं. की उन पर दृष्टि हो तो जातक कृषि से धन प्राप्त करता है और उसके पास गौ-महिषादि अधिक रहते हैं।
- (१७) लिखा है कि यदि श., बृ. और शु. नवमस्थ हों तौ भी जातक कृषि द्वारा धनाढ़य होता है। चं.,बृ. और बृ. के नवमस्थ रहने से जातक आचार्य, प्रोफेसर अथवा मास्टर इत्यादि होता है।
- (१८) यदि सातो ग्रह लग्न और सप्तम में बैठ हों तो जातक को शकट-योग होता है। अर्थात् ऐसा जातक लौरी सर्विस, गाड़ीवानी इत्यादि से जीविका निर्वाह करता है और काष्ठ की बनी हुई चीजों का व्यवसाय करता है।
- (१९) यदि पापग्रह केन्द्र में हो और शुभग्रह की दृष्टि उस पर न हो तथा वृ. अष्टम-गत हो तो जातक माँस मछली इत्यादि के क्रय-विकय से जीविका निर्वाह करता है।

### लग्न से दशमस्थ एक से अधिक ग्रह का साधारण फल।

भा.१८० र.,चं. यदि लग्न से दशमस्य हों तो जातक शत्रु को पराजय करने वाला, सेनापित, दयारहित परन्तु शरीर से सुन्दर और राजसी स्वभाव वाला होता है। र', मं. यदि दशमस्य हों तो जातक नौकरी करने वाला राजा के यहाँ प्रधान अथवा सेवक का कर्य्य करने वाला परन्तु विकल और उद्विग्न चित्त होता है।

र.,बु. यदि दशमस्य हों तो जातक पृथ्वी का मालिक, हाथी, घोड़ा वाला वा विख्यात पुरुष होता है। यदि इनमें से कोई ग्रह नीच हो तो फल में बड़ी कमी होती है।

र.,बृ. यदि दशमस्य हो तो जातक साधारण कुल में भी जन्म लेकर सु ल, सम्पत्ति, कीर्ति एवं सम्मान का पात्र होता है।

र.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक राजनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ और वाहनादि से सम्पन्न होता है।

र.,श्च. यदि दशमस्य हों तो जातक परदेशगामी एवं नौकरी करने वाला होता है। उसका धन चोरी से नष्ट होता है।

चं.,मं. यदि दशमस्य हों तो जातक हाथी, घोड़ा और द्रव्य से युक्त होता है तथा बुद्धिमान और पराकमी भी होता है। (चन्द्र-मंगल योग)

चं.,बु. यदि दशमस्य हों तो जातक माननीय, विख्यात और धनी अथवा राजा का मंत्री होता है। परन्तु जीवन के अन्तिम भाग में दुःखी और स्वजनों से हीन होता है।

चं.,बृ. यदि दशमस्य हों तो जातक सर्वमाननीय, विद्वान, दानी. कीर्तिवान और धनी होता है।

चं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्षमायुक्त, राजातुल्य अथवा राज-मंत्री और धन-विभव-सम्पन्न होता है।

चं.,शः यदि दशमस्य हों तो जातक विख्यात, शत्रुओं को पराजय करने वाला, धनी और दो स्त्री वाला होता है।

मं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक बुद्धिमान्, तेजस्वी, बीर, राजदरबार में सत्कार पाने वाला, सेनापित तथा कठोर-चित्त होता है।

मं., वृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढ्य और बहुत परिश्रमी, कीर्तिवान् और कार्य्य-सम्पन्न करने वाला होता है।

मं.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक शस्त्रविद्या का ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान् और राजा का मंत्री, तथा कोमल शरीर वाला होता है।

मं.,श. यदि दशमस्य हों तो जातक राजदंड से पीडित और विभव हीन होता है। ऐसे जातक को राज-द्वार से धन प्राप्ति की सम्भावना नहीं रहती है।

बु.,बृ. यदि दशमस्य हों तो जातक धनाढ़य् ,मन्त्री, विनीत, विख्यात और माननीय होता है। वह पुत्र से पीड़ा पाता है। बु.,सु. यदि दशमस्य हो तो जातक धनाढ्य् ,राजा से प्रयोजन रखने वाला, नीति-शास्त्रज्ञ एवं सब कार्य्य में साधन-सफलता पाने वाला होता है ।

बु.,श. यदि दशमस्य हों तो जातक नौकरी करने वाला, असल्यभाषी, मलिनचित्त, और मुखं परन्तु परोपकारी होता है ।

बु.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक धनवान्, मानी, बहुत नौकर वाला, सुन्दर तथा शीळयुक्त होता है।

शु.,श. यदि दशमस्य हों तो जातक उत्तम कार्य्य करने वाला, विख्यात, साँसारिक झंझट से रहित और राजमंत्री होता है।

टिप्पणी—यदि **दो से अधिक ग्र**ह दशमस्थान में हों तो द्विग्रह-योग जो ऊपर लिखा गया हैं, उसी के अनुसार फल कहना होगा । जैसे र.,बु.,मं. हो तो र.,बु.र.,मं.-बु., मं. के फलानुसार फल का अनुमान करना होता है।

### (१) चन्द्रमा से दशमस्य एक ग्रह का साधारण फल।

भा १८१ र. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हो तो जातक धनी और सात्विक गुणयुक्त होता है। ऐसा जातक जिस काम में हाथ डालता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है।

मं. यदि दशमस्थ हो तो जातक साहसी, कूर-बुद्धि वाला बुराआचरण वाला, म्लेक्स देशवासी और कूर बुद्धि से घन उपार्जन करने वाला होता है।

बु. यदि दशमस्य हो तो जातक विद्या-कला से धन उपार्जन करने वाला कारीगर, धनी, पंडित, विख्यात, धार्मिक और पुत्रवान होता है।

वृ. यदि दशमस्थ हो तो जातक राजतुल्य अथवा राजमंत्री ,शुभाचरण वाला, धर्मात्मा और सु-सम्पत्तिवाला होता है ।

शु. यदि दशमस्य हो तो जातक धनी, राजा से माननीय अपने कार्य्य में सफलता पाने वाला तथा भोगी एवं सुखी होता है।

श. यदि दशमस्थ हो तो जातक दुःखी, निर्धन और कार्य में उद्विग्न रहने वाला होता है।

# (२) चन्द्रमा से दशमस्य दो ग्रहों का साधारण फल

र.,मं.,यदि दशमस्य हो तो जातक मद-मैथुन-प्रिय, वस्त्रादि भूषण से युक्त, वाणिज्य करने वाला, बीर, और हिंसक होता है। र.,बु. यदि दशमस्य हों तो जातक खगोलादि विद्या का जानने वाला अथवा प्रेमी होता है। वस्त्र, वाहन, भूषण इत्यादि से युक्त, वाणिज्य करने वाला और जल के पदार्थों से जीविका करने वाला होता है।

र.,बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक सब कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला, राजा से सत्कार पाने वाला, विख्यात और बीर होता है।

र.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक राजद्वार में सम्मान पाता है और स्त्री के आश्रय में रहकर धन प्राप्त करने में समयं होता है। वह धनवान तथा राजप्रिय होता है।

र., श्रा. यदि दशमस्य हों तो जातक को धन कमाने में अनेंकानेक बाधायें होती हैं। वह नौकरी करने वाला परदेश वासी, कृपण तथा चोर भी होता है। उसे वन्धन (जेल) का भी भय रहता है।

मं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विज्ञान शास्त्र ( Science ) द्वारा जीविका निर्वाह करने वाला और दीर्घायु परन्तु राजा से शत्रुता करने वाला होता है।

मं.,बृ. यदि दशमस्त्र हों तो जातक साधारण लोगों का नायक होता है। यदि दोनों ग्रह बली हों तो जातक अपने मित्रों से अथवा उनके आधीन रह कर जीविकोपार्जन करता है।

मं.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक विदेश में वाणिक का काम करने वाला होता है और सोना मोती इत्यादि वस्तुओं से युक्त रहता है। वह क्षत्रियों के आश्रय में रह कर जीविका उपार्जन करता है।

मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक साहसिक किया से धन प्राप्त करता है परन्तु मिथ्यावादी होता है।

बु., बृ. यदि दशमस्य हों तो जातक वहुत स्थाति और राजद्वार में मर्यादा पाता है। वह धनी और शास्त्रज्ञ भी होता है। लिखने पढ़ने का काम भी करता है।

बु., शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, मन्त्री अथवा भूम्याधिपति, धर्मिष्ठ तथा सुखी होता है।

बु.,शः यदि दशमस्य हों तो जातक पुस्तक लिखने वाला. मि*र्*टी का वर्त्तन बनाने वाला, चित्रकार, विद्वान और विख्यात होता है।

वृ.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक विद्वान, राजद्वार में माननीय, राजा की नौकरी करने वाला और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला होता है।

बृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक अपने मन्तव्य के पालन में बड़ा दृढ़ होता है। वह विख्यात परन्तु लोगों को दुःख देने में बड़ा चतुर होता है। श.,शु. यदि चन्द्रमा से दशमस्य हों तो जातक तेल की तिजारत से लाभ उठाता है और गन्धादि द्रव्यों के बेचने से, सोना चांदी के कय-विकय से, चित्रकारी से और नाचगानादि से जीविका निर्वाह करता है।

### (३) चन्द्रमा से दशमस्थ दो से अधिक ग्रहों का फल।

र.,मं.,बु. यदि चन्द्रमा से दशमस्य हों तो जातक सर्वपूज्य धनवान्, राजा के लोगों से अनुग्रहीत और उत्तम पुरुष होता है।

रः,मं.,बृ. यदि दशमस्य हों तो जातक स्मृद्धिवान्, ऐश्वर्य्यवान् और अपने शत्रुओं को पराजय करनेवाला होता है।

र.,मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक कूर, साहसी और परधन हरण करने वाला होता है।

र.,मं.,श. यदि दशमस्य हों तो जातक दुराचारी, क्रूरकर्मी और छिपकर पाप करने वाला होता है।

र.,बु., बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, रूपवान, ऐश्वर्य्यवान और धार्मिक होता है।

र,वु,शु, यदि दशमस्थ हों तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, सौभाग्यवान्, समृद्धि-शाली और शत्रुओं पर सदा विजयी होता है।

र.,बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक शीलहीन, कुर और चपल होता है। उसके शरीर में अग्नि अथवा शस्त्र का चित्र रहता है।

र.,बृ.गु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्या से धन प्राप्त करता है। वह ऐश्वय्यं-वान् ,धार्मिक, सुन्दर और योगी होता है।

र.,वृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक रोगी, अतिचपल एवं जनों से हीन होता है।

मं,,बु,,बृ, यदि दशमस्य हों तो जातक धर्मात्मा, धनी और परिवार वाला होता है।

मं.,बु.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक स्वर्ण और पुष्पादि का व्यवसाय करने वाला अथवा कारीगरी से धन उपार्जान करने वाला होता है।

मं.,बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धार्मिक, सरलस्वभाव, सत्यभाषी और आलसी होता है।

मं,,वृ.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक धनी, धार्मिक एवं नीतिज्ञ शास्त्रज्ञ होता है।

मं.,बृ.,श्र. यदि दशमस्य हों तो जातक असत्यभाषी, झगड़ालू, हिंसक तथा बन्धन में पड़ने वाला होता है।

बु.,बृ.,शु. यदि दशमस्य हों तो जातक इष्टमित्र वाला, घनी, सुखी, धर्मात्मा और सात्विक गुणयुक्त होता है। (स्मरण रहे कि इसमें गज-केसरी योग भी होता है)।

बु.,बू.,श. यदि दशमस्य हों तो जातक धनी, धार्मिक, दयालु तथा सत्यभाषी होता है।

वृ.,शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक सुन्दर शरीर वाला, दानी और सत्कार्य्य करूने वाला परन्तु कूर होता है।

र.,मं.,बु. शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक लिखने पढ़ने का काम करने वाला, चित्रकार और कार्य्य कुशल होता है।

र.,मं.,बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धार्मिक कार्य्य करने वाला परन्तु नीच-रत रहता है।

र.,मं,बू.,श्र. यदि दशमस्य हों तो जातक कृषि का काम करने वाला, उद्यमी, धनधान्य सम्पन्न और धर्मात्मा होता है।

र.,मं. वृ,ज्ञः यदि दशमस्य हों तो जातक दूसरे का धन हरण करने में प्रवीण और कूरकर्मी होता है।

र ,मं.,ज्ञु.,ज्ञाः यदि दशमस्य हों तो जातक चतुर, आचारवान्, समर्थ और विख्यात होता है।

र.,बु,बु,जु,यदि दशमस्थ हों तो जातक खेती करने वाला, पहलवान और मधुर-भाषी होता है।

र, बृ, बृ., श्रायदि दशमस्थ हों तो जातक पराये बचना मं आसक्त, चतुर और कूर-कर्मी होता है।

र ,बु ,ज़ु ,ज्ञः यदि दशमस्य हों तो जातक खेती करने वाला, मधुरभाषी, चतुर और कठिन स्वभाव वाला होता है।

र ,बु ,ज्ञु , यदि दशमस्य हों तो जातक परदेशवासी और अनेक काम करने वाला होता है।

मं, वृ, वृ, ज्ञु, यदि दशमस्य हों तो जातक सम्रांम में वीरता दिखाने वाला, पण्डित और चतुर होता है।

मं, बु, बु ज्ञाः यदि दशमस्य हों तो जातक संग्राम के लिये उत्सुक, शूर, बैरियों को पराजय करने वाला और कठिन स्वभाव वाला होता है। मं, बु,ज्ञु,ज्ञः यदि दशमस्य हों तो भातक विद्वान, वीर और विशास शरीर वाला होता है।

मं.,.बृ.झृ.,झा, यदि दशमस्य हों तो जातक बहु कुटुम्बवाला, धनी और धीर होता है। बु.बृ.,झु.,झा. यदि चद्रमा से दशमस्य हों तो जातक बुद्धिमान्, शान्तस्वभाव और लोक विख्यात होता है।

#### दशमस्थान की राशि का फल।

### (दशम-लग्न साधन द्वारा जो राशि आवे)

भाः १८२ मेष यदि लग्न से दशमस्य हो तो जातक निन्दित कर्म करने वाला होता है। वृष यदि लग्न से दशमस्य हो तो जातक ऐसा काम करने वाला होता है जिसमें बहुत खर्च पड़ता है।

मियुन यदि दशमस्थ हो ती जातक प्रधानतः कृषि का काम करता है।

कर्क यदि दशमस्य हो तो जातक बगीचा, वृक्ष, तालाव, बावली, घाट, कुआं और नाव इत्यादि का काम करने वाला होता है।

सिंह यदि दशमस्य हो तो जातक अधर्म और पापयुक्त भयक्कर काम करने वाला होता है। पुरुषार्थी मनुष्यों का विनाश करने वाला और कारागार का काम करने वाला होता है।

कन्या यदि दशमस्य हो तो जातक किसी स्त्री के राज्य में काम करने वाला होता है। वह बलवान होकर मनुष्यों के विरुद्ध काम करता है।

तुला यदि दशमस्य हो तो जातक वाणिज्य, धर्म और नीतियुक्त काम तथा अन्य मनुष्य की इच्छानुसार अथवा दूसरों की सम्मित अनुसार (हाकिमी, वकालत मोस्तारी इत्यादि) काम करने वाला होता है।

वृश्चिक यदि दशमस्थ हो तो जातक नीतिविरुद्ध, लोकनिन्दित, दुष्टता और दया-हीनता का काम करता है।

धन यदि दशमस्य हो तो जातक राज्य-सम्बन्धी कार्य्य करने वाला, मनुष्यों की सेवा सम्बन्धी परोपकार करने वाला और भोजनादि सम्बन्धी काम करने वाला होता है।

मकर यदि दशमस्य हो तो जातक परिजनों को सन्ताप पहुँचाने वाला और दया-रहित काम करने वाला होता है। कुम्म यदि दशमस्य हो तो जातक कुल में उचित कार्य्य करने वाला और कीर्तिवान होता है।

मीन यदि लग्न से दशम राशि हो तो जातक पालण्ड-धर्म-युत और लोमी होकर जन विरुद्ध काम करता है।

#### नवमस्थान से व्यवसाय का अनुमान।

- षा. १८३ (१) विद्वानों का कथन है कि यदि सूर्य्य उच्च, मूलितिकोणस्थ, मित्र-राशिस्थ अथवा अतिमित्रराशिस्थ होक नवमस्थ हो अथवा उच्चवर्गादि का हो तो जातक निम्निलिखित व्यवसाय से लाभ उठाता है। जैसे, श्रृङ्ग और राजिचन्ह के पदार्थ (चँवर इत्यादि) का कथ-विकय, कृषि, नौकरी, दुर्जन-कर्म, लिखने पढ़ने का काम, कोषाध्यक्षता, डाक्टरी वैद्यक, चिकित्सक इत्यादि, रुपया-पैसा बाँटने का काम, जगहर घूम कर माल बेचना विवाद, प्रेतकार्य्य, भाई २ का झगड़ा, लड़का, विवाह, इत्यादि से।
- (२) यदि **चन्द्रमा** उच्चादि राशि अथवा वर्ग का हो तो निम्नलिखित व्यवसाय से जातक लाभ उठाता है। जैसे, शंख इत्यादि के ऋय-विऋय से, मैथुन से, किसी स्त्री के प्रेम से, किसी राजा की मित्रता द्वारा धनलाभ से, कृषि से, कपड़े की तिजारत से, ब्राह्मणों के विरोध से और स्वदेश-द्रव्य हानि इत्यादि से।
- (३) यदि मंगल उच्चादिराशि अथवा वर्ग का होकर नवमस्थ हो तो निम्निलिखत फलों का बोध होता है:—स्वर्णसिद्धि, जय, वस्त्रलाभ, मित्रसमागम, बन्धु-विवाद, शत्रु-कर्म, स्त्री पर बुरी दृष्टि, स्त्रीलाभ, दासलाभ, सर्वइच्छा, वलक्षय, बल से धन प्राप्ति । यदि मं. मूलित्रकोण में हो तो कृषि अथवा राजा से धनलाभ, यदि मं. स्वगृही हो तो स्वर्ण, वस्त्र इत्यादि का लाभ, यदि मं. मित्र गृही हो तो अन्न की प्राप्ति इत्यादि । यदि मं. अति शत्रु गृही हो तो जातक को अग्नि, कुष्ट, संग्रहणी, गुल्म इत्यादि रोगों से भय होता है और धन का नाश होता है।
- (४) यदि बुध उच्च होकर नवम स्थान में हो तो विद्या पढ़ाने से अर्थात मास्टर, पंडित इत्यादि होने से धनोन्नित करता है। यदि बु. शत्रुगृही होकर बैठा हो तो किसी स्त्री से, बादिववाद से और मामला मोकहमा से धन मिलता है। यदि बु. नित्र राशि गत हो तो खेती, जमीन्दारी, इत्यादि से लाभ होता है। यदि बु. नीच राशिगत हो तो बन्धु विरोध, मामला मोक मा इत्यादि से धननाश होता है। यदि बु. उच्च हो तो बुढ़ि, धन यश, स्वर्ण भूमि, राजा से लाभ होता है। यदि बु. स्वगृही हो तो लिखने पढ़ने के काम से, शिल्पकारी से, राजस्त्री के अनुग्रह से और वस्त्र, स्वर्णादि के ऋयविकय से धन प्राप्त होता है। यदि सप्तमभाव में बु. बैठा हो तो शारीरिक परिश्रम से धन मिलता

है। यदि बु. अतिशत्रुराशि में हो तो विद्याध्ययन में क्षति, व्यापार में हानि, कुष्टरोग इत्यादि, अश्मरी अर्थात् पथरी रोग (मूत्रस्थली का एक विशेष रोग) होता है। यदि बु. अपने षोड़शांश का हो तो बन्ध विवाद से, देशान्तर फिरने से क्षेत्रादि लाभ होता है। खेती से धन धान्यादि की वृद्धि होती है नौकरी सेवा में कुशलता होती है। विद्या पढ़ाने में जातक कुशल होता है।

- (५) यदि बृहस्पित नवमस्थ हो तो जातक धनी, गुणी, सुखी, प्रतापी सर्वसम्पत्ति सम्पन्न और किसी संस्था का प्रधान होता है। यदि बृ. शत्रुराशिगत हो तो द्रव्य और भूमि इत्यादि का नाश होता है। झगड़े में पराजय होता है और यदि मित्रराशिगत हो तो विद्या पढ़ाने वाला और नौकरी करने वाला होता है। यदि बृ. अतिमित्र गृही हो तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदि से धन ऐश्वर्य्य की प्राप्ति होता है अथवा विवाहादि सम्बन्ध से धन मिलता है।
- (६) यदि शुक्क उच्चादि हो कर भाग्यस्थान में बैठा हो तो जातक राज्य कार्य करने वाला, सेनापति, मन्त्री, शिक्षाविभाग में काम करने वाला, अध्यापक, यज्ञ का काम करने वाला, स्त्री, पुत्र, भाइयों से सुखी होता है। यदि शु. अतिशत्रु राशिगत हो तो जातक स्त्री के लिये लालायिन, पातकी, बुद्धिहीन और दिरद्ध होता है और यदि स्वक्षेत्रगत हो तो नौकरी करने वाला, सेनाधिकारी, कृषक, विद्या से धन उपार्जन करने वाला और वापी, कूप, तालाब आदि से सम्पत्तिवान होता है।
  - (७) शनि का फल मंगल वत् होता है।

# एकादशेश से व्यवसाय-विचार

धा-१ = ४ यदि एकादश स्थान का स्वामी सूर्य वा चन्द्रमा हो तो जातक राजा अथवा राजा-तृत्य पुरुप के यहाँ नौकरी कर लाभ उठाता है। यदि एकादशेश संगल हो तो जातक राज-मंत्री पद से, भाई में अथवा कृपि से लाभ उठाता है। यदि बृष्ण एकादशेश हो तो विद्या में अथवा पुत्र, कुटुम्बादि से धन मिलता है। यदि बृष्ण्यित एकादशेश हो तो धार्मिक कार्य द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि शृष्क एकादशेश हो तो स्त्री द्वारा अथवा रत्नादि से अथवा हाथी, घोडा आदि चटुप्पदों से और यदि श्वान एकादशेश हो तो कुवृत्ति में धन प्राप्त होता है।

# (क) व्यवसाय निश्चित करने की विधि

चा-१८५ उपर्युक्त बातें लिखने के बाद अब व्यवसाय निश्चित करने की सरस्र विधि नीचे लिखी जाती है। अतः इन नियमों के अनुसार यदि सावधानता पूर्वक बुद्धि और विवेक से काम लियाजाय तो व्यवसाय का निश्चय करना सुलभ हो जायगा।

- (१) पहली बात यह देखनी होगी कि प्राप्त-कुंडली में घन योग है या नहीं। यदि है तो उत्तम, मध्यम वा निकृष्ट है? (इन दातों का विचार घा. १५७–१७५ के अनुसार करना होगा)।
- (२) तत्पश्चात् घा. १६३ के अनुसार देखना होगा कि भुजार्जित घन का योग है वा नहीं एवं घा. १७१ के अनुसार वाणिज्य से विभव सूचित होता है या नहीं। क्योंकि व्यवसाय का उत्तम होना उपर लिखित बातों पर ही निर्भर करता है।
- (३) इसके बाद घा. १७७ के अनुसार थह निश्चय करना होगा कि जातक के व्यवसाय-कारक ग्रह कौन २ हैं और उसमें किस ग्रह की प्रधानता है और साथ २ यह भी देखना होगा कि उन ग्रहों से किस प्रकार का व्यवसाय सुचित होता है।
- (४) तदनन्तर देखना होगा कि घा. १७८ के अनुसार किस प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती है।
- (५) इसी प्रकार धा. १७९ के अनुसार देखना होगा कि जातक को कोई विशेष प्रकार का व्यवसाय-योग लागू है वा नहीं।
- (६) पुनः यह देखना होगा कि घा. १८०, १८१, १८२ १८३ और १८४ से किस प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती है।
- (७) अन्त में यह माळूम करना होना कि धन-योगानुसार सबसे कौन व्यवसाय प्रबल रीति से लागू होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि एकही व्यक्ति को एक से अधिक भी व्यवसाय होते हैं।

विषय गहन अवश्य है। परिश्रम एवंविवेचना शक्ति की आवश्यकता विशेष है। परन्तु विषय अत्यन्त उपयोगी और बहुमूल्य है। सभी जानते हैं कि कोयले का मूल्य हीरे के मूल्य के सामने कुछ नहीं है क्योंकि कोयले की प्राप्ति में उतना परिश्रम नहीं है जितना हीरा में। अतएव ज्योतिष के विद्वानों से लेखक का नम्न निवेदन है कि यदि वे लोग इस विषय को प्राचीन ऋषि-प्रणीत वचनानुसार एवं तर्क द्वारा कुछ विशेष पल्लवित करें तो अवश्य ही सुगमतापूर्वक यह जटिल समस्या, कि किस व्यक्ति को कौन व्यवसाय विशेष रूप से फलदायी होगा, सुलझायी जा सकती है और विश्वास किया जाता है कि यदि इस रूप से व्यवसाय निश्चित किया जाय तो मनुष्य डामाडोल के भँवर से निकल सकता है और तभी इस शास्त्र की ओर सभी का चित्त आकर्षित होगा। इस शास्त्र को सर्वोपयोगी वनाने का यत्न सबश्चेय है।

# (स) वेतनादि-अनुमान

किसी आचार्य का मत है कि मनुष्य की आमदनी अथवा वेतनादि का भी अनुमान मोटामोटी रूप से किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है:—

- (१) पहले देखना होगा कि दशमेश, दशमस्य, और दशम-रूग्न के समीपवर्ती कौन २ ग्रह हैं। इनमें से जो बली हो उसी ग्रह के अनुसार आयप्रमाण का अनुमान बतलाया है। स्मरण रहे कि दशम स्थान में यदि कोई ग्रह न रहे एवं दशम लग्न के निकटवर्ती भी कोई ग्रह न रहे तो ऐसे स्थान में केवल दशमेश से ही विचार करना होगा।
- (२) पिण्डायुर्दाय (जिसकी विधि इस पुस्तक में नहीं दी गई है) बनाने की विधि में लिखा है कि प्रत्येक ग्रह को परमोच्च रहने पर अमुक २ वर्षप्रमाण में आयु दायित्व होता है। जैसे, यदि सूर्य परमोच्च स्थान में हो तो १९ वर्ष की आयु देता है। इसी प्रकार चन्द्रमा परमोच्च हो तो २५, मंगल १५, बूध २२, बृहस्पति १५, शुक्र २१ और शिन २० वर्ष की आयु देता है। यदि ये ग्रह परम-नीच-स्थान में हों तो आयु-दायित्व में आधा हो जाता है। अर्थात् यदि सूर्य्य परमनीच हो तो ९३ वर्ष की आयु देता है इत्यादि २। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब कोई ग्रह परमोच्च होता है तो अपने दायित्व का पूर्ण-वर्ष-माण देता है और परमोच्च से ज्यों २ आगे बढ़ता है अर्थात् नीच की ओर जाता है तो कमशः आयु का दायित्व घटते २ परमनीच पर पहुँचने से आधा हो जाता है: इस कारण परमोच्च स्थान से १८० अंश चलने के उपरान्त यदि आधा हो जाता है तो अमुक अंश चलने के बाद आयु में कितना ह्रास होगा, यह साधारण त्रैराशिक से निकाल लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि परमनीच से परमोच्च जाने पर अर्द्धदायित्व पूर्ण हो जाता है तो परमनीच से अमुक अंश बढ़ने के उपरान्त आयु में कितनी वृद्धि होगी, सुगमता से जाना जा सकता है।
- (३) उपर्युक्त नियम के अनुसार दशमेश, दशमस्य और दशमभाव निकटस्थ में से जो बली होगा, उसी ग्रह के स्फुट से देखना होगा कि वह नीचाभिलाषी है अथवा उच्चा-भिलाषी। अर्थात् परमोच्च पर है, परमोच्च से नीच की ओर जा रहा है, अथवा परमनीच से परमोच्च की ओर जा रहा है। तत्पश्चात् नियम (२) के अनुसार आयु प्रमाण निकालना होता है।
- (४) उपर्युक्त विधि के अनुसार जो आयु-संख्या आवे उसको द्रव्य-संख्या मानना पड़ता है। जिस देश की प्रचलित जो सिक्का (Coin) हो, वही, जैसे हिन्दुस्तान का का रुपया, इंगलैंड का पाउण्ड इत्यादि मानना होगा। अर्थात् सूर्व्य परमोच्च हो तो भारत- वर्ष के लिये १९ रुपया, इंगलैंड के लिये १९ पाउण्ड अनुमान करना होगा। इसी तरह कन्द्रमा से २५ रु. इत्यादि इत्यादि ।

(५) इस द्रव्यसंख्या को १०,१००,१०००, इत्यादि से गुणा करने की विधि है। पर प्रश्न यह उठता है कि कब १० से कब १०० से और कब १००० इत्यादि से गुणा किया जाता है। इस स्थान पर अनुमान से काम लेना होता है परन्तु मनमाना अनुमान नहीं। पूर्व धाराओं के अनुसार एवं अन्य शुभाशुभ योगानुसार विवेचना करना होगा कि जातक की कुंडली से दिद्वता प्रतीत होती है, अथवा धनयोग साधारण है या राज-योगादि रहने के कारण असाधारण। बस, इसी तारतम्यानुसार १०,१०० या १००० इत्यादि से गुणा करना बतलाया है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जिससे पाठकों को बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी।——

उवाहरण कुण्डली ९६ का दशमेश बु. है। दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है। दशम-भाव का समीपवर्ती ग्रह भी बुध ही है। इन सब कारणों से बु. ही से विचार करना होगा। बु. कन्या के १५ अंश पर परमोच्च होता है और बु. तुला के ७ अंश पर है (६।७–५।१५  $\Rightarrow$ ०।२२) बु. २२ अंश परमोच्च से गिर चुका है। यदि १८० अंश में बुध, ६ वर्ष खोता है तो २२ अंश में (  $\frac{22}{5}$  )  $\frac{2}{5}$  वर्ष इस कारण (१२ $\frac{2}{5}$  ११ $\frac{2}{5}$  वा. ११ $\frac{2}{5}$  रुपया इस जातक की आमदनी (मासिक?) होगी। अब देखना है कि इस जातक की कुण्डली कैसी है।

यदि अत्यन्त साधारण कुंडली हो तो उसके आमदनी का अनुमान उल्ना ही होगा, नहीं तो कुंडली के शुभत्व के अनुसार १०,१००, १०००,इत्यादि से गुणा करना होगा। उदाहरण कुण्डली में धनयोग बहुत ही उत्तम रहने के कारण जातक की मासिक आमदनी लगभग हजार, ग्यारह सौ का होता है और यह ठीक भी है। लेखक को इस योग का पूरा अनुभव नहीं है। पर विश्वास है कि यह एक लागू अनुमान-विधि हो सकती है।

#### अध्याय २१

#### जीवन का सप्तमतरङ्ग ।

#### धार्मिक जीवन तथा प्रवज्या योग ।

#### वर्ग के विभाग।

था-१८६ गत वष्टतरङ्ग में धनादि और उसके उपार्जन के विषय में लिखा गया है। परन्तु धन उपार्जन अथवा उसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हो सकता और न है। यद्यपि यह बात सत्य है कि धन से धर्मादि किया भी हो सकती है परन्तु देखा जाता है कि प्रायः घन, सांसारिक भोग विलास और व्यसनादि ही में अधिकतर खर्च किया जाता है। इस कारण घन पारलोकिक सुख और दुख दोनों का कारण हो सकता है। यह ठीक कहा गया है कि 'घनानि भूमौ पशवद्य गोध्ठे, भार्या गृहद्वार जनाः इसशाने, देह-रिचतार्या परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः'। लिखने का भाव यह है कि संसार के समस्त अजित धन इत्यादि मनुष्य की मृत्यु के समय यहीं पृथ्वी पर रह जाते हैं। यह शरीर भी चिता में जला वा गाड़ दिया जाता है परन्तु आत्मा के साथ परलोक तक केवल धर्म ही जाता है। सुतर्रा, यदि मनुष्य धार्मिक जीवन सौभाग्यवश व्यतित कर सके तो जीवनयात्रा को सफल मानना चाहिये। धर्म शब्द बहुत गृद्ध है। इस स्थान पर धर्म को दो मुख्य विभागों में बाँटना है। एक परिहत अर्थात् परोपकार और दूसरा ईश्वर प्रेम। परिहत के बहुत से अंग प्रत्यंग है। जैसे, उचित दानादि, दूसरों के लिये अपना त्याग। (देशभक्ति, समाज सेवा इत्यादि), धार्मिक संस्था अर्थात् देव मन्दिर, विद्या-मन्दिर, धर्मशाला, कूप, तड़ाग इत्यादि बनवाना। इस खंड में इन्हीं सब विषयों पर कुंडली द्वारा विचार करने की रीति बतलायी गयी है। अर्थात् देखना यह होगा कि जातक का धार्मिक जीवन कैसा होगा।

#### परोपकार सौभाग्य।

- **षा.१८७** (१) इस विषय का विचार द्वितीय, चतुर्थ, नवम, <mark>दशम भाव और</mark> लग्न से किया जाता ।
- (२) यदि लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति उच्च हों और उन पर शुभग्नह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक परोपकारी और मनुष्यों की रक्षा करने वाला होता है।
- (३) यदि बृ. द्वितीयेश और द्वितीयस्थ हो अर्थात् बृ. द्वितीय स्थान में स्वगृही हो, अथवा द्वितीय स्थान का स्वामी बृ. वा शु. हो और उच्च, मित्रगृही अथवा चतुर्थ भाव में वैठा हो तो जातक जन के समह की रक्षा करने वाला और परोपकारी होता है। देखों कुं. ३९ माहात्मा गांघी जी की। द्वितीयेश शु. स्वगृही द्वितीयस्थ है। शु. नवांश में वृष का है अर्थात् नतांश में भी स्वगृही है। (और उस पर बृ. की पूर्णदृष्टि है देखो आगासी नियम)। इस कारण इनका परोपकारी होना और जन समुदाय के लिये अपना सर्वस्व त्याग करना ज्योतिप द्वारा सिद्ध होता है।
- (४) यदि द्वितीयेश पर बृ. की दृष्टि पड़ती हो और द्वितीयेश तृतीय भाव गत हो और उच्च सूर्य्य चतुर्थस्य हो तौ भी जातक जनसमुदाय का रक्षा करने वाला होता है। देखो कुं. २४ सर प्रभु नारायण सिंह जी की। द्वितीयेश तृतीयस्य है और बृ. से

पूर्ण दृष्ट है। लग्नेश सू. चतुर्थस्य (१रन्तु उच्च नहीं) है। यह बात सर्व विदित है कि ये कैसे दानी और परोपकारी थे।

- (५) यदि द्वितीयेश उच्च हो, अथवा ५,९वा ११ स्थानगत हो और उसके साथ बली लग्नेश भी हो और द्वितीयेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का स्वामी केन्द्रवर्ती हो तो जातक बहुतों का सहायक होता है।
- (६) यदि द्वितीयेश उच्च हो और उसके साथ बृ. हो अथवा उस पर बृ. की पूर्ण-दृष्टि हो तो जातक परोपकारी होता है। देखो कुं. ३९ द्वितीयेश उच्च नहीं पर स्वगृही एवं शुभ वर्ग का है।
- (७) यदि द्वितीय स्थान में कोई उच्चादि ग्रह हो और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि हो अथवा बृ. उसके साथ हो तो ऐसा जातक हजारों हजार मनुत्यों का नेता और सरक्षक होता है। यह योग महात्मा गांधी जी की कुं. ३९ में पाया जाता है। दितीयेश शु. स्वगृही एवं स्वगृहीनवांश का है। यद्यपि शु. उच्च नहीं है परन्तु स्मरण रहे कि यह गो-पुरांश का है। देखों कुं. ४९ पं. जवाहिर लाल नेहरू जी की। शिन दितीय स्थान में वर्गोत्तम नवांश का है और मकर अर्थात् अपने द्वादशांश में है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। देखों कुं. ४८ बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की। दितीय स्थान में बु. मिथुन के द्रेष्काण अर्थात् स्वगृही द्रेष्काण में, मिथुन के नवांश अर्थात् स्वगृही नवांश में और कन्या के द्वादशांश अर्थात् स्वगृही द्वादशांश में है और उसके साथ वृ. अपने नवांश में बैठा है। देखों कुं १७ रामकृष्ण परमहंस जी की। द्वितीय स्थान में उच्च शु. स्वगृही बृ. के साथ है। इस कुंडली में ग्रहों की स्थित अति सुन्दर है। इसी प्रताप से मृत्यु के बाद भी इनके नाम से अनेक मंडलियाँ उपकारार्थ मौजूद है।
- (८) शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि यदि दशमेश अर्थात् कीर्ति भाव का पित द्वितीयस्य हो तो केवल इस योग से ही जातक परोपकारी कीर्तिवान होता है। देखो कुं. ४८ बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की।
- (९) यदि दशमेश द्वितीयस्य होकर उच्च हो अथवा किसी उत्तम वर्ग का हो तो जातक बहुत ही विशेष कीर्तिवान होता है। महात्मा जी की कुं ३९ में दशमेश द्वितीयस्य है और अपने मित्र के नवांस, द्रेष्काण और द्वादशांस में है और स्वगृही शुक्र के साथ है। देखों कूं ४८ विहार केशरी बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की। दशमेश बु. उत्तम वर्ग का (जैसा पूर्व लिखा जा चुका है) द्वतीय स्थान में बृ. के साथ है। देखों कुं २४ सर प्रमुवारायण सिंह जी की। दशमेश शुक्र द्वितीयस्य है। यद्यपि मृ. नीच है परन्तु इसे नीच-मंत्र-राज-योग लगा हुआ है। इस कारण उक्त महाराजा साहेब बड़े ही कीर्तिवान हुए। वेसो आगामी वारा)।

- (१०) यह भी लिखा है कि यदि दशमेश बु. हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक वहु-माननीय होता है। महात्माजी की कुंडली ३९ में दशमेश बु. है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। देखो उदाहण—कुंडली ९६ बु. दशमेश है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। देखो उदाहण—कुंडली ९६ बु. दशमेश है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। यह जातक सचमुच अपने स्थान में बहुत प्रतिष्ठित है। दखो कुं ४८ बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की। दशमेश बु. है और बृ. के साथ द्वितीय स्थान में है। फलतः बिहार प्रान्त की जनता इनकी कीर्ति पर मुग्ध है।
- (११) यदि द्वितीयेश उच्च, मित्रगृही अथवा स्वगृही हो और द्वितीयेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान के स्वामी को पाँच वर्गों का बल हो और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक बहुत से मनुष्यों का (पुस्तक में लिखा है तीन सौ मनुष्यों का परन्तु यह संख्या बहु-सूचक है) नायक होता है। यह योग भी महास्मा बी की कुण्डली सें लागू है। स्वगृही द्वितीयेश गोपुराँश में है (पारावतांश में नहीं) और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि द्वितीयेश के बली होने से और शुभग्रह की दृष्टि से उत्तम फल होता है। ज्योतिष शास्त्रानुसार महात्मा गान्धी जी की कीर्ति एवं अखिल नायकत्व पूर्ण रूपेण सिद्ध होती है।
- (१२) यदि नवमेश उच्चस्थ हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और नवमस्थान में शुभग्रह बैठा हो तो जातक दानशील और परोपकारी होता है।
- (१३) यदि नवमेश पूर्णबली हो और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि हो और लग्नेश पर भी बृ. की पूर्णदृष्टि हो तो जातक धर्मात्मा और उपकारी होता है। देखो कुंडली ३९। नवमेश बली होकर लग्नेश के साथ है तथा बृ. से दृष्ट भी है। ग्रहगण उच्चस्वर से महात्मा जी के इन गुणों का गान कर रहे हैं।
- (१४) यदि लग्नेश पर अथवा लग्न पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि हो और नवमेश केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो तो भी जातक दानशील होता है देशबन्ध जी की कुंडली ४० में लग्नेश लग्नस्थित है और नवमेश उसके साथ है ( नवमेश की दृष्टि अर्थात् तृतीय सम्बन्ध नहीं होकर इनकी कुंडली में चतुर्थ सम्बन्ध है) और नवमेश केन्द्रगत है। इनकी उदारता से सभी परिचित हैं।
- (१५) यदि नवमेश सिंहांश का हो उस पर लग्नेश अथवा दशमेश की दृष्टि हो तो जातक पूर्ण रूप से उदार एवं दानशील होता है। महात्मा गाँधी जी की कुण्डली में नवमेश शु. केवल स्वगृही ही नहीं बिल्क सप्तमांश में मीन (उच्च' नवांश में वृष (स्वगृही) और त्रिशांश में तुला (स्वगृही) का है, और यद्यपि लग्नेश बु. को शु. से दृष्टि-सम्बन्ध नहीं है पर योग-सम्बन्ध है और दशमेश भी बु. ही है। इस कारण योग पूणरूप से लागू है। अतः फल भी लागू ही है। देखो कुंडली ४० देश बन्धु जी की । नवमेश बु.

लमोज मु. के साथ है। अतः योग मध्यम रूप से लागू है। उदाहरण कुंडली में नवमेश र. पर लम्नेश वृ. की पूर्ण दृष्टि है और उस पर दशमश की दृष्टि तो नहीं पर दशमेश बृ. उसके साथ है। यह जातक अत्यन्त ही उदार चित्त है।

- (१६) यदि (क) नवमेश चतुर्यस्य हो और दशमेश केन्द्रवर्ती हो और द्वादशेश कृ. के साथ हो या (ख) बु. उच्च हो और नवमेश से पूर्णदृष्ट हो तथा एकादशेश केन्द्र गत हो तो जातक दानशील और उपकारी होता है।
- (१७) यदि नवमेश वृ. के साथ हो और षड्वर्गों में बली हो वा लग्नेशपर वृ. की पूर्णदृष्टि हो तो जातक महादानी होता है। देखो कुंडली ३९ और ४८ योग लागू है।
- (१८) उत्पर लिसी हुई बातों से यह सिद्ध होता है कि दानशील अर्थात् परोपकारी होने के लिये दितीय, चतुर्थ, नवम, दशम, बु.,बृ.,बौर शु. का शुभ योग होना आवश्यक है। देखो हुं. ३७ सर गणेश दल सिंह जी की। दितीयेश चतुर्थस्य है और वही बृ. पंचमेश अर्थात् विद्यास्थान का स्वामी भी है और बृ. के साथ दानशीलता का कारक और शुभग्रह शु. भी बैठा है और उस पर नवमेश चन्द्रमा कीर्ति स्थान (दशमस्थान) में बैठ कर बृ. और शु. पर पूर्ण दृष्टि डालता है। इसका प्रत्यक्ष फल देखने में यह आता है कि उक्त मिनिस्टर साहेब बहुत काल से विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में सहायता दे रहे हैं और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि अपने चार हजार मासिक वेतनमें से केवल आठ सौ ही अपने निजी कार्य के लिये व्यय करें और गवर्नमेंट टैक्स इत्यादि देने के बाद शेष द्रव्य कुल उपकारार्थ व्यय करें। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कार्य रूप में परिणत कर डेढ़ लाख रुपया टेकनीकल लाइन अर्थात् किसी विशेष-विद्या-उपार्जी विद्यार्थियों के लिये पटना विश्वविद्यालय को दिया है और पटने में इन्होंने एक अनाथालय भी खोला है। इन्होंने लगभग तीनं लाख रुपये को उपकारार्थ छोड़ रक्खा है।
- (१९) यदि (१) नवमेश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो और लग्नेश की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो, अथवा (२) यदि दशमेश वृ. के नवांश, त्रिशांश अथवा द्रेष्काण का हो तो ऐसे जातक को घनागमन तो अवश्य होता है पर वह सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्वी के जैसा जीवन व्यतीत करता है। महात्मा गान्धी जी की कुंडली ३९ में दशमेश बुध तुला के १० अंश पर है। इस कारण घन के नवांश अर्थात् वृ. के नवांश में हैं और किसी गणित से तुलाके १०।६ कलापर है। यदि मही गणित ठीक माना जाय तो वृ. के तिशांश का होता है (देखो चक १६ ख)। बोध होता है कि इसी योग ने महात्मा जी को अर्द्धनग्न-फकीर (Half-Naked Fakir) की उपाधि दिलवायी। सच है तपस्वी हो तो ऐसा हो। इस घारणा से कि देश दरिद्र है, अपने भोजन के सुख को त्यागा। ऐसा देखकर कि वस्त्र के लिये विदेश के आधीन होना पड़ता है, लंगोटी घारण किया है।

यह सभी जानते हैं कि इनको घन की कमी नहीं। दशमेश द्वितीयस्य है अर्थात् घन-गृह में ही बैठा है; परन्तु दशमेश बुध ,वृ. के नवांश अयवा त्रिशांश में पढ़ कर महारमा जी को साँसारिक भोगविलासादि त्याग कराकर एक अलौकिक एवं आदर्श मूर्ति इस विलाश जगत में खड़ा कर दिया है। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहिर लाल नेहरू जी की। दशमेश मंगल, मींन के नवांश में है (और वृ. के द्वादशांश में भी है) इसी कारण प्रतीत होता है कि पंडित जी ने आनन्द भवन जैसे प्रासाद, रत्नजटित आभूषणों, अत्यन्त वहुमूल्य वस्त्रों एवं उत्तमोंत्तम भोजनों को त्याग, निःस्वार्थ एवं निष्कपट रूप से बन्दी-साने को जवाहिर-भवन बना साधारण भोजन और मोटा वस्त्र अत्यन्त प्रिय खादी धारण कर जीवन व्यतीत करना अपना ध्येय बना रखा है। देखो कुंडली ४७ देशपूज्य बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी की। दशमेश बु. धन अर्थात् वृ. के द्वेष्काण में है और उस पर वृ. की पूर्ण दृष्टि भी है। इसी कारण इन्होंने अपनी कई हजार की वकालत की मासिक आमदनी को तृणवत् स्थाग अभी देश सेवा के लिये मानो भिक्षुक से बने हुए हैं और स्वदेशोन्नति एवं भारत को गौरवान्वित करने के हेत् महान् तपस्या कर रहे हैं।

क्या इन उदाहरणों के बाद भी ज्योतिष शास्त्र पर क्योल कल्यित एवं सार रहित होने की लांछना लग सकती है? यह भले ही संभव है कि मैं या अन्य बहुतरे, ज्योतिष के रहस्य को न जानते हों पर जो इस शास्त्र का ज्ञाता है वह अवश्य ही इस विद्या की सञ्चाई को अक्षराक्षर बतला सकता है।

#### यज्ञादि-क्रिया-सौभाग्य।

- भा.१८८ (१) यदि बृहस्पति, बृ. अथवा मं. के साथ हो तो जातक को प्रायः मन्दिर धर्मशाला, विद्यालय इत्यादि बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
- (२) यदि दशमेश दशमस्थ हो, अथवा दशमेश चार शुभ वर्गों का हो अर्थात् गोपुरांश में हो, अथवा दशमेश केन्द्र वा त्रिकोण में हो, अथवा दशमेश बु. हो और बृ. बलवान हो, अथवा चन्द्रमा तृतीय भावगत हो तो जातक मन्दिर, तालाव, धर्मशाला विद्यालय,कुआँ इत्यादि बनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है और धार्मिक यज्ञोंका अनुष्ठान करने वाला होता है। देखो कुंडली २८ भारती जी की। दशमेश चतुर्थस्थ है और वृष अर्थात् उच्च नवांश में है तथा चार शुभ वर्गों में भी है (चतुर्थेश दशमस्य है)। इस कारण इन्होंने चार लाख रुपया खर्च कर श्री शारदा एवं शंकर की संस्थापना की थी जिसमें लगभग तीस हजार विद्वान बाह्मण उपस्थित थे। देखो कुंडली ३० मालवीय जी। दशमेश एवं विद्या-स्थानेश, मं. छ:शुभवर्गों में है और केन्द्र (चतुर्थेश, मकान इत्यादि का कारक) में भी बैठा है। इन छ:शभवर्गों में से तीन वगं वुध का पड़ता है। बुध सर्वदा विद्या का कारक

- है। अत्राप्त दश्चमेश चार शुभवर्गों से अधिक में होकर चतुर्यस्य है। इसी योग ने मालवीय जी को काशी विश्वविद्यालय जैसे महान विद्या-केन्द्र का जन्मदाता एवं कर्ता-धर्ता बनाया। उक्त विश्व-विद्यालय इनके जीवन का एक मुख्य कर्मक्षेत्र है।
- (३) यदि बृहस्पतिके साथ होकर बुध दशम स्थान में हो तो जातक मन्दिर अथवा धर्मशाला इत्यादि बनवाता है। यदि दशमेश के साथ बुध दशमस्थ हो तो जातक जीणं मन्दिरादि का पुनरुद्धार करता है।
- (४) यदि (क) दशमेश शुभग्रह होकर चन्द्रमा के साथ हो और राहु अथवा केतु से बिलग हो, अथवा (ख) बुध उच्चस्थ वा नवमस्थ हो, पर राहु, केतु से विलग हो और दशमेश नवमस्थ हो, अथवा (ग) दशमेश उच्चस्थ हो और बुध के साथ हो, अथवा (घ) लग्नेश दशमस्थ हो और दशमेश हो और दशमेश नवमस्थ हो पर पापग्रह न हो और पापग्रह की दृष्टि से वंचित और शुभग्रहकी दृष्टि से युक्त हो तो जातक यज्ञादि किया करने वाला होता है। परन्तु यदि दशमेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत हो अथवा बुध से राहु दशमस्थ हो और दशमभावगत हो तो यज्ञादि योग को हानि पहुँचती है।
- (५) यदि दशमेश और लग्नेश एक साथ हो, अथवा यदि दशम और लग्न का एकही स्वामी हो (ऐसा योग कन्या एवं मीन लग्न म होगा) तो जातक स्वाजित वन से यज्ञादि करता है। यदि दशमेश शिन के साथ हो तो शुद्रों से घन लेकर, यदि दशमेश राहु अथवा केतु के साथ हो तो शिष्यों से द्रत्र्य लेकर, यदि दशमेश बृहस्पति के साथ हो तो राजा से घन प्राप्त कर यज्ञादि किया करता है। यदि दशमेश सूर्य्य, शुक्र, चन्द्रमा मंगल अथवा बुध के साथ हो तो इन ग्रहों की कारकर्तानुसार मनुष्यों से सहायता लेकर यज्ञ करता है अर्थात् सूर्य्य के साथ होने से पिता, चन्द्रमा से माता, मंगल से भ्राता और बुध से चचेरे भाई आदि की सहायता से यज्ञ करता है।

### ईश्वर-प्रेम एवं प्रब्रज्या-योग सौभाग्य।

धाः १८९ (१) पंचमभाव से ईश्वरप्रेम और नवमभाव से धर्म विषयक अनुष्ठा-नादि का विचार होता है। जब नवम और पंचम दोनों शुभलक्षण युक्त होते हैं तभी अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है क्योंकि पंचम स्थान से ही भक्ति की प्रगाढ़ता का विचार होता है। अतः जब नवमेश और पंचमेश इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता है तो भक्ति और अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होने से जातक उच्च श्रेणी का साधक बनता है और फल की उत्कृष्टता उन दो भावेशों के बलाबल और शुभगुणादि के तारतम्या-नसार होती है। दशमस्थान को कर्मस्थान कहते हैं और दशमस्थान से हो प्रव्रज्या योग का भी विचार होता है। इस कारण यदि पंचमेश और नवमेश को दशम अथवा दशमेश से भी सम्बन्ध हो तो फल में विशेष उत्कृष्टता होती है।

(२) यदि पंचम स्थान में पुरुप ग्रह बैठा हो अथवा पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक पुरुष देवता की उपासना करता है। यदि पंचमभाव समराशि हो और उसमें चं वा शु बैठा हो अथवा इन दोनों में से किसी की दृष्टि पड़ती हो तोजातक किसी स्त्री-देवता की उपासना करनेवाला होता है। यदि सूर्य्य पंचमस्य हो अथवा पंचम पर सूर्ष्य की दृष्टि पड़ती हो तो जातक मुख्यतः सूर्य्य देवता का उपासक होता है। यदि चं वा सू पंचमस्य हो अथवा पंचमभाव पर दृष्ट डॉलता हो तो जातक शंकर-अर्द्धाङ्किणी श्री-गौरी महारानी का भक्त होता है। इसी प्रकार मंगल का योग वा दृष्टि रहने से कुमार कार्तिकेय और नवमस्य होने से श्री शंकरभगवान और बुध का योग वा दृष्टि रहने से श्री विष्णुभगवान एवं बृहस्पति का योग वा दृष्टि होने से भी श्री शंकरभगवान का भक्त होता है। यदि शनि अथवा राहु और केतु की दृष्टि वा सम्बन्ध पंचमस्थान से हो तो जातक अन्य देवता को इष्ट देव माननेवाला होता है।

इस स्थान पर जानने की विशेष बात यह है कि शिन अवश्य ही कठोर पापग्रह है परन्तु यह मनुष्य को अपनी यन्त्रणा में पेड़कर—जैसे आगमें जलने पर सोना शुद्ध होता है—उसके विचार को शुद्ध कर देता है। इसी कारण जब शिन प्रव्रज्या कारक होता है और शिन को पंचम और विशेषतः नवम से सम्बन्ध होता है तो जातक कठोर तपस्वी अथवा पासण्ड-व्रत निरत अर्थात् नास्तिक अथवा वेद पुराणादि के जातिबिभेद, स्पर्शदोषादि का नहीं माननेवाला होता है। और प्रचलित धार्मिक संस्था में हेरफेर का विश्वास करनेवाला होता है यह सर्वविदित है कि शिन म्लेच्छ ग्रह कहा जाता है। अतः जब ऐसे ग्रह का धर्म भाव से सम्बन्ध हो तो जातक प्रायः (धूर्मशास्त्रोक्त) आचार-विचार का विरोधी होता है परन्तु शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग होने से प्रत्यच्छ म्लेच्छवत् नहीं होता। किसी आचार्य ने तो लिखा है कि "नवमस्थाने सौरो यदि स्थित सर्र दर्शन विमुक्तः। नरनाथ योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति"। अर्थात् शनि के नवमस्थ होने से जातक सर्व-दर्शन विमुक्त होता है यदि और जातक को राज योग हो दो जातक राजा होन पर भी दीक्षा ग्रहण करता है। इसी कारण धर्म सम्बन्धी बातों के विचार में जब कभी झिन को नवम पंचम अथवा नवमेश वा पंचमेश से सम्बन्ध होता है तो कुछ न कुछ धर्म सम्बन्धी विलक्षणता अवश्य होती है।

देखो उदाहरण कुंडली भिवत स्थान का स्वामी (पंचमेश) मंगल नवम अर्थात् धर्मा-नुष्ठानभाव में बैठा है,और अनुष्ठान भाव का स्वामी अर्थात् नवमेश कर्मभाव के स्वामी के साथ होकर शुक्र के साथ एकादशस्थ है। इन तीनों की पूर्ण दृष्टि भवित अर्थात् पंचम- स्वान पर है। नवमेश और दशमेश पर शुभग्रह बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और शनि को पंचमस्यान, नवमस्यान, पंचमेश वा नवमेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण जातक पूर्णरीति से धर्मिष्ठ और सनातन धर्मावलम्बी है। यह जातक बहुत दिनों से श्रीशंकर-भगवान का पूर्वअनुरागी है, पडङ्गरूदी से अंकरभगवान का नित्य स्नान कराता है देखो कूं. ३५ रायबहादुर सूर्य्य प्रसाद ,वकील, भागलपुर की। ये वकालत छोड़ कर काशीबास कर रहे हैं। इस कुंडली में पंचमेश, नवमेश और दशमेश तीनों एकत्रित होकर द्वादश स्थान में बैठे हैं, और स्वगृही बृहस्पति लग्नस्थ होकर पंचम और नवम पर पूर्ण दृष्टि डास्रता है। भक्ति स्थान और अनुष्ठान स्थान दोनों ही बहुत सुन्दर है। परन्तु श्वनि एकादशस्य होकर पंचमपर पूर्ण दृष्टि डालता है। इस कारण यद्यपि ये पक्के सनातन श्रमी हैं परन्तु किसी किसी विषय में आधुनिक समाज के अनुसार कुछ ढीला पड़ जाते हैं। लम्नस्य बृहस्पति की पंचम एवं नवम पर दृष्टि होने से बहुत रक्षा हुई। देखो कुंडली १७ स्व॰ रामकृष्य परमहंश जी की। पंचमेश बुध शनि के क्षेत्र में लग्नगत और लग्नेश शनि बुध के क्षेत्र वर्षात् कत्या में है। भाव यह है कि पंचमाधिपति को शनि से सम्दन्ध होता है और नवमाधिपति शु. उच्च होकर स्वगृही बृहस्पति के साथ द्वितीयस्थ है और शुक **बौर शनि को परस्पर पूर्ण** दृष्टि है। शनि की पूर्ण दृष्टि प्रव्रज्यायोग-कारक-स्थान अर्थात् क्समस्यान पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर भी है। अर्थात् शनि लग्नाधिपति होता हुआ पंचमेश' नवमेश, दशम और पंचम स्थान से सम्बन्ध रखता है । इन्हीं सब कारणों से मनि ने इन्हें कठोर तपस्वी बनाया। परन्तु नवमेश के उच्चस्य होने और उसके साथ स्वगृही बृहस्पति रहने के कारण और ऐसे शु. और बृ. शनि पर पूर्ण दृष्टि रहने के कारण अर्थात् शुत्रवहों के सम्बन्ध द्वारा ये परमहंस रहने पर भी भवित -भाव में बड़ी उदारता दिखलाते वे और लोकाचार के भी कठोर विरोधी नहीं थे। देखो कुंडली १८ देवघर निवासी स्व॰ पंचानन भट्टाचार्यं जी की। पंचमेश बृहस्पति स्वक्षेत्री हो कर पंचमस्य है, नवमेश सम्मक्त है और उस नवमेश पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है अर्थात् पंचमेश और नवमेश को तृतीय सम्बन्ध है। कर्म स्थान का स्वामी शुक्र पंचमस्य बृहस्पति के साथ है। पंचम, पंचमेश, नवम वा नवमेश किसी को भी शनि से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु शनि दशमस्य है, इस कारण ये उच्चाधिकारी हुए और धर्मभाव और भक्तिभाव सुन्दर रहने के कारण ज्ञान और भक्ति की मानो साक्षात् मूर्ति थे। ये लोकाचार के विरोधी कुछ भी नहीं थे। देखो कूं. १० चैतन्यमहाप्रभु (गौरांगमहाप्रभु) की। पंचमेश वृ. पंचमस्य है एवं नवम स्थान को देखता है और नवमेश मं. बृहस्पतिके साथ पंचमस्यहै । पंचम और नवम को शनि से सम्बन्ध नहीं है। अतः मस्ति का प्रवाह इनके चित्त में बहुत हुआ और ईस्वर-प्रेम में निसम्ब रह कर बंगाल प्रान्त वरण सम्पूर्च भारत में भक्तिभाव के बहुत ही उच्च शिक्षर पर के जाकर इन्होंने ईश्वर प्रेममें क्हुतों को निमन्त कर दिया। इस कुंडली

में और मी बहुत से शुभ लक्षण हैं जिनका उल्लेख अन्य समुचित स्थान पर किया गया है। देको कुं. २८ जगद्गुरु श्री १०८ नरसिंह भारती जी की । नवमेश (अनुष्ठानेश) बुध पंचमस्थान (ईश्वरप्रेम) में बैठा है और पंचमेश दशमस्थान में है। पुन: पंचमेश श्वनि ईष्वर-प्रेम कारक दक्षमस्थान प्रव्रज्या कारक चं. (दक्षमेक्ष) से अन्योन्य सम्बन्ध रखताहै। चन्द्रमा और झनि एक दूसरे के गृह में हैं और चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि है। तात्पर्य यह निकला कि ईश्वर, अनुष्ठान किया एवं प्रव्रज्या स्थान इन तीनों में विलक्षण सम्बन्ध है। वतः उक्त जगद्गुरु जी एक बड़े उच्च कक्षा के भजनानन्द, तपस्वी, योगी एवं धार्मिक संस्था के संरक्षक हुए। देखो कुंडली २४ महाराजाधिराज सर प्रभु नारायण सिंह जी की। पंचमेश बृ. एवं नवमेश मं को अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध है। इस कारण इनका धार्मिक विचार अत्यन्त ही सुन्दर था। शनि की दृष्टि पंचमस्थान एवं नवमेश पर भी है परन्तु नवमेश बृ. से श. दृष्ट हैं। देखो कुं. २६ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। इनके पंचमेश और नबमेश को परस्पर कोई मम्बस्ध नहीं है। परन्तु नवमस्थान में स्वगृही बृहस्पित है और पंचमस्थान पर पूर्णदृष्टि डालता है। इस कारण ये घार्मिक विचार केथे। परन्तु स्मरण रहे कि शनि की पूर्ण दृष्टि नबमस्थान पर है; अतः शनि और बृहस्पति ने इनसे इस बात को कहलाया-जो इनकी जीवनी में लिखा है कि "जो लोग समाज का सुधार करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारना चाहिये "। उनका विचार था कि "हमारे समाज में प्राचीन और नवीन भावों का उचित समावेश हो"। वे न तो प्राचीनता के अन्धविश्वासी थे और न नवीनता के उपासक । वृद्धावस्था में इन्होंने समुद्र यात्रा को शास्त्रानुकुल बतलाया था और उचित समझने पर प्रायश्चित्त करना भी स्वीकार किया था। इस स्थान पर शनि और बृहस्पति के फल को जरा गंभीरतापूर्वक देखेंगे। देखो क्रुंडली ६ मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद साहेब की । पंचमेश शुक्र उच्च है तथा नवमेश बुध (नीच) के साथ एकत्रित होकर तृतीय स्थान में बैठा है। शु. एवं बु. की पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर और श. एवं बृ. की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है। भक्ति स्थान सुन्दर होने के कारण ये ईश्वर प्रेमी बहुत हुए और इन्होंने अपने मित अनुकूल धर्म की संस्थापना भी की । परन्तु शनि की पूर्ण दृष्टि पंचमस्थान पर पड़ने से और नवमेश ब्ध के नीचस्थ होने के कारण आचार के कट्टर विरोधी और मुसलमान धर्म के मुख्य संस्थापक हुए (बृ. शनि के साथ है) । इस कुंडली पर ध्यान देने से इस जातक के जीवन-रहस्य का बहुत कुछ परिचय मिल जायगा। विशेष लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं। देखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की। पंचमेश शनि है और यह तृतीय स्थानस्थ है तथा इसकी पूर्ण दृष्टि पंचम तथा नवम स्थान पर पड़ती है। नवमेश शुक्र स्वगृही होकर द्वितीयस्थ है (और ऊपर लिखा जा चुका है कि शु. बहुत बली है) परन्तु खुक को पंचम और पंचमेश से कोई सम्बन्ध न रहने के कारच धार्मिक विचार स्वच्छ रहने पर भी अनुष्ठानादि किया

में ये विश्वास नहीं रखते। बोब होता है कि शिन के पंचमेश होने, शिन की पूर्ण दृष्टि पंचम एवं नवम स्थान पर होने तथा शिन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न होने के कारण ही महात्मा जी केवल छूआछूत के कट्टर विरोधी ही नहीं हुए, किन्तु अछूतोद्धार का डंका और स्पर्शादि दोष के विरोध की दुदुंभी सारे भारत में बजवा रहे हैं। परन्तु नवमेश शुभग्रह एवं बली होने और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि रहने के कारण ये नास्तिक न होकर ईश्वर प्रेमी हुए। शिन ने प्रचलित धार्मिक विचार, लोकाचार और वर्णादि भेद से इनको हठात् विविजत कर दिया।

देखो कुंडली ३० पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। पंचमेश अर्थात् ईश्वर-प्रेम-कारक ग्रह मंगल चतुर्थस्थ है। धर्मस्थान का स्वामी बृहस्पति तृतीयस्थ होता हुआ धर्मस्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। पून: पंचमेश जिस राशि में बैटा है उस राशि के स्वामी गुक पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। स्मरण रहे कि मंगल दशम स्थान का भी स्वामी है। इन कारणों से धर्मस्थान सुन्दर एवं सराहनीय है। अतः पंडित जी अंग्रेजी विद्या की उच्च शिक्षा पाने पर भी पक्के सनातनधर्मी हैं । परन्तु पंचमेश और नवमेश में कोई सम्बन्ध न रहने के कारण ये अनुष्ठानिक नहीं हुए । विचारने की बात है कि जैसे महात्मा जी की कुंडली में तृतीय स्थान में शनि बैठा है उसी प्रकार इनकी कुंडली में भी शनि तृतीयस्थ है। दोनों में अन्तर यह है कि महात्मा जी की कुंडली में शनि को किसी शुभ ग्रह से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इनकी कुंडली में नवमेश बृहस्पति शनि के साथ है। पून: लग्नेश चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की अष्टर्मा को जन्म होने के कारण) शुभ होकर शनि के साथ है। अतः बृहस्पति एवं चन्द्रमा ने शनि को अछ्तोद्धार की ओर टूट पड़ने से रोक दिया। अर्थात् लोकाचार इत्यादि का बन्धन रखते हुए मालवीय जी अछ्तोद्धार करने पर तत्पर हुए। अछ्तोद्धार की ओर इनकी जैसी विवेचना है सभी जानते हैं। बृद्धि बतलाती है कि इन दोनों के दोष स्पर्शादि विचार में यदि कुछ अन्तर है तो इसका कारण, श. के साथ दो शुभ ग्रहों (बृ.चं.) का रहना ही है।

देखो कुंडली २७ महाराजाधिराज श्री लक्ष्मेश्वर सिंह जी की। पंचमेश बुध उच्च, पंचम स्थान अर्थात् ईश्वर-श्रेम के स्थान में बैठा है। पुनः नवमेश शनि बुध के नवमांश का होता हुआ तृतीय स्थान में रहकर अपने स्थान मकर और पंचमेश बुध को देखता है अर्थात् पंचमेश एवं नवमेश को द्वितीय सम्बन्ध (एक प्रकार से) है। परन्तु पंचम एवं नवम पर शनि की पूर्ण दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही कुछ पड़ा होगा।

देखो कुड हो २१ अयोध्यावासी श्री १०८ सीताराम भगवान दास रूपकला जी की। ये वर्त्तमान कालीन महात्मा एक बहुत ही विख्यात धर्मानुरागी साधु थे। उक्त महात्मा जी अपने प्रारम्भिक जीवन में विहार शिक्षा-विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे। थोड़ी ही अवस्था में भिक्त-प्रेम में निमग्न हो इन्होंने आजन्म श्री अयोघ्या जी में निवास किया और अपने ईश्वर-प्रेम के प्रवाह में लाखों मनुष्यों को बहा दिया। इनकी कुंडली में पंचमेश वुध और नवमेश शुक्र दोनों शुभग्रह साथ होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं और उन पर कर्म-स्थान-पित मंगल की पूर्ण दृष्टि है अर्थात् शु. और बु. को मं. से अन्योन्य सम्बन्ध है। तृतीयस्थ शुभग्रह बृहस्पित की भी धर्मस्थान पर पूर्ण दृष्टि है। ग्रहों की इस सुन्दर स्थिति के ही कारण ये उच्च कक्षा के ईश्वर-प्रेमानुरागी हुए।

देलो कुंडलो २९ स्व० महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह जी की । पंचम स्थान का स्वामी शुक्र नवम स्थान में और नवम स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में है। श. और और शु. में अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध रहने के कारण, इस धा. के नियम (१) के अनुसार ये उच्च श्रेणी के साधक हुए हैं। कर्मस्थान का स्वामी बृहस्पति लग्नस्थित होकर पचम एवं नवम दोनों पर पूर्ण दृष्टि डालता है और स्मरण रहे कि पंचम पर शनि की भी पूर्ण दृष्टि है। शुभग्रह की दृष्टि होने के कारण एवं सुन्दर-साधक-योग के रहने से शनि ने इनकी एक कटोर अनुष्ठानिक बनाया। जो इस विहार प्रान्त के सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर एक बात विचारने योग्य है कि महात्मा गांधी जी की कूंडली में शनि से तृतीयस्थ होकर उनसे अछूतोद्धार का डंका बजवाया परन्तु महाराजाधिराज को कट्टर सनातनी बनाया । इसका कारण यह है कि महाराजाधिराज की कूंडली में श. और ब. दोनों ही की दृष्टि नवम पंचम पर है; अतः ये ईश्वर-प्रेमी एवं अनुष्ठानिक हुए । परन्तु महात्मा गांधी जी की कुंडली में शनि ने पंचमस्थ मकर राशि अर्थात् ईव्वर-प्रेम को तो पुष्ट किया पर नवम पर दृष्टि डाल कर उन्हें प्रचलित-धर्म का प्रत्यक्ष विरोधी बनाया, क्योंकि न तो शनि पर और न नवम, पंचम पर ही किसी गुभग्रह की दृष्टि है। इसी प्रकार विद्यासागर जी की कुंडली १६ में श. यद्यपि तृतीयस्थान में बृहस्पति के साथ है पर श. मूलत्रिकोणस्थ होने के कारण बहस्पति से बली है और पंचधा-मैत्री अनुसार बृ. एवं श. में शत्रुता है । सभी जानता है कि आपने सनातन-धर्म विरुद्ध विधवा विवाह का खूब प्रचार किया। उपर्युक्त जिन २ महानुभावों की कुडली में श. तृतीयस्थ है, उस श. के शुभदृष्ट वा युक्त होने इत्यादि बातों पर विचार करने से उन लोगों की धार्मिमक धारणाओं का पूरा पता चल जायगा।

देखो कुंडली ३६ महारानी मैमूर की। पंचमेश शुक्र और नवमेश बुध एक साथ होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं और शुक्र दशमेश भी है। इस कारण ईवहर-प्रेम का अच्छा योग है। परन्तु स्मरण रहे कि बु. और शु. अपने परम शत्रु चं. के गृह में है और उन पर नीच बृ. की दृष्टि पड़ती है। अतः उक्त महारानी साहिबा एक विशेष ईश्वर-प्रेमी तो न हुई पर रायल हारोस्कोप (Royal Horoscope) नामक पुस्तक से पता चलता है कि ये अपनी शेष अवस्था में धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन एवं वेदान्त अध्ययन करती थीं। देखो कुंडली ३७ सर गणेशदस सिह जी की। नवमेश एवं पंचमेश की परस्पर

दृष्टि रहने के कारण इनका धार्मिक-विचार अत्यन्त ही सुन्दर है। इनकी कोठरी अनेकानेक देवमूर्तियों से सजी रहती है और ये नित्य एक घंटा के लगभग भगवान का गुणानुवाद एक गायक से सुनते हैं। परन्तु नवमेश पर शनि की दृष्टि रहने के कारण किसी किसी बात में स्वतन्त्र-विचार (Liberal Views) के भी हैं। वृ. एवं शु. की दृष्टि नवमेश चं. पर न होती तो यह जाति-भेदादि-विचार-शून्य हो जाते।

देखो कुंडली ४३ अरिवन्द जी की। नवसेश मंगल (परन्तु नीचगत) पंचम में और पंचमेश चं. दशम में है। दशमेश, उच्च बृहस्पति पंचम में मंगल के साथ बैठ। है परन्तु नवसेश और पंचमेश को कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर-प्रेम में शिन ने इनको योगशास्त्र का कठोर अनुयायी बनाया है। धा.१९२ में इनके योगी होने का योग बतलाया गया है।

देसो फुंडली ९ श्री वल्लभाचार्य जी की। पंचमेश और लग्नेश साथ होकर घर्म-स्थान में बैठा है। मंगल यद्यपि नीच है पर उसे नीच-भंग-राज-योग लागू है और बृहस्पति तो उच्च है ही। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न एवं पंचम पर भी है। पंचम स्थान बृहस्पति का क्षेत्र है। इन्हीं कारणों से ये उच्च कोटि के ईश्वर-प्रेमी एवं ज्ञान-भक्ति सम्पन्न, भक्तों के राजा (नीच-भंग-राज-योग के कारण) हुए। पुनः देखने की बात है कि शनि की पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर है परन्तु तो भी ये धार्मिक संस्था के विरोधी न हुए। इसका कारण यह है कि बहुत ही उच्च बृहस्पति नवम स्थान में बैठा है और एक विशेषता यह है कि शनि ने ही इनको कणाद आदि के सदृश बनाया। देखो धा. १३४ (१०)।

देखो कुंडली ८ श्रीरामानुजाचार्यं जी की। ईव्वर-प्रेम-कारक पंचमेश मंगल कर्म (दशम) स्थान का भी स्वामी होता हुआ नवम स्थान (भाव-कुंडली में दशम) में बैठा हुआ है और उच्चाभिलाषी नवमेश बृहस्पति (भाव-कुंडली में लग्नस्थ) उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है (अर्थात् उससे सम्बन्ध रखता है)। इस धारा के प्रथम नियमानुसार इस कुंडली में पंचमेश, नवमेश और दशमेश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहने के कारण यह एक अद्वितीय ईव्वर-प्रेमानुरागी हुए और इन्होंने वैष्णव मत को समस्त भारत में प्रतिपादित किया। इस कुंडली में सप्तमस्थ शनि की दशमेश और पंचमेश मंगल पर पूर्ण दृष्टि है। इस कारण यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी हरिभक्त होता था तो उससे ये घृणा नहीं करते थे। इसी कारण इन्होंने अपनी स्त्री 'तजम्बा' को जो अछूतों से घृणा करती थी, त्याग कर त्रिदण्ड ग्रहण किया और उस दिन से "यतिराज" कहलाने लगे।

देलो कुंडजी ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । पंचमेश शुक्र लग्न में शनि के स्थान और उच्च नवांश में है और नवमेश बुध शुक्र के साथ लग्नस्थ है और दशमेश भी शुक्र ही है। अर्थात् पंचमेश, नवमेश एवं दशमेश एकत्रित होकर एक साथ लग्न में हैं। इसी कारण इनका धार्मिक विचार अत्यन्त ही उत्तम हुआ। परन्तु स्मरण रहे कि शनि नवमस्थ है

और पंचमेश, नवमेश और दशमेश सभी शनि के गृह में हैं। अतः ये कठोर तपस्वी भी हुए। देखने की बात है कि लग्न एवं नवम में कैसा मुन्दर सम्बन्ध है अर्थात् नवम का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी नवम में है। इनके नवमस्य शनि के विषय में देखो था. १९० (ख) ७।

देखो कुंडली ३४ सर आशुतोष जी की। पंचमेश न किसी ग्रह से दृष्ट है न युक्त और नवमेश से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। नवमेश एवं दशमेश शिन पंचम स्थान में है और किसी भी शुभग्रह से न दृष्ट है न युक्त। बल्कि मंगल से दृष्ट है। इसी शिन ने सर आशुतोष जी को अपनी कन्या के वैषव्य-प्राप्ति पर विह्वल बना कर विधवा विवाह का पक्षपाती बनाया।

देखो कुंडली ५३ श्री हरिहर प्रसाद सिंह जी की। धर्मस्थान का स्वामी बुध (वकी) केन्द्र में और कर्मस्थान का स्वामी धर्मस्थान में बैठा है। शिन को धर्मस्थान एवं कर्मस्थान वा उनके स्वामियों से कुछ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु ईश्वर-प्रेम (पंचम) का स्वामी शिन है। और वही शिन जिस स्थान में नवमेश बैठा है उसका भी स्वामी है। अतः इन्होंने मृत्यु के पूर्व १८ वर्ष तक प्रतिदिन सवालाख शिवनाम का जप किया। (त्रिकोणेश केन्द्र में और केन्द्रेश त्रिकोण में है)।

देखो कुंडली ८८ श्री विश्वेश्वरानन्द जी की। आपका धर्म भाव उत्तम है। नवमेश एवं पंचमेश को अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। पंचमेश लग्नस्य हो पंचम एवं नवम स्थान एवं नवमेश चन्द्रमा को भी देखता है तथा लग्नेश मंगल पर भी इसकी दृष्टि है।

# प्रमुज्या अर्थात् सन्यास योग ।

[ क ]

## प्रह-इत-सन्यास-भेद

था.१९० यदि जन्म-समय चार, पाँच, छः या सातों ग्रह एकतित होकर किसी स्थान में बैठे हों तो ऐसा जातक प्रायः सन्यासी होता है। परन्तु केवल चार या चार से अधिक ग्रहों के एकतित हो जाने से ही संन्यास योग नहीं होता है। उन ग्रहों में यदि कोई ग्रह बली न हो तो योग लागू नहीं होता है। तात्पर्य्य यह है कि उनमें से एक ग्रह का बली भी होना आवश्यक है। पुनः यदि वह बली ग्रह अस्त हो तो भी ऐसा जातक संन्यासी नहीं होता है। वह केवल किसी विरक्त या संन्यासी का अनुयायी होता है। इसी प्रकार यदि प्रवाण्या-कारक बली ग्रह किसी ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो या अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो ऐसा जातक प्रवण्या ग्रहण करने का उत्साही होता है परन्तु उसे दिक्षा नहीं मिलती। पुनः

यदि प्रव्रज्या देने वाला ग्रह ग्रह-युद्ध में हार गया हो परन्तु उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो ऐसा जातक संन्यास ग्रहण करने पर उसे छोड़ देता है। और ऐसा भी लेख मिलता है कि उन ग्रहों में से किसी एक का दशमाधिपति होने पर प्रव्रज्या योग होता है।

अतएव निम्नलिखित बातों पर घ्यान आकर्षित किया जाता है।

- (१) चार या चार से अधिक ग्रहों का एकत्रित होना।
- (२) उनमें से किसी का बली होना।
- (३) बली ग्रह, अस्त न हो।
- (४) बली ग्रह, ग्रह-युद्ध में पराजित न हुआ हो।
- (५) हारे हुए बली ग्रह पर अन्य ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो।
- (६) उन ग्रहों में से कोई दशमाधिपति हो।

अब इस स्थान पर यह विचार करना है कि जातक को यदि प्रव्रज्या योग है तो वह किस प्रव्रज्या का अनुयायी होगा।

यदि एक बली ग्रह हो तो प्रव्रज्या योग होता है। जैसे, यदि संगल्फ बली हो तो जातक लाल-वस्त्र-धारी संन्यासी होता है। पुनः यदि दो ग्रह बली हों तो उन ग्रहों के अनुसार उक्त दो प्रकार के संन्यासी होते हैं। यदि तीन ग्रह बली हों तो तीनों ग्रह के अनुमार संन्यास योग होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि एक से अधिक ग्रहों के बली होने से उन ग्रहों का मिश्रित फल होता है।

इसी स्थान पर ग्रहों के विषय में भी कुछ लिखना आवश्यक है। लिखा है कि (क) सूर्य्य के प्रव्रज्याकारक होने से जातक बन्याशन अर्थात् बानप्रस्थ, अग्निसेबी, पर्वत या नदी तीर निवासी, सूर्य, गणेश, वा शक्ति का उपासक और ब्रह्मचारी होता है। किसी का यह भी मत है कि ऐसा सन्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ परमात्मा के चिन्तन में लगा रहता है। (ख) चन्द्रमा के प्रवज्या कारक होने से गुरु-सन्यामी, नग्न, कपालधारी शैवव्रतावलंबी होता है। ऐसे सन्यासी को वृद्ध कहा करते हैं। (ग) मंगल के प्रवज्या कारक होने से शाक्य (बौद्धधर्मावलम्बी,) गेरुआ वस्त्र धारी, जितन्द्रीय, भिक्षा वृत्तिवाला सन्यासी होता है। (घ) बृद के प्रवज्या कारक होने से जीवक (सँगेरा—पाँप का तमाशा दिखाने वाला) गप्पी, कपटी, तान्त्रिक सन्यासी होता है। किसी का मत है कि विष्णुभक्त होता है:। (इ.) बृहस्पति के प्रवज्या कारक होने से भिक्षक, एका दण्डवारी तपस्वी, धमशास्त्रों के रहस्यको कोजने वाला और यज्ञादिसत्कर्मों का करने वाला, ब्रह्मचारी और सांख्य शास्त्र का अनुयायी होता है। (च) शुक्र के प्रवज्या कारक होने से चरक (बहु देश भ्रमण करने वाला)वैष्णव धर्मपरायण और वतादि करने वाला सन्यासी होता है। शुक्र ऐक्वर्यादि का कारक है। अतः भिक्त स्थान में बैठने से अर्थात् पंचम, नवम वा

दशम से सम्बन्ध रखने से जातक भिन्त द्वारा विभूति का चाहने वाला होता है एवं लक्ष्मी और अर्थसाधना उसका ध्येय स्होता है। (छ) झिन के प्रव्रज्या कारक होने से जातक विवस्त्र (नग्न रहनेवाला फकीर,)दिगम्बर आदि निर्प्रन्थ, कठोर तपस्वी और पाखण्डवत का धारण करने वाला होता है।

#### [ 磚 ]

#### दीक्षा-योग।

तत्पञ्चात् विचारने की बात यह है कि यदि चार या चार से अधिक ग्रह एकत्रित न हों तो क्या सन्यास-योग होगा या नहीं।

ग्रन्थान्तर के अवलोकन और अनुभव से यह पता चलता है कि चार ग्रहों के एकित नहीं रहने पर भी बहुत से सन्यासी होते हैं। यह बात मालूम है कि लग्न एवं चन्द्रमा से ममुष्य के शरीर एवं मन का विचार होता है। अतएव जब शरीर या मन को शिन से (जिसके विषय में धा. १८९ (२) में लिखा जा चुका है) कोई विशेष सम्बन्ध हो तो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करता है। परन्तु वह दीक्षा लेगा या नहीं, इसकी विवेचना दीक्षा-योग देने वाले ग्रह की स्थिति पर निर्भर है। जैसे, यदि दीक्षा देने वाला ग्रह सूर्य्य से अस्त हो तो मनुष्य दीक्षा ग्रहण न कर केवल धार्मिक मनुष्यों की ओर अर्थात् साधु सन्तों में प्रीति करने वाला होता है। इसी प्रकार यदि दीक्षा देने वाला ग्रह, ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य दीक्षा ग्रहण करने की केवल अभिलापा ही करता रह जाता है। अतः इस स्थान पर कितपय दीक्षा ग्रहण के नियम दिये जाते हैं।

- (१) यदि लग्नाधिपति पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु उसकी (लग्ना-धिपति) दृष्टि शनि पर हो तो सन्यास योग होता है। देखा **कुं**. ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। यदि बृहस्पति कन्या राशि गत माना जाय (जो लेखक ने माना है) तो योग पूर्णरूप से लागृ है।
- (२) यदि शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और शनि की दृष्टि लग्नाधिपति पर पड़ती हो तो सन्यास योग होता है। (इस नियम और (१) में क्या अन्तर है, मनन करने योग्य है) देखो उशहरण कुडली लग्नाधिपति बृहस्पति सप्तमस्थ है और लग्नस्थ शनि पर उसकी पूर्ण दृष्टि है। परन्तु बृ. और श. एक दूसरे से सप्तमस्थ होने के कारण दोनों में अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। अर्थात् लग्नेश बृहस्पति की शनि पर और शनि की बृहस्पति पर दृष्टि है। परन्तु नियम है कि लग्नेश पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो। अतः योग लागू नहीं होता है। प्रथम नियमानुसार लग्नेश पर शनि की सप्तम दृष्टि होने

के कारण नियम मंग होता है। इस कारण कहना होगा कि इस योग में सनि की तृतीय और दशम दृष्टि का ही प्रयोग करना होगा। पुनः द्वितीय नियमानुसार भी उदाहरण-कुंडली में शनि की दृष्टि लग्नाधिपति पर है। परन्तु शनि पर भी लग्नाधिपति की दृष्टि है। इस जातक को बहुत दिनों से ऐसी इच्छा हो रही है कि गृह-कार्य्य से छुटकारा पाकर तीर्यवास करें। परन्तु बोध होता है कि शु. और बृ. की अन्योन्य दृष्टि ही नियम (१) और (२) के लागू होने में बाधा दे रही है।

देखो कुं. ३५ राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील, भागलपुर की। लग्नेश बृहस्पित पर श्रानि की पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पित स्वगृही लग्न में और उच्चस्थ शिन एकादश स्थान में है। शिन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसी योग के प्रभाव से उक्त महाशय अपनी चलती हुई वकालत त्याग कर अभी काशी सेवन कर रहे हैं। साधारण सन्यासियों के ऐसा इन्हों ने दीक्षा न ली है और न इप बनाया है क्यों कि शिन के साथ शुक्र स्वगृही है।

- (३) यदि शनि की दृष्टि निर्बल लग्न पर पड़ती हो तो सन्यास-योग होता है।
- (४) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी अर्थात् जन्म-राश्याधि-पति पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु जन्म-राश्याधिपति की दृष्टि शनि पर पड़ती हो तो ऐसे जातक को शनि अथवा जन्माराशीश, उनमें से जो बली हो, उसकी दशान्तर-दशा में सन्यास योग होता है अर्थात् उस समय वह दीक्षा ग्रहण करता है।

देखो उदाहरण-कुडली। जन्म-चन्द्रमा मीन राशि में है और उस के स्वामी बृहस्पति की शनि पर पूर्ण दृष्टि है। पर इस नियमानुसार बृहस्पति अर्थात् जन्माराशीश पर अन्य ग्रह की दृष्टि का अभाव होना चाहिये था। ऐसा नहीं होकर उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है। अतः यह चतुर्थ नियम भी पूर्णतया लागू नहीं होता है। पूर्व लिखा जा चुका है कि यद्यपि इस जातक की इच्छा होती है परन्तु अभी तक विष्न वाषायें पड़ती जा रही हैं।

- (५) जन्म राशीश यदि निर्बल हो और उस पर (बली) शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योग होता है। देखो नियम (३)। किसी आचार्य्य का मत है कि जन्मराशीश पर यदि शनि की दृष्टि हो और अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो भी सन्यास-योग होता है। देखो कुं. ६९ स्वामी विन्देश्वरानन्द जी की। जन्मराशीश शुक्र नीच और शिन से दृष्ट है और शुक्र अन्य किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। देखो उदाहरण कुडली। यह योग इस कुंडली में लागू है। जन्मराशीश बृहस्पति, राहु (पापग्रह) के साथ है और अपने अतिशक्त कुडली है। यतः बृहस्पति निर्बल प्रतीत होता है। ऐसे बृहस्पति अर्थात् राशीश पर शिन की पूर्ण दृष्टि है (देखो इस नियम का मतान्तर)।
- (६) यदि चन्द्रमा किसी राशि में हो कर मंगल या शनि के द्रेष्काण में हो और उस चन्द्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न होकर शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योग

होता है। 'जातकपारिजात' 'गुणाकर', 'शारावली' और 'सर्वार्थिचन्तामणि' नामक ग्रन्थों में इसे दो खंडों में बतलाया है। अर्थात् (१) यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योग होता है। (२) चं.,शनि अथवा मंगल के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी सन्यास-योग होता है। (इन दोनों योगों में यह नहीं कहा है कि चं. पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो) और किसी का मत है कि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में और मंगल अथवा शनि के नवांश में भी हो और ऐसे चन्द्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो सन्यास-योग होता है। देखो कुंडलो ४४ स्वामी रामतीयं जी की। चं. शनि के द्रेष्काण में है और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण आप ने सन्यास ग्रहण किया था।

- (७) यदि शनि नवम स्थान में हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा जातक यदि राजा भी हो तो भी सन्यासी हो जाता है। और कभी र सन्यासी होने पर भी राजा तुल्य हो जाता है। किसी आचार्य्य का मत है कि जातक सर्वदर्शन-विमक्त हो जाता है। (नियम (७) और नियम (८) का उदाहरण ) देखो कंडली ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। नियम (७) के अनुसार नवमस्थान में शनि बठा है और उस पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है परन्तु चं उसके साथ है। नियम (८) के अनसार चं. नवमस्य हो और किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो प्रव्रज्या योग होता है। इस कूंडली में दोनों प्रकार से प्रव्रज्या योग लागु है और चं. के साथ श. का रहना और श. के साथ चं. के रहने का दोष भी निवारण होता है । इन दोनों योगों में शास्त्रकारों ने लिखा है कि नवमस्य ग्रह किसी अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो योग भंग होगा । इस कुंडली में श. एवं चं. दोनों ही प्रव्रज्या योग कारक हैं। इस कारण इस कूंडली में दोनों प्रकार से प्रव्रज्या योग हुआ। इसी स्थान परपंडित रामावतार शर्मा जी की कूं. ४५ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। नवम स्थान में शनि शुक्र के साथ बैठा है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। परन्तु शक के साथ रहने से प्रवरण्या योग भंग हुआ (दृष्टि से साथ रहने का फल अधिक) और वह केक्ल सर्वदर्शनविमुक्त ही होकर रह गये । आप पंचम वेद और सप्तम शास्त्र लिखने का अपने को अधिकारी समझते थे।
- (८) यदि चन्द्रमा नक्म स्थान में हो और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो तो राज-योगादि रहते हुए भी सन्यासियों में राजा होता है। (देखो कुं.३२ एवं नियम ७)।
- (९) यदि सनि अववा लग्नेश की दृष्टि चन्द्रराशीश पर पड़ती हो तौ भी जातक सन्यासी होता है अर्थात् दीक्षाग्रहण करता है। देखो कुं. ७ आदि गुरु शंकराचार्य जी की। चन्द्रराशीश शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुं ली ८८ विश्वेश्वरनन्द जी की। लग्नेस मं. की पूर्ण दृष्टि चन्द्रराशीश शुक्र पर पड़ती है। देखो कुंडली६९ विन्देश्वरानन्द जी की। चन्द्र-राशीश शुक्र पर क्राने की पूर्ण दृष्टि है।

- (१०) यदि चन्द्रमा उसी राशि में हो जिसमें मंगल बैठा हो अर्थात चन्द्रमा और मंगल एक साच हो और चन्द्रमा, शनि के द्रेष्काण में हो और उस चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो जातक संन्यासी होता है।
- (११) यदि लग्न का स्वामी बृ., मं. अथवा श. हो और उस लग्न के स्वामी पर शनि की दृष्टि हो और बृहस्पित नवमस्य हो तो जातक तीर्यनाम का संन्यासी होता है। देखो कुं. ९। लग्न का स्वामी मंगल है और शिन से दृष्ट है तथा बृहस्पित नवमस्य भी है।
- (१२) यदि लग्नेश पर कई ग्रहों की दृष्टि हो और दृष्टि डालनेवाले ग्रह किसी एक राशि में हो तो संन्यास योग होता है।
- (१३) यदि दशमेश अन्य चार ग्रहों के साथ होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक को जीवन-मुक्ति होती है।
- (१४) यदि नवमेश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थान में हो और उस पर बृ. और शु. की दृष्टि पड़ती हो अथवा वृ. एवं शु. उसके साथ हों तो जातक उच्च कक्षा का योगी और भक्ति परायण होता है। कुंडली १० और ४३ देखने योग्य है।
- (१५) यदि दशम स्थान में तीन वली ग्रह हों और सब उच्च, स्वगृही अथवा शुभ-वर्ग के हों और दशमेश भी वली हो तो जातक संन्यासी अथवा संन्यासी के जैसा होता है। परन्तु यदि दशमेश बली न हो और सप्तम स्थान में हो तो जातक दुराचारी संन्यासी होता है। पुनः यदि द्वितीयेश और सप्तमेश सन्यास देने वाले तीन ग्रहों से घिरे हों तो कामी-संन्यासी होता है।
- (१६) यदि संन्यास योग देने वाले ग्रह के साथ सू.,श. और मं. हों तो जातक घनहीन, पुत्रहीन और जायाहीन होने के कारण संन्यासी होता है।
- (१७) यदि सूर्य्य शुभग्रह के नवांश में होकर संन्यास योग देने वाले ग्रहों पर दृष्टि डालता हो और परमोच्च हो तो बाल्यकाल ही में जातक संन्यासी होता है। देखो कुंडली ७ खगदगुर की। इस कुंडली में नियम (९) के अनुसार संन्यास योग होता है और योग-कारी उच्च शनि पर चन्द्र नवांशस्थ उच्च रिव की पूर्ण दृष्टि रहने के कारण इस जानक ने आठ ही वर्ष (दो दिन कम हो) में दीक्षा ग्रहण की थी।
- (१८) यदि लग्नेश निर्बल हो और उस पर शु. एवं चं. की दृष्टि हो और यदि कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो जातक दरिद्र संन्यासी होता है।
- (१९) यदि दुर्बस चन्द्रराशि का स्वामी केन्द्रस्थित बली शनि को देखता हो तो जातक अमागा संन्यासी होता है।

# आध्यात्मिक एव घामिक जीवन ।

- षा. १९१ (१) यदि दशम स्थान में मीन राशि गत बु. अथवा मं. बैठा हो तो ऐसे जातक को मुक्ति होती है। देखों कुंडली ८ श्री रामानुजाचार्य की। भाव-कुंडली में मं. और बु. दोनों मीन राशिगत होता हुआ दशम में हैं। इसी योग से ये मुक्ति के अधिकारी हुए।
- (२) यदि दशमाधिपति नवम में हो और बलवान नवमाधिपति बृ.और शु. से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक जप घ्यानादि परायण होता है।
- (३) यदि नवमाधिपति बली शुभग्रह हो तथा उस पर बृ. अथवा शु. की दृष्टि हो अथवा बृ. वा शु. के साथ हो तो ऐसे जातक जप, ध्यान, समाधि परायण होता है। देखों कुंडली २१ रूपकला जी की। नवमेश शु. (शुभग्रह) पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है (शुक्र बली है या नहीं पर वह स्वयं शु. है) और पंचमेश बुध साथ है। देखों उबाहरण कुंडली। नवमाधिपति सूर्य्यं यद्यपि तुला में है पर मेष के नवांश में है अर्थात् उच्च नवांश में है। और स्वगृही शुक्र सूर्य्यं के साथ है तथा बृहस्पृति से दृष्ट है। यदि नवमेश शुभग्रह होता तो योग पूर्ण रीति से लागू और फल उत्कृष्ट होता। यह जातक ईश्वर अनुरागी अवश्य है। देखों कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की। इनका नवमेश शुक्र स्वगृही और बली होकर दितीय स्थान में है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। इसी कारण महात्मा जी को भगवान में अटल प्रेम है। इनकी प्रार्थना तो जगदिख्यात है।
- (४) यदि पूर्ण बली चन्द्रमा केन्द्र में हो और उस पर बृ. अथवा शु. की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की कीर्ति उज्ज्वल होती है। ऐसे ही योग से मुद्राधिकार योग भी होता है। देखो कुंडली १० चैतन्य महाप्रभु जी की। पूर्णिमा का चन्द्रमा केन्द्र में है और उस पर शु. एवं बृ. की पूर्ण दृष्टि है। सर गणेशदत्त जी की कुंडली ३७ में भी योग लागू है, यथार्थ में ये बड़े उज्ज्वल कीर्ति के मनुष्य हैं।
- (५) यदि (क) दशमेश शुभग्रह हो, अथवा (ख) दशमेश दो शुभ ग्रहों से घिरा हो, अथवा (ग) दशमेश शुभग्रह के नवांश में हो तो जातक की कीर्ति उज्ज्वल होती है। दखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की। दशमेश शुभ ग्रह बुध, स्वगृही शु. के साथ और धन के नवांश में है। (बुध के स्फुट में मतान्तर है) देखो कुंडली ३० मालवीय जी की। दशमेश मंगल, बुध (मित्र) के नवांश, द्रेष्काण एवं द्वादशांश में है। अतः इन दोनों की कीर्ति भी उज्ज्वल है। यह योग कुंडली ४,६,८,१८,२२,२९,३२,४४,४७ ४८, और ४९ में लागू है। अन्त के छःकुंडलियों में दशमेश शुभग्रह के नवांश में है।
  - (६) यदि दशमेश शुभग्रह हो और उच्च स्वगृही अथवा मित्रगृही हो तो जातक

की निष्कलंक कीर्ति होती है। अर्थात् बातक उत्तम और उज्ज्वल कीर्तिवान होता है। देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। दशमेश वृपरम मित्र के गृह में और स्वगृही नवांश में है। अतः इनकी कीर्ति दोष रहित हुई।

- (७) यदि दशमेश पांच शुभ वर्गों का हो जिसे "सिंहासनांश" कहते हैं, अथवा सात उत्तम वर्गों का हो जिसे "देवलोकांश" कहते हैं, और लम्नेश बली हो तो जातक दोषरिहत और उज्ज्वल कीर्तिवान होता है।
- (८) यदि लग्नेश दशमस्थान में और दशमेश नवम स्थान में हो और दशमेश पर पापग्रह की दृष्टि न हो पर शुभग्रह की दृष्टि हो और दशमेश शुभग्रह के नवांश में हो पर पापग्रह न हो तो जातक यज्ञादि किया का करने वाला होता है।

# योगी महात्मा आदि।

- बा १९२ (१) यदि कुंडली में चं. और वृ. के अन्तर्गत अन्य सभी ग्रहों की स्थिति हो तो जातक दीर्घ जीवि योगी होता है। देखो कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिका नाथजी की। सभी ग्रह वृ. और चं. के अन्तर्गत हैं। यह योगाम्यास के अत्यन्त प्रेमी हैं। देखो कुंडली ८८ विश्वेश्वरानन्द जी की। वृ. के बाद सभी ग्रह बैठे हैं और अन्त में चं. और मं. है। इन दोनों में कला का अन्तर है। मंगल से चन्त्रमा तीन कला आगे बढ़ चुका है। अर्थात् सभी ग्रह वृ. और चं. के अन्तर्गत हैं। (परन्तु स्मरण रहे कि कला की शुद्धि पर लेखक को विश्वास नहीं है)। देखो कुंडली ४९ पंडित जाविहर लाल नेहरू जी की। चन्द्रमा के बाद और बृहस्पति के अन्तर्गत सभी ग्रह हैं। अतः प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी समय आप इस योग को सच्चा कर देंगेतो कोई आश्चर्य नहीं। यो तो इस समय भी यौगी ही हैं। आप का 'देशसेवा-त्रत' ईश्वर का सबसे प्रिय मंत्र 'परोपकार' का ही साधन है। अर्थात् आप कर्मयोगी हैं। महात्मा गाँधीजी की कुंडली ३६ में योग लागू है। यह भी कर्मयोगी हैं।
- (२) यदि सभी ग्रह शनि और मंगल के अन्तर्गत हों तो जातक योगी होता है। दे**लो कुंडली ७ आदिनृ**रु की। शनि और मंगल से सभी ग्रह सम्पुटित हैं। इनका दीक्षा-योग भी पूर्व लिखा जा चुका है। देखो. धा. १९०(ख) १७।

पुनः देखो कुंबली २८ नरसिंह भारती जी की। सभी ग्रह मंगल एवं शनि के अन्तर्गत है। देखो कुंबजी ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। शनि और मंगल के अन्तर्गत सभी ग्रह हैं। इसी कारण ये योगी हुए। उन्हें दीका-योग श्री का।

देलो कुंक्ली ४३ अरविन्द घोष जी की। कुल कह मंक्ल और शनि के अन्तर्गत हैं।

चं, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में, शिन तृतीय चरण में, मंगल कर्क के सातवें अंश में, और वृहस्पित कर्क के इक्कीसवें अंश पर है। इस कारण मं. के बाद वृ.,र.,शु. और चं. पड़ जाते हैं और अन्त में श. पड़ता है। अतः कुछ ग्रह मंगळ और श. के अन्तर्गत हुए। उक्त महाशय आजकल योगाम्यास कर रहे हैं। देखो कुंडली ३८ भगवान दास जी, बनारस की। सभी ग्रह श. और मं. के अन्तर्गत हैं। वाप बराबर एकान्त वास कर धार्मिक विचार में निमग्न रहते हैं। देखो कुंडली १७ राम कृष्ण परमहंस जी की। कुछ ग्रह श. और मं. के अन्तर्गत हैं। देखो कुंडली १७ राम कृष्ण परमहंस जी की। मं. मिथुन के दो अंश पर है। उसके बाद चन्द्रमा है। अन्य सभी ग्रह उसके बाद हैं और अन्त में शिन पड़ता है। ये योगी (योगाम्यासी) तो नहीं थे परन्तु १८ वर्ष तक ये नित्य एक माव से सबा लाख शिव नाम जप किया करते थे अर्थात भक्त-योगी थे।

(३) यदि जन्म मकर राशि का हो और कुल ग्रह सू. और मं. के अन्तर्गत हों तो जातक महात्मा होता है।

उपर्युक्त इन तीनों योग में दो ग्रहों के अन्तर्गत अन्य सभी ग्रहों का रहना बतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम योग में यदि चं. से आरम्भ किया जाय तो सभी ग्रह, चन्द्रमा जिस राशि और अंश में हो उस राश्यादि से आगे की राश्यादि में हों और बृहस्पति सबसे अन्त में हो। जैसे उबाहरण-कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि का है। उसके आगे सिंह में मंगल है, उसके आगे तुला में सू.,बृ. और शृ. है। तत्पश्चात धन में शिन और मीन में चन्द्रमा है। इस लिये उदाहरण कुंडली में बृ. और चं. के अन्तर्गत सभी ग्रह हैं। परन्तु योग (१) में लिखा है कि चं. और बृ. के अन्तर्गत सभी ग्रह हों। इन योगों के लेख से यह पता नहीं चलता कि केवल चं. और बृ.,श. और मं. तथा सू. और मं. के ही अन्तर्गत सभी ग्रह होने से योग लागू होगा। अथवा बृ. और चं., मं. और श्र. तथा मं. और सू. के अन्तर्गत होने से भी योग लागू होगा या नहीं, जैसे उदाहरण कुंडली में बृ. और चं. के अन्तर्गत कुल ग्रहों की स्थिति है।

टिप्पणी—यदि भाग्यवश किसी विद्वान के हाथ में यह पुस्तक पड़े तो लेखक का उनसे विनीत प्रार्थना है कि वे लेखक को इस बात की सूचना दें कि उपर्युक्त तीनों योगों में संपुट करने वाले ग्रह अपसव्य हों तो योग लागू होगा या नहीं? परन्तु नरसिंह भारती जी और और श्रीयुत अरविन्द जी की कुंडलियों को देखने से लेखक को प्रतीत होता है कि मंगल के बाद और शनि के पूर्व सभी ग्रहों के रहने के कारण ही ये दोनों महानुभाव योग-निरत पीये जाते हैं।

(४) यदि शनि और बृहस्पति साथ होकर नवमस्य अथवा दशमस्य हों और एकही नवांश में हों तो जातक चिरायु होता हुआ बहुत बड़ा संत और मुनि होता है।

- (५) यदि कर्कलग्न का जन्म हो और घन के नवांश में लग्न हो तथा बृहस्पति लग्न में हो और केन्द्र में तीन या चार बह बैठे हों तो जातक बह्मपद को प्राप्त करता है। देखो चृंडली ७। पंडित राजेन्द्र नाथ घोष ने शंकर के लग्न निर्माण में लिखा है कि राहु लग्न को खच्टम स्थान में रहना आवश्यक जान कर कर्क के चौदह या पन्त्रह अंश पर जन्म-लग्न माना है। परन्तु लेखक का मत है कि यदि जन्म-लग्न कर्क के १६ अंश ४० कला के बाद अर्थात् १७ अंश पर माना जाय तो भी राहु अघ्टम स्थान ही में रह जाता है। पुनः यदि ज्योतिषा-चार्ब पंडित श्री रामयत्न ओझा जी के अनुभव एवं कथन पर विश्वास किया जाय (जिनमें लेखक का पूर्ण विश्वास है) तो अघ्टम भाव का स्पष्ट १०।१७ होगा और राहुका स्पष्ट १०।२९ है। इस कारण पूर्वजों के नियमानुसार जिसका समर्थन श्री रामयत्न ओझा जी करते हैं, राहु अघ्टम स्थान ही में पड़ जाता है। इस कारण श्री शंकराचार्य जी का जन्म कर्क लग्न का है और लग्न ३।१७ होने से धन का नवांश पड़ता है। बृहस्पति लग्न में बैठा है और केन्द्र में पांच ग्रह है जिनमें तीन उच्च है। अतः इनको ब्रह्मपद-प्राप्त-योग पूर्णक्य से लागू है।
- (६) यदि धनराशि में जन्म लग्न हो, बृहस्पति लग्न में हो, लग्न मेष नवांश का हो, शुक्र सप्तम-स्थान में हो (अर्थात् मिथुन में हो) और चन्द्रमा कन्याराशि गत हो तो जातक परम-पद प्राप्त करता है।
- (७) यदि कर्क से आरम्भ कर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, इन छः राशियों में सातों ग्रह बैठे हों परन्तु इन में से कोई राशि ग्रह-शून्य न हो तो जातक दीर्घायु योगी होता है।
- (८) यदि कर्क लग्न हो और बृहस्पित उसमें बैठा हो, शिन सिंह राशि गत हो, चं. वृषराशिगत हो, शुक्र मिथुन राशिगत हो और सू. एवं बु. स्थिरराशि गत हो तो जातक महान् मुनि होता है।
- (९) यदि मेष के अन्तिम नवाँश का जन्म हो (अर्थात् जन्म-लग्न मेष और जन्म-लग्न का नवांश धन हो) और लग्न में बृ. अथवा शु. हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थान में हो, मंगल सिंहासनांश का अथवा धन राशि के पंचम नवांश का हो तो ऐसा जातक कोई बड़ा महात्मा होता है।
- (१०) यदि चन्द्रमा देव लोकांश का, मंगल पारावतांश और सूर्य्य सिंहसनांश का हो तो जातक महर्षि होता है।

यहाँ पर पाठकों को पुनः स्मरण दिलाया जाता है कि इन थोगों में और इसी प्रकार अन्य योगों में ग्रहों के बलाबल तारतम्यानुसार एवं अन्य प्रकार से भी योगों को पुष्टि मिलने पर फल शुद्धरूप से अनुमान किया जा सकता है। इस घारा में एकही योग के कारण

कोई तो बहुत ही बड़ा योगी हुआ और कोई साधारण और कोई तो योग की विभूति ही में रह गया। लेखक का मत है कि 'योग' शब्द परिभाषिक अबं में लेना सवंदा उपयोगी न होगा। चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय का नाम योग है। किसी का कथन है कि योग वह उपाय है जिसके द्वारा जीवात्मा, परमात्मा से जा मिलता है। कोई योग को तीन विभाग में बाँटते हैं, यथा, कर्मयोग. भिक्तयोग और ज्ञानयोग। इन्हीं सब कारणों से यदि किसी कुंडली में उपर्युक्त योगी होने का योग पाया जाय तो यह न समझ लेना चाहिये कि जातक पतन्जिल कथित ही योगाम्यासी हो जायगा। अर्थात् कोई ज्ञान-योगी, कोई भिक्तयोगी, कोई कर्म-योगी और कोई तुलसीदास कथित किल-योगी "जाके नख शिख जटा विशाला सो योगी किल काल कराला" हो सकता है। विचारने की बात है कि जिस मनुष्य ने सांसारिक मुखों को त्याग कर परोपकार, देशोन्नति आदि कामों में अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है क्या वह योगी न कहा जायगा? क्या देश सेवा के लिये सब कुछ त्याग कर नाना प्रकार के किटनाइयों को सहते हुए जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य योगी न कहलायेंगे जिसे पोलिटीकल सन्यासी (Political Sanyasi) कहते ह? अतएव लेखक का मत है कि इस धारा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम लागू होने से जातक देश-सेवक योगी भी हो सकता है।

# अध्याय २२

#### मानव जीवन का अष्टम तरंग

#### [ आयु ]

षा-१९३ यह प्रकरण बहुत ही जटिल एवं दुर्गम है। अतः दैवज्ञों ने अनेकानेक प्रकार से आयु-साधन-विधि बतलायी है। सचमुच आयु का निश्चय करना बहुत ही कठिन काम है। महिष पराशर ने 'वृहत् होरा शास्त्र' के द्वितीय खंड में आयुगणना बतलाने के पूर्व लिखा है,—'आयुश्चलोक यात्राश्च, शास्त्रेऽस्मिस्तत् प्रयोजनम्। निश्चेतुं तन्न शक्नोति वसिष्ठो वा बृहस्पतिः। कि पुनर्मनुजास्तत्र विशेषातुकलीयुगे'। भाव यह है कि आयुगणना और जीवन संग्राम में घटने वाली घटनाओं को बृहस्पति देवाचार्य और वसिष्ठ जैसे देविष तक ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकते तो मनुष्यों की विशेषतः किल्युगी मनुष्यों की तो बात ही क्या!

महर्षि पराशर के ऐसे कथन के पश्चात् लेखक के इस विषय पर कुछ विचार प्रकट करना मानो छोटे मुँह बड़ी बात होगी।

आशा की जाती है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यदि इस समय के विद्वान लोग अपना अपना विचार एवं अनुभव लेख द्वारा प्रगट करें तो इसका समुदाय फल आयु निश्चित करने में वेचारे अवश्य ही उपयोगी होगा। लिखा है:--

ये धर्मकर्मनिरता ढिजदेवभक्ता, ये पथ्यभोजन रता विजितेन्द्रयाश्च ।
ये मानवा दधित सत्कुळशीळसीमास्तेषांमिदं कथितमायुष्ट्रारधीमिः ॥
ये पापलुक्धाश्चौरा ये देवबाह्मणनिन्दकाः ।
बह्मशिनश्च ये तेषामकालमरणं नृणाम् ॥
धर्मे विकल्पबृद्धिनां दुःशीलानां च विद्विषाम् ।
बाह्मणानां च देवानां परद्रव्यापहारिणाम् ॥
भयंकराणां सर्वेषां मूर्खाणां पिशुनस्य च ।
स्वधर्माबारहीनानां पापकर्मोष जीविनाम् ॥
शास्त्रेष्विनयतानां च मूद्रानामुपमृत्यवः ।
अन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शास्त्रविदो विद्वः ॥

पुनः भगवान मनु ने भृगु जी के यह प्रश्न पूछने पर कि द्विजातियों को अपने समय से पहले ही मृत्यु क्यों ग्रस लेती है, निम्नलिखित श्लोक में यों उत्तर दिया ।

अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्। आलस्यादन्नदोष्तच्च मृत्युविप्राञ्जि घांसति॥

इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुत्य ईश्वर-प्रेमी होता है, धार्मिक कार्यों में अर्थात् परोपकार, सत्य, दया, क्षमा, न्याय इत्यादि में निरत रहता है, एवं ईप्यां, परधनलिप्सा, इत्यादि कुकर्मों से वचा रहता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है, भोजनादि का प्रवन्य अच्छा रखता है अर्थात् खाद्य अखाद्य वस्तु पर दृष्टि रखते हुए मिताहारी होता है और पौष्टिक पदार्थ का सेवन करता है, अपने देश और कुल की मर्य्यादा का पालन करता है, स्वधर्मानुयायी होता है तथा रुग्न होने पर उचित औषि एवं स्वास्थ्यविधि का पालन करता है वह प्रह्वारा दी हुई निश्चित् आयु का पूर्णरूप से भोग करता है तथा वह मनुष्य भी अपनी पूर्णायु तक सुखोपभोग करता है जो बेदास्थासी है और आलसी नहीं है।

प्रिय पाटक गण ! आप ऐसा न समझ लें कि लेखक को रोदन करने की बिमारी हो गई है। क्या ये बातें सस्य नहीं हैं कि भारतवर्ष के निवासी अपने प्राचीन गौरवान्वित एवं आदर्श जीवन-प्रणाली को छोड़ कर पाश्चात्य सभ्यता और उसके आडम्बर के चका- चौंध में पड़ कर उसके पीछे वगटुट दौड़े जा रहे हैं? लिखने का अभिप्राय यह नहीं है कि पाइचात्य सभी बातें बुरी हैं। धारणा यह है कि उनके गुणों का ग्रहण करना और उनकी कुरीतियों का विधवत् त्याग करना भारतवासियों का परम धर्म्म है। यद्यपि इस विषय पर निबन्ध नहीं लिखा जाता है, तथापि स्ववेश का पतन देख कर इतना कहे बिना भी नहीं रहा जाता कि सत्ययुगादि युगों की बातों को यदि एक ओर अलग छोड़ दिया जाय और किलयुग के आरम्भ पर ही यदि दृष्टिपात की जाय तो विचारनेत्रों की भिति पर अनेकानेक त्यागी परोपकारी, धैर्य्यवान्, एवं कला कौशल के जाताओं के अनेकानेक चित्र खिंच जायेंगे।

मेगास्थनीज में जो इस्वी सन् के ३०० वर्ष पूर्व अर्थात् किलयुग के २८०० वर्ष बीतने पर भारतवर्ष में आया था तदानीन्तनीयभारत की बहुत प्रशंसा की थी। उसने लिखा है कि उस समय तक भारतवासियों को परधन-लोलुपता ने ग्रसित नहीं किया था। परस्त्री-गामी तो पाये ही नहीं जाते थे। भारतवासियों में परस्पर प्रेम का प्रवाह भी बहुत देखा जाता था। अर्थात् "मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्" की लोकोक्ति (कहावत) बहुत उत्तम रीति से चरितार्थ हो रही थी।

यदि वर्तमान भारतवासियों का चरित्र लिखने का साहस किया जाय तो दुश्चिरित्रता की एक घृणित गाथा ही बन जायगी। यदि यह बात ठीक है तो क्या भारतवासियों की आयु निश्चय करना कठिन न होगा? अल्पायु होना जिसका प्रतिपादन मनुष्य गणना (अर्थात् सेनसस रिपोर्ट) भी करती है, मानों भारतवासियों की पैतृक सम्पत्ति हो गई है। लेखक की बुद्धि अनुसार आयु ठीक करने में मुख्य बाधा ऊपर लिखी हुई बातें ही हैं।

आयु-विचार के सम्बन्ध में नाना प्रकार के मत प्रचलित हैं। प्राचीन प्रंथों के अनुसार बत्तीस प्रकार से आयु विचार किया जा सकता है। इनमें से (१) अंशायु (२) पिण्डायु (३) नैसर्गआयु (४) जीवशर्मायु और (५) अप्टवर्गायु प्राचीन एवं प्रचलित और प्रधान रीतियाँ हैं। परन्तु इन सब रीतियों का विवरण इस छोटे से ग्रंथ में केवल कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। विश्वास है कि इन पाँच में से प्रथम चाररीतियों से आयु-गणना ठीक और उपयोगी तभी होगी जब हमारे भारतवर्ष के गणितज्ञ, राजा, महाराजा, सेठ, साहुकार एवं अन्यान्य धनी लोगों की सहानुभूति से ज्योतिप के गणित विभाग का पुनरुत्थान होगा। अयनांश का मतान्तर इतना वड़ा झंझट है कि ग्रह-स्फुट की अनुयायिक शुद्धि असम्भव सी प्रतीत होती है जो आयु निश्चय करने में लेखक के मतानुसार दूसरी बाधा है।

इन सब बातों पर घ्यान देते हुए इस 'तरंग' में योगानुसार आयुप्रमाण; महर्षि जैमिनि और पराशर मतानुसार आयु-निर्णय; महस्थिति द्वारा अल्प, मध्य और दीर्घायु का निर्णय; मारकेश इत्यादि का विचार; अरिष्टकारी दशान्तर दशाओं का वर्णन; गोचर द्वारा अरिष्ट-समय का ज्ञान, अरिष्ट-मास दिन एवं लग्न एवं मृत्यु-स्थान जानने की विधि लिखी गयी है। तत्पश्चात्, रोग का मृत्यु से घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण, रोग के विधय में पहिली बात यह दिखलायी गयी है कि ग्रह, राशि एवं भावादि द्वारा मनुष्य के अंग प्रत्यंग में भिन्न-भिन्न धातु-विकारों से रोग का होना सम्भव होता है। तदनन्तर मृत्युदायी रोगों का योग, अष्टम-स्थानस्थिति ग्रह द्वारा, अष्टम स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह द्वारा, लग्न-नवांश द्वारा एवं मान्दि अनुसार मृत्युकारी रोगों का योग लिखा गया है और अन्त में अष्टवर्गी आयु का उल्लेख किया गया है।

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्, अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । (अथर्ववेद)

# ग्रह-स्थिति-कृत-अल्पायु योग ।

षा-१९४ वत्तीस वर्ष तक बहुमत से अल्पायु योग का प्रमाण कहा गया है जिनमें से १२ वर्ष तक के बहुत से योगों का उल्लेख धा.११२ में किया जा चुका है। अब इस स्थान पर १३ से ३२ वर्ष तक की आयु का योग अर्थात् मध्यायु योग लिखा जाता है।

#### १३ वर्ष

(१) यदि शनि तुला के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पित की दृष्टि हो तो ऐसा बालक पिता के अनुग्रह से बंचित होकर तेरह वर्ष तक जीता है। (२) यदि शनि वक्ती हो और राहु के साथ हो कर द्वादश स्थान में हो तो जातक की आयु तेरह वर्ष की होती है।

#### १४ वर्ष

(१) यदि श्रनि कन्या के नवांश में हो और बुध से दृष्ट हो तो यह चिड़चिड़ा स्वभाव का जातक १४ वर्ष तक जीता है। (२) यदि राहु, सूर्य्य, मंगल, बुध और शनि अप्टम स्थान में हों तो जातक की आयु १४ वर्ष की होती है।

#### १५ वर्ष

(१) यदि शनि सिंह के नवांश में हो और राहु से दृष्ट हो तो ऐसे जातक को शस्त्र-पीड़ा होती है और वह १५ वर्ष तक जीता है। (२) यदि चं. चतुर्थस्थसूर्य्य षष्ठगत और केन्द्र ग्रह-सून्य हो तो जातक की आयु १५ वर्ष की होती है।

#### १६ वर्ष

(१) यदि शनि कर्क के नवांश में हो और केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक सर्प के काटने से १६वें वर्ष में मरता है। (२) यदि षष्ठ और अष्टम स्थान में पापग्रह हों और शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हों और लग्नेश तृतीय, षष्ठनवम अथवा द्वादश स्थान में हो तो भी १६ वर्ष की आयु होती है।

#### १७ वर्ष

(१) यदि लग्न सिंह, वृश्चिक अथवा कुम्भराशि का हो और उसमें पापदृष्ट राहु बैठा हो तथा बृहस्पति से दृष्ट वा युक्त न हो, (२) यदि शनि मिथुन के नवांश में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो तो ऐसा जातक शूर और महाभोगी होता हुआ १७वें वर्ष की आयु में मरता है। (३) यदि सूर्य्य वृश्चिक अथवा कुम्भ राशि में, शनि मेष राशि में और बृहस्पति मकर राशि में हो तो जातक विशूचिका (हैजा) की बीमारी से १७वें वर्ष में मरता है। उपरी योगों में १७ वर्ष की आयु होती है।

#### १८ वर्ष

(१) यदि लग्नेश अष्टम में और अप्टमेश लग्न में हों तथा वे शुभग्रह न हों और मतान्तर से यदि लग्नेश अप्टम में और अप्टमेश लग्नेश की राशि में हो और दोनों पापग्रह हों तो १८ वर्ष की आयु होती है। पुनः मतान्तर से ऐसा भी पाया जाता है कि लग्नेश अष्टमस्थ और अप्टमेश लग्नस्थ हो और उन सबों के साथ शुभग्रह न हों अथवा लग्नेश और अप्टमेश द्वादशस्थ वा पप्टस्थ हों और उसके साथ बृहस्पित न हो तो भी १८ वर्ष की आयु होती है। (२) यदि लग्नेश और अप्टमेश साथ होकर छठे अथवा द्वादशस्थान में हों और उसके साथ वृ. न हो तो जातक की आयु १८ वर्ष की होती है। (३) यदि लग्नेश और अष्टमेश शुभग्रह न हों और छठे अथवा द्वादश स्थान में वृ. न हो तो १८ वर्ष की आयु होती है। (४) यदि लग्नेश अप्टम में और अप्टमेश लग्न में हो और उनके साथ कोई अन्य ग्रह न हो, अथवा लग्नेश और पष्ठेश पष्ठ वा द्वादश स्थान में हों पर वृ. से युक्त न हों तो १८ वर्ष की आयु होती है।

#### १९ वर्ष

(१) यदि पष्ठस्थान में सूर्य्य और शनि एवं चन्द्रमा एकत्रित हों तो १९ वर्ष की आयु होती है। पाठान्तर से सूर्य्य का अष्टम स्थान में और चं. और श. का किसी स्थान में एकत्रित रहना पाया जाता है। (२) यदि शु. बु. और श. अस्तगत हों और नीच मंगल उनके साथ हो और सूर्य्य मकर का हो तो जातक की आयु १९ वर्ष की होती

है। (३) यदि शनि, बृहस्पित के नवांश में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो और रूप्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बारुक शीघ्र ही मर जाता है। पर यदि रुप्नेश उच्च हो तो १९ वर्ष की आयु होती है।

#### २० वर्ष

(१) चन्द्रमा षष्ठ, (अष्टम) वा द्वादश स्थान में हो और चन्द्रमा की तथा शुभग्रहों की दृष्टि केन्द्रगत पापग्रहों पर न पड़ती हो (२) यदि शुभग्रह के साथ होकर लग्नेश लग्नस्थ हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तथा अप्टमेश अष्टमगत, हो (३) यदि क्षीण चन्द्रमा कूरग्रह के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो और अष्टमेश केन्द्र में हो तथा लग्नेश निर्बल हो, (४) यदि शुभग्रह आपोक्लिम में हों और शनि चन्द्रमा के साथ षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो (मतान्तर से शनि तथा राहु अष्टमस्थान में हो ), (५) यदि रवि, और शनि केन्द्र में और मंगल लग्न में हो । (६) यदि लग्नेश अथवा चन्द्रलग्न पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और लग्नेश के साथ सूर्य्य हो और केन्द्र में पाप हो, (७) यदि लग्न चरराशिगत हो और उसमें सूर्य्य और मंगल बैठे हों, बृहस्पति दशमस्य हो तथा चन्द्रमा त्रिकोणस्य हो, (८) यदि लग्नेश शुभग्रह के साथ लग्न में हो तथा किसी अन्य ग्रह से दृष्ट न हो एवं अष्टमेश अष्टम स्थान में हो, (९) यदि सभी शुभग्रह पापग्रह की राशि और नवांश में हों, (१०) यदि क्षीण चन्द्रमा और पाप-ग्रह अष्टम स्थान में हों, अष्टमेश केन्द्र में हो तथा लग्नेश बलहीन हो, (११) यदि दो पापग्रह द्वितीय, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हों पर ये दोनों राहु और चन्द्रमा न हों (१२) यदि केन्द्र में सू. और श. हों और लग्न में मं. हो तो इन योगों में २० वर्ष की आयु होती है।

#### २२ वर्ष

- (१) यदि बृ. और सू. लग्न में वृश्चिक राशि का हो और अष्टमेश केन्द्रगत हो ।
- (२) यदि चं. राहु के साथ सप्तम अथवा अध्टम स्थान में हो और बृहस्पति लग्नगत हो।
- (३) यदि लग्नेश और अष्टमेश से चं. घिरा हो अर्थात् चं. की एक ओर लग्नेश और दूसरी ओर अष्टमेश हो तथा बृहस्पित द्वादशस्य हो। (४)यदि पापग्रह के साथ बृहस्पित लग्न में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ग्रहशून्य हो। (५) यदि जन्म-लग्न में बृहस्पित के साथ पापग्रह हो और बृहस्पित पर चं. की दृष्टि हो तथा अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह हो तो इन योगों में २२ वर्ष की आयु होती है।

#### २४ वर्ष

(१) यदि अष्टमेश, द्वितीयेश और नवमेश एक साथ हों, लग्नेश अष्टमगत हो और

उसके (लग्नेश के) साथ कोई पापग्रह हो अथवा लग्नेश पर धापग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। (२) यदि अष्टमेश नवमस्थान में और लग्नेश पापग्रह के साथ अष्टम स्थान में हो तो २४ वर्ष की आयु होती है।

#### २५ वर्ष

यदि शनि द्विस्वभाव राशिगत होकर लग्न में हो और द्वादशेश तथा अष्टमेश निर्बल हो तो २५ वर्ष की आयु होती है।

#### २६ वर्ष

यदि शनि शत्रुगृही होकर लग्न में हो और शुभग्रह आपोक्लिम में हो तो २६ वा २७ वर्ष की आयु होती है।

#### २७ वर्ष

(१) यदि लग्नेश और अष्टमेश अष्टमगत हों और उनके साथ पापग्रह भी हों पर शुभग्रह न हों (मतान्तर से शुभग्रह का न रहना नहीं पाया जाता है) तो २७ वर्ष की आयु होती है। (२) यदि बृहस्पित स्वगृही हो और अपने द्रेष्काण में हो तो भी २७ वर्ष की आयु होती है। यह जातकाभरण का मत है पर किसी का मत है कि बृ. के स्वद्रेष्काणस्थ होने से ही योग लागू होता है। (३) यदि अष्टमेश एवं चन्द्र लनेश (राशीश)से चं घरा हुआ हो और बृ. ढादशस्थ हो तो २७ वा ३० वर्ष की आयु होती है।

#### २८ वर्ष

(१) यदि पापग्रह लग्न, द्वितीय एवं अष्टम मे हो और शुभग्रह पणफर और आपो किलम में हो (२) यदि अष्टमेश पापग्रह हो और वह वृ. एवं किसी पापग्रह से दृष्ट हो और राशीश, लग्न से अष्टमगत हो (मतान्तर से लग्नेश का अष्टमगत होना पाया जाता है (३) यदि अष्टमेश, लग्न वा चं. से द्वादशस्थ हो वा केन्द्र में हो। कहीं ऐसा भी लेख मिलता है कि लग्न अथवा चन्द्र-लग्न से अष्टमेश के द्वादश भाव में रहने से योग लागू होता है। (४) यदि लग्न में निर्बल सू., चं. और राहु बैटा हो तो इन योगों में २८ वर्ष की आयु होती है।

#### २९ वर्ष

(१) यदि सू., चं. एवं श. अप्टम स्थान में हों तो २९ वर्ष की आयु होती है।

#### ३० वर्ष

(१) यदि अष्टमेश केन्द्र में हो और लग्नेश वलहीन हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु

होती है। देसो कुंडली ७ आदिगुरु की। अष्टमेश श. केन्द्र में है और लग्नेश च. यद्यपि उच्च है परन्तु अति क्षीण और एकादशस्य होने के कारण उसको स्थान बल भी नहीं है। आदिगुरु शंकर की आयु ३२ वर्ष की थी। (२) यदि लग्नेश और अष्टमेश में से कोई एक अष्टमस्य हो और दूसरा निबंल हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है । (३) यदि श. अष्टमभाव की नवांश राशि में बैठा हो और कोई बली पापग्रह लग्न में हो और शुमग्रह पणफर और आपोक्लिम में हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है । (४) यदि पापग्रह के साथ हो कर क्षीण वा निर्बल चं. द्वादश स्थान में हो और लग्नेश पापग्रह के दृष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है। (५) यदि पंचमस्थ चं. निर्बल शुभग्रह से दृष्ट और अष्टमेश केन्द्र में हो तो ३० वर्श की आयु होती है। (६) यदि चं. एवं लग्नेश आपोल्किम में हो और दुर्बल अष्टमेश पापदृष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है। (७) यदि वु. अत्यन्त बली होकर केन्द्रवतीं हो और अष्टमस्थान ग्रह-जून्य हो, (८) यदि बलहीन लग्ने श एवं अप्टमेश केन्द्रवर्ती हो (९) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो और अष्टमस्थान में शुभग्रह हो (१०) यदि द्वितीय एवं द्वादशस्थानों में पापग्रह बैठे हों अर्थात् लग्न पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो और सप्तम स्थान में राहु और वृ. हों (११) यदि बली शुभग्रह केन्द्र में हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो । देखो उपर्युक्त नियम (७) ; (१२) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो परन्तु अष्टम स्थान में कोई ग्रह हो तो इन योगों में ३० वर्ष की आयु होती है।

## ३१ वर्ष

कूर ग्रहों से घिरा हुआ यदि सू. लग्नस्थ हो तो ३१ वर्ष की आयु होती है।

#### ३२ वर्ष

(१) यदि लग्नेश और अप्टमेश केन्द्रवर्ती हो पर किसी केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो और अष्टमस्थान में कोई भी ग्रह हो (२) यदि निर्बल लग्नेश और अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो (३) यदि सू. एवं चं. साथ होकर केन्द्र में हों और अष्टमेश भी किसी केन्द्र में हो पुनः अष्टमस्थान में पापग्रह और लग्न में कोई ग्रह न हो (४) यदि अष्टमेश लग्न में और लग्नेश निर्बल हो । (५) यदि चं. और लग्नेश पापग्रह से दृष्ट आपोक्लिम (३,६,९,१२) में हों और यदि ये दोनों ग्रह निर्बल हों (६) यदि अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो अथवा अष्टम स्थान में पापग्रह हो और चं. क्षीण एवं लग्न भी दुर्बल हो और लग्न में भी पापग्रह हो तो ३२ वर्ष की आयु होती है। देखो कुंद्रली ७ जगद्गुरु की। अप्टमेश केन्द्रवर्ती है पुनः अष्टम स्थान में पापग्रह भी बैठा है, चं. क्षीण है। लग्न में पापग्रह नहीं है परन्तु पापग्रह श. से दृष्ट है। और लग्नेश क्षीण है (लग्न दुर्बल भी हो सकता है।) इनकी आयु ३२

वर्षं की थी। देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीयं जी की अप्टमेश केन्द्रक्ती है, अष्टमस्थान में चार पापग्रह बैठे हैं, लग्न दुर्बल सा प्रतीत होता है, लग्न पर श. एवं मं. दो पापग्रहों की दृष्टि है और लग्नेश छठे स्थान में है। प्रतीत होता है कि इसी योग के कारण ये अल्पाय हुए अर्थात् ३२ वर्ष ११ महीना २५ दिन की इनकी आयु थी।

# मध्यायु-योग ।

३२ वर्ष से उर्द्ध ७० पर्य्यन्त मध्यायु होता है।

#### ३३ वर्ष

षा, १६५ (१) यदि लग्न मेष अथवा वृश्चिक हो और उसमें चं. बैठा हो परन्तु केन्द्र ग्रह-रहित हो (२) यदि पाप अप्टमेश, चं. के साथ केन्द्र वा त्रिकोण में हो और वह दशमस्थ-पापग्रह से दृष्ट हो तो ३३ वर्ष की आयु होती है। 'शंकर वो रामानुज पुस्तक में लिखा है कि यह योग कुंडली ७ में लागू है। परन्तु लेखक को ऐमा प्रतीत नहीं होता है (३) यदि लग्न में श. और चं. हों एवं मं. कुम्भ राशि, गत् हो तो ३२ वर्ष की आयु होती है।

#### ३६ बर्ष

(१) यदि बृ. और शु. केन्द्रवर्ती हों और लग्नेश किसी पापग्रह के साथ आपोक्लिम में हो पर जन्म संघ्या समय का हो तो ३६ वर्ष की आयु होती है। संघ्या का जन्म मतान्तर से पाया जाता है। (संध्या, सूर्व्यस्ति और सूर्व्योदय के ४८ मिनट पूर्व और पर तक को कहते हैं।) (२) यदि निर्बल एवं शत्रुगृही सूर्व्य लग्नस्थ हो और द्वितीय एवं द्वादश में पापग्रह हों और सूर्व्य शुभदृष्ट न हो। (३) यदि चं,मं एवं मान्दि लग्न में हों और केन्द्र एवं अप्टम में शुभग्रह न हों तो इन योगों में ३६ वर्ष की आयु होती है।

#### ३७ वर्ष

(१) यदि र. लग्न में पाप ब्रहों से घिरा हो और वृ. मिथुन राशि गत अप्टमस्थान में हो तो ३७ वर्ष की आयु होती है। (वृश्चिक लग्न होने से योग लागू होगा)।

#### ४० वर्ष

(१) यदि अष्टमेश, स्थिर राशि गत होता हुआ केन्द्रवर्ती हो और अप्टम स्थान पापदृष्ट हो (२) यदि पूर्ण बली बु. केन्द्रवर्ती हो और अप्टम स्थान ग्रह-शुन्य हो परन्तु शुभ दृष्ट हो (देखो ३० वर्ष नियम ७) । (३) यदि अप्टमस्थान का स्वामी लग्न- वर्ती हो और अब्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो। (४) यदि स्वक्षेत्री शुभग्रह की दृष्टि अब्टम स्थान पर पड़ती हो तो १० वर्ष किम्बा ४० वर्ष की आयु होती है। (५) शुभ-ग्रह केन्द्र में हो और अब्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो एवं केन्द्रस्थ-ग्रह-शुभदृष्ट हो तो इन योगों में ४० वर्ष की आयु होती है।

#### ४२ वर्ष

यदि अष्टमेश लग्न में मं. के साथ हो अथवा अप्टमेश स्थिर राशिगत हो कर अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और अप्टमेश लग्न में हो तो इन दो भिन्न योगों में ४२ वर्ष की आयु होती है।

#### ४४ वर्ष

(१) यदि लग्न द्विस्वभाव राशि हो और बृ. केन्द्र और श. दशम में हो (२) यदि श. और सू. मकर राशि गत होकर तृतीय वा पष्ठ स्थान में हो और अप्टमेश केन्द्र में हो तो ४४ वर्ष की आयु होती है।

#### ४५ वर्ष

(१) यदि जन्म राशीश अष्टमस्थान में किसी पापग्रह के साथ हो और लग्नेश किसी पापग्रह के साथ षष्ठ स्थान में हो और ये दोनों ग्रह सबल हो पर शुभग्रह से दृष्ट न हों (२) यदि लग्नेश पष्ठ वा अष्टम में पापग्रह के साथ हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो इन दो योग में ४५ वर्ष की आयु होती है। (इन दो योगों की ग्रह-स्थिति ध्यान देने योग्य है।)

#### ४७ वर्ष

यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों और चं. किसी पापग्रह के साथ हो तो ४७ वर्ष आयु होती है।

#### ४८ वर्ष

(१) यदि मकर लग्न हो और उसमें मं. हो और दशमस्थान में श. और बृ. तुल। में हो तो जातक धनी एवं विद्वान् होता हुआ ४८ वें वर्ष में मृत्यु-प्रस्त होता है। (२) यदि जन्म लग्न मेच हो और शुभ दृष्ट पूर्ण चं. उसमें बैठा हो तो ऐसे योग में जातक धनाह्य किम्बा राजा होता है। परन्तु यदि चं. पाप दृष्ट हो तो ४८ पर्ष की आयु होती है।

#### ५० वर्ष

(१) बुद्ध, चतुर्थ वा दशम स्थान में हो और चं., लम्न, अष्टम वा द्वादस में हो

और वृ. और शु. एकत्रित हो (किसी स्थान में)। (२) शुभग्रह दशम वा चतुर्थ स्थान में., चं. द्वादश वा अष्टम स्थान में और लग्न में शुक्र एवं बृ. हो। (३) लग्नश श. के नवांश में बैटा हो तो केवल इतना ही से इस योग में और ऊपरी योगों में ५० वर्ष की आयु होती है।

#### ५१ वर्ष

यदि लग्न, द्वितीय एवं चतुर्थ, तीनों ही में शुभग्रह हों तो ५१ वर्ष की आयु होती है।

#### ५२ वर्ष

(१) यदि श. अन्य ग्रहों के साथ लग्न में बैठा हो और चं. द्वादश अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक धर्मज्ञ एवं वेदान्ती होता है और उसकी आयु ५२ वर्ष की होती है। (२) यदि श. लग्न में, चं. अष्टम वा द्वादश में हो और अन्य ग्रह एकादश में हों तो ५२ वर्ष की आयु होती है।

#### ५५ वर्ष

(१) यदि जन्म लग्न मीन हो एवं शु. और बृ. उच्च हों। (२) यदि कर्क लग्न में सू., चं. दशम स्थान में पाप युक्त और बृ. केन्द्र में हों। (चं. के साथ पाप ग्रह का रहना मतान्तर से आवश्यक नहीं है।) (३) द्वादशेश वा अप्टमेश यदि बलहीन हो तो ऐसे योगों में ५५ वर्ष की आयु होती है।

## ५७ वर्ष

यदि धन लग्न हो और उसमें बृ. बैठा हो एवं राहु और मं. अप्टमस्थ **हों तो ५७ वर्ष** की आयु होती है।

#### ५८ वर्ष

(१) यदि अष्टमेश सप्तम स्थान में हो और चं. पापग्रह के साथ हो (२) यदि लग्नेश श. के नवांश में और लग्नेश के साथ चं. पष्ट, अष्टम वा द्वादश भावगत हो तो इन योगों में ५८ वर्ष की आयु होती है।

#### ६० वर्ष

(१) यदि तृतीयेश वृ. के साथ लग्न में हो और किसी एक केन्द्र में पापग्रह कुम्भ राशिगत हो तो जातक ब्रह्मज्ञानी अथवा योगी होता है और सानन्द ६० वर्ष तक जीता है, (२) यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश द्वादश में हो तो जातक नीच प्रकृति का अपने परिवार में अपयश का भाजन होता हुआ ६० वर्ष तक जीता है। (३) यदि लग्न में श. चतुर्थ में चं., सप्तम में मं. और दशम में र. हो एवं शु., बु. अथवा बु. इन केन्द्रों में से किसी में हो तो जातक राजा वा राजा तुल्य होता है। (४) यदि र. अपने शत्रु के साथ एवं मंगल के साथ होकर लग्न में हो। (५) यदि शु. लग्न में, बु., और श. केन्द्र में और शेषग्रह तृतीय एवं एकादश में हों तो जातक धनी होता है। (६) यदि चतुर्य स्थान में कोई ग्रह हो और बृ. एवं शुक्र किसी केन्द्र अथवा लग्न में हों तो जातक उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है। (७) यदि लग्नेश से ६,८,१२ में पाप ग्रह हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो। (८) यदि बलवान लग्नेश केन्द्रवर्ती हो और शुभ दृष्ट हो । अथवा बु., बृ., शु. स्वगृही हो, चं. उच्च हो और बली लग्नेश लग्नगत हो। (९) यदि चं. स्वगृही हो अथवा लग्नवर्ती हो और सातवें स्थान में शुभग्रह हो। (१०) यदि वृष राशि का चं. लग्न में हो और अन्य शुभग्रह स्वगृही हों। (११) यदि लग्नेश पापग्रह के साथ ६,८,१२ में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो। (१२) यदि चन्द्र राशीश र. के साथ अष्टमस्थान में लग्नेश के साथ हो और बृ. केन्द्र में न हो, (१३) यदि लग्न कुम्भ हो, बृ. अष्टमस्थ और पाप ग्रह केन्द्र में हो तो जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण का होता है। (१४)यदि दशमस्थ शु.,बु., **बृ. और चं. से दृष्ट हो । ग्रन्थान्तर में बृ. का अष्टमस्थ** होना भी लिखा पाया जाता है । (१५) यदि बली चं. लग्न में, मूलित्रकोणस्थ अथवा शुभराशिगत हो। (१६) यदि बली लग्नेश लग्न में और चं. उच्च वा स्वक्षेत्री हो। (१७) यदि अब्टमस्थान शुभग्रह रहित हो और लग्नेश पाप ग्रह के साथ ६, अथवा १२ स्थान में हो। (१८) यदि जन्म राशीश एवं लग्नेश, र, के साथ हो और बु. अष्टम स्थान में हो और केन्द्र में न हो। (१९) यदि सभी ग्रह पंचमस्य हों तो इन उपर्युक्त योगों में से किसी योग के होने से ६० वर्ष की आयु होती है।

#### ६४ वर्षे

(१) शुभवर्ग का चं अष्टम स्थान गत हो तो ६४ वर्ष की आयु होती है। (२) जन्मसमय दिन हो, चं से अष्टम पापग्रह हो और शिद्धस्वभाव राशिगत में लग्न हो तो६४ वर्ष की आयु होती है। इस योग में मध्यायु होना कहा गया है। इस कारण ७० वर्ष की आयु भी हो सकती है।

## ६५ वर्ष

(१) यदि नीच श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और शुभग्रह केन्द्र में हो अथवा र. श्रुभ ग्रह के साथ केन्द्र में हों तो जातक बुद्धिमान होता है। (२) यदि जन्म राशीश, लग्नेश एवं अष्टमेश केन्द्र में हो और वृ. लग्न वा केन्द्र में से किसी में न हो। (३) यदि कर्क

राशि का चं. लग्न में, श. अब्टम में और सूर्य्य सप्तम में हो तो इन योगों में ६५ वर्ष की आयु होती है।

#### ६६ वर्ष

(१) यदि बृ.,सू. और बृ. के साथ लग्न में, श. मीन राशि में और चं. दशम स्थान में हो तो ऐसा जातक शास्त्रज्ञ एवं धनी होता है। (२)यदि उच्च चं. लग्नवर्ती हो, श. नीच और र. सप्तमस्थ हो। (३) यदि केन्द्र-राशीश एवं लग्नेश अष्टमस्थ हों और बली अष्टमेश केन्द्र में हों तो ऐसा जातक धनी मानी एवं मनुष्यों का नायक होता हुआ ६६ वर्ष तक जीता है।

#### ६८ वर्ष

लग्नेश सूर्य्य के साथ दशमस्थ, श. लग्नस्थ और बृ. चतुर्थस्थ हो तो ६८ वर्ष की आयु होती है।

#### ७० वर्ष

(१) यदि मं. पंचमस्थ, र. सप्तमस्थ और श. नीचस्थ हो (२) यदि र., मं., श., और षष्ठेश केन्द्रवर्ती हों और बृ. एवं चन्द्रमा षष्ठस्य वा द्वादशस्य न हों तो ऐसा विद्वान् ज्ञानी. चतुर और दानशील जातक ७० वर्ष तक जीता है। (३) यदि कोई बली शुभग्रह केन्द्र में लग्नेश से दृष्ट हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो (४)यदि उच्च, स्वक्षेत्री अथवा मित्रगृही शुक्र केन्द्रवर्ती हो । (५) वृ. लग्न में, अन्य कोई शुभग्रह केन्द्र में हो और दशमस्य पापग्रह की दिष्ट अष्टम भाव पर न हो (किसी का कथन है कि चन्द्र लग्न से भी यह योग लागू होता है )। (६) यदि बृ. बिना किसी ऋरग्रह के लग्न में हो और चं पापयुक्त न हो एवं केन्द्र में शुभग्रह और अष्टमस्थान ग्रह-रहित हो (७) चं. पंचम वाद्वादश स्थान में और वृ. बलहीन हो (८) यदि चं., लग्नस्थ अथवा स्वनवांशस्य अथवा मीन वा कर्क राशिगत हो और अष्टमस्थान पाप ग्रह रहित और बृ. केन्द्रवर्ती हो (९) यदि नीच श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और किसी केन्द्र में केवल बु. अथवा सू. के साथ बैठा हो तो ऐसा जातक दानशील एवं विद्वान होता है। (१०) शुभग्रह केन्द्रवर्ती हो पर अष्टमस्यान उससे दृष्ट न हो और लग्नेश पाप दृष्ट हो (११) लग्न, नवम अथवा केन्द्र में वृ. हो और अष्टम स्थान ग्रह शून्य हो, पुनः लग्न और चं. पाप दृष्ट हो (१२) लग्न वा चं. से शुभग्रह केन्द्र में हो और वृ. लग्न में पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो (१३) वृ. वल्रहीन हो और चं. द्वादश किम्बा पंचम स्थान में हो और र. एवं मं. किसी शत्रु के साथ होकर लग्न में बैठा हो (१४) लग्न में वृ., अष्टम स्थान ग्रह-शून्य, कुल शुभ ग्रह केन्द्रवर्ती हों और तीसरे

इन्डे एवं ग्यारह स्थानों में पापग्रह बैठे हों और पापदृष्ट न हों तो इन उपर्युक्त योगों में ७० वर्ष की आयु होती है।

# पूर्णायु-योग

#### ७३ वर्ष

चा. १६६ यदि लग्नेश पापदृष्ट हो और चं शुभग्रह के नवाश में, किसी स्थान में बैठा हो एवं शुभग्रह बलवान हो तो ७३ वर्ष की आयु होती है।

#### ८० वर्ष

(१) यदि सभी शुभग्रह वलयुक्त-लग्न से षष्ठ पर्य्यन्त और सभी पापग्रह शेष स्थानों में हों तो जातक शुद्ध वृत्ति वाला सानन्द जीवन व्यतीत करता हुआ ८८ वर्ष तक जीता है। (२) यदि चं. और बृ. केन्द्रवर्ती हों और शुभ हों और चं. और बृ. के अतिरिक्त कोई ग्रह स्वक्षेत्री न हो। (३) यदि शुभग्रह मूलित्रकोण में, लग्नेश बली और बृ. उच्च हो तो ८० वर्ष की आयु होती है। परन्तु जातकाभरण में उच्च बृ. का लग्न में होना लिखा है। (४) लग्नस्थ बृ. उच्च हो और शुभग्रह त्रिकोण में हो (५) यदि बृ. उच्च, लग्नेश परम बली और शुभग्रह मूलित्रकोण में हो।(६) यदि सभी ग्रह पाप-नवांश-गत होकर केन्द्रवर्ती हों तो इन योगों में ८० वर्ष की आयु होती है।

#### ८५ वर्ष

यदि सूर्य्य, मं. और श.,बृ. के नवांश में रहते हुए केन्द्रवर्ती हों, बृ. लग्नस्थ और अष्टमस्थान ग्रह शून्य हो और शेष ग्रह-अन्यत्र बैठे हों तो ८५ वर्ष की आयु होती है।

#### ८६ वर्ष

यदि शुभग्रह केन्द्र में, चं. पष्ठ में और अष्टम स्थान पाप-रहित हो तो ८६ वर्ष की आयु होती है।

#### ८७ वर्ष

लग्न में बुध, किसी त्रिकोण में चः और नवम में शः हो तो ८७ वर्ष की आयु होती है।

#### १०० वर्ष

(१) यदि पंचम, नवम केन्द्र अथवा अष्टम में तोन ग्रह हों; अथवा यदि केन्द्र में पाँच ग्रह हों तो जातक धनी एवं सुचरित्र होता हुआ १०० वर्ष जीता है। (२) लग्नेश वृ., केन्द्रवर्ती हो और केन्द्र एवं त्रिकोण पाप-ग्रह रहित हों तो जातक सुखमय जीवन

व्यतीत करता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। (३) वृ. केन्द्रवर्ती, सू. और मं. लग्न में अथवा अष्टम में हों तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। (४) यदि मीन का शुक्र लग्नस्य हो और अष्टमस्य चं. शुभदृष्ट हो और बृ. केन्द्र में हो। (५) लग्नेश अष्टम में, चं. दशम में और अन्य सब ग्रह नवम में हों एव बली हों (६) यदि पापग्रह चतुर्थ और नवमस्थान में पूर्ण चं. लग्न में शुभग्रह द्वितीय एव द्वादश स्थान में हों और शुभग्रह बृ. के नवांश में अथवा समराशि के नवांश में हों तो सुखमयी १०० वर्ष की आयु होती है। (७) यदि मिथुन लग्न हो और मं., मिथुन राशि में १५ अंश के पूर्व हो एवं बृ. और बु. मिथुन के १५ अंश के बाद हों पुनः शुक्र केन्द्रवर्ती हो तो जातक की सुखमयी आयु १०० वर्ष की होती है (८) यदि लग्न मकर के १५ अंश के बाद हो और मं. मकर में १६ अंश के पूर्व किसी अंश में हो, चं. लग्ग्नस्थ हो एवं वृ. केन्द्रवर्ती हो तो १०० वर्ष से अधिक आयु होती है। (९) यदि लग्न सिंह हो और चार ग्रह त्रिकोण में बैठे हों (१०) उच्च बृ. लग्नस्थ और शुक्र केन्द्रवर्ती हो (११) लग्न एवं अष्टम ग्रह-शून्य हों और चं. तृतीयस्थ एवं बृ. स्वगृही हो और शेष ग्रह (सू., बु.,शु., श. और मं.,) नवमस्य हों (१२) केन्द्र त्रिकोण एवं अष्टम स्थान पापग्रह-शुन्य हो और लनेश एवं बृ. केन्द्र में हों तो जातक स्वस्थ एवं सुखी होता है। (१३) यदि केन्द्र., त्रिकोण एवं अष्टम में कोई पापग्रह न हो और जन्म लग्न धन अथवा मीन हो, केन्द्र में शु. अथवा वृ. हो और नवम एवं दशमस्थान शुभदृष्टहो (१४) अष्टम स्थान में शुभग्रह हो और शुभदृष्ट भी हो एवं चं. अनिष्ट स्थान में हो (१५) श., नवम अथवा लग्न में और चं. द्वादश अथवा नवम में हो (१६) चं. वृष राशि में हो, पंचम, अष्टम, नवम और केन्द्र में पापग्रह हो, शुक्र और वृ., लग्न., केन्द्र और नवम में न हों पुनः नवम एवं अष्टम स्थान शुभदृष्ट हों (१७) लग्नेश अष्टमस्थ और चं. दशमस्य हो (१८) नवमस्थान में सम्पूर्ण ग्रह बैठे हों और बृ. बली हो (१९) लम्न कर्क हो, चं. और बृ. तृतीय, पष्ठ अथवा एकादश स्थान में हों और शुक्र और बुध केन्द्र-वर्ती हों (२०) यदि स्वगृही कूरग्रह चं. के साथ हो कर लग्न, छठे वा अप्टम में बैठा हो और दशमस्थान में दो बली ग्रह बैठ हों तो इन योगों में १०० वर्ष को आयु होती है।

#### १०६ वर्ष

यदि लग्न वृष वा कर्क हो और लग्न में बृ. हो और तीन ग्रह उच्च हों तो जातक १०६ वर्ष तक जीता है।

#### १०८ वर्ष

(१) यदि जन्म मीन राशि के अन्तिम नवांश में हो (अर्थात् लग्न मीन हो और स्रग्न का नवांश भी मीन हो) और केन्द्र में चार ग्रह बैठे हों; अथवा लग्न सिंह हो और पंचम एवं नवम स्थान में चार ग्रह बैठे हों तो इन दो योगों में से किसी में जन्म होने से १०८ वर्ष की आयु होती है। (२) यदि वृष लग्न हो, तीन ग्रह उच्च हों और वृष कर्क में हो, अथवा मं मकर में हो और वृष कर्क में हो एवं अन्य सब ग्रह केन्द्र में हों तो १०८ वर्ष की आयु होती है।

#### १२० वर्ष

(१) यदि जन्म लग्न मीन के अन्तिम नवांश का हो, चं वृष के पंचम त्रिशांश में हों और अन्य सब ग्रह उच्च हों तो १२० वर्ष ५ दिन की आयु होती है। (२) यदि लग्न और चं. से अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो और वृ. एवं शुक्र बलवान हो।(३) यदि घन लग्न के द्वितीय होरा में जन्म हो और बुध वृष राशि के२४ अंश में हो और अन्य ग्रह उच्चस्थ हों तो १२० वर्ष की आयु होती है।

'श्रीरणवीर ज्योतिष महा निबन्ध' नांमक ग्रन्थ में १२० वर्ष की आयुयोग बहुत दिये हुए हैं। पुस्तकाकृति बढ़ने के भय से हवालाही देकर समाप्त किया जाता है। विद्वानों-का कथन है कि योग-जनित-आयु वैसे ही मनुष्य के जीवन में ठीक घटित होता है जो धार्मिक एवं पवित्र आचार-विचार आहार आदि पर ध्यान देता हुआ जीवन व्यतीत करता है।

# अपरमितायु योग।

था. १६७ (१) यदि कुम्भ लग्न हो और उसमें सूर्य बैठा हो और बृ. द्वितीय वा द्वादश स्थान में हों तो ऐसा जातक उत्तम श्रेणी का योगी होता है और योगाम्यास अथवा रसायन विद्या के बल से १००० वर्ष तक जीता है। (२) यदि सिंह लग्न हो, बृ. कर्क में, बुध कन्या में और पापग्रह ३,४,५,६ और ११ स्थान में हों तो जातक १००० वर्ष तक जीता है। (३) यदि लग्न सिंह हो और उसमें बृ.बैठा हो और शुक्र कर्क राशिगत हो अथवा अष्टमस्थान में हो और बुध कन्या राशिगत हो अर्थात् द्वितीय स्थान में हो और अन्य पापग्रह ३,६,११ में हो तो १००० वर्ष की आयु होती है। (४) यदि लग्न सिंह हो और मंगल एवं रिव चतुर्थ स्थान में, राहु द्वादश में, और शेष ग्रह द्वितीय स्थान में हों तो ऐसा जातक १०००वर्ष तक जीता है। (इस योग में राहु का द्वादशस्थ होनालिखा गया है अतएव केतु द्वितीयस्थान में न रहेगा) 'सर्वार्थचिन्तामणि' में भी यही योग पाया जाता है। परन्तु सिंह लग्न होना उस पुस्तक में नही लिखा है। (५) यदि लग्न मेष हो और उसमें र. एक शुभग्रह के साथ बैठा हो, बृ. दशमस्य, मं. सप्तमस्य और बली चं. (पाठान्तर में पूर्ण चं पाया जाता है परन्तु सूर्य्य से द्वादशस्थ च क्षीण ही होगा ) द्वादशस्थ हो तो जातक रसायन विद्या के बल से २००० वर्ष तक जीता है। (६) यदि लग्न मेष हो, कर्क में सूर्य्य, मकर में श्रुतला में मं., और मीन में बली जं. हो तो २००० वर्ष की आयु होती है। (७) यदि लग्न कर्क हो और उसमें बृ. एवं चं. बैठे हों, शुक्र एवं बुध केन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३, ६,११ में हों तो ऐसे जातक को चिरायु कहते हैं। विद्वानों का कथन है कि ऐसे योग में आयु गणना की आवश्यकता नहीं। (८) यदि शुक्ल पक्ष के दिन के समय का जन्म हो और कर्क लग्न में बृ., सप्तम में मं. और चतुर्थ में श. हो तो १०००० वर्ष की आयु होती है। देखो कुंडली ३ श्री १०८ रामचन्द्र जी की। (९)यदि लग्न से आरम्भ करने पर कुंडली में पहला ग्रह शनि हो और अन्तिम ग्रह मं. हो तो जातक अमर होता है। देखो धारा १९२ (२) इन दोनों नियमों के अन्तर पर घ्यान आकर्षित किया जाता है। (१०) यदि मीन लग्न में शु. एवं बृ. हों, वृष के बिचले नवांश में (अर्थात् बृष नवांश में) चं. हो (वर्गत्तम) अथवा मं., सिंह नवांश में हो तो जातक अपरिमितायु होता है।

महर्षियों ने दिव्य दृष्टि एवं विद्या-बल से बहुत सी ऐसी बाते बतलायी हैं जो हम लोग ऐसे साधारण बुद्धिवालों को असम्भव सा प्रतीत होता है। भारत की प्राचीन ग्रन्थों में अनेकानेक प्रमाण हजारो हजार वर्ष जीने का मिलता है। परन्तु बहुतेरे वर्त-मानकालीन सज्जनों को यह केवल अत्युक्ति वा गल्प सा प्रतीत होता है। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं। इस समय भी समाचार पत्र द्वारा ऐसे बहुतेरे लोगों का पता चलता है कि जो १०० वर्ष से उध्वं और ३०० वर्ष के लगभग जीवित रहे हैं।

१८वीं मई १९३२ के लीडर समाचार पत्र में छपा है कि चीन देश के एक संगयुआं ग्राममें ,जो वानसेन से उत्तर दिशा में है, एक मनुष्य जिसका नाम लिचिङ्गयुङ्ग है उसकी अवस्था २५५ वर्ष की है। उसकी शारीरिक शक्ति एवं नेत्रज्योति अच्छी है। यह ७०५००० गज अर्थात् ४० मील से कुछ उर्घ्वं चल सकता है। इनके १४ विवाह हुए और उनसे १८० संतान हुए। उस प्रान्त के लोग इस वृद्ध से दीर्घायु होने का रहस्य पूछते हैं तो यह चार बातें बतलाया करते हैं। (प्रथम) चित्त को शान्ति रखना (द्वितीय) कछुआ सा बैठना, जिससे उनका अभिप्राय शान्तिमय ईश्वर-घ्यान से है (तृतीय) कबूतर के ऐसा सीना तान कर चलना, (चतुर्थ) कुत्ते सा सोना।

'जीवनी संग्रह' नामक पुस्तक में तैल क्क स्वामी की जीवनी भी लिखी गयी है। इनका चित्र (फोटो) बहुतरों ने देखा होगा। इनको समाधि लिये लगभग ८० वर्ष हुए। उस पुस्तक में लिखा है कि मद्रास प्रांन्त के भिजियाना के आसपास होलिया ग्राम में तैल क्क स्वामी का जन्म संबत् १५२९ के पौप मास में हुआ था और पौष शुक्र एकादशी संवत् १८०१ को संघ्या समय में इन्होंने समाधि ली अर्थात् लगभग २८० वर्ष तक जीते रहे। भारत-वर्ष के सभी लोग जानते हैं कि ये एक उच्च कक्षा के योगी थे। समाधि के एक मास पूर्व इन्होंने समाधि समय निर्वाचित किया था। जन्मतिथि नहीं मालूम रहने के कारण इनकी कुंडली न बन सकी।

मूंगेर में एक साधु खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह अपना जन्म भादों अष्टमी शुक्रवार १२०७ फसली का बतलाते हैं। खाकी बाबा अभी भी दो-चार मील पैदल चल सकते हैं और, कभीकभी पैदल ही आकर लेखक को अनुगृहीत किया करते थे।

# जैमिनि एवं पराशर अनुसार आयु अनुमान । कक्षा निर्णय

**चा.१६८** महर्षि पराशर एवं जैमिनि आदि ग्रन्थकारों न आयु को तीन खंडों में विभा-किया है। ३२ वर्ष की पर्य्यन्त अल्पायु, ३२ से उर्घ्य ६४ वर्ष (मतान्तर से ७०) मध्यायु और उसके बाद दीर्घायु माना है। प्रत्येक खंड को कक्षा कहते हैं। ग्रहों की स्थित अनुसार कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्रास भी होता है। जैमिनीय सूत्र अनुसार ३२,६४ एवं ९६ वर्ष की तीन कक्षा होती हैं।।सर्वार्थचिन्तामणि के अनुसार ३२,७० एवं १०० की तीन कक्षा होती हैं। परन्तु इस स्थान में जैमिनी मत ही ग्राह्य होगा।

# अल्प, मध्य, एवं दीर्घायु निश्चय करने की विधि।

(१) लग्न और चन्द्रमा, (२) लग्नाधिपति और अप्टमाधिपति, (३) जन्मलग्न और होरा-लग्न द्वारा आयु का निर्णय होता है।

प्रथम खंड में लिखा जा चुका है कि मेथ, कर्क, तुला एवं मकर चर राशि हैं, वृष, सिंह, वृिष्विक और कुम्भ स्थिर और शेष राशियाँ द्विस्वभाव कहलाती है। नीचे चक्र ४१ दिया जाता है जिसका यह भाव है कि यदि लग्न चर राशि हो और चं. भी चर राशि में हो तो जातक दीर्घायु होता है। पुनः यदि लग्न स्थिर राशि में हो और चं. द्विस्वभाव में हो तौ भी दीर्घायु होता है। यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो और चं. स्थिर में हो तौ भी दीर्घायु होता है। यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो और चं. स्थिर में हो तौ भी दीर्घायु होता है। इसी प्रकार यदि लग्न चर हो और चं. स्थिर हो तो मध्यायु ; इत्यादि २ प्रकार की आयु का बोध चक्रानुसार होगा। लग्नेश एवं अष्टमेश, पुनः लग्न एवं होरा लग्न द्वारा भी अल्प, मध्य एवं दीर्घायु का विचार इसी चक्र से पूर्वलिखित नियमानुसार ही होता है।

चक् ४१

| दीर्घायु            |         | मध्यायु                  |               | अल्पायु          |       |
|---------------------|---------|--------------------------|---------------|------------------|-------|
| चर<br>चर            | १<br>१  | चर<br>स्थिर              | <b>१</b><br>२ | चर<br>हिस्वभाव   | \$    |
| स्थिर<br>द्विस्वभाव | סׁי אַי | स्थिर<br>चर              | ۶<br>۲        | स्थिर<br>स्थिर   | מי מי |
| द्विस्भाव<br>स्थिर  | יא טי   | द्विस्वभाव<br>द्विस्वभाव | מצ מזי        | द्विस्वभाव<br>चर | m e.  |

इस चक्र में चर संख्या१, स्थिर २ का और द्विस्वभाव का ३, चरादि संख्या के अनुसार ही रक्सा गया है।

बिना इस चक के आयु-कक्षा जानने की सुगम विधि यह है कि जिस राशि में लग्न हो, उस राशि का अंक अर्थात् मेष का १, वृष का २, मिथुन का ३, कर्क का ४ इत्यादि २, पुनः जिस राशि में चं. हो उस राशि का अंक, इन दोनों को जोड़ कर तीन से भाग देने पर यदि १ शेष रहे तो अल्पाय, २ रहे तो दीर्घायु और यदि शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी प्रकार लग्नेश के राशि-अंक और अष्टमेश के राशि-अंक के जोड़ को ३ से भाग देने पर यदि १ शेष रहे तो अल्पायु, २ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी रीति से लग्न एवं होरा लग्न के राशि-अंकों को जोड़ कर तीन से भाग देकर शेष १ रहे तो अल्पायु २ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्यायु होगा। यह नियम अत्यन्त सुगम और एवं बिना चक्र के कक्षा निर्णय करने में अत्यन्त ही सुगम होगा।

उपर्युक्त नियमानुसार प्रथम यह देखना होगा कि लग्न एवं चं किन-किन राशियों में है और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है। पुनः यह देखना होगा कि लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति किन-किन राशियों में है और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः तीसरी बार यह देखना होगा कि लग्न एवं होरा लग्न के राशि अनुसार आयु कक्षा क्या होती है। इन तीन भिन्न-भिन्न प्रकारों से आयु कक्षा जानने के उपरान्त यदि तीनों ही से एक प्रकार की आयु आ जाय तो कोई झगड़ा ही नहीं। वही आयु लेना होगा। परन्तु यदि दो प्रकार से एक आयु आती हो और तीसरे प्रकार से दूसरी आयु आती हो, जैसे दो प्रकार से अल्पायु और एक प्रकार से मध्यायु होता हो, तो दो प्रकार से आये हुए आयु का ग्रहण करना होगा। यदि तीनों प्रकार से तीन आयु आ जाय, जैसे लग्न और चन्द्र लग्न से मघ्यायु, लग्नेश और अष्टमेश से अल्पाय और लग्न और होरा लग्न से दीर्घायु, हो ऐसे स्थानों में लग्न और होरा लग्न की आयु-कक्षा लेनी होगी। अर्थात् ऊपरी दृष्टांत में दीर्घायु-कक्षा होगी। 'जैमिनीय सूत्र में लिखा है कि जातक की कूंडली में यदि चन्द्रमा सप्तमस्य या लग्नस्थ हो तो ऐसी अवस्था में, तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न आयु-कक्षा मिलने पर, जन्म लग्न और चं. से जो आय-कक्षा आवे उसी को ग्रहण करना होगा। ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रथम खंड ३२ वर्ष का, द्वितीय ६४ वर्ष और तृतीय ९६ वर्ष का होता है। यदि जातक ऊपर लिखे हुए नियमानुसार दीर्घाय हो तो उसका आशय यह हुआ कि मध्याय तो अवश्य है पग्न्तु देखना यह होगा कि मध्यायु के बाद और दीर्घायु के अन्त तक ३२ वर्ष का जो खंड है उस में से उस जातक को कितनी आयु मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई मध्याय है तो अल्पाय का ३२ वर्ष तो जातक को अवश्य मिला, परन्तु देखना यह होगा कि ३२ वर्ष के उर्द्ध और ६४ वर्ष पर्य्यन्त जो मघ्यायु की कक्षा है उस कक्षा में से उस जातक को कितने

वर्षं की आयु मिलती है। एवं, किसी जातक की आयु, अल्पायु हो तो देखना यह होगा कि उस ३२ वर्ष में से कितनी आयु उस जातक की होगी। सुतरां, इन तीनों आयुर्बलों के स्पष्ट करने की विधि वृद्धों ने यह बतलाया है कि अष्टमेश के स्फुट पर घ्यान देना होगा और उस स्फुट अनुसार ग्रह-दत्त-आयु होगी। तात्पर्य्य यह है कि यदि अष्टमेश ३० अंश चलते चलते ३२ वर्ष की आयु देता है तो जितने अंशादि पर वह ग्रह है उतने अंशादि पर कितनी आयु देगा। साधारण नैराशिक से गणित करना होगा। इसी प्रकार लग्नेश के स्फुट से भी गणित करना होगा। लग्नेश और अष्टमेश की दी हुई जितनी जितनी आयु आवे उनको जोड़ कर आधा कर देने पर जो परिणाम होगा वह आयु होगी। आधा करने का तात्पर्य्य यह है कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों मिलकर ३२ वर्ष की आयु देते हैं। परन्तु गणित में प्रत्येक का ३२ वर्ष आयु मान कर गणित किया है। अतएव आधा करने से स्पष्ट आयु निकल जायगा। इस आयु में उसके पूर्व कक्षा की आयु जोड़ देने से आयु प्रमाण निकल आयगा। जैसे जातक दीर्घायु है तो ऊपर लिखे हुए नियम से जो आयु आयगी उसमें ६४ वर्ष जोड़ देने से, और यदि मध्यायु हो तो उसमें केवल ३२ वर्ष जोड़ने से, और यदि अस्पायु हो तो उसमें केवल ३२ वर्ष जोड़ने से, और यदि अस्पायु हो तो वना किसी जोड़ के आयु होगी। इसी प्रकार लग्न तथा चं. के स्पष्ट से और जन्म-लग्न और होरा-लग्न से भी स्पष्ट-आयु बनाई जाती है।

# कक्षा वृद्धि एवं ह्रास के नियम।

- षा. १६६ (१) कई एक आचाय्यों का मत है कि यदि श. आयु योग-कारक हो अर्थात् यदि अष्टमेश वा लग्नेश श. हो तो कक्षा-ह्रास होता है। अतः यदि दीर्घायु योग हो तो मध्यायु मानना होगा और यदि मध्यायु हो तो अल्पायु और यदि अल्पायु हो तो आयु की एकदम ह्रास होती है, अर्थात् वाल्यावस्था ही में मृत्यु होती है। बहुत आचाय्यों का मत है कि श. के आयु-योग -कारक होने से न ह्रास और न वृद्धि होती है। परन्तु महिष जैमिनि ने इसका निर्णय इस तरह से किया है कि यदि श. स्वगृही वा उच्च हो तो ऐसे स्थान में कक्षा ह्रास नहीं होता है। यह भी लिखा है कि यदि श. पापग्रह से दृष्ट और युक्त हो परन्तु श. किसी शुभग्रह से दृष्ट और युक्त न हो तो भी कक्षा ह्रास नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि श. के शुभयुक्त अथवा शुभदृष्ट होने से कक्षा ह्रास होती है।
- (२) दूसरा नियम यह है कि यदि वृ., लग्न वा सप्तम भावगत हो अथवा बृ. किसी पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो परन्तु बृ. शुभग्रह से दृष्ट और युक्त हो तो कक्षा वृद्धि होती है।
- (३) वृ. किसी राशि में हो, किन्तु यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह के साथ हो और पाप-युक्त वा पाप-दृष्ट न हो तो भी कक्षा वृद्धि होती है। अर्थात् अल्पायु हों तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु और दीर्घायु हो तो ९६ वर्ष से भी ऊपर की की आयु होती है।

(४) अन्तिम नियम यह है कि अष्टमाधिपित के उच्च होने से ९ वर्ष की आयु-वृद्धि होती है पुनः यदि अष्टमाधिपित नीच हो तो आयु में ९ वर्ष की कमी हो जाती है। उसी प्रकार अष्टमाधिपित के किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वर्ष आयु-वृद्धि और किसी नीचस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वर्ष की आयु में कमी होती है।

# आयु साधन की दूसरी रीति।

भा. २०० इस नियम के लिखने के पूर्व एक आवश्यक जानने की बात यह है कि जैमिनीय सूत्रानुसार जन्मकालीन ग्रहों की स्फूट अर्थात् अंश-संख्या (अंशकलादि) जिस ग्रह की सब ग्रहों से अधिक हो वहउस जातक का आत्मकारक ग्रह होता है। परन्तु राष्टु के सम्बन्ध में विपरीत नियम है। विदित है कि राहु एवं केतु की सर्वदा वक्र गित है। अभिप्राय यह है कि यदि किसी समय राहु किसी राशि के १४ अंश पर हो तो कुछ समय के बाद राहु पीछे हटता हटता, १४ अंश के बाद १३,१२ इत्यादि गित से १ अंश पर चला जाता है। इस कारण राहु जितना ही कम अंश पर होगा उतना ही शीघ्र अपने वर्त्तमान राशि को छोडेगा। उदाहरण रूप से यदि मान लिया जाय कि श. किसी कुण्डली में सब ग्रहों की अपेक्षा अधिक अंशादि पर, जैसे २७ अंश पर है परन्तु उस जातक का राहु २ अंश पर है तो ऐसी दशा में उस जातक का आत्म-कारक-ग्रह राहु होगा न कि शुक्र। कारण कि शुक्र २७ अंश पर रहने के वजह से उस राशि के तीन अंश और आगे चलने के बाद उस राशि को त्याग करेगा, परन्तु राहु २ अंश पर रहने के कारण एक ही अंश के बाद अपनी राशि को त्यागेगा। अतः राहु आतम-कारक हुआ न कि शुक्र।

नियम यह है कि आत्म-कारक ग्रह से अष्टम स्थान का स्वामी और आत्मकारक के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात् आत्म-कारक से अष्टमेश और द्वितीयेश इन दोनों स्वामियों में जो बली हो, यदि वह बली ग्रह, केन्द्र (१,४,७,१०) में बैठा हो तो जातक दीर्घायु होता है। यदि पणफर (पणपर) (२,५,८,११) में बैठा हो तो मध्यायु और यदि आपोक्लिम (३,६,९,१२) में बैठा हो तो अल्पायु होता है। यह आत्मकारक की स्थिति अनुसार आयु-कक्षा जानने की विधि हुई। इसमें विशेषता यह है कि आत्म-कारक यदि तृतीय में हो अथवा आत्म-कारक ही अष्टमेश वा द्वितीयेश हो अथवा आत्म-कारक अष्टमेश वा द्वितीयेश के साथ हो तो दीर्घायु योग होने से हीनायु, मध्यम आयु-योग होने से मध्यायु और हीन आयु होने से दीर्घायु होता है। 'पराशर' का मत यह भी है कि आत्म-कारक के लग्न में भी रहने से कक्षा ह्यास होती है।

लग्न से भी इसी प्रकार आयुकक्षा जाननी चाहिये। अर्थात् लग्न से अष्टम स्थान के स्वामी और लग्न के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी (अर्थात् अष्टमेश और दितीयेश) इन दो में से जो बली हो उसके केन्द्रवर्ती होने से दीर्घायु, पणफर रहने से मध्यायु और आपोक्लिम में रहने से अल्पायु-योग होता है। इस स्थान पर एक बात स्मरण रखने की यह है कि यदि आत्मकारक वा लग्न विषम राशि में हो तो दितीयेश और अष्टमेश की गिनती साधारण नियमानुसार होगी। पर यदि सम राशि हो तो गिनती अपसव्य विधि से करनी होगी। मानलें कि किसी का आत्म-कारक कर्क (सम) राशि में है तो उससे दितीय और अष्टम मिथुन और धन होगा (न कि सिंह और कुम्भ) और पणफर ३,१२, ९ और ६ राशि एवं आपोक्लिम २,११,८और ५ राशि होगा।

यदि दोनों ही (आत्म-कारक एवं लग्न) रीति से एकही प्रकार की आयु आ जाय तो प्रायः यह नियम असत्य नहीं होता। ग्रहों के बलाबल जैमिनीय मतानुसार ही देखना ठीक होगा।

# पूर्वनियमोपरान्त कक्षा हास

- **था-२०१** (१) यदि लग्न से अष्टमेश अथवा द्वितीयेश वही ग्रह हो जो आत्म-कारक है, अथवा यदि अष्टमेश वा द्वितीयेश आत्म-कारक के साथ हो तो दीर्घायु मध्यायु हो जाता है।
- (२) यदि लग्न और सप्तम पापग्रहों के मध्यगत हों अर्थात् लग्न के द्वादश एवं द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और लग्न से सप्तम के दोनों ओर पापग्रह हों अर्थात् अप्टम और षष्ठ दोनों ही में पापग्रह हों तौ भी कक्षा-ह्नास होता है अर्थात् दीर्घ का मध्य, मध्य का अल्प इत्यादि (३) वृ. और वृ. से सप्तम स्थान के पापमध्यगत होने से (४) आत्म-कारक और आत्म-कारक से सप्तम यदि पाप मध्यगत हों (५) बृ. से त्रिकोण में पापग्रह रहने से भी (६) लग्न, सप्तम, नवम और पंचम इन सब स्थानों में यदि पापग्रह बैठे हों (७) यदि आत्म-कारक, आत्म-कारक से सप्तम, नवम और पंचम में पापग्रह बैठे हों (८) यदि बृ. नीचस्थ हो तो कक्षा ह्नास होता है (९) आत्म-कारक नीच हो और स्वयं पाप हो (१०) यदि आत्म-कारक पापग्रह हो पर उच्च और पापग्रह से युक्त हो तो इन सब में कक्षा-ह्नास होता है।

# पूर्व नियमोपरान्त कक्षा वृद्धि।

षा-२०२ (१) बृ. और बृ. से सप्तम स्थान शुभ-मध्यगत होने से (२) बृ. से त्रिकोण में शुभग्रह रहने से (३) बृ. के उच्च वा शुभयुक्त होने से (४) आत्म-कारक और आत्म-कारक से सप्तम स्थान के शुभ-मध्य-गत होने से (५) आत्मकारक से त्रिकोण में शुभग्रह रहने से (६) आत्म-कारक के उच्च और शुभयुक्त होने से (७) लग्न, आत्म-

कारक अथवा वृ. इन तीन में से किसी के शुभयुक्त होने से एवं ऊपरी योग के रहने से कक्षा-वृद्धि होती है।

शुभ योग में कक्षा-वृद्धि और पाप-योग में कक्षा-ह्रास होता है, परन्तु शुभ एवं पाप मिश्रित रहने से न वृद्धि और न ह्रास होता है। परन्तु इस विशेषता के साथ कि यदि पूर्ण चं. वा शु. शुभ-योग कर्ता हो तो कक्षा वृद्धि नहीं होती केवल ९ वर्ष की वृद्धि होती है। और इसी प्रकार श. के योग से कक्षा-ह्रास नहीं होता, केवल ९ वर्ष का ह्रास होता है।

## ग्रहस्थिति अनुसार अल्पायु।

धा-२०३ (१) यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में हो और शुभदृष्ट न हो (२) लग्नेश एवं अप्टमेश के पष्ठस्थ वा द्वादशस्य होने से एवं शुभ दृष्ट वा शुभयुक्त न होने से (३) लग्नेश वा अष्टमेश यदि सू. के साथ हो (४) यदि लग्नेश वा लग्न शुभ-दष्ट न हो और लग्नेश वा लग्न से द्वितीय और द्वादश में पापग्रह बैठे हों। (५) लग्नेश से अष्टमेश के सप्तम स्थान में रहने से (६) यदि लग्नेश पापग्रह होता हुआ अष्टमस्थ हो और अप्टमेश पाप दृष्ट हो। (७) यदि अप्टमेश एवं लग्नेश साथ होकर षष्ठस्थ हों (८) लग्नेश और द्वादशेश एक साथ हों और तृतीय स्थान, अथवा तृतीयेश,वा अष्टम स्थान अथवा अप्टमेश पाप दृष्ट हो। (९) अप्टमेश के केन्द्रवर्ती और लग्नेश के निबंस होने से अल्पायु होता है, (१०) यदि बृ. द्वादशस्थ हो और चं., लग्नेश एवं अष्टमेश से घिरा हुआ हो । (११) यदि चं. ६,८,१२ स्थान में हो और द्वादश एवं अप्टम में पापग्रह हो । (१२) क्षीण चं पाप-युक्त हो और लग्न भी पाप-युक्त वा पापदृष्ट हो । (१३) यदि लग्नेश एवं अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में हों किम्बा एक चर राशि में और दूसरा द्वि-स्वभाव राशि में हो। (१४) यदि चं. एवं और बु. साथ होकर ६,८, वा१२ में हो तो अल्पाय होता है। देखो कुंडली७२ बाबु गोरीकृष्ण की। इनकी मृत्यु २७ वर्ष ४ मास की अवस्था में हुई थी। (१५) यदि चनुर्थेश और पंचमेश पापग्रह के साथ होकर दशम स्थान में हो (१६) यदि अप्टमेश नीच हो और दा. निबंल हो और लग्न में पापग्रह हो एवं यदि अष्टमेश केतु के साथ हो कर लग्न में बैठा हो। (१७) यदि श. सप्तमस्थ हो और उसकी दृष्टि च. पर पड़ती हो अथवा चं.,श. के साथ सप्तमस्थ हो (१८) सूर्य्य अप्टमस्थ हो और श. एवं चं. साथ होकर किसी स्थान में हो (१९)यदि बु., बृ. और शु. षष्ठ, अष्टम और द्वादश में हो (२०)यदि मू. एवं चं. लग्न में हों और अष्टम वा द्वादश में पापग्रह हो (२१) यदि अप्टमेश और सप्तमेश साथ होकर पंचम स्थान में हों और राहु से दृष्ट हों (२२) अप्टमेश नीच हो, लग्नेश निबंल हो और अष्टम स्थान में पापग्रह हो । (२३) यदि अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर वष्ठ वा द्वादश स्थान में हो। (२४) शु.

**एवं वृ. रुम्न में हों और सू. पापग्रह के साथ होकर पंचम में हो।** (२५) रुम्नेश सू. के साथ रुम्न में हो और उन पर शुभ ग्रह एवं पापग्रह की दृष्टि हो अथवा वे शुभ एवं पापग्रक्त हों तो इन सब योगों में से किसी के रहने से जातक अल्पागु होता है।

# ग्रह स्थिति अनुसार मध्यायु ।

षा-२০४ (१) यदि तृतीयेश एवं षष्ठेश केन्द्रवर्ती हों। (२) यदि बृ., शु. अथवा लग्नेश केन्द्र में हों। (३) यदि चतुर्थ स्थान में शुभग्रह हो और लग्नेश शुभग्रह के साथ बृ. से दृष्ट हो। (४) यदि चं. मेष में हो और बली लग्नेश शुभदृष्ट हो। यदि लग्नेश नवमस्य हो और पंचमेश लग्नस्य हो। (५) यदि लग्नेश वृ. के साथ हो अथवा केन्द्र वा त्रिकोण में हो । (६) यदि केन्द्र एवं त्रिकोण में शुभग्रह हों,.श. बली हो और पष्ठ एवं अष्टम में पापग्रह हों। (७) यदि वृ. किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो और निर्वल लग्नेश उसके साथ हो। देखो **कुंडली २६** तिलक महराज की। चं. नीच नवांश में है (८) अष्टमेश, लग्नेश और दशमेश इन तीन में से यदि कोई दो ग्रह बली हों। (९) यदि लग्नेश चं. के साथ हो और शुभ दृष्ट हो।(१०) यदि बु., बृ. और शु., द्वितीय, तृतीय और एकादश स्थान में हों। (११) मेष में श., मकर में सू. और लग्न में चं. हो। (१२) चौथे में बृ., दशम में सू. एवं चं. और लग्न में राहु हो। (१३) यदि अष्टमेश अष्टमस्थ और उससे केन्द्र में शुभग्रह हों। (१४) नवमेश एवं लग्नेश साथ हों अथवा नवमेश लग्नेश से दृष्ट हो और पापग्रह के दृष्टि वा योग से रहित हो। देखो कुंडली २६ तिलक महराज की । (रा.?) (१५) यदि नवम में बली वृ., पंचम में चं. और लग्न में केतु हो (१६) अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो और चं. पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो। (१७) राहु मेष, वृष, कर्क, कन्या अथवा मकर राशि में हो और वह शुभग्रह से दृष्ट वा युक्त हो। (१८) चतुर्य अथवा लग्न में बृ. और शु. हो, षष्ठ में चं. और दशम में श. हो । (१९) यदि अष्टमेश अष्टमस्थ और शुभग्रह केन्द्र में हो पुनः यदि राहु अष्टम स्थान में और बृ. केन्द्र में हो (२०) यदि अष्टमेश उच्च, मूलित्रकोण अथवा केन्द्रगत हो और वह बृ. एवं **शु. से दृष्ट वा युक्त हो (२१) यदि चं. बृ. के साथ हो और लग्नेश से वृष्ट वा युक्त है।** देखो **कंडली२६**तिलक महराज की । ऊपर लिखे हुए योगों में से किसी योग के लागू होने से मघ्यायु होता है। और यह भी लिखा पाया जाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लने वाले मनुष्य को बालारिष्ट नहीं होता और वह अल्पायु वा दीर्घायु नहीं होता बल्कि प्रायः मध्यायु होता है।

# ग्रहस्यिति-अनुसार दीर्घायु ।

था. २०५ (१) यदि अष्टमेश स्वगृही हो और अष्टमेश के स्थान से केन्द्र वा त्रिकीष

में कोई शुभग्रह हो (२) अष्टमेश जिस स्थान में हो उस स्थान का स्वामी और लग्नेश यदि दोनों केन्द्रवर्ती हों। (३) यदि अष्टमेश अष्टम वा द्वादश स्थान में हो और अष्टमेश जिस स्थान में हो उसका स्वामी लग्न से अष्टमस्य हो (४)यदि लग्नेश केन्द्र-वर्ती हो और वह बृ. अथवा शु. से दृष्ट वा युक्त हो। (५) यदि लग्नेश, अष्टमेश और ंदशमेश लग्न से केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्न से छठे, आठवें अथवा ११वें स्थान में श. बैटा हो। यदि बली लम्नेश, अष्टमेश और दशमेश, केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो ऐसे योगों में दीर्घाय योग होता है। परन्तु श. को इन तीन ग्रहों में से किसी से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। पुनः यदि इन तीन में से एक निर्बल हो तो मध्यायु, दो हो तो अल्पायु और यदि तीनों निर्बल हों तो जातक अल्पजीवी होता है। (६) यदि चं. उच्च, मित्र-गृही अथवा मूल-त्रिकोणस्य हो और वृ. अथवा शु. से दृष्ट हो। (७) यदि लग्न फुट राशि में हो और उसमें पूर्ण चं. बैठा हो और सब अन्य ग्रह भी फुट राशि में हों। (८) यदि लग्न में बृ., चतुर्थ में शु. और दशम में श. एवं चं. अन्य पाप ग्रहों से वर्जित होकर बैठे हों तो जातक असीम विद्वान् होता है। (९) यदि श., लग्नेश वा अष्टमेश हो और उसके साथ एक वा अधिक शुभग्रह हों। यदि लग्न मकर हो और लग्नस्फुट १५ अंश के बाद हो और मं. मकर के १५ अंश के पूर्व हो और बृ. लग्न अथवा किसी केन्द्र में हो। (१०) यदि धन लग्न १५ अंश के बाद हो और बृ. धनराशि के १५ अंश अथवा १५ अंश से पूर्व हो और चं एवं शु., श. से केन्द्र में हो। (११) यदि बृ.बू. और शु. केन्द्र और त्रिकोण में हों ( इस योग में तीनों का साथ रहना आवश्यक नहीं किसी आचार्य का कथन है कि ये ग्रह पापदृष्ट वा युक्त न हों) (१२) यदि जन्मलग्न कन्या राशि के १५ अंश के बाद का हो और बु. कन्या के १५ अथवा १५ अंश के पूर्व हो और कुण्डली में तीन वा चार ग्रह उच्च हों (१३) बुध, बु., एवं शुक्र केन्द्र में पापग्रह के योग वा दृष्टि से वर्जित हों (१४) यदि तीन ग्रह उच्च हों और उनमें किसी के साथ लग्नेश एवं अष्टमेश हों और पापदृष्ट वा युक्त न हों। (१५) यदि श. अथवा अष्टमेश किसी उच्च ग्रह के साथ वा दृष्ट हो। (१६) यदि बृ. वा शु. में से कोई भी केन्द्रवर्ती हो और श. पंचम, षष्ठ अष्टम अथवा एकादश स्थान में हो। (१७) यदि बृ. वा शुक्र दोनों केन्द्रवर्ती हों। (१८) यदि श. अष्टमेश से युक्त वादृष्ट हो और तीसरे छठे एवं एकादश में सभी पापग्रह हों और सभी शुभग्रह केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्नेश बली हो। (१९) यदि पापग्रह ३,६, ११ में, श. लग्न में, ब. अथवा शु. केन्द्र में और बु. जन्म लग्न के अन्तिम अंश में हो। (२०) यदि शु.,मं.,श. और राहु ३,६,११ स्थानों में हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि हो । (२१) यदि लग्नेश केन्द्र में, पापग्रह ६,१२ में और अष्टम स्थान में पापग्रह हो अथवा दशमेश उच्च हो। (२२) यदि लग्न द्विस्वभाव राशि हो और लग्नेश केन्द्र अथवा त्रिकोणवर्ती हो अथवा उच्च वा मूल त्रिकोणगत हो। (२३) यदि लग्न द्विस्वान

मान राशि हो और लग्नेश जिस स्थान में हो उससे केन्द्र में दो पापग्रह हों। (२४) वदि बृ. एवं चं. कर्क में हों, बुध एवं शुक्र केन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३,६,११ में हों। (२५) यदि स्वगृही बृहस्पति लग्न में, शुक्र केन्द्रवर्ती हो एवं मियुन राशि में कोई ग्रह न हो तो जातक इन्द्रलोकाधिकारी और रसायन के प्रयोग से दीर्घजीवी होता है। (२६) यदि पंचम एवं नवम स्थान में पापग्रह न हो और किसी केन्द्र में भी शुभग्रह न हो पुनः अष्टम स्थान में पापग्रह न हो तो जातक देव तुल्य होता है हुआ दीर्घजीवी होता है। (२७) यदि बु.,बृ.,शु., पंचम एवं नवम में हों, श. उच्च हो और पाप दृष्ट वा युक्त न हो। (२८) यदि पाँच ग्रह एकत्रित होकर पंचम अथवा नवम स्थान में हों और उनमें से कोई ग्रह अब्टमेश न हो। (२९) यदि वृष का शु. लग्न में हो, बृ. केन्द्र में एवं अन्य ग्रह ३,६,११ में हों तो जातक रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीर्घजीवी होता है और इन्द्र-पद प्राप्त करता है। (३०) यदि कर्क लग्न हो, तुला में श., मकर में वृ., वृष में चं. हो तो रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीर्घजीवी होता है। इस योग में कर्कलग्न का नवांश भी कर्क ही होना लिखा है। अर्थात् कर्क के प्रथम नवांश में जन्म हो। (३१) बृ. केन्द्र-वर्ती, मंगल सप्तमस्थ और शु. सिंह के नवांश में हो तो जातक रसायन विद्या के प्रभाव से अपरिमतायु होता है। (३२) यदि कर्क लग्न हो और लग्न का नवांश धन हो, वृ. कर्क अर्थात् लग्न में हो और केन्द्र में तीन वा चार ग्रह हों तो जातक दीर्घजीवी होता है और ब्रह्मपद पाता है। देखो कुण्डली ७ आदि-गुरु की। लग्न कर्क है, लग्न-नवांश धन है और केन्द्र में पाँच ग्रह हैं। ब्रह्मपदाधिकारी तो अवश्य ही थे परन्तु दीर्घजीवी न हुए क्या केन्द्र में चार से अधिक ग्रह रहने का ऐसा फल हुआ ? (३३) यदि सू.,मं. और श. साथ होकर ३,६ अथवा ११ स्थान में हों और पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हों (३४) यदि लग्न मेष हो, मकर में श. तुला में मं० और कुंभ में चं. हो । यदि अष्टमेश स्वगृही हो और द्वितीयेश चरराशि गत हो एवं चं.,र. से दृष्ट हो। (३६) प्रत्येक कुंडली के लग्न से चतुर्थ स्थान तक को प्रथम-मण्डल, पंचम से अष्टम पर्य्यन्त तक को द्वितीय और नवम से द्वादश तक को तृतीय मण्डल कहते हैं। यदि प्रथम मंडल से किसी एक भाव में चार ग्रह एकत्रित होकर बैठे हों तो जातक दीर्घायु होता है । इसी प्रकार द्वितीय मण्डल में चार ग्रहों के रहने से मध्याय एवं तृतीय-मण्डल में रहने से अल्पाय होता है। (परन्तु यह गौण रीति है) (३७) यदि कर्क लग्न में वृ. और चं. हों., शु. और बु. केन्द्र-वर्ती, एवं ३,६,११ स्थानों में पापग्रह बैठे हों। (३८) यदि तुला लग्न में शुक्र बैठा हो, बृ. और मं. उच्च हों तथा जन्म अधिवनी नक्षत्र का हो। (३९) कर्क लग्न में बृ. एवं चं. अथवा केन्द्र में शुक्र एवं बृ. और शेष ग्रह ३,६,११ में बैठे हों। (४०) यदि अष्टम स्थान ग्रह-शून्य हो, कर्क लग्न में बृ. और चं. और शुक्र केन्द्र में हो अथवा र.,बु.,एवं वृ. मेष में और धन के नवांश में हों। (४१) यदि कर्क लग्न में चं. हो और शेष ग्रह शुभ-

२७ ४१७

ग्रह के राशि में बैठे हों। (४२) बृ. लम्मवर्ती हो और चं. शुक्र एवं मंगल तीनों ही पर-मोच्च हों। (४३) धन लम्म के १५ अंश के बाद जन्म हो और सब ग्रह उच्च हों पर बुध वृषराशि के २४ अंश में हों। (४४) यदि सभी ग्रह तीसरे और अष्टम स्थानों में . हो तो ऊपर लिखे हुए किसी योग के रहने से जातक दीर्घायु होता है।

#### मारकेश-दशा-विचार

था. २०६ (१) अभी तक इतना ही बतलाया नया है कि जातक को यदि बालारिष्ट नहीं है तो वह अल्पाय, मध्याय वा दीर्घाय है वा क्या? अब इस स्थान में यह दिखलाया जाता है कि नक्षत्र दशा के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय तथा मारकेश कैसे जाना जा सकता है।

विंशोत्तरी-दशा जानने की विषि प्रथम खंड में दिखकायी जा चुकी है। अब इस स्थान में केवल यह दिखलाया जाता है कि कौन ग्रह अथवा किस स्थान का स्वामी जातक के लिये मृत्युकारी अथवा मारकेश होता है।

अष्टम स्थान से आयु का विचार किया जाता है और उस अष्टम स्थान से जो अष्टम स्थान हो अर्थात् लग्न से तृतीयस्थान भी आयु-स्थान होता है। अभिप्राय यह निकला कि प्रत्येक कुंडली में लग्न से अष्टम स्थान और लग्न से तृतीय स्थान यही दो आयु स्थान होते हैं। व्यय स्थान का अभिप्राय है कि किसी पदार्थ का खर्च का स्थान। इस कारण आयु स्थानों का व्यय स्थान मृत्यु-स्थान अथवा मारक स्थान कहा जायगा। सुतरां, अष्टम स्थान का व्यय-स्थान सप्तम स्थान हुआ और तृतीय स्थान का व्यय स्थान द्वितीय स्थान हुआ। अतएव फलस्वरूप द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान हुए। अब विचारने की बात यह है कि द्वितीय एवं सप्तम से मारक का विचार किस प्रकार किया जाता है।

(२) विशोत्तरी दशा के विचार के लिये शुभग्रह अर्थात् बृ.,शु.,बृ. (बिना पापयुक्त) और पूर्ण चं. यदि केन्द्रिथिपति हो तो पाप-प्रद हो जाता है। इसी प्रकार पापग्रह अर्थात् र.,श.,मं.,पापयुक्त बृ. और क्षीण चं. केन्द्रिथिपति होने से शुभग्रद होता है। परन्तु कोई ग्रह यदि त्रिकोणाधिपति हो तो बह सर्वदा शुभ ही होता है। दितीय, षष्ठ और एकादशा-धिपति पाप ही होता है।

त्रिकोणेश में से, पंचमाधियति नवमाधिपति से बलवान होता है। केन्द्रेश में से, लग्नेश से चतुर्थेश, चतुर्थेश से सप्तमेश, और सप्तमेश से दशमेश उत्तरोत्तर बलवान होता है। इस प्रकार तृतीयेश षष्ठेश से और षष्ठेश से एकादशेश बलवान होता है। अब्टमाधिपति पाम होता है। परन्तु इस अपवाद के साथ कि सू. और चं को अष्टमेश दोष नहीं होता । कोई ग्रह अष्टमेश होता हुआ लग्नेश भी हो तो वह भी पापग्रह नहीं होता है। (मेच और तुला लग्न होने से अष्टमेश लग्नेश मी होता है)। मावाधिपति के सम्बन्ध में ये सब बातें देखी जाती हैं। ग्रहों के विषय में स्मरण रखने की बात यह है कि बृ. बा शु. केन्द्राधिपति हो तो प्रवल मारक होता है। और श. को तो मारक से सम्बन्ध मात्र होने से ही मारकस्व में प्रवलता होती है। बृ. एवं शुक्र से बुध को कम, और चं. को उससे भी कम प्रवलता होती है।

(३) प्रधानता के कर्मानुसार मारकेश कौन होगा उसका नियम यह है (१) दितीयेश के साथ वाले पापग्रह को मारकत्व की प्रवल-प्रधानता होती है (२) सप्तम के साथ वाले ग्रह को उससे कम। (३) दितीयस्थ पापग्रह को उससे भी कम। (४) सप्तमस्य पापग्रह को उससे कम (५) दितीयेश को उससे भी कम। (६) सप्तमेश को उसके बाद। (७) उसके बाद द्वादशश को (८) उसके बाद द्वादशेश के साथ वाले पापग्रह को (९) तत्पश्चात् तृतीयेश एवं अष्टमेश को (अपवाद पर ध्यान देते हुए)। (१०) तदन्तर षष्ठेश एवं एकादशेश। (११) और अन्त में ग्रहों के पापत्व (श., वृ., शृ. इत्यादि नियम (२) के अनुसार) को देखते हुए मारकेश की प्रधानता स्थिर करनी होती है। उपर्युक्त नियमों से अनेक ग्रहों को मारकत्व होना सम्भव होता है। अतएव प्रश्न यह उठता है कि मृत्यु किस के दशा में होगी?

पहले यह देखना होगा कि बालारिष्ट है वा नहीं। अल्पायु, मध्यायु वा दीर्घायु है। इतना निश्चय करने के बाद यह देखना होगा कि उस आयु-प्रमाण के समय विशोत्तरी दशानुसार, किस ग्रह की दशा अन्तरदशा पड़ती है। उस आयु के अनुकूल यदि ऊपर लिखे हुए मारकेशों में से किसी की दशा अन्तरदशा आजायगी तो उसी में मृत्यु वा मृत्युवत् क्लेश होगा। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि जातक मध्यायु है परन्तु जन्म के पाँच हीं वर्ष बाद द्वितीयेश के साथ वाले पापग्रह की दशा आती है तो ऐसे स्थान में उस ग्रह की दशा में उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, केवल कुछ कष्ट होकर रह जायगा। इसी प्रकार यदि मान लिया जाय कि किसी बालक को बालरिष्ट योग नहीं है परन्तु जन्म समय ही में मारकेश की दशा है, तो ऐसे स्थान में वह मारकेश ग्रह अनिष्टकारी तो अवश्य होगा परन्तु मृत्यु नही होगी। इसी प्रकार यदि कोई जातक दीर्घायु है और ६४ वर्ष के पूर्व कई मारकेश की दशा अन्तरदशा की समय आ जाती है तो उन मारकेश की दशा अन्तर-दशामें मृत्यु न होकर केवल कष्ट ही होगा। परन्तु ६४ (७०) वर्ष के बाद ऊपर लिखे हुए मारकेश दशा अन्तरदशा में मृत्यु की सम्भावना होगी। इस स्यान पर पर इतना देखना होगा कि उस मृत्यु-सण्ड अर्थात् ६४ से ९६ वर्ष पर्य्यन्त जितने ग्रहों की महा दशा बाती है उनमें से पूर्व लिखित नियमानुसार सबसे बली मारकत्व किस ब्रह्को है, उसी महादशा में मृत्यु होगी। पुनः अन्तरदशा का भी विचार उपर्युक्त नियमानुसार ही मारकस्व के बलाबल पर स्थिर करना होगा। परन्तु मृत्यु का ठीक-समय-बान बहुत ही किंटन एवं दुस्तर है। लेखक आशा करता है कि विद्वद्जन या तो कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित करें जिससे मृत्यु का ठीक समय अनुमान किया जा सके, अथवा क्रपाकर लेखक को इस गहन विषय पर पत्र द्वारा सूचित करें तो उनके उस लेख को इस पुस्तक में उप-कारार्थ महानुभावों के नाम के साथ स्थान दिया जाय।

# कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु अथवा मृत्युवत् कष्ट होता है।

था. २०७ आयु स्थान और मारकेश कौन २ है, किस समय किस ग्रह को मारकत्व होता है था. २०६ में कहा गया है । इस घारा में, पूर्व घारानुसार मारकत्व नहीं रहने पर भी किस ग्रह को अपनी २ दशा अन्तरदशा में मृत्युवत् क्लेश वा मृत्यु-दायी शक्ति होती है, लिखा जाता है।

- (१) किसी एक मण्डल [देखो घा. २०५ (३६)] में चार महों में से यदि कोई दुबंल पाप ग्रह हो तो उस ग्रह की दशा के अन्त में जातक को क्लेश वा मृत्यु का भय होताहै। 'जातक पारिजात' ग्रन्थानुसार उस पापग्रह के साथ कोई शुभग्रह न होना चाहिये। और एक मण्डल में चारों ग्रहों का एकत्रित वा अलग२ रहना बतलाया है और मण्डल का ब्योरा कुछ नहीं दिया है। 'जातका देश' ग्रन्थानुसार की जिसमें मण्डल का ब्योरा भी दिया है। चारों ग्रहों का एकत्रित होना बतलाया है। अतएव ठीक ग्रही है कि 'जातक पारिजात' का मत अनुकरणीय नहीं है। अन्य विद्वानों का भी ग्रही मत है।
- (२) कर्क ,वृश्चिक और मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष संन्धि कहते हैं। यदि कोई यह ऋक्ष-संधि में पड़ता हो तो उसकी दशा में जातक अवश्य रोगी होता है। परन्तु ऋक्ष संन्धि के अन्तिम अंश में अर्थात् कर्क, वृश्चिक अथवा मीन के तीसवां अंश पर यदि वह ग्रह हो तो ऐसी हालत में उसकी दशा मृत्युकारी होती है।
- (३) यदि षष्ठेश वा अष्टमेश पापग्रह हो और वह शत्रुग्रह-दृष्ट हो तो ऐसे स्थान में षष्ठेश वा अष्टमेश की अन्तरदशा जब किसी ग्रह-युद्ध में हारे हुए ग्रह की दशा में आती है तो मृत्यु होती है। उस कुण्डली में किसी पराजित ग्रह का रहना आवश्यक है।
- (४) यदि जन्म मघा, मूला अथवा अध्विनी नक्षत्र में हो अर्थात् केतु की महादशा में जन्म हो तो ऐसे जातक के लिये मंगल की दशा अनिष्टकारी वा मृत्युकारी होती है।
- (५) यदि जन्म पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, अथवा भरणी नक्षत्र में हो अर्थात् शु. की महादशा में जन्म हो तो वृ. की महादशा अनिष्ट वा मृत्युकारी होती है।
- (६) यदि मृगशिरा, चित्रा अथवा धनिष्टा में जन्म हो अर्थात् मं. की महादशा में जन्म हो तो श. की महादशा अनिष्ट अथवा मृत्युकारी होती है।

(७) यदि अक्लेषा, ज्येष्ठा अथवा रेवती में अर्थात् बु. की महादशा में जन्म हो तो राष्ट्र की महादशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है।

चक ४२

| जन्म नक्षत्र                       | जन्म महादशा | अरिष्टकारी<br>दशा |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| मघा, मूला,<br>अस्थिनी              | केतु        | मंपल              |
| पूर्वफाल्गुनी,<br>भरणी, पूर्वाषाढ़ | शुक         | बृहस्पति          |
| मृगशिरा, चित्रा,<br>धनिष्ठा        | मंगल        | शनिः              |
| भश्लेषा, ज्येष्ठा,<br>रेवती        | बुघ         | राहु              |

- (८) जिस महादशा में जन्म हो उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम महादशा यदि नीच, शत्रु-राशिगत वा अस्तग्रह की महादशा हो तो उस महादशा में मृत्यु होती है। यदि उस अरिष्टकारी महादशेश के साथ कोई पापग्रह बैठा हो तो विशेष रूप से मृत्युभय होता है। पाठान्तर से शत्रु राशि गत के बदले षष्ठ स्थान-गत ग्रह भी पाया जाता है। देखो कुंडलो ७० र. ६ अंश पर है शु. ७ अंश पर। अतएव शु. अस्त है। जन्म शुक्र के महादशा का है। शु. से पंचम महादशा राहु की होती है। राहु, सुक्र के साथ रहने से शुत्रवत् फल देने में स्मर्थ हुआ। और शुक्र के साथ पापग्रह भी है इस कारण राहु की महादशा में जब शुक्र की अन्तरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई। शुक्र दितीयेश भी है।
- (९) द्वादशेश की महादशा में जब द्वितीयेश की अन्तरदशा आती है अथवा द्वितीयेश की महादशा में जब द्वादशेश की अन्तरदशा आती है तो ऐसे समय में प्रायः कष्ट हुआ करता है और कभी २ मृत्यु भी होती है।
- (१०) अष्टमेश की महादशा में षष्ठेश अथवा षष्ठेश की महादशा में जब अष्टमेश की अन्तरदशा आती है तो उस समय भी प्रायः कष्ट हुआ करता है और कभी २ मृत्यु भी होती है। कुंडली ६५ बाबू यमुना प्रसाद जी की । बृ. षष्ठेंश है और शुक्र अष्टमेश है

राहु कुछा में है, इस कारण शुक्रवत् पाल देता है। १९३१ में जब वृ. की महावसा में राहु की बस्तस्वका आसी तब इनकी मृत्यु हुई।

- (११) क्षित्र-सक्सात (७) होते हैं (१) अष्टमेश, (२) अष्टमस्य ग्रह (३) अष्टम- क्सी-सह, (४) लग्न देक्साय से २२ वाँ देक्साय, अर्थात् अष्टम स्थाय का देक्साय सि स्वरं भी कहते हैं उस देक्साय का स्थामी (५) अष्टमेश के साथ वाला ग्रह (६) 'सर' भी कहते हैं उस देक्साय का स्लामी (५) अष्टमेश के साथ वाला ग्रह (६) या नवां से ६ ४ वाँ नवां स्वरंति, (७) अष्टमेश का अतिशत्तु। इन सात में से सबसे बली ग्रह की महाबन्ना कष्ट अथवा मृत्युवायी होती है। देसो कुंडली २६ तिलक महराय की। इनके क्षित्र-ग्रह (१) शनि, (२) (३) (४) बुध, (५) बुध, (६) स्नि, (७) मंगल। कड़वल अनुसार बुध सबसे बली, उसके बाद मं., और श. सबसे कम बली अतएव बुध की वन्ना कष्टकर हुई। जन्म शनि दशा की है। उसके बाद लगभग १८ वर्ष तक बुध की महादशा रही। पूर्व लिखा जा चुका है कि ये कई प्रकार से मध्यायुथे। अतएव उस समय बुध की कुछ न बनी, परन्तु जब मंगल की महादशा में बुध की अन्दरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई।
- (१२) यदि अष्टमेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश भाव में हों तो मृत्यु निम्निलिखित तीन समय में से किसी में हो सकती है (१) अष्टमेश की दशा अन्तरदशा में, (२) शिनि जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी की महादशा में जब अष्टमेश की अन्तरदशा आती है, (३) अष्टमेश की महादशा में जब उस दशेश के बादवाले ग्रह की अन्तरदशा आती है, जैसे अष्टमेश चं. है तो दशाक्रमानुसार चं. के बाद मं. की दशा होती है। अतएव जब चं. की महादशा में मं.का अन्तर हो तो अरिष्ट सूचित होता है। इन तीन दशेश में से जो सबसे बली ग्रह होता है वह विशेष अरिष्टकर होता है। देखो कुंडली ६५ बाबू यमुनाप्रसाद जी की। अष्टमेश षष्ठस्थ है। तीनों प्रकार से शुक्र अरिष्टकर होता है। इनका जन्म चं. के महादशा में था। अतएव शुक्र की महादशा असम्भव सा मानना होगा। देखो इसी धारा का नियम (१०)। देखो कुंडली २६। नियम (१) के अनसार श., (२) के अनुसार श. में बु. और (३) के अनुसार श. में बु. अरिष्टकर होता है। बु. सबसे बली है। जन्म श. दशा की थी, वह कुछ न कर सका मध्यायु में बु. की दशा मृत्युकर हुई।
- (१३) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश में हो और उसके साथ राहु वा केतु भी हो तो ऐसे जातक का अरिष्ट (१) लग्नेश के साथ वाले ग्रह की महादशा में, (२) अष्टमेश के साथवाले ग्रह की महादशा में, (३) यदि लग्नेश और अष्टमेश के साथ कोई ग्रह न हो तो लग्नेश की महादशा में (४) अष्टमेश की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती है तो अरिष्ट वा मृत्यु होती है। (परन्तु जब दशा-क्रमानुसार राहु की दशा प्रथम आती हो) इस योग में लिखा है कि लग्नेश के साथ राहु अथवा केतु का रहना आवश्यक है,

- कामे चलकर (३) (४) में अञ्चमेश एवं लग्नेश के साथ किसी ग्रह के नहीं रहने पर लग्नेश वा अष्टमेश के स्वामी की दशा में अरिष्ट बतलाया है। इसका अभिप्राय यह होता है कि राहु वा केतु के अतिरिक्त यदि और कोई ग्रह लग्नेश एवं अष्टमेश के साथ न हो तो तृतीय एवं चतुर्थ का अनुसरण करना होगा। यदि कोई ग्रह रा. वा. के अतिरिक्त साथ हो तो (१) वा (२) के अनुकूल फल होगा।
- (१४) दशमेश, अष्टमेश, लग्नेश और श. इन चारों में से जो निर्बल हों और वह यदि राहु के साथ बैठा हो तो उस निर्बल ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निर्बल ग्रह को देखनेवाले ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निर्बल ग्रह के साथवाले ग्रह की दशा अन्तरदशा में अपवा उस निर्बल ग्रह के साथवाले ग्रह की दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है।
- (१५) यदि अष्टमेश अष्टम में हो तो अष्टमेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुग्ण होता है। यदि लग्न में लग्नेश बैठा हो तो लग्नेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुग्ण होता है। परन्तु यदि अष्टमेश बली हो तो लग्नेश की दशा में मृत्य होती है।
- (१६) यदि जन्म-लग्न शीर्षोदय राशि (३,५,६,७,८,११) में हो और यदि लग्न चर राशि हो तो द्वितीयेश की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न स्थिर राशि हो तो लग्नेश की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो तो राहु की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो तो राहु की दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है। यदि लग्न पृष्टोदय (१,२,४,९,१०) राशि हो और यदि लग्न चर हो तो लग्न-द्रेष्काणेश की दशा अन्तरदशा में, यदि लग्न स्थिर हो तो लग्न-द्रेष्काणेश की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो उस ग्रह की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि हो तो लग्न-द्रेष्काणेश के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तरदशा में और व्हिल्य होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महराज की। लग्न-पृष्टोदय और चर-लग्न-द्रेष्काणेश (लग्न ३।१९।२१) मंगल है। मंगल की महादशा में इनकी मृत्यु हुई थी।

#### अरिष्ट-कर गोचर ।

धा.२०८ (१) लग्न स्फुट को ५ से गुणा कर उसमें मान्दिस्फुट जोड़कर जो फल हो उसको प्राणस्फुट कहते हैं। चन्द्र-स्फुट को ८ से गुणा कर उसमें मान्दि-स्फुट जोड़-कर जो फल होता है उसको देह-स्फुट कहते हैं। मान्दिस्फुट को ७ से गुणा कर उसमें सूर्यस्फुट जोड़कर जो फल होता है उसको मृत्युस्फुट कहते हैं।

प्राण-स्फुट और देह-स्फुट का जोड़ यदि मत्यु-स्फुट से विशेष हो तो मनुष्य दीर्घजीवी होता है। प्राण-स्फुट, देह-स्फुट और मृत्यु-स्फुट को जोड़कर जो राश्यादि आवे उस राश्यादि पर जब गोचर शनि जाता है तो धन का क्षय होता है। परन्तु उस राष्ट्रपादि के त्रिकोण में अथवा उस राज्यादि के नवांश में जब शनि जाता है तो अरिष्ट होता है।

यह विघि 'जातकपारिजात' पुस्तकानुसार है। इलोक के प्रथम चरण में 'मान्दि' शब्द और तृतीय चरण में 'गुलिक' शब्द है। इससे बोघ होता है कि मान्दि और गुलिक में कोई अन्तर नहीं और अन्य कई विद्वानों का भी यही मत है। इस कारण लेखक का अनुरोध है कि इस योग के विचार में घारा ७६ के अनुसार गुलिक का गणित करना उचित होगा।

- (२) लग्न-स्फुट, सूर्य-स्फुट और गुलिक-स्फुट को जोड़कर जो राशि आवे उस राशि का स्वामी कुंडली के जिस राशि में हो उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण राशि में जब गोचर का वृ. आता है तो जातक को अरिष्ट होता है।
- (३) लग्न-स्फुट से यम-कण्टक (देखो घारा ७६ चक्र ३१ (क) स्फुट को घटा कर जो राश्यादि आवे उसके नवांश-राशि में जब गोचर का वृ. जाता है तो अरिष्ट होता है।
- (४) गुलिकस्फुट से शनिस्फुट को घटाकर जो राश्यादि हो उसके नवांश वा त्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। देखो कुंडली २६ भारत केशरी बाल गंगाधर तिलक जी की। गुलिकस्फुट ७।१।३१ है। उससे शनि स्फुट २।१७।१८ को घटाकर ४।१४।१३ बचता है जो सिंह राशि का सिंह नवांश होता है। जब १९२० इस्वी में शनि सिंह राशि में या तब यह भारत का तिलक संसार से मिट गंया।
- (५) धूम, अर्द्धप्रहर, यमकण्टक, कोदण्ड और गुलिक, धूमादि ग्रह कहलाते हैं। (घारा ७६, चक्र ३१) (क)।

चार राशि तेरह अंश २० कला (४।१३।२०) सूर्व्यस्फुट में जोड़ने से धूम होता है। और धूम से ६ राशि घटाने से कोदण्ड-स्फुट होता है।

ऊपर लिखे पाँचों धूमादि स्फुटों को जोड़कर जो राश्यादि आवे उसका द्रेष्काण (चक संख्या १३) निकालना होगा। जब गोचर का शनि उस द्रेष्काण राशि में जाता है तो अरिष्ट होता है।

(६) गुलिक-स्फुट का नवांश, द्वादशांश एवं द्रेष्काण जानने के उपरान्त रूपन-स्फुट, चन्द्र-स्फुट और गुलिक-स्फुट इन तीनों को जोड़कर नवांश निकालना होता है।

जब गोचर का शिन गुलिक के द्वादशांश में जाता है तो जातक को अरिष्ट सूचना होती है। यह सभी जानते हैं कि शिन लगभग ढ़ाई वर्ष एक राशि में रहता है। इस कारण उसी ढ़ाई वर्ष के अभ्यन्तर यदि गोचर का वृ. गुलिक के नवांश में आ जाय तो अरिष्ट सूचना की पुष्टि होती है। अर्थात् गोचर के शिन और वृ जितने दिन तक समकालीन होकर वैसी अवस्था में रहेंगे वह विशेष अरिष्टकर होगा। पुनः गोचर का सूय्यं, जो एक राशि

में समझग एक माना रहता है, यदि गुलिक के द्रेष्काण से जिकोण में उपर्युक्त समकालीन-अरिष्टकर-समय के अम्बन्तर ही में आजाय तो मृत्यु मास होगा। मृत्यु के समय का स्नाम करने होगा जो लग्न-स्फूट,चन्द्र-स्फूट और गुलिक-स्फूट के योग का जो नवाँच होता है।

एक उदाहरण से बात विशेष स्पष्ट हो जायनी। स्वर्गीय तिलक महाराज की कुंडली २६ का नुक्किस्फुट ७।१।३१ है। इस कारण नवांच कर्क, द्वादशांच वृश्चिक एवं द्रेष्काण भी वृश्चिक होता है। अतएव गोचर का श. वृश्चिक में, वृ. कर्क में और सू. वृश्चिक, मीन अथवां कर्क में अरिष्टकर होता है। उनकी मृत्यु ३१ जुलाई १९२० ई. में हुई थी। उस समय वृ. कर्क में और सूर्य्य भी कर्क ही में था परन्तु श. वृश्चिक में नहीं था श. सिंह में या जो नियम ४ के अनुसार मृत्युकारी था। लग्न-स्फुट ३।१९।२१ चन्द्र-स्फुट ३।१८।१९ और मान्दि स्फुट ७।१।३१, इन सबों का योगफल २।९।११ होता है जिसका नवांश धन होता है। अतएव जातक की मृत्यु धन लग्न के उदय होने के समय होनी चाहिये। (मृत्युकाल ज्ञात नहीं)

स्मरण रहे कि दैवजों का कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि आयु निश्चय किये बिना ही केवल गोचर से मृत्यु निश्चय हो सकती है।

- (७) गुलिक-स्फुट और शनि-स्फुट के जोड़ को ९ से गुणा करने के उपरान्त गुणन-फल के नवांश-राशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है।
- (८) श्र. स्फुट, बृ. स्फुट और गुलिक स्फुट के योगफल को १८ से गुणा करने उपरान्त जो राशि एवं नवांश होगा उस राशि एवं नवांश अर्थात् उस राशि के उस नवांश पर जब गोचर का बृ. जाता है तब अरिष्ट होता है।
- (९) षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के स्फुटों को जोड़कर जो राशि आवे उस राशि में अथवा उसकी त्रिकोणराशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है।
- (१०) अष्टमस्थान का द्रेष्काण-राशि जो लग्न द्रेष्काण से २२वां द्रेष्काण होता है उस राशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है।
- (११) अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी जन्म समय जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश राशि में गोचर का शनि जाने से जातक को अरिष्ट होता है।
- (१२) शनि, मान्दि, राहु, गुलिक और अष्टमेश के नवांशपित जातक के लिये प्रायः मारक ग्रह होते हैं। इस कारण इनमें से किसी की महादशा के समय यदि गोचर का शनि, जन्म-चन्द्रमा से अष्टम स्थान में जाता है तो अरिष्ट होता है। स्मरण रहे कि

इस योग में ऊपर लिखे पाँच ग्रहों के नवांशेक की महाक्या के समय ही कोचंप का श्वनि जन्म-राशि से अष्टम में जाना आकश्यक है।

(१३) यदि जातक का जन्म दिन का हो तो सूर्य-स्कुट और शानि-स्कुट को जोड़ कर जो राश्यादि आने उसको चक्र २ (क) के अनुसार अवदा अन्य साकारण गणित से देखना होगा कि वह राश्यादि किस नक्षत्र के कितने दण्ड पशादि के बराबर होता है। तत्पश्चात् यह देखना होगा कि उस नक्षत्र का महादकोश (चक्र ३५ के अनुसार) कौन होता है। उस नक्षत्र के गत दण्ड पशादि के अनुसार यह निकालका होना कि उस महादशा का समय कितना बीत चुका है और कितना श्रेष है। जब जक्षत्र को उस महादेशा का समय आता है तो उस महादशा के उतने ही समय बीतने पर जातक को अरिष्ट होता है।

इसमे किचित उलझावा अवश्य है। सुगमविधि यह होनी कि तूर्य-स्फुट और शनि-स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि आवे उसको चन्द्रमा की राश्यादि मान कर धारा ८५(२) के अनुसार महादशा का गताब्द निकाल लिया जाय। जब जातक को उस महादशांश का उतना ही गताब्द समय आवेगा तो वह अरिष्टकर होगा। सिसक महराज का जन्म दिन में था। सूर्य्य स्फुट ३।९।२०, शनिस्फुट २।१७।१८ को जोड़ ५।२६।३८ होता है। धारा ८५ (२) के अनुसार ऊपर लिखी राश्यादि अर्थात् ५।२६।३८ मंगल की महादशा का १ वर्ष २ मास १५ दिन भुक्त होता है। जन्म समय में शनि की महादशा का १० मास ९ दिन भोग्य था। इस कारण बुध १७, केतु ७, शु. २०, र. ६, चं. १० एवं मं. का १ वर्ष २ महीना १५ दिन का योगफल ६२ वर्ष ० मास २४ दिन होता है। इनका जन्म १८५६ ई. की २३वीं जुलाई का था। इस कारण उसमें ६२ वर्ष २४ दिन जोड़ने से १७ अगस्त १९१८ ई० होता है अर्थात् १९१८ ई० के अगस्त महीने में उनको अरिष्ट था। उनकी जीवनी देखने से मालूम होता है कि वह १९१८ ई० के अगस्त में विलायत गये थे। और वहां उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था। ठीक समय मालूम नहीं। पाठकगण ऐसा न समझ लें कि सभी योग सभी को लागू होगा। लेखक का विचार यह है कि यदि कई प्रकार से किसी एक समय में अरिष्ट प्रतीत हो तो और आयुकक्षा से भी वही समय आता हो तो मृत्यु कहना होगा। अन्यथा केवल क्लेश होता है।

(१४) यदि जन्म रात्रि का हो तो सूर्य्य-स्फुट और शनि-स्फुट के बदले (जो नियम १३ में है) चन्द्र-स्फुट और राहु-स्फुट को जोड़ना होता है और दूसरी सब विधि नियम १३ के अनुसार ही होता है।

#### अरिष्ट मास।

धा.२०९ (१) लग्न स्फुट और मान्दि-स्फुट को जोड़ कर जो राशि एवं नवींश

हो उस राज्ञि के उसी नवांच पर जब गोचर का सूर्य्य जाता है तब जातक की मृत्यु होती है। अर्थात् उसी सौर मास के उस समय में मृत्यु होती है।

यदि मान लिया जाय कि लग्नस्फुट ८।१९ और मान्दि-स्फुट ७।० है तो उसका जोड़ १५।१९ हुआ, अर्थात् ३।१९। कर्क का १९वां अंश ६ठां नवांश हुआ। इस कारण जब सूर्य्य कक के छठे नवाश में जायगा अर्थात् सौर मास श्रावण के उस समय में जातक को अरिष्ट होगा।

- (२) मान्दि स्फुट और सूर्य्य स्फुट के योगफल को १८ से गुणा कर , गुणनफल में शिन-स्फुट को ९ से गुणा कर जोड़ देने पर जो राश्यादि आवे उस राशि के उसी नवांश में जब गोचर का सूर्य्य जाता है तो उस सौर मास के उस समय में जातक को अरिष्ट होता है।
- (३) पंचमेश के साथ जितने ग्रह बैठे हों उन ग्रहों की महादशा-वर्ष को जोड़ कर १२ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी सौर मास में जातक को अरिष्ट होता है।
- (४) लग्नेश के साथ जितने ग्रह हों उन ग्रहों की महादशा वर्ष को जोड़ कर १२ से भाग दे कर जो शेष बचे उसी संख्या नुसार के सौर मास में अरिष्ट होता है ।

#### उदाहरण

आयु गणना कितना कठिन है इसको तिलक महराज की कुंडली २६ द्वारा दिखलाया जाता है।

- (१) घारा १९८ के अनुसार लग्नचर और चं. द्विस्वभाव राशि में है इस कारण अल्पायु। लग्नेश द्विस्वभाव और अष्टमेश भी द्विस्वभाव में है इस कारण मध्यायु। पुनः लग्न चर और होरा लग्न स्थिर में है इस कारण मध्यायु। अर्थात् बहुमत से मध्यायुहोता है।
- (२) बुध आत्म-कारक है। बुध से अष्टमेश श. और द्वितीयेश चं. है। जैमिनि अनुसार चं बली है इस कारण चं के आपोक्लिम में रहने से अल्पायु योग होता है। पुनः लग्न सम राशि है इस कारण लग्न से द्वितीयेश (अपसव्य) बुध और अष्टमेश बृ. होता है। बुध से बृ. बली है और अपसव्य विधि से बृ पंचम अर्थात् पणफर में है इस कारण मध्यायु। बुध आत्म-कारक ग्रह है और द्वितीयेश भी है इस कारण कक्षा ह्रास होता है, पर मध्यायु में परिवर्तन नहीं होता है।
  - (३) घारा २०४. (७), (१४) ,के अनुसार मध्यायु।
- (४) घारा २०६ के अनुसार मं. को किसी प्रकार से मारकत्व नहीं होता है। परन्तु मं. की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आयी तब इनकी मृत्यु हुई थी। बुध को अन्य तीन प्रकार से मारकत्व होता है।

- (५) घारा २०७. (११) (१२) (१६) के अनुसार मं. और बु. को मारकत्व होता है।
- (६) घारा २०८. (४), के अनुसार १९२० ई० में सिंह राशि गत गोचर का शिन मृत्यु बतलाता है। पुनः उसी घारा के नियम ६ के अनुसार मृत्यु का साल और मास का पता चलता है। नियम १३ भी देखने योग्य है।
- ( १७ ) ऊपर लिखी हुई बातों पर घ्यान देने से यह ठीक होता है कि लोकमान्य तिलक कई प्रकार से मघ्यायु थे। पुनः यह भी पता चलता है कि ६४ वा वर्ष बीतते-बीतते मं की महादशा, जिसको मारकत्व था, वह भी आगयी थी। और इसी प्रकार यह भी देखनें में आता है कि उसी ६४वें वर्ष का अन्त होते २ गोचर का शिनः, बृ. एवं सूर्य्य अनिष्टकारी एवं मृत्युदायी हो गये थे। अतएवं यह झलक जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु ६४ वर्ष आठ दिन (लगभग) के उमर में क्यों हुई। परन्तु स्मरण रहे कि उनकी मृत्यु के समय का ज्ञान रहने के कारण मृत्युकारी योगों के खोजने में अत्यन्त ही सुविधा हुई। परन्तु जहाँ किसी जीवित मनुष्य का मृत्यु समय बतलाना होगा वहाँ किनाइयाँ एवं झंझट असीम एवं दुष्कर होंगे। लेखक का विश्वास है कि यह विषय बहुत ही गहन एवं उलझावे का है और इसमें सफलता तभी हो सकती है जब अनेकानेक योगादि एवं विधियों पर बड़ी सावधानी और परिश्रम पूर्वक ध्यान दिया जाय। आशा की जाती है कि विद्वज्जन इस कठिन समस्या पूर्ति का पूर्ण उद्योग करगे, और इस प्राचीन विद्या की ललाठ को उज्ज्वलकर दिखलायेंगे। न कि मनुष्यों को श्रम में डाल कर उसे कलिक्कृत करेंगे।

#### अरिष्ट दिन ।

- था-२१० (१) मान्दिस्फुट और चन्द्रस्फुट को जोड़ कर १८ से गुणा करने के उपरान्त उसमें शनिस्फुट को ९ से गुणा कर जोड़ दें। जब गोचर का चं. उस राशि के उस नवांश में जाता है तो उसी दिन अरिष्ट होता है।
- (२) मान्दिस्फुट और चन्द्रस्फुट के योगफल का जो राशि हो उस राशि में जब गोचर का चं. जाता है उस दिन अरिष्ट होता है।

## मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान।

था-२११ लग्न-स्फुट, मान्दि-स्फुट और चन्द्र-स्फुट को जोड़ देने से जो राशि आवे उसी राशि के उदय होने पर जातक की मृत्यु होती है। इतना लिखने पर प्रक्रन यह उठता है कि दशाकमानुसार और गोचरानुसार जैसा कि था. २०६, २०७ और २०८ में किया गया है, एक मनुष्य के जीवन में बहुत से अरिष्ट-समय का सम्यव होगा और इसी प्रकार था. २०९-२११ अरिष्ट मास, दिन और लग्न तो अनेक बार पड़ता रहेवा तो हे से स्थान में मृत्यु-समय का निश्चय करना प्राय: असम्यव-सा प्रतीत होगा यथार्थ में संका बहुत ही उष्वत है। परन्तु सच्ची बात तो यह है कि मृत्यु-समय का निश्चय करना सबसे किन्स समस्या है। डाक्टर, बैदा, हकीम आदि रोगी की इप्या के निश्चर रहिन-दिवा बैठे रहने पर, रोगी और रोग दोंनो के समक्ष रहने पर तथा उनके पास अनेकानेक रोगादि-परीक्षा-यन्य रहने पर भी, रोगी मरेगा या जीवित रहेगा, इस विषय को निश्चय नहीं कर सकता तो फिर अब ज्योतिषियों की बात क्या कही जाय। विचार करते समय न तो जातक को कोई रोग है न उसके शरीर पर मृत्यु का कोई चिह्न । केवल ग्रहों की स्थिति अनुसार सभी बातों का अनुमान करना है। परन्तु ज्योतिष-शास्त्र के पंडितों ने ऐसी विधि बतलायी है कि यदि कोई विद्वान परिश्रम पूर्वक मृत्यु-समय का निर्माण करने को तत्यर हो तो अवस्य ही मनुष्य की बुद्धि को चिक्तत कर दे सकता है। लेखक की धारणा है कि यदि कोई विद्वान शान्तचित्त हो परिश्रम पूर्वक महर्षियों के बतलाये नियमों का पालन करता हुआ विचार करेगा तो कुल शंकाओं का समाधान अवस्य ही हो जायगा।

## मृत्यु-काल-निर्णय विधि।

चा-२१२ निम्नलिखित नियमों पर घ्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है।

- (१) प्रथम देखना होगा कि जातक को बालारिष्ट है या नहीं जैसा कि था. ११० से ११४ में लिखा गया है। यदि है तो उसका भंग-योग (जैसा कि था. ११३ में लिखा है) है या नहीं।
- (२) यदि बालारिष्ट योग नहीं है तो यह निश्चय करना होगा कि घा. १९४ से १९७ तक के अनुसार ग्रह योगों से जातक की आयु निश्चित होती है या नहीं।
- (३) यदि ग्रह योग से आयु निश्चित न हो तो देखना होगा कि जातक अल्पायु, मध्यायु अथवा दीर्घायु में से (धा. १९८ से २०५ पर्य्यन्त के अनुसार) किस आयु का होता है
- (४) जब नियम (३) के अनुसार अल्प, मध्य, वा दीर्घ निश्चय हो जाय तो उसके पश्चात् निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। (क) जिस खंड के आयु होती है उसमें दशा-कमानुसार मारकेश दशा (देखो घा. २०६) कब होती है। (ख) घा. २०७ के अनुसार उस खंड में कोई अरिष्ट दशा पड़ती है या नहीं। (ग) घा. २०८ के अनुसार उस खंड में कोई गोचर-अरिष्ट कब पड़ता है। (घ) सबसे अन्त में बहु-प्रकार से जिस समय बरिष्ट होता हो उस समय के मास, दिन और रूग्न इत्यादि का निश्चय (देखो घा. २०९,२१० और २११) करना होगा।

आशा की जाती है कि इन नियमों के पालन करने से ज्योतिषशास्त्र का रहस्य पाठकों को पूर्णतया समझ में आ जायगा।

#### मृत्यु-स्थान का ज्ञान ।

- था-२१३ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टम भाव वर राशि हो तो जन्मस्थान से बिलग किसी अन्य देश में मृत्यु होती है। यदि स्थिर राशि हो तो जातक की मृत्यु घर पर होती है। यदि दिस्वभाव राशि हो तो पथ में अथवा ऐसे स्थान में जहाँ जातक का घर न हो (स्थिर रूप से प्रदेश भी नहीं) मृत्यु होती है।
- (२) यदि अष्टमेश पापग्रह हो और लम्न में बैठा हो और उस पर लम्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात् अपने घर में होती है। पुनः वदि अष्टमेश पर वाक्यह की विष्ट मी हो तो जातक की मृत्यु के समय उसके स्वजन लोग उस स्थान पर नहीं रहते।
- (३) यदि नवमेश बृहस्पित हो और अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की बृत्यु शान्तिपूर्वक घर में होती है।
- (४) यदि अष्टमाधिपति पापग्रह हो और सप्तम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु रास्ते में होती है।
  - (५) यदि मंगल नवम भाव में हो तौ भी मार्ग में मृत्यु होती है।
  - (६) यदि नवमेश नवमस्थ हो तो तीर्थ में या गंगा के समीप मरण होता है।
- (७) यदि नवमेश की दृष्टि नवम भाव पर हो और लम्नेश की दृष्टि लम्न पर हो और अप्टमेश अष्टमस्थान को देखता हो तो शुभतीर्थ में मृत्यु होती है।
- (८) यदि अष्टमेश शुभग्रह ह्ने और अष्टम स्थाम पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है।
- (९) यदि अष्टमेश नवमस्थान में बैठा हो और उस पर बृ.,शु.,बु. अथवा चं. की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातक की मृत्युद्वारिका तीर्थ में होती है।
- (१०) यदि लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी मंगल हो और नवमस्थान में बैठा हो तो परदेश में मृत्यु होती है।
- (११) यदि अष्टमेश अथवा रुग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी बु. अथवा शु. हो और नवमस्थान में हो तो द्वारिका तीर्थ में मृत्यु होती है।
- (१२) लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी यदि बृहस्पति हो और नवम स्थान में बैठा हो तो प्रयाग तीर्थ में मृत्यु होती है।
- (१३) यदि लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी या अष्टम स्थान का स्वामी चं. हो॰ और वह नवम स्थान में बैठा हो तो काशीतीर्थ में मृत्यु होती है।
- (१४) यदि नवम स्थान का स्वामी चं. अष्टम स्थान में बैठा हो तो किसी विष्णु-तीर्थ में मृत्यु होती है।

- (१५) यदि नवम स्थान का स्वामी शु. हो और वह अष्टमस्थान में बैठा हो तो उसकी मृत्यु काशी तीर्थ में होती ।
- (१६) यदि नवम स्थान का स्वामी शुभग्रह हो और वह अष्टम स्थान में बैठा हो और वह शुभदृष्ट वा शुभयुक्त हो तो काशी तीर्थ में मृत्यु होती है।
- (१७) यदि तीन ग्रह एक राशि में बैठा हो परन्तु वह जन्म राशि न हो, अर्थात् चं उसके साथ न हो तो ऐसा जातक सहस्त्रों पाप से मुक्त होकर गंगा के समीप शरीर त्यागता है।
- (१८) यदि अष्टम स्थान का स्वामी शुभग्रह होकर केन्द्र में हो तो जातक किसी सुन्दर तीर्थ में जाकर भगवान का यश गाते हुए शरीर त्यागताहै। देखो कुं. २१ रूपकला जी की। योग लागू है। इनकी मृत्यु श्री अवध में हुई थी। देखो कुं. २४ स्वर्गीय काशी नरेश की। अष्टमेश बृहस्पति केन्द्र में है। मृत्यु के पूर्व ही आप रामनगर किला छोड़ कर काशी धाम चले आये थे। देखो कुं. ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। अष्टमेश शुक्र केन्द्र में है। योग लागू है। इनकी मृत्यु भृगु-गङ्गा (तीर्थ) में हुई थी। परिशिष्ट में इनकी मृत्यु समय का पूर्ण विवरण दिया गया है।
- (१९) यदि श. लग्न में, मं. द्वादश स्थान में तथा र., चं. और बु. सप्तम स्थान में हो तो जातक की मृत्यु विदेश में, मन्दिर अथवा बाग में होती है।
- (२०) यदि र. और मं. दोनों ही द्वादश स्थान में हों और रा. और चं. सप्तम में और बृ. किसी केन्द्र में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान, देवमन्दिर अथवा बगीचे में होती है।
- (२१) यदि अष्टमेश स्वक्षेत्री हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७ आदि-गुरु की। अष्टमेश उच्च है। इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी।
- (२२) यदि लग्नेश, बृ. वा शु. के साथ हो तो तीर्थ में मृत्यु होती है। देखो कुंडली ६ श्री वल्लभाचार्य्य जी की। लग्नेश मं., बृहस्पति के साथ नवम स्थान में है। इनकी मृत्यु काशी में हुई थी।

### जातक के रोग के विषय में।

था २१४ (१) राशि एवं ग्रहों से रोग का अनुमान करना, ज्योतिषशास्त्र में फुटकर रीति से अनेकानेक स्थानों में पाये जाते हैं। चक्र ५ में दिखलाया जा ज़्कुका है कि सूर्य्य पित्तघातु का कारक है एवं चन्द्रमा वातश्लेष्मिक, मंगल पित्त, बुध वात, पित्त, कफ अर्थात् विदोष, बृहस्पति कफ, शुक्र कफ एवं वायु, शनि वातश्लेष्मिक तथा राहु और केतु वायु-प्रधान धातुओं के कारक हैं। यदि सूर्य्य पीड़ा-कारक होता है तो जातक को पित्त से उत्पन्न हुई पीड़ा होती है। चन्द्रमा के पीड़ा-कारक होने से वातश्लेष्मिक पीड़ा होती है। इसी

प्रकार मंगल से पित्तज पीड़ा, बुध से त्रिदोष जितत पीड़ा, बृहस्पित से कफ जितत पीड़ा, शुक्र से कफ एवं वायु जितत पीड़ा, शिन से वातश्लेष्मिक पीड़ा एवं राहु और केतु से वायु-प्रधान विकार से उत्पन्न पीड़ा होती है। इसके अनन्तर जानने की दूसरी बात यह है कि प्रधान सातों ग्रह का किस किस अंगों पर विशेष अधिकार है। किस ग्रह में किस धातु की प्रधानता है एवं अस्यि, रुधिर इत्यादि इत्यादि शारीरिक पदार्थों पर किस ग्रह का आधिपत्य है। अन्तिम बात यह भी विचारने की है कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की है। इन बातों की सुविधा के लिये नीचे एक चक्र दिया जाता है।

चक्र ४३

| संख्या | ग्रह     | अवयव<br>(शरीर) | तत्त्व | शारीरिक<br>सप्तघातु | शारीरिक<br>शक्ति                   | भातु                             |
|--------|----------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| १      | सूर्य्य  | शिर            | अग्नि  | अस्थि<br>(हड्डी)    | प्राणधार एवं<br>मर्म स्थानीय शक्ति | पित्त                            |
| २      | चन्द्रमा | मुख            | जल     | रूधिर<br>(खून)      | पालन शक्ति<br>पौष्टिकत्त्व         | वातरलेष्मा                       |
| 3      | मंगल     | कान            | अग्नि  | नसादि               | सोथ एवं जलन                        | पित्त                            |
| ٧      | बुध      | पेट            | पृथ्वी | चर्म                | शारीरिक नसों<br>की शक्ति           | पित्त,कफ वायु<br>अर्थात् त्रिदोष |
| ų      | बृहस्पति | गुरदा          | आकाश   | मौस एवं             | रक्ताधिक्य एवं                     | कफ                               |
|        |          | _              | হাত্ব  | चर्वी               | स्यूलता                            |                                  |
| Ę      | য়ৢঌ     | नेत्र          | जल     | वीर्य्य             | पंछा एवं नसों के<br>अन्तर्गतरस     | एवं ायु वायु                     |
| y      | शनि      | पैर            | वायु   | मज्जा               | अन्तगत <b>रस</b><br>प्रगाइता       | वायु                             |

(२) अब इसके अनन्तर यह लिखा जाता है कि ग्रहों के अनुकूल एवं प्रतिकूल भेदानुसार शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। (क) यदि सूर्य्य वली हो तो मनुष्य की हड्डी पुष्ट और मजबूत होती है अन्यया सूर्य की दुवंलता अनुसार हड्डी भी दुर्वल होती है। सूर्य्य के निर्वल होने से जातक के मस्तिष्क में भी दुर्वलता आती है। सूर्य के पीड़ित रहने से राजकोप एवं ईश्वर-अकृपा से ज्ञिर-व्यथा पित्तज-ज्वर, मृगी, क्षयरोग, उदर एवं कलेजे की विमारी, नेत्ररोग, चर्मरोग, अस्थिरोग और शूलरोग से जातक पीड़ित होता है। (स) चन्द्रमा के बली होने से शरीर में रुघिर का प्रवाह अच्छा होने के कारण मनुष्य स्वय्य होता है। परन्तु यदि चन्द्रमा पाप हो तो मनुष्य मृत्र-कृच्छ रोग वासिका रोग, कफ-जिंत ज्वर एवं कफादिक पौड़ा, पीनस रोग, पाण्ड रोग, स्त्री-प्रसग एवं व्यक्तिचार जनित रोग, अतिसार, मन्दाग्नि एवं रुधिर विकार जनित रोग से जातक पीड़ित होता है। (ग) मनस्र के बसी होने से मनुष्य की हड़िडयाँ मजबूत होती हैं। परन्तु मंगल के दोषी रहने से अण्डकोष वृद्धि (अनवनज्ल), कफ, फोड़े फुंसी, आदि रुघिर-प्रकीप जनित पीड़ार्ये, पित्तज-ज्वर, बायु जनित पीड़ा, कुष्ट एवं शस्त्रादि से भय होता है। ऐसे मनुष्य को प्रायः उर्द्ध आन में पीड़ा होती है। यह भी लिखा है कि दरिद्रता के कारण जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, जन रोबों से ऐसा जासक पीड़ित रहता है। (घ) बुध के सुभ होने से मनुष्य के शरीर का कमड़ा सुन्दर एवं रोज रहित होता है। परन्तु बुध के अनिष्टकारी होने से उदार इवं गुद्ध स्थान में वायु प्रकोप से रोगों की उत्पत्ति होती है तमा तिदीष विकार से भ्वर, मन्दान्ति, शुरु ब्रहणी, कृष्ठ, चमरीग, कमलाक्ष, पाँडु रोग, गला एवं नासिका रोग होता है। (इ) बृहस्पति यदि उच्च अथवा शुभदायी हो तो मस्तिष्क की शक्ति अच्छी होती है। करन्तु क्लेशित रहने से प्लीहा, ज्वर, कफ जनित रोग, मस्तिष्क विकार से रोग, बेहोशी, कर्णरोग एवं मानसिक द:ख का मनुष्य भाजन बनता है। (च) शुक्र यदि शभ हो तो वीर्य्य की पृष्टि और काम-शक्ति में उत्तेजना होती है। यदि शुक्र पाप हो तो स्की-सहवास-जनित पीडा, मादक द्रव्य के सेवन से द:ख जनेन्द्रिय रोग, पांड-रोग, बहम्त्र रोग, कफ वायु जनित रोग, नेत्र रोग एवं क्षयरोग होता है। (छ) ज्ञानि यदि शुभ हो तो स्नायु-जनित अंग दृढ़ और मजबूत होते हैं और शनि के अशुभ रहने से वायु एवं कफ प्रकोप से, गठिया इत्यादि रोग, उदर रोग, पक्षाघात, लकवा, अंगभंग इत्यादि क्लेंब एवं द्ररिद्रता से उत्पर्त्त हुए रोग होते हैं। (ज) राहु के विपरीत होने से मृगी, चेचक, कुष्ट, क्रमिरोग, पैरों में पीड़ा एवं सर्प से भय होता है और कभी कभी यह ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्म-हत्या-संकल्प-बुद्धि को उत्तेजित करता है। (झ) कत के विकार से कण्डु, चेचक आदि रोग होते हैं।

(३) शुभग्रहादि भी केन्द्राधिपति होने से अनिष्टकारी होते हैं और यदि पापग्रह केन्द्राधिपति हो तो इसके विपरीत अर्थात् शुभदायी होता है। त्रिकोणाधिपति सर्वदा अच्छे होते हैं। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश सदा अशुभ फल देनेवाले होते हैं। उच्चादि ग्रह शुभ और नीचादि अशुभ होते हैं। इन बातों का उल्लेख पहिले भी हो चुका है।

(४) अब राशियों के विषय में कुछ लिखा जाता है। चक ११ में दिखलाया जा चुका है मेच सिंह और घन अग्नितस्व हैं। इस स्थान पर विशेष लिखना यह है कि इन राशियों से मनुष्य की जीवन-शक्ति का विचार होता है। इसी प्रकार वृष, कन्या और मकर जो पृथ्वी तस्व हैं, इनसे मनुष्य की हड्डी एवं मांसादि का विचार किया जाता है। वायुतस्व राशि, मिणुन, तुला, और कुम्भ से मनुष्य के श्वासादि किया और जलतस्व वाली राशि, कर्क, वृश्चिक, और मीन से श्वीर का विचार होता है। पुनः जिस प्रकार ग्रहों के घातु होते हैं उसी प्रकार राशियों के भी घातु माने गये हैं। जैसे मेष का घातु पित्त, वृष का वायु, मिणुन का श्लेष्मा, कर्क का पित्त, सिंह का वायु कन्या का श्लेष्मा, तुला का पित्त, वृश्चिक का वायु, धन का श्लेष्मा, मकर का पित्त, कुम्भ का वायु और मीन का श्लेष्मा है। पहिले यह लिखा जा चुका है कि काल-पुश्च के अंगों का बोध राश्यादि से किस प्रकार होता है। यह भी लिखा जा चुका है कि लग्नाधिपति द्वादश मावों से मनुष्य के अवयव का किस प्रकार अनुमान होता है। इन बातों की सुविधा के लिये नीचे चक्र दिया गया है।

# चक्र ८८

|                |                     |                                     | अवयव                                           |          |                |              |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| रागि           | भाव                 | बाहरी                               | भीतरी                                          | तत्व     | अधिकार         | मातु         |
| 暑              | प्रथम भाव           | सिंह                                | मस्तिष्क, मेजा                                 | अफिन     | जीवनी शिक्त    | पित          |
| <u>व</u>       | (लग्न)<br>द्वितीय " | भैख                                 | नेत्र, यन्त्र, (कष्ठ नली)                      | पृथ्वी   | हहही एवं मांस  | वात एवं वायु |
| मियुन          | तृतीय "             | (मुजा) गला                          | सांस लेने का रास्ता (र्हाघर स्वाँस किया)       | वाय      | श्वास त्रिया   | क्लेष्मा     |
| , <del>e</del> | चतुर्थ "            | वक्षस्यल                            | मेकड़ा                                         | ट        | र्शवर          | पित          |
| मिह            | पंचम "              | (पीठ, मेरदंड) हृदय                  | औतड़ी, आमाशय, कलेजा                            | अमि      | जीवनी शिक्त    | बात एवं बायु |
| कत्या          | षष्ट्रम् "          | पेट का ऊपरी भाग                     | औतहियौ                                         | पृथ्वी   | हह्डी एवं मांस | इलेक्मा      |
| पुछा           | सप्तम "             | कमर                                 | मुद्                                           | बाय      | श्वास त्रिया   | पित          |
| वृश्चिक        | अष्टम "             | जननेन्द्रिय, गुर्दा                 | जननेन्द्रिय एवं गुदा के अन्तरीय भाग            | ह        | रुषिर          | वात एवं वायु |
| घन             | नवम "               | चृतङ जांघ                           | च्तड़ एवं जाँध की नसें                         | अस्नि    | जीवनी शिक्त    | ब्लेक्मा     |
| मकर            | दशम "               | ठेहुना                              | ठेहुने की जोड़ की हिंइडयाँ                     | पृथ्वी   | हड्डी एवं मांस | पित          |
| 년<br>(국        | एकादश "             | छावा और घुटना                       | छावा और घुटने की हड्डी और नस                   | व<br>बाद | श्वास किया     | वात एवं वायु |
| मीन            | द्वादश ,,           | चरण, सुपती, एवं<br>पैर की अंगुलियाँ | मुपती और पैर की अँगुक्रियों के नसों<br>की जोड़ | जल       | रुधिर          | इलेब्मा      |

टिप्पणी—कौन राशि किस अंग का स्वामी है, इस विषय में एतहेशीय प्राचीन दैवझों और पाश्चात्य दैवझों के शरीर के ऊपरी भाग के सम्बन्ध में कुछ मतान्तर है। चक्र में बहुमत स्वीकृत बात दी गयी हैं और कई स्थानों में पाश्चात्य मत को ब्राईकेट में दे दिया गया है।

(५) ऊपर लिखी गयी बातों पर घ्यान देने से पीड़ित अंग एवं उसमें पीड़ा के कारण का अनुपान किया जा सकता है। अब इस स्थान पर ज्योतिष-शास्त्रानुसार कतिपय विलक्षण नियम दिये जाते हैं।

षष्ठ स्थान से रोगादि, अष्टम से मृत्यु और द्वादश से लय (नाश) का विचार होता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि षष्ठ स्थान पेट, यक्कत (Liver) आदि का कारक है और पुनः यह भी लिखा गया है कि षष्ठ स्थान से रोग का विचार होता है, और साधारण बृद्धि एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा यह सिद्ध है कि साधारण रूप से संसार के विशेष बल्कि समस्त रोगों की उत्पत्ति पेट ही के बिगड़ने से होती है इसी कारण विकित्सा शास्त्र के जानने वाले स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये पहली बात यही बतलाते हैं कि भोजनादि के अच्छी तरह परिपक्व होने से ही रोग से छुटकारा मिलता है। यह बात सर्वविदित है कि सूर्य जब कन्या राशि गत होता है अर्थात् कालपुरुष के षष्ठ अर्थात् रोगस्थान में जाता है तो सारे संसार में रोगादि का प्रकोप विशेषरूप से होता है। कन्या का संकान्त लगभग १६ या १७ सेप्टेम्बर को होता है और वह प्रायः आश्विन मास रहता है। इस लिये उस समय अर्थात् सूर्य्य के कन्यागत होने पर आदिवन महीने में संसार में मनुष्य प्राय: अस्वस्थ हो जाते हैं। तुला राशि में जब सूर्य्य जिसे प्राणाधार एवं मर्मस्यानीय ग्रह कहते हैं, नीच हो जाता है - जो प्रायः कार्तिक मास में होता है, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्राणाधार ग्रह के नीचगत होने से रोग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ज्ञात होता है कि इन्हीं सब कारणों से आश्विन एवं कार्तिक मास के लिये चिकित्सा शास्त्र में भोजन सम्बन्धी बहुत से नियम बतलाये गये हैं। बिहार प्रान्त में तो यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि वैद्य प्रायः आश्विन और कार्तिक के भरोसे ऋण लेते हैं। सुतराँ यह सिद होता है कि षष्ठ स्थान एवं षष्ठराशि (कन्या) को रोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस बात के जानने के लिये कि अमुक कूंडली में किस तत्त्व की अघिकता है, साधारण नियम यह है कि प्रथम यह देखना होगा कि अमुक कूंडली में भिन्न र तत्त्वों में कितने कितने ग्रह हैं। इन प्रहों के अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि लग्न किस तस्व की राशि में है। इतना जानने के बाद यह पता चल जायगा कि किस तस्त्र की राशि में प्रहों की अधिकता है अर्थात् अग्नि तत्त्व में विशेष संस्थक ग्रह हैं या अन्य किसी तत्त्व में। जिस राशि तत्त्व में अधिक प्रहों का समावेश होता है उसी तत्त्व के प्रकोप से प्रायः जातक, रोगग्रस्त होता है।

प्राठकों की सुविधा के लिये उदाहरण-कुंडली द्वारा इस विधय को समझाने का यत्न किया जाता है। इस कुंडली में अग्नितत्त्वराधिस्य शनि और मंगल हैं। पृथ्वीतत्त्व राधि में कोई ग्रह नहीं है। वायुतत्त्वराधि में बृहस्पति, सूर्य्य, बृध एवं शुक्र चार ग्रह हैं। जल तत्त्व राधि में केवल चन्द्रमा है। और लग्न अग्नि तत्त्व-राधि में है। परिणाम यह निकला कि वायुतत्त्व-राधि में चार, अग्नि में दो, जल में एक और पृथ्वी में शून्य ग्रह हैं। अतः यह निक्त्य होता है कि यह जातक प्रायः वायु-प्रकोप से पीड़ित रहेगा और उष्णता से भी रुग्य होना सम्भव होता है। यथायं में यह जातक वायु-प्रकोप से सर्वदापीड़ित रहता है।

- (६) दोषी तत्त्वों को जानने की दूसरी विधि इस प्रकार भी है। (क) सूर्यस्थित राशि (ख) लग्नस्थित राशि (ग) षष्ठस्थान की राशि (घ) षष्ठस्थ ग्रह और
  (क) षष्ठ स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाला ग्रह, इन पाँचों में विशेषता जिस तत्त्व की होगी
  उसी तत्त्व-विकार से रोगोत्पन्न की सम्भावना होगी। यदि इन दोनों विचारों से एक ही
  परिणाम हो तो फल भी निश्चय है। पर यदि परिणाम में विभिन्नता हो तो इस नियम
  (६) के अनुसार फल की प्रध नता होगी। अतः इस निमय के अनुसार यदि उदाहरणकुष्डली पर ध्यान दिया जाय तो (क) सूर्य्य वायुराशिगत (ख) लग्न अग्निराशिगत
  (ग) षष्ठ स्थान पृथ्वी तत्त्व की राशि (घ) षष्ठस्थान ग्रहशून्य और (क) षष्ठस्थान
  पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। परिणाम यह निकला कि वायु, अग्नि एवं पृथ्वीतत्त्व
  को समान बल है और प्रथम नियम से वायुतत्त्व की प्रधानता थी। अतएव वायुतत्त्व
  ही विशेष अनिष्टकारी सिद्ध होता है।
- (७) पीड़ा कारक ग्रह के पृथ्वी तथा जल राशि में रहने से क्लेब्सा विकृत कारण रोग होता है; और अग्नि तथा वायुराशि में पीड़ाकारक ग्रह के रहने से पित्त तथा वायु-जनित रोग होता है और कभी२ किसी अवयव से रक्ताधिक्यता के कारण पीड़ा होती है।

## पीड़ित अंगों का अनुमान।

- चा. २१५ (१) वष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश का स्वामी जिस भाव में पड़ता हो उस निर्विष्ट अंग में पीड़ा होती है।
- (२) जिस जिस भाव का स्वामी ६,८ वा १२ में पड़ता है उन उन निर्दिष्ट अंगों में पीड़ा होती है। अर्थात् जैसे किसी कुंडली का चतुर्थेश यदि अष्टमस्थान में हो तो चतुर्थेस्वानजनित अंग अर्थात् वसस्थल में पीड़ा की सूचना मिलती है। इसी प्रकार यदि किसी का रूम्नेश ६,८वा १२ में बैठा हो तो लग्नजनित अंग अर्थात् शिर की पीड़ा सूचित होती है।
  - (३) ६,८ अथवा १२ का स्वामी जिस स्थान में हो और उस भाव का स्वामी यदि

- ६,८, वा १२ में हो तो उस निर्दिष्ट अंग में अवश्य ही पीड़ा होती है। जैसे, किसी का अष्टमेख चतुर्यभाव में बैठा हो और चतुर्येश ६,८ वा १२ माव में हो तो चतुर्यस्थानजनित अंग अर्थात् वक्षःस्थल, फेफड़ा आदि में अवश्य ही पीड़ा होती है।
- (४) षष्ठस्य, अष्टमस्य अथवा द्वादशस्य ग्रह यदि स्वगृही हो अर्थात् किसी स्थान का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और स्वगृही हो तो पीड़ा नहीं होगी।
- (५) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८ या १२ में न हो परन्तु स्वगृही हो तौ भी रोग की सूचना नहीं होती है। जैसे, किसी का अष्टमेश बुध ६,८वा १२ में न होकर मिथुन में अर्थात् स्वगृही हो तो कष्टदायी नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि दु:स्थान के स्वामी स्वक्षेत्रगत होने से ही दोष रहित हो जाते हैं।
- (६) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८वा १२ में न पड़कर (जैसा कि नियम ४ में लिखा है) किसी अन्य राशि में हो और स्वक्षेत्री भी न हो (जैसा कि नियम ५ में लिखा है) परन्तु जिस स्थान में षष्ठ, अष्टम वा द्वादश का स्वामी बैठा हो, उस स्थान का स्वामी यदि स्वक्षेत्रगत हो तौ भी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं होती है। परन्तु कभी कभी कुछ समय के लिये उस अंग में कष्ट होता है। जसे, किसी का घन लग्न हो और उस छठे स्थान का स्वामी शुक्र ६,८वा १२ में न होकर मिथुनराशिगत हो। मिथुनराशिगत होने से शुक्र स्वगृही न होगा, जैसा कि नियम (५) में था। परन्तु इस पर भी यदि मिथुन का स्वामी बुध मिथुन में अथवा कन्या में हो, अर्थात् स्वगृही हो तो सप्तमस्थाननिर्दिष्ट-अंग में, जिस स्थान में षष्ठेश शुक्र बैठा है, पीड़ा सम्भव न होगी। केवल कुछ समय तक कमर में कुछ पीड़ा हो सकती है।
- (७) यदि ६, ८ वा १२ का स्वामी ६, ८ वा १२ में न होकर अन्य किसी राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी स्वगृही भी न हो जैसा कि नियम (६) में था, परन्तु उस राशि का स्वामी ६, ८, वा १२ में न पड़कर अपनी राशि पर दृष्टि डालता हो तौ भी स्थायी पीड़ा न होती है। जैसे घन लग्न वाला वष्ठेश शुक्र सप्तम स्थान अर्थात् मिथुन राशिगत हो और उस सप्तमेश का स्वामी बुध मिथुन वा कन्या में न हो (जैसा नियम ६ में था) पर वह बुध लग्नस्थ हो (जिस स्थान में रहने से बुध की दृष्टि अपने क्षेत्र, मिथुन पर पूर्ण पड़ती है) तो ऐसे स्थान में भी स्थायी पीड़ा नहीं होती है।
- (८) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त एक साघारण नियम यह भी है कि जिस राधि का स्वामी अस्त हो अथवा विशेष दुर्बल हो तो उस राधि के निदृष्ट-अंग में भी पीड़ा होती है। देखो कुंडली १९ बंकिम बाबू की। प्रथम नियमानुसार षष्ठेश

षष्ठ में, अष्टमेश षष्ठ में और द्वादशेश के अष्टम में रहने के कारण षष्ठ एवं अष्टम में पीड़ा की सूचना मिलती है। दितीय नियमानुसार नवमेश और षष्ठेश के षष्ठ में, सप्तमेश के अष्टम में और द्वादशेश तथा तृतीयेश के अष्टम में रहने के कारण नवम, षष्ठ, सप्तम, द्वादश और तृतीयस्थान-जनित अंगों में पीड़ा की सूचना मिलती है। तृतीय नियमानुसार अष्टमेशर्षण्ठ में है और षष्ठेश षष्ठ में है। इस कारण षष्ठस्थान जनित अंग में पीड़ा सूचित होती है। इन तीनों नियमों से ६, ८, ९, ७, १२ और ३ भावों में पीड़ा सूचित होती है। अब आगामी नियम के अनुसार जो एक प्रकार से अपवाद (Exception. मुशतसना) है,देखा जाता है कि ९ एवं ६ का स्वामी स्वगृही है। इस कारण नियम (४) के अनुसार ९ एवं ६ में रोग न होगा। १२ एवं ३ का स्वामी बृहस्पति, अष्टमस्थ है परन्तु द्वादशभाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। नियम (७) के अनुसार १२ में भी पीड़ा नहीं होगी (अनुमान होता है कि ३ की भी रक्षा इसी से होती है)। इस कारण क्लेश की सूचना केवल ८ और ७ ही में रह जाती है और अष्टम को रोग की परवलता होती है। नियम (५) और (६) लागू नहीं है। सप्तमस्थान से कमर एवं गुरदा और अष्टमस्थान से जननेन्द्रिय एवं जननेन्द्रिय के अन्तरीय भाग में पीड़ा होना सम्भव है। सप्तमेश चं. जल एवं रुधिर विकार से उत्पन्न मूत्रकुच्छरोग होना बतलाता है। बृहस्पति मांस एवं चर्बी बोघ कराता है। अर्थात् बंकिम बाबू को कोई ऐसा रोग सम्भव होता है जो गुरदा एवं जननेन्द्रिय स्थान में जल एवं रुघिर विकार से उत्पन्न हो। इनकी जीवनी में लिखा भी है कि मधुप्रमेह (मूत्रकृच्छ) रोग से बहुत दिनों तक ये पीड़ित रहे थे। मृत्यु के पूर्व इस रोग का बहुत ही प्रकोप हुआ था और इनके जननेन्द्रिय के अन्तरीय भागमें दो एक फोड़े हुए थे। (देखो चं. एवं बृ. पर मंगल एवं शनि की पूर्ण दृष्टि है) और इसी रोग से बंकिम बाबू की मृत्यु हुई। घा ३०८ (११) के अनुसार मधुप्रमेह रोग का योग भी है। पुनः घारा २१७ (१०८) से **चीर-फाड़ की सूचना होती है। वेको कुं. १७** रामकृष्ण परमहंस जी की। प्रथम-नियमानुसार लग्न में पष्ठेश और अष्टमेश दोनों बैठे हैं और द्वादशेश अष्टम में है। इस कारण १ और १२ में पीड़ित हुआ। द्वितीय नियमानुसार लग्नेश शनि अष्टमगत है। अतः लग्न पीड़ित हुआ। तृतीय नियमानुसार षष्ठ एवं अष्टम का स्वामी लग्न में है और लग्न का स्वामी अध्यम में है। इस कारण १ का पीड़ा अनि-वार्य्य होता है और नियम (५), (६) वा (७) लागू नहीं है। इसी ग्रहस्थित से सिर (मुस) प्रदेश में रोग होना बोध होता है। देखो घा-२१६ का नियम १६ इससे वण सम्भव होता है। धा-३०४ (८) से बोध होता है कि बु. जिह्ना का कारक है और इस कुण्डली में बुध जलराशि एवं शत्रुराशि में अस्त है। चन्द्रमा से

बुधदृष्टनहीं है परन्तु बुध के साथी है। प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणों से उनकी जिह्ना में फोड़ा हुआ। था।

देखो कुंडली ६५ यमुना बाबू की । वष्ठ का स्वामी दशम में, अष्टम का स्वामी षष्ठ में और द्वादश का स्वामी चतुर्थ में है। इस कारण नियम (१) के अनुसार १०, ६, ४ में रोग की सूचना मिलती है। नियम (२) के अनुसार १ और ८ का स्वामी षष्ठ में है और ५ का स्वामी अष्टम में। इस कारण १, ८, ४ और ५ में भी रोग की सूचना मिलती है। नियम (३) के अनुसार ६ का स्वामी दशम में और १० का स्वामी ढादश में है। अतः १० में भी रोग सूचित होता है। अर्थात् इन तीन नियमों से बोध होता है कि ६, ४, १, ८, ५ और १० भाव जनित अंगों में रोग होगा। नियम (४) के अनुसार षष्ठ में १ और ८ का स्वामी उच्च है, अतः १ और ८ भाव जिंत पीड़ा कट जा सकती है। इसी प्रकार पष्ठेश भी उच्च है; इस कारण १० भाव जनित पीड़ा भी कट जा सकती है (स्मरण रहे कि नियम में स्वगृही होना लिखा है)। नियम (७) के अनुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि षष्ठ पर पड़ती है। अतः षष्ठभाव जनित रोग भी चिरस्थायी न होगा। फलतः इनके जीवन में देखा गया कि कुछ काल तक ये उदर रोग (षष्ठस्थान) से पीड़ित रहे और कुछ दिन तक मधुप्रमेह (अष्टम स्थान) से भी पीड़ित थे। पर अन्त में इनकी मृत्यु क्षयरोग (चतुर्थ एवं पंचम) से हुई। देखने की बात यह भी है कि दशमस्थान से ठेहुना का बोध होता है और दशम राशि कर्क है, जिससे काल पूरुष का फेफड़ा बोध होता है जो क्षय रोग का स्थान है।

## लग्नेश एवं षष्ठेश द्वारा रोग अनुमान ।

था-२१६ लिखा जा चुका है कि लग्न से जातक के शरीर का और पष्ठे से रोग का विचार होता है। इस कारण यदि लग्नेश और पष्ठेश जब कभी एकत्रित हो जाय तो रोगी होने की चेतावनी मिलती है लिखा है कि (१) यदि लग्नेश और पष्ठेश साथ हो और उनके साथ सूर्य्य भी हो तो जातक को ज्वर-रोग से भय होता है। (२) यदि लग्नेश और पष्ठेश एकत्रित हो और उसके साथ चन्द्रमा भी हो तो जातक को केवल जल से ही भय नहीं होता परन्तु हैजा, जलन्धर (जलोदर), सर्दी इत्यादि रोगों से भी भय होता है। (३) यदि लग्नेश और पष्ठेश एकत्रित हो और उसके साथ मंगल भी हो तो स्फोटक अर्थात्, चेचक, घाव, फोड़ा इत्यादि रोग से क्लेश होता है, अथवा जातक किसी युद्ध में शारीरिक क्लेश पाता है। (४) यदि लग्नेश और पष्ठेश के साथ बुध हो तो पित्त जनित रोग, अरुचि, वमन, डकार वायुमयउदर और दुवंलता से भय होता है। (५) यदि लग्नेश और पष्ठेश के साथ

बृहस्वित हो तो (प्रायः) मनुष्य रोग रहित होता है। (६) यदि लग्नेश और बच्छेश, शुक्र के साथ हो तो जातक की स्त्री रोगिणी तथा दुर्बल रहती है। (७) यदि लग्नेश और वष्ठेश के साथ शनि हो तो जातक को वात रोग अर्थात् वायु प्रकोप, पेट में गड़नड़ाहट, अनपच और दस्त साफ नहीं होने से पीड़ा होती है। (८) यदि लग्नेश और षष्ठेश, राहु अथवा केतु के साथ हो तो मनुष्य को सिर व्यथा और वायु-प्रकोप से पीड़ा होती है और चोर तथा अग्नि से भी भय होता है तथा केन्द्रगत होने से कारागार भोगना पड़ता है। (९) यदि षष्ठेश बुध के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो जननेन्द्रिय रोग होता है। (१०) यदि षष्ठेश शनि के साथ होकर लग्नस्थ हो तो जननेन्द्रिय में किसी कठिन व्याधि के कारण चीरफाड़ होती है। कभी-कभी काट डाला जाना भी सम्भव होता है। (११) यदि षष्ठेश मंगल के साथ लग्न में हो तो फोड़ा फुंसी और वेचक का भय होता है। (१२) यदि षष्ठस्थान को मंगल से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना या वर्णादि के चीर-फाड़ से पीड़ित होता है। (१३) यदि षष्ठस्थान को बृहस्पति के साथ कुछ सम्बन्ध हो तो रोगादि से जल्द मुक्त होता है। (१४) यदि षष्ठ स्थान को शुक्र से कोई सम्बन्ध हो तो आहार-व्यवहार की अविवेकिता से रोग उत्पन्न होता है। (१५) यदि षष्ठस्थान को शनि से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक पेट के दर्द और अपच से पीड़ित रहता है। (१६) यदि षष्ठेश किसी पापग्रह के साथ लग्नस्थ हो तो जातक को व्रण से पीड़ा होती है और यदि पंचमस्थान में बैठा हो तो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं व्रण होता है। इसी प्रकार चतुर्थ में रहते से माता की; सप्तम में रहते से स्त्री की; नवम में रहते से मामा को; ततीय में रहने से अनुज को, एकादश में रहने से बड़े भाई को और अ़ष्टम में रहते से (जातक को स्वयं) गुदा में वर्ण होता है। देखी कुंडली १७ रामकृष्ण परमहंस जी की। षष्ठस्थान का स्वामी, पापग्रह रिव एवं बुध के साथ होकर लग्नस्थ है। इनका जीवन-चरित्र पढ़ने से ज्ञात होता है कि मृत्यु के समय इनकी जिह्वा में भाव हो गया था। जिस कारण इनको सर्वदा के लिये समाधि लेनी पड़ी। देखो कुंडली ७। वष्ठेश बृहस्पति लग्न में शनि से दृष्ट है (युक्त नहीं) । इनकी मृत्यु भगन्दर रोग से हुई थी। (१७) यदि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोणगत हो तो जातक वायु-पीड़ित रहता है। उदाहरण-मुंडली में श से नवम मं और मं से पंचम श. है। इस कारण जातक को वायु-प्रकोप अधिक है। देखों कु इस्ती ५० यह भी बायु से पीड़ित रहते हैं। (१८) यदि शनि चतुर्थस्य हो कर पापदृष्ट हो तो अग्निमय और आचात इत्यादि से अशुभ फल होता है। बेबो कुण्डली ६३ प्रसिद्ध सिंह जी की। झिन चतुर्यस्य है और लग्नस्य मंगल से दृष्ट है। जन्म के कई दिन बाद ही इनके एक पैर की चार अंगुलियां प्रसव-नृह की आग से जलकर एकदम

समाप्त हो गयीं। (१९) यदि शुक्र और सप्तमेश षष्ठस्य हों तो जातक की स्त्री नपुंसक होती है। (२०) यदि लग्नेश, रिव के साथ होकर ६, ८ वा १२ भाव (दुःस्थान) में हो तो तापगंड रोग होता है। (२१) यदि लग्नेश, चन्द्रमा के साथ होकर दुःस्थानगत हो तो जल विकार से गंड रोग होता है। (२२) यदि लग्नेश, मंगल के साथ होकर दुःस्थानगत हो तो गिठिया, व्रण वा शस्त्र से पीड़ित होता है। इसी प्रगार बुध के साथ होने पर पित्त, बृहस्पित से युक्त रहने पर आव, शुक्र से क्षय रोग और शनि, राहु वा केतु से युक्त हो तो चोर चाण्डालादि से जातक पीड़ित होता है।

# ग्रह-योगानुसार मृत्यु-कारण।

- घा-२१७ (१) यदि मं. चतुर्घस्य, चं द्वितीयस्य और सू. दशमस्य हो तो हायी अथवा घोड़े की सवारी से जातक की मृत्यु होती है।
- (२) यदि कर्क अथवा सिंह राशिगत होकर चन्द्रमा सप्तम वा अष्टम स्थान में बैठा हो और राहु से युक्त हो तो किसी पशुद्वारा मृत्यु होती है।
- (३) यदि रिव दशमस्थान में हो, मं. चतुर्थस्थान में हो और मं. के साथ कोई शुभग्रह न हो तथा बु. लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी पशु से (सिंह से) अथवा बर्छा इत्यादि से होती है।
- (४) यदि दशमस्थान में सूर्य्य और चतुर्थस्थान में मंगल हो तो किसी सवारी पर से गिरने से मृत्यु होती है। (सवारी की किसम चतुर्थभाव के अनुसार होगा।)
- (५) यदि चं. राहु के साथ होकर सिंह अथवा कर्क राशिगत होता हुआ, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु पशु द्वारा होती है।
- (६) दशमस्थान में सू. और चतुर्थ में मं बैठा हो तो वाहन से टकरा कर मृत्यु होती है।
- (७) यदि वृष अथवा तुला राशि का सूर्य्य नवमस्य हो और उसके साथ चन्द्रमा भी हो अथवा उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सर्प से मृत्यु होती है।
- (८) यदि राहु अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो फोड़ा इत्यादि या सर्प से मृत्यु होती है।
- (९) शुभग्रह शत्रु राशिगत होता हुआ ६, ८ वा १२ स्थान में बैठा हो और मंगल, शत्रुराशिगत होता हुआ शत्रुबह के साथ हो तो सौप के काटने से मृत्यु होती है। देखो कुंडली ६३, प्रसिद्ध सिंह की। इस कुण्डली से यदि जातक की स्त्री का

विचार किया जाय तो स्त्री का लग्न कर्क मानना होगा। शुभग्रह, शु. कर्क से छठे स्थान में शत्रु के गृह में बैठा है। इसी प्रकार बृ., कर्क लग्न से द्वादशस्थान में अपने परम शत्रु के गृह में बैठा है और म. परम शत्रु बुध के साथ है और अपने शत्रु शिन के गृह में है (पञ्चधा, सम) इस जातक की स्त्री साँप के काटने से मरी है।

- (१०) यदि र एवं चं कन्या राशिका हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो स्वजन द्वारा मृत्यु होती है।
- (११) यदि मीन लग्न का जन्म हो, और उसमें सू.और चं. किसी अन्य पापग्रह के साथ हों और अध्टमस्थान में भी पापग्रह हो तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु होती है।
- (१२) यदि सप्तमस्थान में कन्याराशिगत चन्द्रमा हो तथा शुक्र, मेष में और रिव लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी स्त्री द्वारा होती है।
- (१३) यदि लग्नेश केतु के साथ हो और उसके दोनों तरफ पापग्रह हों तथा अष्टम स्थान में भी पापग्रह हो तो माता के कोप से मृत्यु होती है।
- (१४) यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा सप्तमस्थान में हो, मीन राशि का सूर्य्य लग्न में हो और शुक्र मेष राशि में हो तो स्त्री के कारण मन्दिर में मृत्यु होती है।
- (१५) लग्नेश, अष्टमेश और सप्तमेश के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के साथ होती है।
- (१६) यदि चं. पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थान में हो और जन्म मीन लग्न में हो तथा लग्न में सू. और मेष में शु. बैठा हो तो स्त्री के निमित्त गृह में मृत्यु होती है।
- (१७) यदि दशम एवं चतुर्यस्थानों में पापग्रह हों और क्षीण चन्द्रमा षष्ठ वा अष्टम स्थान में हो तो शत्रु के षड़यंत्र से तीर्थ में मृत्यु होती है।
- (१८) यदि शनि शग्न में, मंगल द्वादश में और र., चं. एवं बु. सप्तमस्थान में हों तो परदेश में किसी मन्दिर के बागीचा में मृत्यु होती है। र. और मं. के द्वादशस्थ, रा. एवं चं. के सप्तमस्थ और वृ. के केन्द्रस्थ होने से भी ऐसा ही फल होता है।
- (१९) यदि सूर्य्य लग्न में हो, चन्द्रमा कन्या का हो और चं. पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो किसी झगड़े में या जल में मृत्यु होती है।
- (२०) लग्न में सू. और चं. हों और अन्य सब ग्रह दिस्वभाव राशिगत और पाप दृष्ट हों तो जलाश्चय के जन्तुओं से मृत्यु होती है 'होरा सार' में लिखा है कि यदि र. एवं मं दिस्वभाव लग्न में हों और दो पापग्रह से दृष्ट हों तो जल में मृत्यु होती है।

- (२१) यदि र. और चं. (कन्या अथवा) द्विस्वभाव राशिगत हों और उन पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो जरू में डूबने से मृत्यु होती है। किसी किसी का मत है कि पापग्रह की दृष्टि न रहने पर भी जरू में डूबने से मृत्यु होती है।
- (२२) यदि शः और चं. ६, ८ वा १२ भाव में अथवा चतुर्य भाव में हों तथा अष्टमेश, अष्टम में दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी वा समुद्र में होती है।
- (२३) यदि अष्टमेश, कुम्भ, मीन, कर्क, मकर, वृश्चिक अथवा तुला राशि गत होकर चतुर्थ, षष्ठ अथवा द्वादशस्थान में हो तो जातक की मृत्यु सर्प, सिंह वा मृग से होती है अथवा कुएँ में गिरने से वा घर में मृत्यु होती है।
- (२४) यदि शनि चतुर्थस्य, चन्द्रमा सप्तमस्य और मंगल दशमस्य हो तो कुर्आं में गिरने से मृत्यु होती है।
- (२५) यदि शनि कर्क और चन्द्रमा मकर राशिगत हो तो जल में अथवा जलोदर रोग से मृत्यु होती है।
- (२६) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त होकर चतुर्थस्थ हो तो जातक कूप अथवा किसी जलाशय में डूबकर मरता है। किसी का कथन है कि यदि चतुर्थस्थान में नीच अथवा ग्रह-युद्ध में हारा हुआ ग्रह हो और षष्ठ स्थान में जलराशि पड़ती हो तो जल में डूबने से मृत्यु होती है।
- (२७) यदि चतुर्थेश निर्बल हो और चतुर्थस्थान में नीच रिव के साथ (चतुर्थेश) बैठा हो, अथवा किसी पापग्रह के साथ होकर चतुर्थस्थ हो और चतुर्थेश दुर्बल होकर किसी जलग्रह के साथ हो तो जातक जल में डूबकर मरता है।
- (२८) यदि चतुर्थेश और लग्नेश साथ होकर चतुर्थस्थान में बैठा हो और दशमेश से दृष्ट हो तो जातक जल में डूबकर मरता है।
- (२९) चतुर्येश जिस राशि में हो, उस राशि के स्वामी पर बदि चतुर्येश की दृष्टि पड़ती हो अथवा वह चतुर्थेश के साथ हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से होती है।

देखो कुंडली १० चैतन्य महाप्रभु जी की। चतुर्घेश मं. धन राशिगत है, धन का स्वामी बृ. चतुर्घेश मं. के साथ है। इसी कारण उनकी मृत्यु जल में डूबने से हुई थी।

देखो कुंडली ४४ परमहंस रामतीर्थ जी की । चतुर्थेश बुध तुला में है, उसके स्वामी, शुक्र पर न तो चतुर्थेश की दृष्टि है और न चतुर्थेश के साथ है। परन्तु एक

विशेष योग यह है कि चतुर्येश बुध एवं शुक्र में अन्योत्य भावगत सम्बन्ध है। बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में है। अर्थात् स्थान-सम्बन्ध है जो सबसे बली सम्बन्ध होता है। इस कारण इनकी मृत्यु भृगु गंगा में डूबने से हुई।

- (३०) यदि क्षीण चं. अष्टम स्थान में हो तथा उसके साथ मं., रा. अथवा श. बैठा हो तो ऐसे स्थान में जल, अग्नि वा पिशाचादि दोष से मृत्यु होती है।
- (३१) जातक का जन्म विषघटिका में होने ही से उसकी मृत्यु विष, अग्नि अथवा क्रुजीव से होती है।

टिप्पणी:—प्रति नक्षत्र का भोग ६० दण्ड से अधिक अथवा कम हुआ करता है। यदि ६० ही दण्ड का भोग माना जाय तो अध्विनी नक्षत्र का ५१वाँ, ५२वाँ, ५३वाँ और ५४वाँ दण्ड विषघटिका होती है। इसी प्रकार भरणी का २५वाँ से २८वाँ दण्ड विषघटिका कहलाती है। एवं सभी नक्षत्रों में भी इसी प्रकार चार चार विषघटिकायें होती हैं।

| (१)    | अश्विनी       | ५१  | से | 48 | तक | (२)  | भरणी          | २५ | से | २८ | तक |
|--------|---------------|-----|----|----|----|------|---------------|----|----|----|----|
| (३)    | कुत्तिका      | ₹ १ | ,, | 38 | ,, | (8)  | रोहिणी        | ४१ | ,, | ४४ | ,, |
| (५)    | मृगशिरा       | १५  | ,, | १८ | ,, | (६)  | आर्द्री       | २२ | ,, | २५ | ,, |
| (७)    | पुनर्वसु      | ₹ १ | ,, | ३४ | 11 | (८)  | पुष्य         | २१ | ,, | २४ | ,, |
| (९)    | अश्लेषा       | ३३  | ,, | ₹ξ | ,, | (१०) | मघा           | ३१ | ,, | 38 | ,, |
| ( ११ ) | पूर्वफाल्गुनी | २१  | ,, | २४ | ,, | (१२) | उत्तरफाल्गुनी | १९ | ,, | २२ | ,, |
| (१३)   | हस्ता         | २२  | ,, | २५ | "  | (१४) | चित्रा        | २१ | ,, | २४ | "  |
| (१५)   | स्वाती        | १५  | ,, | १८ | "  | (१६) | विशाखा        | १५ | ,, | १८ | ,, |
| (१७)   | अनुराषा       | ११  | ,, | १४ | ,, | (१८) | ज्येष्टा      | १५ | ,, | १८ | ,, |
| (१९)   | मूला          | ५७  | ,, | ६० | ,, | (२०) | पूर्वाषाढ़    | २५ | ,, | २८ | ,, |
| (२१)   | उत्तराषाढ     | २१  | ,, | २४ | ,, | (२२) | श्रवणा        | ११ | ,, | १४ | ,, |
| (२३)   | धनिष्ठा       | ११  | ,, | १४ | ,, | (१४) | शतभिषा        | १९ | ,, | २२ | ,, |
| (२५)   | पूर्वभाद्र    | १७  | ,, | २० | ,, | (२६) | उत्तरभाद्र    | २५ | ,, | २८ | ,, |
| (२७)   | रेवती         | ₹ १ | ,, | ३४ | ,, |      |               |    |    |    |    |

पहले निश्चित करना होगा कि जन्म-दिन का नक्षत्र-मान कितना है अर्थात् सर्वर्क क्या है। त्रैराशिक से यह निकालना होगा कि यदि ६० दण्ड में विषघटिका का आरम्भ अश्विनी में ५० दण्ड के बाद होता है तो आये हुए अमुक सर्वर्क में कितने दण्ड के बाद से आरम्भ होगा। जो फल आवेगा उसी स्थान से विषघटिका का आरम्भ होगा। इसमें एक अपवाद यह है कि यदि बली चं. लग्न, केन्द्र वा त्रिकोण में हो अथवा लग्नेश शुभयुक्त केन्द्र में हो तो विषषटिका का दोष नहीं होता।

- (३२) यदि श. कर्क में और चन्द्रमा मकर में हो तो जल में डूबने से मृत्यु होती है। यदि सू. और चन्द्रमा कन्या में हों और पापदृष्ट हों तो जल में डूबने से अथवा सम्बन्धी द्वारा मृत्यु होती है।
- (३३) यदि चं. मकर अथवा कुम्भ राशि का हो और पापग्रह के नवांश में हो तो अग्नि से शस्त्र से अथवा गिरने से मृत्यु होती है।

देखो कुंडली ७१ राय बहादुर वाल्मीिक प्र. सिंह जी की। चं. मकर राशिगत है और कुम्भ के नवांश में है। इस कारण इनके पैर में एक व्रण हुआ था। ये मधुप्रमेह से भी पीड़ित थे। कलकत्ते के डाक्टरों ने बहुत निवारण करने पर भी, व्रण को बुरी तरह चीर-फाड किया और उनकी मृत्यु उसके कई दिन उपरान्त ही इसी चीर-फाड़ के दोष से होना कहा जाता है।

- (३४) यदि चं. पापग्रह की राशि में बैठा हुआ पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो शस्त्र अथवा अग्नि से मरण होती है। 'जातकपारिजात' में चं. का मेष अथवा वृश्चिक में रहना कहा गया है।
- (३५) यदि चं मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुम्भ का हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तथा दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु अग्नि, शस्त्र अथवा बन्द्रक से होती है।

देखो **कुंडली १३** टीपू सुलतान की । चं. मेष का है, के. से दृष्ट **है तथा चं.** के एक ओर मं. है और दूसरी ओर के. और वृ. है। यदि के., वृ. के पूर्व हो तो यह योग लागू होता है। ये युद्ध में मारे गये थे।

- (३६) यदि क्षीण चं. दशम स्थान में हो, मं. नवमस्थान में हो और श. रूग्न में हो तो धूएँ से अकुला कर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट से मृत्यु होती है।
- (३७) यदि चन्द्रमा, मेष अथवा वृष्टिचक राशि में पापग्रह के साथ हो तो अग्नि वा शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है।
- (३८) यदि चतुर्थं स्थान में मं., सप्तम स्थान में रिव और दशस स्थान में शिन हो तो राजा के कोप से तथा शस्त्र की अग्नि से मरण होती है।
- (३९) यदि मंगल, सूर्य्य के गृह में और सूर्य्य, मंगल के गृह में हो और अष्टमेश से सूर्य्य एवं मंगल केन्द्रवर्ती हों तो राजा के कोप से (फॉसी इत्यादि) ऐसे जातक की

मृत्यु होती है। परन्तु "होरासार" में "भौमार्कजौ यदि परस्पर भाग संस्थौ क्षेत्रेऽथवा निवन भेशंयुते च केन्द्रे" पाया जाता है।

- (४०) यदि मंगल के नवांश अथवा राशि में शनि हो और शनि के नवांश अथवा राशि में मंगल हो और अब्टमेश केन्द्र में हो तो जातक की मृत्यु राजकोप (फॉसी इत्यादि) से होती है।
- (४१) यदि क्षीण चं. षष्ठ वा द्वादश स्थान में मं., रा. अथवा श. के साथ बैठा हो अथवा चं. अष्टम स्थान में मं., श. वा रा. के साथ बैठा हो तो भयानक अपस्मार रोग से मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७६ (स) क्षीण चन्द्रमा षष्ठ स्थान में मं. से दृष्ट(युक्त नहीं) है और केतु से भी दृष्ट है। यह जातक भयानक अपस्मार रोग से कई वर्षों से पोड़ित है और आज कल महीने में तीन-चार बार बेहोश हुआ करता है।
- (४२) यदि कन्या राशि का चन्द्रमा हो और पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो रक्त-विकार वा घनुष्टंकार, (Tetanus or Shortage of blood) से मृत्यु होती है।
- (४३) यदि लग्नेश और बृहस्पित साथ होकर षष्ठस्थानगत हो तो जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है।
- (४४) यदि लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पित के साथ हो तौ भी अजीर्ण रोग से मृत्यु होती है।
- (४५) यदि अब्टमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ होकर अब्टमगत हों तौ भी जातक की मृत्यु अजीर्ण-रोग से होती है।
- (४६) यदि लग्नेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु अजीर्ण रोग से होती है। देखो कुंडली ५५ बाबू त्रिवेणी प्रसाद जी की। लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति है और उस पर द्वितीयेश शनि की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात् इन दोनों में चतुर्थ सम्बन्ध नहीं रह कर तृतीय सम्बन्ध है। अतः इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हुई थी।
- (४७) यदि सप्तमेश, द्वितीयेश और चतुर्थेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु अजीर्ण-रोग से होती है। यह 'जातकपारिजातक' का मत है परन्तु 'सर्वार्थचिन्तामणि' में 'दारेश्वरे' के बदले 'देहेश्वरे' पाया जाता है। देखो ४६.
- (४८) यदि चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कन्या राशि का हो, दो पापग्रहों से घिरा हुआ हो और उसके साथ कोई शुभग्रह न हो तो जातक की मृत्यु सन्निपातज्वर अथवा अग्नि से होती है। देखो ४२
- (४९) यदि अष्टम स्थान में निर्वल सूर्य्य अथवा निर्वल मंगल बैठा हो और द्वितीय स्थान में पापग्रह हो तो पित्त-विकार से मृत्यु होती है।

- (५०) यदि बुध सिंहराशिगत हो और पापदृष्ट हो तो जातक की मृत्यु त्रिदोष अथवा ज्वर से होती है।
- (५१) यदि अध्टम स्थान में राहु अथवा केतु हो तो जातक की मृत्यु चातुर्धिक ज्वर से होती है।
- (५२) यदि अष्टमेश केतु अथवा राहु के साथ हो और अष्टम स्थान क्रूर वष्ठांश का हो तो चार्तुषिक ज्वर से अवश्य ही मृत्यु होती है।
- (५३) यदि अष्टमस्य राहु पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु पित्त-प्रकोप अथवा चेचक से होती है। 'फलदीपिका' में 'माङ्गल्य रन्ध्र मिलनािष पराभवायुः' लिखा है।
- (५४) यदि दुर्बल चन्द्रमा मंगल के साथ हो और ६, ८ अथवा १२ स्थान में श. अथवा रा. हो तो ऐसे जातक की मृत्यु उन्माद अथवा विष्चिका इत्यादि से होती है।
- (५५) श. और चन्द्रमा, कर्क में हों और शुभदृष्ट न हों तो जातक लँगड़ा हो कर मरता है।
- (५६) यदि चं. कन्या में हो और पाप-मध्य-गत हो तो रक्तशोफ-रोग से मृत्यु होती है। देखो ४२
- (५७) द्वितीय में शनि, चतुर्थ में चं और दशम में मं हो तो मुख में कृमि रोग होने से मृत्यु होती है।
- (५८) यदि चं. लग्न में, सूर्य्य निर्वल होकर अष्टमस्थान में, वृ. द्वादशस्थान में और पापग्रह चतुर्थस्थान में हो तो जातक की मृत्यु रात्रि के समय किसी नीच जाति के शस्त्र से अथवा सोने के स्थान से गिरकर होती है। परन्तु 'होरासार' में द्वादश में भी पापग्रह का होना लिखा पाया जाता है।
- (५९) यदि लग्नेश और अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर वष्ठस्थान में हो तो जातक युद्ध में मारा जाता है। अथवा किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है।
- (६०) यदि शुभग्रह दशम, चतुर्थ, अष्टम अथवा लग्न में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु वर्छी के मार से होती है।
- (६१) यदि चन्द्रमा वृष अथवा तुला राशि में हो और शनि भी वृष अथवा तुला राशि में हो (परन्तु यह आवश्यक नहीं कि एक ही साथ हो) तो ऐसे जातक की मृत्यु अद्ठाइसवें वर्ष में तलवार से होती है।
- (६२) यदि मंगल नवमस्य और श., सू. एवं रा. एकत्र हों और शुभवृष्ट न हों तो जातक की मृत्यु बाण से होती है।

- (६३) यदि चं., मकर अथवा कुम्भ में हो और पाषग्रह के नवांश में हो तो शस्त्र अथवा अग्नि द्वारा मृत्यु होती है।
- (६४) मं. चतुर्वं में, र. सप्तम में और श. दशम में हो तो शस्त्र द्वारा अथवा राज-कोप से मृत्यु होती है।
- (६५) यदि अष्टमेश और लग्नेश निर्बल हो और षष्ठेश मं. के साथ हो तो जातक की मृत्यु युद्ध में किसी हथियार से होती है। ऐसा 'जातकपारिजात' में पाया जाता है।
- (६६) यदि चं. लग्न में, शनि चतुर्थं में और मंगल दशमस्यान में हो तो जातक की मृत्यु झगड़े में होती है।
- (६७) यदि कन्या का चं. चतुर्थस्थान में हो तथा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो और चं. दोनों तरफ पापग्रहों से घिरा हो तो बन्द्रक से मृत्यु होती है।
- (६८) यदि पापग्रह अध्टमस्थान में बैठा हो और जातक का जन्म विष-घटिका का हो तो जातक की मृत्यु विष अथवा बन्दूक इत्यादि से होती है। ऐसा बचन 'जातक-पारिजात' में पाया जाता है।
- (६९) यदि लग्ननवांश से दशमनवांश का स्वामी शनि के साथ हो अथवा वह ग्रह ६,८,१२ में हो तो जातक की मृत्यु विष खाने से होती है।
- (७०) यदि द्वितीयेश और षष्ठेश, शनि के साथ होकर ६,८ वा १२ भाव में हों तो जातक की मृत्यु विष खाने से होती है।
- (७१) यदि लग्न में चन्द्रमा हो, निर्बल रिव अष्टमस्थान में हो और द्वितीय एवं चतुर्षस्थान में पापग्रह हों तो ऐसा जातक हाथ और नेत्रों से हीन होकर मरता है अथवा बड़े कष्ट के साथ विष से मृत्यु होती है।
- (७२) यदि मंगल चतुर्थस्य अथवा र. सप्तमस्य हो और श. एवं चन्द्रमा अष्टमस्य हों तो जातक की मृत्यु किसी एक विशेष प्रकार के भोजन के खाने से होती है।
- (७३) यदि वष्ठेस और अष्टमेश राहु के साथ वष्ठस्थान में बैठा हो और श. केतु के साथ हो तो जातक की मृत्यु चोर अथवा शस्त्र से होती है।
- (७४) यदि बुध और मंगल साथ होकर छठे वा आठवेंस्थान में हों तो जातक का हाथ और पैर चोर द्वारा नष्ट किया जाता है।
- (७५) यदि चतुर्व अथवा दशमस्यान में मं. के साथ क्षीण चं. बैठा हो और श. की उस पर दृष्टि हो तो लाठी इत्यादि की मार से मृत्यु होती है।
- (७६) यदि क्षीण चं. अष्टमस्चान में, श. लग्न में, र. चतुर्व में, मं. दशम में हो तो लाठी की मार से मृत्यु होती है।

- (७७) मट्टोत्पल के अनुसार लग्न में सिन, पंचम में रिव, नवम में मंगल और दशम में क्षीण चन्द्रमा होने से ऊपर लिखा हुआ फल होता है। परन्तु इस ग्रह-कम को मानने से चन्द्रमा क्षीण नहीं होता। अत्तएव यही ठीक है कि यदि उक्त ग्रह उन स्थानों से (किसी कम से) सम्बन्ध रखते हों तो योग लागू होगा। 'सारावली' का भी यही मत है। (देखो २२)।
- (७८) यदि षष्ठेश शुक्र के साथ हो और शनि वा सूर्य्य राहु के साथ तथा पाप नवांश में हों तो जातक का शिर काटा जाता है।
- (७९) यदि श नवमस्य और वृ. तृतीयस्य हो अथवा ये दोनों अष्टमस्य वा द्वादशस्य हों तो जातक का हाथ काटा जाता है।
- (८०) यदि राहु, शनि और बुध दशमस्य हों तो जातक के हाथ में लम्बा सा चीर फाड़ होता है।
- (८१) यदि शनि लग्न में हो और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ सप्तमस्य हो और पुनः शुक्र कन्याराशि में हो तो जातक के हाथ और पैर दोनों काटे जाते हैं।
- (८२) यदि षष्टेश शु. के साथ हो और श. अथवा सू. राहु के साथ होकर पाप राशि में हों तो जातक का सिर काटा जाता है। यदि सू., अष्टमेश होता हुआ शु. से दृष्ट हो, अथवा श. कूर षष्टांश का होता हुआ राहु के साथ हो तो जातक का सिर काटा जाता है। परन्तु 'सर्वार्थचिन्तामणि' में 'शुक्रेज्येदृष्टे दिवसाधिनाथे सारे शनी वा फणिनाथ युक्ते" पाया जाता है। देखों कुंडली १३ टीपूसुल्तान की। षष्टेश स्वयं शुक्र है, शनि और सू. वृश्चिक राशि में पड़ता हुआ राहु के साथ है और द्वादश स्थान में बैठा है। बोध होता है कि ऐसी ग्रहस्थिति के कारण टीपू सुल्तान की मृत्यु युद्ध में हुई। इतिहास से ठीक पता नहीं चलता कि वह तलवार या बन्दूक से मारा गया।
- (८३) यदि राहु, कर्क में हो और चं. सिंह में हो अथवा अष्टमस्थान में चं. और राहु हों तो जातक का सिर काटा जाता है।
- (८४) यदि पापग्रह नवम एवं पंचमस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो बन्धन (जेल) से मृत्यु होती है।
- (८५) यदि राहु व केतु के साथ होकर रिव सप्तमस्य हो और शु. अष्टमस्यान में बैठा हो और रुग्न में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु बन्चन से होती है।
- (८६) यदि चं. से अथवा लग्न से नवम, पंचम में पापग्रह हो और मं. अष्टमस्थ हो तो जातक की मृत्यु उद्वेग अथवा बन्धनादि से होती है।

- (८७) यदि अब्टमभाव का द्रेष्काण सर्प, पाश्च वा निगड़ द्रेष्काण हो तो जातक की मृत्यु जेलकाने में होती है।
- (८८) विद (सारावाली मतानुसार) पापग्रह लग्न एवं त्रिकोण में हो (जातक पारिजात अनुसार) र., श. एवं मं. (पाप) लग्न एवं त्रिकोण में हों और उनमेंसे किसीके साथ क्षीण बन्द्रमा भी हो तो जातक की मृत्यु सूली से होती है। प्राचीन काल में सूली एक मृत्यु-कारक यंत्र था। अभिप्राय वह है कि बेवसी में शरींर पर आघात होने से मृत्यु होती है। शुभ्रमन्यशास्त्री का कथन है कि इसका अर्थ आकस्मिक घटना द्वारा (Byaccident) मृत्यु त्री है। देलो कुंडली ८४ (क)। इसमें सूर्य के साथ क्षीण चन्द्रमा लग्न में है और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। पुनः पंचमस्थान पर श. और मं. की पूर्ण दृष्टि है और नवम स्थान पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात् लग्न और दोनों त्रिकोण श., र. एवं मं. से पीड़ित है। (यद्यपि युक्त नहीं) और क्षीण चं., र. के साथ है और र. इन्हीं तीन पापग्रहों में से एक है। प्रतीत होता है कि इसी योग से गत १५ जनवरी १९३४ के प्रलयकारी भूकम्प के समय मकान के अन्दर ईट इत्यादि के आघात से बेबसी में इनकी मृत्यु हुई।
- (८९) यदि चतुर्थ में मंगल सप्तम में रिव और दशम में शिन हो तो हिथयार, अि वा राजकोप से मृत्यु होती है।
- (९०) यदि सू. चतुर्थ में हो और दशमस्थ मं. शनि से दृष्ट हो और वृ. क्षीण चन्द्रमा से युक्त वा दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु काठ से टकरा कर होती है।
- (९१) यदि रिव चतुर्थस्य और मंगल दशमस्य हो और क्षीण चन्द्रमा की उस पर दृष्टि हो तो जेल में फाँसी होती है।
- (९२) यदि चतुर्थस्थान में मंगल और दशमस्थान में रिव (अथवा मतान्तर से शिन) हो तो सूली अथवा पहाड़ से गिरने पर मृत्यु होती है। 'सारावली' का मत है कि र. और मं. एक साथ वा विलग विलग चतुर्थं वा दशम में रहने से योग लागू होता है।
- (९३) यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रह के साथ नवम, पंचम वा एकादशस्थान में बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है:।
- (९४) यदि चतुर्यस्थान में मंगल अथवा सूर्य बैठा हो और क्षीण चन्द्रमा के साथ शनि बैठा हो, त्रिकोण और लग्न में पापन्नह हो तो सूली से मृत्यु होती है।
- (९५) चन्द्र-रूग्न से नवम अथवा पंचम राशि पापयुक्त वा दृष्ट हो, और रुग्न से २२वाँ द्रेष्काण, सर्प, निगड़ अथवा पाश द्रेष्काण हो तो जातक फाँसी रुगाकर आत्महत्या करता है (देखो द्रेष्काण चक्र १३)

- (९६) यदि पापग्रह चतुर्व और दशमस्यानों में जयना पंचम और नवम स्वानीं में हों और अष्टमेश मंगल के साथ लग्न में बैठा हो तो जातक फौसी लगाकर बात्म-हत्या करता है।
- (९७) यदि द्वितीयेश एवं अष्टमेश, राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८ वा १२ स्थान में हो तो जातक फौसी लगाकर बात्महत्या करता है।
- (९८) यदि चन्द्रमा, शनि और मान्दि, राहु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम वा द्वावस-स्थान में हों और उन पर लम्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु बड़े बुरे प्रकार से (दुर्मणम्) होती है।
  - (९९) चतुर्थस्थान में मंगल और दशम में शनि हो तो सूली द्वारा मृत्यु होती है।
- (१००) क्षीण चं. पापग्रह के साथ होकर नवम, पंचम अथवा एकादशस्थान में बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है।
- (१०१) चतुर्यस्थान में मं अथवा शनि बैठा हो और दशमस्थान में ण कीण चं के साथ हो और त्रिकोण में पापग्रह बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है।
- (१०२) मेष, वृष, और मिथुन राशि में (सव?) ग्रह हों तो जातक सूली से मरता है।
- (१०३) यदि चन्द्रमा, नवम अथवा पंचम स्थान में हो और शुभदृष्ट नहीं हो तो बन्धन से मृत्यु होती है।
- (१०४) यदि अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी पापग्रह हो और चं. से अष्टमस्थान में बैठा हो तो बन्धन से मृत्यु होती है।
- (१०५) यदि रुग्न नवांश से दशम का स्वामी राहु वा केतु के साथ हो तो जातक की मृत्यु होती है।
- (१०६) यदि द्वितीयेश और षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८,१२ भाव में पड़े तौ भी जातक की मृत्यु फाँसी से होती है।
- (१०७) यदि शनि द्वितीयस्थान में, चन्द्रमा चतुर्थस्थान में और मंगल दशमस्थान में हो तो कीड़ाकृतघाव, चीर-फाड़ इत्यादि से शरीर का नाश होता है।
- (१०८) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्यान में हो और उस पर बली शनि की दृष्टि हो तो चीर-फाड़ से अयवा नेत्र-रोग या मगन्दर से मृत्यु होती है। देखो कुंडली १९६ क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्य है और शनि से दृष्ट भी है। इनके जननेन्द्रीय में फोड़ा हुआ बा और पता चलता है कि वह बीर-फाड़ भी किया गया था। यदि सप्तम में मंगल; और लग्न में र., चं. और श. हो तो किसी कलपुर्जे के समीप वा चीर-फाड़ से मृत्यु होती है।

- (१०९) यदि क्षीण चन्द्रमा, बली मंगल से दृष्ट हो और सनि अष्टमस्य हो तो बबासीर, भगन्दर, आंतरोग, कृमिरोग, सस्त्र वा किसी दाहज पदार्थ (तेजाब Caustic) इत्यादि से मृत्यु होती है।
- (११०) यदि रूग्नेश अथवा रूग्न नवांशेश, मंगल हो और रूग्न में सूर्य्य बैठा हो और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ हो तथा बुध सिंह राशि का हो तो जातक की मृत्यु पेट फट जाने से होती है।
- (१११) यदि शनि रुग्न में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और क्षीण चन्द्रमा राहु और सूर्य के साथ हो तो एसे जातक की नाभी से ऊपरी भाग में शस्त्र की आषात से मृत्यु होती है।
- (११२) यदि शनि अष्टम में, निबंस्त चन्द्रमा दशम में और सूर्य्य चतुर्थस्थान में हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात् किसी काष्ठ के गिरने से होती है।
- (११३) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम वा चतुर्घस्थान में हो, शनि सप्तमस्थान में हो और मंगल द्वितीयस्थान में हो तो जातक की मृत्यु काष्ठ-प्रहार से होती है।
- (११४) यदि रिव चतुर्थस्थान में, मंगल दशमस्थान में हो और उस पर शिन की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु किसी काठ इत्यादि में टकराने से होती है।
- (११५) चतुर्थस्थान में सू. हो दशमस्थान में मं. ,क्षीण चं. के साथ हो और श. से दृष्ट हो तो गिरने से अथवा काष्ठप्रहार से मृत्यु होती है।
- (११६) यदि शनि द्वितीय में, चं. चतुर्थ में और मंगल दशमस्थान में हो तो जातक की मृत्यु घाव से होती है।
- (११७) यदि क्षीण चन्द्रमा पर बली मंगल की दृष्टि हो तो कृमि, घाव, गुदारोग, बवासीर, भगन्दर रोग शस्त्र अथवा अग्नि से जातक की मृत्यु होती है। किसी पुस्तक में भौमदृष्ट के बदले सूर्यदृष्ट मिलता है। पर यह भूल है क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहने से चन्द्रमा क्षीण नहीं हो सकता है।
- (११८) यदि सू., मं., श. और चं. सभी अष्टमस्थान में हों, अथवा लग्न से त्रिकोण में हों तो वजापात, से, दीवार के गिरने से अथवा पहाड़ी तूफान से जातक की मृत्यु होती है।
- (११९) यदि सूर्य्य लग्नस्य, शनि पंचमस्य, चन्द्रमा अष्टमस्य और मंगल नव-मस्य हो तो जातक की मृत्यु वज्रपात से अथवा वृक्षादि के गिरने से होती है।
- (१२०) यदि रिव लग्न में मंगल पंचम में, झिन अष्टम में और चन्द्रमा नवम में हो तो जातक की मृत्यु वज्रपात से अयवा दीवार के गिरने से होती है (यह 'सारावली'

- का मत है)। अन्यत्र, लग्न में रिव, पंचम में सिन, अष्टम में मंगल और नवम में चन्द्रमा का होना पाया जाता है।
- (१२१) दशम और चतुर्वस्थान में र बीर मं बैठा हो तो पर्वत से गिर कर मृत्यु होती है।
- (१२२) यदि सू. लग्न में, श. पंचम में, मं. अष्टम में और चं. नवम में हो तो वज्रपात से अथवा पर्वतादि से ठोकर खाकर मृत्यु होती है।
- (१२३) यदि लग्न में सू. और श., पंचम वा अष्टम में मं. और नवम में चन्द्रमा हो तो जातक की मृत्यु वज्ज, वृक्ष के पतन, पर्वत के शिखर से गिरने अथवा हल की फार की चोट लगने से होती है।
- (१२४) यदि सुक अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक की मृत्यु प्रमेह, वात अथवा क्षयरोग से होती है।
- (१२५) यदि बृहस्पति अथवा चन्द्रमा जलराशिगत होकर अष्टमस्थान में हो और उस पर पापब्रह की दिष्टि भी पड़ती हो तो जातक की मृत्यु क्षयरोग से होती है। देखो कुं. ७२ गोपीकृष्ण बाबू की। बृ. और चं. गुलिक से दृष्ट है।
- (१२६) यदि राहु अथवा केतु अष्टमस्थान में और मान्दि केन्द्र में हो और लग्नेश अष्टमगत हो तो क्षयरोग होता है।
- (१२७) यदि मंगल और शनि षष्ठस्थान में हो और उस पर सूर्य्य और राहु की दृष्टि हो तो जातक को क्षयरोग होता है।
- (१२८) यदि राहु और वृहस्पति सप्तमस्य अथवा अष्टमस्य हो और साथ सूर्य्य भी हो तो क्षवरोग होता है।
- (१२९) यदि बु. और मं. साथ होकर वष्ठनत हो और उन पर शु. और चं. की दृष्टि हो तो क्षयरोग होता है।

इस योग में शु. की पूर्ण दृष्टि बुध पर असम्भव है क्योंकि बु. और शु. बर्त्तमान ग्रहस्थिति के अनुसार एक दूसरे से सप्तमस्थ हो ही नहीं सकता। अतः केवल पाद-दृष्टि सम्भव है।

(१३०) यदि केतु वष्ठेश के साथ हो अथवा उस पर दृष्टि डालता हो या यदि केतु सप्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता तौ मी अथरोग होता है। देखों कुं. ४२ पव्डित रमावल्लभ जी की। वष्ठेश शु. पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। इनकी मृत्यु अथ रोग से हुई बी।

- (१३१) यदि चष्ठ अववा अष्टम स्थान जलराशि हो और क्षीण चं किसी पापग्रह के साथ उस स्थान में हो तो क्षयरोग होता है।
- (१३२) यदि रिव और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के गृह में हो अर्थात् कर्क में रिव और सिंह में चन्द्रमा हो तो क्षयरोग होता है।
- (१३३) यदि चन्द्रमा, सूर्य्य के नवांश में हो और सूर्य्य, चन्द्रमा के नवांश में हो तौ जी क्षयरोग होता है।
- (१३४) यदि रिव और चन्द्रमा दोनों ही सिंह राशि अथवा कर्क राशि में हों तो जातक बुवंछ सरीर वाला होता है और कभी कभी क्षयरोग से पीड़ित होता है।
  - (१३५) यदि चं. कर्क में और सूर्य्य में हो तो रक्तपित्त का प्रकोप होता है।
- (१३६) यदि अष्टमस्यान में कोई पापग्रह हो और अष्टमेश, द्वादशस्य अथवा केन्द्र में हो और रुग्नेश निर्वल हो तो जातक की मृत्यु उसके कुमार्गी होने के कारण होती है।
- (१३७) यदि दशमस्यान में मकर वा कुम्म राशिगत होता हुआ क्षीण चन्द्रमा बैठा हो और सूर्य्य, मेच अथवा बृश्चिक राशिगत हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा के मध्य में होती है।
- (१३८) यदि क्षीण चन्द्रमा दशमस्थान में, सूर्य्य सप्तम में और मंगल चतुर्थं में हो जातक की मृत्यु मल-मुत्रादि में होती है। 'सारावली' में 'गलितेन्द्रकंभू पुत्रैगंतैर्व्योमाष्टवन्युषु" लिखा है।
- (१३९) यदि मंगल तुला में, सूर्य्य वृष में और चन्द्रमा मकर वा कुम्भ में हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा इत्यादि में होती है। परन्तु 'सारावली' में "कुजर्कोभास्करे स्थिते" लिखा है।
- (१४०) यदि मंगल तुला में, शनि मेष में और चन्द्रमा मकर वाकुम्भ में हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा में होती है।
- (१४१) यदि लग्नेश और अष्टमेश साथ हों और उनके साथ अन्यग्रह भी हो तो जातक की मृत्यु बहुत बादिमयों के साथ होती है। 'होरासार' आदि का मत है कि यदि अष्टमेश बहुत ग्रहों के साथ हो अयदा अष्टमस्थान में बहुत ग्रह हों तो बहुत से लोगों के साथ जातक की मृत्यु होती है। अर्थात् रेल, जहाज, खान इत्यादि स्थानों में जब किसी घटना के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु होती है।
- (१४२) शनि और राष्ट्र यदि लम्न में हों और शत्रु ग्रह से दृष्टि हों तो पाप-कर्म से मृत्यु होती है।
  - (१४३) क्षीण चं. दशमस्यान में, श. लग्न में, सूर्य्य पंचमस्थान में और मं.

नवमस्थान में हो तो मृत्यु धूमान्ति से होती है। (सू. के पंचमस्थ और चं. के दश्चमस्थ होने से च. क्षीण नहीं होगा। प्रत्यक्ष भूल मालूम होती है।)

- (१४४) सप्तम किम्बा दशमस्थान में मं. हो, और सप्तम किम्बा चतुर्वस्थान में बुध हो तो किसी यन्त्र द्वारा पीड़ित हो कर मरता है।
- (१४५) यदि रिव और मंगल सप्तमस्य हों, शनि अष्टमस्य हो और सीण चन्द्रमा चतुर्षस्य हो तो पक्षी से मृत्यु होती है।
- (१४६) यदि शुक्रस्थित-राशि से चौथे तथा आठवें स्थान में र., मं. और श. बैठे हों तो उसकी स्त्री अग्नि में जल कर मरती है।
- (१४७) यदि शु. दो पाप-ग्रह के मध्यगत हो तो जातक की स्त्री ऊँचे से गिर कर मरती है। यदि बैसे शु. पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो उसकी स्त्री स्वयं फाँसी लगा कर मरती है।

### अष्टमस्थ-प्रहों से मृत्युकारी रोगों का अनुमान ।

- था-२१८ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह बैठा हो तो जातक की मृत्यु कलेश कर नहीं होकर सुखमयी होती है। पुनः यदि अष्टमस्थान में पापग्रह बैठा हो तो मृत्यु पीड़ा के साथ होती है। जो ग्रह अष्टमस्थान में पापग्रह बैठा हो तो मृत्यु पीड़ा के साथ होती है। जो ग्रह अष्टमस्थान में बैठा रहता है उसी के धातु प्रकोपादि से अथवा उन ग्रहों की जाति-अनुसार-मनुष्य के आधात से मृत्यु होती है।
- (२) दूसरा साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान में र. बैठा हो तो अग्न एवं ज्वरादिसे, यदि च. बैठा हो तो जल, दस्त की बीमारी एवं रुधिर विकार रोग से, यदि मं. बैठा हो तो अकस्मात मृत्यु, हैजा, प्लेगादि से, यदि बु. बैठा हो तो ज्वर, चेचकादि से, और यदि वृ. बैठा हो तो ऐसे रोग से जिसका निदान कठिन हो, और शु. बैठा हो तो प्यास और श. बैठा हो तो क्षुधा एवं अधिक भोजन द्वारा मृत्यु होती है। परन्तु ज्योतिषशास्त्र में यवनाचार्य्य ने विस्तार पूर्वक इसका विवरण दिया है कि यदि सूर्य्यादि ग्रह उच्च, नीच, उच्च नवांश, मित्रगृही, शत्रु नवांश, मित्र नवांश, स्वगृही, बगोंत्तम शुम्यड़वर्ग, कूरवड़वर्ग में हो किन किन रोगों से मृत्यु सम्भव होगी। ये सब बातें आगामी चक्र में दी जाती हैं।

# नक 84

|                    |                                |                             |                       | ४५६                     |                         |                                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| कूर वड<br>वर्ष     | अल्जन से                       | सिष्पात<br>रोग से           | पत्बर के<br>चोट से    | प्रेमी के<br>वियोग में  | अतिसार<br>रोग से        | जंगली<br>जीव से                    | क्षयरोगसे<br>मृत्यु होती<br>है       |
| गुभष <b>ड्वर्ग</b> | असावधानी<br>तथा<br>प्रमाद से   | तलवारसे                     | अपने<br>हाथ से        | वात<br>रोग से           | कान की<br>विमारी से     | दन्त रोगसे                         | अनशनद्वत<br>अर्थात् अन्न<br>स्याग से |
| वर्गोत्तम          | लोहे से                        | पशुओंके<br>पैर के<br>चोट से | दिवालके<br>गिरनेसे    | वात<br>रोग से           | षोड़े से                | मकरी<br>अर्थात् मकरे<br>के घाव से  | घाव के<br>प्रकोप से                  |
| स्वगृही            | घाम तथा<br>गर्मी से            | क्षय<br>रोग से              | चोरके<br>मारक्षे      | पौवमें घाब<br>१ होने से | बहुत<br>भोजन<br>करमे से | क<br>क्रिया<br>स्व                 | माबे से                              |
| शत्रु<br>नवांश     | न्नय,कास<br>रोग से             | पशु<br>भूगं से              | विष<br>खाने से        | पेट की<br>विमारी से     | राजा के<br>कोप से       | स्त्री के<br>भागने के<br>प्रकोप से | हाथी से                              |
| मित्र<br>नवांश     | बन्धन से                       | मूबा<br>रोग से              | कुँबा में<br>गिरने से | नेत्र रोगसे             | रक्त<br>प्रकोप          | विष<br>खाने से                     | पक्षी द्वारा                         |
| क्षत्रु राशि       | रक्त<br>प्रकोप से              | मृत्त<br>रोग से             | गुन्त<br>रोग से       | बन्धन से                | स्वामी से               | विष-<br>कण्ठ से                    | घोड़े के<br>लताड़ से                 |
| मित्रराशि          | विष<br>खाने से                 | केट के<br>रोग से            | काठ के<br>बोट से      | महारोग से मुखरोग से     | स्वजन के<br>मरने से     | सर्व से                            | महादद्व<br>रोग से                    |
| नीचन<br>वांश       | दस्म स                         | पित्त,<br>कफ से             | आह्मण के<br>फरसे से   | महारोग से               | हैंग के<br>रोग से       | हैं।<br>ले                         | शत्रु के<br>हाथ से                   |
| उच्चन-<br>वांश     | अनता से<br>लज्जित<br>होकर      | हाय के<br>चोट से            | गोरक्षा<br>करने में   | कफ<br>विकारसे           | शूल रोगसे               | मूख के<br>रोग से                   | उपवास से                             |
| नीचर।शि            | दावामिस                        | स्त्री के<br>हाथ से         | शत्रु से              | षाव से                  | स्वजन से                | त्रिदोष<br>सन्निपातसे              | वन्धु वर्गसे                         |
| उच्चराशि           | भक्ति-पूर्व क<br>अग्निप्रवेश * | जल में<br>पड़ने से          | संग्राम में           | ज्बर में                | अनेक<br>रोगों में       | तृष्णातथा<br>लालच से               | भूख से                               |
| अष्टम-<br>स्थ प्रह | अ से                           | वं.ध                        | मं.<br>शस्त्र         | , हुन<br>हुन<br>हुन     | ब.<br>कठिम<br>निदान     | गु.<br>ट्यास                       | भू या                                |

\* ज्ञात होता है कि कुमारिक भट्ट एवं आर्थ समाज के एक बड़े योग्यविद्वान् रवामी पूर्णानन्द भी सरस्वती को यही योग रहा होगा इसी कारण गुजरांवाके में स्वामीजी अनिनकुन्ड में जक मरे।

## अष्टमस्थान को देखने वाले प्रहों के अनुसार मृत्युकारी रोग-अनुमान

वा-२१६ सबसे बली ग्रह जिस की दृष्टि अष्टमस्थान पर पड़ती है, उसी ग्रह के बातु के प्रकोप से मृत्यु का अनुमान करना चाहिये और उसका फल लगभग अष्टमस्थानिस्थतग्रह के अनुसार ही होता हैं। जैसे यदि अष्टम स्थान पर सूर्य्य की दृष्टि पड़ती हो तो अन्ति से तथा पित्त प्रकोप से, और चं. की दृष्टि पड़ती हो तो जल तथा कफ से, यदि मं, की दृष्टि हो तो हथियार से अथवा गर्मी से, यदि बुध की दृष्टि हो तो ज्वर से वा त्रिदोष से, यदि वृ. की दृष्टि पड़ती हो तो अज्ञात रोग से जिसका निदान कठिन हो वा कफ से, और यदि शु. को दृष्टि पड़ती हो तो प्यास, कफ वा वायु से, और यदि श्व. की दृष्टि पड़ती हो तो भूख वा वायु से मृत्यु जानना चाहिये। अष्टमस्थानस्थि राशि से काल पुरुष का जिस अङ्ग-विभाग का ज्ञान हो उसी अङ्ग पर रोग का आक्रमण होता है। जैसे यदि अष्टमस्थान में कर्क राशिहो और उस पर चं. की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे स्थान में विचारना होगा कि कर्क से काल पुरुष का हृदय बोध होता है, और चं. की दृष्टि जल तथा कफ धातु का प्रकोप बतलाता है। इस कारण अनुमान करना होगा कि हृदय और उसके आस पास के स्थानों में सर्दी और कफ-जिनत रोगों से जातक को कलेश होगा। इसी रीति से अन्य स्थानों में भी अनुमान करना होता है।

बुद्धि पर बल देने से और अनुमान के सहारे तथा वैद्यक शास्त्र का कुछ अनुभव रखने से रोग प्रायः ठीक अनुमान हो सकता है।

## लग्न से २२वें द्रेष्काण के अनुसार मृत्युकारी-रोग

था-२२० यदि धारा २१७ लागू न हो तब धारा २१८ के अनुसार मृत्युहेतु ढूँढ़ना होगा। यदि धा. २१८ भी लागू न हो तो धा. २१९ के अनुसार देखना होगा,
पर यदि वह भी लागू न हो तो इस धारा का अवलम्ब लेना होगा। लग्न से २२ वें द्रेष्काण
से देवजों ने मृत्युकारी-रोग का विकार बतलाया है। देखना यह होगा कि लग्न से
२२वां द्रेष्काण कौन राशि में पड़ता है। और उस २२वें द्रेष्काण का स्वामी तथा अष्टमेश
कौन ग्रह है। इन ग्रहों में से जो बली होगा उसी ग्रह के धातु-अनित-विकार आदि
के प्रकोप से उस जातक की मृत्यु होती है। मान लिया जाय कि किसी जातक का जन्म
धन लग्न के द्वितीय द्रेष्काण में है। तो उस धन के द्वितीय द्रेष्काण से २२वां द्रेष्काण
मीन-द्रेष्टकाण अर्थात् कर्क का तृतीय द्रेष्काण मीन होगा। इस कारण कर्क (जो अष्टमस्थ
राशि है) का स्वामी चं. और कर्क के तृतीय द्रेष्काण अर्थात् लग्न से २२वां द्रेष्काण

का स्वामी वृ., इन दो ग्रहों में जो बली होगा उसी ग्रह के बातुप्रकोप आदि दोषों से उस जातक को मृत्यु-दायी-रोग उत्पन्न होगा।

बादरायण ऋषि का कथन है कि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषादि राशियों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण के होने से भिन्न भिन्न मृत्यु का कारण होता है, जिसको सरलता पूर्वक झानार्थ निम्न चक्र में दिखलाया जाता है। इस चक्र का बिभ-प्राय यह है कि यदि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषराशि का प्रथम द्रेष्काण हो और यदि उस पर अर्थात् अष्टमभाव पर पापग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह की दृष्टि न हो तो अमुक-अमुक रीति से मृत्यु होती है।

#### चक्र ४६

| लग्नसे २२वाँ<br>द्रेष्काण | यदि पापग्रह से दष्ट हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उसका फल                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेष                       | बिच्छू सर्पादि और द्विपद जीव अथवा पित्त जनित रोग से ।<br>जल से तथा जल जन्तुओं से ।<br>बावली, तालाब आदि में डूबने से ।                                                                                  |
| वृष                       | घोड़ा, ऊँट, गदहा आदि जन्तुओं से ।<br>पित्त जनित रोग, अग्नि, चोर तथा बकरी, भेंड़ आदि पशुओं से ।<br>सवारी आदि से गिरने से अथवा लड़ाई में ।                                                               |
| १<br>मिथुन २<br>३         | बुरी बीमारी से , अथवा स्वाँस खाँसी से ।<br>बैल, मैंसा, आदि जानवरों से अथवा गिरने से ।<br>बनमें चौपाये से, अथवा गिरने से ।                                                                              |
| ककं                       | कण्ठ के रोग से अथवा मन्दाग्नि से अथवा अस्त्र-शस्त्र के आघात से ।<br>लाठी आदि के चोट से, अथवा मुक्का आदि अर्थात् मुष्टिप्रहार से ।<br>अजीर्णरोग, अतिसाररोग, प्लीहा, वात, गुल्म, प्रमेह, मूर्छा आदि से । |
| सिंह                      | विष, जल अथवा अनेक रोगों से अथवा बहुत खानेवाले पशुओं से ।<br>जल जीव, हृदय रोग से ।<br>गुदा रोग, विष अथवा झस्त्र से ।                                                                                    |
| कन्या                     | चोर, अग्नि, पक्षी अथवा सिर के रोग से ।<br>प्यास, सर्प, इंसनेवाले जीवों से अथवा घोड़ों से ।<br>ऊँट, गदहा आदि पत्रुओं से, जल, सस्त्र अथवा किसी स्त्री के हाथ<br>का अस साने से ।                          |

|         | १ | स्त्री द्वारा, चौपाया अथवा गिरने से ।                 |
|---------|---|-------------------------------------------------------|
| तुला    | २ | पेट के रोग से।                                        |
|         | Ę | तुम्बी आदि के ऊपर गिरने से।                           |
|         | 8 | शस्त्र, विष अथवा किसी स्त्री के हाथ के भोजन से।       |
| वृश्चि. | २ | कुता बादि पशुओं से।                                   |
|         | ₹ | हायी , ऊँट, हरिण इत्यादि पशुओं की चोट से ।            |
|         | १ | वात प्रकोप से।                                        |
| धन      | २ | विष वा अग्नि से अथवा मल-मूत्रादि से।                  |
|         | ₹ | पेट के रोग-जल जीवों से ।                              |
|         | १ | सूअर आदि अथवा राजा से ।                               |
| मकर     | २ | जल जीवों अथवा कोड़ा इत्यादि के चोट से।                |
|         | ₹ | चोर के मारने अथवा शस्त्र से अथवा गिरने से ।           |
|         | 8 | जलचर जीवों से, स्त्री से अथवा विष से।                 |
| कुम्भ   | २ | गुदा रोग अथवा कामान्घ होने से ।                       |
|         | 3 | चौपाये अथवा मुंह की बीमारी से ।                       |
|         | १ | संग्रहणी रोग से।                                      |
| मीन     | २ | प्रमेह रोग अथवा गुल्म रोग से ।                        |
| नाग     | 3 | जल बवासीर रोग मूत्रकृच्छरोग से अथवा केहुनी, घुटना आदि |
|         | ` | अङ्गों के रोग से मृत्यु होती है।                      |

## अष्टम भाव की राशि और अष्टम भाव के नवांश से मृत्युकारी रोग का ज्ञान।

घा-२२१ यदि अष्टम राशि अथवा उसका नवांश (१) मेष हो तो ज्वर अथवा विष अथवा पेट के अग्नि से अथवा पित्त प्रकोप से (२) वृष हो तो विदोष अथवा दाह (जलन अथवा शोक) से। (३) मिषुत हो तो श्वांसकास अथवा शूलादि रोगों से। (४) कर्क हो तो मन्दाग्नि अथवा अरुचि से। (५) सिंह हो तो फोड़ा फुन्सी अथवा शस्त्र अथवा ज्वरादि से। (६) कन्या हो तो जठराग्नि अथवा गृह्यस्थान के रोग से अथवा झगड़े अथवा गिरने से। (७) तुला हो तो मूर्खता से, ज्वर अथवा सिंह्मपात से। (८) वृश्चिक हो तो पाण्डु रोग अथवा संग्रहणी से। (९) चन हो तो वृक्ष से, जल से, शस्त्र से अथवा काष्ठ से। (१०) मकर हो तो अरुचि से, वृद्धिमान्ति

से और यदि उसमें पापग्रह बैठा हो तो सर्प, व्याघ्र इत्यादि जन्तुओं से। (११) कुम्भ हो तो सर्प, व्याघ्र इत्यादि जन्तुओं से, अस्त्र-शस्त्र अथवा ज्वर, श्वौस वा क्षय से। (१२) मीन हो तो रास्ते में सर्प के काटने से अथवा जल जीवों से अथवा मेघ के प्रकोप से मृत्यु होती है।

## लग्नेश के नवांश से मृत्यु-रोग-अनुमान ।

धा-२२२ ज्योतिषशास्त्र के प्राचीन किंद्रानों का कथन है कि लग्नेश जिस नवांश का हो उस नवांशजित धातु प्रकोप से मृत्युकारी रोगों का अनुमान निम्नलिखित विधि से किया जाता है। अर्थात यदि लग्नेश का नवांश (१) मेव नवांश हो तो ज्वर ताप से अथवा अन्य इसी प्रकार के रोग से वा जठराग्नि एवं पित्त दोष से। (२) वृष नवांश हो तो दम्मा अथवा शूल एवं रेयाह से, और किसी मत से त्रिदोषादि से। (३) मिणुन नवांश हो तो सिर की वेदना से वा कासक्वाँस से। (४) कर्फ नवांश हो तो वात रोग अथवा उन्माद से। (५) सिंह नवांश हो तो विष्फोटकादि घाव से वा विष, शस्त्र, ज्वर से। (६) कम्या नवांश हो तो गृद्ध रोग से अथवा जठराग्नि विकार से (७) तुस्त्रा नवांश हो तो शोक, बुद्ध दोष, चतुष्पद से अथवा जठराग्नि विकार से (७) तुस्त्रा नवांश हो तो शोक, बुद्ध दोष, चतुष्पद से अथवा ज्वर से। (८) वृश्चिक नवांश हो तो पत्थर अथवा शस्त्र आदि के चोट से वा पाण्डु, ग्रहणी रोग से। (९) धन नवांश हो तो दुःखदायी गठिया रोग से वा विष, शस्त्रादि से। (१०) मकर नवांश हो तो ज्याझ इत्यादि पशुओं अथवा शूल (colic) अरुचि आदि से। (११) कुम्भ नवांश हो तो किसी स्त्री से अथवा श्वास, ज्वर से। (१२) मीन नवांश हो तो जल से अथवा संग्रहणी रोग से मृत्यु होती है।

## गुलिक से मृत्युकारी-रोग-अनुमान ।

धा-२२३ गुलिक-नवांश से सप्तम यदि कोई बली शुभग्रह हो तो वैसे जातक की मृत्यु सुख पूर्वक होती है। गुलिक-स्फुट से नवांश का बोध करना होगा। मान लिया जाय कि किसी के गुलिक का स्फुट ७।०।१२ है तो इसका नवांश कर्क हुआ और कर्क से सप्तम मकर राशि होती है। ऐसे स्थान में यदि मकर में कोई शुभग्रह हो तो जातक की मृत्यु सुख पूर्वक होती है। इसी प्रकार यदि उस नवांश से सप्तम स्थान में मंं हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई में होती है। यदि उक्त स्थान में श्र. हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई में होती है। यदि सू उक्त स्थान में हो तो राजा के कोप से अथवा जलवर जीवों से मृत्यु होती है।

## अध्याय २३

#### अष्टकवर्ग

## अष्टकवर्ग क्या है ? उदाहरण के साथ अष्टकवर्ग की शुभ रेखायें।

भा-२२४ (१) भारतवर्ष एवं अन्य देशों में भी फल कहने की तीन विधियां हैं। जन्म करन से ग्रहों की स्थित अनुसार फल कहने की पहली विधि है। जन्म-कालीन चन्द्रमा जिसको चन्द्रकल भी कहते हैं, उस स्थान से ग्रहों की स्थित अनुसार फल कहने की दूसरी विधि है। एवं नवांश कुंडली के अनुसार फल कहने की तीसरी यविधि है। लग्न से शरीर का विचार होता है और चन्द्रमा से मन का। समस्त कार्य्य मन ही पर निभंर करता है। मन ही से सुख एवं दुःख का अनुभव होता है। मन की ही शान्ति अथवा अशान्ति के कारण मनुष्य सुकर्म एवं कुकर्म का भाजन होता है। मन ही की सबलता एवं निबंलता के अनुसारपारलौकिक एवं सांसारिक यात्रा में सफलता अथवा निष्फलता होती है। इन सब कारणों से ही महर्षियों ने चन्द्र-लग्न से अनेक प्रकार का विचार बतलाया है।

जन्म समय जिस राशि में चन्द्रमा रहता है वह राशि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक प्रबलस्थान होता है। अर्थात् उस स्थान से जातक के जीवन की अनेकानेक बातों का विचार हो सकता है। इस कारण भारतवर्ष के विद्वानों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य के जन्म के बाद जन्मकालीन चन्द्रमा के स्थान से जिन-जिन राशि में ग्रह-गण ग्रमण करते हुए जाते हैं, वैसावैसा फल उस उस समय में जातक के जीवन में होता है। इसी को गोचर फल कहते हैं। गोचर अनुसार फल एक गौण-फल-विधि है। गोचर उल्लेख पूर्ण रीति से व्यवहारिक प्रवाह में किया जायगा। इसको "गौण-फल" इस कारण कहा जाता है कि संसार भर के मनुष्य मात्र के चन्द्रमा इन्हीं द्वादश राशियों में से किसी में रहता है। अतएव साधारण गोचरफल अनुसार केवल बारह ही प्रकार के फल होंने, परन्तु ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिये। इस कारण महिष्णण इस बात में सहमत हैं कि जन्म कालीन ग्रहस्थित से अर्थात् जन्म समय में जिस-जिस राशि में सात ग्रह स्थित हो और लग्न जिस राशि में स्थित हो, इन आठ स्थानों से (अर्थात् सात ग्रह स्थित हो और एक लग्न) गोचर का फल यदि विचार किया जाय तो वह विचार विश्वसनीय होगा। इसी विचार-विधि को अष्टक-वर्ग विधि कहते ह।

कहा गया है कि स्वयं श्रीशंकर भगवान ने प्रथमतः यामल में अष्टक-वर्ग के विषय में बतलाया था। तत्पञ्चात् पराशर, मणित्य, वादरायण, यवनेश्वर आदि ने उनका ही अनुकरण किया।

(२) प्रत्येक ग्रह जन्म समय की स्थिति-राशि पर अपना अपना शुभाशभ प्रभाव डालता है और इसी प्रकार जन्म-लग्न का भी अपना शुभाशुभ फल होता है। अर्थात् प्रत्येक जन्मकुण्डली में सातग्रह और एक लग्न अर्थात् इन आठ स्थानों में कुछ विशेषता हो जाती है। और इस विशेषता के ज्ञानार्थ यह विधि बतलायी गयी है कि आठ स्थानों में से सातोग्रह एवं लग्न किसी न किसी स्थान में शुभ फल देनेवाले होते हैं। ग्रन्थकारों ने इसका विवरण वृहदरूप से बतलाया है कि प्रत्येक ग्रह एवं लग्न को, सूर्य्य-कुंडली (जिसको सूर्य्य अष्टक-वर्ग कहते हैं) में अपने अपने स्थान से किसी-किसी स्थान में बल होता है और चन्द्र-कुंडली (जिसको चन्द्र अष्टकवर्ग कहते हैं) मङ्गल-क्ण्डली (जिसको मङ्गल अष्टक-वर्ग कहते हैं) बुध-कुण्डली (जिसको बुध अष्टक-वर्ग कहते हैं) बृहस्पति-कृण्डली (जिसको बृहस्पति अष्टक-वर्ग कहते हैं) शुक्र-कुण्डली (जिसको शुक्र अष्टक-वर्ग कहते हैं) शनि-कुण्डली (जिसको शनि अष्टकवर्ग कहते हैं) एवं लग्नकुण्डली (जिसको लग्न अष्टक वर्ग कहते हैं) में प्रत्येक ग्रह अपने अपने स्थान से जिन जिन स्थानों में बल प्रदान करता है इस शुभ-फल-दायित्त्व को रेखा वा बिन्दु द्वारा दिखलाने का संकेत है। किसी ग्रन्थकार ने बिन्दु द्वारा शुभ फल माना और किसी ने रेखा द्वारा। बिन्दु और रेखा में कोई विशेषता नहीं। इस कारण पाठक यदि किसी एक पुस्तक में शुभ-फल का चिन्ह विन्दु देखें और किसी दूसरे पुस्तक में शुभ फल का चिन्ह रेखा देखें तो इससे विस्मित न हो जायें। जिन जिन स्थानों में शुभ फल होते हैं उन-उन स्थानों में एक रेखा (वा विन्दु) देने की विधि चली आती है। जैसे सूर्य्य अष्टक-वर्ग में जन्म-कालीन-सूर्य्य जिस स्थान में बैठा रहता है उस स्थान में और उस स्थान से, द्वितीय, चतुर्य, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, तथा एकादश स्थानों में शुभ फल होता है। इस शुभ फल के बोध के लिये अर्थात् जिस स्थान में सूर्य्य बैठा है उस स्थान में और उस स्थान से द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एवं एकादश स्थानों में एक रेखा देने की विधि प्रचलित है। परन्तु कई कारणों से इस ग्रन्थ में रेखा वा विन्दु का प्रयोग न करके उसके बदले उसी प्रह को उस स्थान में लिख देना अच्छा समझा गया जिसका बोध, पूर्ण रूप से आगामी उदाहरणों से हो जायगा।

इस स्थान पर पहले अष्टकवर्गों के चक्र दिये जाते हैं। प्रति अष्टकवर्ग में प्रति ग्रह एवं लग्न के सामने वह ग्रह जिन-जिन स्थानों में बल प्रदान करता है उस स्थान की संख्या दी गई है। जैसे सूर्याष्टक वर्ग में शुक्र जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से षष्ट-स्थान एवं सप्तम और द्वादश में शुभ फल देता है इस कारण चक्र में शु. के सामने ६, ७, १२ लिखा है। इसी प्रकार चन्द्र अष्टक-वर्ग में वही शुक्र अपने स्थान से ३, ४, ५, ७. ९, १० एवं ११ स्थान में शुभ फल देता है इत्यादि इत्यादि । इसी सुभ-फल-दायित्व को आचार्यों ने रेखा वा विन्दु चिन्ह से बतलाया है।

|                            |                 | ₹                      | र्योष                     | टक व                                    | ग                                         |                      |                        | _ |                |                      | चन                                              | द्राष्ट            | ह वर्ग            | <u> </u>                              |                   |           |
|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| ₹.                         | चं.             | मं.<br>                | <b>बु</b> .               | <b>वृ</b> .                             | <b>शु</b> .                               | হা.<br>—             | ਲ.                     |   | ₹.             | चं.<br>—             | मं.                                             | <b>ब</b> .         | ą.                | <b>गु</b> .                           | <b>श</b> .        | ਲ.        |
| * * * 9 \ % 0 %            | انر هر ه می     | १ २ ४ ७ ८ ९ ० १<br>१ १ | # 5' W & 8' 8' 8'         | 4 & 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ६<br>७<br>१२                              | * 7 % 9 \ % 0 % 8 %  | m > w 0 20 Pr          |   | # W 9 \ 0 & X  | 80 M M D 0 80 80     | U W 2 W 8 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | * # % 5 9 V 0 8    | *                 | m > 5 9 0 0 0 00                      | מי שי שי אי<br>אי | m w o o o |
|                            |                 |                        | भौमा                      | ष्टक                                    | वर्ग                                      |                      |                        |   |                |                      |                                                 | बुधा               | <u>ष्टक</u>       | वगे                                   |                   |           |
| ₹.<br>                     | चं.<br>         | मं.<br>                | <b>ब</b> ं                | <b>बृ</b> .                             | शु.<br>——                                 | <b>श</b> .           | ਲ.                     |   | ₹.             | चं.<br>—             | मं.<br>—                                        | <b>ब्</b>          | <b>ब</b> .        | शु.<br>-                              | श.<br>            | ਲ.        |
| מר שר שר סי שר<br>שר שר שר | מי עי איי<br>אי | *                      | אז אי שי שי               | ६ ० १<br>१ १<br>१                       | & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \   | १४<br>७८<br>१०<br>११ | مر للد الد 0 مر        |   | 2, 6x 6x 8x 8x | 7 7 4 V 0 8<br>8 8   | * 7 8 9 2 8 0 8                                 | & 14 2 W & 0 & 0 Y | ६ ८ १<br>११<br>११ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *                 | * ~ % & \ |
|                            |                 | ग्                     | रोरप्ट                    | क वग                                    | i                                         |                      |                        |   |                |                      | যু                                              | गष्टब              | वर्ग              |                                       |                   |           |
| ₹.                         | चं.<br>—        | मं.                    | बु.                       | बृ.                                     | शु.                                       | হা.                  | ਲ.                     |   | ₹.             | चं.                  | मं.                                             | <b>बु</b> .        | बृ.               | शु.                                   | श.                | ਲ.        |
| ? ? ? % 9 \ ? ? ? ?        | R & 9 & 8       | 2 7 8 9 V 0 8          | 2 12 3 5 W & 0 20<br>2 20 | 8 7 7 7 8 9 V 0 8 8                     | 7 3 W 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | מז ש שי              | ar 17 y 2 W 9 00 00 00 |   | ८<br>११<br>१२  | १२ <b>२४ ५८ ९१</b> २ | 7                                               | W 2 14 80 80       | ५ ८ ९ १ १ १       | *                                     | *                 | ペスキャンしゃ。  |

शन्यष्टक वर्ग

लग्नाष्टक वर्ग

| ₹.                | चं.               | मं. | बु.         | बृ.          | शुः   | श.                 | ਲ.            | ₹.          | चं.       | मं.        | बु.           | बृ.                                     | शु.     | হা-         | ਲ.      |
|-------------------|-------------------|-----|-------------|--------------|-------|--------------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------|-------------|---------|
| १ २ ४ ७ ८ ० १ १ १ | חזי על פיי<br>פיי | # 3 | # \ & & & R | 30 m2 00 150 | W & P | חזי שי שי שי<br>פי | 2 A & & & O & | # % # 0 % P | # & O & P | 2 17 W 0 2 | * 7 % 4 % 0 % | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 2728448 | * # % & 0 % | # F 0 & |

(३) पूर्व के चक्र में दिखलाया गया है कि किस अष्टक-वर्ग में कौन ग्रह किन किन स्थानों में रेखा (शुभ) देता है। अब उदाहरणार्थ उदाहरण-कृष्डली का अष्टक-वर्ग नीचे (चक्र ४८) दिया जाता है, कि जिससे रेखा देने की विधि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाय। रेखा न देकर रेखा देने वाले ग्रह को ही लिखा है। जन्म-कालीन ग्रहों को ऊपरी कोष्ट में दिया है। प्रथम सूर्य्य-अष्टक वर्ग है। चक्र ४७ के देखने से मालूम होता है कि सूर्य्य जिस राशि में बैठा रहता है उस राशि में रेखा देता है। उदाहरण-कुष्डली में सूर्य्य, तुला में है। इस कारण तुला राशि में र. (रवि) अंकित किया। पुनः सूर्य्य अपने स्थान से द्वितीय स्थान में भी रेखा देता है । इस कारण तुला से द्वितीय, वृश्चिक में र. अङ्कित किया। पूनः चतुर्थस्थान में रेखा देता है इस कारण तुला से चतुर्थ मकर में र. अक्टूित किया। पुनः सप्तमस्थान में रेखा देता है इस कारण तुला से सप्तम मेष में र. अक्ट्रित किया। पुनः अष्टम में रेखा देता है, इस कारण तुला से अष्टम. वृष में र. अङ्कित किया। नवम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से नवम, मिथुन में र अक्टूत किया। दशम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से दशम, कर्क में र अक्ट्रित किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान में देता है, इस कारण तुला से एकादश, सिंह में र. अक्ट्रित किया। यह सूर्य्य अष्टक वर्ग में सूर्य्य की दी हुई रेखायें हुई। तदन्तर चन्द्रमा का रेखा (इसी सूर्य्य, अष्टक-वर्ग में) देना होगा। सूर्य्याष्टक वर्ग में, चन्द्रमा अपने स्थान से तृतीयस्थान में, रेखा देता है, इस कारण जिस स्थान में चन्द्रमा बैठा है अर्थात् मीन से तृतीयस्थान में चन्द्रमा अक्ट्रित किया। पुनः छठे स्थान में रेखा देता है, इस कारण मीन से छठे स्थान में चं. अस्तित किया। पुनः दशमस्थान में रेखा देता है, इस कारण मीन से दशमस्थान, धन में चं. अक्ट्रित किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान में देता है, इस कारण मीन से एकादशास्थान में चं. अिक्कृत किया। रेखा भरने की यही रीति है। स्मरण रखने की बात है कि जिस ग्रह का अष्टक वर्ग का रेखा चक्र हो उसी चक्र से उस ग्रह का रेखा लेना होगा और जिस ग्रह का रेखा अिक्कृत करना हो उसका आरम्भ उसी ग्रह से किया जाता है। रेखा न देकर ग्रहों को ही अिक्कृत करने का एक मुख्य कारण यह है कि जांच करने में शुद्धाशुद्ध का विचार शीघ्र हो जायगा और रेखा देने से यह पता नहीं चलता कि किस राशि में किस ग्रह का दिया हुआ रेखा है और आगे चलकर इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी। आठो चक्रों में रेखा भरने में बहुत समय लगता है। किसी किसी को लगभग २ घण्टे का समय लग जाता है। और उस पर अशुद्ध होने का भय लगा रहता है। लेखक ने एक यन्त्र ऐसा बनाया है कि जिसके द्वारा किसी कुण्डली का पूरा अष्टक-वर्ग रेखाओं का शुद्ध-शुद्ध-बोध अधिक से अधिक १० वा १५ मिनट में होगा, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी और सुलभ होगा। यन्त्र तैयार हो जाने पर सूचना दी जायगी।

चक्र ४८ उदाहरण कुण्डली (९६) का अष्टवर्ग चक्र । (१) सूर्य ४८ रेखा ।

| राश्यादि | ૭                | ۷   | ९         | १०  | ११  | <b>१</b> २ | १   | २   | ₹                  | ٧  | ٧   | Ę   |
|----------|------------------|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------|----|-----|-----|
| ग्रह     | र.<br>बु.<br>शु. |     | श.<br>के. |     |     | चं.        |     |     | <b>वृ</b> .<br>रा. |    | मं. |     |
| ₹.       | ₹.               | ₹.  |           | ₹.  |     |            | ₹.  | ₹.  | ₹.                 | ₹. | ₹.  |     |
| चं.      |                  |     | चं.       | चं. |     |            |     | चं. |                    |    | चं. |     |
| मं.      |                  | मं. |           |     | मं. | मं.        | मं. | मं. | मं.                |    | मं. | मं. |
| बु.      |                  |     | बु.       |     | बु. | बु.        |     |     | बु.                | ₫. | बु. | ₹.  |
| बृ.      | वृ.              | ą.  |           |     | वृ. |            | वृ. |     |                    |    |     |     |
| शु.      |                  |     |           |     |     | शु.        | शु. |     |                    |    |     | शु. |
| श.       | হা.              |     | च.        | श.  |     | श.         |     |     | श्च.               | च. | হা. | श.  |
| स्र.     | स्र.             | ਲ.  |           |     | ਲ.  | स्र.       |     | ਲ.  |                    |    |     | ਲ.∙ |
| जोड़     | ٧                | 8   | m         | R   | ٧   | ٩          | ¥   | ¥   | ¥                  | ą  | ٧   | 4   |

४६६

# (२) चन्द्रमा ४९ रेखा।

| राश्यादि                                      | १२                      | १               | २                  | Ą            | 8               | 4           | Ę                       | و                    | ۷ | ९                    | १०                 | ११                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| ग्रह                                          | ij.                     |                 |                    | वृ.<br>रा.   |                 | मं.         |                         | रं बंग्रं            |   | शंक<br>क             |                    |                      |
| र. चं. मं बुंब, शुंश.<br>संबंध के शुंश.<br>सं | र <sup>.</sup> चं<br>वं | रं मंबंकं कं कं | रं चं मंबंग्वं शंह | मं<br>वृः तः | र.<br>बु.<br>शु | रं चं कं कं | चं.<br>मं.<br>वृ.<br>ह. | मं बु<br>इ<br>इ<br>इ |   | रं किं मंबं कं कं कं | ं कं मंकं कं कं कं | ਵਾਂ <b>ਸਾਂ</b> ਸਾਂ ਲ |
| जोड़                                          | m                       | Ę               | હ                  | ₹            | ą               | 8           | 8                       | 8                    | ۰ | Ę                    | ч                  | ४                    |

## (३) मंगल ३९ रेखा।

| राश्यादि                  | ų                      | Ę                      | ૭                | ۷          | ९               | १०  | ११        | १२                | १           | २                | ₹         | 8          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|-----|-----------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| ग्रह                      | मं.                    |                        | र.<br>बु.<br>शु. |            | क <i>न</i>      |     |           | चं.               |             |                  |           | वृ.<br>रा. |
| र चंम बुक् बृह्म है.<br>स | र. चं.<br>म. बु.<br>शु | मं.<br>शु.<br>श.<br>ल. | হা.<br>ভ.        | मं.<br>वृ. | र.<br>बुं<br>श. | चं. | र मंबं हं | रं मं कं कं कं कं | <b>व</b> ृ. | ंकं∵मं कं≀कं³ ऌं | मं.<br>श. | र.<br>श.   |
| जोड़                      | Ę                      | ४                      | २                | २          | ४               | १   | ٧         | w                 | १           | ५                | 3         | २          |

**8**40

# (४) बुध ५४ रेसा ।

| राश्यादि      | ૭              | ۷                | ९                | १०                            | ११      | १२                     | १                 | २                 | ₹                | 8         | ¥                 | Ę        |
|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| ग्रह          | रं बंग्रं      |                  | श.<br>के.        |                               |         | चं.                    |                   |                   | <b>पृ</b><br>रा. |           |                   |          |
| र मं सं सं वृ | च<br>ब<br>हुन् | मं.<br>वृ.<br>श् | चं<br>बं,<br>इं, | चं<br>बृ <sub>श</sub> ुः<br>श | र मं बु | र.<br>मं.<br>बु.<br>श. | चं.<br>मं.<br>वृ. | मं.<br>वृ.<br>शु. | र कंम कं इंड     | बु.<br>श. | र चं मं बुं<br>शं | रं मं कु |
| ल.<br>जोड़    | छं। ५          | l m              | ਲ.<br>ਪ          | ਲ.<br>ਪ                       | 8       | ਲ.<br>ਪ                | Ą                 | ਲ.<br>४           | Ę                | ਲ.<br>३   | Ę                 | ਲ.<br>५  |

# (५) बृहस्पति, ५६ रेखा।

| राश्यादि             | nv           | 8            | ٧          | Ę                 | ૭                | ۷          | ९         | १०        | ११                | १२          | 8                        | २               |
|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
|                      | वृ.<br>रा    |              | मं.        |                   | रं बंग्रं        |            | श.<br>के. |           |                   | च.          |                          |                 |
| र इं. मं इं क् के के | रं मंबुक्षां | रं चं बंग्रह | रं मंबंधां | चं.<br>मं.<br>वृ. | र<br><b>बु</b> . | र चं मं बं | र.<br>वृ. | रं चं बंब | मं.<br>बु.<br>श्. | मं बं बं शं | र <del>च</del> ं.<br>वृः | र.<br>मं.       |
| श.<br>ल.             | ਲ.           |              | ਲ.         | ਲ.                | ਲ.               | शु.<br>श.  | ਲ.        | ਲ.        | शु.<br>श.         | ਲ.          | श.<br>छ.                 | <b>श.</b><br>ल. |
| जोड़                 | Ę            | ч            | Ę          | ¥                 | 3                | Ę          | n         | 4         | ¥                 | ч           | ४                        | ¥               |

# (६) शुक्र, ५२ रेका।

| राश्यादि             | ૭                               | 6   | ९                     | १०               | ११                      | १२          | १                 | २         | 3                 | 8               | ч               | Ę   |
|----------------------|---------------------------------|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|
| ग्रह                 | रं बं शुं                       |     | श.<br>के.             |                  |                         | चं.         |                   |           | वृ.<br>रा.        |                 | मं.             |     |
| रंकं मंकं कं कं कं ह | चं.<br>मं.                      | चं. | मं.<br>बु.            | मं.              | चं.<br>बु.<br>वृ.       | चं.<br>ब्र. | चं.<br>मं.<br>वृ. | र.<br>चं. | चं.<br>मं.<br>बु. | चं.<br>.मं.     | र.<br>बु.       | ₹.  |
| ર્યું.<br>શ.<br>ਲ.   | वृ <sub>ं</sub> जुं<br>शं<br>हः | शु. | शु <sup>.</sup><br>ल. | वृ.<br>शु.<br>ल. | ब्.<br>वृ.<br>श्.<br>श. | श.<br>ल.    | श.<br>ल.          | शु.       | शु.               | शु.<br>श.<br>ल. | शु.<br>श.<br>ल. | হা. |
| जोड़                 | W                               | २   | ४                     | ч                | Ę                       | ч           | ч                 | ₹         | ४                 | ષ               | ч               | २   |

## (७) शनि ३६ रेखा।

| राश्यादि      | ९         | १०               | ११       | १२                      | १               | २                      | 3          | ४                | ५                 | Ę          | ૭                        | ۷         |
|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|------------|--------------------------|-----------|
| प्रह          | श.<br>के. |                  |          | चं.                     |                 |                        | वृ.<br>रा. |                  | मं.               |            | र.<br><b>बु</b> .<br>शु. |           |
| र जंम कुव सुन | मं.<br>स. | र.<br>चं.<br>मं. | श.<br>ल. | ब्र <sup>,</sup><br>श्र | र.<br>वृ.<br>श. | र.<br>च.म.<br>ब.<br>इ. | मं.<br>बु. | र.<br>मं.<br>बु. | र. च.<br>ब.<br>इ. | बुं<br>शुं | र.<br>मंबुः<br>इ.स.      | र.<br>वृ. |
| जोड़          | २         | ₹                | २        | ą                       | ₹               | و                      | २          | ₹                | ४                 | æ          | ч                        | २         |

## (८) लग्न ४९ रेखा।

| राश्यादि              | 9                      | १०                            | ११                         | <b>१</b> २       | १          | २                                 | 3                 | 8         | 4                  | Ę                     | v                                     | 6        |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|
| ग्रह                  | श.<br>के.              |                               |                            | चं.              |            |                                   | वृ.<br>श.         |           | मं.                |                       | र.<br><b>बु</b> .<br>शु.              |          |
| रं मं बं व शं शं शं ल | र. <b>च</b> .<br>व, शु | र.<br>चं.<br>म.<br>बु.<br>शु. | च<br>व<br>श<br>श<br>ह<br>ह | र.<br>बु.<br>वृ. | <b>a</b> . | वं.<br>मं.<br>बु<br>शु<br>श<br>ल. | मं.<br>वृ.<br>शु. | र. हुं वृ | र. चं.<br>म.<br>बु | र.<br>बृ.<br>श.<br>ल. | मं.<br>बु.<br>बु.<br>श.<br>हा.<br>हा. | कं कं कं |
| जोड़                  | ч                      | ч                             | ч                          | 8                | १          | Ę                                 | 34                | ą         | ४                  | 8                     | Ę                                     | ş        |

## अष्टक वर्ग की उपयोगिता एवं आयु साधन में मतान्तर।

धा-२२५ अष्टकवर्ग-विधि अनुसार चार (४) प्रकार से ज्योतिष-शास्त्र में फल वर्णन की विधि बतलायी गयी है।

(१) पहली विधि मनुष्य के आयु साधन की है। (२) दूसरी, भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्गों में रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के फल बतलाने की विधि है। (३) तीसरी, त्रिकोण एवं एकाधिपत्य शोधनादि के पश्चात् फलाफल जानने की विधि है (४) चौथी, अष्टक-वर्ग की रेखाओं द्वारा गोचर-फल कहने की विधि है।

इस स्थान में प्रकर्णानुसार अष्टकवर्ग द्वारा आयु निश्चित करने की विधि लिखी जाती है और अन्य तीन प्रकारों का उल्लेख व्यवहारिक-प्रवाह में किया गया है।

अष्टक-वर्ग के प्रतिवर्ग द्वारा जो आयु निश्चय किया जाता है उसे भिन्नाष्टक-वर्गआयु कहते हैं। पुनः भिन्न-भिन्न अष्टकवर्ग जिनत रेखाओं को एकितित करने के पश्चात्
जो आयु निर्णय किया जाता है, उसे समुदाय-अष्टकवर्ग-आयु कहते हैं। परन्तु यहाँ एक
प्रश्न उपस्थित होता है कि आयु गणना केवल सात ग्रहों के अष्टकवर्ग से की जायगी
अथवा सात ग्रहों के अतिरिक्त लग्न अष्टक-वर्ग द्वारा भी आयु गणना विहित है वा
नहीं? खेद से लिखना पड़ता है कि इस विषय में भी मतान्तर है।

दक्षिण भारत के प्रायः सभी विद्वानों की सम्मति यह प्रतीत होती है कि केवल ७ ग्रहों ही के अध्टक-वर्ग द्वारा आयु निश्चित करना ठीक है। परन्तु उत्तर-भारतीय विद्वानों का मत एवं पराशर आदि प्राचीन दैवज्ञों का मत इससे विपरीत है—अर्थात् ७ ग्रह एवं लग्न अध्टक्वर्ग के द्वारा आयु निश्चय करने का विधान है:--जातक पारिजात नामक ग्रन्थ में लिखा है कि:-

"रविमुक्यनभोगदत्तसंक्याः, परमायुः शरदस्तु मानवानाम् । सविलग्नसमाश्च केचिदाहुर्गुरुमूलात् समुपैतितुल्यमायुः" ॥

अर्थात् ज्योतिष-शास्त्रज्ञ प्राचीन महर्षियों का मत है कि शुद्धायु गणना तभी हो सकती है जब ७ बहों द्वारा आयु-प्राप्ति में लग्न-अष्टकवर्ग द्वारा आयु को जोड़ दिया जाय, इन सब कारणों से दोनों प्रकारसे आयु गणना विधि इस पुस्तक में वतलाने का यत्न किया जाता है।

### आयु-गणना-विधि की आरम्भिक बातें।

धा—२२६ अष्टक-वर्ग चक ४८ द्वारा पहली बात यह देखनी होगी कि प्रत्येक अष्टक-वर्ग के प्रत्येक राशि में कितनी कितनी रेखायें पड़ती हैं। जैसे उदाहरण कुण्डली के सूर्याष्टक-वर्ग द्वारा, मेष में ४ रेखायें, वृष में ४, मिथुन में ४, कर्क में ३, सिंह में ५, कन्या में ५, तुला में ४, वृक्षिक में ४, धन में ३, मकर में ३, कुम्भ में ४ एवं मीन में ५ रेखायें पड़ती हैं। इसी प्रकार अन्य अष्टक-वर्ग अर्थात् चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिन एवं लग्न की रेखाओं की गणना करनी होती है जो चक ४९ में दिखलाये गये हैं। इस चक्र के अन्तर्गत र.,चं., इत्यादि के अलग-अलग चक्र हैं। ऊपरी कोष्ट में उदाहरण कुण्डली के ग्रह हैं, उसके नीचे वाली कोष्ट में बारहो राशियों के अच्च, उसके नीचे प्रत्येक राशि की योग रेखा उसके नीचे कमशः त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल, एकाधिपत्य-शोधनोपरान्त फल, राशि-यूणाकर-फल और ग्रहगुणाकर-फल है।

न्क ४६

| )                    | ~ | रिव । ऽ | मत्येकः व | দুকু-ব | - Ar        | गत्येक : | ा । १ ) रिव । प्रत्येक अष्टक-वर्ग के प्रत्येक राशिव में शुभ रेखाओं का बोक फळ इत्यादि इत्यादि । | म रेखा | ओं का    | जो क | 99 | माद | त्यादि      |                          |
|----------------------|---|---------|-----------|--------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----|-----|-------------|--------------------------|
| जन्म कालीन ग्रहाः    |   |         | बृ.रा.    |        | <b>т</b> і. |          | र. ब. ग्रु.                                                                                    |        | 된.<br>하. |      |    | ंच। | <u>ब</u> ों |                          |
| राक्षय:              | ~ | r       | m·        | >      | ۍ           | w        | 9                                                                                              | V      | •        | °~   | 2  | 2   |             |                          |
| रेखायाः              | > | >       | ጶ         | æ      | ۍ           | ۍ        | >>                                                                                             | >      | m        | m    | >0 | سى  | 2%          |                          |
| त्रिकोण क्षोघन       | ~ | ~       | ۰         | •      | 8           | e        | 0                                                                                              | ~      | ۰        | ۰    | ۰  | n   | 00          |                          |
| एकाधिपत्य<br>(पराशर) | 0 | ۰       | ٥         | ۰      | 8           | •        | 0                                                                                              | 0      | ۰        | ۰    | •  | a   | >>          |                          |
| राधि गुणाकार         |   |         |           |        | ક્          |          |                                                                                                |        |          |      |    | 38  | ኢ<br>ጳ      | राशिषिण्ड                |
| मह मुणाकार           |   |         |           |        | ₩<br>*      |          |                                                                                                |        |          |      |    | %   | 75          | भ्रहपिण्ड<br>७० योगपिण्ड |
|                      |   |         |           |        |             |          | मतान्तर                                                                                        |        |          |      |    |     |             |                          |
| एकाधिपस्य            | • | ~       | 0         | •      | ~           | ~        | •                                                                                              | o      | ۰        | ۰    | ۰  | ~   | 9           |                          |
| राक्षि गुणाकार       |   | 2       |           |        | ê           | °~       |                                                                                                |        |          |      |    | 35  | >o<br>W     | राक्षिपण्ड               |
| मह गुणाकार           |   |         |           |        | w           |          |                                                                                                |        |          |      | ,  | 02  | 8°          | ग्रहपिड<br>९० योगपिड     |

# (२) चन्द्रमा

| जन्म कालीन ग्रहाः  |        |     | ब्. स |        | <b>'</b> #' |   | र. बु. शू.                |   | /e<br>ter      |    |   | .طا.    | जोड़       |                             |
|--------------------|--------|-----|-------|--------|-------------|---|---------------------------|---|----------------|----|---|---------|------------|-----------------------------|
| राशयः              | ~      | ~   | m     | >>     | س           | w | 9                         | ٧ | or             | °~ | ~ | \$3     |            |                             |
| रेखायाः            | ω·     | 9   | w     | m·     | >>          | × | Ж                         | 0 | w              | 5' | > | m·      | <b>े</b> र |                             |
| त्रिकोण शोधन       | ~      | ·m· | •     | W.     | •           | 0 | ۵                         | ٥ | r              | ~  | ~ | æ       | بو<br>مه   |                             |
| एकाधिषत्य<br>पराशर | 0      | ~   | 0     | æ      | o           | ٥ | ઢ                         | 0 | 8              | 0  | 0 | m       | 88         |                             |
| राशि मुणाकार       |        | ક   |       | र<br>१ |             |   | 9                         |   | 2}             |    |   | ₩<br>₩  | e &        | राशिषिड                     |
| ग्रह मुणाकार       |        |     |       |        |             |   | ୭ <i>\</i><br>१<br>१<br>१ |   | %              |    |   | 3'<br>% | <b>८</b> ४ | ग्रहपिण्ड<br>= १३५ योगपिण्ड |
|                    |        |     |       |        |             |   | मतान्तर                   |   |                |    |   |         |            |                             |
| एकाधिपत्य          | ~      | ~   | 0     | Hr.    | •           | 0 | 8                         | 0 | 8              | ۰  | ۰ | è       | 28         |                             |
| राक्षि गुणाकार     | ><br>~ | °~  |       | ۶۶     |             |   | 9                         |   | 22             |    |   | 36      | 9,8        | राहितपिण्ड                  |
| ग्रह मुणाकार       |        |     |       |        |             |   | ๑} =<br>๑+ห+ห             |   | ° <b>&amp;</b> |    |   | 52      | <b>हे</b>  | म्रहपिण्ड<br>१४१ योगपिण्ड   |

| जन्म कालीन प्रहाः    |   |     | <del>기</del> |    | ·#: |    | جا<br>رق<br>رقن |   | <del>.</del><br>जं |    |    | ंचा | जी :     |                             |
|----------------------|---|-----|--------------|----|-----|----|-----------------|---|--------------------|----|----|-----|----------|-----------------------------|
| राशयाः               | ~ | 0-  | m            | >0 | ىو  | w  | 9               | V | o/                 | °~ | ~~ | 22  |          |                             |
| रेलाय:               | ~ | ъ́с | ~            | a  | w   | >> | ~               | ~ | >>                 | ~  | ×  | us  | er<br>6  |                             |
| त्रिकोण शोधन         | 0 | %   | 0            | 0  | 5   | m  | 0               | 0 | m·                 | ۰  | n  | >>  | 2        |                             |
| एकाधिपत्य<br>(पराशर) | 0 | o   | 0            | 0  | سى  | 0  | 0               | c | m                  | c  | 0  | >>  | 23       |                             |
| राह्य गुणाकार        |   |     |              |    | 0 4 |    |                 |   | 96                 |    |    | 2%  | 424      | राशिषिण्ड                   |
| प्रह गुणाकार         |   |     |              |    | ٥¢  |    |                 |   | 5/2                |    |    | ५०  | 49       | म्रहपिण्ड ≔ २००<br>योगपिण्ड |
|                      |   |     |              |    |     |    | मतान्तर         |   |                    |    |    |     |          |                             |
| एकाधिपत्य            | 0 | >0  | 0            | 0  | سو  | m  | 0               | 0 | W.                 | 0  | ~  | >>  | <b>%</b> |                             |
| राधि गुणाकार         |   | ४०  |              |    | ی و | 44 |                 |   | 20                 |    | 2  | 2%  | ५०२      | राशिषिक                     |
| मह गुणाकार           |   |     |              |    | °×  |    |                 |   | ے<br>م             |    |    | °   | かり       | ग्रहपिण्ड= २७७<br>योगपिण्ड  |

|                        |    |     | ब      |    | Ή.      |   | र. ब. श.     |     | श.के. |    |          | 41       | <u>s</u> | 12.5                        |
|------------------------|----|-----|--------|----|---------|---|--------------|-----|-------|----|----------|----------|----------|-----------------------------|
| ज्ञान कालान प्रहाः     |    |     | •      |    |         |   | ,            |     |       |    |          |          |          |                             |
| राषाय:                 | •• | r   | w      | >- | مح      | w | 9            | ٧   | •     | 2  | <b>~</b> | 2        |          |                             |
| रेलायाः                | m  | >•  | us     | w. | w       | ۍ | ۍ            | no- | ۍ     | ص  | >        | س        | >0<br>5  |                             |
| त्रिकोण शोवन           | •  | •   | n      | ۰  | æ       | ~ | ۵.           | 0   | r     | ~  | •        | a        | 25       |                             |
| एकाधिपत्य<br>(पराश्वर) | ۰  | . 0 | ~      | 0  | m       | 0 | 0            | 0   | ٦     | •  | 0        | ~        | •        |                             |
| राधि गुणाकार           |    |     | w<br>~ |    | o è     |   |              |     | 2     |    |          | १        | 22       | राशिषिण्ड                   |
| मह गुणाकार             |    |     | 30     |    | 25      |   |              |     | °~    |    |          | <u>،</u> | >o<br>Yo | ग्रहपिण्ड<br>= १५२ योगपिण्ड |
|                        |    |     |        |    |         |   | मतान्तर      |     |       |    |          |          |          |                             |
| एकाधिपत्य              | •  | ۰   | ~      | •  | W.      | ۰ | ~            | 0   | 8     | ~  | 0        | G.       | 22       |                             |
| राशि गुणाकार           |    |     | wy.    |    | mr<br>o |   | 9            |     | 2}    | سي |          | × 5      | 800      | राशि पिष्ड                  |
| ग्रह गुणाकार           |    |     | 30     |    | १्रे    |   | ด}=<br>ด+५+५ |     | °~    |    |          | °à       | 20       | ग्रहपिण्ड<br>१८१ योगपिण्ड   |

| जन्म कास्त्रिन प्रहाः |    |    | वृ. रा. |    | .म. |    | . <b>લ</b> . શુ. |   | श.के. |     |    | ंचाः | जोड़            |                           |        |
|-----------------------|----|----|---------|----|-----|----|------------------|---|-------|-----|----|------|-----------------|---------------------------|--------|
| राह्मय:               | ~  | ~  | er      | >- | ۍ-  | us | 9                | > | ~     | 0 % | 38 | 83   |                 |                           |        |
| रेखायाः               | می | >> | us.     | ص  |     | >  | ur               | w | 8     | ۍ   | >> | ۍ    | us-<br>         |                           |        |
| त्रिकोण शोधन          | ~  | •  | m       | 0  | m   | •  | •                | ~ | •     | ~   | ~  | •    | 88              |                           |        |
| एकाधिपत्य<br>(पराशर)  | ~  | 0  | 0       | •  | m   | 0  | 0                | ~ | •     | 0   | •  | •    | 5               |                           |        |
| राशि गुणाकार          | 9  |    |         |    | e e |    |                  | 7 |       |     |    |      | کر<br>مر        | ४५ राशिषण्ड               | 是是     |
| भह गुणाकार            |    |    |         |    | 58  |    |                  |   |       |     |    |      | १८              | महपिण्ड                   | 83     |
|                       |    |    |         |    |     |    | मतान्तर          |   |       |     |    |      |                 |                           |        |
| एकाधिपत्य             | ~  | •  | er .    | 0  | m   | •  | 0                | ~ | •     | 0   | 0  | •    | 2               | agazan ayingaya           |        |
| राशिगुषाकार           | 9  |    | *       |    | 9   |    |                  | ٧ |       |     |    |      | 36              | राशिषिण्ड                 | be     |
| मह गुणाकार            |    |    | 30      |    | १रे |    |                  |   |       |     |    |      | <u>ک</u> ر<br>ح | ग्रहपिण्ड<br>१२३ योगपिण्ड | प्रवेद |

|                   |        | <del></del> |              |                      | .08          |                 | <del></del> |           | <del></del>  |                 |
|-------------------|--------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|
|                   |        |             |              |                      |              | 1408<br>2°4     |             |           | (योग-        | र्मिष्ड<br>१७२  |
|                   |        |             |              |                      | राशिपिण्ड    | ४२ महपिण्ड      |             |           | ११२ राशिषण्ड | ६० महिषण्ड      |
| <u>ब</u> ोड़      |        | 8           | m.           | ~                    | m<br>m       | 25              |             | 20        | 883          | o<br>w          |
| ंचा               | 83     | ۍ           | m            | 0                    |              |                 |             | m         | 35           | °~              |
|                   | 3 3    | w           | ~            | a                    | 44           |                 |             | ~         | 33           |                 |
|                   | %      | ۍ           | m            | ~                    | س            |                 |             | ~         | 0 2          |                 |
| . 16÷             | مه     | ×           | 0            | o                    |              |                 |             | •         |              |                 |
|                   | V      | 8           | 0            | •                    |              |                 |             | •         |              |                 |
| ત.<br>કુલ<br>કુલ  | 9      | ψ×          | ~            | ~                    | 28           | 28=28+<br>08+08 | मतान्तर     | ~         | ×.           | **-**<br>+0}+0} |
|                   | w      | r           | 0            | 0                    |              |                 |             | •         |              |                 |
| मं                | ۍ      | سو          | ~            | ~                    | ° ~          | ٧               |             | ~         | 30           | w<br>~          |
|                   | >>     | سى          | m            | m                    | १४           |                 |             | ~         | >            |                 |
| वृ. रा            | è      | ۶           | 0            | 0                    |              |                 |             | 0         |              |                 |
|                   | ૮      | ሎ           | *            | 0                    |              |                 |             | •         |              |                 |
|                   | 8      | سو          | ۵.           | ۰                    |              |                 |             | ~         | <u>م</u>     |                 |
| षस्म कालीन प्रहाः | राषाय: | रेबायाः     | त्रिकोण शोधन | एकाधिपत्य<br>(पराशर) | राशि गुणाकार | मह मुणाकार      |             | एकाधिपत्य | राशि गुणाकार | ग्रह गुणाकार    |

क्षीक इ

| जन्मकालीन महाः        |     |    | ्.<br>ज़ |    | <b>.</b>      |   | તુલ<br>તુ |   | \ <del>6</del><br><del>16</del> |    |   | चा | <u>ब</u> ोड़ |                     |
|-----------------------|-----|----|----------|----|---------------|---|-----------|---|---------------------------------|----|---|----|--------------|---------------------|
| राह्ययः               | ~   | a  | m        | >  | س             | w | 9         | ٧ | ~                               | 2  | ~ | 83 |              |                     |
| रेबायाः               | er  | 9  | r        | m  | >>            | m | ۍ         | ~ | ~                               | mr | n | m  | e            |                     |
| त्रिकोण शोषन          | ~   | >> | ۰        | ~  | or            | ۰ | er.       | ۰ | ۰                               | •  | • | ~  | 23           |                     |
| (वराधार)<br>एकाबिपस्य | ۰   | ~  | •        | ~  | r             | ۰ | ur        | • |                                 | ۰  | • | 6  | 9            |                     |
| राशिगुणाकार           |     | °~ |          | >> | %             |   | 38        |   |                                 |    |   |    | بو<br>مو     | ५५ राशिषिङ ( ग्रोग- |
| अह गुणाकार            |     |    |          |    | w<br>~        |   | +44+44    |   |                                 |    |   |    | 9 9          | १५३ महिष्ण १२२      |
|                       |     |    |          |    |               | F | मतान्तर   |   |                                 |    |   |    |              |                     |
| एकाधिपत्य             | ••• | m  | •        | ~  | 0             | • | m         |   |                                 |    |   | ~  | ~            |                     |
| राधि गुषाकार          | 9   | 9  |          | >= | 8             |   | 35        |   |                                 |    |   | 2  | ;            | राशिषिक             |
| मह मुजाकार            |     |    |          |    | ₩<br><b>~</b> |   | 444+44+   |   |                                 |    |   | ۍ  | 65           | महपिण्ड<br>१६६      |
|                       |     |    |          |    |               |   |           |   |                                 | _  | _ | _  | _            |                     |

|                          |         |         |                | (80                     | ( کو            |                   |         |           |             |                           |
|--------------------------|---------|---------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|
|                          |         |         |                |                         | ११५ राशिषड योग- | १०० महिष्णिङ रिश् |         |           | राशिषिण्ड   | म्रहपिण्ड<br>२१५ योगपिण्ड |
| जोह                      |         | %       | w<br>~         | m·<br>•••               | 484             | % %               |         | ۶۶        | 488         | 600                       |
| ं।                       | 23      | ʹ       | ~              | ~                       | १४              | ۍ                 |         | ۵         | ११          | س                         |
|                          | 88      | سى      | 6              | ~                       | 88              |                   |         | 8         | 88          |                           |
|                          | %       | سي      | ~              | •                       | ۍ               |                   |         | ~         | سو          |                           |
| (년<br>- 원                | ۰       | سو      | >>             | >>                      | w<br>m          | २०                |         | >-        | w.<br>m.    | ક                         |
|                          | ٧       | w       | 0              | 0                       |                 |                   |         | 0         |             |                           |
| ત્ય<br>કુક<br>કુક<br>કુક | ق       | υgu     | go-            | m·                      | 38              | १५+१५+<br>२१ = ५१ | मतान्तर | m.        | 3%          | \$4+\$4+<br>48=48         |
|                          | w       | >       | 0              | ۰                       |                 |                   | म       | •         |             |                           |
| मं                       | ۍ       | >       | m              | w                       | <b>૦</b> દે     | ४४                |         | m.        | 8           | ११                        |
|                          | >-      | m       | 0              | •                       |                 |                   |         | 0         |             |                           |
| right<br>다               | m.      | m       | •              | •                       |                 |                   |         | •         |             |                           |
|                          | a       | w       | a              | ۰                       |                 |                   |         | ۰         |             |                           |
|                          | ~       | ~       | •              | ۰                       |                 |                   |         | 0         |             |                           |
| जन्मकालीन प्रहाः         | राह्मयः | रेसायाः | त्रिकोण द्योधन | एकाधिपत्य<br>(पराक्षार) | राशि मुणाकार    | मह गुणाकार        |         | एकाधिपत्य | राशिगुणाकार | ग्रह गुणाकार              |

#### त्रिकोण-शोधन-विधि।

धा-२२७ प्रत्येक अष्टक-वर्ग की रेखाओं को दो प्रकार से शोधन करने की विधि है। पहली विधि को त्रिकोण शोधन और दूसरी विधि को एकाधिपत्य शोधन कहते हैं।

राशि मण्डल चार त्रिकोण में विभाजित, किया जाता है। मेष, सिंह और धन का एक त्रिकोण। वृष, कन्या और मकर का दूसरा त्रिकोण एवं मिथुन, तुला और कुम्भ का तीसरा त्रिकोण तथा कर्क, वृश्चिक एवं मीन का चौथा त्रिकोण, यही चार त्रिकोण-खण्ड होते हैं।

प्रत्येक त्रिकोण के रेखोओं को शोधन करने की विधि है। महर्षि पराशर ने लिखा है कि :--

> त्रिकोणेषु च यन्त्यूनं, तत्तुल्यंत्रिषुशोधयेत्। एकस्मिन् भवने शूत्ये, तित्रकोणं न शोधयेत्॥ समत्वे सर्वगेहेषु, सर्व संशोधयेत्वा।

अर्थात् (१) त्रिकोण की तीन राशियों में यदि किसी राशि की रेखायें कम हों तो, उस कम रेला वाली संस्था को तीनों स्थानों की संस्थाओं से घटा हैं। (२) यदि त्रिकोण के किसी एक राशि में जून्य रेखा हो तो, ज्यों का त्यों छोड़ दें। (३) एवं यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में बराबर रेखायें हों तो तीनों स्थानों में शून्य फल होगा। इसका अभिप्राय यही है कि सब से कम रेखा को तीनों राशि की रेखाओं से घटाना होता है। अर्थात जब तीनों स्थानों में से एक में कम हो, तो जिस स्थान में कम रेखा है, उस स्थान में उसी संस्था से घटाने पर शुन्य आवेगा, और शेष दो स्थानों में घटाने से जो शेष अकू बचेगा उसीको उन उन स्थानों में स्थापन करना होगा। यह प्रथम नियम है। पूनः यदि तीन स्थानों में से किसी में शुन्य है तो वही शुन्य स्थान सबसे कम हुआ। और शुन्य के घटाने से फल में कोई परिवर्तन न होगा । इस कारण द्वितीय नियम में कहा गया है कि यदि किसी स्थान में शून्य हो तो त्रिकोण शोधन नहीं किया जाता, इसी प्रकार यदि तीनों स्थानों में बराबर रेखायें हों तो उस अकू को यदि तीनों स्थानों में घटाया जाय तो तीनों ही स्थानों में शुन्य आयगा। इस कारण तृतीय नियम में लिखा गया है कि बरावर-बरावर रेखाएँ रहने पर तीनों स्थानों में शुन्य ही फल होगा। पराशर का वचन:- विकोशेषु च यन्यूनं तत्तुरुवं-त्रिवृशोधयेत् का अनुवाद सरल भाषा में यही होता है कि यदि त्रिकोण की राशियों में से किसी एक राशि में सबसे कम रेखायें हों तो उस संख्या की अलग-अलग तीनों संख्याओं से घटा दो। परन्तू होरा रत्न के लेखक वलमद्र एवं जातक-पारिजात के लेखक का मत है-'त्रिकोणमावेषु, यदल्प विन्दू कस्तदीय विन्दु भवतस्तु ताबुमी' अन्य दो स्थानों की जिनमें अधिक रेखायें हों, उन दोनों को भी कम रेखा के बराबर कर दो। अर्थात् छोटे के समान तीनों को कर दो। परन्तु अनेक विद्वानों के लेखानुसार यह प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के सभी विद्वानों ने 'वलभद्र' के मत को अस्वीकार ही किया है। इस कारण पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पराशर के नियम ही को ब्राह्म समझें।

वक ४९ के सूर्यं-अष्टक-वर्ग चक में उदाहरण कुण्डली के मेष में ४ सिंह में ५, और धन में ३ रेखायें है। सबसे कम तीन हुआ। अतः पराशर नियम अनुसार मेष की चार में से तीन घटाने पर मेष राशि में एक स्थापना करनी होगी। सिंह की ५ रेखाओं में से ३ घटाने पर सिंह राशि में २ स्थापना करनी होगी। इसी प्रकार धन की तीन में से ३ घटाने पर धित राशि में शून्य रहेगा। अर्थात् त्रिकोण शोधन के बाद मेष में १, सिंह में २, एवं धन में शून्य फल आया। चक ४९ (१) में ऐसा ही त्रिकोण शोधन कोष्ट के सामने लिखा भी गया है। इसी प्रकार चक्र ४९ (२) के कर्क में ३ वृश्चिक में ० और मीन में ३ रेखायें हैं। तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करके फल ज्योंका त्यों रहेगा, अर्थात् कर्क में ३, वृश्चिक में ० और मीन में ३ रेखायें हैं। तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करके फल ज्योंका त्यों रहेगा, अर्थात् कर्क में ३, वृश्चिक में ० और मीन में ३ रहेगा। यह द्वितीय नियम का उदाहरण है। चक्र ४९ (१) के मिधुन, तुला एवं मकर में चार चार अर्थात् तोनों स्थानों में बराबर बराबर रेखायें हैं तो, तीनों स्थानों में कल शून्य ही होगा। यह तृतीय नियम का उदाहरण हुआ।

इन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्येक अष्टक-वर्ग अर्थात् सूर्य्यादि सातग्रह एवं लग्न के अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना होता है, उदाहरण कुंडली के आठों अष्टकवर्गों का त्रिकोण शोधन फल चक्र ४९ में लिख दिया गया है। यदि पाठक स्वयं त्रिकोण शोधन उक्त कुण्डली का करें और फल को इस चक्र से मिलावें तो शीघ्र त्रिकोण शोधन विधि का अम्यास हो जायेगा।

## एकाधिपत्य-शोधन-विधि

भा-२२८ त्रिकोण शोधन विधि के बाद जो फल आवे, उस फल में एकाधिपत्य शोधन करना होता है।

(१) सूर्य्य एवं चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ५ ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी होते हैं, अर्थात् मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल, वृष और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या के स्वामी बुध, धन और मीन के स्वामी बृहस्पति, एवं मकर और कुम्भ के स्वामी शित हैं। चन्द्रमा एक राशि अर्थात कर्क का स्वामी होता है एवं सूर्य्य एक ही सिंह का स्वामी होता है। इस कारण इन दोनों राशियों के फल में शोधन नहीं होता। फल ज्यों का त्यों रह जाता है। परन्तु अन्य दस राशियों अर्थात् मेष वृश्चिक, वृष तुला, मिथुन कन्या, धन मीन एवं मकर कुम्भ इन पाँच ओड़े राशियों का एकाधिपत्य शोधन अलग अलग किया जाता है।

(२) खेद से लिखना पड़ता है कि इस विधि में दक्षिण-भारतीय विद्वानों के कित्य नियमों में, उत्तर भारतीय एवं पराशरीय नियमों से भिन्न मत है। इस कारण दोनों मतों के अनुसार इस पुस्तक में एकाधिपत्य-शोधन-विधि बतलाने की खेट्टा की जाती है। आशा है कि ज्योतिषशास्त्र की विद्वान मण्डली इस उभयमत को अध्ययन करके नीर-श्रीर-विवेक-बुद्धि द्वारा तथ्य को ग्रहण करेगी और इस विध्य में कोई एक सर्वसम्मत-विचार उपस्थित करेगी तथा यह आशा की जाती है कि लेखक को इस सम्बन्ध में विद्वान लोग सूचना देंगे जिससे वह उस विचार को ग्रन्थ के द्वितीयावृत्ति के सौभाग्य प्राप्त होने पर समावेश कर सके।

#### भिन्न मतों का विवरण

वृहत्पाराशर होरा शास्त्र।

'शंभु होरा प्रकाश' में पाराशर होरा शास्त्र के श्लोक पाये जाते हैं।

के अनुसार

(१) क्षीणेन सह चान्यस्मिन्, शोध-येत् ग्रह वीजतम्।

अर्थात् यदि दोनों स्थानों (राशियों)
में से किसी में कोई ग्रह न हो और एक
राशि में दूसरे राशि से अधिक संख्या हो
(त्रिकोण शोधन के बाद) तो अधिक
अङ्क से कम अङ्क को घटा कर शेष
को उस राशि में फलस्वरूप लिखें और
कम अंक को अपने स्थान में ज्यों का
त्यों छोड़ दें। उदाहरण-रूप से यदि मेष
में, त्रिकोणशोधन के बाद ३ अंक आता

जातकपारिजात।

'हैंडबुक औफ एस्ट्रोलोजी' (hand Book of Astrology By C.Vencatasubbaramiah B. A, B. L. High Court Vakil.

हिन्दू एस्ट्रोलोजिकल कैलकुलेशन ( Hindu Astrological Calculations-Modernised) 'जातकपारि-जात का अनुमोदन करते हैं।

के अनुसार

(१) विखेट राशि**द्वय विन्दवो ये** न्यूनाधिका न्यूनसमाविधेयाः।

अर्थात् यदि दो राशियों में से किसी में ग्रह न हो और (त्रिकोण शोधन उपरान्त) यदि किसी एक राशि में दूसरे से छोटा अक्ट्र हो तो ऐसे स्थान में छोटे अंक को दोनों स्थानों में फलस्वरूप मानना होगा। उदाहरणरूप से त्रिकोण शोधन के बाद यदि मेथ में ३ अंक आता हो और वृश्चिक में २ तो ऐसे स्थान में छोटे अंक २ को दोनों स्थानों में फलस्बरूप मानना हो और बृश्यिक में दो, तो तीन से दो होगा अर्थात् मेष में २, वृश्यिक में भी २। बटाने पर शेव १ को मेष का फल मानना होगा और वृश्चिक में दो का दो ही रहेगा।

(२) ग्रहयुक्ते फले हीने, ग्रहा-मावे फलाधिके। अनेन सह चान्यस्मिञ्छोघयेदग्रह वर्जिते ॥

वर्षात् त्रिकोण शोधन के उपरान्त यदि एक राशि में ग्रह हो और दूसरी ग्रह रहित हो और जिस राशि में ग्रह हो, उसमें ग्रह रहित राशि से छोटी संस्था हो तो ऐसे स्थान में छोटी संस्था ज्यों-की-त्यों रह जाती है और बड़ी संख्या के स्थान में छोटी संस्था को बडी संस्था से घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसी की स्थापना करनी होगी। उदाहरण-रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक प्रह रहित हो, और त्रिकोण-शोधन के परचात् यदि मेष में ३ अक्टू आता हो और वृश्चिक में ३ से अधिक जैसे ४ अकू आता हो तो मेष में ३ ही रखना होगा, और वृश्चिक में ४ से ३ घटाने के बाद जो शेष एक संस्था रहेगी उसी की स्थापना करनी होगी।

(३) फलाधिके ग्रहैर्युक्ते, चान्य-स्मिन्सर्व मृत्सुजेत।

अर्थात् ग्रह्युक्तराशि में त्रिकोण शोबनोपरान्त जो फलरूप से संस्था आयी हो, वह प्रहरहित राशि की संस्था से अधिक हो तो ऐसे स्थान में ग्रह रहित राशि संस्था को एकदम त्याग देनी होती है।

(२) खेटोपयाते लघुविन्दु राशौ तत्तु-ल्यमायान्ति तदन्यसंस्या।

अर्थात् जिस राशि में ग्रह हो, उस राशि में त्रिकोण शोधन के उपरान्त कम संख्या आती हो, और जो राशि ग्रह-रहित है उसमें बड़ी संख्या हो तो ऐसे स्थान में दोनों राशियों में छोटी संख्या की स्थापना करनी होगी। अर्थात् उदाहरणरूप से यदि मेष में ग्रह हो और उसकी संस्था त्रिकोण शोधन के पश्चात ३ आती हो, और ग्रह रहित वृश्चिक में त्रिकोण शोधन के बाद ४ आती हो, (तीन से अधिक हो) तो दोनों ही स्थानों में छोटी संख्या अर्थात् ३ ही रखनी होगी। मेष में ३ और वृश्चिक में भी, ३।

(३) फलाधिके खेटयुते परं त्य-जेत्।

पाराशर के नियम तीन में और इसमें कोई अन्तर नहीं है।

उदाहरणरूप से यदि मेष ग्रहयुक्त राशि में ३ अक्टू हो और वृश्चिक ग्रह रहित राशि में ३ से कम, जैसे २ अक्टू हो तो मेष में ३ ही रहेगा, और वृश्चिक में शून्य होगा।

(४) उभयोर्बहसंयुक्ते न संशोष्यः कदाचन ।

अर्थात् यदि दोनों ही राशि ग्रहयुक्त हों तो त्रिकोण शोधन के उपरान्त जो फल अप्त हुआ हो उसको ज्यों-का-त्यों छोड़ देना होगा उदाहरणरूप से यदि मेष और वृश्चिक दोनों ही राशियां ग्रह युक्त हों और यदि मेष में ३ अक्टू आता हो और वृष में ३ से कम, ३ से विशेष अथवा ३ ही अक्टू आता हो तो दोनों स्थानों में ज्यों-का-त्यों छोड़ देना होगा।

> (५) उमयोर्ग्रह हीनाम्यां समत्वे सकलत्यजत

अर्थात् दोनों राशियाँ यदि ग्रह विजत हों, और त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों राशियों के फल में भी समता हो तो दोनों स्थानो में शून्य फल होगा। उदा-हरणरूप से यदि मेष और वृष्टिचक दोनों ही ग्रह रहित हों और त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों ही एक-एक अथवा दो-दो अर्थात् सम फल हों तो दोनों ही स्थानों में एका-षिपत्य-शोधन-फल शून्य होगा।

(६) सम्रहामह तुल्यत्वात्सर्व, संशो-ष्यमग्रहात्।

अर्थात् यदि एक राश्चि ग्रह रहित हो और दूसरी ग्रहयुक्त हो, एवं दोनों (४) राशिद्धयं सद्युचरंन शोधयेत्। इसमें भी मतभेद नहीं है।

(५) फलाधिके......) तुल्या नभोगद्वितयं परित्यजेत् । इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है।

(६) सलेकरा लेकर विन्दु साम्य, विशोधयेद ग्रह विन्दु संस्थाम्। इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है। म त्रिकोण शोधनोपरान्त समता हो तो ऐसे स्थान में, ,ग्रह वर्जित राशि फल को शून्य कर देना होगा। उदाहरण-रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक ग्रहरहित हो एवं दोनों में त्रिकोण शोधनो-परान्त-फल में समता हो जैसे कि दोनों में ही, दो ही हो तो ग्रह रहित राशि में शून्य रखना होगा, और ग्रहयुक्त राशि में दो का दो ही. रहेगा।

(७) एकत्रनास्ति चेत् सर्वहानि-रन्यत्रकीर्तिता।

अर्थात् दो राशियों में से दोनों ग्रह-युक्त हों, अथवा दोनों ग्रह रहित हों, या एक ग्रहयुक्त और दूसरा ग्रह रहित हो, परन्तु त्रिकोण शोधनोपरान्त किसी एक में शून्य फल हो तो दोनों ही में एका-धिपत्य-फल शून्य होगा। उदाहरणरूप से यदि मेप में त्रिकोण शोधनीपरान्त फल ३ हो और वृश्चिक में शून्य हो तो एकाधिपत्य शोधन फल मेप में भी शुन्य, वृश्चिक में भी शून्य ही होगा।

अर्थात् दो राशियों में से किसी में ग्रह हो वा न हो परन्तु यदि त्रिकोण

(७) एकं द्वयोः शून्यभमप्य शोषयेत।

शोधनोपरान्त एक में शून्य फल हो तो ऐसे स्थान में एकाधिपत्य-शोधन-फल ज्यों-का-त्यों रहेगा। उदाहरणरूप से यदि मेष में त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल तीन है, और वृश्चिक में शून्य है तो एका-धिपत्य शोधन न करना होगा। अर्थात मेष में ३ और वृश्चिक में ०।

त्रिकोणशोधन एवं एकाधिपत्य शोधन के भिन्न नियमों के उल्लेख के पश्चात् उन नियमों के अनुसार उदाहरण कुंडली का त्रिकोण-शोधन एवं एकाधिपत्य-शोधन उपरान्त फल चक्र ४९ में दिखला दिया गया है। इस स्थान में कई एक उदाहरण दे देना उपयोगी होगा। उदाहरण कुंडली के मुर्य्याप्टक वर्ग में मेप, सिंह और धन (जो आपस में त्रिकोण हैं ) देखना होगा कि इन सबमें कितनी-कितनी रेखायें हैं। सूर्याप्टक वर्ग के मेप में चार, सिंह में ५, और धन में ३ रेखायें है । सबसे कम तीन है इस कारण तीन सबसे घटाते जायँ तो मेप के नीचे १ रेखा सिंह के नीचे २ रेखा और धन के नीचे ०। इसी प्रकार दूसरा त्रिकोण, वृष, कन्याऔर मकर का है। वृष में ४, कन्यामें ५, और मकर में ३ रेखायें हैं। सबसे कम ३ है। इस कारण वृप के नीचे १, कन्या के नीचे २ और मकर के नीचे । इसी रीति से अन्य त्रिकाणों का भी शोधन किया जाता है जैसा कि त्रिकाण शोधन के कोप्ट में लिखा गया है।

त्रिकोण-शोवन के उपरान्त त्रिकोण-शोधित-फल का एकाधिपत्य शोधन किया जाता है।

एकाधिपत्य शोधन की दो विधि है। इस कारण प्रथम नियम अनुसार ऊपर वाले कोष्ट में फल लिखा गया है और द्वितीय नियमानुसार फल 'मतान्तर' कोष्ट में लिखा गया है।

एकाधिपत्य शोधन में किंचित सावधानी की आवश्यकता है। इस कारण यदि निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाय तो कुछ सुविधा अवश्य होगी।

मेष और वृश्चिक के एक स्वामी, वृष और तुला के एक स्वामी, मिथुन और कन्या के एक स्वामी, धन और मीन के एक स्वामी और मकर एवं कुम्भ के एक स्वामी होते हैं। इस कारण नीचे के चक्र ५० में मेष के नीचे वृश्चिक, वृष के नीचे तुला इत्यादि कम से लिख लें, और जिस जिस राशि में ग्रह हो उस-उस राशि पर तारे (\*) का चिन्ह देते जायें ताकि नियम लागू देखने के समय पुनः पुनः कुंडली न देखना हो और इसके उपरान्त मेष के सामने त्रिकोण शोधन उपरान्त जो फल आया हो उसको लिखें, वृश्चिक के सामने जो फल आया हो उसको लिखें। इसी प्रकार सब राशियों के सामने त्रिकोणशोधन-उपरान्त फल को लिखें। इसी रीति से आठों अष्टक वर्ग को लिख डालें। इसके उपरान्त प्रथम नियम अनुसार और दितीय नियमानुसार फल लिखने में कुछ सुविधा अवश्य होगी और भूल होने का भय कम रहेगा।

### च्क्र ५० एकाधिपत्य-शोधन-विधि

( इस चक्र में विस्तार-सय से केवल दो ही अष्टक वर्गों की एकाधिपत्य शोधन की गई है। इसी फल को पूर्व चक्र ४९ के जिस राशि में जो फल आवे लिखा जाता है।)

|                  |                              | र.<br>अष्टक-वर्ग             |                        | मं.<br>अष्टक-वर्ग            |                            |                                |  |  |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| राशि             | त्रिकोण शोधनो-<br>परान्त फल, | एकाधिपत्य प्र<br>शोधित-फल, ख | एकाधिपत्य<br>शोधित फल, | त्रिकोण शोधनो-<br>परान्त फल, | एकाधिपत्य ५<br>शोधित फल, ख | एकाधिपत्य क्ष<br>शोधित फल, स्थ |  |  |
| मेष.<br>वृश्चिक. | १                            | 0                            | 0                      | 0                            | 0                          | •                              |  |  |
| वृष्टिचक.        | 8                            | •                            | •                      | 0                            | 0                          | 0                              |  |  |
| वृष.             | <b>१</b>                     | •                            | <b>१</b>               | 8                            | •                          | ٥                              |  |  |
| "तुला.           | 0                            | 0                            | 0                      | 0                            | 0                          |                                |  |  |
| *मिथुन.          | •                            | 0                            | •                      | 0                            | 0                          | ٥<br>ع                         |  |  |
| कन्या.           | २                            | •                            | २                      | o<br>74                      | 0                          | ra-                            |  |  |
| *धन.             | 0                            | 0                            | 0                      | 3                            | ş                          | * %                            |  |  |
| *धन.<br>*मीन.    | २                            | २                            | ۰ ۲                    | Å                            | ३ ४ ४                      |                                |  |  |
| मकर.             | •                            | •                            | •                      |                              | •                          | 0                              |  |  |
| कुम्भ.           | •                            | •                            | 0                      | २                            | •                          | ?                              |  |  |
| कर्क.            | 0                            | •                            | •                      | 8                            | 8                          | 8                              |  |  |
| सिंह.            | २                            | २                            | २                      |                              |                            |                                |  |  |

#### राज्ञि-गुणक ।

बा-२२९ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि त्रिकोण शोधन-उपरान्त जो फल आवे उसी का एकाधिपत्य शोधन करना होता है। एकाधिपत्य शोधन के उपरान्त जो फल आवे उसमें दो कियायें और की जाती हैं। ऋषियों ने यह लिख रक्खा है कि प्रत्येक राशि को भिन्न भिन्न बल प्राप्त है जिसको राशिगुणक नाम से लिखा है। लिखा है कि मेष को ७, वृष को १०, मियुन को ८, कर्क को ४, सिंह को १०, कन्या को ५, तुला को ७, वृश्चिक को ८ धन को ९, मकर को ५, कुम्भ को ११, और मीन को १२ राशि गुणक हैं। अभिप्राय इसका यह है कि मेष में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त जितना अंक आवे उसको मेष के राशि गुणक ७ से गुणा करके मेष के राशि-गुणाकार-कोष्ठ मेष के सामने लिखना होगा। इसी प्रकार वृष में एकाधिपत्य शोधनोपरान्त जो अंक आवे उसको दस से गुणा करना होगा, मिथुन के फल को ८ से, कर्क के फल को ४ से गुणा करना होगा, इत्यादि-इत्यादि।

चक्र ४९ में सूर्य्याज्यक वर्ग के एकाधिपत्य कोधन करने के उपरान्त ,पराघर मतानुसार मेष में शून्य आया है। इस कारण ७ से गुणा करने पर शून्य आया। वृष में भी शून्य आया है। इस कारण शून्य को दस से गुणा करने पर शून्य ही रहा, परन्तु मतान्तर से वृष में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त १ आया है। इस कारण १ को १० से गुणा किया तो फल दश आया जिसको चक्र ४९ (१) 'मतान्तर' राशि-गुणाकार कोष्ठ में, वृष के नीचे अक्कित किया। पुनः उसी अप्टकवर्ग में दोनों मित अनुसार एकाधिपत्य शोधन-उपरान्त, सिंह में दो-दो आता है। इस कारण २ को सिंह गुणक से अर्थात् १० से गुणा करने पर २० आया और यह अब्क दोनों मित के राशि-गुणाकार के सामने सिंह के नीचे अक्कित किया गया। इसी प्रकार सभी राशियों के राशि-गुणाकार-फल को लिखना होता है और अन्त में सभी राशिगुणाकार के फल को जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है। इसको राशि-पिण्ड कहते हैं। जैसे पराशर मतानुसार-कोष्ठ में २० + २४ = ४४ राशि-पिण्ड अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया। पुनः मतान्तर से १० + २० + १० + २४ = ६४राशिपिण्ड उस राशि-गुणाकार के अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया है।

#### ग्रह गुणक ।

ऋषियों ने यह भी निश्चय कर रक्खा है कि प्रत्येक ग्रह को भी विलग-विलग बल है जिसका नाम ग्रह-गुणक है, अर्थात् सूर्य्य को ५, चं. को ५, मङ्गल को ८, बुध को ५, बृहस्पति को १०, शुक्र को ७ एवं शनि को ५ गुणक हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिस राधि में ग्रह बैटा हो उस राशि के एकाधिपत्य-शोधन-फल को ग्रह-गुणक से गुणक करके जो फल

आवे वह अंक गुणाकार कोष्ठ के सामने उस राश्चि के नीचे लिखा जाता है। यदि किसी राशि में एक से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के एकाधिपत्य-उपरान्त-फल को प्रत्येक ग्रह के ग्रह-गुणक से गुणा कर जो उन सब कायोग-फल होगाउसी को ग्रह-गुणाकार कोब्ठ के सामने उस राशि के नीवे लिखना होगा। जैसे चक्र ४९ (२) में, चन्द्र-अब्टक-वर्ग की तुला राशि में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त एक फल आया है और तुला राशि में र. बु. जु. तीन ग्रह बैठे हैं तो तीनों ग्रहों के ग्रह-गुणक को १ से गुणा करना होगा। अर्थात् सूर्य्य गुणक ५ से १ को गुणा किया तो ५ आया, बुध का गुणक भी ५ ही है, इस कारण १ को ५ से गुणा किया तो ५ आया, शुक्र का गुणक ७ है; इस कारण १ को ७ से गुणा किया तो ७ आया। अब ५ + ५ + ७ = १७ ग्रहपिण्ड चन्द्राष्टक-वर्ग में ग्रह-गुणाकार कोष्ठ के सामने तुला के नीचे अंकित किया। इसी प्रकार सभी अष्टक-वर्ग में इसी विधि से राशिगुणाकार एवं ग्रहगुणाकार का फल लाना पड़ता है और ग्रह-गुणाकार कोष्ठ में जितना फल आवे उसको जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है और इसको ग्रह-पिण्ड कहते हैं। जैसे सूर्य्याष्टक-वर्ग में ग्रहगुणाकार १६ 🕂 १० 🗕 २६ ग्रह-पिण्ड होता है। इसी प्रकार सभी अष्टक-वर्ग को राशिपिण्ड और ग्रहपिण्ड बनाना होता है। चक्र ४९ में अष्टक-वर्ग को राज्ञि-पिण्ड एवं ग्रहपिण्ड दिये गये हैं। इन सब कियाओं के उपरान्त आयु बनायी जाती है।

#### आयु-गणना के प्रकार।

षा-२३० आयु बनाने के दो मुख्य भेद हैं। एक भिन्नाष्टक-वर्ग आयु दूसरा समुदायाष्टक-वर्ग आयु। भिन्नाष्टक-वर्ग आयु उसे कहते हैं जो भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग द्वारा भिन्न-भिन्न प्रहों एवं लग्न द्वारा आयु साधन करके उसका जोड़ होता है। बही जातक की परमायु होती है। भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग के भेष, वृष, मिथुन इत्यादि में जितनी रेखायें हैं अर्थात् बारहों राशि में भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग द्वारा जो रेखायें आती हैं उनके प्रत्येक राशि की रेखाओं के जोड़ का त्रिकोण-शोधन, एकाधिपत्य-शोधन, राशिगुणक, ग्रह-गुणक कियाओं के उपरान्त जो आयु साधन किया जाता है उसी को समुदायाष्टक-वर्गज आयु कहते हैं।

## भिन्नाष्टक और समुदायाष्टकवर्ग-आयु लागू होने के नियम।

णा-२३१ पूर्व इसके कि दोनों प्रकारों से आयु शोधन विधि बतलाई जाय, इस स्थान पर यह लिखना आवश्यक है कि जन्म-कृष्डली के ग्रहों की कैसी स्थिति पर किस प्रकार की आयु-शोधन-विधि लागू होगी। लिखा है कि ग्रहों की स्थिति यदि निम्न लिखित प्रकारों में से कोई भी पायी जाय तो वैसे स्थान में भिन्नाष्टक-वर्ग आयु गणना लागू होगी ।

(१) यदि कोई ग्रह शत्रु-नवमांश में हो। (२) यदि बुध बली होकर लग्न में हो। (३) यदि कोई शत्रु-गृही-ग्रह लग्न में हो। (४) यदि कोई ग्रह षष्ठस्थानगत हो। (५) यदि कुण्डली में मं बली हो। (६) यदि कुण्डली में वापी, पाश, शर, पद्म, अथवा समृद्र योग पाये जाते हों और वृ. बली हो। (७) यदि किसी कुण्डली में केदार योग लागू हो और वृ. बली हो (८) यदि बली चन्द्रमा केन्द्र में न हो। (अर्थात् केन्द्र से बाहर हो) और अन्य केन्द्रस्थित-ग्रह बलवान् हो। (९) यदि चन्द्रमा किसी ग्रह के साथ होकर केन्द्र के बाहर बैठा हो। (१०) यदि दशम स्थान में शुभग्रह और पापग्रह दोनों बैठे हों, तो भिन्नाष्टक-वर्ग आयु लागू होती है।

यदि निम्नलिखित योगों में से कोई भी योग पाया जाय तो वैसे स्थान में समु-दायाष्टक-वर्ग आयु-गणना लागू होगी।

(१) यदि कोई ग्रह नीच नवाँश में हो। (२) यदि बली मङ्गल लग्न में हो। (३) यदि कोई अति-शत्रुगृही ग्रह लग्न में हो। (४) यदि कोई ग्रह अष्टमस्थान में हो। (५) यदि कोई ग्रह अष्टमस्थान में हो। (५) यदि शिन बलवान हो। (६) यदि कुण्डली में शूल योग पाया जाता हो और शुक्र बली हो। (७) यदि कुण्डली में शर योग पाया जाता हो। (८) यदि कुण्डली में भिन्नाष्टकवर्ग के अन्तिम तीन नियमों में से (अर्थात् नियम ८, ९, १०) कोई भी न पाये जाते हों।

#### भिन्नाष्टक-वर्ग-आयु-विधि।

था-२३२ दक्षिण भारत के कुछ विद्वानों का मत है कि केवल सात ही अष्टकवर्ग से आयु बनाना ठीक है। परन्तु पाराशरहोराशास्त्र, फलदीपिका, शम्भूहोरा-प्रकाश, होरारलन, जातकपारिजात आदि ग्रन्थों में लग्न अष्टक-वर्ग-दत्त आयु को भी जोड़ने में सहमत हैं।

प्रत्येक अध्टक-वर्ग, अर्थात् आठों अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड और ग्रहपिण्ड को अलग-अलग जोड़कर जो योगपिण्ड आबे अर्थात् सूर्य्य अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड एवं ग्रह-पिण्ड को जोड़कर जो योग-पिण्ड आवे, इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग के राशि-पिण्ड को जोड़कर जो योगपिण्ड आवे इस प्रत्येक अष्टक-वर्ग के योग-पिण्ड को ७ से गुणा और २७ से भाग देकर जो फल आवे वही उस ग्रह का वर्षादि होगा। परन्तु बृहद्पाराशरहोराशास्त्र में तो इतना ही लिखा पाया जाता है कि योग पिण्ड को ३० से भाग देने से ही आगु निकल आती है। उदाहरण-कुण्डली के सूर्य्याष्टक-वर्ग के राशि-

विष्य ४४ को सहिषण्य २६ में जोड़कर, ७० योग पिण्य होता है। ७० को ७ से गुणा कर २७ से माग देने के उपरान्त लिख १८ वर्ष और शेष ४ रहा । ४ को १२ से गुणा कर २७ से माग देने पर १ महीना हुआ और २१ शेष रहा। २१ को ३० से गुणा कर २७ से माग देने के उपरान्त २३ दिन हुआ शेष ९ रहा, ९ को ६० से गुणा कर और २७ से भाग देने पर २० दण्य हुआ। इसी प्रकार पला इत्यादि भी बनाया जाता है। फल यह हुआ कि सूर्य्य अञ्दक्त-वर्ग का आयु-मान १८ वर्ष १ महीना २७ दिन २० दण्य हुआ। इसी प्रकार सूर्य्य, चन्द्रमा, मञ्जल, बु. बृ. शु. श्. और लग्न का आयु वर्ष निकालना होता है।

#### (२) मण्डल हास

इस आयु-वर्ष में, मण्डल-ह्रास होता है। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि पद-पद में मतान्तर है। 'फलदीपिका' एवं 'होरारत्न' का मत है कि यदि कोई ग्रह-दत्त-आयु २७ से ऊर्घ्वं हो तो उससे २७ जितनी बार घट सके उतनी बार घटाकर जो शेष बचेगा वही ग्रहदत्त-आयु होगी। परन्तु शम्भू होराप्रकाश का मत है कि यदि २७ से कम हो तो वही ग्रह-दत्त-आयु होगी। यदि २७ से ऊर्घ्वं ५४ तक हो तो ५४ से उस आयु को घटा देना होगा। यदि ५४ से ऊर्घ्वं ८१ पर्य्यन्त हो तो ग्रहदत्त-आयु से ५४ घटा देना होगा। यदि ८१ से ऊर्घ्वं १०८ पर्य्यन्त हो तो १०८ से ग्रह-दत्त-आयु घटाकर जो शेष बचेगा वही आयु लेनी होगी। लेखक, शम्भु होराप्रकाश के मत को ग्रहण करने का इच्छुक है।

उदाहरण-कुण्डली की सूर्य्य-दत्त-आयु १८ वर्ष कई मासकी होती है, इस कारण दोनों मतानुसार उसमें मण्डल-हास न होगा अर्थात यही रहेगा। पुनः मं. का आयु-मान ५१ वर्ष कई महीना होता है। प्रथम मतानसार ५१ वर्ष १० महीना ६ दिन ४० दण्ड से २७ घटाकर २४ वर्ष १० महीना ६ दिन ४० दण्ड आयु होगी। परन्तु शम्भु-होरा के मत से ६४ में ५१ वर्षीद को घटाकर शेष २-१-२३-२० दण्ड यही मंगल-दत्त-आयु लेनी होगी। इसी प्रकार समी ग्रह-दत्त-आयु में मण्डल शोधन करना होता है।

#### हरण-विधि।

धा-२३३ जो क्लोक 'फलदीपिका' एवं 'होरारत्न' में है वही क्लोक इस विषय पर 'शम्मुहोराप्रकाश' में भी पाया जाता है। केवल एक स्थान में कुछ पाठान्तर है। टीकाकारों ने तो अवक्य ही कुछ टाना-टानी कर दिया है। परन्तु सर्व-स्वीकृत हरण-विधि लिखी जाती है।

(१) यदि एक ग्रह के साथ एक या एक से अभिक वह और भी हों तो प्रत्यक ग्रह की जायु में आधा हरण होता है। (२) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रह-दत्त-आयु का भी आधा हो जाता है। (३) यदि कोई ग्रह शत्रुगृही अथवा इच्य-चकार्य में हो तो उस ग्रह-दत्त-आयु में एक तिहाई (🕻) का ह्रास होता है। सप्तम भाव के अंश से अष्टम, नवम, दशम, एकादश द्वादश और लग्न के अंश पर्यन्त का दृश्य-चकार्द्ध होता है। (४) यदि जन्म कालीन सूर्य्य ग्रहण के समय का हो तो उस ब्रह की आयु में एक तिहाई (है) ह्रास होता है। (५) यदि कोई ब्रह ब्रह-युद्ध में हारा हुआ हो तो उस ग्रह-दत्त-आयु में एक तिहाई (रे) ह्रास होता है। (यह नियम पाठान्तर में पाया जाता है और बुद्धि के अनुकूल भी होता है। ऊपर लिखे हुए लगभग सभी नियमों में दोषित ग्रहों की ही आयु ह्रास होती है) (६) यदि एक ग्रह का कई प्रकार से आयु-ह्रास-योग पड़ता हो तो केवल एक ही प्रकार से ह्रास किया जायगा। परन्तु उसी ह्रास का प्रयोग करना होगा जिससे विशेष आयु ह्रास होता हो । जैसे उदाहरण-कुण्डली में दृश्य चक्रार्द्ध में सूर्य्य, बुध और शुक्र तुला राशिगत एकादशस्थान में हैं। एक स्थान में तीन ग्रह के रहने सेप्रत्येकग्रह-दत्त-आयु का आधा हो जायगा और पुनः सूर्य्य के नीचे होने के कारण सूर्य्य की आयु आधी हो जायगी। और पुनः दृश्य चकार्द्ध होने के कारण सूर्य्य-दत्त-आयु में एक तिहाई का ह्रास होगा । इस स्थान में सूर्यं की आयु की हरण-विधि तीन प्रकार से आती है। दो प्रकार से आधी आधी हरण और एक प्रकार से तिहाई (क्रे) एक तिहाई से आधा विशेष होता है। इस कारण मूर्य्य-दत्त-आयु की पुनः पुनः हरण न करके केवल एक ही बार आधी हरण कर देनी होगी।

इसी प्रकार सभी ग्रहों का यथोचित हरण करने के उपरान्त जो आयु शेष रहे उन्हीं सबको जोड़कर जो वर्ष, मास आदि आवेगा वह चान्द्र वर्ष होगा। उसको सौ वर्ष बनाने की विधि यह है कि उस वर्ष मासादि को ३२४ से गुणा करके (इस कारण कि चान्द्र, वर्ष लगभग ३२४ दिन का होता है) ३६५ से भाग दे, (क्योंकि सौर वर्ष लगभग ३६५ दिन का होता है)। ३६५ से भाग देकर जो वर्ष, मासादि आवे वहीं जातक की आयु होगी। पुस्तकों में यही विधि है। परन्तु ३२४ से क्यों गुणा किया यह ठीक समझ में नहीं आता। चान्द्र मास ३५४ दिन से कुछ ऊपर ही का होता है। नक्षत्र २७, मास १२, इस कारण (२७ × १२) ३२४ अत्यन्त गौण विधि प्रतीत होती है।

इस आयु की दशा-कम निकालने की भी विधि है। परन्तु पुस्तक का आकार बहुत बढ़ा जा रहा है और यह इतना आवश्यक भी नहीं समझा जाता है। इस कारण इसके लिखने का साहस नहीं किया गया।

#### भिन्नाष्क-वर्व-आयु साधन का द्वितीय प्रकार।

बा-२३४ 'बातकरारिजात' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सातो ग्रह एवं लग्न को रेखाओं का त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन राशि-गुणक, ग्रह-गुणक इत्यादि किया के उपरान्त जो प्रत्येक अध्दक-वर्ग का योग-पिण्ड हो (स्मरण रहे कि इस स्थान में जो फल सतान्तर अनुसार चक्र संस्था ४९ में दिया हुआ है) उसी योग पिण्ड को प्रयोग में लाना उत्तम होगा इस कारण कि उसमें एकाधिपत्य शोधन 'जातकपारिजात' के मतानुसार है। जिसके मतानुसार शोधन किया गया उसीके अनुसार आयु लाना भी उपयोगी एवं बुद्धि अनुकूल होगा। उस योग-पिण्ड को ३० से भाग देने से वर्षादि फल होगा और यदि आयुवर्ष १२ से अधिक आता हो तो उसको १२ से भाग देने के उपरान्त जो शेष रहेगा उतनी ही आयु उस अध्दक-वर्ग की लेनी होगी। उदाहरण-कुण्डली के सूर्यांष्टक-वर्ग के देखने से मतान्तर कोष्ठके राशिपिण्ड ६४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़ने से योग-पिण्ड ९० होता है। ९० को ३० से भाग दिया तो केवल तीन वर्ष आया। यह बारह से कम है। इस कारण तीन ही वर्ष रहा। इसी प्रकार से सब ग्रहों की ग्रह-दत्त-आयु निकालनी होगी।

#### विशेष-क्रिया।

षा-२३५ 'जातकपारिजात' का मत है कि (१) यदि ग्रह उच्च हो तो उस ग्रह के आयुफल को दुगुणा कर दो (२) यदि ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रह-दत्त-आयु को आधा कर दो। (३) यदि मङ्गल वक्षी हो तो मङ्गल की आयु को दुगुणा कर दो। (४) यदि कोई ग्रह मूलित्रकोणस्थ स्वक्षेत्री, मित्र गृही, उच्चवर्ग का, शुभदृष्ट अथवा शुभयुक्त हो तो उस ग्रह के आयु को दुगुणा कर दो। (५) यदि कोई ग्रह पाप-वर्ग अथवा शत्रुवर्ग का हो तो उस ग्रह की आयु को आधी कर दो। (६) यदि कोई ग्रह न उच्च हो न नीच हो परन्तु उसके अन्तर्गत हो तो उसकी आयु अनुपात द्वारा ठीक करनी होगी। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह-दत्त-आयु को शोधन करके जो फल आवेगा उसी का योगफल जातक की आयु होगी।

स्मरण रहे कि 'जातकपारिजात' में यह नहीं लिखा है कि इस प्रकार का आयु फल चान्द्र वर्ष होगा अथवा सौर । परन्तु अनुमान से प्रतीत होता है कि इस चिक्रि में ३० से भाग दिया जाता है इस कारण यह सौर वर्ष हुआ। इसी लिये 'जातकपारिजात' में इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है। पराशर ने भी तो केवल तीस ही से भाग देना बतलाया है और १२ से भाग देने की विधि नहीं लिखी है।

## सामुदायाष्ट्रकवर्ग-आयु-गणना-विधि ।

घा-२३६ (१) सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिन एवं लग्न, अष्टकवर्ग की मेष राशि में जितनी रेखायें हों इन खबको जोड़ना होता है। इस प्रकार जोड़ने के वृष, मिथुन इत्यादि की रेखाओं को अलग-अलग जोड़ना होता है। इस प्रकार जोड़ने के उपरान्त सभी राशियों में कुछ न कुछ रेखायें आवेंगी। इन राशिगत-रेखाओं की पूर्ववत् त्रिकोण एवं एकाघिपत्य शोधन क्रियाओं के उपरान्त किसी राशि में १२ हो अथवा १२ से कम हो तो उसको वैसे ही रहने देना होगा। यदि बारह से अधिक हो तो बारह से भाग देकर जो शेष रहे उसी शेष को उस राशि के लिय ग्रहण करना होता है। इस प्रकार से सब राशियों की रेखाओं को शोधन करने के उपरान्त उसमें राशि-गुणक एवं ग्रह-गुणक क्रिया के उपरान्त (पूर्ववत) जो योग-पिण्ड आवे उसको ७ से गुणा कर २७ से भाग कर वर्षादि फल आता है। और यदि भागफल सौ वर्ष से अधिक आवे तो, उसमें से १०० घटा कर जो शेष वर्ष रहेगा उसी को ग्रहण करना होगा।

(२) 'होरारत्न' और 'जातकपारिजात' का यही मत है। परन्तु 'शम्भु-होराप्रकाश' में 'होरारत्न' का क्लोक का पद उलट-पलट किया हुआ पाया जाता है। 'होरारत्न' का बचन है कि:—

> अष्टकवर्ग समुद्धृत्य ग्रहाणां राशि मण्डले । प्राग्वितकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यताम् ॥१॥ एकस्मिन् मण्डलाधिक्यं, शोधयेञ्चक मण्डलम् । द्वादरीव तुगृह्णीयादेवं सर्वेषु राशिषु ॥२॥

शम्भुहोराप्रकाश में ऊपरवाले प्रथम श्लोक का प्रथम चरण के बाद द्वितीय श्लोक का प्रथम चरण लिख दिया है, और द्वितीय श्लोक के द्वितीय चरण को प्रथम श्लोक के द्वितीय चरण को लिखा है, जिस कारण अर्थ में अन्तर पड़ जता है। 'जातक-पारिजात' 'होरारत्न' का अनुकरण करता हुआ लिखता है—एकाधिपत्यं सहकोण-भावै: संशोध्य सन्त्यज्य दिनेशमानै:। यद्यकंसंख्या न हरेदशेषं मेषादि सर्वाष्टकशोधितं स्यात्।

('पाराशरहोराशास्त्र' का तो कथन ही विलक्षण प्रतीत होता है। उस पुस्तक में तोकेवल इतना ही लिखा है कि त्रिकोणादि शोधन एवं राशि गुणादि किया के उपरान्त योग-पिण्ड को २७ से भाग देने पर वर्षादि आता है।)

ऊपर लिखी हुई किया द्वारा नक्षत्रायु वर्ष होता है।. उस कारण आयु पिण्ड को ३२४ से गुणा करके ३६५ से भाग देकर सौर वर्ष बनाया जाता है। (२) 'जातकपारिजात' के लेखक का कहना है कि इस प्रकार से जो आयु बतलायी जाती है, वह अन्य प्रकार की लायी हुई आयु से प्रायः मेल खाती है। परन्तु बदि सम्नपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो २७ अथवा २७ गुणाकार ५४, ८१ इत्यादि वर्ष जोड़ना होता है। अन्यवा २७ अथवा २७ के गुणाकार वर्ष का हास होता है।

अष्टक-वर्गानुसार आयु गणनाविधि को शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। इस प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि पराशर आदि महान् विद्वानों का कथन है कि अष्टक-वर्ग द्वारा आयु गणना एवं फल का विचार जो किया जाता है वह सब विधियों में से उत्तमोत्तम विधि है। परन्तु बड़े खेद की बात है और बड़े दु:स के साथ लिखना पड़ता है कि अष्टक-वर्ग गणना में कोई ऐसी किया नहीं कि जिसमें मतान्तर अथवा मतभेद न हो और हमारे देशीय विद्वान, जिन लोगों ने इस ज्योतिषशास्त्र के महानुज्ञाता होने के कारण भारतवर्ष में उज्ज्वल कीर्त्ति एवं इस विद्या को पूर्ण रूप से अर्थकरी सिद्ध कर दी है, उनकी दृष्टि इन मतान्तरों की ओर तो अवध गई होगी और विश्वास है कि उन लोगों ने अपनी अगाघ विद्या एवं अनुभव द्वा इसमें कुछ निश्चय भी कर लिया होगा। परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है कि लोगोंने इस अपने स्वच्छ विचार को न तो किसी पुस्तक द्वारा और न किसी अन्य प्रकार से ही प्रकट किया है। मन्त्र शास्त्र को भले ही भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखने को आज्ञा दो हो परन्तू यह आज्ञा ज्योतिष शास्त्र के लिये कदापि लागु नहीं हो सकती। विद्वानों से लेखक की सविनय प्रार्थना है कि ज्योतिषी इस विषय में तथा अन्य मतान्तरों पर यदि कोई अलग पुस्तक लिखने की कृपा न करें तो कम से कम इस विनीत को यदि पत्र ही द्वारा अपने उच्च विचार से कृतार्थ करें, तो इस बात की प्रतिज्ञा की जाद है कि यदि लेखक को इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति छपवाने का सौभाग्य प्राप्त हु तो उन विद्वानों के लेख को इस पुस्तक में उचित स्थान दिया जायगा।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

## द्वितीय भाग

# श्री मणेशाय नमः।



# ज्योतिष-रत्नाकर

आकृष्णेन रजसावर्ता मानो निवेशयम् मृतम्मत्यञ्च । हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति भुवनानि पश्यन् ॥ जक्ता पशुना कलक्किता कुटिलचरत्वं चनास्ति मियदेव । अस्ति यदि राजमौले ! भवदा भरणस्य नास्मि किं पात्रम् ॥

> तृतीय प्रवाह । अर्थात् व्यावहारिक प्रवाह।

#### अध्याय २४

प्रिय पाठकगण ! श्री शंकर की रूपा से और सूर्व्यादि जवपदों की सहायता से प्रथम गणितादि प्रवाह एवं द्वितीय ज्योतिय रहस्य प्रवाह कोक के उपकारार्थ किसने का साहस किया जा चुका है । पुनः इस तृतीय व्यावहारिक प्रवाह में कतिएय व्यावहारिक एवं उपयोगी वातें किसी आती हैं। इतवा अवश्य किसने का साहस किया जा सकता है कि ये सब बातें बी रहस्य-सून्य नहीं हैं। आशा बनता है कि ज्योतिय प्रेमी गण इससे काम

उद्धार्वेंगे और क्वोतिय के विद्वान कोग इन सब विक्वों पर ज्ञान्ति-पूर्वक ज्ञाकोचना करके इस दूकती हुई क्वोतिय क्यी नौका को अविश्वास क्यी भैंबर से क्वाने का प्रकल करेंगे।

ज्योतिय सास्त्र के अनुसार जब मतुष्य अपने श्रुअ एवं अश्रुअ कड़ों को सान केता है अथवा किसी विद्वान द्वारा छन छेता है तो स्वआवतः हर अनुष्य को इस बात के जानने की उत्करता पैदा होती है कि वे सब श्रुआ- श्रुअ कक उस मनुष्य के जीवन में कब और किस वर्ष में होने को हैं। ऐसी बातों के जानने के किये और बहुत से अन्य प्रकार के श्रुआश्रुअ फड़ों को बतकाने के किये आरतवर्ष के महर्षियों ने अनेक प्रकार से दशा-कम आदि विकाकने की विधियां बतकायी हैं। इस व्यावहारिक तरङ्ग में बहुतेरी उपयोगी बातें कियी जायंगी जिसमें कोई साधारण मनुष्य भी कुन्दकी का मोटामोटी कह जानने में समर्थ हो सकेगा।

# अष्टक वर्गानुसार फल ।

भार प्रकार से कठ कहने की विभिन्ना हैं। पहली विभि भाषु गणना की है जो दिसीब प्रवाह के कि कुम (धारा २२६-२३६) किसा जासका है। इस प्रवाह में सेव अन्य तीन प्रकार की विभिन्ना बतलायी जाती हैं। अर्थाय जिल्ला-अष्टक-वर्गों में रेसाओं द्वारा कठ, जिल्लोण पूर्व एकाधिपस्य-सोधन के स्वात् कठ एवं रेसाओं द्वारा गोवरकठ।

# भिन्न भिन्न अष्टक-वर्गों की रेखा के अनुसार फछ।

१—द्वादसराधि-गत भावों के विषय में यह कहा जाता है कि अहक-वर्गीय चक में विद मेवादि राशियों में एक से तीन रेकायें पड़ती हों तो उस राशियत भाव का फक ग्रुभ नहीं होता, और यदि धार रेकायें हों तो मिजित फड़ होता है। यदि ५ से ७ रेकायें तक हों तो अति उक्तम फ़ड़ होता है, यदि ८ रेकायें हों तो उत्तमोत्तम पुष्टि एवं कुछ वृद्धिकारी होती है और जिस स्थाप में कोई भी रेका व हो तो रोग, अपवाद एवं अव-वाबी होता है। र—इसी प्रकार प्रत्येक अटक-वर्ग चक्र में जिस राधि में एक रेका पड़ती है तो वह यह उस राशि में नाना प्रकार के रोग, दु:क, अब एवं परिश्रमण अर्थात देशाटन कराता है। यदि दो रेकायें पड़ती हों तो मनमें ताप, राजा द्वारा पीड़ा एवं चोरादि द्वारा वस्तुओं का नाश कराता है। यदि तीन रेकायें पड़ती हों तो मानसिक विकलता और देशाटन सेशारीरिक कष्ट प्रदान करता है। यदि चार रेकायें पड़ती हों तो खल-दु:ल, भन का लाम और व्यय होता है। यदि पांच रेकायें पड़ती हों तो चल्त्रादि की प्राप्ति, सन्तान के लाड़ दुलार का खल, सज्जनों से प्रेम, भनागम एवं विधा होती है। छः रेकायों के रहने से खशीलता, कान्ति, यश, भन, वाहन, बल एवं युद्ध में विजय मिलती है। यदि सात रेकायें पड़ती हों तो सवारी तथा घोड़ों के रलने का सौमाग्य एवं भन और उपाधि आदि का लाभ होता है। यदि आठ रेकायें पड़ती हों (जिस से अधिक हो नहीं सकती) तो राज्य-सामग्रोकी शोमा मिलती है।

उपर्युक्त फल गोचर द्वारा ही होता है। उदाहरण रूप से यदि मान लिया जाय कि किसी की कुण्डली में सूर्य्य-अष्टक वर्ग के वृश्चिक राशि में केवल एक अथवा तीन रेखायें पड़ी हों तो ऐसी अवस्था में जब गोचर का सूर्य वृश्चिक राशि में जायगा, जातक को वृश्चिक राशिगत भाव का फल अच्छा नहीं होगा। यदि वह ग्रह गोचर के ग्लुसार उस राशि में जाता है जिसमें ५, ६ अथवा ७ रेखायें हों तो उत्तम एवं पदाबी फल होता है। इसी प्रकार ८ रेखाओं वाली राशि में सूर्य के जाने से उत्तमोत्तम फल होता है। शून्य रेखा, जिस राशि में हो तो गोचर का सूर्य जब उस राशि में जाता है, रोग, भय और अपवादादि होते हैं। इसी प्रकार चन्त्र-अहक-वर्ग द्वारा चन्त्रमा के गोचर फल का अनुमान होता है। एवं मंगल-अहक-वर्ग द्वारा मंगल के गोचर फल का अनुमान होता है। इस्यादि इस्यादि इस्यादि

यह भी किसा है कि यदि ग्रह, गोवर के समय में उच्च स्थानगत क्यों न हो, मिन्नगृही क्यों न हो, केन्द्र अथवा त्रिकोण गत क्यों न हो, परण्यु वदि इस राम्नि में उचित संख्या में रेखायें न हों (उचित संख्या का अनुमान उपर किसा वा चुका है) तो फळ अच्छा नहीं होता । पुनः वदि कोई ग्रह गोवर में नीच रामिगत क्यों न हो जाय, सन्नु रामिगत क्यों न हो जाय, दुःस्थानगत क्यों न हो जाय, परन्तु यदि उस राशि में रेखायें ४ से अधिक हों अर्थात् उचित संख्यामें हों तो उत्तम ही फरू देती हैं। इसी प्रकार यदि गोचर का शनि उस राशि में जाता है जो रेखा रहित हो तो रोग एवं शबु-भय होता है।

क्षि-२३८ सूर्व्य-अष्टक-वर्ग से पिता का विचार होता है। क्रिस राश्चि में सूर्व्य बैठा हो उस राशि को पितृ-गृह कहते हैं।

- (१) यदिजन्म समय में सूर्व्य लग्न-गत हो, वह लग्न-गत सूर्व्य नीच हो, अथवा शत्रुगृहो हो, उस स्थान में केवल दो या तीन ही रेखायें सूर्व्य अटक वर्ग में पड़ती हों तो जातक रोगी होता है। परन्तु यदि लग्नस्थ सूर्व्य उस अथवा स्वगृहो हो और उस राश्चि में यदि ९ अथवा पांच से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक राजा, राजा-तुल्य और दीर्घायु होता है।
- (२) बिंद सूर्य्य केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत हो और उस सूर्य-स्थित राशि पर ५ रेखायें पड़ती हों तो जातक अथवा उसके पिता की सृत्यु रेंतीसचें वर्ष में होती है। यदि सूर्य्य-स्थित राशि में ६ रेखायें पड़ती हों, आतक अथवा जातक के पिता की सृत्यु २२ वें वर्ष में होती है। यदि उपयुक्त सूर्य-स्थित राशि में ७ रेखायें पड़ती हों तो जातक अथवा जातक के पिता की सृत्यु ३० वें वर्ष में होती है। यदि उपर्युक्त सूर्य-स्थित राशि में ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक अथवा जातक के पिता की सृत्यु ३६ वें वर्ष में होती है। ऐसे योगों में सृत्यु, अग्नि, जल, पर्वत अथवा इमशान द्वारा होती है।
- (३) किसी विद्वान् का मत है कि बदि सूर्व्य पञ्चमस्य अथवा नवसस्य हो, सूर्व्य-अष्टक-वर्ग द्वारा उस सूर्व्य-स्थित राशि में जितनी रेखायें पड़ती हों तो उसी संख्या की अवस्था में जातक के पिता की सृत्यु होती है। अर्थात् उदाहरण रूप से बदि मानलें कि किसी जातक की कुण्डली में सूर्व्य पंचमस्य है और उस जातक के सूर्व्य-अष्टक वर्ग में पम्चम स्थान पर केवल एक रेखा पड़ती हो तो कहना होगा कि जातक की एक वर्ष की आयु के आम्बन्तर हो जातक के पिता की सृत्यु की सूचना होती है। हसी प्रकार दो रेखा पड़ने से दो वर्ष की अवस्था के आम्बन्तर, तीन रेखाओं के पड़ने से तीन वर्ष के आम्बन्तर हस्यादि।

- (४) विद सूर्व्य केन्द्र-गत होकर सिम्न-गृही हो और विद सूर्व्य अष्टक वर्ग में सूर्व्य-स्थित राशि पर केवल तीन, चार, अथवा पांच रेखावें पड़ती हों तो जातक के सम्रहवें वर्ष में जातक के पिता को अत्यन्त कलेश होता है तथा कभी कभी मृत्यु भी होजाया करती है।
- (4) यदि सूर्व्य पश्चस-स्थान में हो और अष्टक वर्ग में सूर्व्य-स्थित राश्चि पर ८ रेखायें पड़ती हों, पुनः यदि छन्न से राहु नवसस्य हो तो जातक के पिता की सत्यु जातक के ५ वर्ष की अवस्था होते ही हो जाती है।
- (६) यदि सूर्व्य, स्मन से तृतीय स्थान में हो और सूर्व्यस्थ राशिपर सूर्व्य-अष्टक वर्ग द्वारा तीन अथवा चार रेखार्थे पड़ती हों, पुनः यदि स्मन से नवस स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो तो जातक के २० वें वर्ष के पूर्व ही उस के पिता की सृत्यु होती है।
- (७) यदि सूर्व्य केन्द्रस्थ हो अथवा सूर्व्य धन वा मीन राशि में बैठा हो और बृहस्पित सूर्व्य के साथ हो परन्तु यदि सूर्व्य जिस राशि में बैठा हो उस राशि के मध्य द्रेष्काण में हो और उस सूर्व्य-स्थित राशि पर सूर्व्य-अष्टक-वर्ग के अनुसार ३, ४,५,६ अथवा ७ रेक्सावें पड़ती हों तो ऐसा जातक १०० योजन पृथ्वी का अधिपित होता है।
- (८) यदि र. केन्द्र में बैठा हो और शा., शु. और घं. एक साथ हों और सूर्व्याष्टक वर्ग में र. के स्थान में ५ रेखायें पड़ती हों तो जातक के पिता को जातक के १० वर्ष आयु के बाद राज्य, छश्रमी प्राप्त होती है अथवा बड़ा जमीन्दार वा राजा होता है।
- (९) रवि अष्टक वर्ग में, जो राशि रेखा-श्रून्य हो उस राशि में जब सूर्य्य जाता है अर्थात् उस सौर मास में जातक को कोई श्रुम कार्य का आरम्म एवं विवाहादि संगळ कार्य्य वर्जित मानना चाहिए।

# चन्द्राष्टक-वर्गानुसार फछ।

का विचार होता है।

- (१) बिंद जन्म काक का चन्त्रमा कान में हो ओर चन्त्राहक-वर्गा-चुद्धार चन्त्र-स्थित राशि में यदि १, २, अथना ३ रेकाचें पढ़ती हों तो जातक रोगी पूर्व निर्वेख होता है। कोई कोई क्षय रोग से भी पीड़ित होता है।
- (२) चन्त्रमा इतन में हो और चन्त्रमा के साथ यदि दो अथवा तीन ग्रह भी बैठे हों तथा उस चन्त्रस्थित राशि पर दो अथवा तीन रेखायें चन्त्राहक-वर्ग द्वारा पड़ती हों तो जातक की सृत्यु ३७ वें वर्ष में होती है।
- (३) बदि जन्म काकिक चन्द्रमा केन्द्र, त्रिकोण अथवा एकाद्रशनाव गत नीच हो अथवा सञ्जुगृही एवं क्षीण भी हो और चन्द्राष्टक-वर्ग द्वारा हो या तीन रेखायें पड़ती हों तो चन्द्रस्थित भाव का विनाश होता है। अर्थाद बदि पञ्चम स्थान में चन्द्रमा हो तो पुत्र के किये हानिकारक होगा बदि एकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो आय स्थान खराब होगा इत्यादि इत्यादि। पुनः बदि उपर बाले योग में चन्द्रमा श्लीण न हो और ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो चन्द्रस्थित भाव का फल उत्तम होता है।
- (४) यदि क्षीण चन्द्रमा छन्न में बैठा हो और चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा चन्द्रस्थित राशि में तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक को वमा की बीमारी होती है।
- (4) यदि चन्द्रमा केन्द्रस्थित हो और उस पर चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा ८ रेकाचें पड़ती हों तो जातक को रूपाति होती है। वह विद्वान् , धनी, माननीय, बकी एवं नृप-तुरुण होता है।
- (६) जन्म कालिक चन्द्रमा यदि ससम, अष्टम अथवा द्वादशस्थान में हो, और चन्द्राष्टक-वर्ग द्वारा चन्द्रस्थित राशि पर तीन अथवा तीन से कम रेजावें पढ़ती हों तो जातक की वाक्याक्स्था में ही माता की छत्यु होती है अथवा उसकी माता आजन्म रोगिणी होती है।
- (७) वदि जन्म-काख्यिक चन्द्रमा केन्द्रस्थित हो, अथवा हाद्यस्थ हो और चन्द्रास्थ वर्ग हारा चन्द्र-स्थित राश्चिपर ३ अथवा ३ से कम रेखावें पड़ती हों तो बातक की माता की सुत्यु जातक के छटे वर्ष में होती है।

(c) जातक के चन्त्राडक-कां के अञ्चलार जिस किसी राशि में सब से अधिक रेकायें पड़ती हों विद किसी अन्य पुक्त का कसी राशि में अन्य का चन्त्रमा हो तो उस अन्य पुक्त से जातक की मिन्नता एवं किसी प्रकार का सम्बन्ध करने से अत्यन्त ग्रुमदायी होता है एवं जातक यदि ऐसे पुरुष के साथ होकर व्यवसाय आदि करे तो विश्लेषकाभ उठाता है।

# मंगलाष्टक-वर्गानुसार फल।

कि स्थान क्षेत्र हो उस से तीसरा स्थान जातृ स्थान होता है।

- (१) बदि मंगळ अपने अडकवर्ग में, जिस राशि में बैठा हो उस राशि में ८ रेखायें पड़ती हों, तो जातक जमीन्दार होता है। बदि मंगळ, छम, द्वितीय अथवा दशमस्थान में हो और उस स्थान में भाठ रेखायें पड़ती हों तो जातक राजा होता है। बदि जातक का जन्म किसी राजवंश में हो तो अवश्य ही राजा होता है। इसी प्रकार बदि मंगळ उच्च अथवा स्वयुष्टी होकर छमन, चतुर्थ, नवम, अथवा दशम स्थान में हो और उस राशि पर ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक बदि छक्षाधीश न भी हो तो बहुत ही धनाड़व एवं राजा होता है।
- (२) यदि मं. केन्द्र में बैठा हो, और धन, मेप, सिंह, मकर अथवा वृष्टिचक राशि का हो तथा मं. पर ४ रेकाओं से अधिक रेकायें पढ़ती हों तो जातक अति धनी होता है।
- (३) यदि मं. दशम अथवा छन्न में बैठा हो और मं. पर ८ रेखावें पड़ती हों तो जातक धनी होता है। यदि जातक राजाकुळ का हो तो अवस्य राजा होता है। पुनः यदि मं. उच्च वा स्वक्षेत्र हो तो महाराज होता है।
- (४) यदि जन्मस्यम कर्क, सिंह, धन अथवा मकर हो, वदि मंगक, स्मन में वैठा हो तथा उस मंगक पर चार रेक्सवें पड़ती हों तो जातक राजा तुरुव होता है।
  - (५) वदि मंगक द्वितीवेस दोकर पढ स्थान में दो और मंगक विस

रासि में बैठा हो, उस रासि में ६ रेखावें पढ़ती हों तो जातक को समु अधिक संख्या में होते हैं तथा ऐसा जातक अपनी कम अवस्था से ही व्यक्तिबार में कीन रहता है।

- (६) यदि मंगल पह, भष्टम अथवा द्वादश स्थान में नीच वा अस्तगत हो और उस के साथ चन्त्रमा भी वैठा हो तथा मंगल जिस राशि में बैठा हो एवं उसमें छः रेखाचें पड़ती हों तो जातक को भाई नहीं होता।
- (७) इसी प्रकार नीच राशिगत संग्रह अथवा अस्तंगत संग्रह, वह, अष्टम अथवा द्वावस स्थानगत हो और संग्रह पर ६ रेखायें पढ़ती हों, पुनः चन्द्रमा जन्म छन्न से केन्द्र में हो तथा चन्द्रमा पर भी संग्रहाहक क्यांच में ६ रेखायें पढ़ती हों तौ भी जातक को भाई नहीं होता है।
- (८) मंगल यदि स्थान से केन्द्र में हो अथवा पद्मम स्थान में हो और मंगल जिस राशि में हो उस राशि में चार रेखायें पड़ती हों तो जातक को आई नहीं होता।
- (९) बदि मंगछ छन्न से तृतीय स्थान में हो और जिस राशि में मंगछ बैठा हो, उस राशि में चार अथवा चार से अधिक रेखायें पड़ती हों, और मंगछ पर शुभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को कई भाई बहने होती हैं।
- (१०) यदि मंगळ के साथ शनि भी बैठा हो और मंगलगत राशि पर तीन अथवातीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक के आइयों की सृत्यु होती है।
- (११) यदि मंगळ पर अथवा मंगळ स्थित राशि से पञ्चम और नवस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो और मंगळ स्थित राशि अथवा जिकोणस्थ राशि (नवम, पञ्चम) पर जितनी रेखायें पड़तीं हों तो उतनी ही संख्याएं जातक के भाई अथवा बहन की होती है। देखों उदाहरण कुण्डली, इस कुण्डली में सिंह राशि में मंगळ बैठा है और सिंह से पम्चम राशि धन और नवम राशि मेच हुआ, सिंह पर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है परन्तु धन पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तथा मेच पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। मंगळ-अहक-वर्ग में धन पर १ रेखायें हैं और मैच राशि पर एक रेखा है, अर्थात

- कुछ ५ रेखायें हैं। अतः इस जातक को सबसुच में ४ भाई ये और एक बहन भी थी। (अन्य भाई बहनों की बाल्यायस्था ही में छत्यु हुई थी)।
- (१२) संगळ, बहि नीच वा समुगृही न हो पर मेच, धन अथवा मकर राशि गत हो और संगळ पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक राज-छक्ष मोग करता है।
- (१३) इसी प्रकार मंगल, यदि शनि से दृष्ट अथवा युत हो और मंगल स्थित-राशि पर बार वा बार से अधिक रेखायें पढ़ती हों तो जातक कई ग्रामों का अधिपति पूर्व देने का अधिकारी होता है।
- (१४) यदि संगल, बुध के साथ होकर अथवा चन्द्र से दृष्ट होकर लग्न से किसी भाव में बैठा हो और यदि जिस राशि में संगळ बैठा हो उस राशि में ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक आजन्म धनहीन रहता है।
- (१५) यदि मंगल चन्द्रमा से दृष्ट अथवा युत होकर किसी भाव में बैठा हो तथा मंगल जिस राशि में हो, उस राशि पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पढ़ती हों तो जातक बहुत से ग्रामों का मालिक होता है।
- (१६) यदि संगळ स्वगृही होकर दशम स्थान गत हो अथवा संगळ बतुर्थें सहो और संगळ पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पढ़ती हों तो ऐसा जातक राज्यः किका एवं तुर्ग पर अधिकार रखता हुआ सेनाधिपति होता है तथा वह छब-सय जीवन व्यतीत करता है।

टिप्पणी:—उपर्युक्त फल-विवरण में यह नहीं लिखा गया है कि रेखायें किस अष्टक-वर्ग की होंगी जिस प्रकार सूर्य्य-अष्टक-वर्ग और वन्त्र-अष्टक वर्ग एवं सभी योगों में लिखा गया है कि रेखायें सूर्य्य-अष्टक-वर्ग द्वारा अथवा वन्त्र-अष्टक-वर्ग द्वारा होनी चाहिये क्योंकि पाठक गण इस बात को समझ गये होंगे कि जिस यह द्वारा फल कहा जाता है उसी यह की अष्टक वर्ग रेखा से विचार करना होगा। अतएव भंगल यह के अनुसार फल कहने में मंगल के अष्टक-वर्ग की रेखाओं को समझना होगा। इसी प्रकार इस आहि यहों में भी समझना होगा।

# बुधाष्टक-वर्ग फल ।

कुरुम्ब, मामा (मामू) इत्यादि का विचार होता है और इस प्रकार कुथ अटक-वर्ग में. बुध से पण्यम भाव से मंत्र, विद्या, छेखन शक्ति, एवं बुद्धि आदि का विचार होता है।

- (१) बहि बुध, इन्न से केन्द्र अथवा विकोण में हो और उसपर द रेसाथें पड़ती हों तो जातक अपने जातीय व्यवसाय में ख्याति पाता है और भाग्यशाछी होता है।
- (२) यदि बुध उच्च हो अथवा स्वगृही हो, परन्तु उस भाव में एक, दो अथवा तीन ही रेकायें पड़ती हों तो बुध-स्थित भाव के फळ की बृद्धि होती है।
- (३) बुध-अष्टक-वर्ग में जिस राशि में सब से अधिक रेखायें पड़ती हों, उस राशि के सौर मास में विद्या आरम्भ करने से, विद्या में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, अर्थात् उस मास में विद्या सम्बन्धी कार्यों के आरम्भ करने से उसमें सफलता होती है।
- (४) बुध-अष्टक-वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पड़ती हो तो उस राशि में जब गोचर का शिन जाता है तब जातक के किसो बन्धु अथवा ज्ञाति की सत्यु होती है और किसी प्रकार का सख जो उस समय तक जातक भोग करता हो उसका नाश होता है।
- (५) बुध जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से द्वितीय स्थान में यदि कोई रेखा न पड़ती हो तो जातक गूंगा होता है। पुनः बदि उक्त द्वितीय स्थान में ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक सारहोन वक्ता होता है। बदि बुध से द्वितीय स्थान में ४ रेखायें पड़ती हों तो जातक साथारण बक्ता होता है। यदि ५ अथवा ६ रेखायें पड़ती हों तो जातक उत्तम बक्ता होता है और अपने विषय का पूर्ण रीति से समर्थन कर सकता है तथा यदि ७ रेखायें हों तो जातक बातबीत करने में कुशक और प्रिय, एवं उत्तम कोटि का बक्ता होता है।

- (६) बदि बुध से द्वितीय स्थान में पापग्रह की रेखा पढ़ती हो तो जातक कठोर एवं व्यंग वचन बोकने बाका होता है। यदि बुध से हितीय में सर्घ्य की रेखा पड़ती हो तो बुद्धिमानी की बातें एवं विचार पूर्वक बातों का बोलने बाला होता है। यदि उक्त स्थान में शनि की रेखा पहती हो तो जातक की बातें उद्विरन करने वाली होती हैं और जातक मिथ्याभाषी होता है। यदि मंगल की रेखा पडती हो तो जातक की बातें झगडा पेंदा करने वाली होती हैं। यदि बध से द्वितीय स्थान में वृ. की रेखा पड़ती हो तो जातक तार्किक एवं युक्ति-युक्त तथा बहस करने में कुशल होता है। यदि क्रुप से हितीय स्थान में ग्रुक की रेखा पड़ती हो तो जातक मनोहर भाषी होता है, और अपने भाषण में प्रमाणों एवं कड़ वितों की झड़ी छगा देने वाछा होता है। इसी प्रकार यदि जातक की कुण्डली में जन्म समय का चन्द्रमा नीच हो, अथवा शम्रगृही हो और ऐसा चन्द्रमा बुध-अष्टक वर्ग में, यदि बुध से द्वितीय स्थान में कोई रेखा देता हो तो जातक बात करने में छज्जा मानने वाछा होता है तथा बोछने में व्यवस्था-रहित होता है। यदि छन्न से वितीय स्थान में इच की रेखा पढ़ती हो और अभ राशि हो तो जातक प्रायः आनन्द देने बाखी बातों का बोछने वाछा होता है।
- (७) यदि बुध, वह, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो और उसपर तीन या तीन से कम रेखायें पड़ती हों एवं बुध पर किसी शुभगह की दृष्टि न हो तो जातक आछसी एवं जुआड़ी होता है।
- (८) यदि बुध, ग्रुक के साथ होकर वह, अष्टम अथवा द्वादश आब में हो और यदि बुध पर तोन या तीन से कम रेखायें पड़तो हों तो जातक विद्या रहित होता है।

# बृहस्पति-अष्टक-वर्ग फल ।

क्कि-२४२ बृहस्पति के अष्टक-वर्ग से संतान का विचार होता है, और बृहस्पति के प्रमाम स्थान से ज्ञान, धर्म्म, धन, एवं पुत्र का विचार होता है।

(१) बृहस्पति के अष्टक वर्ग की जिस राश्चि में सब से विश्वेष रेखायें पढ़ती हों, उस राश्चि गत स्थव में गर्भाधान होने से प्रत्न की स्टपत्ति होती है। तथा जिस दिशा का सूचक वह राशि हो उस दिशा में खजाना, गोशाला, अस्तवक, इथसार, मोटर रकने का स्थान (गैरेज), अण्डार इस्यादि बनाने से उस स्थान में सब प्रकार की बृद्धि होती है। जैसे उदाहरणा कुगडली के बृहस्यित के अड़क वर्ग की मिथुन में ६ रेकायें, सिंह में ६ रेकायें, और बृहिचक में भी ६ रेकायें पड़ती हैं। मिथुन से पहिचम, सिंह से पूर्व और बृहिचक से उत्तर अर्थात् उदाहरण कुण्डली वाले के किये उपयुंक्त तीन दिशायें शुभ होंगी। इस का कारण यह है इन तीनों राशियों में सब से विश्वेष रेकायें हैं और बराबर बराबर हैं।

- (२) बृहस्पति के अष्टक-वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेखायें पड़ती हों तो उस राशि में जब गोचर का र. जाता है तो उस मास में उस जातक को काय्यों में निष्णकता होती है।
- (३) बदि वृहस्पति, स्मन से वह, अष्टम अथवा द्वादश भाव गत हो और बृहस्पति जिस राशि में हो उस में ९ अथवा ९ से अधिक रेखाबें पड़ती हों तो जातक दीर्वायु, धनी, एवं शत्रुओं पर विजयी होता है।
- (४) वृहस्पति कर्क, धन, मीन-राशि-गत, केन्द्र-गत, नवसस्य अथवा किसी राशि में हो परन्तु नीच न हो, अथवा शत्रुगृही न हो और अस्त नहीं हो तो उपर्युक्त ६ योगों में से किसी एक के रहने से बृहस्पति जिस राशि में बैठा हो उस पर यदि ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक अपने स्वकीय यश से पृथ्वी का स्वामी, धनी, अथवा राजा-तुल्य होता है। तथा उसकी बुद्धि-मानी एवं अन्य ग्रुभ गुणों की बहुत ही क्यांति होती है। पुनः उपर्युक्त योग में बृहस्पति के साथ वं. भी हो और केवल ७ ही रेखायें पड़ती हों तो जातक को धन, स्त्री, एवं बहु सन्तान का खल होता है। यदि ६ ही रेखायें पड़ती हों तो जातक, भनी, वाहनादि का ग्रुल भोगने वाले, और संतान वाला होता है केवल ५ रेखावें पड़ती हों तो जातक जयशीक एवं शीकवान होता है
- (4) श्री रणबीर ज्योतिय महा नियम्भ नामक प्रम्थ का मत है कि (क) पर यदि ७ वा ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक स्त्री पूर्व धन से चिरकाक छबी रहता है, ६ रेखाओं के पड़ने से उसे धन पूर्व बाहनादि का छख होता है। तथा ५ रेखाओं के रहने से जातक जेड स्वभाव का होता है।

- (६) यदि चं. बृहस्पित से वह अथवा अहमस्थान में हो और बृहस्पित के अष्टक वर्ग में चन्द्र-स्थित राशि पर तीन वा तीन से कम रेखाचें पड़ती हों तो जातक को राज-योग रहने पर भी सर्वदा ऋण-प्रस्त रहने का दुर्भाग्य होता है।
- (७) स्वक्षेत्री बृहस्पति त्रिकोणस्य हो और उसपर तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़तो हों तो जातक के सन्तानों की बृत्यु होती है।
- (८) बृहस्पति जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी यदि उच हो, और बृहस्पति के अष्टक-वर्ग में उस उच ग्रह पर ५ रेखार्थे पड़ती हों तो जातक राजा वा महाराजा होता है।
- (९) बदि छन्न से बृहस्पति षष्ट अथवा अष्टम स्थान में हो और छन्नेश बृहस्पति के साथ हो तथा बृहस्पति पर तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक आजन्म भाग्य-हीन होता है।
- (१०) यदि बृहस्पति वष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश-आव-गत हो तो बृहस्पति से तृतीय एवं पम्चम स्थान में बृहस्पति के अष्टक-वर्ग द्वारा जितनी रेखायें पड़ती हों, उतनी ही संतान-संख्या होती है।
- (११) यदि लग्न से पद्ममस्थान का स्वामी बृहस्यति के साथ हो अथवा बृहस्यति से दृष्ट हो और यदि पम्चमेश पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक का कोई एक सन्तान जातक के कुछ की बृद्धि पूर्व स्थाति करनेवाला होता है।
- (१२) छान से पम्चमस्थान का स्वामी जिस राशि में बैठा हो उस राशिका स्वामी यदि बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से दृष्ट हो परम्तु उस ग्रह पर (अर्थांत पम्चमेश जिस राशि में बैठा हो उस स्थान का स्वामी) तीन या तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो इस जातक का कोई एक सन्तान जातक के प्रति तुर्व्यवहार करने वाला होता है।
- (१३) खन्न से और बृहस्पति के स्थान से पद्मम स्थानों में तीन अथवा तीन से कम रेखावें पड़तो हों तो बातक को बहुत कम सन्ताब होती है।

- (१४) बृहस्पति से पश्चमराशि में जितनी रेखायें पड़ती हों उतनी ही संतान-संख्या होती है। परन्तु यदि उस पश्चम स्थान में नीच वा सत्रुगृही पह हों तो फळ ठीक नहीं होता।
- (१५) बृहस्पति और स्मन से नवमेश, उच अथवा स्वगृही हों तथा वह केन्द्रवर्ती हों एवं उन पर ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक को दण्ड देने का अधिकार होता है।
- (१६) इष्टर्मित-अष्टक-वर्ग में जब गोवर का शनि उस राशि में जाता है, जिस राशि में सब से कम रेखायें पड़ती हों तो उस समय में जातक को मृत्यु-भय होता है।

# शुकाष्टक-वर्ग-फल ।

# का के अष्टक वर्ग से स्त्री का विचार होता है।

(१) शुक्राष्टक वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेक्षायें पड़ती हों यदि उस राशि की दिशा में जातक अपनी स्त्री का शयनगृह बनावे तो वह स्त्री जातक के वशीभृत रहती है।

नोटः—एक पुस्तक के मत से शुक्राष्टक वर्ग की जिस राशि में सब से अधिक रेखावें पड़ती हों उसी राशि की दिशा में गृह-निर्माण कहा है।

- (२) केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत शुक्र पर यदि आठ रेखायें पढ़ती हों तो जातक सेनाभिपति और वाहनाभिपति होता है। यदि सात रेखायें पड़ती हों तो जातक भनाड्य, रत्नादि-सम्पन्न एवं आजन्म स्वी होता है। यदि ५ अथवा ६ रेखायें पड़ती हों तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन स्वस्मय होता है। यदि शुक्र नीच हो अथवा ससम, अष्टम या हादश-गत हो और जातक को यदि कोई राजयोग भी हो तो वह राजयोग नष्ट हो जाता है।
- (३) यदि शुक्र, मेष अथवा दृश्चिक राशि-गत हो और शुभग्रह से बुत वा रह हो तथा ४ से अधिक रेकावें पड़ती हों तो जातक अस्वन्त धनी होता है और उसे बहुत वाहनादि होते हैं।

- (४) बदि शुक्र, केन्द्र अथवा क्रिकोजगत हो और मंगळ से दृष्ट व हो तथा शुक्र पर ४ से अधिक रेकायें पढ़ती हों तो जातक का विवाह कम अवस्था में होता है और यदि मंगळ से दृष्ट हो तो जातक के विवाह में विक्र वाधावें होती हैं।
- (५) यदि क्रुक मकर अथवा कुम्भ राशिगत हो और मंगरू से दृष्ट हो तथा तोन या तीन से कम रेखायें पढ़ती हों तो जातक की स्त्री कुछटा होती है।

#### शन्यष्टक-वर्ग-फल ।

क्षि किस स्थान में हो उस से अष्टमस्थान मृत्यु स्थान कहलाता है।

(१) छन्म से शनि पर्यन्त की जितमी रेखायें शनि के अष्टक-वर्ग में हों उतने वर्ष में जातक को रोग अथवा झगडा होता है। अर्थात एक में जिससी रेखायें हों उसको और उसके बाद के राशियों की रेखायें और श. के राशि में जितनी रेखायें हों सभी को जोड कर जितना आवे उतनी वर्ष संख्या में रोगादि होते हैं। इसी प्रकार शनि से लग्न पर्यन्त जितनी रेखायें हों उतने वर्ष में रोग, मृत्यु, धनक्षय अथवा प्रदेश गमन होता है। छान से शनि पर्यन्त, और शनि से स्मन पर्यन्त की रेखाओं को जोड़ कर जो फर आहे उतने वर्ष में मृत्यु भय होता है । शनि अष्टक-वर्ग में कुछ ३९ रेखायें डोती हैं उसमें शनिस्थित राशि एवं छन्नस्थित राशि रेखाओं के बोडने से ठीक फरू आजायगा । इसी प्रकार छन्न से शनि पर्यन्त अर्थात छन्न से श्राविस्थितराशि पर्यन्त जितनी रेखायें हों, उनको ७ से गुजा कर के और २७ से भाग देकर जो शेष रहे उस संख्यक नक्षत्र में अब गोषर का शनि जाता है तो सक एवं धन की हानि होती है। उदाहरण कुण्डकी में शनि सामत्या है. इस कारण स्थव में जितनी रेखायें हों अर्थात् २ उस को ७ से गुजा कर के १४ हुआ, २७ से आग नहीं पढ़ेगा इस कारण बौदहवां अक्षय अर्थात विका नक्षत्र में जब गोचर का सनि जायगा तो उदाहरण कुण्डस्थे

बाले जातक को छल एवं घन की हानि का समय होना बाहिये। उस जातक के जीवन में बिन्ना नक्षत्र में शनि दो बार आबुका, विश्वेष रूप से तो नहीं परन्तु किजित मात्र फल अनिष्ट ही हुआ।

- (२) शनि के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पड़ती हो, उस राशि में कोई गोथर का शनि आने से जातक की मृत्यु होती है अथवा धन की हानि होती है।
- (३) यदि जन्म समय में शनि केन्द्रवर्त्ता हो, किसी केन्द्र-स्थान में तुला राशि पड़ती हो, परन्तु शनि, तुला राशि में न हो, तथा ऐसे शनि पर ४ अथवा ४ से कम रेक्सचें पड़ती हों तो जातक अल्पायु होता है । देखो उदाहरण कुण्डली। इसमें शनि केन्द्रवर्ती है, परन्तु केन्द्र में तुला राशि नहीं पड़ती है। यद्यपि शनि पर दो ही रेक्सचें पड़ती हैं तो भी अल्पायु योग नहीं हुआ।
- (४) यदि बली शनि छन्न में हो और उस पर ९ या ६ रेखायें पड़ती हों तो जातक जन्म समय ही से दुःख भोगता है एवं उसके धन की हानि होती है।
- (५) यदि शनि स्त्रन में हो ओर रेखा से रहित हो तो जातक अस्पायु होता है।
- (६) यदि चं. शुभ वर्ग और शनि नोच अथवा शब्रु-गृही हो, देसे शनि पर ५ अथवा ६ रेखायें पड़ती हों तो जातक दीर्घायु होता है।
- (७) शनि नीचू अथवा शत्रु गृह में हो और शुभ ग्रह से हष्ट हो तथा शनि पर ४ रेखायें से अधिक पड़ती हों तो जातक दोर्घायु होता है।
- (८) शनि यदि लग्न अथवा पश्चमस्थान में हो, अस्त हो, नीच हो, अथवा शत्रु के गृह में हो और शनि पर ४ अथवा ५ रेखायें पड़ती हों तो जातक को दासियां बहुत होती हैं, वह उँटों का मालिक और धनी होता है
- (९) यदि श्र. छान चा पांचवे स्थान में और शनि पर ७ रेकाबें पड़ती हों तो जातक बहुत ही धनी होता है। पुनः यदि ८ रेकाबें पड़ती हों तो जातक ग्राम, सहर इत्यादि का अधिपति होता है। यह भी किसा है कि यहि ऐसे

शनि पर ७ अथवा ८ रेखाचें पड़ती हों तो जातक ज्यापार में प्रवृत्त होने से छक्षा-धीश हो सकता है

- (१०) यदि श., मं. एक साथ हों और श. पर ४ वा ५ रेखावें पड़ती हों तो जातक पुर, प्रामादि का स्वामी होता है तथा तंत्र-मंत्र का जावने वाखा होता है।
- (११) शनि, यदि नवमेश ओर दशमेश हो, तृतीय, वह, अथवा एकादश स्थान में हो और शनि पर तीन रेखायें पड़ती हों तो जातक राजा के सहश होता है।
- (१२) सनि चन्द्रमा के साथ होकर यदि छान में बैठा हो और शनि पर ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक ऋणप्रस्न होता है। परम्तु यदि शनि और चन्द्रमा साथ होकर ४,७,१० स्थान में हों और ४ रेखायें पड़ती हों तो यह एक राज-योग होता है।
- (१३) शनि किसी स्थान में बैठा हो और उस पर तीन या तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक की छत्यु परदेश में होती है।
- (१४) शनि द्वितीयस्थ हो और चतुर्थेश के साथ हो अथवा चतुर्थेश से हुए हो तथा शनि पर दो या तीन रेखायें पड़ती हों तो जातक तीर्थाटन करता है।
- (१५) शनि यदि दशमस्य हो, दशमेश भी उसके साथ हो और उस पर तीन रेखायें पड़ती हों तो जातक अपने जीवन के विशेष अंश में परदेश-बासी रहना है।
- (१६) शनि के अष्टक वर्ग में जो स्थान रेखा-शून्य हो उस राशि में जब श. गोचर का जाता है उस समय उस राशि में र. और वं. भी गोचर का जब जाय, तब वह समय जातक के खिये बहुत ही अनिष्टकारी होता है। यदि उस समय खराब दशा हो तो एत्यु भी हो सकती है।
- (१७) पराशर ने यह भी छिखा है कि शनि के अष्टक-वर्ग में जो जो राशि रेखा-श्रूम्य हो, उस उस स्थान में सूर्य्य या शनि अथवा दोनों जब जाते हैं तो जातक को रोग-पीड़ा इस्यादि होती है।

## सर्वाष्टक-वर्ग फछ।

(१) सात ग्रहों के पृथक् पृथक् अष्टक वर्ग रेखाओं का विवरण एवं चक्र लिखा जा चुका है। उन्हीं सातों अष्टक वर्ग चक्रों में, मेच राशि में जितनी रेखायें पड़ी हों एवं वृषराशि में जितनी रेखायें पड़ी हों. इत्यादि इत्यादि, उन्हीं सब रेखाओं को प्रत्येक राशि में जोड़ कर बारहों राशियों की रेखाओं को अलग अलग अङ्कित करके और जन्म कुण्डली के अनुसार जिसकी जन्म कुण्डली का अष्टकवर्ग बनाया गया हो, ग्रहों को स्थापित करके जो चक्र होगा उसो को सर्वाष्टक-वर्ग-चक्र कहते हैं।

उदाहरण कुण्डली का अष्टक वर्ग चक्र संख्या ४८ एवं ४९ में लिखा गया है। इस स्थान में एक चक्र सर्वाटक वर्ग का (जो चक्र ५१ है) नीचे लिखा जाता है।

# उदाहरण कुण्डली का सर्वाष्टक-वर्ग चक्र (५१)।

|                      |            | H. | ed<br>de |                   | 90 | सिंह | केन्या | तुस्ता          | मृश्चिक | धन           | मकर | सम्ब | मान | मोड़ |
|----------------------|------------|----|----------|-------------------|----|------|--------|-----------------|---------|--------------|-----|------|-----|------|
| प्रह उ               | . <b>क</b> |    |          | <b>ह</b> .<br>रा. |    | मं.  |        | र. बु.<br>ग्रु. |         | हु.के.<br>ऌ. |     |      | चं. |      |
| र अ                  | .वर        | 8  | 8        | 8                 | ३  | પ    | વ      | 8               | 8       | 3            | ३   | 8    | 4   | 86   |
| चं.                  | ,          | ६  | ૭        | ३                 | ३  | 8    | 8      | 8               | 0       | Ę            | ધ   | 8    | 3   | 38   |
| मं.                  | ,,         | 3  | ધ        | २                 | ર  | ĸ    | 8      | २               | २       | 8            | १   | 8    | Ę   | 38   |
| बु.                  | ,,         | ३  | 8        | Ę                 | ३  | ફ    | પ      | ધ               | ą       | ધ            | ધ   | 8    | વ   | 48   |
| बृ.                  | ,          | ધ  | 8        | Ę                 | ų  | Ę    | 8      | ३               | Ę       | ३            | પ   | 8    | ų   | ५६   |
| য়ু.                 | ,,         | ધ  | ३        | 8                 | (q | લ    | २      | Ę               | २       | 8            | લ   | Ę    | 4   | ५२   |
| श                    |            | ३  | ૭        | २                 | 3  | 8    | ३      | ષ               | २       | २            | ३   | ર    | ३   | 38   |
| जोड                  | 5          | २७ | ३४       | २७                | ર૪ | ३६   | २७     | 3,5             | 38      | રહ           | २७  | २८   | ३२  | ३३७  |
| <b>क्</b> स.<br>अ. व | वर्ग       | १  | Ę        | ą                 | ą  | 8    | 8      | Ę               | ર       | ધ            | ધ   | 4    | 8   | ४९   |
| जोड़                 |            | २८ | ४०       | ३०                | २७ | ૪૦   | ३१     | રૂપ             | २३      | ३२           | ३२  | ३३   | ३६  | ३८६  |

इस चक्र में ऊपर वाले कोड (१) में राक्षियों का स्थान है। उस से नीचे वाले कोड (२) में उदाहरण कुण्डली के जन्मकालीन प्रहों की स्थिति जिन जिन राशियों में है. छिला गया है। जन्म-छन धन राशि है इस कारण धन राशि में इस्त बोध होने के खिये 'क' खिला गया है। तदनन्तर कोह (३) में रवि-अटक वर्ग के अनुसार जिस राशि में जिसनी रेखावें हैं अर्थात् मेव में ४, बूव में ४, मिश्रुल में ४, कर्क में ३, सिंह में ५, कल्या में ५. तका में ५. वश्चिक में ४. धन में ३. सकर में ३. इस्म में ४. और मीन में ५ रेकावें किसी गयी हैं। इसी प्रकार चौथे कोष्ठ में चन्द्राष्टक-वर्ग के अवसार मेबादि राशियों में जितनी रेखायें पढ़ी हैं, किसी गयी हैं। एवं कोइ ५ में संगळाष्टक वर्ग, ६ में बुधाष्टक-वर्ग, ७ में बृहस्पत्यष्टक वर्ग, ८ में शकाष्टक वर्ग, ९ में शल्यहक वर्ग के अनुसार मेवादि राशियों की रेखायें छिली गवी हैं। स्मरण रहे कि क्षवीष्टक कर्ग में स्टान-अष्टक वर्ग की रेखाओं की खिलाने की विधि दक्षिण भारत में नहीं है। अन्तिम कोष्ट में मेच राशि में मिन्न मिन्न अक्टक वर्ग के अनुसार जितनी रेकायें पहती हैं उनका जोड है। इसी प्रकार भन्य राशियों का भी जोड अन्तिमकोष्ट में है । अतः अन्तिमकोष्ट से यह परिणाम आया कि उदाहरण-क्रण्डली के बातक को लग्न में अर्थात धन राशि में दक्षिण मतानसार २७ रेखावें पहती हैं। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में ( मकर राशि ) २७ रेक्सायें पहती हैं। तृतीय भाव में (कुम्भ राशि) २८ रेक्सायें हैं। क्तूर्य में (सीन राशि में ) ३२, पक्षम में (मेच ) २७, वह में (बूच ) ३४, सप्तम में (मिश्रुन) २७, अष्टम में (कर्क) २४, नवस में (सिंह) ३६, दशस में (कन्या) २७, एकाइश (तुछा) में २९ और द्वादश (बृश्चिक) में १९ रेखायें पड़ती हैं। यदि इन्हीं सब रेखाओं को क्रम्बली के चक्र में क्रिक दी जाय, जिसमें केन्द्रादि का बोध सुगमता से हो तो निस्नकिसित क्कानुसार द्वोगा । इस क्क में सभी बातें कुण्डखो किसने की प्रवाकी के अनुसार हैं। केवछ रेखा संस्था बाइकेट से घेर दी गई हैं।



# सर्वाष्टक वर्ग चक्र (५२)।

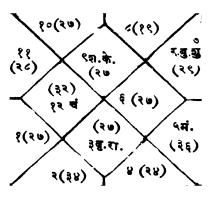

इस उपर्युक्त चक्र को यथार्थ में सर्वाष्टक-चक्र कहेंगे। इस चक्र के अनुसार फळ कहने की विधि किसी जाती है।

(२) महर्षि पराशर एवं अन्य उत्तर भारतीय विद्वानों का मत है कि सर्वाष्टक-वर्ग में ख्यनाष्टक-वर्ग की रेखाओं को भी सम्मिखित करना भावदयक है। किन्तु ज्योतिर्महानिबन्ध में सातही को माना है, अतएव सर्वाष्टक विश्व चक्र ५१ में दशम कोड के बाद ख्यनाष्टक वर्ग की रेखाओं को खिला है और उसके नीचे सभी रेखाओं का जोड़ खिला दिया गया है। अर्थात् मेच में अद्वाइस रेखायें, वृष में चाछीस, मिथुन में तीस, कर्क में २७ इत्यादि।

स्मरण रहे कि दो मत होने के कारण उन फलों को जो दक्षिण भारतीय विद्वानों के मतानुसार है अर्थात् जिन लोगों ने केवल सात ही वहों की रेखा के अनुसार फल कहा है, उन्हें पृथक करने के किये उन उन फलों के आरम्भ में एक तारा (\*Star) का विन्ह अङ्कित किया गया है जिससे पाठकों को नोध हो जाय कि वे सब फल दक्षिण विद्वानों के मतानुसार हैं।

इस स्थान में उत्तर भारतीय मतानुसार सर्वाष्टक एक ५२ (क) किसा है।

#### चक्र ५२(क)

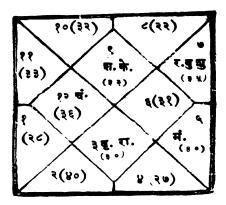

- (३) सर्वाष्टक वर्ग में २४ अथवा २४ से कम रेकायें, जिस भाव में पड़ती हों, उस भाव के फल में कुछ भी तीवता वहीं रहती है अर्थात् साधारण से कम फल होता है।
- ६९ से ३० पर्यन्त रेखायें जिस भाव में पड़ती हों उस भाव का कड़ साधारण होता है। तीस से अधिक रेखायें जिस भाव में पड़ती हों उस के भाव जनित फलों में उग्रता होती है अर्थात कीति, आनन्द एवं धन आदि की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। इस में दोनों सहमत हैं।
- (४)\* जन्म कुण्डली के प्रदगण उच्च हों, स्वयृही हों, मिन्नगृही हों, क्ली अर्थात उत्तम वर्ग के भी हों परम्तु उस भाव में ऐसे प्रहों के रहने पर भी यदि प्रमाणित रेखायें न हों (जैसा कि उत्पर खिला गवा है) तो फूड उत्तम नहीं होते, अपितु अनिष्ट ही होते हैं।
- (९) \* ज्योतिव शास्त्र के अनुसार निम्मकिकित तीन वातें मानी हुई हैं। १—वह, अदम, द्वावस अथवा सन्तमस्थानस्थित गर्हे प्रायः भनिष्ट-कारी होती है। २—नीचे नवमांसावि-गत ग्रह, शत्रु नवमांसवि-गत ग्रह, अथवा सनु-रासि-गत-ग्रह

अनिष्ट फळदायक होते हैं। ३—मान्दि-गत-राशि का स्वामी जिस ग्रह के साथ हो वह भी अनिष्टकर माना जाता है। परन्तु ऐसे ग्रहों की स्थित-राशि में यदि सर्वाष्टक-वर्ग रेखायें अधिक हों तो अश्चम फळों का निवारण होता है और श्चमफळ प्रदान करता है।

- (६) \* सर्वाष्टक वर्ग में, एकादशस्थान की रेखायें यदि दशम स्थान की रेखाओं से विशेष हों, परन्तु द्वादश भाव की रेखायें एकादश की रेखाओं से कम हों और पुत्रः छान-स्थित रेखायें द्वादश भाव की रेखाओं से विशेष हों तो जातक बछी, भनी, विख्यात एवं छखी होता है। देखो उदाहरण कुण्डली का सर्वाष्टक वर्ग चक्र ५२। इस कुण्डली में एकादश स्थान में २९ रेखायें हैं जो दशमस्थान की २७ रेखायें से अधिक हैं, और द्वादश स्थान में १९ रेखायें हैं, जो एकादश स्थान की २० रेखायें हैं, जो एकादश स्थान की २० रेखायें हैं, जो एकादश स्थान की २० रेखायें हों इस कारण उपर्युक्त योग पूर्ण रीति से छागु है। फल भी ऐसाही है, जिस का अनेक स्थानों में उल्लेख हो खुका है।
- (७) \* सर्वाष्टक-वर्ग में एक 'खण्डत्रय' विधि है । अर्थात् किसी कुण्डलीकी बारह राशियों को सीन खण्डों में विभाजित करना पड़ता है। इस विधि में कुछ मतान्तर है। किसी का कथन है कि कुण्डली से द्वादश स्थान से आरम्भ करके, द्वादश, रूनन, द्वितीयस्थान एवं तृतीयस्थान का प्रथमखण्ड होता है। इसी प्रकार कुण्डली का चतुर्थ, पंचम, चह एवं ससम स्थानों का तृतीय खण्ड होता है। उसी प्रकार अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश स्थान का द्वितीय खण्ड होता है।

दूसरे मतानुसार मीन राशि से आरम्भ करके अर्थात् मीन, मेच, बूच और मिधुन राशियों का प्रथम खण्ड, कर्क, सिंह, कम्या और तुका राशियों का द्वितीय खण्ड एवं बृश्चिक, धन, मकर और कुम्भ राशियों का तृतीय खण्ड माना है। इस विधि को उत्तर एवं दक्षिण भारत के विद्वानों ने सहमत होकर स्वीकृत कर किया है। उत्तर जो द्वादशस्थान से आरम्भ करके खण्ड निर्माण करने की बिधि खिली गई है, वह केवल दक्षिण भारतीय दैवलों की पुल्तकों में पाबी जाती है।

किसा है कि सर्वाष्टक वर्ग के प्रथम खण्ड में जितनी रेसायें पड़ती हों, द्वितीय सण्ड में जिननी रेखायें पड़ती हों तथा नृतीय खण्डमें जितनी रेखायें पड़ती हों इन तीन खण्डों की रेखाओं को अलग २ जोड़ के तारतम्यानुसार जातक के जीवन के प्रथम खण्ड अर्थात् बाल्यावस्था, द्वितीय खण्ड अर्थात् युवास्था और तृतीय लण्ड अर्थात् अन्तिम अवस्था के छल-दुःल का अनुमान बोध होता है अर्थात् यदि तीनों खण्ड में बराबर रेखायें पढ़ती हों तो मानना होता है कि जातक का जीवन एक रीति से सर्वदा रहेगा और यदि किसी खण्ड में कम रेखायें हों तो जातक का वह जीवन-खण्ड अन्य खण्डों से न्यून छखदाबी होता है । यदि किसी खण्ड में बहुत ही कम रेखायें पड़ती हों तो जीवन के उस सण्ड में रोग, सन्ताप इत्यादि से जातक को पीडा डोती है। जिल सण्ड में बहत ही अधिक रेखायें पढ़ती हों, जीवन का वह खण्ड बहुत उन्नतिकारी एवं स्वतायी होता है। उदाहरण रूप से यदि उदाहरण इज्डली की रेखाओं को द्वादश स्थान से आरम्भ करने वाली रीति के अनुसार गणना की जाय तो द्वादश स्थान की १९ रेखायें, लग्न की २७, द्वितीय की २७, ततीय की २८, कुछ औड़ १०१ रेसारें होती हैं। हितीय खण्ड में बतुर्थ स्थान की ३२, पश्चम की २७, वह की ३४, और सप्तम की २७ रेखायें कुछ जोड़ १२० रेखायें होतो हैं। इसी प्रकार तृतीय सण्ड में अष्टम की २४, नवम की ३६, दशम की २७ और एकादश की २९ रेखाओं का जोड़ ११६ रेखायें होती हैं। अर्थात प्रथम खण्ड में १०१, हिलीय खण्ड में १२० और तृतीय खण्ड में ११६ रेखायें होती हैं। इससे अनुमान यह करना होगा कि जातक के जीवन के प्रथम सण्ड की अपेक्षा दितीय और तृतीय सण्ड कुछ अच्छा ही है। अस्त्रिस हो सण्ड क्यांभग एक प्रकार के होंगे। मीन से आरम्भ करने की जो गणवा-विचि है. उस में भी इसी रीति से गणना करना होता है। अर्थात उदाहरण कारकी में इस विधि अनुसार प्रथम खण्ड में १२० रेखायें, हितीय खण्ड में ११६ रेखायें और ततीय सण्ड में १०१ रेसायें होती हैं। इसी प्रकार सक ५२ (क) के अनुसार मीन राशि से आरम्भ करके प्रथम सण्ड में १३४, द्वितीय सण्ड में १३३ और वृतीय में ११९ रेसावें डोती हैं।

इन सण्डों में यह भी देखना होगा कि जिस सण्ड में पाप ग्रह और ग्रुभगई दोनों ही पड़ते हों तो फक मिश्रित होगा। यदि किसी सण्ड में केवल ग्रुभग्रह ही पड़ते हों तो जीवन का वह सण्ड स्रसमय होगा। यदि किसी सण्ड में केवल पापग्रह ही बैठा हो तो वह सण्ड दुःसमय होता है।

बहुत से दैवजों का यह भी कथन है कि "लण्डलय" गणना में सर्वाष्टक वर्ग चक्क के अष्टमस्थान एवं द्वादशस्थान की रेखाओं को मण्डल संख्या से निकाल देना चाहिये । जैसे उदाहरणकुण्डलों में प्रथम रीति के अनुसार द्वादशमान गत १९ रेखाओं को छोड़ कर लग्न की २७ रेखायें द्वितीय की २७, और तृतीय की २८ अर्थात् प्रथमखण्ड में केवल ८२ रेखायें होंगी, द्वितीयखण्ड पूर्ववत् रहेगी और तृतीय खण्ड में अष्टमस्थान की २४ रेखायें को वहीं जोड़ने के कारण (११६—२४) ९२ रेखायें होंगी परन्तु लेखक के मतानुसार अष्टम और द्वादश के रेखाओं का स्थाग, प्रथम रीति में लग्नु होना असंगत सा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रथम रीति में प्रथम-खण्ड द्वादश से आरम्भ होता है । अत्यव प्रथमखण्ड और तृतीयखण्ड अष्टम हो से आरम्भ होता है। अत्यव प्रथमखण्ड और तृतीयखण्ड में साधारणतः सभी कुण्डल्यों में रेखाओं का द्वास होगा। लेखक का मत है कि अष्टम और द्वादश हास विधि द्वितीय रीति में लग्न हो सकती है।

- (८) यदि किसी कुण्डली के अन्यास्य योग से जातक की उन्नित प्रतीत होतो सर्वाष्टकार्ग के छान में जितनी रेखायें पड़ती हों, उस संख्या की अवस्था के बाद भाग्योग्नित होतो है, जैसे उदाहरणकुण्डली में सर्वाष्टक चक्र ५२ के अनुसार २७ रेखायें और चक्र ५२ (क) अनुसार ३२ रेखायें पड़ती हैं। इससे यह अनुमान करना होगा कि जातक की उन्नित का समय २७ अथवा ३२ वर्ष के उर्द्ध से हुआ होगा। इस जातक ने २८ वर्ष की अवस्था में व्यवसाय आरम्भ किया था और तीन-वार वर्ष में इसने विश्रेष उन्नित कर किया था।
- (१) \* यदि एकादशस्थान एवं ख्यन में बरावर रेखायें पड़ती हों तो रेखा-तुल्य वर्ष बीतने के अन्तर जातक को राजा से मान, धन और विद्या की प्राप्ति होती है। अर्थात् जैसे खन में २७ रेखायें हों और

एकादस में भी २७ ही रेखायें हों, तो जातक २७ वर्ष की उस्र के बाद धनादि की प्राप्ति कर सकेगा। (यह ज्वोतिर्महानिवन्य का कथन है)

- (१०) \* यदि छान सकर अथवा कुम्म र। शिगत हो, हादवेश छान-गत हो, छानेश और अष्टमेश निर्वछ हो तो ऐसे योग के रहने से उस जासक की आयु उतने ही वर्ष की होगी, जितनी रेसायें सर्वाष्टकवर्ग के अनुसार कान में पढ़ती हों।
- (११) यदि चतुर्येश लग्न में, स्मनेश चतुर्थस्थान में,स्मन में ३३ रेखायें और चतुर्थ में ३३ रेखायें हों तो जातक राजा एवं मनुष्यों पर अधिकार रखने वाला होता है।
- (१२) \* यदि उपर्युक्त योग में स्मन एवं बतुर्थ में ३०,३० रेखायें हों तो जातक धनी एवं जमीन्दार होता है ।
- (१३) \* यदि खनन, चतुर्य एवं एकादश स्थानों में तीस तीस रेखाओं से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक ४०वें वर्ष के बाद बहुउन्मति एवं भनेक अधिकार प्राप्त करता है।
- (१४) \* यदि चतुर्थस्थान एवं नवसस्थान में २९ से उन्द्र, ३० रेखायें तक हों तो जातक की उन्नति २८वें में अथवा २८ वें वर्ष के बाद होती है और उस उन्नति के समय में धन का आगमन पूर्ण रूप से होता है।
- (१५) \* इस योग में प्रम्थकारों ने २० से २५ रेका तक का जो प्रमाण दिया है उसका क्या रहस्य है, यह ठीक पता नहीं चकता, क्योंकि ३० से ऊर्द्ध रेकाओं के रहने से क्या यह योग छागू नहीं होगा ? उदाहरणकुण्डलों में चतुर्थस्थान में ३२ रेक्षायें हैं और नवमस्थान में ३६ रेक्षायें हैं । फर्क ऐसा हुआ कि वह जातक अपने २८ वें वर्ष में, उस व्यवसाय में जिससे उसकी आर्थिक उन्नति खूब हुई है, छग गया था।
- (१६) \* यदि कान मेच राशिगत हो, उस में सूर्य बैठा हो, चतुर्यस्थान में उच्च बृहस्पति हो अर्थाद कर्क राशि में हो और कर्क राशि पर ४० रेखायें पड़ती हों तो जातक बड़ा राजा होता है तथा अनेकानेक बोड़ों का स्थामी होता है।

- (१७) \* यदि बृहस्यति धन-राश्चिगत हो, 'ग्रुक मीन-राशिगत हो, मंगख मकर-राश्चिगत हो और शनि कुम्भ-राशिगत हो तथा छन्न में ४० रेसायें पड़ती हों तो जातक महाराजा ए॰ नाना ग्रस-सम्पन्न होता है।
- (१८) यह बतकाया जा खुका है कि मेच, सिंह और धन पूर्व के, बुष, कन्या एवं सकर दक्षिण के, सिधुन, तुला और कुम्भ पश्चिम के एवं कर्क. बृश्चिक और मीन उत्तर के स्वामी हैं। सर्वाष्टकवर्ग-चक्र में इन चारों दिशाओं की राशियों की रेखाओं की गणना करने के अनन्तर जिस दिशा में रेखा-संख्या विशेष आवे उसी दिशा में जातक की उन्नति एवं विभव होता है। उदाहरण कुण्डली में पूर्व के स्वामी मेव-सिंह एवं धन में ९० रेखायें होती हैं। इसी प्रकार पश्चिम के स्वामी मिथन, तुला और कुम्भ में ८४ रेखायें होती हैं। उत्तर के स्वामी कर्क, बश्चिक और मीन में ७५ रेखायें होती हैं। दक्षिण के स्वामी बुव, कम्या और मकर में ८८ रेखायें होती हैं। इन सब रेखाओं के देखने से यह बोज होता है कि पूर्व की ९० रेखायें अधिक और उसके बाद दक्षिण को ८८ रेखायें पड़तो हैं। उसके बाद पश्चिम की तरफ ८४ रेखायें पड़ती हैं और सबसे कम उत्तर तरफ ७५ रेखायें पब्ती हैं। यथार्थ में इस जातक के जीवन में अपने ग्राम से पूर्व दिशा में ही उन्नति हुई, और वर्तमान समय यह जातक अपने प्रत्म से दक्षिण प्रविचम दिशा में घन की प्राप्ति कर रहा है, जो उपर्युक्त गणना से ठीक होता है। सर्वाष्टक-बक्र ५२ (क) के अनुसार पूर्व में १००. दक्षिण में १०३. पश्चिम में ९८ और उत्तर में ८६ हेसायें होती हैं।
- (१९) सर्वाष्टकवर्ग में छान से शनि पर्व्यन्त जितनी रेखावें हों अर्थात् झान में जितनी रेखायें हों उस स्थान की रेखाओं को शनि पर्व्यन्त अर्थात् जिस राशि में शनि बैठा हो, उस राशि तक की रेखाओं को जोड़कर जितनी रेखावें हों, इन समस्त रेखाओं को ७ से गुणा करके और २७ से भाग देकर जो चेच बचे उस संख्या वाले क्स्न में जब गोचर का सूर्व्य एवं अन्य पापग्रह जाते हैं, तो जातक रोगादि पीड़ा से बहुप्रकार दु:खी होता है। बात कुछ टेड़ी-मेड़ी

होने के कारण एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का यत्न किया जाता है। मान छिया जाब कि किसी कुण्डली में स्मन से शनि तृतीबस्य है, और स्मन में २७ रेखायें हैं, द्वितीय स्थान में ३० और तृतीय स्थान में जहां शनि बैठा है २४ रेलायें है तो कुछ जोड़ ८१ रेलायें हुईं। ८१ को ७ से गुणा करने पर ५६७ हुआ। २७ से भाग देने पर शेष इन्छ नहीं रहा। इस कारण ऐसे स्थान में भेष २७ मानना होगा। २७वां नक्षत्र रेवती है। रेवती से त्रिकोण नक्षत्र अक्लेचा और ज्येष्ठा होती है (नक्षत्र २७ होते हैं और उसका तीन सण्ड करने से ९ नक्षत्र का एक खण्ड होता है। इस कारण किसी नक्षत्र से दशवां नक्षत्र पहिला त्रिकोण होगा और उससे दसवां दूसरा त्रिकोण होगा)। तो जब गोचर का सूर्म्ब अन्य किसी पापग्रह के साथ होकर रेवती, अश्लेषा अथवा ज्येष्ठा में जायगा तो जातक को रोगादि का भय होगा। उदाहरण कुण्डली में शनि लग्न ही में है । ऐसे स्थान में किस रीति से विचार किया जाबगा इसका कुछ लेख नहीं मिछता । परन्त बुद्धि यही कहती है कि केवल लग्नगत रेखा संख्या ही को ७ सं गुणा करके २७ से भाग देना होगा, अर्थात उदाहरण कुण्डली में छान में २७ रेखायें हैं उनको ७से गुजा करने से १८९ होगा और २७ से भाग देने से शेष २७ रहता है। २७ वां नक्षत्र रेक्ती होता है । उससे त्रिकोण, अश्लेषा एवं ज्येहा है। इस कारण इन तीन नक्षत्रों में से किसी में जब गोचर का सुर्म्ब अन्य पापग्रह के साथ जायगा तो जातक के लिये रोग द्वारा अभिष्ट सम्भव होगा। उदाइरण कुण्डली वाले जातक का रोग विवरण ज्ञात नहीं रहने के कारण विशेष कुछ नहीं लिखा जा सका। लग्न से शनि पर्व्यन्त की रेखाओं को जोड़ कर ७ से गुणा देकर और २७ से भाग करके शेष से भी उपर्युक्त फर्ड का विचार होता है। इसी प्रकार छन्न से मंगछ पर्व्यन्त की रेखाओं द्वारा पूर्व मंगछ में लग्न पर्यन्त की रेखाओं द्वारा भी विचार होता है।

<sup>(</sup>२०) बदि इतन नवस, द्सम एवं एकाद्स स्थानों में तीस रेखाओं से अधिक हों तो आतक छली एवं भाग्यवान् होता है। बदि इतन में ३० से कम रेखावें हों और तृतीय स्थान में ३० से अधिक रेखायें हों तो आतक बढ़ा उचाधिकारी होता है।

# त्रिकोणादि शोधनानन्तर फल विधि।

पत्य शोधन विधि, २२९ में राशिगुणाकार एवं २३० में प्रह्मुणाकार-विधि वरकायी जा बुकी है। राशि गुणाकार फड़ को और इसी प्रकार प्रत्येक अडक वर्ग के प्रह्म गुणाकार फड़ को और इसी प्रकार प्रत्येक अडक वर्ग के प्रह्म गुणाकार फड़ को जोड़ कर जो फड़ होता है उसे पिण्ड कहते हैं। जैसे उदाहरण कुण्डलों के चन्द्राष्टक वर्ग में राशिगुणाकार फड़ का पिण्ड १३ होता है, एवं प्रह्मुणाकार फड़ का जोड़ ४२ पिण्ड होता है। इन राशि-पिण्ड और प्रह्म-पिण्ड को जोड़ने से जो फड़ आता है उसे योग-पिण्ड कहते हैं। जैसे चन्द्राष्टक वर्ग में राशि-पिण्ड १३ को प्रह्म-पिण्ड ४२ के साथ जोड़ने से १३५ योग-पिण्ड हुआ। इसी प्रकार आठों ही अडकवर्गों के योगपिण्ड को अख्म अख्म स्थापन करना होता है। प्रत्येक अष्टकवर्ग के भोगपिण्ड को अख्म अख्म स्थापन करना होता है। प्रत्येक अष्टकवर्ग के भोगपिण्ड को अख्म अख्म स्थापन करना होता है। प्रत्येक अष्टकवर्ग के भोगपिण्ड को अख्म अख्म स्थापन करना होता है। प्रत्येक अष्टकवर्ग के भाग देकर जो शेष रहता है, उस संख्या के अनुसार नक्षत्र एवं उस नक्षत्र से त्रिकोणस्थ नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता है उस समय में मनुष्य को नाना प्रकार का फड़ भोगना होता है। उक्त विधि के अनुसार प्रत्येक अष्टक वर्ग का फड़ नीचे किखा जाता है।

## सूर्याष्ट्रक वर्ग ।

(事)

(१) अपर किसा जासुका है कि सूर्य्यस्थित राशि की नवम राशि से पिता का विचार होता है। इस कारण सूर्याष्ट्रक वर्ग के योग-पिण्ड को सूर्य से नवमस्थ राशि की रेसाओं से गुणा करके और उस गुणन फल को २७ से भाग रेकर जो शेष शक्क रह जाय, उस शक्क जनित नक्षण अथवा उस नक्षण के जिकीण नक्षणों में जब गोषर का शिव जाता है तो जातक के पिता को कष्ट होता है। जैसे उदाहरण कुण्डकों में राशि गुणाकार शक्क ४४ को यह गुणाकार शक्क २६ में जोड़ कर ७० बोगपिण्ड हुआ। उदाहरण कुण्डकी में सूर्य, तुका राशि

में है। उससे नवमस्थान मिथुन हुआ। स्ट्यां प्टक वर्ग की मिथुन राशि में ४ रेखायें पड़ी हैं। योग-पिण्ड ७० को ४ से गुणा करने पर २८० हुआ। इस २८० को २७ से भाग देने पर शेष १० रहा। दशवां नक्षत्र मघा हुआ (देखो चक्र २) मघा से त्रिकोणस्थ नक्षत्र मूछा (१९वां) एवं अश्विनी (पहछा) हुआ। असण्य जब ग्रान गोचर का मघा, मूछा एवं अश्विनी मक्षत्र में जायगा तो जातक के पिता को कष्टकर होगा।

- (२) दूसरी विधि यह है कि सूर्याष्टक वर्ग में जो उपर्युक्त रीति के अनुसार पिता का स्थान हो उस स्थान से अष्टम स्थान की रेखाओं से सूर्याष्टक वर्ग के योग-पिण्ड को गुणाकर और उसके गुणन फल को १२ से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्क के अनुसार राशि अथवा उसके क्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है तो पिता को कष्ट होता है और यदि पिता जीवित न हो तो पिता तुल्य अन्य किसी सम्बन्धी को कष्ट होता है। जैसे उदाहरण कुग्र छी में सूर्य से नवम राशि मिथुन है जिससे पिता का विचार करना लिखा है। उस मिथुन राशि से अष्टमस्थान मकर राशि, पिता का प्रस्युस्थाव हुआ। उस मकर राशि (सूर्याष्टक वर्ग) में तीन रेखा में हैं। इस कारण सूर्याष्टक वर्ग के योग पिण्ड ७० को ३ से गुणा करने पर २१० हुआ, इस २१० को १२ से भाग देने के उपरान्त शेष ६ रहा। ६ से कन्या राशि बोध होता है। कम्या से ब्रिकोण राशि मकर एवं वृष्य होता है। इस कारण गोचर का शनि वृष्, कम्या अथवा मकर में जब जायगा तो पिता को कष्ट होगा अथवा पिता के समान किसी कटम्ब को कष्ट होगा।
- (3) सूर्व्याष्टकवर्ग में छान से अष्टमस्थान की रेखाओं को सूर्व्या-दक योग पिण्ड से गुणा कर और गुणन फल को १२ से भाग देकर वो शेष रहे उस मास में अथवा उससे त्रिकोण मास में जातक की मृत्यु, गतायु होने पर, होती है। जैसे उदाहरण कुण्डली में छान से अष्टमस्थान कर्क राशि में सूच्यांटकवर्गांगुसार उसमें तीन रेखायें हैं। ३ को ७० से गुणा कर और १२ से भाग देकर शेष ६ रहता है अर्थात् जब सौर मास कन्या, वृष एवं धन का होगा तो इन्हों मासों में मृत्यु सम्भव होगा।

## चनद्राष्ट्रक वर्ग ।

(相)

- (१) चन्द्रमास्थित राशि की चतुर्थस्थराशि से माता का विचार होता है। माता के कष्ट का विचार इस प्रकार होता है कि मातृस्थान में चन्द्राष्टकवर्ग द्वारा जितनी रेखायें हों उसको चन्द्राष्टकवर्ग के योगिषण्ड से गुणा कर गुणनफल को २७ से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्क-जनित नक्षत्र अथवा उसके त्रिकोण वाले नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता है तो माता को कलेश होता है। उद्दाहरण कुण्डली में चन्द्रमा मीन राशि में है। चन्द्रमा से चतुर्थ मिश्रुन राशि हुई। इस मिश्रुन से माता का विचार होगा। मिश्रुन राशि में चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा तीन रेखायें होतो हैं। चन्द्राष्टक योग पिण्ड (९३ + ४२) १३५ होता है। इसको ३से गुणा करने पर ४०५ होता है। और २७ से भाग देने पर २७ शेष रहता है। सत्ताइसवां नक्षत्र रेवती है उससे त्रिकोण नक्षत्र अवलेषा एवं ज्येष्ठा होता है। इन नक्षत्रों में गोचर का शनि जाने से मातृ-कष्ट की स्वना मिल्की है।
- (२) इसी प्रकार योगिषण्ड को मातृ-स्थान से अष्टमस्थानगत रेखाओं से गुणा कर और १२ से भाग देकर जो शेष बचे उस राशि अथवा उस राशियों के क्रिकोणगत राशियों में जब गोचर का सिन जाता है तो माता को कष्ट होता है। उदाहरण कुण्डलों में बन्द्रमा से चतुर्थ मिथुन राशि और मिथुन से अष्टम मकर राशि होती है। मकर में ५ रेखायें हैं। १३५ को ५ से गुणा करने पर और १२ से भाग देने पर ३ शेष रहता है, जिससे मिथुन राशि बोध होता है। मिथुन से क्रिकोण राशि तुला और कुम्म होता है। इस कारण गोचर का शिन मिथुन, तुला एवं कुम्म में जाने से माता के कष्ट की सूचना होती है। यदि उसी समय के अभ्यक्तर बन्द्रमा-स्थित राशि से अथवा संगळ वा सिन की चन्द्रमा वा छन्न से चतुर्थ स्थान पर हिए पहली हो तो माता की सत्यु होती है। यदि जातक की माता न बचती हो। तो ऐसे स्थान में स्ववं जातक को मृत्यु भय होता है, अथवा देशा-न्सर में गमन करने पर वहीं मृत्यु होती है।

### मंगल अष्टक कर्ग

(ग)

(१) संगळ के अष्टक वर्ग से भाई, पराक्रम और घेर्म्य का विचार होता है। मंगळ जिस राशि में बैठा हो उस राशि के तीसरेस्थान से भाई का विचार होता है।

इस तीसरे स्थान से एवं इस तीसरे स्थान के अष्टम स्थान से भाई के कष्ट का विचार, एवं विधि के अनुसार किया जाता है, अर्थात मंगला-एकवर्ग के बोगपिण्ड को संगल से तृतीय स्थान की रेखाओं से गुणा करके, २७ से भाग देने के बाद जो शेष रहे उस संख्यक-नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता है तो भाई को कष्ट होता है। इसी प्रकार उस आतृस्थान से अष्टमस्थान की रेखाओं को योगपिण्ड से गुणा करने के बाद १२ से भाग देने पर जो शेष बचे उस राशि अथवा उस के जिकोण में शनि जाने से आता को कष्ट होता है।

(२) त्रिकोण शोधन के अनन्सर जिस स्थान में विशेष रेखायें हों उस स्थान से पृथ्वो, सकान, स्त्री एवं परिवार की बृद्धि होती है।

## बुधाष्ट्रक वर्ग ।

(घ)

(१) बुध के चौथेस्थान से पुत्र, कुटुम्न, धन और मामा (मामू) का विचार होता है। बुध के पंचम स्थान से विचा, वृद्धि, लिखने की शक्ति और मंत्र-विचा का विचार होता है। बुधाष्टकवर्ग योगपिण्ड को बुध की चतुर्थस्थानगत रेखाओं से गुणा करके और २७ से भाग देकर जो शेष रहे उस संख्यक नक्षत्र अथवा उसके त्रिकोण नक्षत्रों में जन गोचर का शनि जाता है तो बन्धु, मित्र आदि को क्लेश होता है। इसी प्रकार रन्ध्र की रेखाओं से भी विचार होता है। अर्थात् सभी ग्रहों के अष्टकवर्ग में एक हो रीति से विचार किया जाता है। केवछ भिन्नता इतनी ही है कि प्रति ग्रह के अष्टक वर्ग में देखना यह होगा कि किम किम वातों का विचार, किम किम ग्रहों के किन किन स्थानों से होता है।

(२) बुध के प्रज्ञम स्थान से विद्यादि का विद्यार होता है। इस कारण बुध के योगण्डि को बुध से पश्चमस्थ रेखाओं से गुणा करके और २७ से भाग देने पर जो शंव रहे उसी संख्यक नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है तो बुद्धि आदि सम्बन्धी विद्यों से कष्ट होता है।

### बृहस्पत्यष्टक वर्ग ।

(룡)

बृहस्पति के प्रश्नमस्थान की रेखाओं से एवं पश्चम से अष्टमस्थान की रेखाओं से पुत्र, धन इत्यादि का पूर्व रीति के अनुसार विचार होता है। पुनः पुनः पुक ही विषय का खिखाना आवश्यक नहीं। अतएव इतना ही खिख कर छोड़ दिया जाता है।

## शुक्राष्ट्रक वर्ग ।

(可)

शुक्रस्थित-राशि से ससमस्थान द्वारा स्त्री का विचार होता है इसी सप्तमस्थान एवं सप्तम से अष्टमस्थान के रेखाओं द्वारा स्त्री के कष्टका विचार पूर्व छिखित नियमानुसार होता है।

#### शन्यष्टक वर्ग।

(হ্ব)

शनि जिस स्थान में बैठा हो उस के अष्टम स्थान से मृत्यु का विचार होता है।

शनि जिस राशि में बैठा हो उसके अष्टम स्थान की फल संख्या को हानि योग-पिण्ड से गुणा करके २७ से भाग देने के बाद जो शेष रहे उस संख्या के नक्षत्र एवं उस के त्रिकोणगत नक्षत्रों में जब गोषर का हानि जाता है, तब जातक को छल एवं धन की हानि होती है। (विधि पूर्व-बत् हैं।)

## लग्नाष्टक वर्ग।

(१) सन्नाष्टक-कुण्डकी से सभी भावों के फळ कहने की विधि इस प्रकार है कि जिस भाव का फळ विचार करना हो उस भाव-गत स्म्माएक वर्ग रेखा को स्म्माएक वर्ग-योग-पिण्ड से गुणा करके और २७ से भाग देकर शेष-संस्थक नक्षत्र एवं उस त्रिकोण के नक्षत्रों पर जब गोचर का शनि जाता है तो निम्मिकेखित विवरण के अनुसार फळ होता है। अर्थात (१) यदि निर्दिष्ट भाव में कोई ग्रह न हो तो उस भाव का फळ साधारण मात्र क्लेशित होता है। (२) यदि उस निर्दिष्ट भाव में कोई ग्रुमगह हो तो उस भाव के फळ में कोई अनिष्ट सम्भव नहीं होता है (३) यदि उस निर्दिष्ट भाव में कोई पापग्रह बैठा हो तो उस भाव के फळ को क्लेशित करता है। (४) यदि उस निर्दिष्ट भाव में पापग्रह और ग्रुमग्रह दोनों ही बेंठे हों तो उस भाव का फळ मिश्रित होता है।

उदाहरण रूप से उदाहरण कुण्डली के लग्नाष्टकवर्ग द्वारा पाठकों के मनोरंजनार्थ उस का फल लिखा जाता है।

- (१) तनभावः— छानाष्टकवर्ग के छम में ९ रेखायें हैं और छानाष्टकवर्ग का वोगिषण्ड २१९ है। ९ को २१९ से गुणा करने पर १०७९ हुआ, उसको २७ से भाग देने से २२ शेष रहता है। २२ वां नक्षत्र अवणा और जिक्कोण रोहिणी एवं इस्ता होता है। छान में शनि और केतु दोनों पापप्रह है इस कारण गोचर का शनि जब जब अवणा, रोहिणी एवं इस्ता में जायगा तो जासक को शारोरिक कष्ट की सूचना देगा।
- (२) धन भावः छानाष्टकवर्ग के द्वितीय भाव में पांच रेखायें हैं। छान में भी ९ ही थीं। इस कारण नक्षत्र एक ही होगा अर्थात्, श्रवणा, रोहिणी और इस्ता अर्थात् उन नक्षत्रों में जब शनि जायगा तो धन सम्बन्धी बातों में किश्चित मान्न चिन्ता होगी। क्योंकि धन स्थान में कोई ग्रह नहीं बैठा है।
- (३) भ्रातृ भावः -- तृतीय स्थान में भी ९ ही रेखायें हैं। इस कारण उक्त निवमानुसार २२ ही शेष रहेगा। तृतीय स्थान में भी कोई ग्रह के नहीं रहने के कारण गोषर का शनि जब अवणा, रोहिणी पूर्व इस्ता में बाबगा तो भ्राता आदिकों के किये केवक जेस मात्र ही अविष्ट होगा।

- (४) सल एवं सातृत्यानः—चतुर्यस्थान में ४ रेखायें हैं इसको २१६ से गुजा करने पर ८६० हुआ इसको २७ से भाग देने पर २३ श्रेष रहा। २३ वां नक्षत्र धनिष्ठा होता है और स्वाशिरा एवं चित्रा त्रिकोण के नक्षत्र हैं। चतुर्यस्थान में चन्द्रमा शुभग्रह बैठा है, इस कारण गोचर का शनि जब जब धनिष्ठा, स्वाशिरा एवं चित्रा में जायमा तो सख, भू-सम्पत्ति एवं माता इत्यादि विचयक कोई अनिष्ट की सुचना न होगी।
- (५) पुत्र स्थान:—पद्ममं स्थान में १ रेखा है। २१५ को १ से
  गुणा करने पर २१५ हुआ इसको २७ से भाग देने से २६ कोष रहा। २६ वां
  नक्षत्र उत्तरभाद्र होता है और उसका त्रिकीण पुष्य और अनुराधा है। पंचम
  स्थान में कोई पापग्रह नहीं रहने के कारण जब जब क्षनि उन नक्षत्रों में
  जायगा, सन्तान भावकी विश्लेष हानि सम्भव नहीं है।
- (६) रिपु स्थानः छठे स्थान में ६ रेखायें हैं। २१५ को ६ से गुणा करने पर १२९० हुआ और २७ से भाग देने पर २१ शेष रहा। २१ वां नक्षत्र उत्तराषाद है। उससे त्रिकोण नक्षत्र कृत्तिका और उत्तरफास्गुनी होता है। षष्ठस्थान में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि जब जब उत्तराबाद, कृत्तिका एवं उत्तरफास्गुनी में जायगा, रोग एवं शत्रु द्वारा लेश मात्र ही कष्ट होगा।
- (७) जाया स्थानः सप्तमस्थान में ३ रेखायं है । इसको २१९ से गुणा करके २७ से भाग देने पर शेष २४ रहता हैं। २४वां नक्षत्र शतिभिषा है और उसका त्रिकोण आर्द्धा एवं स्वाती होता है। सप्तमस्थान में श्रुभग्रह और पापग्रह दोनों हैं इस कारण जब जब गोचर का शिन शतिभिषा आर्द्धा एवं स्वाती में जायगा तब तब स्त्री एवं व्यापार आदि में मिश्रित फरू होगा।
- (८) शृत्युस्थानः अष्टमस्थान में तीन रेखायें हैं। इस कारण उक्त क्रिया के अनन्तर २४ क्षेत्र रहने के कारण (सप्तमस्थान में भी तीन ही रेखायें थीं) और अष्टम स्थान में कोई मह नहीं रहने के कारण जब २ गोवन

का शनि शतिभवा, आर्द्रा एवं स्वाती में आयगा तब तब कोई विशेष अनिष्ट नहीं होगा।

- (९) धर्मस्थान एवं भाग्यस्थानः—नवमस्थान में ४ रेखावें हैं (चतुर्ध स्थान में ४ ही रेखायें थीं अतः उक्त किया भी पुनः करने की ज़रूरत नहीं , शेष २३ होता है अर्थात् धनिष्ठा, स्वाशिरा एवं चित्रा में जब जब गोचर का शनि ज़ायवा तो भाग्य एवं धर्म्म के विषय में अनिष्ट होता, क्योंकि धर्म्म-स्थान में पापप्रह मंगरू बैठा है।
- (१०) व्यवसाय एवं कर्म्मस्थानः—इशमस्थान में भी ४ रेखावें हैं और दशमस्थान में कोई पापमह या ग्रुभमह नहीं है। इस कारण धनिष्ठा, मघा एवं चित्रा में जब जब गोचर का शनि जायगा, व्यवसाय आदि में कोई विशेष विधन बाधाओं की सूचना नहीं होगी।
- (११) आयस्थानः एकादशस्थान में ६ रेखायें हैं। छठे स्थान में भी ६ रेखायें थीं। इस कारण यहां भी २१ श्रेष रहा। आयस्थान में श्रुभग्रह और पापग्रह के रहने के कारण जब जब शनि उत्तराचाद, कृत्तिका एवं उत्तर फाल्गुनी में जायगा तब तब जातक की आय के विषय में मिश्रित फळ होगा।
- (१२) व्ययभावः द्वादशस्थान में तीन रेखायें हैं। ससम और अष्टम स्थानों में भी तीन तीन ही थीं। इस कारणशेष २४ ही रहेगा, द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि शतमिषा, आर्द्या एवं स्वाती में जाने के बाद जातक को खर्च का विशेष रूप से झंझट नहीं रहेगा।

इस रीति से बारहों भावों के फर्लों को यदि निम्न चक्रानुसार छिखा जाय तो यह छिच्छा से पता चल जायगा कि किन किन नक्षत्रों में गोचर-शनि के जाने से किन किन भाव जनित फर्लों में क्या क्या होना सम्भव होगा।



| वे स्थान जिन में<br>समान रेकानें हैं | वे <b>गध्य जिन्</b> में<br>गोकर-वनि<br>कुछ देगा | ससुदाय-का ।  शारीरिक कट, यन सम्बन्धी वालों में किन्यित चिन्ता और भाइयों को केवड देवामात्र हो अनिट ।  एकं अम्में के दिये अविष्ट । आमदबी मौर व्यवसाय में विशेष विषय वाकायें। |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| करन, द्वितीन,<br>नृतीन               | श्रवना,<br>रोहिनी<br>इस्सा.                     |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| चतुर्थ, जवम, दसम                     | धविष्ठा,<br>स्मिश्रा,<br>चित्रा                 |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| पंचम                                 | ड. भाद्र<br>युष्य,<br>अनुराधा                   | पुत्रादि को कोई अनिष्ट नहीं।                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| बच्छ, एकाव्स                         | ड. अषाढ़,<br>कृत्तिका,<br>ड. फा,                | रोग एवं शत्रु द्वारा छेशमात्र कट तथा<br>आमदनी में कुछ अच्छा-बुरा फछ।                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ससम, अष्टम,द्वादश                    | क्तमिया,<br>, आद्रा,<br>स्वाती.                 | स्त्रीको इच्छ छल-दुल, मृत्यु आदि दुःल से<br>रहित तथा किसी प्रकार के विशेष सार्च<br>काभी भय नहीं।                                                                           |  |  |  |  |  |  |

(२) साल्प्रकारों ने यह भी क्तलाया है कि अष्ट-वर्गीय योगिषण्ड को जिस भाव का फल विचारका हो, उस भावगत रेखाओं से गुणा कर बारह से भाग रेकर जो होव रहे उस संख्यक राशि अथवा उसके त्रिकोण राशियों में जब गोचर का शिव जाता है तब तब पूर्विल्खित नियमानुसार अर्थात, उस भाव में कोई यह नहीं रहने पर लेश मात्र अविष्ट, ग्रुअग्रह के रहने पर अविष्ट-रहित, पापग्रह के रहने पर पूर्ण अविष्ट एवं ग्रुअ और पाप के रहने पर मिश्रित फल होता है। ताल्पर्य यह है कि सब विधि, पूर्ववत है, केवल भेद इतना ही है कि पूर्व नियम के अनुसार २७ से भाग देना पड़ता है और फल नक्षत्र आता है। इस नियम में विशेषता यह है कि १२ से भाग दिवा जाता है और फल राशि आती है। इस कारण विस्तार पूर्वक नहीं लिखा जाता है।

- (३) अहमस्थान का स्वानी जिस रासि में बैठा हो उस रासि के जिकोण सोधित प्रक को अहमस्थान की रेसाओं से गुणा करके और उसको १२ से भाग देकर जो से रहे उस रासि में अथवा उसके जिकोण में जब गोपर का सूर्व्य जाता है तो उन सौर मासों में जातक को अरिष्ट होता है। उदाहरण कुण्डली में अहमेश चन्त्रमां मीन रासिनत है और मीन रासि में जिकोण शोधन के बाद प्रक १ आता है, अध्यमस्थान में अर्थात् कर्क में ३ रेसाथे हैं। ३ को १ से गुणा करने पर ३ ही रहा। १२ से ३ का भाग नहीं होगा इस कारण तीसरी, सातवीं एवं ग्यारहवीं रासि अर्थात् मिथुन, तुला और कुम्म में गोपर का सूर्व्य जाने से वे सब सौर मास जातक के लिये अनिक्वारी हैं।
- (४) झनि के स्थान से आरम्भ करके अष्टमेश जिस स्थान में हो वहां तक की रेकाओं को जोड़ कर अष्टमस्थान के रेकाङ्क से गुणा करने के बाद बारह से आग दंकर जो शेव आवे उस राशि में अथवा उसकी त्रिकाण गत राशियों में जब गोवर का सूर्य्य जाता है तो उन सौर मासों में जातक को अरिष्ट होता है। उदाहरण कुण्डकी में अष्टमेश चन्द्रमा मीन राशि में है और शनि, लान में। शनि से आरम्भ करके अष्टमेश (मीन राशि) तक की रेका-संक्या १९ होती हैं। अर्थात् धन राशि की ५ (जहां शनि बैठा है) मकर की ५, कुम्भ की ५, ओर मीन की ४, कुछ जोड़ १९ रेकाएं होती हैं। (मीन गत रेका को जिसमें अष्टमेश बैठा है, त्याग देने की भी अनुमति पाई जाती है। इस १९ को अष्टम-स्थान गत ३ रेका से गुणा करने पर ५७ हुआ और उसे १२ से भाग देने पर श्रेव ९ क्या। अर्थात् धन, मेव और सिंह के सौर मास जातक के छिये अरिष्टकर होंगे।

# अष्टकवर्गानुसार गोचर फल का अनुमान ।

सिकारण गोचर-फड किसा पाया जाता है। इस पुस्तक के अध्याय ३१ में भी साधारण गोचर फड किसा गया है परन्तु महान विद्वार्गों का कथन है कि वह फड केवड गोण रूप से कहा गया है। उन डोगों का विचार है कि जब गोचर का शनि बन्मस्थित चन्द्रमा से तृतीय, चन्ठ एवं एकादश में जाता है तो श्रुभ फड़ देता है। परन्तु उसके न्यूनाधिक श्रुभफड़ को कई प्रकार से अनुसान करने की विधि बत्तडाबी गई है। स्मरण रहे कि गोचर-फड़ चन्द्र राश्चि से अन्य किसी राश्चि में जाने के अनुसार होता है, न कि भावके अनुसार।

अब इस स्थान में इस बात के दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा कि गोचर फल न्यूनाधिक का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है।

- (१) पहले खिला जा चुका है कि सात ग्रह एवं लग्न द्वारा रेखायें अथवा विन्दु देने की प्रणाली है। इस कारण किसी राशि में ८ से अधिक रेखा अथवा विन्दु हो ही नहीं सकता अर्थात् यदि किसी गिश में ८ रेखायें (श्वस) पड़ती हों तो उस का अभिप्राय यह होगा कि विन्दु (अशुभ) शून्य है और इसी प्रकार यदि किसी राशि में सात रेखायें पढ़ती हों तो उसका तात्पर्व्य यह हुआ कि उस राशि में (१) शुन्य पड़ता है अर्थात एक अञ्चम एक ग्रुम को नाक्ष करता है। इस कारण ग्रुम का प्रमाण ६ रेखाओं से प्रतीत होता है। पूर्णबल ८ है परन्तु उस राशि में केवल ६ ही मिलता है। अर्थात् उस राशि का बह  $\frac{1}{6} = \frac{3}{8}$  हुआ  $\binom{9-7}{6} = \frac{4}{6} = \frac{3}{8}$ ) इससे यह फल निकला कि यदि किसी राशि में ७ रेखायें पड़ती हों तो उस राशि में जब वह प्रद्र जिसका अष्टकवर्ग है, गोचर के साथ जायगा तो उस के फरूमें (१) एक चौथाई द्वास होता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि में ६ रेखायें पढ़ती हों तो दो बिन्द अवस्य होंगे । ६ से दो घटा दिया, शेव ४ रहा । पूर्णकरू ८ है इस कारण 🖁 अर्थात् 💃 यानी आधा फल होगा । इसी प्रकार यदि किसी राशि में ५ रेखायें पड़ती हों तो महु के अर्थात् एक चौथाई फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार बदि केवक बार ही रेखायें हों तो मह - अर्थात् बूल्य फड़ होगा। इसो प्रकार बदि किसी राशि में केवल तीन हो रेखायें हों तो 🚉 🖛 🚅 अर्थात् श्रुभ फल का नाश करके 🖫 अञ्चल फल की प्रबद्धता होगी।
- (२) दूसरी विभि यह है कि यदि जन्म काछीन स्थन अथवा चन्द्रमा से, बोबर का यह उपयव स्थान में (तीसरा, स्टा, दशवां अथवा स्थारहवां

स्थान में) हों अथवा मित्र-प्रह में हों, अथवा अपने उच्च राशि में हों अथवा स्वयृही हो, और उस राशि में श्रुभ रेखावें ४ से अधिक हों तो श्रुभफल में और भी अधिकता होती है। यदि उस राशि में श्रुभ रेखाओं की अधिकता भी हो परन्तु गोचर का जन्म कालीन लग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय स्थान में हो (३,६,१०,११ स्थान को छोड़ कर बाकी स्थान को उपचय कहते हैं) अथवा अपने नीच-राशि- गत हो अथवा शत्रु-राशि-गत हो तो श्रुभफल की अधिक न्यूनता होती है। पुनः यदि श्रुभ रेखाओं की कमी हो तब तो अनिष्ट फल की प्रवलता अधिक हो जाती है। स्मरण रहे कि निर्दिष्ट गोचर ग्रह का उपचय अथवा उपचय जन्म कालीन लग्न अथवा चन्द्रमा से हो देखना होगा न कि गोचर कालीन ग्रहों की स्थिति से। परन्तु गोचर का चन्द्रमा यदि उपचय आदि में हो और श्रुभ रेखाओं की अधिकता भी हो, परन्तु यदि निर्वल हो, तो अश्रुम ही फल देता है।

(४) उक्त तोनों नियमों के अनुसार गोचर के बखाबल का अनुमान करने के बाद एक विधि यह बतलाई जाती है कि प्रत्येक ग्रह अपनी गित के अनुसार एक एक राशि में अमण करता है। प्रत्येक राशि तीस अंश की होती है इस स्थान में यह बतलाया जाता है कि गोचर का कोई ग्रह तीस अंश अमण करने के समय किस किस अंश में अथवा कितने कितने अंश में अभक्ष देता है। जातक पारिजात नामक पुस्तक में एक प्रस्ताराष्ट्रक वर्ग चक्र बनाने की विधि बतलाई गई है अर्थात एक चक्र ९६ कोष्ट का बनाना होता है (१२ कोष्ट बायें से दिहने और ८ कोष्ट अपरसे नीचे) इस प्रकार का एक कोष्ट नीचे विधा जाता है। इस कोष्ट के वार्षी ओर प्रहों के लिखने की यह प्रणाखी है कि सब से प्रथम शनि तत्त्पश्चात वृहस्पति, मंगल, सूर्य, ग्रुक, बुच, चन्त्रमा ओर आठवें में लग्न। (कोष्ट लिखते समय ग्रहों का कम यही रहना चाहिये) यह कम ग्रहां के कक्षानुसार है। (देखों बारा ५)



## प्रस्ताराष्टक वर्ग चक्क ५३।

|                          | येष. | बृष         | मिथुन हु. रा. | कर्क | सिंह<br>मं. | कृत्या | श्च<br>स.बु<br>दुस | নুহিৰ ক | धन<br>ल.<br>श.<br>के. | मक्र | कुम्भ | मीन<br>चं.  |
|--------------------------|------|-------------|---------------|------|-------------|--------|--------------------|---------|-----------------------|------|-------|-------------|
| शनि                      | হা   | ₹1.         |               |      |             |        | হা.                |         |                       |      | হা.   |             |
| <b>बृइ</b> स्पति         | ₹.   | T.          |               |      |             |        | 폋.                 | 펵.      |                       |      |       |             |
| मंगल                     |      | <b>ヸ</b> .  | मं            | र्म. |             | `      | <b>#</b> .         |         | ਸਂ.                   | मं.  |       |             |
| मंग <b>रू</b><br>सूर्घ्य | ₹.   | ₹.          |               | ₹.   | ₹.          |        | ₹.                 | ₹.      |                       | ₹.   | İ     |             |
| शुक                      |      |             |               |      | शु.         | য়ু.   |                    |         |                       |      |       | शु.         |
| बुध                      |      | 9           | ₹.            | बु.  | ₹.          | बु.    |                    |         |                       |      |       | <b>बु</b> . |
| चन्द्रमा                 |      | <b>चं</b> . |               |      | ਥਂ.         |        |                    |         |                       | ਚਂ.  |       |             |
| त्स्रव                   |      | ਲ.          |               |      |             | ਲ.     | ਲ.                 |         | ਲ.                    |      | ਲ.    | ख़.         |

उदाहरकार्थ उदाहरण कुण्डली की सनि अटक वर्ग की रेखायें (युभ) भर दी गई हैं। क्यार्थ में यह अन्यटक कर्म चक है। चक ८४ (७) को देखने से माकूम होता है कि मेच मे तीब रेखायें हैं, एक श. की, दूसरी हू, की और तीसरी र. की। इसी कारण इस चक ५३ में मेच के सामने श., हू. और र. है। इसी प्रकार हुच में सभी यह सिवा छु. के रेखा प्रदान करते हैं। उसी तरह इस चक्क में भी रेखायों के बदले यह है। स्मरण रहे कि प्रथम कोट में यह कक्षा के अनुसार, अर्थात् श. के बाद हू. उस के बाद मं.उस के अवस्तर र. इत्वादि सर्वदा किखाबा होगा।

यह बात छिन्दी जायुकी है कि प्रत्येक वह के गोचर का विचार उस वह के अन्द्रक वर्ग के रेसानुसार होता है अर्थात् ऊपर किसे हुए सक से उदाहरमकुण्डकी बाले जातक के गोचर स्रवि का विचार होगा।

वर्तमाव साक अर्थात् १९८९ सम्बत में श्रावि मकर का है। अव वह देशा जाव कि मकर का श्रावि कितने कितने क्षंत्र पर श्रुभ और कितने कितने अंश वर अञ्चभ है। उसकी विवि वों है। उपर वाले वक के अनुसार

मकर में केवल तीन ही रेखावें आसी है। (१) मंगल कृत, (२) सूर्व्य-इत और (३) चन्त्रमा कृत । राश्चिमें तीस अंश्व होते हैं । और ८ प्रकार से रेसार्वे भाती हैं। इस कारण प्रतिबद्ध का भाग है अर्थांच् ३ है अंबा हुआ। क्रमर के क्रफ में सनि ने मकर में कोई रेखा नहीं दी इस कारण ३३ अंग्र तक सनि के कुम्भ में प्रवेश के अवन्तर फल अञ्चभ होगा । पुषः द्वितीय कोष्ट बृहस्यति ने भी कोई रेसा न दी उस कारन (३३ + ३३) + ७५ अंश वर्षन्त शनि का कछ अञ्चन ही रहा। युवः तृतीय कोष्ट में मंगल श्रुमकल देता है इस कारण (७६ + ३% =) ११% अंस तक श्रमकल हुआ। उसी प्रकार चतुर्थ कोष्ट में भी सूर्य ग्रुमरेला देता है। इस कारण (११% + ३% = )१५ अंदातक शनि श्रम कल देता है। अर्थात् ७५ अंश से १५ अंश पर्म्बन्त शनि सुध प्रस्त देगा । तत्त्वस्थात् पण्यम एवं छठे कोष्ट में अर्थात् १५ अंश के बाद २२३ अंश क्यांन्स अञ्चल कड हुआ। पुनः सप्तम कोष्ट में शुभ रेखा है इस कारण २२: अंश से २६: अंश पर्म्यन्त शुभक्छ देगा और २६५ से ३० अंश तक आहरा कोष्ट में कोई रेखा नहीं रहने के कारण अञ्चम फरू देगा । इसी प्रकार कुम्म, मीन, मेच और कृष इस्पदि में जाने का गोवर श्रनि का ग्रुमाञ्चम कर विचारा जाता है। उसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रस्ताराष्ट्रक के वर्ग चक्र बना कर उन उन ग्रहों का भी गोचर फड विवारा जाता है। और ग्रहों की अंशादि गति के अनुसार समय का अर्थात् तारीख का निश्चम पंचाकूनि हारा किया जा सकता है। लेखक जो अष्टक वर्ग यन्त्र बना रहा है उस के द्वारा प्रास्ताराष्ट्रक वर्ग भी छगमता से बन जा सकेगा।

(३) गोचर के फड़ में न्यूनाधिक देखने का तीसरा प्रकार यह है कि जिस समय के गोचर फड़ का विचार करना होता है उस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार यह देखना होता है कि जिस ग्रह का गोचरफड़ देखना हे वह ग्रह-किसी ग्रह से वेध तो वहीं होता है। इस कारण इस बात का जानना कि वेध किसे कहते हैं, अति आवश्यक है। सभी उत्तम पण्वांगों में वेध संख्या ही रहती है। मृहूर्त्त विन्तामणि में भी वेध के विचय में बहुत कुछ दिया है। परम्यु काछ-प्रकाशिका में कुछ और भी विशेष हैं। अर्थांत् किसी किसी स्थान में कुछ मत भेद पाया जाता है। पीचे एक चक काछ-प्रकाशिक। के आधार पर दिया जाता है।

वेध-चक्र ५४

# जन्मकाळीन चं. से गोचर के ग्रह का स्थान ।

|              | १          | ર        | ą   | ૪   | પ        | ĸ   | 9  | ٥  | 8   | १० | ११  | १२         |
|--------------|------------|----------|-----|-----|----------|-----|----|----|-----|----|-----|------------|
| सूर्य        | १          | २        | *3  | 3   | Ę        | १२* | 9  | ٧  | १०  | 8* | 4*  | ११         |
| चन्द्रमा     | ىر         | १        | *3  | 3   | Ę        | १२* | ₹, | و  | १०  | 8* | ८*  | ११         |
| <b>मंग</b> छ | 8          | २        | १२* | 3   | 8        | *3  | Ę  | હ  | 6   | १० | 4*  | ११         |
| बुध          | २          | 4*       | 8   | 3*  | <b>y</b> | *3  | Ę  | 2* | ८*  | ५० | १२* | ५१         |
| बृहस्पति     | १          | १२*      | २   | 4*  | 8*       | ફ   | 3* | v  | १०* | 3  | ८₩  | ११         |
| शुक          | <b>८</b> * | <b>%</b> | ٧*  | १०* | *3       | १२  | R  | 4* | ११* | 8  | 3*  | ξ <b>*</b> |
| शनि          |            |          | १२* |     |          | *3  |    |    |     |    | 4*  | •          |
| रा. केतु     |            |          | १२* |     | •        | 4*  | •  |    |     |    | *3  | •          |

प्रति पह के सामने वाले अङ्कों से उस पह का वधस्थान का बोध होगा। \* वहुस्वोकृत मत का विन्ह है।

चक्र देखने की विधि यह है कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से गोचर का सर्प्य चन्द्रमा के साथ हो अर्थात ऊपर वाले कोष्ट के एक में हो और यदि सूच्यं के साथ और कोई यह हो तो सूच्यं का वेध होगा। इसी प्रकार यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से सूच्यं, द्वितीयस्थान में हो तथा और कोई यह जन्म काखीनचन्द्रमा द्वितीयस्थान में हो अर्थात उसके साथ हो तो मी सूच्यं का वेध होता है। यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से सूच्यं तृतीयस्थान में हो और वदि कोई यह जन्मकालीन चन्द्रमा से नवमस्थान में हो तो सूच्यं का वेध होता है। यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से नवमस्थान में हो तो सूच्यं का वेध होता है। यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से कोई यह हो तो सूच्यं का वेध होता है, इत्यादि । इसी प्रकार यदि गोचरकालीन चन्द्रमा से खुध देखना हो तो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से खुध प्रकार विदे जन्मकालीन चन्द्रमा से खुध प्रकार वेद ते तो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से खुध प्रकार वेद ते तो हो अर्थात् चन्द्रमा से हा सो देखना हो तो इस प्रकार देखना होगा कि साथ हो और वदि जन्मकालीन से दितीबस्थान में कोई यह हो तो खुध का वेध होता है। यदि जन्मकालीन से दितीबस्थान में कोई यह हो तो खुध का वेध होता है। यदि जन्मकालीन

काकीन चन्द्रमा से बुच दितीयस्थान में हो और कोई जन्मकाकीन प्रह चन्द्रमा से पम्चम स्थान में हों तो बुच का वेच होता है। यदि जन्मकाकीन चन्द्रमा से बुच तृतीयस्थान में हो और यदि कोई प्रह जन्म काकीन चन्द्रमा से चतुर्यस्थान में हो और यदि कोई प्रह जन्म काकीन चन्द्रमा से चतुर्यस्थान में हो तो बुच का वेच होता है, इत्यादि इत्यादि । इसी प्रकार सब प्रहों का वेच उक्त चक्रामुसार देखा जाता है। जिस अङ्क के शिर पर तारे (\*) का चिन्ह दिवा है वह चहुमत से स्वीकृत वेच हैं। स्मरण रहे कि पिता पुत्र में वेच नहीं होता अर्थात् चन्द्रमा से बुच और बुच से चन्द्रमा को, इसी प्रकार सूर्य्य और शनि को आपस में वेच नहीं होता है।

वेध से अभिप्राय यह है कि यदि किसी गोचर-प्रह का फर्फ श्रुभ हो परन्तु उस प्रह का किसी प्रह से वेध न होता हो तो वह प्रह, फर्फ देने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। परन्तु वेध होने से उस के फर्फ में केवल हास ही नहीं होता वरन् वस्त्री होने से प्रतिकृष्ट फर्ट भी होता है।

## अध्याय २५

## द्वादश लग्न में जन्म का फल ।

इस अध्याय में बारहो राशियों के स्मनगत होने पर जातक के गुण-दोषादि का उल्लेख करने का विचार है। अर्थात् यह स्तिस्ता जायगा कि यदि जातक का जन्म मेवादि स्मन का हो तो साधारणतः क्या क्या कर होगा।

यह बात मानी दुई है कि केवछ लान ही से ठीक ठीक फछ नहीं
मिछ सकता। यदि प्रन्थान्तरों के सहारे पर यह लिखा जाय कि
मेवादि राशियों में जन्म होने से अमुक अमुक फल होंगे, तो प्रन्थान्तरों के
सहारे जो कल इस पुस्तक में लिखने का साहस किया गण है वह बहुधा ठीक
मिछेगा। परन्तु स्मरण रहे कि छानेश की स्थिति के अनुसार, छानेश पर
प्रहों की दृष्टि के अनुसार, लानेश के ठख नीचादि होने के अनुसार
और भी अनेकानेक कारणों से फल में इस अवश्य परिवर्तन होगा।
यदि छान नहीं हो अर्थात् छान में शुअग्रह की स्थिति हो, इहि हो, छानेश

मुक्तस्य हो, अथवा क्रम्नेस पर मुक्तस्य की दृष्टि हो तो निम्निकतित कर विकेष क्रम से जातक के गुन दोष से मिळता हुआ क्राया जायगा। करन्तु विद्रित्त क्रम्म में पावत्रह की स्थिति हो, दृष्टि हो, क्रम्मेस दुश्रम्थाय गत हो, पाप-त्रह के साथ हो अथवा पाप-त्रह से दृष्ट हो तो देसे स्थाय में क्रम्म सं क्रम्म सं तिक वहीं मिळेगा। वाठकन्य देसा न समझ कें कि वह क्रम्म अथवात्र ठीक ही होगा। वाद्यात्य अर्थात् इङ्ग्रेण्ड, अमेरिका आदि के ज्योतिविकों के अनुसार मेवादि क्रम्म में जन्म का फल पुस्तक के क्षेप में किला जायगा। विश्वास होता है कि क्रम्म के क्रम्म का फल पुस्तक के क्षेप में किला जायगा। विश्वास होता है कि क्रम्म के क्रम्म के पाद्यात्य विद्रानों ने बहुत ही परिश्रम किया है। क्रम्मु उसमें एक कठिनाई वह है कि अयनांस भेद से उनका क्रम्म-स्पुट और एतई बीव क्रम्म-स्पुट में अम्तर पढ़ जाता है क्योंकि वे क्रोग सायन-क्रम्म मानते हैं। तथापि उन क्रोगों का फक्रानुमान बहुत अंकों में ठीक पावा जाता है।

(?)

#### मेष-लग्न ।

जिसका जन्म मेष-छान में होता है वह प्रायः दुर्बछ होता है। उसकी नर्दन छम्बी होती है। उसके बाछ प्रायः घुंचरीछे और कड़े होते हैं।
आँखें गोछ और ठेडुने दुर्बछ होते हैं। स्वभाव का कड़ा, झगड़ाछू, इन्छ अंझ में
इस्मी, स्पष्ट बक्ता, साहसी, बोर, उद्यमी और सतत किसी न किसी कार्स्य
में संख्यम रहने बाछा होता है। वह मेधावी भी होता है। कभी कभी
उद्यत वित्त का होता है। उसे बाल्यकाल में अनेक हाविबों का सामना
करना पड़ता है। स्वतन्त्रता-प्रिय और उदार प्रकृति का होता है और
ऐसा विश्वास हो जाने पर कि किसी ममुख्य को सहाबता की आवश्यकता
सक्त्युच में है तो उसको सहाबता देने में प्रायपन्य से छम जाता है। वह कार्स्य
करने में विर्मय एवं वि:संकोच होता है। उद्य-पदामिकाची तथा सहगुव

करने में निर्भय एवं निःसंकोच होता है। उच-पदाभिकाची तथा सद्गुल विसिष्टहोता है। उसकी सम्पत्ति स्थिर नहीं रहती। बाह्य-प्रिय होता है और प्रायः अक्पहारी होता है। उसके सरीर के किसी स्थान में ज्ञणादि के चिन्ह भी होते हैं।

यदि किसी कन्या का जन्म मेच सम्म का हो तो निम्निकस्ति विशेष कर कहा गया है। अर्थात् सच बोकने वासी साफ स्थरा रहना पसन्द करनेवाकी, कठोरवित्त, बद्धा हेने में तस्पर, कभी कभो कठोर सम्दों का प्रयोग करने बाकी, बात की बात में कोच करने वासी, कक प्रकृति और अवने स्वक्षाचों से प्रीति रसने वासी होती है।

मेच-छान में जिसका जन्म होता है उसके छिपे सूर्व्य सबसे छलदावी वह है। हु. भी स्वत्वाबी है, परस्तु सूर्व्य से कम । साधारण निवसानुसार नवमेश वृ. और दसनेस सनि को आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध ( देखी भारा १५९ ) होने से राज-बोग होता है। परन्तु मेच लग्न वाले के खिये हू. और स. का सम्बन्ध रहने पर भी राज-बोग नहीं होता है । क्योंकि क्राक्षर का मत है कि बढ़ि दशमेश और एकाइशेश एकड़ी बहु हो तो राज-कोंग का अपु होता है। अतएव मेच छन्न बाले के लिये हु. और श. का एक स्थान में रहना किन्त्रिक् अनिष्टकर ही माना गया है। वृ. का दशसस्थ होना भी इस स्वयं वाले के छिये अञ्चल ही है। कारण, हू. दशम स्थान में नीच होता है। परन्तु बदि नीच-भक्त-राज-बोग हो (देखो धारा १५९ (९)) तो सखदायी हो सकता है। श., बु. और ख़ु. मेच खन्न वाले कं खिये पाप होते हैं। झ. और बुध प्रावः मान्केझ होते हैं। खु. यद्यपि द्वितीयेश एवं सप्तमेश होता है, इस कारण मारकेश कहा जा सकता है, परन्तु प्रायः मृत्युदायक नहीं होता। चं. और वृ., संगरू और र., तथा र. और हु. को, बदि सम्बन्ध हो और उसके साथ दूसरे किसी ग्रह का सम्बन्ध न हो तो राज-योग होता है । मेच स्मन वाले के खिये मंगल अष्टमेश धोने पर भी अनिष्ट-कारी नहीं होता । लिखा है कि मेच लग्न यदि प्रथम नवांका में हो तो अपने प्राकृतिक स्वभाव को विशेष रूप से प्रकट करता 1

### चेतावनी।

ऐसे जासक को रुचि के अनुसार सोने में कमी नहीं करना चाहिये। अर्थात् शारीरिक और मानसिक विश्वाम पर पूर्ण ध्यान देना अनिवार्म्य है। ऐसे जासक को मस्तिष्क की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिये। साधारन ध्यावाम और स्वष्ण वायु का सेवन ऐसे जासक के किये भाषस्वक है। · (₹)

### वृष-स्मन ।

जातक का मुंह गोल, गर्दन छोटी परन्तु मोटी और जहा पुष्ट होती है। वह प्रायः दुवका हुआ करता है। उसके कन्थे बलिष्ठ तथा उन्नत ओर उनके बाहु छोटे तथा गठीले होते हैं। उसके चेहरे से प्रतिष्ठा तथा सह का के लक्षण प्रकट होते हैं। वह सङ्गीत, आभरण, मनोहर वस्तु और भ्रमण का प्रेमी होता है। उसके व्यवहार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते हैं। वह अधिकार-प्रिय, चिड्डिड़े स्वभाव का, शान्ति-प्रिय, धीर, सहिष्णु, दुःस में धैर्व्य धारण करने वाला, धूर्त और कुटुम्बियों से डाइ करने वाका होता है । ऐसा जातक प्रत्येक बात को अपने विचारा-बुसार करता है । वह द्सरे के परामर्श पर चछना ही नहीं चाहता। वह द्यालु, सदाशय, विद्या-विदाद में चतुर, भाग्यवान और कामी होता है। वह सर्वदा आनन्द तथा सख के अन्त्रेषण में रहता है। वह चित्त का बडा गम्भीर, गाढ़ा और दूसरे की अपना विचार ज्ञात नहीं होने देता है। वह विचार-शोछ और शान्त प्रकृति का होता है। उताबलेपन से किसी काम को नहीं करता। उसका जीवन शान्तिमय होता है। उसके बहुत से मिन्न होते हैं। वह धनी, मिष्ट-भाषी, प्रिय तथा द्याल होता है। मध्य-जीवन और अन्त जीवन विशेष छलमय होता है भाग्योदय प्रायः एकाएक होता है, क्रूच्य सम्पत्ति अथवा पृथ्वी सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। वह बहुत से चौपाये, गौ इत्यादि का मालिक होता है और गुरुजनों का आदर करने में तत्पर रहता है। बूच लग्न वाले के लिये एक विलक्षणता यह है कि आरम्भिक जीवन में वह अनेक बन्त्रगाओं से पीड़ित रहता है। परन्तु जीवन के शेषमाग में विजयी होकर खल-सम्पत्ति से आनन्दित हो जाता है।

कम्पा होने से कुछ विशेष गुण-दोषः वह बुद्धिमती, बिदुषी, खत्तीका, विश्वसनीय और कलाकौशल की जानने वालो तथा अपने पुरुष की आज्ञाकारिणो होकर पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वालो होतो है।

कुष काव वाले जातक के किये शनि बहुत उत्तम होता है। शनि मबसेस एवं इससेश होने से स्वयं राज-योग देने वाका होता है। इसी प्रकार रिव भी शुभक्छ देने वाका होता है। शु., वं. और वृ. ऐसे जातक के किये अच्छे नहीं होते। यदि रिव को बुध अथवा शनि को बुध से सम्बन्ध हो तो छखदायी योग होता है। ऐसे जातक के छिये वृ. प्रायः मारकेश होता है। वं. और शु. का मारकेश निर्वेछ होता है। १३ दें से १६ दें अंश अर्थात पम्बम नवांश में छन्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव विशेष रूप से प्रकट होता है।

#### चेतावनो ।

ऐसे जातक को छाती और कण्ठ जनित रोगों का प्रायः भय होता है।
गर्भ तथा रौगनदार भोजन हानिकारक होता है। भोजन के परिमाण पर
विशेष ध्यान देना उचित है। उत्तेजना देने वाले तथा जल्दीवाजी के
कामों से सर्वदा सचेत रहना होगा। ऐसे जातक के लिये समयानुसार
अपने कार्य्य को निर्भयता रूप से करना सर्वदा उपयोगी होता है और ज्यायाम
उसके लिये अनिवार्य्य है।

(3)

### मिथुन लग्न ।

जातक के द्वाथ-पैर छन्ने और दुबले, नेन्न छन्दर और नाक लड़े होते हैं। चेहरे से तीक्ष्णता और प्रसन्नता टपकती है। वह कुशाप्रवृद्धि, उच्चम वक्षा, अत्यन्त उद्यमी, वार्तालाप में कुशल, बास का छानबीन करने वाला, छगमता से समझने वाला, बातों का तत्त्व जानने वाला, कहा-कौशल का प्रेमी इन्द्रियों के वशीभृत रहने वाला, बहस करने में प्रमाची-त्यादक और तर्क-पूर्ण होता है। वह सदा परिवर्तनशील अर्थात किसी कार्य में विशेष समय तक हद तथा चिर-स्थिर नहीं रहता है। किसी विषय का वर्णन विशद रूप से और प्रमाच-पूर्ण कर सकता है। किसी विषय को साङ्गोपाङ्ग सोचने की दूर-दर्शिता होती है। उसका लेख तथा बाद-विवाद, प्रभावशाली तथा योग्यतापूर्ण होता है। वह दुद्धिमान, तीक्ष्य-दुद्धि, दक्ष विवेचक, चतुर कार्य्य कुशक, परन्तु कोषी और अपने चित्र तथा केवाकल से प्रभाव तथा उन्चित्र प्रमाव होता है। वह दुद्धिमान, तीक्ष्य-दुद्धि, दक्ष विवेचक, चतुर कार्य्य कुशक, परन्तु कोषी और अपने चित्र तथा केवाकल से प्रभाव तथा उन्चित्र प्रमुख करने वाका होता है। वह त्रुद्धिमान, त्रिक्ष केवाकल से प्रभाव तथा उन्चित्र परन्तु कोषी और अपने चित्र तथा केवाकल से प्रभाव तथा उन्चित्र परन्तु कोषी और अपने चित्र तथा केवाकल से प्रभाव तथा उन्चित्र परने वाक्षा होता है। कहा तथा स्वाह्म स्वाह्म होता है। कहा तथा स्वाह्म करने वाक्षा होता है। कहा तथा

विज्ञान के प्रति विशेष रुपि रहती है। असंबमी तथा अधीर होने के कारण अस्यस्थ रहता है। उसके सम्बन्धी उसके सहायक होते है। उसे मानसिक शक्ति नहीं रहती है।

कन्या होने से कुछ विशेष गुण-दोषः —कठोर वात करने वाछी, स्वभाव को कड़ी, अतिव्ययी अर्थात् खर्वीछी स्वभाव वाछी और वाबु तथा कफ प्रकृति की होती है।

मिथुन लग्न वाले के लिये छु. सबसे उत्तम ग्रह होता है। खं., रं. और मंगल अनिष्ट-कारी होते हैं। छु. और बुध के योग से भाग्य की उन्नित होती है। श. और बु का सम्बन्ध छुभदायी न होकर प्रायः अनिष्ट-कारी होता है। मं., र. और खं. प्रायः मारकेश होते हैं। केतु के द्वितीय, ससम अथवा द्वादश में खं. के साथ रहने से केतु की दशान्तर दशा में मारकेश होता है। यदि रा., ह. के साथ होकर द्वितीय स्थान में हो तो राहु की महादशा में जब बु का अन्तर आता है तो अनिष्ट होता है। र. और बुध यदि तृतीयस्थान में बैठा हो तो बुध की दशान्तरदशा में छुभ फळ होता है। ऐसे योग में जातक कार्य्य-निपुण होता है। यदि खं. द्वितीय स्थान में हो तो छु. की दशा में शाग्योन्नित होती है। राहु की दशा में रोग और बन्धन में हो तो छु. की दशा में शाग्योन्नित होती है। राहु की दशा में रोग और बन्धन स्थान स्थान स्थान स्थान है। परन्तु राहु एत्युकारक नहीं होता है। नवम बबांश अर्थात् २६ है से ३० अंश तक छन्न के होने से प्राकृतिक स्वमाय को पूर्णक्य से प्रकट करता है।

#### चेतावनी ।

ऐसे जातक को फेफड़े और तन्तु-जनित (Nervous System) रोग प्रायः हुआ करते हैं । इस कारण स्वच्छ वायु और उत्तेजना देनेवाछी कियाओंसे बचे रहना अति आवश्यक है । वीर्यरक्षा और गर्म वस्त्रों का प्रयोग तथा मिताहारी होना भी आवश्यक है ।

(7)

#### कर्क स्थन।

कर्क क्रमोत्पन्न जातक, न क्रम्बा न नाटा अर्थात् मझोखा कद (ऊँचाई) को होता है । उसकी गर्दन मोटी, सुस नोक और शरीर स्थूब अर्थाद मोटा

होता है। वह स्वभाव का निखनसार, आवन्द और विखास -प्रिव, छन्तर क्तुओं का बाइने बाखा, साक सुधरा रहने वासा, सत्व-प्रिय, उत्तम भोजन का बाइने बाका, भूबजादि में प्रेम रखनेवाला, मधुरस्वर का, भ्रमण-बील, प्रावः प्रभाव शाली, तथा बशस्वी, होता है। उसका रहन सहन आडम्बर युक्त अर्थात् ठाट-बाट का होता है । वह कर्त्तव्य परायम, श्रेष्ठ जन अर्थात् गुरु तथा धार्मिक पुरुषों के प्रति भक्तिमान होता है। धार्मिक होते हुए भी कपटी होने की रुचि रखता है और सिद्धान्त रहित पुरुष होता है । स्त्री सहवास में समर्थ तथा मिटाझ-प्रिय होता है । उसको अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति सद्भाष होता है। परन्तु ऐसे जातक का प्रेम और विरोध की धारणा उद्धत प्रकार की होती है। ऐसा जातक जिसको चाहता है, उसी की बात को स्वीकर करता है और मानता है। जिसकी बात उसको नहीं भाती है उसकी बात का अनुसरण नहीं करता है और उसके परामर्श को घणा की हिंह से देखता है. उसपर अविश्वास करता है। केवल इतनाही नहीं किन्तु उसकी संगति का भी परित्याग करता है। ऐसा जातक इर विषय की उपयोगिता और मोछ का अनुमान उचित रीति से कर सकता है और उसको सफलता पूर्वक व्यवहार करने का प्रायः दङ्ग भी जानता है। ऐसा जातक प्रायः प्रवासी रहता है, परन्त गृह में रहने का इच्छक होता है।

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः— छन्दरी, शीखवती, विश्वसनीय, शान्तिमयी, प्रभावशास्त्रिनी, अपने स्वजनों से प्रेम करने वास्त्री और छलमयी तथा बहु सन्तान वास्त्री होती है।

ऐसे जातक के लिये मंगल सब से उत्तम फर देने वाला ग्रह होता है ! मंगल, दशमेश और पञ्जमेश होने के कारण यदि पञ्चमस्य अथवा दशमस्य हो तो बहुत हो उत्तम फल देने वाला तथा राज-योग कारक होता है । संबद्ध के बाद हू. उत्तम फल देने वाला होता है । हू. का सम्बस्य अथवा मबसस्य होना बहुत ही सस्वायों है । हू. और मंगल में सम्बन्ध होने से उत्तम राज-योग देता है । श्र., श्र. और बुध ऐसे जातक के किये अनिष्टकारी होते हैं । र. मारक स्थान का स्वायो होता हुआ भी प्रायः मृत्युकारी वहीं होता है । हुच, शुक्र और सनि के मारकत्व प्राप्त होने पर मारकेस का वळ होता है। चं. कानेस होने के कारण प्रायः शुभ होता है। इ. और चं. का कान में रहना शुभ-प्रद है। प्रथम नवांश अर्थात् एक अंश से ३६ अंश तक का कान होने से प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से विश्वाता है।

#### चेतावनी।

ऐसे जातक को औषधि का सेवन बहुत कम और सोच विचार कर करना चाहिये। ठंडक ओर सर्दों से अपने को सर्वदा बचाना चाहिये। मोजन कुद और खूब सिद्ध अन्न खाना चाहिए। ऐसे जातक को पेट का रोग अर्थांत् पाकरूपकी के बिगड़ने से प्रायः रोग-भय होता है। इस कारण गुरु पदार्थों के भोजन से सर्वदा बचना चाहिये। चित्त की शान्ति रखने से भी पायन-शक्ति की रक्षा होती है। रोगी होने पर स्थान का परिवर्तन और समुद्र-निकटवर्ती स्थान शुभ-दायी होता है। ऐसा जातक किञ्चित् भाष्र रोगी होने पर अथवा बिना रोग ही के प्रायः अपने को रोग-मस्त समझता है।

(4)

#### सिंह लग्न ।

बदि जातक का जन्म सिंह में हो तो उसके मुख की आकृति बौड़ी और हड़ी पुष्ट होती है। उसकी आंखें छन्दर और भाषप्रगट करने वाछी होती हैं। ऐसा जातक आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। रिपुओं और विरोधियों पर विजयी रहता है। स्पष्टवादी होता हुआ ऐसा जातक निष्कपट और मनसा, वाचा पवित्रता पाछन करने वाछा होता है। नीच कर्म से खूला करता है। ध्रेम्पंवान् और उदार होता है। जिस कार्म्म को करता है क्सको ईमानदारी तथा निपुणता के साथ करता है। जह अपने गुलों तथा साहस से विषय वाधाओं का शीन्न निपटारा कर सकता है। वीच कर्म से छाम की सम्भावना होने पर भी वह उससे खूला करता है। अपनी मर्प्यादा के पाछन में सर्वता तरपर रहता है। उसके रहल सहन से बड़प्पन प्रतीत होता है। मिन्नता में अध्यक्तभा विश्वास पान होता है। ऐसा जातक केवछ द्याखु ही वहीं होता, वर्षिक अस्वास की रहा में भी सरपर रहता है। ऐसा जातक केवछ द्याखु ही वहीं होता, वर्षिक अस्वास की रहा में भी सरपर रहता है। हु स्व के समय में अपनी सह कुस-को काम में छाकर

दुःख के निवारण में समर्थ होता है। शत्रुओं से झगड़ा नहीं करके धैर्य्य से काम लेता है। शान्ति पूर्वक व्यवहार करता है। उसकी हिंच, आखसी मनुष्यों के प्रति, तथा ऐसे छोग जो उद्यम द्वारा अपनी अवस्था की उन्नति नहीं करते हैं, अच्छी नहीं होती है। ऐसे जातक को अपने उद्यम और परिश्रम का फल पूर्ण रूप से नहीं होता है। छोगों पर ऐसे जातक के गुणों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। वह अपनी आज्ञा तथा हिंच के अनुसार अन्य मनुष्यों को चलाने में कुशल होता है। जीवन के शेष भाग में प्रायः विशेष छखी और धनी होता है। ऐसा जातक कभी कभी प्रवासी होता है और उसे कम सन्तान होते हैं।

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः—दुबछी, पतछी, कफ प्रकृति की, रोमिणी और चिड़चिड़ाही तथा झगड़ाछ होती है। परन्तु दानशीका होती है।

सिंद लग्न वाले के लिये मंगल उत्तम फल-दायक होता है। मंगल और हु. का परस्पर सम्बन्ध होने से राजयोग होता है। बु. और हुक के योग से उतना उत्तम फल नहीं होता है। सिन, हुक और हुप ऐसे जातक को निकृष्ट फल देने वाले होते हैं। चं. का साधारण फल होता है। शनि उतना ककी मारकेश नहीं होता है। परम्तु हुप मारकेश में बली होता है। सूर्व्य और हुप के एकत्रित रहने से ऐसा जातक कार्व्य-हुशल होता है। परम्तु उसकी सम्पत्ति थोड़ी और आय साधारण होती है। मंगल और स. के हादकस्थ होने से सिन की दक्षान्तरदक्षा में जातक के विभव की उन्नति होती है। राहु और केतु के मारकस्थान में रहने से एस्यु-दावी होता है। इ. और छु. एकत्रित होने से राज-बोग नहीं होता है। पांचवें नवांस में छुत के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है।

#### चेतावनो ।

ऐसे जातक को गर्म पदार्थ तथा मादक वस्तुओं का सेवन निषद्ध है। उत्तेजना और जल्दीवाजी के कामों से वचना उचित है। शर्रार के दिवर की रक्षा सर्वदा उपयोगी है। ज्वर होने पर उसकी उचित औषधि श्रीजता पूर्वक होनी वाहिये। ( E )

#### कन्या लग्न।

जिसका कन्या लग्न होता है, उसके मुख की कान्ति से स्त्रीवर्गीय स्व-भाव का झलक टपकता है। उसके बाहु और कन्धे छोटे-छोटे होते हैं। किस कार्य्य को कव करना चाहिये, उसको, ऐसा जातक विशेष रूप से जानता है। जातक सत्यवादी तथा न्यायप्रिय, दयालु, धैर्यवान् और स्नेही होता है। उसकी दुखि उन्दर होती है। परन्तु व्यवहार में किसी दूसरे के छल दुःल की उपेक्षा नहीं करता है। दूसरे से काम लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। कार्य्य करने में बड़ा सावधान और चौकस होता है। बिना विचार कुछ भी नहीं करता। उसको दूसरे के कामों में छिन्नान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती है। बातों को गुप्त रखने वाला और अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नहीं करने वाला तथा वालिज्य व्यवसाय में बड़ा निपुण होता है। कार्य्य करने में विचारवान् और तरीका बाला होता है। यह मितव्यवी, सहनशील और बड़ा ही दयालु होता है। यह काम करने में दक्ष, धीर और साहसी होता है। ऐसे जातक पर उससे अच्छे लोगों की सहायता और संरक्षता होती है। ऐसा जातक कमी कभी स्त्री-विलास-रसिक और हन्दिय-छोलुप और बिहान् छोगों से प्रेम करने वाला होता है।

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः—बुद्धिमती, छशीला, मिलनसार, उदार, धार्मिक और दानशीला होती है।

कन्या करन वाले के लिये हा. और वु. हाअदायी होते हैं। हाअदायित्य में वु. से हा. ही उत्तम होता है। वु. और हा. में सम्बन्ध रहने से उत्तम राज-योग होता है। शनि थोड़े अंश में हाअ-फछ देता है। वं. केतु के साथ होकर करनगत होने से उत्तम फछ देता है। परन्तु मारकेश होता है। सूर्व्य को स्वयं मारकत्व नहीं होता है। परन्तु हु., वं., मंगळ उत्तम फळ नहीं देते। मंगळ, वं. और वृ. सहायक (कारक) होते हैं, हा. भी कभी कभी मारकेश हो जाता है। नवमे नवांश में काल के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है।

#### चेतावनी ।

ऐसे जातक को अपनी मानसिक अवस्थाओं पर पूर्ण ध्यान रखना उचित है। पेट जनित रोग प्रायः दुःसदायी होते है। अतएव भोजनादि का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक वातों में उपद्रव होने से ऐसे जातक के स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता है।

(0)

#### ਰੁਲਾ ਲਾਜ ।

तुला लग्न वाला जातक, आकृति का लम्बा, मुख सन्दर और लम्बाई छिये हुए, छछित नेत्र का होता है और उसके दाँत विरछ होते हैं तथा वह प्रायः दुवला हुआ करता है। परन्तु शुक्र के लग्न में रहने से शरीर से स्थल भी होता है। विचार में जातक अभ्यवस्थित-चित्त तथा अनिश्चित विचार का होता है। उसका चरित्र अध्यवस्थित होता है। वह अपरिमितव्ययी अर्थात् खर्चीले स्वभाव का, उदार प्रकृति, स्वच्छ-अन्तष्करण-वाला, मिलनसार सदा दूसरे की सहायता करने में तत्पर, मित्र बनाने में कुशल, सङ्गति प्रिय, चतुर, धार्मिक, और मेधावी होता है। सफाई से रहना और घर-द्वार को साफ रखना ऐसे जातक का स्वाभाविक गुण होता है। न्याय प्रिय, सत्यवादी, शान्त और प्रकृत्वित चित्र का होता है। वह प्रत्येक काम न्याय तथा दया के विचार से करता है। यद्यपि उसकी क्रोधाग्नि अस्द प्रज्ज्बक्टित होती है परन्तु उसी शोघ्रता से शान्त भी हो जाती है। उसके मित्र और संरक्षक बहुत उचकक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। राज-पूज्य, बिह्वान् परन्तु भोरु अर्थात् डरपोक होता है। कभी वाणिज्य प्रिय और कभी कभी न्यायकर्ता तथा पंचायती इत्यादि का करने बाका होता हैं और ऐसे जातक के कभी कभी दो नाम हुआ करते हैं।

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोवः—अहङ्कारी, कोश्री, कालची, बदबास और कृपण होती है।

ऐसे जातक के किये शनि और तुष उत्तम कर देने बाके होते हैं। शनि समी महों की अपेक्षा तुष्ठा छान बाके के किये केषक उत्तम ही करू नहीं देता किन्तु राज-योग देता है। यदि च. और तुष तथा स. और तुष को भापस में सम्बन्ध हो तो राज-योग होता है। मंगछ र. और हु. छुमकल नहीं देते। मंगछ और शनि तथा मंगल और तुष का योग विभव-सुष्क होता है। सूर्य मंगछ और हु. को मारकरव होता है। सूर्य मंगछ और हु. को मारकरव होता है। सूर्य मंगछ और हु. को मारकरव होता है। सूर्य मंगछ और हु.

मारकेश के लिये क्ली नहीं होता है। पहला नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है।

#### चेतावनी ।

कमर, गुर्दा, मूत्रस्थली ऐसे जातकों का प्रायः रोगाकान्त हुआ करता है। इन सब स्थानों को शीत से बचाना बहुत ही उचित होगा। शुद्ध जल का व्यवहार और स्वच्छ वायु ऐसे जातक के लिये विशेष रूप से उपयोगी है।

(5)

#### बृश्चिक ।

वृश्चिक छान वाला जातक रूप का छन्दर और उसकी जङ्गा तथा पैर गोल आकृति के होते हैं। जातक सतर्क तथा झगडाल होता है। विवाद में वह पक्ष,-विपक्ष की बात तथा अपनी हानि का भी विचार नहीं कर हदता तथा संख्यनता पूर्वक झगड़े में लग जाता है। ऐसा जातक विवडे-दिल स्वभाव का और बहुत ही शोज उसे कोथ हो जाता है। झगड़ा में उसकी तस्परता रश्ती है। काने को काना कह कर पुकारने में भी उसको तनिक हिचकिचाइट नहीं होती। कारण, वह सच्वी बात को स्वष्टरूप से कडने बाखा होता है। ऐसे जातक को बदला खुकाये विना रहना कठिन होता है। अपने उचित अथवा अनुचित ध्येय के लिये अथक परिश्रम करता है। अपने इन्द्रम्य तथा मित्रों से बिना विशेष कारण के झनड़ जाता है और गुरुजनों से भी इठ कर बैठता है। कुरंबम तथा क्रेर आबारों से अवने स्वास्थ्य को सो डालता है। कभी उच्च पद पर विमुक्त होने से अधवा अन्य किसी कारणों से जातक प्रायः उच्च कक्षा का व्यक्ति होता है और हेसे जातक का क्तींच तथा व्यवहार भयावह होता है। ऐसे जातक के विकट बहि कोई अपना विचार प्रकट करता हो तो वह उस का शत्र कर काता है। बढ जातक बड़ा रूला, उद्धत और जोशीला होता है। उसके क्रतिका परिचित ही सनु होते हैं। ऐसे जातक का सन्ताम विद्वान होता है। ऐसा जातक स्की-प्रिय होता है।

कम्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः—छन्दर, आज्ञाकारिणी, भाग्यवती, छसीला, सच्ची, आवन्दप्रिया और अच्छे चाल चलन की होती है।

ऐसे जातक के किये र. और चं. छम फल देने वाले होते हैं। उन दोनों का सम्बन्ध होने से उत्तम राज-योग होता है। वृ. और बुध के एकत्रित रहने से अथवा अन्योन्य-दृष्टि से धन का आगमन विशेषरूप से होता है। वृ. भी शुमफल देने वाला होता है। बुध, शुक्र और शनि अच्छे फल नहीं देते हैं। वृ. को स्वयं मारकत्व नहीं होता, श. और बुध को मारकत्व से सम्बन्ध होने से मृत्युकारी-योग होता है। पांचवे नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकाश होता है।

#### चेतावनी ।

ऐसे जासक को कच्छ और कलेजों को छरक्षित रखना उचित है। मछ-मूचादि को सफाई पर पूर्ण ध्यान रहना चाहिये। छूत छात को बोमारी से बचनेका पूरा प्रबन्ध रखना चाहिये और नशीले पदार्थों का प्रयोग भूख कर भी होना उचित नहीं।

(3)

#### धन छान।

धन छन में जन्म होने से जातक का गछा छन्ना, नाक खड़ी और कान बड़े-बड़े होते हैं। मुख की आकृति किश्चित चौड़ी होती है। जातक सादा और स्पष्ट विचार का होता है। न्याय और सस्य के छिये खूब परिश्रम करता है। उसका आशय महान् होता है। वह निष्काम कर्म करता है। किसी विचय को बहुत आसानी से और बहुत जरूद समझ सकता है। दुद्धिमान् तथा कई भाषाओं का जानने बाछा होता है। अपनी मेघा तथा गुण द्वारा ऐसा जातक शीन्न हो उन्नित करता है। जातक उदार प्रकृति का होता है। उसकी हि में सम्पत्ति और आर्थिक उन्नित असस्य प्रतीत होती है। धार्मिक तथा ज्ञान के विचयों में उसकी बड़ी अभिकृषि रहती है। विना किसी प्रकार के आहम्बर तथा दिख्छावटो बातों के बढ़ शान्तिमय जीवन क्सतीत करता है। मनुष्य जाति की सेवा में बहु अपना जीवन समर्पत्त

किये रहता है, यहां तक कि दूसरे के लिये वह अपने सल को भी तिलाञ्जलि देने को उद्यत रहता है । अपने नौकरों तथा आश्रितों पर ऐसे जातक की बड़ी दया रहती है। वह बुद्धिमानों का बड़ा पक्षपाती होता है। बात करने में विल्लािशाजी और खुभती हुई बातों के कहने की उसकी अभिरुचि होती है तथा व्यङ्ग बचन बोलने वाला होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान्, योग्य और अपने कुल वंश तथा जाति में रूपाति प्राप्त करता है और अपने कुलादि का आदर्श पुरुष होता है। ऐसे जातक को बड़े-बड़े अधिकारी एवं उच्च कक्षा के लोगों से मिन्नता और सम्पर्क रहता है। उसके अनेक मृत्य तथा आश्रित होते हैं।

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः द्यालुता में अभिरुचि तथा करुणामय चित्र वास्त्री होती है।

धन लग्न वाले को सूर्य्य और मंगल बहुत ही श्रुभफल देने वाले होते हैं। मंगल से र. का फल उत्तम होता है। सूर्य्य और बुध का परस्वर सम्बन्ध होने से राज-योग होता है। ऐसे जातक के लिये श्रुक अनिष्टकारी होता हैं। वृ. साध्मरण फल देता है और कभी-कभी बुरा भी होता है। परस्तु मारकेश नहीं होता है। श. को स्वयं मारकत्व नहीं होता है। श. के एकादशस्थ होने से उत्तम फल होता है। चं. अष्टमेश होने पर भी अच्छा ही फल देता है। कारण, कि चं. को अष्टमेश-दोष नहीं लगता और लग्नेश वृ. का चं. मित्र है।

नवम नवांश में छन्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है।

### चेतावनः ।

ऐसे जातक को बहुत परिश्रम से बचना उचित है। परिमित ज्यायाम से सर्चता छाभ उठाता है। ज्यायाम, घूमने फिरने से स्वास्थ्य के छिये बहुत ही हितकर होता है। ऐसे जातक को दुर्घटना (Accidents), शरीर में किसी प्रकार से चोट आदि के छाने से और विशेष कर घोड़ों से बचने का ज्यान रखनी चाहिये। रुपिर विकार पर पूर्ण ज्यान देना चाहिये।

( %0 )

#### मकर छान।

मकर छन वाले जातक के शरीर का निचला अर्द भाग दुवला, पनला तथा निवंख होता है। छम्बा और शरीर का गठन किन रूप का होता है, कफ-वात प्रकृति से पीड़ित होता है। जातक बड़ा उत्साही तथा परिश्रमी होता है। जो कोई उसका बिगाड़ता है उससे बदला लेने में ऐसा जातक सर्वदा तत्पर रहता है। वह खुले-तौर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे किसी के दिल पर चोट क्यों न पहुंचे। ऐसा जातक मिज़ाज का शक्की, प्रकृति का नीच और कलेजे का हरपोक तथा अहंकारी होता है। वह प्रत्येक काम साच-धानी से तथा विचारपूर्वक करता है। पुण्य कर्म में तत्पर और धार्मिक तथा ईश्वर का हर रखता है। वह अपने आश्रितों से काम लेने में निपुण होता है। वह अपने काम का यार होता है। दूसरों को ठगने में उसकी रुचि रहती है। उसकी सतत ऐसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मित्र मण्डली में प्रमुख और सम्मानित हो तथा अपनी ख्याति के लिये सदा प्रयत्न-शील रहता है। स्त्री पक्ष से ऐसा जातक सर्वदा दुःखी रहता है और प्रायः दुःख मोगता है। किसी-किसी अवसर में दानशील भी होता है।

कन्या होने से विशेष गुण दोषः—धार्मिक, सत्यप्रिया, विचारशीका और मितक्ययी होती है। शत्रु-रहिता, छविक्यात और बहु-पुत्र वाकी होती है।

ऐसे जातक के लिये ग्रुक और बुध उत्तम फल देने बाले ग्रह होते हैं। इन हो में से ग्रुक सबसे उत्तम फल देने बाला होता है। प्रमानेश एवं दशमेश होने के कारण ग्रुक स्वयं राज-योग देता है। ग्रुक और बुध के योग से भी राज-योग होता है। मंगल बु. और बं. ग्रुम-फल नहीं देते। इन सबों को मारकस्व भी होता है। शानि को भी मारकस्व होता है। परन्तु वह स्वयं मारकेश नहीं होता है। सूर्य को भटमेश होने का भी दोब नहीं लगने के कारण, साधारण फल देता है। यदि मकर राश्ति में मंगल बैठा हो और कर्क में बं. बैठा हो अर्थात् स्वन में मंगल और ससम में बं. बैठा हो तो मकर स्वन बाले के किये राज-योग होता है। परन्तु यदि बुध अप्टमस्थान में हो हु. स्वन में हो, और उस पर बु. की हिट हो तो जातक का

स्वास्थ्य अच्छा होता है परन्तु वह दरिष्ट होता है। पहिले नवांश में छन्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है।

#### चेतावनी ।

ऐसे जातक को चमरोग प्रायः दुःली करता है। इस कारण, कोष्ट-बद्धता से सर्वदा बचने का प्रयस्न करना उत्तम होता है। ठंडक और सर्दी से शरीर को बचाये रहना मुख्य कर्तव्य होगा। कभी-कभी ठेहुने की भी बीमारी आ सताती है। उसे चित्त-विश्विष्ठ-रोग (मिलेनकोलिया) (Melancholia) से का सर्वदा प्रयस्न रखना उचित है।

(??)

#### कुम्भ लग्न।

जिस जातक का जन्म कुम्भ लग्न में होता है। उसका शरीर तथा हृदय सन्दर होता है। जातक दयाल प्रकृति और परोपकार-परायण होता है। वह वृसरों की भावना, विचार और मन की बातों को जानने का सर्वदा यत्न करता है। इसरे के दुःख को देख कर ऐसे जातक को रहा नहीं जाता है। ऐसा जातक छल और आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर, धर्म, तथा ज्ञान में ऐसे जातक को प्रवृत्ति होती है। पाप और दुराचार से ऐसा जातक दुर रहना चाहता है। बशस्त्री, धनी, मिछनसार, महान्, खगमता पूर्वक कार्य्य करने में निपुण, सर्व-जन-प्रिय, मिन्नों से प्रीति रखने वाछा, और सबका सम्मान करने बाला परन्तु दम्भी होता है। अत्यन्त कामी और कभी-कभी पर-एकी गमन का इच्छक होता है। बड़े-बड़े छोगों से उसे मित्रता होती है। छोगों में ऐसे जातक की मान मर्प्यादा विशेष होतीहै। बाताधिक प्रकृति बाखा और प्रायः उसे शिर दर्द, पेट दर्द, अपच, कोष्ट बद्धता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती हैं। यह जल के सेवन में उत्साह रखने वाला होता है । सत्याबार्ध्य का कथन है कि कामकान ग्राम नहीं होता है और बहुत से विष्टानों का कथन है कि ऐसे बातक को आयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपनश तथा कान्छना हो ही बाती है, अथवा कोई एक बड़ी हानि हो जाती है।

कन्या होने पर कुछ विशेष गुण दोष:—ऐसी आतिका अपने पुत्रों की अपेक्षा कन्याओं पर अधिक प्रेम करनेवाकी होती है। शावन्यमय जीवन तथा गुभ सङ्गीत में जीवन व्यतीत करना ऐसी जातिका का स्वाभाविक गुण होता है। विवार की अच्छी, धार्मिका, जनों से प्रेम करनेवाकी और कृतज्ञा होती है। रुधिर सम्बन्धो रोगों से पीड़ित होती है।

शुक्र सबसे उत्तम फरू देनेवाला होता है। और उसके बाद मङ्गल भी होता है। मंगल और शुक्र में सम्बन्ध होने से सोना में छगन्य होता है। दुध और शनि साधारण फल देते हैं। हु. मंगल और षं. मारक मह होते हैं। हु. स्वयं मारकेश नहीं होता। र. और दुध के पद्धमस्थान में रहने से जातक के लिये उन्नति कारक बोग होता है। यदि र. और शु. लग्न में हो, राहु दुशमस्थ हो तो ऐसे स्थान में हु. और रा. की दशा में उत्तम फल होता है। पांचवें नवांश में स्थान के रहने से प्राकृतिक स्थान का पूर्ण विकास होता है।

## चेतावनी ।

ऐसे जातक का रोग इस्क देर तक रहता है, अथवा आजम्म रोगी रहता है। ऐसे जातक को दिवर पर पूरा ध्यान रखना उचित है। ज्योंही किसी रुधिर सम्बन्धी रोग को सम्भावना हो तुरत सावधानता पूर्वक औषधि प्रयोग करना उचित है। स्वथ्छ बाबु का सेवन और खुके स्थान का व्यावाम सर्वहा उपयोगी होता है। माणसिक व्यथा से सर्वदा बचना उत्तम है। भोजन साह्य, छथरा, रुधिर को स्वय्छ रखनेवाला होना चाहिये। आँखों पर पूरा ध्यान होना चाहिये। कारण, ऐसे जातक को नेत्र रोग बहुधा हुआ करता है।

( 97 )

#### मीन लग्न।

मीन करन बाले जातक का कारीर खन्दर और खडौक होता है। ऐसा जातक वित्ताधिक होता है और उसको जक से अधिक प्रेम रहता है तथा कमी-कमी अधिक जक पीता भी है। यह बड़ा बिकासी होता है। उस, शान्यमय और भोग-विकास मय जीवन व्यतीत करना ही उसके जीवन का सिद्धान्त रहता है। इस कारन, वह भाँस मुंदकर पानी की तरह रूपया सर्च करता है। यह इसक-कवि और केलक होता है तथा इसमें उसको आनन्द प्राप्ति होती है। वह कभी भी समय नष्ट नहीं करता और ऐसा जातक सर्वदा किसी न किसी काम में छगा हुआ तथा व्यस्त प्रतीत होता है। यदापि सक्सूच में कार्य-व्यस्त न भी हो ( ऐसे जातक के िखें अंग्रेजी में एक कहाबत Busily idle बहुत समुचित होता है)। वह बहुत सी वातों का जानने वाला होता है और सभी वातों का खबर रखता है। ऐसा जातक बहुत सी बातों में अन्ध-विश्वासी होता है। कीर्त्त-सम्पन्न, दक्ष, अल्पाहारी, चपछ, धूर्त और धन समृद्धि वाला होता है। ऐसे जातक को बचपन एवं युवा-वस्था के प्रारम्भ में अनेक दुर्घटनायें उपस्थित होती हैं पर उन से वह बच जाता है। इसके धनकी द्वानि, शब्रुद्वारा और पारस्परिक राग-द्वेष से द्वोती है। ऐसा जातक समय समय पर साइस से काम लेता है और कभी-कभी भीइ भी हो जाता है। अनिश्चित विचार और अदृढ़ संकल्प अथवा संकल्प-विकल्प में पह कर बहुत सा अच्छा समय जातक के हाथ से निकल जाता है। उसे नाटक, सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य स्टल्लित कलाओं में अभिरुचि और प्रेम होता है। ऐसा जातक मेथावी, बहुत ही उत्तम स्मरण-शक्ति वाला और बहुत सी कन्या बाला तथा स्त्री से प्रेम रखने बाला होता है। उसके मित्र प्रसिद्ध तथा कीर्ति-बाली व्यक्ति होते हैं।

कम्या होने से कुछ विशेष गुण दोष:- ऐसी जातिका रूपवती होती है। उसके मेत्र और बाल सन्दर होते हैं। आज्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने बाली, करूणा रखनेवाली और पूजा-पाठ में प्रेम रखने वाली होती है तथा पुत्र-पौत्रादि वाली होती है।

ह. और मंगल के योग से राज-योग होता है। मंगल और यं. के योग से उत्तम फल होता है। वृ. साधारण फल देता है। श. सबसे प्रवल मारक होता है। उसके बाद हुक को मारकत्व होता है। मंगल स्वयं मारक नहीं होता। यं. और मं. उत्तम फल देने बाले होते हैं। श., हु., र. और बुध अच्छे फल नहीं देते हैं। श. के हादहास्थ होने से फल अच्छा होता है। यं. के हादहास्थ होने से जातक को बहुत सी कम्याएं होती हैं और कमी-कभी एक पुत्र भी होता है। ववें ववांस में स्वयं के रहने से प्राकृतिक स्वयाय का पूर्ण विकास होता है।

### चेतावनी ।

ऐसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य की ओर से असावधानी रहती है। छूत छात की बीमारी से ऐसे जातक को बचना अति आवश्यक है। जिस किसी प्रान्त में ऐसी बीमारी फैली हो वहां से उसको संसर्ग रखना उचित नहीं। प्रायः ऐसे जातक के पैर में ठंढ लगने से भी रोग की उस्पत्ति होती है। मादक तथा नहीलि पदार्थों से सदा बचे रहना उपयोगी होता है। मान्ना से अधिक जल पीना भी हानिकारक है। बिन्ता और व्यस्त के झंझटों से अपने को बचाये रखना उसका कर्त्तव्य होगा।

# ग्रहों की भावस्थित के अनुसार फल।

# सृर्घ्य ।

(१) यदि लग्न में हो तो जातक प्रायः रूप में विचिन्न, आंखों से रोगी; लाल अथवा गुलाबी नेन्न वाला, कण्ठ वा गुदा में नण अथवा तिल्युक्त शूर-वीर, क्षमा-शील, चृणा-रहित, कुशाप्रवृद्धि, उदार-प्रकृति, साहसी, आत्मसम्मानी, परन्तु निर्देशी, कोधी और सनकी होता है। वात-पित्त प्रकोप से पोहित, आकार में लग्ना, कर्कस, गर्म शरीर वाला तथा थोड़े केश वाला होता है। ऐसे जातक को अपनी वाल्यावस्था में अनेक पीड़ायें भोगनी पड़ती है और शिर में चोट लग्ने की सम्भावना रहती है। १५ वर्ष की अवस्था में अंग में पीड़ा और तीसरे वर्ष में ज्वर अवश्य होता है। यदि र. के साथ पापग्रह हो, र. नीव हो अथवा शत्रुगृही हो तो ये अनिष्ट-कल्ल होते हैं। कुमग्रह की दृष्ट से दृष्टकल नहीं होते।

मेष राशि में र. के रहने से जातक नेश्न-रोगी परन्तु धनवान् और कीर्ति-वान् होता है। परन्तु ऐसा र. यदि बळवानग्रह से दृष्ट हो तो जातक बिहान होता है। तुळा में र. के रहने से नेश्न में फूळी अथवा तिळ और वह निर्धन तथा मान रहित होता है। परन्तु शुभद्ध रहने से अनिष्ट कळ नहीं होता। मकर अथवा रिंद में रहने से रतौंधी एवं इत्य रोग से वीड़ित होता है। सिंह अथवा सिंह के नवांचा में रहने से जातक किसी स्थान का मालिक होता है और शुभहर अथवा युत रहने से निरोग होता है। कर्क राश्ति में रहने से नेत्र में फूली तथा झरीर में रोग परन्तु ज्ञानी होता है।

(२) द्वितीय भाव में रहने से जातक बुद्धि रहित, मित्र विरोधी, वाहन रहित, विश्वय में अखली और पुत्रवान् होता है, उसे राजवण्ड जनित कह, मुख में रोग, नेज में विकार और शरीर में रोग होता है। उसकी शिक्षा में रुकावट होती है तथा वह हठी एवं विवृद्धे स्वभाव का होता है।

यदि र., शनि से दृष्ट न हो तो जातक प्रायः धनवान् होता है। शनि से दृष्ट रहने पर, यदि और किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो वह निर्धन होता है। साधारण रूप से ऐसे जातक का धन बोर और राज-कोप से नष्ट होता है। १७ वें और २५ वें वर्ष में धनहानी सम्भव होती है तथा जातक प्रवासी होता है।

(३) हजीय भाष में रहने से कुलाप-बुद्धि, पराक्रमी, क्ली, प्रिय-भाषी, स्वच्छ-वित्त, पाहन और मौकरों से ख्योभित, अनुवर-विशिष्ट, तेजस्वी एवं मैलिक-साइस-युक्त होता है। उसके भाई की संख्या कम होती है। हतीयस्थान में र. के रहने से अथज का नास, कहोदर आई की अध्यता और वचेरे भाई वहु संख्यक होते हैं। वहि र. अपनी राधि का न हो तो भाई, कुटुन्व से अख्य ख्या और वदि सूर्व्य पापवह से दृष्ट हो तो विष, अध्या क्यां रोग, इड्डी के टूटने का अय रहता है। यदि सूर्व्य पापवह के जाय हो अध्या क्यां से दृष्ट हो तो जातक के किसी माई अथवा वहनं की बत्यु अथवा उसका माई पुन्तरहित अथवा वहन विषया होती है। कभी कभी आरक्ष के किसी भाई की विष अथवा शस्त्र 'ते एत्यु होती है और उस के आई श्रथा वहन सन्तान के किसी दृश्वी होते हैं।

ऐसा जासक धनवान और द्रष्य विशिष्ट होता है। उसे ५ वें वर्ष में पहु से भव और २० वें वर्ष अर्थ की प्राप्ति होती है।

(४) चतुर्वभावगत रहने से जातक दुवका, ब्रिक्टत-अववय वृत्रं अङ्गदीन दोता है। सामसिक-चिन्ता-युक्त, अकारण चिवाव-विव, आस्त्रीय

1

जनों से घृणा करने वाला, ध्वसण्डी, कपटी, संग्राम में निश्चल, बहुस्त्री वाला, प्रतिष्ठित, विरुपात, तथा छल, धन, यान आदि रहित. पिता के धन को सर्व करने वाला, अथवा पितृ धनापहारी तथा भ्रमणशील होता है। उस के बन्धु बान्धव और वाहनादि के नाश का भी भय होता है। १४ वं वर्ष में विरोध और २२ वं वर्ष में विशेष उन्नति होती है। ३२ वर्ष में जातक सर्व-कार्य योग्य होता है।

चतुर्थस्थान के स्वामी, वली प्रद्वों से युक्त अथवा केन्द्र वा त्रिकोण-गत हो अथवा सूर्य्य स्वगृही (सिंह राशि का) हो तो जातक को बाहनादि का स्रव्य होता है। यदि चतुर्थस्थान में पापप्रद्व की दृष्टि हो, तो नीच प्रकार के बाहन की प्रासि होती है।

(५) पश्चमभावगत रहने से जातक सिक्तया-शील, उद्वञ्चान्त-वित्त, बुद्धिमान् अल्पसन्तान्वाला, क्रीर का मोटा, शिव, शक्ति और दुर्गा आदि देवी-देक्ताओं का पूजन करने वाला, श्रेष्ठ काम से विमुख तथा छत एवं धन से रहित होता है। उसे वातस्थल में पीड़ा और पिता से भय होता है।

सूर्व्य यदि स्थिर राक्षिगत हो तो पहिले सन्तान की सृत्यु होती है।
यदि चरराशिगत हो तो सन्तान का नाल गईं। होता। दिस्वभाव राशि-गढ होने
से सूर्व्य सन्तान का नाल करता है। और स्वक्षेत्र गत होने से भी पहला
पुत्र नष्ट होता है। ऐसे जातक की स्त्री का कभी कभी गर्भपात भी
होता है।

प्रश्नमस्थान का स्वामी, बखवान प्रहों के साथ हो तो पुत्र का छल होता है। बढ़ि पापप्रह के साथ अथवा पाय-मह-दृष्ट हो तो कन्या सन्तान की बृद्धि होती है। प्रश्नमस्थ सूर्व्य पर बदि ग्रुअप्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रुअप्रह से युत्त हो तो पुत्र-छल होता है। ऐसे जातक को ससम वर्ष में पिता को अथ और नवम वर्ष में पिता को सारीरिक कष्ट होता है।

(६) पद्यभाव-गत रहने से जातक विक्यात, गुम्बान्, पक्यान्, प्रमु-विजयी, सतोगुणी, राजा के समान अथवा राजा का संत्री, क्ष्ट देने का अधिकार रखने वाला, छन्दर वाहनों से युक्त, छल विशिष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान्, निष्पाप और शत्रुओं को भय देने वाला होता है। जातक के धन-धान्य की बुद्धि होती है। परन्तु उसे शत्रु भी रहते हैं और उसकी भृख अच्छी होती है।

सूर्य पर ग्रुभग्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रुभग्रह से युत हो तो नेत्र का रोग नहीं होता है। अन्यथा २०वें वर्ष में नेत्र में फूली इत्यादि रोग से पीड़ा होती है।

यदि छठे स्थान का स्वामी शुभग्रह के साथ हो तो नीरोग होता है। यदि छट्टेस्थान का स्वामी बल्हीन हो तो शत्रु का नाश और पिता निर्वक होता है।

छट्टेस्थान में सूर्य्य के रहने से जातक के पिता को सातवें वर्ष में भय होता है।

(७) सप्तम भावगत रहने से, जातक शरीर का दुवला, मझोले कद का, भूरेरंग के केश और नेत्र से युक्त, शील रहित, चण्वल, पापी, भय-युत, स्त्री सहवास तथा छल भोगने में आंसक्त, स्त्रियों से विरोध करने वाला तथा स्त्रियों से अनादर पाने वाला, परस्त्री प्रेमी एवं परगृह भोजी होता है। ऐसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होती है। विवाह में विलम्ब होता है। जातक धनहीन, राज कोप से दुःली तथा कदण्न भोजी होता है। चौदहवें अथवा चौतीसवें वर्ष में स्त्री का नाश और २५ वं वर्ष में परदेश यात्रा होती है।

यदि सिंह राशि गत सूर्य्य बली हो तो एक स्त्रो होती है। यदि सूर्य्य पर शत्रुपह की दृष्टि हो अथवा सूर्य शत्रुपह के साथ अथवा पापप्रह से युत हो तो जातक को बहुत सी स्त्रियां होती है।

(८) अष्टमभावगत रहने से जातक शरीर से दुवला, क्षुद्र अर्थात् छोटे छोटे नेत्रों का और रूगण होता है। निर्कृदि, कोधी, कार्व्य-समय दुदि-विवेचनाहीन, अल्प सन्तान वाला, नेत्र-रोग परन्तु उदार प्रकृति का और दीर्घजीवि होता है। उसे धन की कमी रहती है और उसे गौ-मेंस भादि पश्च का नाश हो जाता है। उसे शत्रु बहुत होते हैं। दशमवर्ष में शिर में क्ष्यादि होते हैं और चौदहवें अथवा ३४ वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। सूर्व्य के साथ वदि सुभग्रह हो तो किर में त्रव्य नहीं होता है।

यदि अष्टमस्थान का स्वामी वकीषह के साथ हो तो इच्छा के अनुसार उसे खेती को प्राप्ति होती है। यदि सूर्म्य उच अथवा स्वगृही हो तो दीर्घ जीवि होता है।

(९) नवसभावगत रहने से जातक धर्म-कर्म में निरत, श्रेष्ठ-बुद्धि, मातृकुछ का विरोधो, पुत्रवान्, छली, और पुत्र तथा मित्र से छली होता है। सूर्व्य और शिव आदि देवताओं का पूजन करने वाछा तथा पिता से विरोध करने वाछा होता है। उल्कृष्ट-विषय और सूर्व्य मण्डछ की अद्भुत घटनावछी से प्रेम, उदार, साधारण सम्पत्ति, अच्छी सूझ-समझ, पैतृक सम्पत्ति का त्याग, निज उपार्जित वित्त, कछही, गिल्टी की बीमारी और कृषि-विद्या में कुशछता की प्राप्ति होती है।

पहले और दसवें वर्ष में तीर्थ यात्रा का सीभाग्य होता है। सिंह राशि-गत सूर्य्य होने से जातक का भाई नहीं जीता है। यदि एक कोई बच भी जाय तो वह बड़ा भाग्यवान् होता है। मित्र क्षेत्रगत होने से जातक सास्विक, अनुहान शीछ और धार्मिक होता है।

सूर्य उच अथवा स्वगृही होने से जातक का पिता दीघांयु होता है। जातक धनवान् और ईश्वर का अजन करने वाला, गुरु तथा देवता में प्रेम रखने वाला होता है। नीच राशि गत सूर्य के होने से आग्य एवं धर्मानुहान दोनों के लिये अनिष्टकर होता है और चिन्ता तथा बिरक्ति प्रदान करता है। यदि सूर्य पाप के साथ वा पाप से दृष्ट हो अथवा पाप राशि में हो अथवा शत्रुगृही हो तो पिता के लिये अनिष्ट होता है। परन्तु यदि सूर्य श्रुमग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीवांयु होता है।

(१०) दशमभाषगत रहने से जातक स्वस्थ, श्रूर-वीर, कार्याक्द श्रेष्ठ-दुखिवाला, राजानुगृहीत, साधुजनों से प्रीति रखने वाका, प्रसिद्ध, दुखिमान, थन उपार्जन करने में चतुर, अति साइसी, संगीतप्रिय और नयाशहर का स्थापक होता है। ऐसा जातक पुत्रवान, भूवण और वाहन युक्त तथा मिन एवं भूवण प्रशृति से ज्ञञ्चवान् होता है। १८ वें वर्ष में विद्या के प्रताप से प्रसिद्ध और १९ वें वर्ष में जातक को किसी से विद्योग होता है। यदि सूर्व्य पर तीन प्रद्व को दृष्टि पड़ती हो तो जातक राजा का प्रिय, अच्छा काम करने में कुशक, पराक्रमी और प्रसिद्ध होता है। सूर्व्य यदि उच अथवास्वगृही हो तो जातक बछो, बशस्वी और प्रसिद्ध होता है। बावछो, मकान और देवता की प्रतिद्वा कराने के कारण प्रसिद्ध होता है। परन्तु यदि सूर्व्य पापप्रह युक्त अथवा दृष्ट हो तो उसे कार्व्य में बिध्न-बाधा होती है। जातक, नीच पूर्व अष्ट आवरण वास्ता, पापी और दृष्ट कार्व्य करने वास्ता होता है।

(११) प्कादशभाषगत रहने से जातक रूपवान्, निरोगी, ज्ञानी, विशीत, गान-विद्या में अभिरुचि रखने वाला, कीर्त्तिमान् यशस्वी सत्कर्मी, राजानुग्रहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, वाहन युत, और बहु शश्रु वाला होता है। ऐसा जातक धन-धान्य से युत, राजद्वार से नित्य प्रति धन प्राप्त करने वाला, एवं सेवक जनों पर प्रेम रखने वाला होता है। ऐसे जातक को २० अथवा २४ वर्ष में पुत्र प्राप्ति का छल होता है और २९ वें वर्ष में सवारी की प्राप्ति होती है।

बित सूर्य स्वपृष्टी अथवा उच हो तो राजा, चोर, कछह और च्युष्पद से बहु विश्ववान् तथा सदुपाय से अन प्राप्त करने वाला होता है। वह अस्यन्त वल बान होता है, यदि सूर्य्य के साथ चतुर्येक बैठा हो तो अनेक पत्तवी एवं धनों पर उसका अधिकार होता है। परन्तु अस्प-आग्य वाला होता है।

(१२) द्वावश भाष गत रहने से जातक प्रकार-अंग-विकिष्ट, बहु व्ययी, (सर्रांच) फिता से किरोध करने वाका अर्थात् फिता से मनोमाकिन्य रखने वाका, विक्य-इदि, पापी, पितत एवं कोर होता है। धनकी हानि करने वाका, प्रदेश में रहने वाका, पर स्त्री गामी, नेत्र-रोगी, एवं विद्य और छोक विरोधी होता है। ऐसे जातक के क्रतीसचें वर्ष में गुरुम रोग और ३८ वें वर्ष में अर्थ की हानि होती है।

विद्वावसस्थान का स्थामी वस्त्यान् प्रह से कुक हो तो देवताओं की सिद्धि प्राप्त करने वास्त्र और परंग आदि का उसे स्वत्र होता है। विद् सूर्व्य के साथ पापमह बैठा हो तो दुष्टस्थान में सर्व करने वास्त्र होता है। उसे सच्या अवसी नहीं होती है। यदि सूर्व्य के साथ पष्टस्थान का स्वामी बैठा हो तो सुक्रोग का अब होता है। परन्तु सूर्व्य सुभग्रह से दृष्ट अवसा बुक हो तो सुक्र भव नहीं होता है।

#### चन्द्रमा ।

हन्दर और स्वभाव वश्चछ होता है। साधारण रूप से छन्द स्थित वन्द्रमा गौर-वर्ण प्रदान करता है। जातक वात-रोगी, शिरोज्यया, स्वासकास से तथा गुन्तेन्द्रिय रोग से पोढ़ित, सनकी, जिही, एवं वासी भोजन पाछन करने वाछा होता है। ऐसे जातक को प्रायः घोड़ा से गिरने का और जल का भय होता है। १९ वें वर्ष में बहुत यात्रा करता है और २७ वें वर्ष में रोग होता है। यदि चन्द्रमा, मेच, वृच और कर्क इन में से किसी राधि में हो तो सास्त्रों का जानने वाछा, रूपवान, जनी, दयावान, भोगी, गुणवान, तेजस्वी और वहु सन्तान वाछा होता है। यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो जातक छन्दर, आकर्षक, उदार, सहादु-मृतिपूर्ण, विद्वान तथा स्वस्थ होता है। अन्यथा दिद्य, व्याचि, गुँगा, नेत्र रोगी, नीचता, विचरता और उन्माद अर्थात वावकापन प्रदान करता है।

यदि चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक क्छी, सरीर से नीरोग पूर्व भनी होता है। परन्तु उसकी बातें कपट भरो होती हैं। यदि खनेस क्छ रहित हो तो जातक रोगी होता है। परन्तु छन्नेस के शुभद्दह होने से किरोग होता है।

(२) द्वितीयभाव-गत रहने से जातक विनीत, तेजस्वी, शासक द्वारा सम्मानित, हठी, भनी, सोना, चाँदी इत्यादिभन से पूर्ण, बहु कुटुम्न वाका और उदार होता है। परन्तु सन्तोष की मान्ना उसमें कम होती है। ऐसे जातक की बहुन तथा कन्या का भन नाश होता है।

यदि पूर्ण चन्त्रमा हो तो जातक सर्वदा छकी, पुत्रवान्, घनी और अनेक विद्याओं का जानने वाला होता है। यदि झीण चं. हो तो क्क-रक कर बोक्क वाला (तुतलाहा), धनहीन, अस्य बुद्धिवाला और रूकी वातों का व्यवहार करने वाला होता है। शास्त्रकारों ने लिखा है कि चन्त्रमा की पूर्णता और झोजता के तारतस्यानुसार उपर्युक्त खुन एवं अद्भुन कर्लों की कमो वेशी का अनुमान करना होता है।

द्वितीय में चन्द्रमा के रहने से जातक अठारहवें वर्ष में गजद्वार में सेना विमाग अथवा अम्य उसी प्रकार के किसी अधिकार को प्राप्त करता है और २७ वें वर्ष में द्रव्य प्राप्ति होती है।

चन्त्रमा विद मंगळ के साथ हो तो चर्मरोग और दिविता होती है। (चन्त्रमा के साथ मंगळ रहने से चन्त्रमाञ्चल योगहोता है जिसको विद्वानों ने सर्वता अच्छा ही कहा है। इस कारण लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि चन्त्रमा के साथ मंगळ रहने से दिविता होती है। यह भी शास्त्रोक्त है कि दितीयस्थान में मं. निष्कळ होता है। चन्त्रमा मन का कारक है, मंगळ चिक्कता प्रदान करता है इस कारण ऐसा अनुभव अवश्य है कि चन्त्रमा और मंगळ के साथ रहने से मानसिक व्यथा अवश्य होती है) अन्य किसी अञ्चमप्रह के रहने से जातक प्रतिहत, शिक्षित, सह भ, छन्दर, मिष्टमाची एवं तिरछी नजर बाका होता है। धुनः यदि श्लीण चन्त्रमा पर बुध की हिए पृत्ती हो तो पूर्वार्जित धन का नाश होता है और अन्य प्रकार के धन का मी अभाव होता है। विद चन्त्रमा के साथ शुभग्रह बैठा हो तो विद्वान् और धनाव्य होता है।

(३) तृतीयभावगत रहने से जातक तुबळा-पतळा, बिद्वान् , साहसी, बिरोग, अक्य-बुद्धि बाळा हिंसा करने बाळा, कृपण, भाइयों के अधीन रहने बाळा, एवं बन्धुगणों का आश्रय दावा होता है।

ऐसे जातक के माई छकी तथा मीरोगी होते हैं। कभी-कभी उसे दो भाई और बहने होती हैं। ऐसे जातक को माता के तुग्य पान करने का अवसर कम मिकता है और बायु एवं बवासीर से पीड़ित होता है। तीसरे या पांचवें वर्ष में धनछाभ होता है। और वीबीसवें वर्ष में किसी अपराध वस राजवण्ड से धन नास होता है। ऐसे जातक को गौ, महिचादि पशुओं से और भाईवों के नष्ट हो जाने के कारण कम छब होता है। यदि बन्द्रमा के साथ केतु हो तो जातक कश्मीवान् होता है।

(४) चतुर्वभाष-गत रहने से जातक विद्वान् , सिछनसार, स्त्री, बौकर और सवारी से सम्पन्न होता है। जातक को सम्पदा और मन्दिर इत्यादि भी होते हैं। बाह्मण एवं देवताओं में मक्ति, अनेक छोगों को पाछने की समता होती है। बोड़ा, छगन्यित कृष्य, वस्त्र और धन-धान्य आदि से युक्त, दुरबादि से छली, स्वभाव का नज़, ज़ळज वस्तुओं की प्राप्ति एवं कृषि से खली, सिटान्न से पूर्ण, वाल्यावस्था में अन्य लिंग्नेंग का तूच पीने वाका होता है। वाइसमें वर्ष में सन्तान होती है। वदि कर्क का बन्द्रमा क्षोज न हो तो उसकी माता दीवांगु होती है। पुनः यदि चन्द्रमा क्षीज एवं पापबद से युक्त हो तो माता दीवंजीविनी नहीं होती, वाहन से छल भी नहीं होता है। यदि चन्द्रमा वळवान् ग्रहों से युक्त हो तो सवारी का छल होता है। इसो प्रकार यदि चतुर्थेश उस हो तो अनेक बोड़ों की सवारी प्राप्त होती है।

(५) पम्चम भाव गत रहने से जातक जितेन्त्रिय, सत्यवादी शीकवान्, प्रसम्न वित्त, चम्चल, धूर्त, तान्त्रिक, आढम्बर बाका, प्रतिहतिक्किशा बाका, परिश्रमी, स्त्री और देवताओं को वस में रखने बाला, बतुष्यद जीवों से छखी, प्रेमी प्रसम्म मूर्ति और अनेक वस्तु का संग्रह करने बाका होता है। ऐसे जातक को स्त्री छन्दरी होती है। कभी कभी दो स्त्रियां होती है। किसी किसी की स्त्री कोधवती और स्त्री के स्तन पर बिन्ह होता है। ऐसे जातक को विश्लेष होती है।

पूर्ण चन्द्रमा पद्धमस्थान में रहने से आतक वख्यान् होता है और अञ्चाविदान करने में कुशस्त्र होता है। अनेक विद्वानों के अशीर्वाद से ऐस्वर्ध्य-युक्त, सकर्मी, भाग्यवान्, ज्ञानी तथा राज बोग बाका होता है। यदि चन्द्रमा श्लीण हो तो जातक की कन्यायें चन्द्रका होती हैं। यदि चन्द्रमा ग्रुअवह से युत अथवा दृष्ट हो तो अस्यन्त द्यावान् होता है। परन्तु विद्यायवह से दृष्ट वा युक्त हो तो दृष्ट स्वभाव का होता है। पद्धम स्थान में चन्द्रमा रहने से जातक को कहे वर्ष में अग्नि-भव होता है।

(६) षष्ठभाष गत रहने से आतक का शरीर कोमछ और दुवका होता है। यह मन्दाग्नि आदि से पीढित होता है। ऐसा आतक आकसी कूर, निदुर, तुष्ट-स्वभाषी, कोषी, उप स्वभाष, अकारण छोक में पुनित, कामानित्र से पीड़ित, शील सेथुन करने वाला, आकस तथा कोषाग्नि के कारण शत्रु विशिष्ट, चचेरे भाई तथा शत्रु से सन्तराखित, परन्तु बुद्धिमान होता है। छहे अथवा रेड्सचें वर्ष में आतक को अरिष्ट सम्भव होता है। इसीसचें वर्ष में आतक विधवेच्युक होता है (ऐसे समय में उसे सावधान रहना बाहिने)। चन्त्रमा के साथ बिंद पापग्रह बैठा हो तो जातक नीच अथवा पापकर्म का करने बाका होता है। चन्त्रमा के साथ बदि राहु अथवा केतु हो तो जातक थन रहित और उसे अयंकर समु से झगड़ा होता है। उसे भाई नहीं होते और वह अन्दानिन और अक-गण्ड रोग से पीड़ित होता है। वह बावकी और कुमों आदि का स्वामी होता है और ग्रुमग्रह से दृष्ट रहने से जातक निरोग एवं बक्कान् होता है।

(७) ससमभाव-गत रहने से जातक का शरीर छन्दर परस्तु कुश, बाणी मधुर होती है। ऐसे जातक की स्त्री छन्दरी और वश्वक होती है तथा जातक स्त्री-प्रिय होता है। जातक को स्त्री के कारण शस्त्र से भय होता है। वह कामातुर, अभिमानी, धर्म और नम्रता से विहीन तथा राजा की प्रसन्नता से काभ करने वाका एवं सह व वाका होता है।

चन्त्रमा यदि श्लीण अथवा पापदृष्ट हो तो जातक स्रल-विहीन और उस-की स्त्री रोगिणी होती है। यदि चन्त्रमा पूर्ण अथवा बलीग्रह के साथ अथवा बूच राशि गत हो तो जातक को एक स्त्री होतो है। यदि सम्मस्थान का स्वामी बल्डवान् प्रहों से युक्त हो तो जातक को दो स्त्रियां होती हैं। चन्त्रमा सम राशि (बूच, कर्क, कन्या इत्यादि इत्वादि) गत हो तो जातक की स्त्री का स्वभाव स्त्रीवत् होता है। परन्तु चन्त्रमाके विषम राशि (मेच, मिश्रुन और सिंह इत्यादि इत्यादि) गत होने से जातक की स्त्री का स्वभाव प्रकृतवत् होता है।

सहमस्यान में चन्त्रमा के रहने से जातक के कमर में दर्द, पन्त्रहवें वें वर्ष में अत्यन्त दुःस और ३२ वें वर्ष में स्त्री से छस होता है।

(८) अष्टमभावगत रहने से जातक रोगी होने के कारन हुक्छा, पित प्रकृति एवं नेत्र रोगी और मूलाशय जनित रोग से पीड़ित और उसे ताखाय तथा कुआं इत्यादि में हुवने का भय रहता है। यह स्त्री के कारज अपने बन्धुजनों को त्यागने वाखा होता है। ऐसा जातक विर्धन और बोर, शत्रु एवं राजा से सन्त्रस, चित्र के उद्देग से व्याकुछ, अरूप अपत्य-वान् तथा जातुकुछ से चुनित होता है। वदि क्लामा खुमप्रद से बुत भवना कर्क वा कृष रासि का हो तो जातक दीर्घजीवि होता है और यदि पापप्रद से बुत हो तो कम उन्न में ही अकास स्ट्यु का भव होता है। वदि बन्द्रमा श्रीज हो तो कोई कोई मध्यायु होता है और किसी स्थान में वाक्चारिष्ट होता है। ऐसे जातक को त्रिदोचज्वर का भय रहता है। वदि जस रासि गत वं. बृहस्पती के साथ और पापद्य हो तो श्रयरोग का भय होता है। अहमस्थान में बन्द्रमा के रहने से सहे अथवा आठवें वर्ष में अरिष्ट होता है।

(९) नवम भाष गत रहने से जातक भाग्यवान् वनी, स्त्रीवान् छसंतति विशिष्ट, अन्यया द्रव्य विशिष्ट, छली, अंध्य किना करने वाळा, पुराजादि अवज करने वाळा, तीर्याटन करने वाळा, सत्कर्म शीक, छश्चिष्ठत, बुद्धिमान् और कूमों, ताळाव, किळा एवं विकास स्थान का विमांण करने वाळा, बाझन, पुरो-हितादि द्वारा आव्रजीय एवं योद्या होता है।

पूर्ण चन्द्रमा होने से सामान्य भाग्यवान् साधारण विचार का और बज्ञादि किया का करने बाका होता है। यदि पूर्ण चन्द्रमा वकी प्रहों से मुक्त हो तो बढ़ा भाग्यकाळी तथा उसका पिता दीवांसु होता है।

यदि चन्द्रमा अञ्चलप्रह से युक्त हो तो अकाळ मृत्यु का भव और आग्यदीन होता है तथा माता पिता के किये अनिष्ट होता है। बदि खुलप्रह से बुत हो तो खुलफ्क और दीर्बाबु होता है।

क्षीण चन्त्रमा के होने से भाग्य हीन होता है। जबस स्थान में चन्त्रमा के रहने से चौदहवें अथवा २० वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है।

(१०) दशम भाष गत रहने से घूर बीर, पराक्रमी, कीर्तिमान्, सीक्यान् बुद्धिमान्, सम्मानी, उपप्रेमी, कश्मीवान्, महत्त्वाकांशी, सञ्जनों का भाजाकारी, बतुर, पवित्र कार्प्य में तत्पर और राजा से बहुधन प्राप्ति करने वाका होता है।

ऐसा बातक सन्तोषी, बसस्यी दीर्घनीषि, सौम्बसूर्त्ति और ताकाव तथा मन्दिर आदि का स्वामी होता है। बिद धन्त्रमा के साथ पापग्रह बैठा हो तो पाप-कर्म-निरत और सत्ताइसमें वर्ष में किसी विभवा स्त्री के साथ व्यमिवार करने के कारण समाज का बेरी हो जाता है। यदि दशमस्थान का स्वामी बड़ी ग्रहों से बुक्त हो तो बहुत से पवित्र कर्मी का करने वाढ़ा होता है।

व्यासस्थान में चन्द्रमा के रहने से २७वें अथवा ४३वें वर्ष में अर्थ काम होता है।

(११) एकाक्सभाव गत रहने से जातक गौरवर्ण, माननीय, यशस्वी, गुजवान्, विक्यात, सत्कीर्त्तमान्, छिसिक्षित, दानी, भोगी, सन्तित वाछा, पृथ्वी भादि का स्वामी, अच्छे गुजों का प्राहक, सर्वदा प्रसन्न चित्त, मतुष्यों पर प्रेम करने वाछा और सतुपाय से भन का उपार्जन करने वाछा होता है। ऐसा जातक प्रायः पड़ा हुआ भन पाता है। ऐसा जातक शास्त्र पुराणादि के छनने में प्रम करता है।

प्काव्हास्त्यान में चन्द्रमा के रहने से २०वें, २४ वें अथवा ४९ वें वर्ष में बतीचा आदि का छल और प्रायः ५० वर्ष के उन्न में पुन्न उत्पन्न होता है।

यदि चन्द्रमा स्वगृही हो तो जलासम, हाथी, जोड़ा और स्त्री की हृद्धि होती हैं। परन्तु श्लीण होने से विपरीत फल होता है। एकाद्शस्थान का स्वामी यदि निर्वल हो तो जातक अत्यन्त सर्वाले स्वभाव का होता है। चन्द्रमा यदि बकी ग्रहों से युक्त हो तो बहुषन की प्राप्ति होती है। चन्द्रमा के साथ युक्त बैठा हो तो पालकी इत्यादि सवारी की प्राप्ति होती हे एवं नाना प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करता है। यह बहुत से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और भाग्यशालो होता है।

(१२) द्वादशभाव गत रहने से जातक नीच स्वभाव, कृषण परन्तु दुरे कार्मों में सर्च करने वाखा, क्रोध के कारण झगड़ा करने वाखा, अविश्वास पात्र, दुर्व्यसनी, अन्नदीन, मिन्नदीन, नेत्ररोगी, सदम्यु रहित और शत्रु विशिष्ट होता हैं। ऐसे जातक की स्त्री रोगिणी होती हैं। उसके अनेक चचेरे आई होते हैं जिनमें से कोई अङ्ग रहित अथवा कोई अङ्ग से चिकृत होते हैं।

यदि चन्द्रमा के साथ शुभगह हो तो जातक विद्वान्, पन्डित और दयालु होता है यदि पापग्रह अथवा शबुग्रह के साथ हो तो नरकगामी होता है। शुभग्रह एवं भित्रग्रह के साथ रहने से जातक स्वर्गाधिकारी होता है।

### मंगल ।

(१) छान गत मंगछ रहने से जातक साहसी उप, सफर करणे वाछा, मतिश्रम, चोरप्रकृतिवाछा, रक्त वर्ण और बड़ी नाभि वाछा होता है। ऐसा जातक तेजस्वी, बली, कोधी, मूर्ख, चझल और धनवान होता है। जातक के पिता की मृत्यु असामिक होती है और उसे राज। से मृत्यु की आशहूत होती है। ऐसे जातक के शारीर में जगादि रोग, विश्वेष कर शिर, कण्ड, गुदा आदि में होते हैं तथा शिर में जणादि के चिन्द हो जाते हैं। उसे कण्डू, खुजली और गुदा आदि के रोग होते हैं। शारीर में लोहा और पस्थर इत्यादि से चोट लगती है। बचपन में रक्त-पीड़ा तथा वातरक से पीड़ित होता है।

ऐसे जातक को ९ वें वर्ष में अरिष्ट होता है। यदि मंगल मकर, मेच अथवा वृक्षिक का हो तो जातक निरोग, शरीर से पुष्ट, राजा से सम्मानित, यशस्त्री और दीर्घायु होता है। यदि मंगल के साथ पाप अथवा शत्रुप्रह बैठा हो तो अल्पायु होता है और उसे कम सन्तान होती है। वह दुर्मुख एवं वात-खुलादि से पीड़ित होता है। मकर राशि गत मंगल होने से जातक विद्वान् होता है। यदि मंगल के साथ पापप्रह हो अथवा मंगल पापप्रह से एए हो तो नेन्न-रोगी होता है।

(१) द्वितीयभाव-गत रहने से जातक दवाहीन, निर्धन, बुढिहीन, सबसे विरोध करने वाला, कटुभावी, अपव्ययी, व्यभिचारी, क्रोधी और अर्ड्-सिक्षित होता है। परन्तु उसे धनका काम होता है।' ऐसा जातक, स्त्री और कम्धु जनों से कलह करने वाला, खेती तथा वाणिज्य करने वाला, परदेश में बास करने बाला, निन्दित पदार्थी का भोजन करने वाला एवं जुआड़ी होता है। ऐसे जातक को सारिरिक एवं नेत्र पोड़ा का भय होता है।

भंगल द्वितीय स्थान में निष्कल कहा गया है। इस कारण द्वितीयस्थ मंगल यदि राज योग कारक भी हो तो भी विशेष धनशाली नहीं होता है। इस कारण ऐसे जातक को धन का विशेष छल नहीं होता परन्तु ऐसे जातक को पैतृक धन तथा आभूषण का चाहुल्य होता है।

बारहवें वर्ष में द्रव्य नाश होता है। यदि संगल के साथ छठे स्थान का स्वामी हो तो नेत्र में फूली आदि रोग होते हैं। इसी प्रकार यदि मंगळ के साथ पाप-यह बैटा हो अथवा मंगळ पापप्रह से दृष्ट हो अथवा पापप्रह के घर में हो तो भी नेत्ररोग होता है।

यदि मंगछ को शुभग्रह देखता हो तो नेत्ररोग नहीं होता है। यदि मंगछ मकर, मेच अथवा बुश्चिक राशि-गत हो तो जातक विद्वान् होता है और उसके नेत्र अच्छे होते हैं।

(३) तृतीयभावगत रहने से जातक, राजानुग्रहीत, छली, डदार, परा-कमी भौर दुद्धिमान् होता है। ऐसे जातक को आतृछल कम होता है। पापदृष्ट होने से उसके अग्रज और पृष्ठज दोंनों की मृत्यु होती है।

यदि मंगल शुभगद से दृष्ट न हो तो उसकी स्त्री कुल्टा होती है। मंगल पर बुदस्पति अथवा चन्द्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को एक माई और दो बहने छली होती हैं।

यदि संगळ पापपद से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक के भाई, बहुनों की चृत्यु होती है और उसे विष, अग्नि, बर्मरोग तथा दृष्टी टूटने का अय रहुता है। यदि संगळ सिन्न के घर में हो तो जातक घैट्यंबान होता है।

यदि मंगल मकर, मेच चा वृक्षिक राशिगत हो अथवा श्रुभप्रद से युत हो तो उसका भाई वीर्षायु गम्भीर एवं प्रतापी होता है। यदि संगळ राहु के साथ हो तो वेश्यागामी होता है।

तृतीयस्य संगळ होने से १२ वें अथवा १३ वें वर्ष में भाई (वहन) का छवा होता है। (४) चतुर्थभारगत रहने से जातक परदेश बासी, शरीर से निर्वछ, रोगी, बन्धुद्दीन, छल रहित, पीड़ित और वाहन से कष्ट पाने बाला होता है। जातक के पिता को भय और माता क्रण होती है। वह पृथ्वी से जीविका निवांह करने वाला और उसके घर में कल्लह होता है। यदि मंगल खुमपह से युत हो तो जातक रोग रहित, दूसरे घर में रहने वाला और पुराने घर में बास करने वाला होता है। आई तथा कुटुन्बियों से उसे बैर होता है और स्वदेश का त्याग करता है। उसे स्वीहन्ता योग होता है।

चतुर्यस्य संगछ रहने से आठवें वर्ष में पिता को अरिष्ट, माता को रोग और भाई को हानि होती है।

(१) पश्चम मावगत रहने से जातक चश्चल, उम्र बुद्धि, बदमाश, कपटी, स्त्री, पुत्र और मित्र आदि से छल्डीन, राजा से क्लेशित एवं धन-रहित होता है। कफ और वायु से पीड़िन रहता है तथा उसकी स्त्री का कभी-कभी गर्भपात भी होता है। मंगल यदि मकर, मेव अथवा बृश्चिक रोशि-गत हो तो उसे पुत्रछल होता है और वह बतुर, राज्य में अधिकार रसनेवाका एवं अन्न दान करने वाला होता है।

यदि संगल के साथ पापप्रह बेठा हो अथवा मङ्गल पापप्रह के बर में हो तो पुत्र का नाश होता है और बुद्धि श्रष्ट होने से रोगी होता है।

यदि अष्टमस्थान का स्वामी मञ्जूळ के साथ हो तो जातक पापी परस्तु वीर होता है और जातक को पोष्यपुत्र योग होता है।

मङ्गाछ के पञ्चमस्य रहने से ५ वें वर्ष में बन्धु की हानि और छहे वर्ष में शस्त्र भय होता है।

(६) बहुभावगत रहने से जातक क्रोधी, कामातुर, शत्रु विजयी, कार्व्य तत्पर, बछी मनुष्यों में प्रधान, बन्धुवान्धवों पर विजयी, भूसम्पत्ति-विशिष्ट, बहु-स्त्री युक्त और वचेरे भाई तथा शत्रुओं से शंशट करने वाछा होता है। उसकी जठरानि तेज होती है।

मंगल यदि पापप्रह की राशि में, पापप्रह से दृष्ट वा युत हो तो पूर्ण रीति से अपना फल देता है। वह जातक बात झूलादि रोग से पीड़ित होता है।

यदि मंगल मिथुन अथवा कन्या राशि में हो और उस पर शुभ ग्रह की हिट न पड़ती हो तो जातक को कुट रोग का भय होता है। २१ वें अथवा ३७ वें वर्ष में कलइ अथवा शत्रु भय होता है। उसके २७ वें वर्ष में कन्या का जन्म और बोड़ा आदि सवारी का योग होता है।

(७) ससम भाव गत रहने से जातक दुवला सह शवान् निर्धन, रोगी, व्यर्थ चिन्तित, स्त्री पक्ष से चिन्तित, शत्रु से पीड़ित और स्त्री से अनादर पाने बाका होता है।

यदि मंगल पापप्रह की राशि में हो तो जातक की स्त्री का नाश होता है। यदि मंगल ग्रुभप्रह के साथ हो तो जातक के जीवित रहते ही स्त्री की मृत्यु होती है। यदि मंगल के साथ शनि बैठा हो तो जातक निन्दित कर्म करने वाला और यदि केतु बैठा हो तो रजस्वला स्त्री से भोग करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ कोई शत्रुपह बैठा होतो जातक की कई स्त्रियां मर जाती है। परन्तु यदि ग्रुभप्रह से दृष्ट हो तो ऐसा फड़ नहीं होता । मंगल यदि उच्च अथवा स्वयुही हो तो उसकी स्त्री चपला अथवा सन्दरी अथवा तुष्ट वित्ता और जातक को एक स्त्री होतो है। यदि पापप्रह से युक्त हो तो दो स्त्रियां और जातक के कमर में वर्द होता है। मझल के ससमस्थ होने से ३७ वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है।

(८) अष्टमभावगत रहने से जातक, नेन्न रोगी, रक्त पीड़ित, दुर्बछ, पित्त प्रकृति, मून्नाशय और बात शूछादि रोग से पीड़ित रहता है, एवं शस्त्र और अगिन से उसे भय होता है।

ऐसा जातक नीच कर्म करने वाला, ज्याकुल चित्त का, निन्दक, दुर्बुद्धि, सज्जनों की निन्दा करने वाला, कुल से चृणित होता है और अल्प सन्तान वाला होता है। यदि मङ्गल ग्रुअम ह से युत हो तो रोगरहित और दीर्घजीवि होता है। यदि पापमह से युत हो तो वात, क्षय और मलमूत्रादिरोगों से अधिक पीड़ित होता है। अष्टमस्थान का स्वामी ग्रुअमहों मे युक्त हो तो आयु अच्छी होती है। अष्टमस्थान में मङ्गल के रहने से २५वें वर्ष में स्त्यु का अब होता है।

(९) नवसभावगत रहने से जातक हिंसा-प्रवृत्ति, राजा से उच भिषकार पाने वाला, छिशिक्षित, बुद्धिमान् और कूमाँ तालान, किला तथा विखास स्थान का निर्माणित करने वाला, भाग्यहीन, धनहीन, सन्तित विशिष्ट, एवं नाह्मण आदि द्वारा आदरणीय होता हैं। पर किसी मत से वह अन्न तथा हम्य विशिष्ट होता है। और ऐसा जातक शैव-न्नतावलम्बी अर्थात् महादेव का भक्त होता है।

यदि मङ्गल किसी दुर्बल अथवा अञ्चअग्रह के साथ हो तो जातक दीर्घ-जीवि होता है, और इसी प्रकार यदि मङ्गल उच्च हो तो जातक गुरु-परनी से व्यभिचार करने वाला होता है (१) मंगल के नवमस्थ होने से १९वें वर्ष अथवा २९वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है।

(१०) दशम मावगत रहने से जातक, प्रतापी, उद्योगी, झूरवीर परा-क्रमी, सन्तोवी, साइसी. परोपकारी, उन्न प्रेमी दृद-संकल्प, महात्त्वा,कांशी धार्मिक, मन्दिर और तालाब आदि का स्वामी एवं सज्जनों को आज्ञा मानने बाला होता है। ऐसा जातक शत्रु से अपराजित, राजातुल्य छली, धन सम्वय करने वाला, भूषणादि से युक्त धनवान तथा पुत्रवान होता है।

द्शमस्थान का स्वामी यदि बलीपहों के साथ हो तो जातक का भाई दीर्वायु और जातक भाग्य शाली, परमात्मा में ध्यान करने वाला एवं गुरु की सेवा करने वाला होता है। यदि संगल शुभप्रह से युत अथवा शुभप्रह की राशि में हो तो जातक को कार्य्य में सफलता होती है। वह कीर्तिमान् और प्रतिष्ठित होता है। उस के १८वें वर्ष में धन संग्रह करने का सौभाग्य होता है और वह शरीर से पुष्ट होता है।

संगल यदि पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की राशि में हो तो जातक के कार्य में विध्न-वाद्यायें उपस्थित होती हैं।

मंगल के साथ यदि बृहस्पित बैठा हो तो जातक बड़ा भाग्यशाली और उसकी सवारी में हाथी होता है। मङ्गल के दशमस्थ होने से ५४ वें वर्ष में झरूत्र से अथवा शत्रु से उसे भय होता हैं। (११) एकादशभावगत होने से जातक सत्त्यवक्ता, हढ़ प्रतिज्ञा, पराक्रमी, सूर, यशस्त्री, प्रिय भाषी, छिशक्तित, धनी मानी, राजानुप्रहीत, गान विद्याका प्रेमी, सोना और मूंगा इत्यादि पदार्थों से छशोभित तथा अश्वादि वाहनों से छसी होता है। ऐसे जातक को सन्तित छस, विस्तृत कृषि कार्व्य एवं उत्तम भूमि भादि का खुल होता है। ऐसे जातक के धन की हानि चोर और अग्नि द्वारा होती है।

मङ्गल यदि एकादशस्थान में एकादशेश के साथ हो तो राज-योग होता है यदि मंगल के साथ दो ग्रुअपह बैठे हों तो महाराज का योग होता है और जातक का भाई धनवान होता है। मंगल के एकादशस्थ होने से जातक को ४५वें वर्ष में धन, सन्तान और उससे अनुल सल होता है।

(१२) द्वादश भावगत होने से जातक शरीर का विमल, क्रोधी, कामी, भक्कदीन, बन्धु वर्गी से वैर करने वाला, धर्म-दृष्टित क्रियाओं का करने वाला, पतित, मिन्न द्रोही और खर्चीला स्वभाव बाला होता है। ऐसे जातक को वायु जनित विकार से पीड़ां होती है। वह नेत्र रोगी हाता है और उसे बन्धन से अब होता है।

यदि मंगल के साथ पापग्रह बैठा हो तो पावण्डी होता है। यदि केतु के साथ हे। तो जातक का घर अग्नि से जल जाता है और स्त्री की भी यत्यु होती है। पर यदि शुभग्रह से युत हो तो स्त्री बच जाती है।

यदि मंगल द्वादशस्य हो तो ४९वें वर्ष में जातक की स्त्री को पीड़ा होती है।

## बुध ।

का नगत बुध रहने से जातक के शरीर में मस्सा, तिल और शरीर पीड़ा अर्थात कोड़ा फुन्सी आदि से दुःल तथा गुल्मरोग होता है। वह अस्प भोगी, विनीत, उदार, सान्त प्रकृति, विद्वान, धीर, अंड भाषरण में तत्पर, सदाचार पर।वण, और बहु अपत्यवान् होता है। वह प्रेस-बाधा-निवारण में कुसल, ज्वोतिवसास्त्र का प्रेमी, अनेक सास्त्रों का

जानने वास्ता, काव्य और गणित का पण्डित, मधुर-भाषी, प्रतिष्ठित तथा राजा से सम्मानित होता है। ऐसे जातक का विवाह मध्य जीवन में होना सम्भव होता है।

यदि कुछ पापरहित हो तो जातक चतुर, शान्त, मेथावी, प्रिय-आषी, द्यालु और विद्वान् होता है। बुध के साथ यदि पापमह बैठा हो अथवा बुध पापराधिगत हो तो जातक पित्त एवं पाण्डु रोग से पीड़ित और श्लुद्ध देवता का उपासक होता है। उसे पलंग आदि का एक नहीं होता है। परन्तु यदि शुअवह से युक्त अथवा शुअमह की राशि में हो तो जातक नीरोग और उस के शरीर की कान्ति स्वर्णवत् होती है। वह ज्योतिष-शास्त्र का प्रेमी धन-धान्य से सम्पन्न, धार्मिक और गणित तथा तर्क शास्त्र का जानने वाला होता है, परन्तु अझ-हीन, नेत्र रोगी एवं कपटी होता है। बुध उस अथवा स्वगृही हो तो उसे आतृ-ह्यस होता है। यदि बुध के साथ शनि बेठा हो तो वायें नेत्र में हानि होती है। पर, यदि बुध के साथ बृहस्पित अथवा पण्डेश हो तो ऐसा फल नहीं होता है।

लगनस्य बुध के होने से दशम वर्ष में कान्ति-बुद्धि, सन्नहवं वर्ष में भाइयों के आपस में लड़ाई झगड़ा एवं २७वें वर्ष में तीर्थ-यात्रा, लाभ और विद्याच्यवन का सीभाग्य होता है।

(२) द्वितीयस्थान गत रहने से जातक विद्वान् , वेदल, विज्ञान-कुशल, हन्-संकर्ण, मिष्टभाषी, वक्ता, उत्तम शील-स्वभाव का स्वती, पुत्रवान्, गुरु-वरसल और राजासे सत्कार पाने वाला होता है। ऐसे जातक को बहुत प्रकार से धन मिछता है। धन नष्ट होने पर पुनः धन की प्राप्ति भी होती है। उसे स्वार्जित धन होता है। विद्या द्वारा धन के उपार्जन में कुशल, उन्मति-शील और उद्य-पदाधिकारी होता है।

बुष पर यदि चन्त्रमा की दृष्टि पड़ती हो तो जातक का धन नष्ट हो जाता है और यह चर्म-रोग से पीड़ित रहता है। यदि बुध पापप्रह की राशि में हो, सन्नु राशि गत हो पापप्रह से युक्त हो अथवा नीच हो तो विद्या-रहित, हुए स्चमाय और वायु-प्रकोप से रोगी होता है। यदि बुध श्रुभ-प्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो विद्वान एवं धनी होता है। तुध यदि बुदस्पति के साथ वा दृष्ट हो तो जातक गणितज्ञ होता है। द्वितीयस्थ दुध होने से पन्त्रह वर्ष की उन्न में अनेक विद्याओं की प्राप्ति होती है और २९वें वर्ष में विश्लेषरूप से क्रूच्य सर्व हो जाता है।

(३) तृतीयस्थान गत रहने से जातक हठी, चित्त-शुद्धि-रहित, छल बिहीन, साहसी, मनमाना कार्च्य करने वाला, अपने इच्छानुसार क्रुभ-कार्यों का करने वाला, प्रकृति का उप्र तथा बाल अवस्था में रोगी होता है। ऐसे जातक को भाइयों का छल होता है।

यदि बुध पर पापपद की दृष्टि हो तो किसी भाई अथवा बहन को मृत्यु होती है। यदि बुध पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल, बुध के साथ हो तो जातक की तीन बहनें विधवा होती हैं। यदि नृतीयस्थान का स्वामी बलवान ग्रहों से युत हो तो जातक गम्भीर और दीर्घायु होता है। यदि नृतीयस्थान का स्वामी निर्वल हो तो जातक बरपोक होता है और उसके भाइयों को पीड़ा होती है। यदि बुध बलीग्रहों से युक्त हो तो उस का भाई दीर्घायु होता है। नृतीयस्थ बुध होने से १५वें वर्ष में धन और पृथ्वो की प्राप्ति तथा पुत्र छल होता है। वह गुण प्राप्त करता है, एवं २७वें वर्ष में पुत्र से उसे दुःल होता है।

(४) चतुर्थ भावगतरहने से जातक विशालाक्ष, माता-पिता के छल से युक्त, धन-धान्य और वाहनादि से छली, गान तथा नृत्य का प्रेमी, उत्कृष्ट विद्या-विभूषित एवं उत्तम गृह और भूषणादि का स्वामी होता है। ऐसे जातक को जादुगिरी और कृषि-विद्या से विशेष प्रेम होता है। चतुर्थ स्थान में बुध निष्फल कहा जाता है। चतुर्थ स्थान को पैत्रिक धन से सम्बन्ध है। इस कारण बुध के चतुर्थस्थान में रहने से पैतृक धन की प्राप्ति में नाना प्रकार की बाधायें सम्भव होती हैं। किसी किसो को तो पैत्रिक सम्पत्ति का अभाव ही हो जाता है।

यदि बुध के साथ कोई पापमह न हो तो जातक के अनेक मित्र होते हैं। बह विकास-प्रिय और धनी होता है। यदि बुध के साथ बृहस्पति, बुक और सनि बैठें हों तो उसे बाहन और यानादि विशेष होते हैं। बदि चतुर्य स्थान का स्वामी बकी अयवा बकी महों से युक्त हो तो पासकी की सवारी मिक्ती है। पुनः बदि बुध के साथ राहु अथवा केतु और सनि बैठे हों तो छल और वाइनावि से दीन एवं भएने कुलके लोगों से होबी एवं स्वभाव का कपटी होता है।

चतुर्थ-स्थान में बुध के रहने से १६वें वर्ष में किसी के धन का हरण करने से अधिक छाम होता है। और २२वें वर्ष में पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है।

- (4) पम्चम भाव गत रहने से जातक के मामा (मातृ-भ्राता) को गण्ड रोग होता है। माता से छली, पुत्रवान्, मित्रवान्, बुद्धिमान्, मधुरभाषी, छशील, कार्य्य में प्रवीण, विद्वान्, छबुद्धि और आडम्बर युक्त परन्तु झगड़ालु स्वभाव को होता है। ऐसा जातक मन्त्र विद्या में प्रेम रखता है, यदि बुध अस्त अथवा समु ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को पुत्र-शोक होता है। पम्बम स्थान का स्वामी निर्वक अथवा पापग्रहों से युत हो तो पुत्र-शोक होने के कारण पोष्य-पुत्र का अवलम्बन लेना पड़ता है और जातक पाप-कर्म-निरत, तथा मन्त्र-विधि बानने वाका होता है। पम्बमस्य बुध रहने से २९वें वर्ष में माता को पोड़ा होती है।
- (६) वष्टस्थान-गत रहने से जातक धूर्च, कछह करने में प्रवीज, बित्त का निदुर, आछसी, अर्थ-शिक्षित, कटुभाषी और व्याधि से पीड़ित होता है। उसे हाथ पैर में बीमारी होती है। उसे अनेक शत्रु होते हैं, परम्तु जातक राज-हार में सम्मानित और पत्र आदि किखने में चतुर होता है।

यदि बुध वकी अथवा श्रुभ हो तो पीड़ा-कर होता है। बुध यदि संगक्ष की राक्षि में हो तो बीख-कुट रोग होता है। बुध के साथ सिन और राहु अथवा केतु हो तो समु से छड़ने-झगड़ने में तत्पर तथा बात-सूकादि रोग से पीड़ित होता है। यदि वच्छेश बखी ग्रहों से युक्त हो तो अपनी झातियों में होता है।

यदि तुभ नीच राक्तिगत अथवा सन्नुराक्तिगत हो तो ज्ञातियों का नास होता है। वष्ठस्य तुभ होने से २१वें अथवा ३७वें वर्षमें कव्यह और सन्नु से पीड़ा होती है। (७) सप्तमस्थानगत रहने से जातक छन्दर-स्वभाव, सरववादी ऐश्वर्थवान्, माता-पिता से छली, धर्माञ्च, शीखवान्, म्यावकारी, स्वस्थ, स्त्री-पुत्र और धवादि से छली, विभव-बुक्त, तथा चन्चक परन्तु निर्मक-बुद्धि, राजा से पूज्य और कीर्तिमान् होता है। ऐसा जातक स्त्री के अनुकूक बुद्धि वाका होता है और नहीं भक्षण करने योग्य वस्तुओं का लाने वाका होता, है। परन्तु ऐसे जातकको पर-स्त्रीगमन में दिब रहती है, जिससे जातक को सचेत रहना डिवत है।

बुध के साथ यदि शुभग्रह हो तो २४ वर्ष में पाछकी की सवारी प्राप्त होती है। सम्रमस्थान का स्वामी बछीग्रह से युक्त हो तो एक स्त्री होती है। यदि सम्मस्थान का स्वामी निर्वछ, पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की रासि में हो तो स्त्री का नाम होता है। यदि स्त्री की कुण्डछी में ऐसा योग हो तो पति का नाम, कुट रोग का भय एवं वह कुरूपा होती है।

(८) अष्टमस्थान-गत रहने से जातक प्रसिद्ध, गुणी, अहङ्कारी, दीर्घजीची, बहुतों का बिरोक्ने, धनी, यशस्वी, और पर-धना पहारी होता है। ऐसे जातक को सन्तान कम होते हैं और वह जहुा तथा पेट के रोग से पीड़ित रहता है। अहम स्थान का स्वामी यदि वकी ग्रहां से युक्त अथवा हुध, उच्च अथवा स्वगृही हो अथवा शुअग्रह से युत हो तो पूर्णायु होता है। पुनः यदि अष्टमेश, नीच, कन्न गृही अथवा पाप युक्त हो तो जातक अल्पायु होता है।

अंडमस्य दुभ होने से जातक को २९वें वर्ष में नाना प्रकार की प्रतिष्ठा होती है और वह यभ से विक्यात होता है तथा चौदहवें वर्ष में उसके मुख्य की हानि होती है।

(१) नवसस्थान गत रहने से जातक, उपकारी, सन्तान और शृत्वादि-स्व-विशिष्ट, विद्ववान्, दानशीक, यशस्वी, सत्कर्मानिष्ठ संगीत प्रेमी, नृत्या गान-प्रिव,पूर्व धनादि प्राप्त करने का इच्छुक होता है। ऐसे जातक धर्म्मझ, सास्त्रझ, और सभा में सत्कार पाने वाका होता है तथा उसका पिता दीर्घांचु होता है। वह मुक्ति का इच्छुक और भगवत्प्रेमी होता है। परम्तु वदि बुध पाप्युक्त हो तो जातक मन्द-भाग्य और बौद्ध-मत का प्रेमी होता है। वदि क्रम-बुक्त हो तो भाग्यवान् और धर्मात्मा होता है। क्रम के नवमस्य होने से सम्बीसर्वे वर्ष में माता के। अरिष्ट हे।ता है।

(१०) व्याम भावगत रहने से जातक ज्ञानवान्, अं ध्यक्तमंत्रित, बुद्धि मान्, सात्विक-विचारशीछ, धार्मिक, इट्संकस्प, बेछने और व्रध्योपार्जन में चतुर, धन एवं भामूचण से युक्त, क्छी, छखी एवं राजा बिसे माननीय होता है और नाना प्रकार के बाग्-विछासादि में निरत रहता है। परम्तु वह नेत्ररोगी रहता है।

बुध यदि उच अथवा स्वगृही है। अथवा बृहस्पति-युक्त है। तो अग्निष्टोम इत्यावि किया का करने वाला है।ता है। बुध यदि शत्रु-गृही अथवा पापग्रहं के साथ हो तो जातक मूर्ख, भीव कर्म्म करने बाला एवं आवरण का श्रष्ट होता है। क्शमस्य बुध रहने से सत्रहवें वर्ष में कृष्य-काम और २८वें वर्ष में नेत्ररोग होता है।

(११) एकादशभाव गत रहने से जातक नम्र, धनी, आनन्त्रित, श्रेष्ठ-स्वभाव, मंगछ-कार्य्य में निरत, अतिगुणी, बुद्धिमान्, विनीत, प्रसम्ब-चित्त, शीखवान्, छशीछ, स्त्री, प्रिय. भूसम्पति-विशिष्ट । मिन्नों से प्रेम करने वाका, अनेक विद्याओं में अभ्यास करने वाका एवं विद्वान् होता है । पर ऐसे जातक की जठरानि मन्द होती है ।

बुध बदि पापमह की राशि में अथवा पापमह से युत हो तो नीच कर्म हारा धन का नाश होता है। यदि उच अथवा स्वगृहो है। तो श्रुम कार्य्य हारा धन की प्राप्ति होती है। एकादशस्य बुध होने से वारहवें मचवा १६वें वर्ष में अर्थ की प्राप्ति होती है और १९वें वर्ष के बाद पुत्र, धन एवं पृथ्वी को प्राप्ति होती है।

(१२) द्वादश-भाष-गत रहने से जातक कार्य में वृक्ष, अपने प्रश्न में विजय प्राप्त करने वाला, स्वकार्य-निपुण, बन्धु जनों से विरोधी, आस्त्रीय और स्वजन द्वारा परित्यक्त, धूर्च, कृद एवं मिक्न-विक्त देवता है। परन्तु उसकी वेदान्त की ओर रुवि रहती है और यह राज कोप से पीड़ित रहता है।

बुध बदि सूर्व्य के साथ हो तो जातक सहायक, द्यावान् और जोशीका परन्तु समकी होता है। ऐसे जातक को कम सन्तान होतो है। बदि बुध के साथ पापप्रह हो तो चित्त का चन्वल और राजा तथा मनुष्यों से चैर करने बाका होता है। बदि बुध के साथ ग्रुमग्रह बैठे हों तो धर्म-कार्य्य में धन का ज्यव होता है। हादशस्य बुध के होने से ४८ वें वर्ष में स्त्री को पीड़ा हाती है।

# बृहस्पति।

(१) छान गत होने से जातक विद्वान् ,चतुर, कृतज्ञ, बदार, दानी, देवभक्ति रत, प्राज्ञ, राजा से आदरणीय, राजा के। प्रसन्न रखने वाछा, कविता, कछा और व्याकरण जानने वाछा तथा छल से सम्पन्न होता है। जातक का शरीर छन्दर, प्रायः गौरवर्ण और वात तथा कफ-जनित रेगग से दुःखी होता है।

बदि बुद्दस्पति कूर प्रद्व से दृष्ट है। तो किन्वित् शारीरिक व्यथा होती है। परन्तु ऐसे जातक की कुछ विष्न बाधायें शीक्ष तूर है। जाती हैं। विद्व बुद्दस्पति शत्रु गृही, पापगृही, अधवा नीच हो तो नीच कर्म करने वाखा, पुत्र के खिये छाछायित, कुटुम्बियों से बिछुड़ने बाछा, बहुतों से बैर करने वाछा, वस्मी, दुःसी और मध्यायु होता है। यदि स्वगृही हो तो जातक विद्वान, व्याकरण जावने बाछा, बहुपुत्रशास्त्रो, छसी. सम्मानित और दीर्घजीवि होता है। बुद्दस्पति बदि उच्च हो ते। सभी उत्तम फर्लोका पूर्ण रीति से विकास होता है और सोख्द्रवें वर्ष में उसे महाराज-योग होता है। बम्बस्थित वृ. रहने से दों वर्ष में छबुद्दि का उद्य होता है।

(२) द्वितोयस्थानगत रहने से जातक विद्वान् गुण और वस से सम्पन्न, धनी, बुद्धिमान् , सबसे आदरणीय, उत्साही, कीर्तिमान् सर्वप्रिय गम्मीर, छत्तीक, बैभव-त्यागी, यसस्वी सन्नु-श्न्य, स्पष्ट-वक्ता परन्यु मधुर आपी, क्पवान् अपने सम्बन्धियों में प्रमुख तथा संग्रहीत धन का पाने वाका हे।ता है।

यदि बृहस्पति पर बुध की दृष्टि हो तो आतक निर्धन होता है। यदि बृहस्पति उच्च अथवा स्वयृही हो तो महाधनी होता है। यदि बृहस्पति पापग्रह युक्त हो तो उसके विद्याध्ययन में विष्न होता है। यह मिध्या-वादी, कूर-भाषी और उगने वाला होता है। यदि बृहस्पति नीच राशिगत और पाप बुक्त हो तो मद्यपान करने वाला, श्रष्ट, पर स्त्री गामी, पुत्र रहित पूर्व कुटुम्बों का नाशक होता है।

द्वितीयस्थान में यदि बृहस्यित हो तो सोकहवें वर्ष में धन-धान्य और प्रताप की बृद्धि होती है तथा तीसवें वर्ष में छाम होता है।

(३) तृतीय भाषगत रहने से जातक कृपण, कृतक, स्त्री, पुत्र से प्रेम रहित, छोभी कंजूस और अनेक छोगों को आश्रय देने वाखा और मन्दारित से पीड़ित, ऐसे जातक को भाई-बहनों का छल होता है और वे उत्तम प्रकृति के होते हैं। अनेक छोटे भाई होते हैं। प्रायः ऐसा जातक कृषक होता है।

यदि हृहस्पित पापमह से दृष्ट हो तो जातक के किसी भाई की मृत्यु भी होती है। और वह असन्तोषो एवं भनहोन होता है। यदि पाप और क्रुभ-मह दोनों से दृष्ट हो तो भ्रातृत्त्वल में कमी होती है। यदि तृतीयस्थान का स्वामी बळीयहों से युत्त हो तो भाई दीर्घायु होता है।

तृतीयस्थ बृहस्यित होने से २० वें वर्ष में राजा से छल प्राप्त होता है।

(४) बृहस्पति के चतुर्थ भाव गत रहने से जातक सम्मानी, धनी, राजानु-गृहीत, वाहनादि-सम्पन्न, बुद्धिमान्, परिवारपोषक, गृहाधिपति, बास्कों से प्रेम रखने बास्ता, उत्तम उत्तम बस्त्रों से असंकृत, मित्रभाव का बर्त्त वास्ता होता है। तथा उसे दूध की प्रसुरता होती है।

शतुर्थस्थान का स्वामी विद नकवान् प्रहों से युक्त वा शुक्त, चन्द्रमा से युक्त हो अथवा शुभग्रह के वर्ग में हो तो उसे वाहनादि (अर्थात् पारूकी, घोड़ा इत्यादि) का छल होता हैं और उसका मकान बढ़ा होता है। यदि चतुर्थस्थान का स्वामी पापग्रह के साथ हो तो जातक पापी होता है। यदि चतुर्थेस पापहर हो तो वर और वाहन से रहित, तथा अन्य वर में वास करने वाका होता है। वह माहवों से कपट करता है और माता के किने अनिस्कारी होता है। चतुर्थस्य कुदस्यविके रहने से वारहवें अथवा २०वें वर्ष में वन्य छलाहोता है। (१) पम्चम स्थानगत रहने से जातक चतुर, तेकस्वी, हुद्धिमान्, स्यवहार-कुसक, अपने पिता से भी उच्चतरस्थान पाने वाका, दानी, भोगी, गुजी, मिष्टआपी, बात करने में चतुर. नाना प्रकार के धन और वाहनों से चुत, सहबु-दिमान्, कुटुम्ब प्रिय होता है। पम्चमस्थान का बृहस्पति निष्कक कहा जाता है। यह विशेष कर सम्ताब भाव को सराब करता है। ऐसे जातक को अस्प संस्वक प्रश्न का छल होता है और उसकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं।

यदि पम्चमस्थान का स्वामी पापग्रह की राशि में हो वा श्रमुगृही अथवा नीवराशिगत हो तो पुत्र का नाश होता है और उसे केवळ एक हो पुत्र होता है, परम्तु भनी होता है। राजसम्बन्धी कारणों से उसका भन स्वय होता है।

पन्चमेश राहु अथवा केतु के साथ रहने से पुत्रशोक होता है। परन्त् यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र छल होता है। वक्री अथवा समु क्षेत्रगत बृहस्पति होने से वह पीड़ादायक होता है।

पम्चमस्य बृहस्पति होने से सातवें वर्ष में माता को पीड़ा होती है।

(६) षष्टगत रहने से जातक आकसी, दुर्बछ, कीर्ति का इच्छुक, शक्त गर विजय करने वाला फलतः शत्रु रहित हास्यप्रिय, (मसखरा) पीत्र जन्म का छल देखने वाला, अनेक चचेरे भाइयों से युक्त, अजीर्ण रोग से पीड़ित और प्रारम्भ पर भरोसा करने वाला होता है। उस के शरीप्त में मन के चिन्ह होते हैं। परन्तु यदि बृहस्पित के साथ कोई अअग्रह हो तो रोग नहीं होता है। विद बृहस्पित पापग्रह से युक्त अथवा पापग्रह की राशि में हो तो बात और शित रोग से पीड़ित होता है। यदि बृहस्पित शिन के स्थान में हो ( मकर-कुम्भ) और उसमें राहु भी बैठा हो तो जातक किसी अयंकर रोग से पीड़ित होता है।

छेडेस्थान में बृहस्पति के रहने से ४०वें वर्ष में सन्नु से भय होता है।

(७) ससमभावगत रहने से जातक विद्वान, शास्त्र-ज्ञाता, शास्त्रातु-शीखक, काव्य करने वाला, गौरवपूर्ण, उच वंशी, असूत रूपी वचन वोलने वाला, विनयी, मन्त्रणाकुशल, राजातुल्य सल भोगने वाला, राजा का मंत्री, विस्थात, विषय में अत्यन्त सली, मर्प्यादा इत्यदि में पिता से अधिक, व्यापार में उम्बतिशोक, धनी और तीर्थाटन करने वाला होता है। उसकी स्त्री पति-क्रता और धार्मिक होती है। परन्तु ऐसे जातक को बहुत विन्ता रहतो है। यदि ससमस्थान का स्वामी निर्वेख हो वा राहु अथवा केतु, सनि और मंगळ के साथ बैठे हों और पापग्रह की दृष्टि हो तो अन्य स्त्री से भोग काने वाका होता है। यदि ससमस्थान के स्वामी के साथ ग्रुअग्रह हो अथवा ससमेस उच्च हो अथवा स्वगृही हो तो जातक को एक ही स्त्री होता है। उसे स्त्री हारा बहुत थन को प्राप्ति होती है और वह स्त्री से स्वी होता है।

बारहवें या बाईसवें वर्ष में उसका विवाह सम्भव होता है एवं पींतीसवें वर्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

(८) अष्टमस्यानगत रहने से जातक क्रम शरीर, नीच और दूत कर्म करने वाला, मलिन, दीन विवेकहीन उद्धत स्वभाव, नीच, पतित एवं अप्रतिष्ठित होता है। ऐसा जातक वायुशूल से पीड़ित, विधवा से सम्बन्ध रखने वाला और श्रुत्यों का स्वामी होता है।

बृहस्पति के साथ यदि पापप्रह हो तो जातक भ्रष्ट होता है। यदि अहम-स्थान का स्वामी बल्हीन होतो जातक अल्पायु होता है। यदि अहमेश के साथ पाप-प्रह हो तो सन्न हवें वर्ष के बाद विभवा से सङ्ग होता है। यदि बृहस्पति उच्च अथवा स्वगृही हो तो जातक निर्देख रहते हुए भी निरोग, दीर्घायु, उच्चोगी, एवं बिह्नान् और वेदशास्त्र का जानने वाला होता है। ऐसे जातक की मृत्यु ज्ञान पूर्वक अच्छे स्थान में होती है। अन्य राशिगत होने पर कठिनाई से मृत्यु होती है। अहमस्य बृहस्पति होने से एकतीसवें वर्ष में रोग होता है।

(९) नवमभावगत रहने से जातक. धर्मात्मा, यज्ञ करने वाछा, शास्त्रों का प्रेमी. त्रतावछम्बी: तपस्वी, धनी, गुणोः परमार्थी कीर्त्तमान्, ईश्वर प्रेमी, त्रहाज्ञान-परायण, सत्कर्मशीछ, सनातनी. उदार, प्रतिष्ठित और जनता तथा मन्दिर का रक्षक होता है। उसका पिता दीर्घजीची होता है।

नवमस्य ब्रहस्पति से पन्द्रहवें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है और पैतीसवें वर्ष में बज़ादि किया का करना सम्भव होता है।

(१०) दशम भाषगत रहने से जातक, मित्र, पुत्र और धन से छसी, धर्मात्मा, श्रुभ कार्य्य करने वाला, बशस्वी, कीर्त्तिमान् सत्थवादी, संपत्तिः शाकी, जतुर, कार्य्य में सफलता प्राप्त करने वाला, राज्याधिकारी, संग्रहीत धन का प्राप्त करने बाका, शांज चिन्होंसे शोभित, उत्तमोत्तम बाहनादि से स्रशोभित और दर्श्सकस्य होता है।

दशमस्थान का स्वामी यदि बलवान् प्रहों से युक्त हो तो यज्ञ करने बाला और यदि पापप्रह के साथ हो तो कार्व्य में विदन करने बाला तथा दुष्टकम्मी होता है।

दशमस्थ इहस्पति होने से नौचें, बारहवें अथवा १९वें वर्ष में द्रव्य काम होता है।

(११) एकाइशस्थानगत रहने से जातक विद्वान् , अनेक शास्त्रों का जानने बाछा, प्रतिष्ठित, धनछाभ करने में समर्थ, हाथी और घोड़ा आदि बाहनों से युक्त, हद-पराक्रमी, क्षमाशीछ, रोग रहित, राजानुगृहीत एवं प्रतिष्ठित होता है। ऐसे जातक को किसी एकत्रित सम्पत्ति के छाभ की सम्भावना होती है और वह अपने ज्येष्ठ भाई का सहायक होता है।

यदि मृहस्पति के साथ ग्रुभग्रह और पापग्रह दोनों बैठे हों तो जातक हाथी का रखने वाला होता है। यदि मृहस्पति के साथ चम्द्रमा हो तो जातक भाग्यशाली होता है और कोई पड़ा हुआ धन उसे मिस्र जाता है। एकादशस्थ मृहस्पति के रहने से जातक को चौथे वर्ष में धन की प्राप्ति होती है।

(१२) द्वादशस्थान गत रहने से आछसी, उद्विग्निषत्त, क्रोधी, निर्छज्ज, बुद्धिहीन, मानद्दीन, पापो, निर्धन, अल्पसंतान वाछा, दरिव और गिल्टी तथा व्रणादि से पीड़ित होता है। परन्तु ऐसा जातक ग्रुभ कार्व्य में इच्य व्यय करने वाछा, उत्तम शस्या और छख सामग्री से सम्पन्न, पढ़ा-छिखा एवं गणितशास्त्र का जानने वाछा होता है। यदि बृहस्पति ग्रुभग्रह युत हो अथवा उच वा स्वगृही हो तो जातक स्वर्गगामी और यदि पाप्युक्त-हो तो दुर्ब्यसनी एवं नरकगामी होता है।

द्वादशस्य बृहस्पति होने से पाँचवें वर्ष में द्वानि सम्भव होता है

शुक्र ।

अन्तर सरीर का होता है। उसकी कमर, कांल, पेट, और गुद्ध अङ्गों में वर्ण

भथवा तिल होता है। तथा वह बात-पित्त से दुःश्वी होता है। ऐसा आतक भनेक कला का जानने बाला, विद्वान् , काव्य-सास्त्र प्रेमी, बार्चा में कुसक, गणितज्ञ विनय-सम्पन्न, धर्मात्मा, धनी और अपनी स्त्री से प्रेम करने बाला तथा राजा से अनुगृहीत होता है। उसे मधुर छगन्धित वृथ्य अर्थात् पुष्पादि से प्रेम होता है।

शुक्र के साथ शुभगह हो तो स्वर्ण तुल्य छन्दर शरीर और अनेक बल्जाभूवण से अल्क्कृत होता है। यदि शुक्र पापग्रह से दृष्ट हो, पापग्रह के साथ हो
अथवा शुक्र अस्त हो तो जातक वातरलेषमा आदि के विकार से पीड़ित रहता
है। यदि छन्न का स्वामी राहु के साथ हो तो जातक आवनजूल (अण्डबृद्धि)
से पीड़ित होता है। चतुर्थस्थान में यदि शुभग्रह हो तो जातक अत्यन्त प्रतापी
और हाथी का रखने वाला होता है। यदि शुक्र स्वगृही हो तो राज-योग होता है।
शुक्र यदि बच्ठ अच्टम अथवा द्वादशस्थान का स्वामी अथवा बल्दीन हो तो
जातक को दो स्त्री का योग होता है। उस के भाग्य में घटती बढ़ती होती रहती
है और उस की बुद्धि उत्तम नहीं होती है। लग्नस्थ शुक्र होने से जातक को
सन्नहवें वर्ष में पर-स्त्री गमन का संयोग होता है।

द्वितीयस्थान गत रहने से जातक चिद्वान् विचित्र विचाओं का जानने वाका, मनोहरभावी, सभा में चतुर, धनी और विचा धन प्राप्त करने वाका होता है तथा उसे स्त्री द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को छस्चातु और उत्तमोत्तम भोजन मिकते हैं तथा वह उत्तम प्रकार के वस्त्र एवं भूषणादि से अलंकृत होता है। उसकी परिचार वृहत होती है। उसे वाहनादि का छक होता है और उस की स्त्री अच्छी परम्तु स्त्री के प्रति प्रेम का सभाव होता है तथा आँसें छम्दर एवं विशाल होती हैं।

द्वितीयस्थान का स्वामी यदि बछदीन और दुष्टस्थान गत हो तो जातक के नेत्र में फूछा अथवा अन्य किसी प्रकार का रोग होता है।

शुक्र के साथ यदि चं. हो तो जातक राजि में अन्धा अथवा नेत्ररोगी, कुटुन्य रहित और धन को नष्ट करने वाखा होता है। शुक्र यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो धन की प्राप्ति नहीं होती है। किन्दु शुक्र शुभवह के क्षेत्र में और धुम-दृष्ट हो तो घन की प्राप्ति होती है, पुनः यदि खुक ग्रुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो राजा अथवा चोर द्वारा धनहानि होती है। ऐसे जातक को मार्ग में प्रायः सर्वदा आपत्ति शेखनी पड़ती है। द्वितीयस्थ ग्रुक होने से छहे वर्ष में छाम का बोग होता है, और क्लीसवें वर्ष में छन्दर स्त्री की प्राप्ति होती है।

(३) वृतीयस्थानगत रहने से जासक दुष्ट, उत्तम जनों से विरोध करने वाला, खोटा, दुरात्मा, कृपण, निर्धन और काम सन्तम होता है। ऐसे जातक को बहुत से भाई होते हैं परन्तु अन्त में कई भाइयों की मृत्यु हो जाती हैं। उसके भाइ स्वस्थ और सज्जन होते हैं। बहन की संख्या भी अधिक होती है। परन्तु यदि शुक्र पापप्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक को सौतेले भाई होते हैं, जिनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती है और कुछ जीवित रह जाते हैं।

यदि तृतीयस्थान का स्वामी बखवान् ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो अथवा ग्रुक उच्च वा स्वगृही हो तो भाइयों की संख्या विशेष होती है। परन्तु द्वितीयेश के पापप्रह युक्त और दुष्टस्थानगत होने से भाइयों का नाश होता है। तृतीयस्थ ग्रुक रहने से दशम वर्ष में जातक को तीर्थयात्रा का सौभाग्य होता है।

(४) चतुर्थस्थान गत रहने से जातक रूपवान् , बुद्धिमान् , पराक्रमी, तेजस्वी, विद्वान्, छसी और क्षेत्र प्राम, एवं वाहनादि से सम्पन्न होता है। देसे जातक को दूभ की प्रचुरता रहती है, और भोजनादि अच्छे अच्छे मिलते हैं। वह अपने कुटुम्बजनों का प्रियं और मित्रों से युक्त होता है। उसे अच्छी स्त्री, भोग-हाक्ति और भन की अच्छी प्राप्ति होती है। ऐसा जातक देवभक्त , ईश्वरारा-भन में प्रेम रखने वाछा और राजा से पूज्य होता है।

यदि चतुर्येश बकी महीं से युक्त हो तो रथादि वाहन का सक होता है। विद हा, के साथ पापमह हो, क्रुक्त पाप-मह के घर में हो, नीव हो, क्रुत्र गृही हो तो शत्रु पर विजयी होता है। वहस्थ क्रुक्त प्रायः निष्फळ कहा जाता है। वहस्थान में क्रुक्त के रहने से मामा के लिये दुःल है, कभी कभी मातृ कुळ का विनाश और २० वें अथवा ४१ वें वर्ष में स्वयं भय होता है।

- (७) ससमस्थान गत रहने से जातक छन्दर शरीर, कामातुर, स्त्रिवों से अधिक प्रेम करने वाला रित-पण्डित, पर स्त्रो प्रेमी और वेश्या मित्र होता है। उसे जननेन्द्रियों की चूमने की दुरी आदत होती है। उस की स्त्री दुकीन और वह धन-पुत्रादि से छखी, जल कीड़ा में निपुण तथा भाई कुटुम्बादि से खुक होता है। यदि ग्रुक शानि युत हो तो उसकी स्त्री व्यभिचारिणी और स्त्री का नाश (अर्थात् दो विवाह) होता है। यदि ग्रुक के साथ एक से अधिक ग्रह हों तो अधिक विवाह होता है। यदि ग्रुक के साथ एक से अधिक ग्रह हों तो अधिक विवाह होता है, और जातक पुत्रहीन होता है। यदि ग्रुक स्वगृही अथवा उच्च हो तो स्त्री के देश से धन की प्राप्ति होती है, तथा स्त्री के प्रताप से वह अत्यन्त तेजस्वी होता है। तथा स्त्रिवों से, विशा रहता है। ससमस्थ ग्रुक रहने से चौदहवें वर्ष में स्त्री-छल होता है।
- (८) अष्टमस्थानगत रहने से जातक प्रसन्न मूर्त्ति, निःशङ्क बोलने वाला नीच कर्म करने वाला, अहङ्कारी, शठ पापाचारी, परन्तु आहम्बरी, धार्मिक होता है। ऐसे जातक की माता को चौथे वर्ष में गण्डमाला रोग होता है और अपनी छली माता को भय देने वाला होता है। उसकी स्त्री हितेषिणी होती है। परन्तु जातक कदाचित स्त्री और पुत्र से उद्विग्न (स्त्री-पुत्र की चिन्ता में सर्वदा निमग्न)रहता है। वह राजा से सम्मानित और उसका पिता कल रहित होता है। तथा जातक की मृत्यु तीर्थस्थान में होती है। छु. के साथ पापग्रह रहने से जातक अल्पायु होता है। अष्टमस्थ शुक्र होने से दशम वर्ष में जातक को दुःल के बाद छल की प्राप्ति होती है।
- (९) नवमस्थान गत रहने से सौम्यमूर्ति, उत्साही गुणी, क्रोध रहित, भाग्यवान् , स्वार्थों और स्त्री, पुत्र, धन तथा वाहनादि से छली, देवता, गुरु आदि की पूजा में निरत , तपस्वी, यज्ञ-परायण, तीर्थ एवं धार्मिक कार्यों में व्यय करने वाला, अपनी मुजाओं से धनोपार्जन करने वाला और पैदल सेना (पक्षति) का सेनापित होता है। यदि गुक्र कृत्तिका, स्वाती अथवा पुष्य नक्षत्र का हो तो ऐसा गुक्र विशेष भाग्य-प्रद होता है। यदि गुक्र के साथ पापग्रह बैठा हो तो पिता के लिये अनिष्टकर होता है। यदि गुक्र पापग्रह से युत हो, पापराशि में हो, सन्नराशिगत हो अथवा कन्या राशिगत हो तो ऐसे जावक

शनि यदि बुध द्वारा दृष्ट हो तो जातक असस्य कर्म द्वारा महाधनी, ज्यसनी अन्त में बन्धु-बान्धवों द्वारा परित्यक्त, निकृष्ट-विद्या में रत और मानसिक दुःख से पीड़ित होता है। द्वितीयस्थ शनि के होने से १२ वें वर्ष में द्रव्य का नाश होता है।

(३) तृतीयभावगत रहने से जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्, ग्रामाधिपति बहुत मनुष्यों का पालने वाला, अनेक दास दासियों का शासन करने वाला, विक्रमी अर्थात् साहसी, कृपक और राजा से सम्मानित होता है। तृतीयस्थ शनि रहने से पृष्टज का नाश और आतृ स्वसमें कमी होता है। परन्तु यदि शनि उच्च अथवा स्वगृही हो तो भाइयों की वृद्धि होती है।

शनि के साथ पापग्रह रहने से भाइयों में झगड़ा होता है। यदि शनि पर राहु की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ में चोट लगती है। तृतीयस्थ शनि यदि शुभ-दृष्ट न हो तो जातक सनातन धर्म से प्रतिकृष्ठ रहता है। तृतीयस्थ शनि रहने से बारहवें अथवा तेरहवें वर्ष में भाई का छत्त सम्भव होता है।

- (४) चतुर्यभावगत रहने से जातक स्वभाव का खोटा, आछसी, कलही, मिलन प्रकृति, कंजूस, शासक द्वारा पीड़ित और पूर्वार्जित जमीन्दारी की हानि करने वाला होता है। ऐसे जातक की माता को विपत्ति की आशकूर होती है और कभी-कभी दो मातायें होती हैं। यदि शनि उच्च अथवा स्वगृही हो तो उपर्युक्त दोष नहीं होता अर्थात जातक धनी, छखी और वाहनादि से युक्त होता है। इसी प्रकार यदि शनि छम्नेश होकर चतुर्थस्य हो तो उसकी माता दीर्घायु होती है और जातक छखी होता है। यदि अष्टमेश शनि के साथ हो तो माता को अरिष्ट और जातक छखी होता है। यदि अष्टमेश शनि के साथ हो तो माता को अरिष्ट और जातक को शारीरिक कष्ट होता है। चतुर्थस्य शनि रहने से जातक चात-पित्त प्रकोप से दुर्बे रहता है। उसे काले अन्न (तिछ इस्यादि) से बड़ा प्रेम और आठवें वर्ष में उसके भाई की हानि का योग होता है।
- (५) पण्यमभाषगत रहने से जातक नीच बृत्ति-अनुसीछक, कुटिछ, काम चेष्टा से रहित, निर्धन, पुत्र रहित अथवा पुत्र शोक से पीड़ित और रोग के कारण शरीर से क्षीण होता है। यदि शनि समुरासिगत हो तो पुत्रों का नाश होता है। यदि उच्च हो तो एक पुत्र होता है। यदि पण्यम गृह एकाधिक गृह

सम्बन्ध स्थक हो तो जातक किसी का दत्तक पुत्र होता है अथवा वह किसी को दत्तक पुत्र बनाता है।

सनि यदि स्वगृही अथवा बल्रवान् ग्रह युक्त हो तो एक स्त्री होती है और सिन को यदि बृहस्यित देखता हो तो उसे दो स्त्रियां होती हैं। पहली सन्तान रहित और वृसरी पुत्रवती होतो है।

पम्चमस्य शनि होने से ५ वें वर्ष में बन्धु की डानि डोती है।

(६) षष्ठस्थानगत रहने से जातक हठी, गुणधाही, बहु मनुष्यों का पाछन करने बाला, श्रेष्ठ कमों का जानने वाला, श्रूर-वीर, शरीर से पुष्ट, अच्छी जठराग्नि बाला, धन-धान्य से सम्पन्न, पुत्र की बातों को मानने बाला और शत्रओं पर बिजय करने बाला होता है । तथा उसे कई बचेरे भाई होते हैं।

शनि के नीचस्थ नहीं रहने से शत्रु अनायास पराजित होता है और यदि नीचस्थ हो तो निकृष्ट जाति के छोगों से शत्रुता होती है। यदि शनि उच्च हो तो सनस्कामना परिपूर्ण होती है। यदि अन्यराशि गत हो तो जातक शत्रु नाशक होता है। यदि शनि मंगछ के साथ हो तो देशान्तर में धूमने वाछा होता है और उसे किन्चित् राज योग भी होता है। यदि शनि अष्टमस्थान का स्वामी हो तो वातञ्जूछ और व्रणादि रोगों से क्छेश होता है। यहस्थ शनि होने से इक्कीसवें और सैंतीसवें वर्ष में शत्रुभय होता है।

(७) सप्तमभावगत रहने से जातक कपटी, अंगहीन अथवा रोग से दुर्बछ, नीच कार्य्य में जी लगाने वाला, उग और कर्ण रोगी होता है। ऐसे जातक को मनुष्यों से कम मिलाप रहता है और वह स्त्रियों से आदर नहीं पाता है। स्त्री एवं घर के झम्झट से विन्तित रहता है। कभी कभी वेश्या-गामी भी होता है। इसको स्त्री की सत्यु होती है और दो विवाह का योग होता है। यदि शनि, ग्रुक के साथ हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। शनि स्वगृही अथवा उच्च हो तो स्त्री से भोग करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ हो तो पुरुष-जननेन्द्रिय का चुम्बन करने वाला होता है। यदि शनि ग्रुक के साथ हो तो स्त्री-जननेन्द्रिय का चुम्बन करने वाली होती है और पुरुष परस्त्रीगामी होता है।

# सप्तमस्थ शनि होने से ३७ वें वर्ष में।

- (८) अष्टमभावगत रहने से जासक नीच-वृत्ति (नौकरी) असन्तुष्ट, आछसी, दुर्बल, रुधिर विकारी अतः चर्म रोग से पीड़ित, घनहीन, थोड़ी सन्तान बाला और शूदा गामी होता है तथा उसे हृदय रोग, खांसी एवं हैजा आदि का भय रहता है। ऐसे जातक की मृत्यु प्रायः विदेश में होती है। यदि शनि के साथ शुक्र हो तो जातक व्यभिवारी और भ्रमणशील होता है। यदि शनि के साथ मंगल हो तो रोगी सम्भव तथा गुप्त रोग से पीड़ित होता है। यदि शहु के साथ शनि हो तो अस्त्र, अग्नि, विष, लकड़ी और पत्थर आदि से भय होता है। यदि शहु के साथ शनि हो तो अस्त्र, अग्नि, विष, लकड़ी और पत्थर आदि से भय होता है। यदि शनि के साथ राहु और सूर्य्य हो तो सतत निराश चित्त, अपच्यवान्, प्रंम विहीन, पितृ-पीड़क. भातृ-हीन, पत्नी और उसके सम्बन्धी की मानहानि करने वाला, असदुवाय से धनोपार्जन करने वाला, कुपुत्रवान्, कंजूस तथा बवासीर, क्षय अथवा दमा आदि रोग से पीड़ित होता है। यदि शनि उच्च अथवा स्वगृही हो तो जातक दीर्घायु होता है और प्रायः ७५ वर्ष की आयु होती है। (यह सर्वदा ठोक ही नहीं मानना होगा)। अष्टमस्थान का स्वामी यदि नीच अथवा शत्रु राशिगत हो तो अल्पायु होता है। अष्टमस्थ शनि होने से २५ वें वर्ष में अरिष्ट होता है।
- (१) नवमभावगत रहने से जातक कपटी. भाग्यहीन, इंजूस, जीर्णवस्त्र पहरने वाला, स्मारक अथवा किसी संग्रहालय आदि का बनाने वाला, देवता-पितर आदि से प्रेम रहित, एवं आत्मीय द्वारा दु:खित होता है। परन्तु धनवान् और छखी होता है और मनमानी कार्य्य करनेवाला होता है। यदि उच्च हो तो ऐसा जातक बैकुंग्ठ से आया हो अथवा बैकुंग्ठ जाने वाला हो। और प्राचीन धर्म का खण्डन करने वाला होता है। स्वक्षेत्र गत होने से महाशिष यज्ञकारी एवं राज-चिन्ह युक्त होता है और उसका पिता दीर्घायु होता है। परन्तु शनि पापग्रह युक्त हो अथवा बखहोन हो तो पिता को अरिष्ट होता है। नवमस्य शनि रहने से १९ वें या २९ वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है और २९ वें वर्ष में घाट, गौशाला आदि का निर्माण करता है।
  - (१०) दशमभाव गत रहने से जातक नीतिञ्च, नम्न, स्तुर, धनी. विद्वान्, शूरवीर, प्रिय वका, विनीत, स्तुर, कंज्स, कुषक एवं परदेश वासी होता

है। ऐसा जातक ग्रामादिका नायक, राज मन्त्री, एवं दण्डाधिकारी अथवा न्यायाधीश होता है। परन्तु संग्राम से अनमिज्ञ होता है।

यदि नीचस्य हो अथवा शत्रुगृही हो तो जातक कर, क्रपण, पिश्चों का मारने वाछा, सेवा से धन एकत्रित करने वाछा होता है और उसकी जहा में इच्छ रोग होता है। मोन राशिगत शनि होने से सन्यास योग होता है। शनि पाप पह युक्त होने से उसके कार्यों में विध्न-बाधायें होती हैं और धुअ- ग्रह युक्त होने से कार्य में सफलता होती है। दशमस्य शनि होने से चौअनवें वर्ष में शत्रु एवं शस्त्र से भय होता है। और २५वें वर्ष में उसे गङ्गा स्नान का सौभाग्य होता है।

- (११) एकादशस्थानगत रहने से जातक स्थिर वित्त का और स्थिर वित्त का होता है। एथ्वी आदि से धन की प्राप्ति होती है। और जमीन्दार एवं छखी होता है। ऐसे जातक को काले पदार्थों की प्राप्ति, काला धोड़ा, हाथी, उनी वस्त्र, नील रत्न आदि की प्राप्ति होती है, और राज द्वार से सम्मानित होता है। यदि शनि उच्च हो अथवा स्वगृही हो तो जातक विद्वान, भाग्यवान एवं अत्यन्त धनवान होता है, और उसे वाहनादि के छख होते है।
- (१२) द्वादशभावगत रहने से जातक दयाहीन, धनहीन, आख्सी, कुसड़ी, नीव कर्म निरत और खर्वीछा स्वभाव का होता है, और अमित व्ययी एवं नीच अनुवर विशिष्ट और प्रवास प्रिय होता है। कभी कभी अद्गृहीन भी होता है। शनि यदि शुभग्रह युत हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना से अथवा राजकोप से नेन्न हीन होता है। व्यापार से हानि उठाता है और नाना प्रकार के कार्व्यों में निरत रहता है। और यदि शुभग्रह के साथ शनि हो तो नेन्न अच्छा होता है। परन्तु दुष्ट कार्व्यों में व्यय अधिक और धन हीन होता है। द्वादश शनि होने से पैतालीसवें वर्ष में स्त्री को पीड़ा होती है।

#### राहु |

क्षि २५७ (१) छान गत राहु से जातक साहसी, चतुर, रोगी, अधर्मी, मित्र विरोधी, विवाद में विजयी, स्वजनवण्यक और सन्तान हीन होता है। इसकी स्त्री का गर्भपात भी होता है तथा उसके सिर में वेदना होती है। यदि राहु, मेच, बूच, मिधुन, कर्क, सिंह, कन्या अथवा मकरराकिगत हो तो नौकरी से विभववान, भोगी, विलासी और सहानुभूतिपूर्ण होता है। मेच, सिंह और कर्क राशि गत होने से जातक को स्वर्ण लाभ विशेष होता है। यदि राहु शुभदृष्ट हो तो जातक के मुख में इक चिन्ह होता है। लग्नस्य राहु के होने से पण्चम वर्ष में दु:ख होता है।

- (२) द्वितीयमाच में रहन से जातक-निन्दित बवन बोछने वाछा, भ्रमण शीछ, पुत्र विन्दा-निमरन, धनहीन, कठोर और मछछो, मांस, चर्म तथा नस्त आदि के कप-विकय द्वारा जीविका निर्वाह करने वाछा होता है। चौरी द्वारा भी उसे धन प्राप्त होता है। यदि राहु के साथ पापप्रह हो तो ओष्ठ के नीचे कुछ चिन्ह होता है। द्वितीय में रा. होने से बारहवें वर्ष में द्रव्य का नाश होता है।
- (३) तृतीय भावगत रहने से जासक यशस्वी, पराक्रमी, ऐश्वर्यं-वान् छल-विलासादि-सम्पन्न, साहसी, शत्रु-विजयी, परन्तु बहु शत्रु विशिष्ट और स्मण तथा कर्ण रोगी होता है। जातक के भाई एवं पशुओं की छत्यु होती है। प्रायः भातृ छल से वह विश्वत रहता है और उसे अल्प संतान होते हैं ऐसे जातक को तिल, मूंग और कोद्रव, (कोदो) इत्यदि अन्नों की प्राप्ति होती है। शुभग्रह के साथ रहने से कण्ठ में कोई चिन्ह होता है। तथा तृतीयस्थ राहु रहने से द्वादश अथवा त्रयोदश वर्ष में भातु-छल होता है।
- (४) चतुर्थ भावगत रहने से जातक भ्रमण शील, मिन्न, पुत्र एवं स्वजनादि स्रख विहीन (अर्थात् भारमीय पुरुषों से रहित) होता है। कभी कभी उसे दो स्त्री और मातायें होती हैं और उसे आभूषण तथा भ्रत्यादि भी रहते हैं। यदि राहु मेच, बृष अथवा कर्कगत हो तो बन्धुओं का स्रख होता है। अन्यया बन्धु पीड़ित होती है। यदि राहु के साथ पापप्रह हो तो माता को अवश्य दुःख होता है। परन्तु यदि श्रुभ-युक्त अथवा श्रुभ-दृष्ट हो तो वैसा फल नहीं होता है। चतुर्थस्य राहु होने से ८वं वर्ष में आई की हानि होती है।
  - (५) पम्चमभावगत रहने से जातक कुमार्गी, क्रोधी, प्रायः निःसन्तान,

मित्र रहित, कुटिल और म्रान्तिचित्त होता है। ऐसा जातक बाबु रोग से एवं उद्र शूल से पीड़ित होता है तथा शासक की अप्रसन्नता एवं अस्वाचार का भाजन बनता है। उसे नागदेव अथवा विष्णु-एजा द्वारा पुत्र-प्राप्ति सम्भव होता है। यदि राहु, कर्क राशिगत हो तो सन्तान छल सम्भव होता है। अन्यथा दीन और मलिन पुत्रों का उत्पादक होता है। सिंह राशिगत होने से पुत्र-छल कभी-कभी होता है। पन्चमस्थ राहु रहने से पांचवें वर्ष में बन्धु-हानि होती है।

- (६) षष्ठभावगत रहने से जातक गम्भीर, सुखी, ऐश्वर्म्यवान्, विद्वान् विली, म्लेच्छ के समागम से प्रभुता-शाली, राजा के समान प्रतिष्ठित, श्रमुओं पर अनावास विजय पाने वाला, धनप्राप्त करने में समर्थ और स्त्रीहीन होता है। जातक के पश्चओं का भय होता है। उसके कमर में पीड़ा होती है। एवं उसे बहुत से चवेरे अथवा फुफेरे भाई होते हैं। यदि राहु के साथ चन्द्रमा बैठा हो तो राजा की स्त्री से भोग करने वाला, चोर और धनहीन होता है। वष्ठस्थ राहु होने से इक्कीसवें या ३७वें वर्ष में कलह अथवा शत्रुभय होता है।
- (७) सप्तमभावगत रहने से जातक को जननेन्द्रिय रोग अथवा प्रमेह आदि रोग होता है, और उसे विधवा से सम्बन्ध होना सम्भव होता है। ऐसे जातक को दो विवाह होता है। पहली स्त्री रक्त जनित रोग (अर्थात् जिसमें रक्त आता हो) से पीड़ित होती है और दूसरी स्त्री को यक्त रोग होता है अर्थात् रूग्ण होती है। ऐसे जातक की स्त्री कल्डप्रिया, कोप-युक्ता, विवाद-शीला, प्रचण्ड-रूपा और खर्चीली स्वभाव की होती है। उसे कभी कभी स्त्री से मत-भेद भी हो जाया करता है। यदि राहु के साथ पापमह हो तो स्त्री कृटिका, पापिनी, दुःशीला और गण्डमाला रोग-युक्ता होती है। परन्तु ग्रुभग्रह युक्त रहने से उपर्युक्त दोव का निवारण होता है। और दो स्त्री का योग भी कम सम्भव होता है। जातकके सैतीसवें वर्ष में उसकी स्त्री को कष्ट होता है।
- (८) अष्टमभावगत रहने से जातक झगड़ाळू, पापी और गुदा, प्रमेह, अण्डहृद्धि अथवा, बवासीर आदि रोग से पीड़ित होता है। ऐसे जातक के

क्तीसर्वे वर्षमें जीवन की आक्रष्ट्रा होती है और सुभग्रह-मुख रहने से २५ वें वर्ष में आक्रष्ट्रा होती है। वदि अष्टमेक्ष बरूवान् ग्रहों से युत हो तो ६०वें वर्ष में स्त्यु भव होता है।

- (९) नवसभावगत रहने से जातक नीच-धर्मानुरागी, शौचादि किया से हीन अर्थात् धर्म-कर्म-विहीन, मन्द-बुद्धि, अरूप-छल-ओगी, भ्रमण-शील एवं दिरह और बन्धु जनों से हीन होता है। ऐसे जातक की स्त्री निस्सन्तान एवं अधार्मिका और अनुदार होती है। नवमस्थ राहु रहने से उन्नीसवें अथवा २९वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है।
- (१०) दशमभावगत रहने से जातक विद्वान् , शूर , धनवान, रोगी, बात व्याधि से पीड़ित, शत्रुओं का नाश करने वाला, मन्त्री अथवा दण्डाधिकारी, पुर और प्राम इत्यादि जन समूहों का नायक, काव्य, नाटक तथा छन्द शास्त्र का ज्ञाता, अत्यन्त भूमणशील, पिता के छल से रहित, एवं वस्त्रादि बनाने वाला होता है। मीन राशिगत होने से उसे गृहादि का छल होता है। यदि शुभग्रह के साथ हो तो छन्दर प्राम में निवास करने वाला और काव्य शास्त्र का ज्ञाता होता है। दशमस्य राहु रहने से वौअनवें वर्ष में शत्रु और शस्त्र का भय होता है।
- (११) एकादशभाव गत रहने से जातक धन-धान्य-छल-सम्पन्न, राजद्वार से धन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, वस्त्र, स्वर्ण और अन्नादि का स्वामी, वतुष्पद्व और वाहनादि से युक्त, छड़ाई में विजय पाने वाला, सन्तानवान, तथा मुसलमान शासक द्वारा सम्मानित होता है। एकादशस्य राहु के रहने से ४५वें वर्ष में जातक को प्रत्र और धनका अनुल छल होता है।
- (१२) द्वादशभाव गत रहने से जातक नीच-कर्म्म-निरत, प्रपंची, कपटी, कुछव्न, दस्भी, कंज्रुस, नेन्न रोगी, चर्मरोगी और प्रवासी होता है। ऐसे जातक के पैर में चोट ख्याने से पीड़ा होती है और जातक की स्त्री-चिन्ता तथा थोड़ी सन्तान होती है। द्वादशस्य राहु रहने से ४२ वेंवर्ष में स्त्री को पीड़ा होती है।

### केत्र।

- (१) छानगत रहने से जातक शरीर से दुवला कमर की बीमारी (बात व्याषि) से पीड़ित, उद्विग्न वित्त, स्त्री विन्ता निमग्न, मिध्यामावी, वश्चल और शत्रुयुक्त होता है। ऐसे जातक की हाथों से पसीना आता है। यदि केतु पर ग्रुभग्रह अथवा पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के मुंह में कुछ विन्ह होता है। छग्नस्थ केतु रहने से पश्चम वर्ष में दुःल होता है।
- (२) द्वितीयभाव गत रहने से जातक दुष्टात्मा, कुटुम्बविरोधी, मुख-रोग से पीड़ित, नीवों की सङ्गति करने वाला, आत्मीयों का विरोधी और स्पष्ट-वक्ता होता है। तथा सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जातक की धन-धान्यादि की क्षति राजा द्वारा होती है। यदि रातु स्वगृही अथवा शुभग्रह की राशि में हो तो जातक छखी होता है। द्वितीयस्थ केतु रहने से बारहवें वर्ष में दृष्य का नाश होता है।
- (३) तृतीयभाषगत रहने से जातक तेजस्वी, भोगी, ऐश्वर्ध्यवान्, बरू-वान् और सर्वप्रिय परन्तु मानसिक-विन्ता से युक्त होता है। ऐसे जातक को भूगतृ छल का प्रायः अभाव होता है। और उसके बाहों में पीड़ा होती है। उन्न अथवा स्वगृही होने से छल होता है। परन्तु संस्था किञ्चित उदासीनता प्रदान करता है। यदि शुभग्रह युक्त हो तो कण्ठ में कोई विन्द्द होता है। तृतीयस्थ केतु रहने से बारहवें अथवा १३ वें वर्ष में भाई का छल होता है।
- (४) चतुर्थभ। वगत रहने से जातक मानु खखविहीन, मिन्न-विहीन अथवा मिन्न से दुःखी, पिता को क्लेशकर, भानु रहित, झगड़ालु, और विव से पीड़ित होता है। उसका भाता रूज तथा दुर्बल होता है। परन्तु यदि केतु हुक्किक अथवा सिंह-राशि-गत हो तो उसे माता-पिता और मिन्न आदि से-खब होता है, परन्तु चिरकाल तक नहीं। धन-राशिगत केतु रहने से मिन्नित कल होता है। यदि केतु के साथ पापप्रह हो तो माता को दुःख होता है। परन्तु शुभ-युक्त वा दृष्ट रहने से ऐसा फल नहीं होता है। चतुर्थस्थ केतु रहने से ८ वें वर्ष में भाई की हानि होती है।

- (५) पद्ममभावगत रहने से जातक विदेश-गामी, छली, क्छी, क्छी, क्छी, क्यों से प्रीति करने वाला और वीर होता हुआ भी दास होता है। उसे सन्तान कम होते हैं और सन्तानों में सबसे बड़ी कन्या होती है। ऐसा जातक विद्या और ज्ञान से रहित होता है। गिरने अथवा किसी पदार्थ के आचात से पेट में पीड़ा होती है। यदि केतु के साथ पापप्रह हो तो माता को निश्चय दुःख होता है। परन्तु ग्रुअहट वा युक्त होने से ऐसा फल नहीं होता है। पद्ममस्य केतु के रहने से पद्मम वर्ष में बन्ध की हानि होती है।
- (६) षष्ठभावगत रहने से जातक स्वस्थ अर्थात व्याधि-रहित होता है। षतुष्पदादि से छली, अनवान्, जाति में मुलिया, वाचाल, स्त्री-प्रिय और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसे जातक का मानुपक्ष (नानिहाल) से अप-मान होता है। यदि केतु के साथ चन्द्रमा हो तो राजा की स्त्री से सम्भोग करने वाला, अन-हीन और चोर वृत्ति होता है। षष्ठस्थ केतु के रहने से इक्कीसचें वा ३७ वें वर्ष में कल्कह अथवा शत्रु-भय होता है।
- (७) ससमभाव गत रहने से शत्रुआं से धन-नाश, स्त्री को पीड़ा और नीच, विधवा अथवा कोधी स्त्री से सम्बन्ध, जलभय, गुप्तरूप से पाप करने वाला तथा अमगशाली होता है। वृश्चिक राशिगत होने से लाभ होता है। परम्तु स्त्री-विन्ता और वित्त व्यम रहती है। ऐसे जातक को दो स्त्रियां होती है। पहली स्त्री की एत्यु के बाद दूसरी स्त्री को गुस्म रोग का भय होता है। पापप्रह युक्त हो तो गन्डमाला रोग का भय होता है। खुभग्रह युक्त होने पर ये दोष नहीं होते है, और प्रायः एक ही स्त्री होती है। सप्तमस्थ केतु के रहने से ३७ वर्ष में स्त्री को अरिष्ट होता है।
- (८) अष्टमभाषगत रहने से जातक गुदा और नेत्ररोग से पीड़ित होता है। बाहन-भय और अर्थनाश होता है। छोग भकारण उससे चुणा करते और उसकी स्त्री तथा सन्तान रोगी होता है। यदि बृष्टिचक, कन्या, मिथुन, मेच अथवा बृच राशि-गत केतु हा तो जातक ब्रम्म प्राप्त करता है। यदि केतु के साथ ग्रुभग्रह हो तो २५वां वर्ष अनिष्टकारी होता है। वदि अष्टमस्थान का स्वामी उच्च अथवा बछी ग्रहों से युक्त हो तो ६० वर्ष की आयु होती है।
- (९) जवमभावगत रहने से बाल्यावस्था में पिता को कटप्रद, समाज से डपहास और दानादि हुम किया से हीन, धर्मम्बट पुत्र-म्रातृ-विन्ता-बुक

और बाहु रोग से पीड़ित पर क्लेश रहित और अच्छे मस्तिष्क बाला होता है। तथा उसके भाग्य की बृद्धि म्लेच्छ द्वारा होती है। नवमस्य केतु रहने से उन्नीसवें अथवा उन्तीसवें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है।

- (१०) दशम-भावगत रहने से जातक परस्त्री गामी, म्लेश-कर्म-युक्त, इड, छल रहित, कफ- प्रकृति, वायुविकार से पीड़ित, वाहनों से अछली, और अञ्चल विजयी होता है। उसके गुदा में रोग और उसके पिता को छलका अभाव होता है। यदि कन्यागत केतु हो तो कष्ट अधिक होता है। पर किसी मत से छल-दुःल दोनों होती है। पिता के दुःल एवं दुर्भाग्य कारक होता है। यदि केतु, मेच, युच अथवा वृश्चिक राशि गत हो तो जातक के शत्रुओं का नाश, उसकी आशायें पूर्ण होती है। वह छली और ईश्वर-परायण होता है। यदि केतु के साथ शुअ-प्रह हो तो उसका निवास किसी छन्दर गाँव में और काव्य में रुचि होती है। दशमस्य केतु रहने से चौअनवें वर्ष में शस्त्र वा शत्रु से भय होताहै।
- (११) एकादशभावगत रहने से जातक मधुर भाषी, विद्वान, दर्शनीय अर्थात् रुपवान, भोगी, तेजस्वी, उत्तमवस्त्रों का धारण करने वाला और धन-धान्य सम्पन्न होता है। परन्तु पुत्रखल रहित, बुरे कुटुम्ब वाला और गुदा रोग से पीड़ित होता है। एकादशस्य केतु के रहने से ४९वें वर्ष में उसे पुत्र और धन का अतुल छल होता है।
- (१२) द्वादशभावगत रहने से जातक अति खर्चीले स्वभाव का, विन्ता युक्त, सनकी, परदेशवासी, शत्रुओं पर विजय करने वाला, पर, नेत्र, बस्ती तथा गुदा रोग से पीड़ित होता है। एवं मोक्षाधिकारी होता है। द्वादशस्य केतु रहने से ४५वें वर्ष में स्त्री को पोड़ा होती है।

स्मरण रहे कि उत्पर लिखे हुए द्वादशभावगत ग्रहों का फल, ग्रहों पर हृष्टि और भावाधिपति के तारतम्यानुसार देखना होगा । स्थूल्रूप्यसे ये सब फल प्रायः ठीक होंगे। परन्तु किसी किसी कुण्डली में थोड़ा हेर फेर भी अवश्य देखने में प्रतीत होगा।

# भिन्न-भिन्न राशिगत प्रहों का फल ।

# सूर्य ।

- (१) मेषराशि गत सूर्य्य रहने से जातक साहसी, प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमान्, भ्रमणशील, अल्पधनी, अस्त्र-शस्त्रधारण करने वाला, पृथ्वी का मालिक (जमीन्दार अथवा अच्छा गृहस्य) और रुधिर एवं पित्त विकार जनित रोग से पीड़ित होता है। यदि सूर्य्य परम उच्च हो तो जातक बहुधनी और उसे उत्तमोत्तम फल होता है।
- (२) वृषराशि गत होने से जातक वस्त्र और उत्तम छगन्थ (पुष्पादि) का धारण करने वाला, अच्छी शय्या से छली, चतुष्पद जीवों से छल पाने वाला, योग्य कार्य्य का करने वाला ऐसे जातक को जल भय होता है। वस्त्र और छगन्धित ब्रुच्यादि बिकने वाली चीजों के क्रय-विक्रय से जीविका करने वाला तथा गानविचा का प्रेमी होता है। और उसे स्त्रियों से शबुता रहती है।
- (३) मिथुन राशिगत रहने से जातक विद्वान्, गणितज्ञ, धनी, विख्यात, कीर्त्ति, नीति-युक्त, विनयी, शीलवान्, अद्वभुत वाणी बोलनेवाला और धन एवं विद्या के उपार्जन में निमरन रहता है।
- (४) कर्कराशिगत रहने से जातक क्रूर, तीक्ष्ण स्वभाव, दरिद्र, पराये का कार्य्य करने वाला, खेद युक्त, मोसाफिर और पिता की आज्ञा का उल्लङ्खन करने वाला होता है।
- (५) सिंह राशिगत रहने से जातक चतुर, कछा-कुसछ, पराक्रमी, स्थिर बुद्धि, परोपकारी, समर्थ होने के कारण बड़ी कीर्ति प्राप्त करने बाछा और बन पूर्व पर्वतादि से प्रेम रखने वाछा होता है।
- (६) कम्याराक्षिगत रहने से जातक वित्रकारी, काव्य, गणित और लिखने-पढ़ने में कुशल, युदुभाषी, गान प्रिय, राजा से धन प्राप्त करने वाला तथा धन के उपार्जन में निमान रहने वाला होता है। इसकी आकृति किसी मात्रा में स्त्री के सहश होती है।

- (७) तुलाराशिगत रहने से जासक साहसी, परन्तु राजा सें पीड़ित, विरोधो, पाप कर्म निरत, कल्ह प्रवीच, पराये का कार्न्य करने वाका, धन हीन, कभी-कभी मच पीने वाका, मच बनाने वाका अथवा स्वर्णकार और मार्ग वलने वाका होता है। परन्तु उच्च नवांश में रहने से फल विपरीत होता है।
- (८) बृश्चिकराशिगत रहने से जातक आदरणीय परन्तु कछह प्रिय, कृपण, क्रोबी, माता और पिता का विरोधी, साहसी, क्रूर, धनोपार्जन करने वास्त्र और अस्त्र-शस्त्र के तत्त्व को जानने वास्त्र होता है। उसे विष, शस्त्र अववा अगिन से अब और विष आदि के कथ-विकय द्वारा धन प्राप्त होती है।
- (९) धनराशिगत रहने से जातक अति बुद्धिमान्, धनवान्, सन्तोची, तीक्ष्ण-स्वभाव, मित्रों का हित करने वाला, सज्जनों से पूजित, शिल्पी और साधारण वणिक् होता है।
- (१०) मकरराशिगत रहने से जातक किया कुशल, झमगशीख, उत्सव-रहित, नीच-कर्म्म-रत, निन्दित, अल्पघनी, कुटुन्बियों से विरोध करने वाला और वनियें का व्यवसाय करने वाला होता है। उसका माग्य दूसरे के अधीन रहता है।
- (११) कुम्भ-राशिगत रहने से जातक पुत्र-पौत्रादि के लिये खाळायित, द्या रहित, नीच कर्म्म निरत, शठ और मलिनवेची होता है।
- (१२) मीनराशिगत रहने से जातक कृषि और व्यापार से धनोपार्जन और उन्नति करने वाका होता है। वह स्वजनों से तुःल पाता है और पुन, भाग्य तथा धन से रहित होता है। ऐसे जातक को जक से उत्पन्न हुए वस्तुओं के कय-विकृत्य से कभी धन की प्राप्ति होती है।

# जन्मकालीन चन्द्रमा के भिन्न भिन्न राशिगत-फल ।

क्षि र ६० ज्योतिय शास्त्रानुसार छात्र एवं जन्म-राश्चि (जन्म काब्रिक वं. जिस राज्ञि में रहता है इस को जन्म-राश्चि कहते हैं) हारा भारतवर्ष ही में नहीं वस्त्र अन्य देशों में भी विशेष कड़ की विनेषना की आती है। स्मारन रखने की बात है कि क्य चन्त्र-राज्ञि का स्वामी भीर चन्त्रमा कड़ी होते हैं, तो कीचे छिले हुए बन्ध-राशि-कड़ भी ठीक ठीक मिछता है। वर्छ-हीच होने पर पूर्व कछ वहीं मिछते। इस कारण चन्द्रमा के वर्छ के तारम्यानुसार कड़में न्युनाचिक होगा, परन्तु साधारण रूप से बहुत से कछ ठीक पाये जायेंगे।

#### मेष ।

(१) मेद राश्चि-गत चन्द्रमा होने से धनवान, प्रत्रवान, तेजस्वी, परी-वकारी, उत्तम कार्यासक, छशील, राज प्रिय, गुग-वान् , देव-गुरु भक्त, गर्म भोजन का चाहने चाका, अस्पहारी, मृत्व प्रिय, भीठ, चयक, कार्प्यारम्म-प्रकापी, विदेश बासी, इस शरीर, शीजगामी, सामी, कठोर वित, ग्रुभ कार्य्य में व्यय करने बाका, जल से भय करने बाला, कार्य्य से घबड़ाने बाला, चंचल-धन युक्त अर्थात कभी धनी कभी निर्धन, स्वीपार्जित कीर्तिमान और कभी कभी चिड विदे स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को कुल्सितनस और शिर में वण होता है। उसका जरू से पृत्य तथा उच्चस्थान से पतन, अच्छा स्वास्थ्य एवं नेज ताज वर्ण होता है। यह बात की अधिक्यता से पीड़ित होता है। ऐसे जातक को हो स्त्रियां रहती हैं और उन्हें अजीर्ण एवं उदर रोग से भय होता है। जातक स्त्री के वशीमृत और पुत्रादि-एखसम्पन्न होता है। उसकी माता स्वरहित अथवा पुत्र पर निर्दयो होती है। वह किसी कार्य्य निवटाव में प्रधान. बद्ध विभाग अथवा कोई स्वतन्त्र व्यवसाय में उन्नति करने वाला और अनेक मनुष्यों पर अधिकार रखने बाला व्यवसावियों में उत्तम होता है। तात्वर्य बहु है कि उसकी उन्नति प्रायः व्यवसाय द्वारा होशी है। उसे कर्क, सिंह, बृष्टिक, धन और मीन राशि वाले मनुष्यों के साथ व्यवसाय करने से अभवायी होता है।

प्रतिपदा, वही, और एकादशी तिथियां जातक के लिये अनिष्टदायी होती हैं। तीसरा, छठां, आठवां, बारहवां, बौदहवां और पन्द्रहवां वर्ष, महीना अथवा दिन जातक के जीवन में अनिष्टकारी होता है। प्रथम, ससम, अष्टम एवं त्रवोदश वर्ष में अवर पीड़ा, सोष्टहवें और सतरहवें वर्ष में विष्विका, तीसरे और बारहवें वर्ष में अव्यय, २९ वें वर्ष में सन्तानोत्पत्ति एवं रतौंथी तथा ३२ वतीसवें वर्ष में सत्त्र-भव होता है। ऐसे जातक के किये किसी मी काटगांरक्त में मझ-क्वार अवका होता है। बुववार सर्वदा अनिष्टकारी होता है। हितोबा के चन्द्र दर्शन के अनन्तर किसी छाछ बस्तु को देखने से बद्द मास उसके किने खलहाबी होता है।

यदि चन्द्रमा, ग्रुम दृष्ट हो तो जातक ९० वर्ष तक जी सकता है। कार्तिक मास, कृष्णपश्च, नवमी तिथि, बुधवार और अर्बुरान्नि ऐसे जातक के किये अरिष्टकारी होता है।

### वृष ।

(२) वृष राशिगत चन्द्रमा रहने से जातक अल्प तेजस्वो, आकसी, केंद्र कर्म्म त्यागी, सत्यवादी, भनी, आयुष्मान्, परोपकारी, माता-पिता और गुद का भक्त, राज प्रिय, सभाचतुर, सन्तोषी, शान्तवित्त, बीर, सहनशील, दुद्धिमान्, छसील, उत्तम बस्त्र और भोजन सम्पन्न, अपने कार्म्म में दृद, परन्तु समय समय पर कार्म्म में उद्विग्नचित्त, प्राचीन संस्थाओं का अनुशीलक, मित्र-सम्पन्न, उद्दार, स्वजनों से दूर रहने वाला, कुशल, देकने में खन्दर, क्लेश सहने वाला, दृद सरीर, नेत्र रोगी, शीत एवं अजीर्ण आदि रोग से दुःखी, न्यायालय में दोनो खरावा जाने वाला, पशुओं से दरने वाला, अधिक कन्न प्रकृति, स्त्री-आञ्चाकारी पूर्व कामी होता है। कभी कभी ऐसे जातक की दो वा तीन स्त्रियों से सम्बन्ध होता है और बहुधा उसे कन्याओं की संख्या अधिक होती है। उस के किये चित्रकारी और संगीत लाभकारी होता है। उसे अकस्मात धन प्राप्ति का योग होता है। और जातक छलमय पूर्व अधिकार पूर्व जीवन व्यतीत करता है। वह धन, गृह और भूमि आदि की प्राप्ति में समर्थ, वाक्यावस्था में दुःखी तथा मध्य, वृद्धावस्था में छली होता है।

पहला, सोलहवां और पवपनवां वर्ष, मास अथवा विन उस के किये अञ्चल होता है। प्रथम वर्ष में पीड़ा, तीसरे वर्ष में अगिन-भव, सातवें वर्ष में विस्विका, नवें वर्ष में व्यथा, दशम वर्ष में रुविर प्रकोष, बारहवें वर्षमें वृक्ष अथवा उच्च स्थान से पतन, सोलहवें वर्ष में सर्प भव, उन्जीसवें वर्ष में पीड़ा, २९ वें वर्ष में अल्डभव और तीसवें अथवा ३२वें वर्ष में क्या प्रकोष एवं पीड़ा होती है।

यदि चन्द्रमा सुभद्ध हो तो किसी मत से ७८ और किसी मत से ९६ वर्ष को आयु हो सकती है। ऐसे जातक के किये दुव, मिश्रुम, कम्बा, मकर समग्रा कुम्मराणि वाले मनुष्य व्यवहार पूर्व मित्रता के किये अच्छे होते हैं। कई पूर्व सिंह राजिवाले मनुष्य से शत्रुता सम्भव होती है। माघ मास, श्रुक्कपक्ष, नवमो तिथि, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र अनिष्टकारी होते हैं।

# मिथुन ।

(३) मिथुनराशि गत चन्द्रमा हो तो जातक ग्रामीण स्त्रियों के लिये चतुर, विद्वान्, हद्-मित्र, मिथान्नप्रेमी, स्रशील, अल्प बोलने वाला, कुटुम्ब-पालक, कौतुकप्रेमी, रितिप्रिय, गुणी, मोगी दानी, सत्वर्म-पारायण, विषया-सक्त, क्रय, गानादि प्रेमी, चतुर, शास्त्र जानने वाला, मिथ्यापी, शान्तिचत्त प्रस्तु मिश्रित स्वभाव बुद्धिमान्, चतुर, कुशायबुद्धि, पुस्तकप्रेमी, मानसिक एवं शारिरिक कार्य्य में तत्पर, विषश्चण, यात्रा-प्रिय अर्थात् अमणशोल, कभी कमी हद प्रतिज्ञ, सर्व प्रिय सर्व प्रेमी, गौरव युक्त, दूत कर्म करने वाला, हास्य और ज्ञा का जानने वाला, अधिक मोजन करने वाला, हदकाय, रूपवान् और हास्वशील होता है, उस के नाक खड़े और बाल घुंधरूले, आंखें गुलाबी रंगकी और शरीरमें तिल अथवा लहसन आदि के चिन्ह होते हैं। वह काम शास्त्र में निपुण अतपुत स्त्री-सुलो, स्त्री का इच्छुक होता है। उस की कभी कभी दो विवाह होती हैं। और उसे कम सन्तान होते हैं। पेसा जातक भाग्यवान् होता है और कदापि ही घनहीन होता है। उसे अकस्मात् किसी अपरिवित स्थान से धन मिलना सम्भव होता है और ऐसे जातक को एक से अधिक स्वस्थाय होते हैं अथवा स्ववस्थाय में परिवर्त्तन होता रहता है।

भाठवें, दशवें, अहाइसवें, बावनवें एवं बौअनवें वर्ष, मास अथवा दिन उसके छिये अञ्चम होते हैं। पांचवें वर्ष में कुश्च, सोछहवें वर्ष में शब्दु, अठारह-वें वर्ष में कर्ण पीड़ा, २०वें वर्ष में अत्यन्त पीड़ा और अड़तीसवें वर्ष में मृत्युवत् कप्ट से भय होता है। ऐसा जातक बाल्यावल्या में अति छखी, मध्यावस्था में अल्प छखी और बुद्धावस्था में अति दुःखो होता है। चन्द्रमा की शुमहिट रहने से अल्बी वर्ष तक जी सकता है।

प्रतिपदा, ससमी और द्वादक्षी तियी ऐसे जातक के खिये अनिष्टकर होते हैं। इन, सिंह, कन्या एवं तुखा राशि वाखों से जातक का उपकार होता है। कर्क राशि वाले से शत्रुता होती है। ऐसे जातक के खिये रत्नों में पम्मा ग्रुम-वायी होता है। वैशाख मास, खुक्क पक्ष, द्वादक्षी तियो, बुध बार, इस्त बक्षत्र एवं मध्याद्व समय अरिष्टकारी होता है।

(४) कर्क राशि गत चन्द्रमा हो तो जातक परोपकारी, बस्तुओं के संग्रह में कुशल, गुणी, मातापिता और साधुओं का भक्त, शास्त्र-कुशल, सगन्यादि द्रव्य विशिष्ट, जल कीड़ा प्रेमी, शीव्रगामी, डुटिल, समित्रवान् , प्रीति-बज्ञीमृत, मित्रों का प्यारा, बाटिका प्रेमी, दबालु, कुटुम्ब तथा मित्र से परित्यक्त, मिछनसार, प्रेमी, एवं अधिकारी होता है। ऐसे जातक के बावें अकु में अरिव भग और मस्तक वीहा से व्याया होती है। उंचे स्थान से उस का गिरना सम्भव होता है एवं उसे अग्नि, जल और किसी न्यायालय से दोवी विश्वय किया जाने का भव रहता है। यह कर का मंश्रोछा और उसके गाछ पुष्ट होते हैं। वह सन्दर तथा कफ प्रकृति और स्त्री से वशीमत होता है। उसकी स्त्री पति-वता होती है और अपने पति से बहुत प्रेम करती है। कभी कभी स्त्री एवं बान्धवों की संख्या जातक को विशेष डोते हैं। उसे कई सन्तान होते हैं परन्तु उन में से कोई एक ही योग्य होता है। ऐसा जातक अपनी इच्छा के विकास किसी अन्य पुरुष की स्त्री से सम्भोग करता है। और ऐसी किया से उसे अब की संभावना होती है। ऐसा जातक अपने पुरुवार्य हारा स्ववंश की मानो-न्नति करने में समर्थ होता है। किसी व्यवसाय द्वारा उसकी उन्नति होती है। ऐसे जातक को सर्व सम्मति से कार्य्य करना लाभप्रद होता है। जातक का धन चन्द्रकला के समान कभी घटता और कभी बढ़ता रहता है। वर्मीदारी और गृहादि से सम्पन्न, चित्रकारी, कविता एवं गानादि का प्रिय होता है। वह जला-शय के समीप का निवासी अथवा जरू यात्रा प्रेमी, तरस पदार्थ का भ्यापारी और गणित एवं ज्योतिष का प्रेमी होता है।

बारहवां, इक्कोसवां, एकतीसवां, एकतालीसवां, एकावनवां और एक-सटबां वर्च, मास अथवा दिन अनिष्टकारो होता है। प्रथम वर्ष में रोगी, तीसरे वर्ष में लिंगरूथान में पीड़ा, ३१वें वर्ष में सर्प भय तथा ३२वें वर्ष में रोग का भय अधिक होता है। ग्रुभ-बोग रहने से पचासी, मतान्तर से अठासी अथवा छीआनवे वर्ष तक वह जी सकता है।

द्वितीय, ससमी पूर्व द्वादशी तिथि जातक के किये अञ्चल होता है। सिंह, मिश्रुन और कन्या राशि का मनुष्य उत्तम तथा मेन, कुन, तुला, वृश्चिक, जर्म, मकर, कुन्म एवं मोन राशि के मनुष्य साधारण मित्र होते हैं। माघ मास, शुक्क पश्च, नोमो तिथो, रोहिजो नश्चत्र एवं शुक्रवार अनिष्टकर होता है।

# सिंह ।

(५) सिंह राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक धन-धान्य से युक्त, रूक्मी-बान्, बिहुान्, सर्च कर्छा विशिष्ट, अहंकारी, निदुर, छशील, कृपण, सत्यवादी, बिदेश-यात्रा-प्रिय, संप्राम-प्रिय, शत्रु-विजयो, वन-पर्वतादि में भ्रमण-प्रेमी, तीक्षण-स्वभाव, दाता, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि, अभिमानी, वेमतल्ख बहुत समय तक क्रोध करने वाला, वाग्मी, उदार, मानी, मांसप्रिय, मानसिक दुख से पीड़ित, बुद्धिमान्, निष्कपट, मान्-प्रेमी, वस्त्र, छगंधादि में अभिद्धि रखने वाला, कला-प्रेमी, गान और चित्र आदि कलाओं में प्रेम रखने वाला तथा सर्वदा उद्य पद-प्राप्ति के लिये यत्नवान् होता है। अपनी बाल्यावस्था में वह दो स्त्रियों के स्तन से दुग्धपान करता है।

शरीर से पुष्ट, रूपवान्, विशाल और पीले नेत्र वाला मोटी ढोंड़ी और इंस-मुख, पीठ पर तिल अथवा मास आदि के चिन्द्र से युक्त पेट के वाम भाग में वातरोग, शिर, दन्त, गला एवं उदर-रोग से पीड़ित और भूख-प्यास तथा मानसिक व्यथा से चिन्तित होता है। उसे स्त्रियों से शत्रुता अथवा अनवन रहतो है। और जातक को सन्तान कम होते हैं। चोर द्वारा दो वार उसकी हानि होने की सम्भावना रहती है। और उसे अग्नि भय भी होता है।

पांचवें, बीसवें और तीसवें वर्ष, मास अथवा दिन जातक के खिये अञ्चम होता है। प्रथम वर्ष में प्रेत-पिशाचादि-बाधा, पांचवें वर्षमें अनिन भय, सातवें वर्ष में ज्वर-पीड़ा एवं विसूचिका रोग, २०वें वर्ष में सर्प भय, २१ वें वर्ष में पीड़ा, २८वें में अपवाद और ३२वें वर्ष में पीड़ा होती है। यदि अन्य प्रकार का दोष न हो तो जातक ७८ वर्ष तक जी सकता है और उसकी मृत्यु किसी अच्छे स्थान में होती है। और मतान्तर से १०० वर्ष भी जो सकता है।

तृतीया. अष्टमी और त्रयोदशी तिथी जातक के छिये अश्वभ होता है। र्राववार को कार्यारम्भ करने से शुभ होता है। मेच, कर्क, बृश्चिक, धन, मिश्चन, कन्या एवं मीन राशि के मतुष्य, जातक के छिए अच्छे होते हैं। बृश्चिक, तुछा, मकर और कुम्म राशि वाले शत्रु होते हैं। फास्गुन मास, कृष्ण पक्ष, पश्चमो तिथि, संगढवार और मध्याह समय जातक के खिये अरिष्ट कर है। ऐसे जातक को जल से भी मृत्यु भव होता है।

#### कन्या i

(६) कन्या राशिगत चन्त्रमा हो तो जातक कुटुम्ब और मिन्न को आकन्त्र देने वाला, वहु सेवक-विशिष्ट, प्रदेश-वासी, भनी, अनेक कला- कुशल, गुरु-जन- भक्त, प्रियमाची, देव-बाह्मण भक्त, धर्म-कर्म परायण शीलवान्, लज्जावान् , सहय- वादी, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान् , मेधावि, विद्याध्ययन में कुशल, अनेक कन्न युक्त, उन्नत शरीर, कुछ गौरवर्ण, गला, बाहु, पीठ अथवा लिङ्ग स्थान में तिल आदि के विन्द्र से युक्त, कक प्रकृति और उदर रोगी होता है। वह कामी होने के कारण स्त्रो के सङ्ग में केलि विलास निरत रहता है। पर उसकी स्त्री, अच्छे स्वभाव की नहीं होतो। ऐसे जातक को पुत्र से कन्याओं को संख्या अधिक होती है। उसे मिन्न बहुत होते है और श्रुत्यों से वह आनन्द पाता है। ऐसे जातक को औषधि एवं भोजन के पदार्थ का ज्यवसाय लाभ-प्रद होता है। शिक्षक एवं प्रोफेशर आदि होना भी सम्भव होता है। वह पराई सम्पत्ति का भोगने वाला एवं अपने अधीन मनुष्यों से भाग्यशाली होता है।

दूसरा, बारहवां, बाइसवां और बयालीसवां वर्ष, मास अथवा दिन अनिष्ट-कारी होता है। तोसरे वर्ष में अग्नि अय, पांचवें वर्ष में नेत्र पोड़ा, नवमें अथवा तेरहवें वर्ष में किसी पदार्थ एवं दरवाजा आदि के गिरने से अय, पन्द्रहवें वर्ष में सर्प अय, इकीसवें वर्ष में बुक्ष अथवा दीवाल आदि से पतन और तीसवें वर्ष में वाण अथवा शस्त्र से अय होता है। पर चन्द्रमा को ग्रुअग्रह यदि देखता हो और ऊपर किसी हुई घटनाओं से जातक जीवितरह जाय तो उनासी अथवा अस्सी वर्ष तक वह जी सकता है।

ऐसे जातक के लिये चतुर्यी, नवमी एवं द्वादको तिथि (कृष्ण पक्ष की तृतीय) अञ्चम होता है। बुधवार ग्रुम और मङ्गलवार अञ्चम होता है। चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदको तिथि और रविवार अनिष्टकारी होते हैं।

### तुला ।

(७) तुकाराधिगत चन्त्रमा हो तो जातक सर्वमाननीय, भोगी, धार्मिक, बतुर, बुद्धिमान् , क्का-कुञ्चक, राज-त्रिय, मिष्टान्य-प्रेमी, पितृ सेवी, देवता पूर्व युक्तमन की पूजा करने वाला, वस्तुओं का संयह करने वाला चिद्वान्, घनी, अस्यन्त बोक्डने वाला, मित्र युक्त, सङ्गीत, कविता और वुक् का प्रेमी, इपाछ परन्तु कार्य्य प्रवन्थ में बड़ा कड़ा, समान्सोसाइटी और कंपनी इस्यादि में रूचि रखने वाला, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य्य में अन्य किसी पर भरोसा रखने वाला, एवं अन्य-प्रभावाश्रित होता है। ऐसा जातक लम्बा, इक्षा-शरीर, परन्तु बलवान्, उन्नत नासिका वाला, अङ्गहोन और वायु प्रकृति होता है। ऐसे जातक के शिर और उदर एवं वर्म में रोग सम्भव होता है और इसे जल-भय भी होता है। ऐसा जातक स्त्री के अधीन, बहु स्त्री-भोगी अर्थात् हो विवाह करने वाला होता है। ऐसे जातक को अल्प संतान होते हैं और वह बन्धुओं से स्थक्त होता है। वह कृषि करने में चतुर, क्रय-विक्रय द्वार। लाभवान् और अन्य मनुष्यों से साझे के काम द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होता है।

छठा, सोलहवां, २६वां, ३६वां, ४६वां, ५६वां वर्ष, मास एवं दिन जातक के स्वास्थ्य के लिये अञ्चल होता है। प्रथम वर्ष में ज्वर, तृतीय वर्ष में अनिन भय, ५वें वर्ष में ज्वर पीड़ा, १५वें वर्ष में समान्य पीड़ा और २५वें वर्ष में अधिक पीड़ा होती है। वन्द्रमा को यदि शुलमह देखता हो और अन्य दोषों से वर्जित हो तथा उपर्युक्त कष्टकर समय को काटले तो ८५ वर्ष तक जातक जी सकता है। मतान्तर से ६५ वर्ष ११ महीना जी सकता है और ऐसे जातक को ख्याति सत्युक बाद विशेष रूप से होती है।

चतुर्यी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथि जातक के छिये अनिष्टकर होता है।
सिश्चन, कन्या, मकर और कुम्भ राशि वाले मतुष्य जातक के दितकर होते हैं।
कर्क एवं सिंह वाले मतुष्य शत्रुता करते हैं। मेच, वृश्चिक, धन और मीन
राशिवाले समभाव के दोते हैं। द्वितीय चन्द्रमा के दर्धन के बाद ऐसे जातक
के छिये दवेत चस्त्र का अवछोकन अग्रुभ फल निवारक है। रत्नों में द्वीरा ऐसे
जातक के छिये ग्रुभवायी दोता है। वैशाख मास, ग्रुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, ग्रुक्वार,
आइलेचा नक्षत्र और दिन का प्रथम पहर जातक के छिये अनिष्टकारी होता है।

# वृश्चिकः ।

(८) बृश्चिक राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक कोधी, वैर निरत, कुछही विश्वासवासी मित्र द्रोही, पति द्रोही, सन्तोष हीन, दूसरों के कार्य्य में विष्नकर्ता, पापी, क्रूर, पराक्रमी, चतुर सतुओं को दक्ति करने बाका, वहु शृत्यों से सेवित, पिता और गुरुतन से रहित, राजानुगृहीत, इनेत वस्त्र का अभिलाची, मादक पदार्थ में दिव रखने बाला, स्वावक्रम्बी एवं परिश्रमी होता है। ऐसे जातक को काती और नेत्र बड़े होते हैं, जङ्घा एवं किलियां गांल होती हैं। उसके मुख पर तिलादि के कोई विष्ट होते हैं। उसकी एत्यु किसी दीर्घकालीन रोग से होती है। ऐसे जातक की स्त्री पतित्रता और जातक कामाशक्त होता है। वह एक पुत्र और एक कन्या से खबी होता है। कतिपय जातकों को दो स्त्रियां एवं बार भाई भी होते हैं। व्यापार ऐसे जातक के किये लाभदाबी होता है।

दूसरा, बारहवां, बाइसवां, बसीसवां और बावनवां वर्ष कह्दायी होता है। प्रथम वर्ष में ज्वर, नृतीय वर्ष में अग्न अय, पांचवें वर्ष में ज्वर अय, पन्द्रहवें वर्ष में सामान्य पीड़ां और २५वें वर्ष में अधिक पीड़ा होती है। यदि चन्द्रमा शुमहृष्ट हो, अन्य किसी प्रकार का दोष न हो और यदि उत्पर किसे हुए कष्टकर समय को जातक काट ले तो नन्ये वर्ष तथा मतान्तर से ८७ वर्ष की आयु होतो है।

प्रतिपदा, षष्टी एवं एकादशी तिथि ऐसे जातक के किये अञ्चल है। दूज चन्द्रमा के दर्शन के अनन्तर पुत्र मुखावलोकन एवं लाल पदार्थों के देखने से मास का फल ग्रुल होता है। मेष, कर्क, सिंह, धन और मीन राशि वाले मनुष्य, जातक के लिये अच्छे होते हैं। इसी प्रकार, मिथुन और कन्या राशि वाले शब्रुता करने वाले होते हैं। ज्येष्ठ मास, ग्रुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुध-वार, इस्त नक्षत्र एवं अर्द्धरात्रि जातक के लिये अरिष्टकर होता है।

(९) धन रासिगत वन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्, धार्मिक, राजसम्बा-नित, जनप्रिय, देव भक्त, सभा में म्याख्यान देने वाला, श्रेष्ठ, पवित्र, काव्य कुसल, ढीट, कुल दीपक, दानी, भाग्यवान्, सच्चा मित्र, साहसी, निष्कपट, विनीत, द्यावान्, स्पष्टवक्ता, क्लेश सहन करने वाला, शान्त स्वभाव, तपस्वी, अस्य भोजी, वजी, विर्मल शुद्धि, कोमल भाषी, मितन्यवी, धनी, कार्य्य तस्पर, प्रीति से वसीभूत होने बाला, फुर्वीला और भविष्य-वक्ता होता है। बह कल प्रयोग से किसी के वश में नहीं जासकता है। ऐसे जातक के बीवा, शुक्त और कान बड़े ओड खोटे, नाक मोटी एवं दाँते बड़ी होती हैं। किसी असू में तिकादि के बिन्ह होते हैं और इसके पैर के तकने कोट होते हैं। ऐसे जातक के तीन विवाह सम्भव होते हैं और सन्तान कम होते हैं। वह अनेक कारी-गरी और ककाओं में प्रबीण तथा कई प्रकार के व्यवसायों में हाथ डाकने वाका होता है। गौकरी से जातक उन्नति नहीं कर सकता है। वृहस्पतिवार में कथ-बिक्रय करने से अधिक काभ संभव होता है। वाल्यावस्था में अधिक अनवान होता है। आठवां, अठारहवां, अठ्ठाइसवां और अड़तालीसवां वर्ष, मास अथवा दिन जातक के किये अनिष्टकारी होता है। प्रथम वर्ष में शरीर पीड़ा और तेरहवें वर्ष में महा-दु:क होता है। यदि चन्द्रमा को सभी ग्रुअप्रह देखते हों और पूर्व किसित अनिष्टकारी समय दल गये हों तो जातक सौ वर्ष तक जी सकता है। अन्यथा अड़सठ अथवा पवहत्तर वर्ष और मतान्तर से ८६ वर्ष जी सकता है।

तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि जातक के लिये अनिष्टकर होता है। सोमवार बड़ा ही अनिष्टकर होता है। तूज के चन्द्रमा का दर्शन जातक के किये ग्रुभ है। मेच, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वाले मनुष्य जातक के लिये अच्छे होते हैं। परन्तु, बूच, मिथुन, कन्या एवं तुलाराशि वाले मनुष्य शत्रुता करने वाले होते हैं। आषाद मास, कृष्ण पक्ष, पञ्चमी तिथि, गुरुवार, इस्त मक्षत्र एवं रात्रि का समय अरिष्टकर होता है।

(१०) मकर-राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक धीर, बिद्वान्, राजा का प्रिय, त्यावान्, सत्यक्ता, दानी, आलसी, गान विद्यानिपुण, कोधी, दंभी, एक ही बार कहने से सभी बातों को याद रखने बाला अर्थात श्रुतिधर, भाग्यवान्, काव्यकुशल, लोभी, आलसी, द्याल, हद प्रतिज्ञ, दूसरों के मानसिक भाव पर निःस्पृहा करने बाला, प्रभाव शाली और निश्चय ल्यातिमान् परन्तु, कोई खिल्यात और कोई कुविक्यात होता है। यदि कुण्डली में और कोई अल्ले योग हों तो मकर राशि बाले जातक की बड़ी स्थाति होती है अथवा कोई उच्च प्रशिकारी होता है। ऐसा जातक अपने व्यवहार द्वारा शत्रु उत्पन्न करता है जिससे जातक की बड़ी हानि की सम्भावना हो सकती है। उसका सन्दर रूप, मोटा शरीर, कमर भाग पतका, उसकी आंखें सन्दर और केश काले होते हैं। गर्डन में तिलादि के विन्ह होते हैं और जातक को जल-भव होता है। जातक की स्त्री क्यवती और प्रमुखती होती है। यह अपनी स्त्री एवं कड़कों को प्यार करता है। परन्तु देसे जातक की स्त्री दीवकां की और उसर की बड़ी होती है अथवा जातक

ऐसे स्त्रियों के साथ सम्भोग करने वाका क्ष्या अपने कुछ में उत्तमवृत्ति का करने वाका होता है।

तीसरे, तेरहवें और २३वें वर्ष, मास अथवा दिन जातक के किए अनिष्ट होता है। ९ वर्ष में पीड़ा, ७ वर्ष में जल-भय, १० वर्ष में दृक्ष अथवा ऊंचे स्थान से पतन, बारहवें वर्ष में शस्त्रभय, २० वर्ष में ज्वर से बाधा, २९ वर्ष में हाथ और पैरों में पीड़ा तथा ३९ वर्ष में बायें अङ्ग में अग्नि से भय होता है।

यदि चन्द्रमा शुभदृष्ट हो और अन्य किसी प्रकार की बाधा न हो तथा अपर छिसे अनिष्टकर समय को जातक काट हे तो ९० वर्ष और मतान्तर से ९३ वर्ष जी सकता है। चतुर्थी, नवमी एवं पूर्णमासी तिथि जातक के छिये अनिष्ट होता है। शनिवार सर्वदा शुभकछ-दायक होता है। हुए, मिश्रुम, कन्या, तुला और कुम्भ राशि बाले मनुष्य मित्रता करते हैं। मेष, कर्क, सिंह तथा वृश्चिक राशि बाले मनुष्य शत्रुता करते हैं।

(११) कुम्स राशि-गत चन्द्रमा हो तो जातक व्यालु, वानी, सिष्टान्म भोजी, धर्मकार्म्य में जल्दी करने चाला, प्रियमाची, आलसी, प्रसन्नवित, विचक्षण बुद्धि, मित्रप्रिय, शत्रु-विजयी, पर-स्त्री, पर-धन और पाप निरत्, मार्ग चलने में समर्थ, यात्रा प्रिय, स्रान्ध प्रिय, अत्यन्त कामी एवं समा-सोसाइटी में प्रेम रखने चाला तथा निर्धन होता है। ऐसा जातक दुर्बल और उसका गला लम्बा पैर तथा पैर के जोड़, पीठ एवं फिल्ली लम्बे और मोटे, पेट भारी, मुख चौड़ा, शरीर में नसभरे हुए तथा बाल रूखे होते हैं। ऐसे जातक का किसी अंचे स्थान से पत्तन एवं जल से मय होता है। कांख, पैर और मुख में तिल के चिन्ह तथा कफादि रोग से पीड़ा सम्भव होती है। अपनी स्त्री के सङ्ग उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता है। जातक को दो स्त्रियों का योग होता है किसी अन्य स्त्री सेभी वह प्रेमाशक्त हो जा सकता है। इसे संतान अल्प होते हैं और दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने चाला होता है। उसे विद्या विमाग, कला और राजनीतिक कामों में प्रेम रहता है और किसी गुस मण्डकी का सदस्य होता है।

पांचवां, १९वां, २९ वां, ३९ वां, ४९वां वर्ष, मास अथवा दिन जातक के जीवन में अनिष्ट होता है। प्रथम वर्ष में पीड़ा, ९ वें वर्ष में अन्तिभव, हादस वर्ष में सर्प अथवा जरू भव और अठाइसवें वर्ष में चोर द्वारा धन हानि होती है। यदि चन्द्रसा सुअ-इष्ट हो, अन्य कोई हाजि कारक योग न हो, उपर्युक्त अनिष्ट वर्षों को जातक काट जाय तो जातक ९० और मतान्तर से ९९ वर्ष तक जी सकता है। ऐसे जातक की बृद्धि ३० वर्ष की आयु के बाद होती हैं और इसके जीवन में कभी हानि तथा कभी बृद्धि होती है।

तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि जातक के खिये अनिष्ट होता है। शनि-बार शुभदायी होता है। इब, मिथुन, कन्या, तुका और मकर राशि वाके मित्रता तथा मेव, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वाके शत्रुता करते हैं। आखिन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, गुरुवार, सन्ध्या समय एवं कृत्तिका नक्षत्र अनिष्ट होते हैं।

(१२) मीन रासिगत चन्द्रमा हो तो जातक धनी, मान्य, नम्न स्वभाव, भोगी, प्रसम्बिक्त, मात्-पित्-देवार्चन्-भक्ति-निरत, उदार, छगन्धि द्रव्य का व्यवहार करने बाढा, जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, निर्माछ बुद्धि, शस्त्रविधा-कुशछ, शम्नु-विजय, खरा (ईमानदार), अस्यन्त निष्कपट, (भोछा) धर्मानुरागी, विद्वान्, उत्तम वाचा-शक्ति वाछा, छेलक और पद्य एवं सङ्गीत प्रिय होता है। वह सहज ही में निरुत्साह एवं उदास हो जाता है। कभी कभी मादक द्रव्य एवं बुद्धाचार की भोर उसका सुकाव हो जाता है। ऐसा जातक निर्वछ, उत्तम रूपवान् और छन्दर दृष्टि युक्त परन्तु देखने में अस्यन्त छन्दर नहीं होता। किसी कंचे स्थान से गिरने का मय होता है तथा वह कफ से पीढ़ित होता है। उसके सभी पुत्र अच्छे होते है। ऐसा जातक जछ से उत्तम्ब पतार्थ, पराये धन भौर गाड़े हुए धन का भोग करने वाछा होता है।

५ वां, १०वां, १९ वां, २७वां, ५३वां वर्ष, मास और दिन अनिष्ट-कर होता है। ५ वें वर्ष में जकभय, ८ वें वर्ष में ज्वर पीड़ा, २२ वें वर्ष में महती पीड़ा और २५ वें वर्ष में पूर्व दिशा की यात्रा होती है।

यदि चन्त्रमा ग्रुभरट और कुण्डली अन्य दोवों से रहित हो एवं उपर्युक्त अनिष्ट चर्चों को जातक काट ले तो वह ९० वर्ष तक जी सकता है।

पतामी, दसमी एवं पूर्णिमा तिथि भविष्टकारी होते हैं। मेच, कर्क, सिंह एवं अन राशि वाके मतुष्य मित्र होते हैं। सूच, मिश्रुव, कम्या एवं तुका राशि बाले अनुस्य समुता करते हैं। द्वथबार अनिष्ठकारी और बृहस्पतिबार सुभदावी होता है। किसी बाझा के समय जातक की दृष्टि किसी वृद्ध अनुस्य पर पहना असुभ होता है। आदिवन आस, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पतिबार, कृतिका नक्षत्र एवं सार्थकाल जातक के लिए अरिटकर होता है।

टिप्पची :—प्रति राशि के करू के अन्त में जो मास, पद्म. तिथि, बार, नक्षण पूर्व समय बातक किसे गये हैं वे सब बवनाचार्म्य मतानुसार हैं । संस्कृत हर्छोकों के अर्थ से यह प्रतीत होता है कि बचनाचार्म्य का अभिप्राय यह है कि जब अभुक पद्म, अभुक तिथि, अभुक बार, अभुक नक्षण पूर्व अभुक समय ये सब ठीक ठीक किसी समय में उपस्थित हो जांय तो अभुक राशि चाले की सृत्यु होती है। परन्तु ऐसा बोग कभी कभी मिखता है। धन राशि की सृत्यु के समय में जो बोग पाया जाता है वह लेखक मतानुसार असम्भव प्रतीत होता है। आचाद मास के कृष्ण पद्म में पद्ममी को इस्ता नक्षण का होना असम्भव सा प्रतीत होता है। उपेह के पूर्णिमा के दिन ज्येहा नक्षण का होना आवश्यक है। इस कारण आचाद कृष्ण पद्ममी की बनिहा, वा बनिहा के पूर्व वा पर नक्षणों ही का होना सर्वथा सम्भव है। आवाद के कृष्ण पद्म माफ्रमें ही इस्त का होना असम्भव है। अतप्य पद्म भाव यही निकल्ता है कि उपर लिखे हुए मास और दिन इस्यादि जब सक्षण सब उपस्थित हों तो वह समय अनिहकर होगा अथवा भिन्न र मास, पद्म और तिथि इस्यादि भिन्न भिन्न राशि वालों के खिये अनिहकर होगा। आधा है विद्वाण इसपर विवेचना करेंगे।

#### मंगल ।

- कि है (१) मेच रासिगत रहने से जातक मधुर-भाषी, साहसी, धनवान, राजा से पूजित और भूमिप्राप्त करने वाका, सेनापति अथवा वनियां का काम करने वाका तथा कृषि पूर्व भ्रमण से धन की प्राप्ति करने वाका होता है।
- े (२) शुपरासि-गत रहने से जातक कामी, स्त्रियों के आधीन, परस्त्री-गामी, पर-गृह-निवासी, मित्रों से कुटिक, कपटी,कर्कश-स्वभाव, छन्दर वेष धारण करने वाका, अपने वर और धन से बोड़ा छवा पाने वाका एवं पुत्र एक से अब्द पाने वाका होता है।

- (३) मिश्रुव राशि-गत रहने से जातक कृपव, दीनता भरी हुई बचनों से बांचना करने बाखा, तेजस्वी, पुत्रवान् , मिन्न-रहित, कुटुम्बजनों से कछ इकरने, बाखा, दूर का सफर करने बाखा. एड़ाई में निपुण और बहुत कछाओं का जानने बाखा होता है।
- (४) कर्क राशि-गत रहने से जातक बुद्धिमान् , बहुत शत्रुओं के उपह्रव से साम्ति, पराये वर में निवास करने वाला अत्यम्त दीन, मित-हीन एवं प्रवक स्त्री से कल्ह करने वाला होता है। ऐसा जातक दुर्जन परम्तु बुद्धिमान् , धनवान् और नौका आदि द्वारा धन को प्राप्ति करने वाला होता है।
  - (५) सिंह राशिगत रहने से स्त्री-पुत्रादि से छखी, साहसी, क्लेश सहने बाखा, शत्रुओं पर विजय करने वाला, उद्यमी, निर्धन, अनीतियुक्त और वनमें श्रमण करने बाला होता है। उसे सन्तान कम होते हैं।
- (६) कम्या राक्षिगत रहने से जातक मित्रों का सत्कार करने वाका, बहुत मनुष्यों का साथी पूजा आदि करने और कराने में तत्पर, तेजस्वी. पुत्रवान, तथा गाना एवं छड़ाई में निपुण होता है। पर जातक का वचन दीनता से भरा होता है।
- (७) तुला राशिगत रहने से बहुत खर्चीले स्वभाव का, अन्नहीन मिन्नों के साथ कुटिल, स्त्री के आधीन, स्त्री पक्ष से दुःखी कामी और बड़े जनों से प्रेम रहित होता है।
- (८) वृक्षिक राशिगत रहने से जातक को विव अग्नि एवं शस्त्र से अब, राजा की सेवा करने वाला, सेनापति और राजा अथवा अमण से धन प्राप्ति करने वाला तथा सेनापति अथवा वाणिज्य करने वाला होता है।
- (९) धन रासिगत रहने से बातक छलमय-जीवन-युक्त, सन्नु-विजयी, कीक्तिवान्, राजमन्त्री, अंड, स्त्रियों के सङ्ग अमण करने वाला और स्थ तथा बाहनादि से युक्त परन्तु वन रोग से दुःबी होता है।
- (१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुस्य, संग्राम में पराक्रमी, स्त्री-पुत्र से खली, स्वजनों के प्रतिकृष्ठ होने से पीड़ित एवं धनविभव-होता है।

- (११) कुम्भ राशिगत रहने से बातक दुर्जनों से सेक्स, विनय रहित, स्वभाव का तीक्ष्म, अपने स्वजनों से प्रतिकृत, मिथ्या-आवी एवं बहु सम्साव होने के कारण दुःखी होता है।
- (१२) मीन राक्षिगत रहने से जातक शत्रुओं पर विजयी, छबी, राजा का मन्त्री एवं कीर्त्तिमान् होता है। परन्तु जातक व्यसन-युक्त, दुष्ट, द्या रहित, नष्ट बुद्धि और दूर की यात्रा करने वाका होता है।

#### बुध ।

क्ष्या करें हैं हैं (१) मेच राशिगत रहने से जातक तुष्ट, करूही, निर्देशी, जुआड़ी, ऋणी, नास्तिक, दम्भी, बहुत भोजन करने वास्त और मिथ्यावादी होता है। ऐसा जातक जन्म के समय निर्धन होता है।

- (२) शृष राक्षिगत रहने से जातक विद्वान् , दानी, गुणी, कका-कुशक धनोपार्जन करने वाळा, गुरुभक्त, उपदेशक और भ्राता एवं पुत्रादि से स्टब्स पाने वाळा होता है।
- (३) मिथुन राशिगत रहने से जातक, छली, प्रिय-भाषी परन्तु मिथ्वा वादी और शास्त्र गीतनृत्य, लेखन तथा चित्र आदि कार्यों में निपुण एवं भोजन और निवास स्थान का छल भोगने वाला होता है। उसे कभी कभी दो मातायें होती हैं।
- (४) कर्क राशिगत रहने से जातक जरूज वस्तुओं से धन कमाने वास्त्र, अपने वन्युओं का देरी, चरित्र का कुत्सित, राजसेवी, प्रदेश-वासी, गाना इत्यादि में प्रेम रखने वास्त्र और कामी होता है। ऐसा जातक दुःखों से निवृति पाता है।
- (५) सिंह रासिगत रहने से जातक स्त्रिकी भाषा में रहने बाका, उससे प्रीति रखने बाका, परन्तु स्त्री का भप्रिय, निर्धन, दुख रहित, सन्ताम रहित. सदा घूमने बाका, बन्धु जनों से बैर रखने बाका, मिध्या भाषी और समुक्षों से पीड़ित होता है।
  - (६) कम्या राशिगत रहने से जातक मधुर भाषी, चतुर, किवने

में प्रबीज, उन्मवि-सीछ, दाता, भनेक उचोगों का जानने वाछा, निर्भय, सहगुज से भृषित और सन्दर स्त्री वाछा होता है।

- (७) तुला राशि गतरहने जातक विद्वान् , बक्ता, असत्यवादी, उपदेशक, स्त्री-पुत्र से छली, दान-शील, कारीगरी में प्रचीण और बहुत सर्वीला स्वभाव का होता है।
- (८) बृश्चिक रामि गत रहने से जातक, जुआड़ी, ऋगी, आखसी पूजित, नास्तिक, मिथ्याबादी, जन्म के समय निर्धन, परिश्रमी और गृह-सूमि बाखा होता है।
- (९) धन राशि गत रहने से जातक कुछ का पालन करने वाला राजा से पूजित, विद्वान, उचित वाक्य बोलने वाला, दानी, कारीगरी प्रकीण एवं विभव कुक होता है।
- (१०) मकर राशि गत रहने से जातक शिल्पी, पराधीन, कामदेव-रहित, बुद्धि-हीन, शत्रु से पीड़ित, ऋणी और आज्ञाकारी होता है।
- (११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक शिल्पी, पराधीन, घरमे कलह करने बाला, धन और धर्म से रहित एवं शतुओं से दुःखी होता है।
- (१२) मीन राशिगत रहने से जातक सेवक, पराये, धन की रक्षा करने वाला, चित्रकारी इत्यादि का जानने वाला, देवताओं में प्रेम रखने वाला और उत्तम स्त्री वाला होता है।

# बृहस्पति ।

- कि दिसान , स्त्री एवं पुत्र से छली, तेजस्वी, क्षमावान् और प्रसिद्ध, सेनापति अधिकारी और बहु शत्रु वाला होता है।
- (२) वृष राशिगत रहने से जातक धन, वाहन और गौरव से सम्यन्न, शत्रुओं पर पराक्रम विल्लाने वाला, गुरुवन और ईश्वरका प्रेमी तथा मिन्न, वाहन एवं सन्तान से स्वी होता है।
- (३) मिथुन राशिगत रहने से जातक मिष्ट भाषी. शीखवान् , हितेषी, सन्तान और मित्रों से युक्त, कान्य में रुचि रखनेबाका, मणियों का व्यवसाय अथवा इषि से काम उठाने वाका होता है।

- (४) कर्क राशिगत रहने से जातक पुत्र, स्त्री, धन और ऐश्वर्ध्य से युक्त, सुखी, बुद्धिमान्, शास्त्र एवं कछा में निपुत्र, हायी और बोड़ों से विभृषित, धनी तथा मिष्ट-भाषी द्वीता है।
- (५) सिंह राशिगत रहने से आतक पर्वत, कोट एवं वन का स्वामी, पराकमी, शरीर से पुष्ट, दानी, मधुर-भाषी, जनसमूह पर अधिकार रखने वाला, शत्रुओं का धन हरने वाला, स्त्री, पुत्र और ऐश्वर्म्य अदि से युक्त एवं विख्यात होता है।
- (६) कन्या राशिगत रहने से जातक बहुमित्र बाछा, बस्त्र एवं सुगन्थादि से सुस्ती, धनी, दानी, पुत्रवान् और शत्रू विजयो होता है।
- (७) तुस्ता राश्चिगत रहने से जातक देवता और गुरुवनों की सेवा करने वास्ता, धार्मिक क्रियाओं में तत्पर, दानी, चतुर तथा धन, छस, मित्र एवं सन्तान से युक्त, दाता और साइसी होता है।
- (८) वृद्धिक राक्तिगत रहने से जातक स्त्री-पुत्रादि युक्त, महा धनवान्, तेजस्त्री, उदार और प्रसिद्ध, परन्तु मिथ्यावादी तथा सर्वत्र से दुःसी होता है।
- (९) धन राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुल्य, जर्मीदार, राज सन्त्री, सेनापति, वहु-विभव-युक्त, धन वाहनादि का सञ्जय करने वाछा, दानी और बुद्धिमान् होता है।
- (१०) मकर राशिगत रहने से जातक नीच कर्म निरत, बुदिहीन, मन से दुः खित, भ्रमणशील, अपने मनोरथ साधन में कुशल और अन्य मनुष्यों के मनोरथ का नाश करने वाला होता है।
- (११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक दाँत और उदर रोग से पीड़ित, छस भोगने वाछा, धन, पुत्र तथा स्त्री आदि से छसी, मतान्तर से धन-हीन, रोगी, कुफ्न एवं पापी होता है और उसे कुभोजन प्राप्त होता हैं।
- (१२) मीन राशिगत रहने से जातक जर्मीदार, राज मन्त्री, सेना विभाग का प्रचान, धनवान्, राजा तुल्व और दानी परन्तु कामी होता है। ऐसा जातक प्रावः क्लम स्थान में विवास करता है।

#### शुक्र ।

- (२) बृष राक्षिगत रहने से जातक अपनी बुद्धि से धन प्राप्त करने बाला, राजाओं से पूज्य, अपने बन्धुओं में प्रधान, प्रसिद्ध और निर्भय होता है। खेती में उसकी रुचि होती है। स्त्री, सगन्धिक्षण्य और मिन्नादि से वह सखी होता है।
- (३) मिथुन राशिगत होने से विद्वान्, कला-निपुण, राजा का काम करने वाला, गान इस्यादि कलाओं का जानने वाला, मिष्ट-भाषी, मिष्टान्न-प्रिय धनवान् और बुद्धिमान् होता है।
- (४) कर्क राशिगत रहने से जातक हरपोक गुणी, मिष्टभाषी, उत्तम कार्ट्यों में चित्त खगाने वाला और प्रायः दो स्त्री वाला होता है।
- (५) सिंह राशिगत रहने से जातक स्त्री के धन से धन, मान और छुल पाने वाला होता है। उसे थोड़े सन्तान होते हैं। स्वजन और वैरियों से छुल तथा सन्तोष प्राप्त करने वाला होता है।
- (६) कम्या राशिगत रहने से जातक नीच, अविहित आचार करने वाला. थोड़ा बोलने वाला परन्तु तीर्थाटन करने वाला और धनी होता है।
- (•) तुला राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, बन्धुओं में प्रधान्, प्रसिद्ध, कवि, निर्भय और विचिन्न बस्त्र, धन एवं पुष्पादि से युक्त होता है।
- (८) बुब्रिक रासिगत रहने से जातक दुष्टा स्त्री एवं पर-स्त्री में निरत, उसके लिये ज्या करने वाला, कुल-कलंकी, ज्यासन बुक्त. कल्य-कारी, जीव हिंसक, अल्प भनी और जन्म का रोगी होता है।
- (९) धन रासिगत रहने से जातक गुणी, धनी, स्त्री-पुत्र से प्रसम्ब, राज-मंत्री उत्तम शीख स्वभाव बाका, कान्य-प्रिय और विरक्त होता है।

- (१०) मकर राशिगत रहने से जातक सर्वप्रिय, स्त्री के भधीन रहने वाका, भोगी, पर स्त्री और बुद्धा स्त्री से भोग करने बाह्या, अपन्यवी, एकान्त निवासी एवं चिन्ता से दुर्बक-शरीर होता है।
- (११) कुम्म राशिगत रहने से जातक स्त्री के अधीन रहने वाला, निन्दित स्त्री अथवा कुमारी कम्या से प्रीति करने वाला, अच्छे कार्मों से विमुख और घन का नाश करने वाला होता है।
- (१२) मीन राशिगत रहने से जातक विद्वान्, धनवान्, राजा से सम्मा-नित, धन प्राप्त करने वाला, सर्व-प्रिय, शीलवान्, शत्रुओं से धन प्राप्त करने वाला, और दान-शील होता है।

# शनि ।

- क्षिक २६५ (१) मेच राशिगत रहने से जातक मूर्ज, कपटी, मित्र रहित, भ्रमण-शीख सबसे चिरोध करने वाखा. शान्ति-रहित और निर्धन होने के कारण दुर्बळ-शरीर होता है।
- (२) बृष राक्षिगत रहने से जातक किञ्चित धनी, अगम्य, स्त्रियों का प्रिय, स्त्री-छल से रहित, बुद्धिहीय और पुत्र छल से रहित होता है।
- (३) मिथुन राशिगत रहने से जातक धन, पुत्र, बुद्धि, छल, और कन्जा से विहीन एवं हास्य-विकास-प्रिय होता है। ऐसा जातक, सर्वदा चळता फिग्ता रहता है और विदेश-वास करता है।
- (४) कर्क राशिगत रहने से जातक माता और पुत्र के छल से बिख्यत, निर्धन, मूर्ख, धन के विख्यास में व्यय करने वाला, शत्रुओं का विजय करने वाला तथा दुर्वछ-शरीर होता है।
- (५) सिंह राशिगत रहने से जातक अपकीर्ति का भाजन, किसने में बढ़ा प्रबीण, ककही, शीक-रहित, नीति रहित, छस हीन और स्त्री-पुत्राविकों से दुःस पाने वाका होता है।
- (६) कन्या राशियत रहने से जातक छज्जा, छव, धन और पुत्र हन सर्वोसे विद्वीन अर्थात् अल्पछवी, मित्रों से विरोध करने वाका तथा शरीर का निर्वेख होता है।

- (७) तुका राश्चिगत रहने से जातक जाति, ग्राम और शहर इत्यादि का नावक, धनी, कीर्त्तमान्, अपने कुछ में बेह, दानी परन्तु कामी एवं राजा से अपमानित होता है।
- (८) बृश्चिक राशिगत रहने से जातक कठोरचित्त बन्धन और ताड़न बुक्त, चन्चळ, विष, अग्नि और शस्त्र से भय पाने वाळा शत्रु एवं रोग से दुःखपाने वाळा. धन विमाश करने वाळा तथा पुत्र छस्न से रहित होता है।
- (९) धन राशिगत रहने से पुत्र, कलत्र एवं वित्त से छसी, राजाओं का विश्वास पात्र, नगर और ग्राम इत्यादिकों में प्रधान, छन्दर पुत्र, स्त्री एवं धन से युक्त, विरूपात-कीर्ति, छन्दर चाल-चलन एवं सन्तोष युक्त होता है। अन्तिम अवस्था में जातक छसादि की प्राप्ति करता है।
- (१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, राजा के सहश गौरवान्त्रित, नगर, सेना और प्रामों में प्रधान, विर काल तक धन, ऐश्वर्य्य तथा भोग-युक्त होता है। वह कस्त्री इत्यादि छगन्धित द्रव्यों से विभूषित रहता है और उस के नेत्र की ज्योति कुछ कम होती है।
- (११) कुम्भ राशिगत रहने से जातक धनवान्, भोगी, उत्तम मित्र युक्त, व्यसनी, श्रोड कार्यों से विमुख, शत्रुओं से पीड़ित और ग्रामदि में प्रधान होता है। परधन पर उसका अधिकार होता है।
- (१२) मीन राशिगत रहने से जातक राजा के ऐसा गुगी, राजा का विश्वास-पात्र, नगर और प्राम आदि का प्रधान, सर्वजनों का उपकारी, व्यवहार में प्रवीण, शीळवान्, गुणी, गुण-प्राही, तेजस्वी, अन्त अवस्था में छखी तथा छन्दर स्त्री एवं पुत्र आदि से सम्पन्न होता है।

उपर छिले हुए फड़ों को विचारने के समय इस विषय पर ज्यान देना होगा कि यदि निर्दिट राशि का स्वामी, बड़ो होकर, बड़ युक्त राशि में बैठा हो तो ऐसे स्थान में उपर छिले हुए फड़ सम्पूर्ण प्रकार से ठीक पाये जायेंगे। इसी प्रकार निर्देट राशि के स्वामी का उच्च, नीच एवं अस्त आदि गुण-दोषानुसार फड़ का तारतम्य करपना करना होगा। यह भी स्मरण रहे कि राशिस्थ फड़ (उपबुंक फड़) में बहों के नाना भावों में रहने के कारण, अस्यन्त ही परिवर्त्तन हो जाता है। नवमांश में यदि यह उच्चादि हो तो नुरे कड़ों का बहुत अंश में अभाव होता है।

# प्रत्येक भाव के स्वामी का अन्य-भाव-गत रहने के कारण फल ।

# लग्नाधिपति यदिः---

कि दि दि (१) लानगत हो तो जातक रोगहीन, बलबान् , हद काय, रूपबान् , अति प्रतिष्ठा युक्त, चन्चल, राजकुल मन्त्री, छली, विलासी, धन-युक्त, सत्कम-परायण, कीर्तिमान् , विल्यात और कभी क्मी दो भावां वाला होता है।

- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनी, धार्मिक, स्थूल-शरीर, स्थानाधिपति, समर्थ, सत्कर्म परायण, दीर्घायु, स्थूल-शरीर, कुटुम्बों से युक्त और बड़ा स्वतीस होता है। उस की स्त्रियाँ गुणवती होती हैं।
- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक बहु बान्धवों में श्रेष्ठ, मिश्रों से युक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, बखवान, सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त और कभी कभी दो भार्या वाका होता है। यदि छन्नेश बखहीन हो तो अपवित्रता प्रदान करता है। यदि ग्रुभग्रह की दृष्टि हो तो मधुर-भाषो होता है।
- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक राजा का प्रिय, दीर्घजीवी, गुजी वहु मित्रों से युक्त, मातृ पितृ भक्त, छली, विलासी, हाथी घोड़े और भोजन से छली तथा उस का पिता विसवान होता है।
- (५) पन्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान् , दानी, समर्थ, विख्यात, खशीछ, सकर्म-तत्त्पर, त्यागी, श्रमावान् , विनीत, सत्कर्म-परायण और दीर्घजीबी होता है। उसके पहले सन्तान की मृत्यु होती है। ऐसे जातक का स्वर अच्छा और गान-कला निरत रहता है।
- (६) वष्ट स्थान गत हो तो जातक नीरोग, मू-सम्पत्ति-विशिष्ट, सब्छ, कृपण, सन्नुहस्ता, धनी, भूमि का प्राप्त करने वाला, पुत्र, माता, मामा एवं वस्तु से सखी और पराक्रमी होता है। अपने शरीर, मन एवं वाचा द्वारा सन्नु को उत्तपन्न करता है।
  - (७) सप्तम माच गत रहने से जातक तेजस्वी, शीख्वान् , सम्बरिन्न,

विनयी और रूपवान् होता है। उसकी स्त्री श्रीक्रवती, रूपवती पूर्व तेजस्विनी होती है। तथा पति के जीते ही उस स्त्री की मृत्यु होती है।

- (८) अष्टमगत हो तो जातक कृषण धनसञ्जयी और दीर्घायु होता है। यदि श्रुम दृष्ट हो तो बुद्धिमान्, मान और बढ़ाई पाने वाला तथा सौम्य-स्वमाव होता है।
- (१) नवमगत हो तो जातक वाग्मो, तेजस्वी, छली, शीलवान्, पुण्यात्मा, वक्तस्वी, राजा से पुज्य, मनुष्यों में प्रतिष्ठित, धार्मिक और माई तथा मित्रों से युक्त होता है।
- (१०) दशम गत हो तो जातक विद्वान्, शीलवान्, राजा का मिन्न, गुरु-जब अर्थात् माता आदि का आदर करने वाला और उनसे छली, राज्य-समृद्धि, विक्यात भोगी और सस्कर्म कर्त्ता होता है। उसे भाई भी होते हैं।
- (११) एकादश गत हो तो जातक मिन्न-विशिष्ट, पुत्रवान्, अर्थशास्त्रनिपुण, विख्यात, तेजस्वी, वखवान्, दीर्घजीवी, वाहनादि-छखसम्पन्न, विवेकी एवं विचार-वान् होता है। परन्तु वदि छानेश बछहीन हो तो ऐसा फल नहीं होता है।
- (१२) द्वादश गत हो तो जातक कुटुभाषी, विरोधी और विदेश वासी होता है। सगोत्रियों से उसे अनवन रहा करता है और ऐसा जातक को जैसा छाम होता है वैसा ही खर्च भी होता है। अर्थात् आवश्यक कार्यों में धन का अभाव नहीं होता है।

# द्वितीयधिपति यदिः ---

- प्राप्त होता होता जातक कृपण, व्यवसायी, धनी एवं धनियों में विरुपात, उद्योगी, धनव्यय-विद्युख, भोगी, दुखी, राजा से मानवीय और दुकर्मी होता है। उसकी स्त्री के नेत्र दुन्दर होते हैं।
- (२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक धनवान् , धार्मिक, बहुखामशीछ, कोभी, दानी, कुटुम्बवान् भौर जितेन्द्रिय होता है।
- (३) तृतीय स्थान गत हो तो जातक न्यवसायी, कखही और विभय हीन होता है। विद द्वितीयेस सूर्य्य हो तो माइवों से वैर करने वाका, विद मंगक हो तो

चोर की बृत्ति का करने बाला और यदि सनि होतो बन्धु हीन तथा इसी प्रकार यह भी कहा गवा है कि यदि द्वितीयां विपति पाषप्रह होता हुआ तृतीय स्थान में हो तो जातक उहयोगी, विक्रमी, जयो और धनप्रप्ति से गर्वित होता है। विद् ग्रुभ ग्रह हो तो उद्योगी कलह प्रिय, चोर एवं बन्चल होता है।

- (४) चतुर्थ स्थानगत रहने से जातक पितृ-व्रष्य का प्राप्ति करने बाला, अन्य पुरुषों के साथ उद्वयोग करने बाला, सत्यवादी, द्यालु, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। यदि पाप यह हो तो दशा अन्तरदशा काल में माता को पीड़ा होती है। ध्यान रहे कि यदि ग्रुभ यह से दृष्ट हो तो उपर्युक्त फल होता है और पाप दृष्ट होतो दिख्त तथा रोगी होता है।
- (4) पन्चम स्थान गत रहने से जातक सत् पुत्रवान् , कृपण, दुःखी, श्रेष्ठ कार्य्य करने से ख्याति, लाभ करने वाला, विलासी और खखी होता है। ग्रुभ ग्रद से युत वा दृष्ट हो तो उदार होता है। कृर्यह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो कृपण होता है। उस के सन्तान दुःखी और दुष्ट होते हैं।
- (६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक धन संग्रह करने में निपुण, पृथ्वी का स्वामी, पर शत्रु द्वारा उस के धन को द्वानि होती है। रिपुहन्ता और कृतव्न होता है। पाप ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथवक द्वितीयेश पाप ग्रह हो तो जातक धन-हीन, शत्रुओं से पीढ़ित और खल परन्तु शत्रुओं पर विजय करने वाला और विक्रमी होता है। वह कष्ट से जीवन निर्वाह करता है।
- (७) ससम स्थान गत हो तो जातक की स्त्री धन संग्रह करनेवाली, श्रेष्ठ विलास-भोगवती और आनन्द दायिनी होती है। यदि द्वितीयेश पाय ग्रह हो तो स्त्री बन्ध्या होती है। द्वितीयेश के ससमस्थ होने से जातक रूपवान्, धनी परन्तु चिन्ता-युक्त और संग्रहणी रोग से पीड़ित होता है।
- (८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक करूही, आत्मधाती, विकासी, रूपवान् और धनवान् होता है। ऐसे जातक को मार्ग्या-छल की अरूपता, मित्र से सम्पत्ति छाभ और बड़े भाई का सौभाग्य नहीं होता है परन्तु भूमि प्राप्त करता है।
  - (९) नवम स्थान-गत हो तो जातक दाता, पुण्यकार्ध्व-निरत,

प्रसिद्ध, भाग्यवाम् और क्छी होता है। ये सब फछ श्रुभ ग्रह से बुक्त होने से होते हैं। पाप ग्रह से बुक्त होने से दिन्द्री और कृपण होता है। यदि द्वितीयेश श्रुभ ग्रह हो वो जातक एक प्रिय और प्रसिद्ध भनी होता है। यदि पाप ग्रह हो तो भिश्लकादि वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता है। द्वितीयेश के नवस ग्रत होने से जातक बाल रोगी होता है।

- (१०) दशम स्थान गत हो तो जातक राजा का मान्य, भ्रातृ-पितृ पालक, यशस्त्री, छरूपवान्, पण्डित, मानी, कामी, बहु-स्त्री युक्त और राजा के दिये हुए धनसे धनी होता है। यदि द्वितीयेश शुभ-ग्रह हो तो माता-पिता का पालन करने वाला और पाप ग्रह हो तो मातृ-पितृ-दोही होता है।
- (११) एकादश स्थान गत हो तो जातक उद्यम-शील, व्यवहार में निपुण, लक्ष्मी वान्, विख्यात, राज-मन्त्री, यशस्त्री, भोगी, छखी और आश्रित-प्रतिपालक होता है।
- (१२) द्वादश स्थान गत हो तो जातक परदेश में धन प्राप्त करने वाला, पापी, कपाली, म्लेच्छों की सङ्गति करने वाला, कूर और बली होता है। यदि द्वितीयेश श्रुभ प्रद हो तो श्रुभ फल होता है और जातक संग्रामिक होता हैं।

## तृतीयाधिपति यदिः---

- हिंदि (१) छान गत हो और पाप ग्रह हो तो जातक छम्पट, वाग्मी, स्वजन-भेदी, सेवा-परायण, कुमित्रों से युक्त, मित्रों से कटुभावी और कूर परस्तु पण्डित होता है। ग्रुम हष्ट रहने से फल में अस्तर होता है और वह अपनी भुजा से धनोपार्जना करता है।
- (२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक मिश्रुक, निर्धन, भएपायु भौर बन्धु-विरोधी, परन्तु यदि ग्रुम ग्रह हो तो जातक बढ़ी एवं शक्ति शास्त्री होता है।
- (३) तृतीव स्थान गत हो तो जातक समान्य रूप से बसी, सर्वप्रिय, गुरू-देव-भक्त, राजानुमृहीत, शुभाचारी, रूप-मन्त्री, और राजा से धव प्राप्त करने वाला होता है।
  - (४) चतुर्थ स्थान गत हो तो जातक पिता एवं भाई को छल देने बाखा,

माता के साथ वैर करने बाला और पितृ-धनापहारी होता है। यदि पापप्रह हो तो पिता का धन भोगने बाला होता है।

- (५) पञ्चम स्थान गत हो तो जातक अच्छे बान्धवीं बाला, छत-सहोदरादि द्वारा पालित, परोपकारी, विषय-भोगी, क्षमावान्, छन्दर और दीर्घायु होता है।
- (६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक वन्धु-विरोधी, नेन्न रोगी, रूज, भूसम्पत्ति-शाली, रिपुओं से पीड़ित और कथ-विक्रय करने वाला होता है। ऐसे जातक को मातृ परिवार का छल नहीं होता है।
- (७) ससम स्थान गत हो तो जातक की स्त्री रूपवती और सौमाग्य-वती होती है। यदि कूर-प्रद हो तो जातक की स्त्री देवर के साथ रहने वास्त्री होती है। उस जातक की मृत्यु राजा द्वारा होती है। बाल्यावस्था में वह कप्ट मोगता है।
- (८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक को मरा हुआ भाई उत्पन्न होता है और वह कोशी होता है। पाप गह होने से आठ वर्ष तक नाना प्रकार की पीड़ाओं से दुःस्वी रहता है। यदि दैवात वच जाय तो उसके बांह ट्रट जाते हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो धनी, परन्तु रोगी होता है।
- (९) नवम स्थान गत हो तो जातक वन्यु द्वारा परित्यक्त, जङ्गकादि में निवास करने वाला, पुत्रवान् और पराक्रमी होता है। यदि श्रुभ मह हो तो जातक सहोदर-प्रिय और उसके भाई अच्छे होते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय स्त्री द्वारा होता है।
- (१०) दसम स्थान गत हो तो जातक भोगी, मातृ-भक्त, राज-पूरूप, वन्यु और स्त्री गण का प्रिय, बहु भाग्यवान् , बख्वान् , पवित्र, इड़ प्रतिश्च एवं मित्र युक्त होता है। उस की स्त्री कूर होती है।
- (११) एकाइस स्थानगत हो तो जातक राजा द्वारा कामान्यित, क्ष्मु का उपकारी, राजा से माननीय, भोगी और अपनी शुजा से धनोपार्जन करने वाका परन्तु रोगी होना है।

(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक मिन्न-बिरोधी, बन्धुवर्ग-कहदायी, बन्धु जनों से तूर वसने वाला, प्रवासी भीर सर्वीले स्वभाव का होता है। ऐसे जातक का पिता अच्छा नहीं होता है। यदि पाप यह हो तो माता और राजा से भय होता है।

# चतुर्थाधिपति यदिः---

- है परन्तु पिता पक्ष से शत्रुता रहती है और जातक की ख्याति पिता के नाम से होती है। रोगडीन, भोगी, यशस्त्री, विद्वान् , सभा में मूक और पित्रागत धन का स्थानने बाखा होता है।
- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पिता का विरोधी-होता है। ग्रुभ ग्रह होने से पितृपालक और विरूपात होता है। परन्तु पिता को पुत्रार्जित धन की प्राप्ति नहीं होती है।

यदि वतुर्थंश श्रुभ-प्रह-युक्त हो तो पितृ-भक्त, धनवान् और बिद्वान् होता है। परन्तु पापयुक्त होने से जातक कृपण और पितृ विरोधी होता है।

- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक मातृ-पितृ-हन्ता अथवा मातृ-पितृ-शत्रु-हन्ता परन्तु पितृ-बन्धु का प्रति-पालक होता है। उसका कुल बिल्यात और उसे वाहन एवं चतुष्पद का स्रक्ष होता है। यदि शुभग्रह-युक्त हो तो जातक को बहुत से मित्र और भुजार्जित धन होता है।
- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक भूसम्पत्ति-विशिष्ट, सानी, धार्मिक, छत्नी, विरुपात, पितृ-भक्त, पिता के छिये छाभदायी, श्रृत्यादिकों से सेवित अनेक बाहनादि से छत्नी, चतुर, सीख्वान् और स्त्री-प्रिय होता है।
- (५) पद्मम स्थानगत रहने से जातक, पिता के घन का भोगने वाछा, स्वयं धार्मिक, सर्घ-जन-प्रिय, राजा से विख्यात, सत्युत्रवान्, पुत्र-परिपाछक और उसका पुत्र दीर्घायु होता है।
- (६) पष्ट स्थानगत हो तो जातक पितृ-सम्पत्ति-नासंक, पितृ-विरोधी पितृ दोष कारक और बहु शत्रु वाका होता है।

यदि शुभग्रह हो तो जातक का पुत्र धन सम्बय करने वाला और यदि पापग्रह हो तो जातक को मामा से दुःख होता है।

- (७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक विद्वान् , पितृधन-स्थागी, सभा में मूक, आकृति में देवता के समान, धनवान् और स्त्रो-प्रिय होता है। यदि चतुर्थंश पापप्रह हो तो सहर, पतोहू को नहीं पाछता है और यदि शुभग्रह हो तो उल्टा फछ होता है और जातक कुछपित होता है। यदि शुभग्रह युक्त हो तो जातक कामातुर और यदि पापप्रह युक्त हो तो जातक दृष्ट और कठिन स्वभाव का होता है।
- (८) अष्टम स्थानगत हो और चतुर्थेश पापग्रह हो तो जातक कूर, रोगी, दिन्द्र, कुकर्मी अथवा मृत्यु-प्रिय होता है। उसे माता-पिता से अल्प-सख होता है। यदि चतुर्थेश शुभग्रह युक्त हो तो वाहनादि का नाश होता है।
- (९) नवम स्थानगत हो तो जातक भाग्यवान् , विद्वान् , पितृ-धर्म्म-परायण, पिता को प्रसन्त रखने वाला, मनुष्यों का स्वामी,तीर्थ-प्रिय, क्षमायुक्त और परदेश में छखो रहता है।
- (१०) दशम स्थानगत रहने से जातक राजा द्वारा सम्मानित, छली, इष्ट-चित्त, क्षमावान् और माता-पिता से छल पाने वाला होता है। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो विपरीत फल होता है। यदि चतुर्थेश पापग्रह हो तो जातक माता को त्याग देता है और अपने कन्या का प्यारा होता है। यदि चतुर्थेश शुभग्रह हो तो जातक दूसरे का सेवक होता है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनाड्य, अपने बाहुबल से धन उपार्जन करने वाला, पिता का पालन करने वाला, परदेश गमन करने वाला, धनाड्य, उदार, गुणवान् और दाता होता है। यदि चतुर्थेश पापप्रह हो तो जार पुत्र होता है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक परदेश-वासी, दुःस्तो और पितृ-छल-होन होता है। यदि चतुर्येश पापग्रह हो तो जातक जारज और नपुंसक होता है। यदि पापग्रह के साथ हो तो पिता परदेश-वासी और शुभग्रह के साथ हो तो पिता छली होता है।

# पञ्चमाधियति यदिः---

- क्षि-२७० (१) स्त्रनगत हो तो जातक बुद्धिमान् , विस्यात, शास्त्रवेत्ता, कृपण, स्वार्थ-परायण, गीतवेत्ता, सकर्म-प्रेमी और विद्या एवं मन्त्र प्रेमी होता है।
- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनवान् , गीतादि का प्रेमी, उच पदस्य, क्यात, कुलेश से द्रभ्य की प्राप्ति करने वाला, किन्तु कुटुम्ब-विरोधी, दुःखित वित्त, क्रोधी और कास-श्वास रोग होता है। यदि पद्धमाधिपति पापप्रह हो तो जातक को धन हीन करता है। यदि पद्धमेश शुभग्रह से युत हो तो जातक द्रभ्याधीश, दीर्घनीवो एवं पुत्रवान् होता है।
- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक मिष्टमाची, बन्धुओं में यशस्वी, मायाची और पराक्रमी होता है। जातक की पुत्री एवं उसके पुत्र, बन्धुओं का पाछन कातो है और जातक किसी को कुछ नहीं देता है। यदि शुभग्रह से युत हो तो शुभ कार्य्यमें सिद्धि प्राप्त करता है और छखी, शान्त एवं नम्न होता है।
- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक खबुदि, मन्त्री, पितृ-कर्म्म में रत, मातृ-भक्त, गुरु-भक्त, विद्वानों को धन देने वाला, लक्ष्मीवान् और खबुद्धि-मान् होता है।
- (५) पश्चम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान् , मानी, वचन-कुशल, छतयुक्त, रूपात, बहु-धन-सम्पन्न, श्रेष्ठ और धार्मिक होता है। परन्तु उसका पुत्र दीर्घजीवी नहीं होता है।
- (६) षष्ठ स्थानगत हो तो जातक शत्रु-युक्त, रुग्ग अथवा शत्रु भावा-पन्न, पुत्रवान् , मान-होन, घन-दोन परन्तु शस्त्र-प्रिय, शत्रुओं से मिलने बाला, दोचयुक्त एवं हट्-कायक होता है। यदि पाप घह से युक्त हो तो धन एवं पुत्र से रहित होता है। उसे कभी कभी दत्तक पुत्र भी होता है। यदि गाधिपति पापपह हो तो जातक दुष्ट होता है।
- (७) ससम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री छशीला, पुत्रवती, छन्दरी, स्रोभाग्यवती, प्रियभाषी और गुरुजनों से प्रीति रखने वास्त्री होती है। उसकी

## कमर पतकी होती है । जातक माबाबी, विद्युत एवं महाकृपन होता है।

- (८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक सन्तान-हीन, स्त्री से दुःली, कटु-भाषी, धन-हीन, मूर्ख, चपछ और शठ तथा उसके सन्तान एवं भाई अङ्ग-हीन होते हैं।
- (९) नवम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान् , विद्वान्, गीतज्ञ, कवि, रिसक, राज-मान्य, रूपवान्, नाटक-रिसक, शास्त्रज्ञ, समाज का प्यारा, राजा से वाइनादि का प्राप्त करने वाला, ग्रन्थ का रचना करने वाला, कुल-दीपक और स्वातिमान् अथवा उसका पुत्र राजा के समान होता है।
- (१०) दशम स्थानगत हो तो जातक सत्कर्म-रत, विख्यात, मानृ छल युक्त, छली, राज-तुल्य, सन्तान-विशिष्ट, राजा का काम काज करने वाला, वनिता-प्रिय, ग्रन्थ का रचने वाला और अपने कुल का दीपक तथा उसे नामा प्रकार से लाभ होता है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक श्रूर, विद्वान, धनवान, पुत्र -वान् , ग्रन्थकर्सा, जनवल्लभ, भोगी, सत्कर्म-फल-भोगी, गीतज्ञ राजानुगृहीत, कलाओं का जानने वाला और बहु-मित्रवान् होता है।
- (१२) यदि पन्चमेश पापप्रह हो और द्वादश स्थानगत हो तो जातक छत विहीन होता है। ग्रुभग्रह होने से पुत्रवान् होता है। परन्तु सत्यस्ताप से युक्त और परदेश गामी होता है। पन्चमेश के द्वादश स्थान में रहने से ही जातक अधिक-स्थान होता है।

### पाठाधिपति यदिः---

- (१) स्त्रनगत हो तो जातक स्वस्थ, सबस्थ, उत्तमशोस्त्र, रिपु-इन्ता, बाचास्त्र, कुटुम्बों को कष्ट देने वास्त्रा, भय-रहित, चौपाये बाहनों से ससी, धनवान्, गुणवान् परन्तु पुत्र के स्थि दुःसी होता है।
- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक दुष्ट, चतुर, सम्यय-सीक, पदस्थ, विक्यात, वाचाक, रोगी, कठिनता से धन संग्रह करने में समर्थ, इस-स्नरीर,

परदेश में छली और ऐक निष्ठक होता है। पुत्र द्वारा ऐसे जातक का धन अपद्यत होता है।

- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक कोधी, धनी, भाइयों से स्थक, विश्वन, श्रमावान्, खलों के साथ रहने वाला और पित्रार्जित धन का व्यय करने वाला होता है। यदि पष्टाधिपति पापप्रह हो सो जातक स्वजन को कष्ट देनेवाला, वित्र-धन-विलासी और पामवासियों को कष्ट देने वाला होता है।
- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक को पिता-पुत्र में परस्पर कछह, उसका पिता रोगी, उस के पिता के धन की हानि अथवा तह विषयक विचाद होता है। वह पिता के धन से धनी, मातृ-पीड़ित, स्थायी छक्ष्मिवान्, मनस्बी, क्रोधी और पिद्युन होता है।
- (५) पन्वम स्थानगत हो तो जातक को पिता-पुत्र में विरोध, पुत्र-हानि अथवा राजनिग्रह आदि अग्रुभ फल होते हैं। यदि पापग्रह से युक्त हो तो पुत्र की मृत्यु होती है। यदि ग्रुभग्रह से युत हो तो महाधनी, अपने कार्य्य में बड़ा चतुर, द्यावान् और छली होता है। पर उसके मित्र चलायमान होते हैं।
- (६) वष्ठ स्थानगत हो तो जातक रोगी, छत्नी, कृपण एवं बुरे स्थान में निवास करने वाला होता है और आजन्म दुःखी नहीं होता है। अपने स्थान में निवास करने वाला होता है। ऐसे जातक को अपने ज्ञाति वर्ग से शानुता होती है और स्त्री अनुरक्त होता है।
- (७) पापपह हो और ससम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री, प्रवण्ड स्वभाव की, बड़ी विरोधिनी एवं तापकारी होती है। यदि शुभग्रह हो तो स्त्री बन्ध्या अथवा गर्भपांत रोग युक्ता होती है। यदि पापप्रह से युक्त हो तो जातक की स्त्री कामातुर एवं झगड़ालू होती है। यपि शुभग्रह से युक्त हो तो जातक को सन्तान-एख होता है और जातक कीर्त्तिवान, धनी, गुजी एवं मानी होता है।
- (८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक रोगी, जिब-हिंशक और पर-स्त्री-गामी होता है। यदि बच्ठेश संगल हो तो स्त्री को सर्प से भय, बुज हो तो स्त्री को बिब से भय, चन्द्रमा हो तो हठात् एत्यु, सूर्म्य हो तो सिंहादि बतुष्पद जीव एवं राजा से भय, बृहस्पति हो तो शत्रु-पीड़ा अथवा दुष्ट-बुद्धि से भय, बहि खुक

हो तो नेत्र पीड़ा और शिन हो तो संग्रहणी रोग तथा बात दोष एवं स्त्री को क्लेश होता है।

- (१) पापमह हो और नवम स्थान गत हो तो जातक लंगड़ा-ल्ह्ला, विरुद्धवादी, यावक, और गुरु देवता आदि की अवज्ञा करने वाला, पुण्यहीन और धन, पुत्र एवं सल से रहित तथा काष्ट एवं पाषाण आदि का विक्रय करने वाला होता है। वह व्यवहार में कभी हानि और कभी लाभ उठाता है
- (१०) दशम स्थान गत हो तो जातक माता का विरोधी, धर्म-परायण, पुत्र-पालक माता का अग्निय और उस से वैर करने वाला, चपल स्वभाव, सल, साइसी परदेश में छली, वक्ता एवं स्वकर्म-नैष्टिक होता है। अष्टमेश के शुभग्रह होने से उक्त फलों में अपेक्षा कृत किश्चित शुभ होता है। यदि पष्टमेश शुभग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिता-पालक परन्तु जातक स्वयं पितृ धाती और मनुष्यों का पालन करने वाला होता है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान् , गुणवान्, मानी, साहसी, और पुत्र रहित होता है। यदि पापग्रह हो तो शत्रु से मृत्यु-भव, शत्रु और वोर से हानि, चतुष्पदादि से लाभ तथा दुष्ट मनुष्यों से सम्मिलन होता है। शुभग्रह युत होने से शुभ फल होता है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक के चतुष्यद, वृष्य एवं धन का नाश। जीव वह हिंसक, परस्त्रीगामी, रोगी और धन-धान्य के छिये उह्रयमी और छक्ष्मी से मदान्थ होता है।

## सप्तमाधिपति यदि:---

- (१) लग्नगत हो तो जातक परस्त्री-गामी, भोगी, रूपबान्, स्त्री के लिये उत्कण्ठित, अर्थात् उत्स्वक विषक्षण, भीर और बात रोग से पीड़ित होता है।
- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक खलहीन, दीर्घसूत्री, अनेक स्त्रियों से समागम रखने वाछा, सम्तान रहित होता है। ऐसे जातक की स्त्री दुष्ट प्रकृति की, खलहीन, बुद्धिमतो और मद से पति-वचन को उरस्कृत

## करने वाली होती है तथा जातक का धन उस स्त्री के हाथ में रहता है।

- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक पुत्र वस्सछ, वन्धु वस्सछ, दुःसी और आस्म-निर्भर-शक्ति-सम्पन्न होता है। इसकी स्त्रो छत-पुत्रा होतो है। कभी कभी कन्या और देवार्चन द्वारा पुत्र भो जीनित रहता है। यदि पाप प्रश्रहो तो जातक की स्त्री रूपवती परन्तु अपने देवर से रित करने वाखी होती है।
- (४) चतुर्च स्थानगत हो तो जातक चन्नछ चित्त, अस्यन्त स्नेही, पितृ-चैर-साधक, धर्मात्मा और सत्यवादी परन्तु दन्त रोगी होता है। उसका पिता कठोर-भाची परन्तु पुत्र, बधू अर्थात् पतोहु आदि का पाछन करने वाछा होता है
- (५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक सौभाग्यवान् , पुत्रवान, साइसी.
  गुणी, धनी और मानी परन्तु दुष्ट-बुद्धि होता है। उसका पुत्र अपनी माता का पाकन करने वाला होता है।
- (६) वष्ट स्थामगत हो तो जातक को स्त्री के साथ शत्रुता उसकी स्त्री रूग अथवा क्रोजवती होती है। बदि पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु और क्षय रोग का भय होता है।
- (७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक प्रीतिवत्सल, निर्मल-स्वभाव, प्रसन्न वित्त, कृपालु, ते जस्वी, स्वस्थ, शीलवान्, कीर्त्ति-युक्त, कठोर वचन रहित और दीर्घ जीवो परन्तु परस्त्रीगामी होता है। ऐते जातक को वात रोग से भय होता है।
- (८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक वेश्यागामो, अपनी स्त्रो से प्रेम रहित, दुसरो स्त्रो में आसक्त, कलही, कोधी और उसकी स्त्री रोगिणी होती है।
- (१) नवम स्थानगर हो तो जातक तेजस्वी, शीखवान् कछाओं का जानने बाखा और उसकी स्त्री शीखवती तथा तेजस्विनी होती है। ससमेश यदि कूर यह हो तो जातक के स्त्री खण्डरूपा अर्थात् विकृतरूप की और किसी मत से नपुंसक की सहस होती है। यदि ससमेश पर खनेश की हिंह हो तो जातक त्यो-बळ से सौभाग्यवान् और प्रबळ तार्किक होता है।
- (१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज विद्रोही, स्म्प्ट, कठोर-भाषी और क्रूर प्रकृति होता है। बदि पापग्रह हो तो जातक का सस्टर महा-दुष्ट भौर जातक, सस्टर और अन्य दुष्टवर्गे का अनुषर तथा अपने वन्युजन एवं

स्त्री के प्रति प्रेम-रहित होता है। मतान्तर संबद्द भी कहा गया है कि ऐसा जातक सत्यवादी, धर्मात्मा और दन्त रोगी होता है। परन्तु उस को स्त्री परिव्रता नहीं होती।

- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक की स्त्री रूपवती, शुभशील-युक्ता, भक्ता और प्रसव काल में विशेष प्रीति करने वाली होती है। कभी कभी ऐसी स्त्री की प्रसव काल में यृत्यु होती है। ऐसा भी खिला है कि जातक की स्त्री यृत-बरसा होती है। कन्या जीवित रहे परन्तु पुत्र देवाराभन द्वारा जीवित रहता है। जातक की स्त्री को अपने पिता की ओर से किसी प्रकार का संशय रहता है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक गृह, बन्धु हीन, अधिक व्यय से विकल और चोर से भय युक्त होता है। अथवा उसकी स्त्री बच्चला, दुर्मृंखी और अपव्ययों और कभी कभी घर से निकल भी जासकती है।

### श्रप्रमाधियति यदिः --

- ध्या २०३ (१) लग्नगत हो तो जातक बहुविच्न युक्त, दीर्ध रोगो, चोर, शुभ लोचन-हीन, दुःखी, त्रग रोगी और कभी कभी दो स्त्रियों से युक्त होता है। वह राजानुग्रह से धन लाभ करता है।
- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पढ़ा लिखा होने पर भी प्रकृति का चोर होता है। यदि अष्टमेग शुभवह हो तो शुभ फल होता है। परन्तु अन्त में राज प्रकोप से कष्टपाता है। यहां तक कि एत्यु भी हो सकती है। यदि पापप्रह हो तो अल्पायु, धनप्राप्ति में असमर्थ, राजातुल्य होने पर भी शत्रुमान् और परस्वापहारी होता है।
- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक वन्धु-मित्र विरोधी, अङ्ग हीम, दुर्बछ, चन्नछ अथवा सहोदर हीन एवं कूर भाषी होता है।
- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक पितृ धनापहारी अर्थात् पैतृक धन का नष्ट करने वाला होता है। अतएव जिता-पुत्र में मतभेर और उसका पिता रोगी रहता है।

- (4) पश्चम स्थानगत हो तो जातक को पुत्र होने पर भी वह नहीं क्वता। यदि वच भी जाय तो वह पुत्र कपटी होता है। ऐसा जातक स्थिर- बुद्धि, चन्नळ और वृष्य-विशिष्ट होता है। यदि ग्रुमग्रह हो अथवा ग्रुभ युक्त हो तो पुत्रादि की वृद्धि होती है और वे शीलवान् होते हैं।
- (६) षष्ठ स्थानगत अष्टमेश यदि सूर्घ्य हो तो जातक राज-विरोधी, षन्त्रमा हो तो रोगी, मङ्गळ होतो कोघो, बुध हो तो सर्प से भय, बृदस्पति हो तो शरीर कट, ग्रुक हो तो नेत्र रोगी और शनि हो तो दुःखी एवं मुखरोगी होता है। अष्टम भाव में राहु, बुध के साथ हो तो कट और यदि षष्ठस्य चन्त्रमा ग्रुम यह से हट हो तो कट रहित होता है।
- (७) ससम स्थानगत हो तो जातक गुदा रोगी और खराब स्त्री का ज्यार करने वाला होता है। यदि पाप प्रह हो तो जातक पापी, विरोधी और भार्यां-द्वेषी होता है। द्वेष से उसकी मृत्यु भी हो जा सकती है। कभी कभी जातक का दो विवाह होता है। यदि मङ्गल के साथ हो तो जातक की अच्छी स्त्री द्वारा वित्त-शांति होती है।
- (८) भ्रष्टम स्थानगत हो तो जातक व्यवसायी, व्याधि-रहित, कपट-कछा-कुश्रास्त्र और किसी कपटी कुछ में जन्म लेकर विख्यात होता है। परन्तु इसकी स्त्री दृश्यरित्रा होती है।
- (९) नवम स्थानगत हो तो जातक हिंसक, पापी, सङ्ग-हीन, बन्धु-हीन, स्नेइ-झून्य, पूजनोय, व्यक्तियों का सम्मान करने में विमुख और मुख-रोगी होता है। ऐसे जातक के माता पिता की चृत्यु थोड़ी ही अवस्था में होती है।
- (१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज-कर्मचारी, किन्तु दुष्ट, आक्स्सो, क्रूर और बन्धु रहित होता है। ऐसे जातक की माता दीर्घायु नहीं होती है। अथवा ऐसा जातक अन्य किसी मनुष्य द्वारा जन्य पाता है। परन्तु ऐसे जातक को पुत्र छल होता है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक बाल्यावस्था में हुःसी और क्ल्यबाद खली होता है। यदि श्रुभ मह हो तो दीर्घायु, पापमह हो तो अस्पायु, एवं नीच-प्रिय होता है। ऐसे जातक का धन चढ़ायमान होता है।

(१२) द्वादश गत होतो जातक चोर, क्रूर, नीच, आत्मज्ञान से हीन, विकृत-देह, स्वेच्छाचारी और कटु-भाषी परन्तु चतुर होता है। ऐसे जातक की एत्यु जल, सर्भ अथवा स्गांक अर्थात् मकरध्वज आदि रासायनिक चीजों के प्रयोग से होती है। मतान्तर से ऐसे जातक के स्तक शरीर को काकादि पश्ली अक्षज कर जाते हैं।

## नवमाधिपति यदि:---

- क्षि-२७४ (१) छानगत हो तो जातक बुद्धिमान् , गुहजन एवं देवताओं का भक्त, अल्प-भू-सम्पत्ति सम्पन्न, वीर, कृपण, परिमित भोजो, पवित्र और राजकर्मवारी होता है।
- (२) द्वितीयस्थ होने से जातक विरूपात्, शीलवान्, धनवान्, विद्वान्, सस्य-भाषी, पुण्यवान्, मानी, सस्युत्रवान्, शान्ति, साधन में तस्पर और वतुष्पाद जीव का अधिकारी होता है। परन्तु जानवरों से बोट छगने के कारण वह अङ्ग से विकृत हो जा सकता है।
- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक अनेक परनी वाखा, वन्धु एवं स्त्री-वस्सछ, विदित कर्म करने वाछा, धनवान् गुणवान्, और विद्वान् होता है।
- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक पितृ-भक्त, पितृ-कीर्ति द्वारा विख्यात, उत्तम-कार्य्य-रत, भूसम्पत्ति का अधिकारी, वन्धु वर्ग का उपकारी, देव-पूजा-परायण, तीर्थगामी, मन्त्री और सेना-आदि का काम करने वाका होता है।
- (५) पद्मम स्थानगत हो तो जातक रूपवान् , पुत्रवान् , कीर्तिमान् गुरु-जन एवं देव पूजा में रत, स्थील, बुद्धिमान् , भाग्यवान् और धीर होता है।
- (६) वष्ट स्थानगत हो तो जातक शत्रु के निकट नज़, धर्म्महीन, क्रीड़ा से अक्षक-करीर, निज्ञालु और निन्दित कीर्ति वाला होता है।
- (७) सप्तम स्थानगत हो जातक को स्त्री सत्यभाषिणी, रूपवती, मिट-भाषिणी, खबीला, पुण्यवती और श्री मती होती है। जातक बातवीत करने में चतुर होता है।

- (८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक जीव-हिसक, गृह-वन्धु रहित, दुष्ट, कूर, पुण्य-वर्जित, छसङ्ग-रहित, और पाप-मह होने से जातक मपुंसक होता है।
- (९) नवस स्थानगत हो तो जातक वान्धवों से प्रीति करने वाछा, अतुछ बछी, दाता, देव-गुरु-भक्त, कछन्न-प्रेमासक्त, विवाद में अहबि रखने बाछा, स्वजन-प्रेमी, देखने में छन्दर और धन-धान्य-युत होता है।
- (१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज-कर्म-कर्ता और उस से धनी, धर्म द्वारा विख्यात, माहु-सेवी, कर्म्स-परायण, सत्-धर्म शील, कोध-रहित, मन्त्री अथवा सेना का स्वामी, वाक्- चतुर अर्थात हाजिर-जवाब और समय पर सृझ वाला होता है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान् , राजानुगृहीत तथा धन प्राप्त करने वाला, धर्म-परायण, पुण्य-कर्म द्वारा विख्यात, दानी, स्नेहवान् और घीरवान् होता है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक सुन्दर विद्वान् और विदेश में मान प्राप्त करने वाला होता है। यदि पापप्रद हो तो मन्द बुद्धि और धूर्स-प्रकृति होता है।

## दशमाधिपति यदि:---

- क्षि क्षेत्र (१) लग्नगत हो तो जातक मातृ-वैरी, लोभी, पितृ-भक्त, बाल्यकाल ही में पितृहीन, सुस्ती, कविता कुशल और बाल्यकाल में रोगी, पश्चाद सुस्ती होता है। तथा उसके धन की प्रतिदिन वृद्धि होती है।
- (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक माता से पालित, माता का अनिष्टकारी, अल्प-सम्पत्ति-विशिष्ट, अल्प-कर्मी और लोभी होता है। यदि शुभग्रह हो अथवा शुभयुक्त हो तो सुस्तो, धनी, गुणान्त्रित और सत्कर्म-स्त होता है। स्वयं और माता-पिता के लिये मो शुभ होता है।
- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक माता एवं स्वजनों से विरोध कत्ता, मातुख-प्रतिपाखित, बड़े कार्य्य के करने में असमर्थ, सेवा-कर्म-निरत परन्तु मनस्वी, गुणी, वाग्मी और सद्धर्य-रत होता है।

- (४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक माता और पिता को सुखदायी, सब को भानम्य-दायक, राजा से अनुगृशीत, ज्ञानचान् और धर्म निरत होता है
- (५) पश्चम स्थानगत हो तो जातक विडम्बी, राजानुगृहीत, शुभ-कार्य्य-कर्त्ता, गीत-नाद-प्रिय, अस्पसुखी, भाग्यवान् और सत्यवादी होता है। ऐसे जातक के पुत्र को जातक की माता पाछतो है
- (६) वष्ट-स्थानगत हो तो जातक निजगुन द्वारा विरुपाद, राजानुगृहीत और पितृ-भन-प्राप्त-कर्ता होता है। यदि पापप्रह हो तो जातक को वाल्यावस्था में कष्ट होता है। तदनन्तर नीरोगी, विवादयुक्त, कामाशक्त, सुखी, भनी, सत्य-प्रिय और यदि देव-वश शहुओं से वचजाय तो दीर्घ-जीवी होता है।
- (७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री पुत्रवती, सस्य भाषिणी रूपवती और सास की सेवा में निरत होती है।
- (८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक चोर, धूर्त्त, मिथ्यावादी, दुष्ट और मातृ-सन्ताप-कारी होता है। वह दीर्घ जीवी नहीं होता है। शुभग्रह होने से फल अस्यथा होता है।
- (९) नवमस्थानगत हो तो जातक सद्धबन्धु-विशिष्ट, सबरित्र, शीलवान्, मित्रवान, पर्शक्रभी, धनी और उस की माता शीलवती, पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं सून्दरी होती है।
- (१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मातृ-सुख-प्रद, मातृ कुछ को अधिक सुख देनेवाछा, देवार्चन रत, धर्मात्मा, सत्यवादी, बुद्धिमान्, चतुर, बिछ और राजा से माननीय होता है। तथा उसे धन को प्राप्ति होती है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक सम्मानी, दीर्घायु, मातृ-सुख-विशिष्ट, विजयी और धन प्राप्त करने वाला, सन्तान-युक्त, सृक्ष्यादि से सेवित तथा वातुर्व्य-गुण-सम्पन्न होता है। उस की माता सुखवती, मानी और जातक के पुत्र की रक्षा करने वाली होती है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक बळवान् , सत्कर्म-शील, राज-कर्म-रत, कृटिल-बुद्धि, लर्वीका स्वभाव का, मातृ-सुख रहित होता है। पापग्रह होने से जातक विदेशगामी होता है।

## एकादशाधिपति यदि:--

- हिन्दे (१) लग्न गत हो तो जातक अल्पायु, कला-कुशल, वीर, दाता, स्वजन-प्रिय, सीमाग्यशाली, पुत्रवान् , राजानुगृहीत, वाग्मी, विद्वान् और कविता-प्रिय होता है। जातक की उन्मति प्रति दिन होती है। उसको सृत्यु तृष्णादोव के कारण होती है।
- (२) यदि पापप्रह होकर द्वितीय स्थानगत हो तो जातक अल्पायु, दिद्व, चोर, दुःखो, रोगी और अल्पभोजी होता है। उसका आमद खर्च बराबर रहता है। यदि शुभग्रह हो तो धनवान् और दीर्घजीवी होता है।
- (३) यदि शुभगह होकर तृतीय स्थानगत हो तो जातक बन्धु आदि का पालन कर्ता, उन पर स्नेह रखने वाला, सद्गवन्थु-विशिष्ट, रिपु-कुल-ध्वंस-कारी तीर्थाभिलाची और सर्व-कार्य कुशल परन्तु शूल रोग से पीड़ित होता है। यदि पापग्रह हो तो बन्धु-वान्धव का शत्रुवत ध्वंसकारी होता है।
- (४) चतुर्थं स्थानगत हो तो जातक दोघांयु, पितृ भक्त, समयोपयोगी-कर्म-कर्त्ता, धार्मिक, छाभवान् , सुभग, सुन्दर और पुत्रवान् होता है।
- (५) पद्मम स्थानगत हो तो जातक के पिता पुत्र में परस्पर स्नेह और तत्तुस्यगुणवान् और अस्पाहारी, किसी मत से अस्पजीवी तथा किसी मत से जातक तृष्णा-जीवी होता है। परन्तु कूर ग्रह होने से फल विपरीत होता है।
- (६) वष्ट स्थान गत हो तो जातक शत्रु-विशिष्ट, दीर्घ-रोगी, वैरी, वतुर और वतुरिङ्गिगी सेना का संप्रद्द करने वाला होता है। उसकी मृत्यु प्रायः चोर से होती है। यदि पापप्रह हो तो जासक देश देशान्तर में भ्रमण करने वाला होता है। विदेश में उसे चोर से भय अथवा मृत्यु होती है।
- (७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक तेजस्वी, खशीछ, दीर्घायु, धनी, पद-युक्त और एक स्त्री वाला होता है। क्रूर ग्रह होने से रोगी और ग्रुभ ग्रह होने से शुभ-फल होता है।
- (८) यदि पापपह होकर अष्टम स्थानगत हो तो जातक अख्याबु, दीर्ब-रोगी, जीवन्यत और दुःसी होता है। परन्तु ऐसे जातक की स्त्रो दीर्बबीबी

नहीं होती है और जातक उदार एवं गुणवान् होते हुए भी मूर्ख होता है। यदि ग्रुभग्रह हो तो ग्रुभ फल होता है।

- (९) नवम स्थानगत हो तो जातक शास्त्रज्ञ, धर्म-प्रसिद्ध, गुरु-देव-भक्त, राज-पूज्य, धनिक, चतुर, सत्यवादी और अपने धर्म में आरूढ़ होता है। पाप ग्रह होने से जातक वान्धव से और बतादि नियम से हीन होता है।
- (१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मातृ भक्त, सुकृत (धर्मात्मा, बुद्धिमान्, विद्वान्) पितृ-द्वेषी, दीर्घजीवी, धनवान्, राजा से पूज्य, चतुर, सत्य-वादी, धनी, निज-धर्म-रत और माता के आज्ञा-पालन में तत्त्वर रहता है।
- (११) एकादश स्थानगत हो तो जातक दीर्घायु, रूपवान् , स्टक्सीं, स्थाल, सनुष्य को आनन्द देने वाला, पुत्र-पौत्रादि-विशिष्ट, वाहन वस्त्रादियुक्त, सुग्ध (भोला) जनों से संसर्ग रखने वाला, बढ़ा, वाग्मी, विद्वान् और कवि होता है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक निजोपार्जित भोगी, स्थिरप्रकृति, उत्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दुःखी, अस्पद्रव्ययुक्त और अन्य मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है।

### द्वादशाधिपति यदि:---

- १) लग्नगत हो तो जातक विदेश-गामी, मिष्ट-भाषी, छन्दर, परिवार-रहित (अर्थात उसको कोई सङ्ग देने वाले न हों)निन्द-नीय, स्त्रीयुक्त, परन्तु नपुंसक होता है। विवादानुरक्त, कफ रोगी, दुर्बल और धन, विद्या हीन होता है।
- (२) द्वितोय-स्थानगत हो तो बातक कृषण, योग्य-भाषी परन्तु चतुर, सन्नु-विजेता, देव-भक्त, धार्मिक और गुण सम्पन्न होता है। यदि द्वादशाधिपति, मंगल होकर द्वितीय भावगत हो तो राजा एवं अग्नि से धन नष्ट होने का अथ होता है। जातक चतुष्पदों के साथ क्कमी होता है।
- (३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक घनी होने पर भी कृषण, अपने शरीर का पोषण करने वाला और वन्धुजनों से अनुरक्त होता है। उसका सहोदर

माई कम होते हैं। परन्तु पापप्रह होने से बन्धु रहित होता है। सन्तान और स्त्री आदिसे उसे अनवन रहता है।

- (४) चतुर्थ स्थानगत होतो जातक कृपग, सकर्मी, दुःखी, स्वस्थ और हद संकल्पी होता है। वह वाणिज्य एवं कृषि आदि से जीविका करता है। पुत्रके कारण ऐसे जातक की सुत्यु होती है।
- (५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान्, पिनृभक्त, लक्ष्मी और विलास विशिष्ट, समर्थ-हीन और सत्पुत्रवान् होता है। यदि पापग्रह हो तो जातक छत-वर्जित और यदि पुत्र हो तो दुष्ट होता है। किसी किसी स्थान में दक्तक पुत्र ग्रहण करना पड़ता है। उसको पुत्र शोक भी होता है।
- (६) पापप्रह होकर पष्ठ स्थानगत हो तो जातक कृपग, निन्दित-प्रकृति का, नेत्र रोगी और अल्पायु होता है। यदि द्वादशाधिपति शुक्र हो तो जातक बुद्धिमान् परन्तु पुत्रहीन और अंधा होता है।
- (७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक वाचाल, दुष्टवरित्, निन्दित-प्रकृति, कपटी, ।दुराबारी और अपने घर का प्रधान होता है। यदि पापमह हो तो जातक की स्त्री की मृत्यु होती है। यदि ग्रुभमह हो तो उसकी वेश्या की मृत्यु होगी। यवन जातक का मत है कि पापमह होने से वेश्या से धन प्राप्ति होती है। मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि जातक दुर्बल, कफ रोग से पीड़ित,धन एवं विद्याहीन होता है।
- (८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक दरिद्र, कार्य्य-सिद्ध-हीन, बैर-बुद्धि-विशिष्ट और अष्ट कपाली होता है। यदि शुभग्रह हो तो जातक धन संग्रह में कुशल, प्रिय भाषी, सर्वगुग सम्पन्न और धार्मिक होता है।
- (९) नवम स्थानगत हो तो जातक तीर्थ-गमन से अपने स्वर्ष को चलावे और स्थिर वृत्ति का हो एवं गौ-महिष्यादि धन युक्त होता है। यदि पापप्रह हो तो उस की धन-संपत्ति का निरर्थक व्यय होता है और संतान तथा स्त्री से अनवन रहता है।
- (१०) दसम स्थानगत हो तो जातक परस्त्री-विमुख, पवित्र देह का धव-सम्बद्धी और पुत्रवान् होता है। परन्तु उसकी माता कठोर भाषीणी होती है। वाणिज्य तथा कृषि आदि से समय समय पर उसकी जीविका होती है।

- (११) एकादस स्थानगत हो तो जातक छकुमार, दीर्घजीवी, अपने स्थान में श्रेष्ठ अर्थात् उच्च पदस्य, दानी, सत्यभाषी और विरुपात होता है। संतान छख से विहीन होने के कारण उसे दक्तक पुत्र की आवश्यकता होती है।
- (१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक विभूतियुक्त, कृपण, दुद्धिमान्, सामाजिक, पश्च-संग्रह-शोल, भूसम्पति विशिष्ट, दीर्घजीवी, मतान्तर से पाप-कर्मा, मातृ-विरोधी, क्रोधी, संतान-दुःखो और परस्त्री-गामी होता है।

प्रदों की भावस्थिति के अनुसार, राशिगतानुसार एवं प्रदादिपति के अनुसार उपर जो तीन प्रकार के फड़ छिले गये हैं, उन भिन्नभिन्न फड़ों के तार-तम्यानुसार यदि फड़ की विवेचना की जाय तो साधारण प्रकार से जातक के गुण और अवगुणों का विशेष रूप से ज्ञान हो सकता है। परन्तु इसपर भी प्रदों की दृष्टि द्वारा फड़ में किश्चित मात्र न्युनाधिक परिवर्तन सम्भव है। पुस्तक की आकृति बड़ी होने के कारण प्रदों की दृष्टि फड़ का विवरण इस पुस्तक में नहीं की जासकी। आशा है कि अन्य पुस्तकों से दृष्टि-फड़ पर भी प्रेमी पाठकाण विचार करेंगे।

## कतिपय भावेशों के सम्बंध फल।

अतिक धनवान् , बुद्धिमान्, आचारनिपुण, उत्कृष्ट पुण्य करने वाला, भोगी और बलवान् होता है। (२) लग्नेश-मृतीयेशः—राज-पुण्य, उत्तम कण्यु-पुक्त, कुल में प्रसिद्ध, छल देने वाला, मातृ पक्ष से युक्त और अस्प सिक्त वाला होता है। (३) लग्नेश-चतुर्थेशः—क्षमाशील, पिता का आज्ञाकारी,राज-कार्य में निष्कपट, बुद्धिमान्, सज्जनों का गृह और अपने पक्ष का पालक होता है, अर्थात् अपनी मित को प्रतिपादित करने में प्रस्तुत रहता है। (किसी किसी टीकाकार ने पक्ष शब्द का अर्थपरिवार (कुटुन्व)से लिया है) देशो कु. ३९ महातमा जी की। चतुर्थेश वृ. और लग्नेश बुध को अन्योन्य सम्बन्ध है। ये अपने मत को खूब ठिकाने से प्रतिपादित करते हैं। (४) लग्नेश-पंचमेशः—जातक ममस्त्वी, विद्वान् अपने कुल में विक्यात्, ज्ञानवान् और मानी होता है।

- (५) ट्यनेश-षष्ठेश:—रोग रहित, द्रोही, बलवान, संग्रह करने वाला और धनवान होता है। (६) ट्यनेश-सप्तमेश:—पितृ सेवी, स्त्रियों में प्रेम करने वाला, साला की सेवा करने वाला होता है। (७) ट्यनेश-अष्टमेश:— जुआरी, चोर, पराक्रमी और ठग होता है। इसकी मृत्यु राजा अथवा प्रजा से होती है। (८) ट्यनेश-नवमेश:—विदेशी, धर्म-कार्य में आसक्त, देव-गुरू-भक्त और राजमान्य होता है।(९) ट्यनेश-दशमेश:—राजा, विल्वात, क्ष्पवान, गुरुजनों की सेवा में रत और द्व्यवान परन्तु लोभी होता है। (१०) ट्यनेश-एकादशेश:— छकर्मी, दीघांयु, जर्मीदार, धन-युक्त एवं विहान होता है। (११) ट्यनेश-द्वादशेश:—शत्रु-युक्त, बुद्ध-होन, विद्या-हीन, कृपण, व्यर्थ द्वय नाश करने वाला और कार्ट्यमें शीघ्र प्रवृत हो जाने वाला होता है। इसी प्रकार जातक की कुण्डली से उस के माता-पिता आदि का भी विवार किया जा सकता है।
- (१२) (१) यदि लानेश को दितीयेश से सम्बन्ध हो तो लाम होता है। (२) दितीयेश को तृतीयेश से सम्बन्ध हो तो राजा की नौकरी होती है (३) तृतीयेश को चतुर्थेश से सम्बन्ध हो तो चम्-चर अर्थात सैना विभाग में कार्य करने वाला होता है। (४) चतुर्थेश को पश्चमेश से सम्बन्ध हो तो अमास्य अर्थात मंत्री का कार्म्य करने वाला होता है। (५) पश्चमेश को पष्टेश से सम्बन्ध हो तो दाल्ण कर्म करने वाला होता है। (६) पष्टेश को सप्तमेश से सम्बन्ध हो तो राज्य योग होता है। (७) सप्तमेश को अष्टमेश से सम्बन्ध हो तो प्रियाष्ट्रितः अर्थात् उसकी स्त्री को प्रत्यु होती है। (८) अष्टमेश को नवमेश से सम्बन्ध हो तो प्रियाष्ट्रितः अर्थात् उसकी स्त्री को प्रत्यु होती है। (८) अष्टमेश को नवमेश से सम्बन्ध हो तो भाग्य-व्ययी अर्थात् अर्थात् स्वर्धाला होता है। (१०) दशमेश को एकादशेश से सम्बन्ध हो तो श्रुम में गड़ी हुई सम्पत्ति मिलती है। (११) एकादशेश को द्रादेश को लग्नेश से सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो होता है। (१२) एकादशेश को लग्नेश से सम्बन्ध हो तो सम्बन्ध हो तो विस्त की हाता है। (१२) द्वादशेश को लग्नेश से सम्बन्ध हो तो स्वर्धिला एवं ऋणी होता है।

(१३) छानेश को अन्य भावों से सम्बन्ध द्वारा एवं एक भाव को अपने आगामी भाव से सम्बन्ध द्वारा क्या फल होता है। इसी का उल्लेख इस स्थान में किया गया, परन्तु ऐसे सम्बन्न १४४ प्रकार के हो सकते हैं। पाठकाण । अपनी बढि पर बढ देकर एवं साधारम नियमों पर ध्यान देकर अन्य अन्य सम्बन्धों के विषय में फल कहने में समर्थ हो सकते हैं। एक बात लिखना आवश्यक है कि फल कहने में सफलता जमी होगी जब कि हर बातों पर पूर्णतया इष्टि डाली जायगी। उदाहरण कु. में वृ. और श. को अस्योन्य सम्बन्ध है। व. भी दो स्थानों का स्वामी है और शनि भी दो स्थानों का स्वामी है। इस कारण चार प्रकार का फड़ होगा। अर्थात उदाहरण कुण्डली का छानेश बू. है और द्वितीयेश शनि है, यह एक फल हुआ। पुनः सनि तृतीयेश भी है। इस कारण वृ. और शनि के सम्बन्ध का यह दसरा फड़ होगा। पुनः वृ. चतुर्थेश भी है तो चतुर्थेश एवं द्वितीयेश के सम्बन्ध का फल यह तीसरा फल होगा। चौथा चतुर्थेश और तृतीयेश के सम्बन्ध का फल होगा। ऐसे ऐसे स्थानों में हर प्रकार के फलों को जनतक निवेचना रूपी चलनी से न चाल किया जाय तब तक फ़ल ठीक नहीं मिलेगा। एक बात और स्मरण रखने की बह है कि केवछ सम्बन्ध ही द्वारा अपर्युक्त फछ हो ही जायगे, यह ठीक नहीं। प्रहों के बढ़ाबड़ के अनुसार फड में न्यूनाधिक का अनुमान करना होगा। उपर्यक्त कई सम्बन्धों के अतिरिक्त अन्य भावों के सम्बन्ध के विचार में एक स्मरण रखने की बात यह है कि जिन जिन भावों में सम्बन्ध होता है उन उन भावों के कारकरवा-द्वितीय स्थान से धन का और नसार फल होता है। स्थान से प्रत्न एवं बुद्धि का विचार होता है। इस कारण जब पद्ममेश और हितीयेश को सम्बन्ध होगा तो अनुमान करना होगा कि प्रत्र हारा धन की प्राप्ति स्वित होती है अथवा बुद्धि द्वारा धनागमन होगा। इसी प्रकार विद सप्तमेशको द्वितीयेश वा भाग्येश से सम्बन्ध हो तो अनुमानकरना होगा कि आया हारा भाग्योन्नति अथवा धन प्राप्तिहोगी। उपर में छिखा गया है कि करनेक और अष्टमेश में सम्बन्ध होने से जातक जुआड़ी इत्यादि होता है। परम्तु यदि हितीयेश पूर्ण बड़ी हो तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक को किसी को मृत्यु द्वारा अब की प्राप्ति होती है। अब इस स्थान में हो सकता है कि दकेती में किसी को मार कर भन प्राप्ति करले, अथवा किसी सम्बन्धों की मृत्यु से उसके भन का अधिकारी भी वन बैठे। यही सब ज्योतिय का रहस्य है।

### प्राणपद् कल ।

भारत के विषय में किसा जा चुका है कि बदि प्राणांश, कानांश से मिछ जाय तो समझना होगा कि लग्न ग्रह है। पराशर ने यह भी किसा है कि स्टब की शुद्धि जनमकार्किक चन्द्रमा, गुरूक एवं प्राणपद के बकाबक के अनुसार देखना होता है। अर्थात यदि चन्त्रमा बली हो तो चन्त्रमा के अनुसार कानकृति देखना दोगा। वदि गुलिक वली दो तो उसके अनुसार और यदि प्राजयद बढ़ी हो हो प्राजयद के अवसार करन की खदि देखी जाती है। अर्थात् इन तीन के बढ़ावकाबुसार बदि त्मन त्रिकोण में हो तो मबुष्य का जन्म मानना चाहिये । बदि हितीन, यह एवं दशम स्थान में हो तो यह का जन्म मानना होगा । बदि तृतीय, सलन अथवा एकाइश में स्नन पहता हो तो पत्नी का जन्म जानना चाहिये। यदि बतुर्य, भट्टम एवं द्वाव्हा स्थान में कान बहुता हो तो कीट अर्थात् सर्पोदि का जन्म जानना चाहिए। पराशर का अनिजाब वह बात्कन होता है कि वदि प्रानवर, बन्द्रना अथवा गुलिक से निर्वक हो तो प्रानवर से जिकोगादि (१, ५, ९, ७, ३, ११) के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी उधन हो सकता है। वदि देसा अभिन्नाय न होता तो बृहद्व ''पाराझर होरा शास्त्र'' के पूर्व सण्ड के स्टे अध्याय में प्राणपद के अस्य अस्य स्थानों में स्थित का कर देना असङ्गत होता। जो फरू पराशर ने प्राणपद के करन से हादश स्थान गत होने का दिया है वे फरू प्रायः मनुष्यों ही के लिये कागू हो सकते हैं। पराशर के किले डए फरू मों है:--

(१) बिंद करन में प्राणपद पढ़ता हो तो जातक गूंगा, उन्मत्त, शिथिकाञ्च, हीनाञ्च, हु:की, इन्म और रोगी होता है। (१) निद प्राणपद करन ते द्वितीय स्थान में पड़ता हो तो धन और अङ्ग से परिपूर्ण, अनेक नौकरों से तेबित, बहुजमों पर अधिकारी और अनेक प्रकार से खली होता है। (३) विद प्राणपद करन से तृतीय स्थान में पड़ता हो तो जातक बनण्डी, विंसक, क्रूर, निदुर, मिकन और गुद-अक्ति रहित होता है। (४) विद प्राणपद करन से क्लुर्थ स्थान में पड़ता हो तो जातक छजी, कान्ति शुक्त अर्थात् करन्द, कुडुस्थ और निजादि का प्रिय, गुद-अक्त, शीलवान् पूर्व सत्यवादी होता है। (५) विद प्राणपद करन से पड़ता हो तो जातक छजी, कान्ति शुक्त अर्थात् कर्म्य और कार्य-कुड़ाक से पड़ता हो तो जातक छजी, आर्मिक, परोपकारी और कार्य-कुड़ाक

होता है। (६) विद प्राणपद से कान करे स्थान में पहता हो तो जातक वन्धु भौर समुमों के अधीन, मन्दानिन से पीड़ित, निर्देषी, खक, रोगी पूर्व भक्षपत्रीयों होता है।
(७) विद प्राणपद से कान सहन स्थान में पड़ता हो तो जातक हैयां करने वाका, कानी, करोर और बुद्धिदीन हीता है। (८) विद प्राणपद से कान अहन स्थान में पड़ता हो तो आतक रोग, सन्ताप, राजा, खुड़म्न, मौकर और पुत्रादि से पीड़ित होता है। (९) विदे प्राणपद से कान नवन स्थानमें पड़ता हो तो जातक प्रकान, अगयवान, अगयवान, क्षयान, बतुर और सन्दर होता है। (१०) विद प्राणपद से कान, दशन स्थान में पड़ता हो तो जातक बळवान, खिलान, दक्ष, देवार्यन-प्रेमी और राजा के कार्य्य करने में खुशक होता है। (११) विद प्राणपद से कान एकादश स्थान में पड़ता हो तो जातक गौर-वर्ण, मान्वीय, विरुप्तत, गुणवान, विद्वान, भोगी और भनो होता है। (१२) विद प्राणपद से कान हादश स्थान में पड़ता हो तो जातक गौर-वर्ण, मान्वीय, विरुप्तत, गुणवान, विद्वान, भोगी और भनो होता है। (१२) विद प्राणपद से कान हादश स्थान में पड़ता हो तो जातक हीनाइ, दुर, खुन, वन्धु भौर गुरुज़नों से होव करने वाका तथा नेत्र रोगी अथवा काना होता है।

## ग्रलिक कल ।

(१) बिद गुण्डिक करन में पड़ता हो तो जातक रोगी, कामी, बोर, कूर, बिनव-रहित, बेद-सास्त्र होन, दुर्बछ, नेत्र-रोगी, दुःखी, क्रम्पट, जड़मित और अल्वाबु होता है। विद क्रम्नगत गुण्डिक के साथ पापप्रह हो तो जातक शद , दुराबारी, धोलेबाज और दुःबी होता है। (२) पदि गुण्डिक द्वितीय नाव में पड़ता हो तो जातक श्यसनी, दुःखी, धुन, अमण-शीछ, कल्ही, धनरहित, परदेशवासी और कटुआवी होता है। विद गुण्डिक के साथ पापप्रह भी हो तो जातक निर्धन एवं विद्या-विदीन होता है। (३) विद गुण्डिक तृतीयनाव में हो तो जातक शेवीवाज, सब ते अच्छा रहने बाछा, नादक इल्ब तैयन करने बाछा, अत्यन्त क्रोबी, शोक एवं भय ते रहित, राजा ते पूजित, सल्जनों का प्रिय, प्रामादि का माकिक और धार्मिक होता है। उत्ते नाई अथवा वहन का छल नहीं होता है तथा वनसंबह के किये वह आकुछ रहता है। (४) गुण्डिक विद चतुर्थ स्थान में हो तो जातक विद्यारहित और गृह, धन छल, पृथ्वी एवं वाहनादि से विदीन,

भ्रमण शील, रोगी, वात, पितादि विकार से पीड़ित तथा पापी होता है। (५) गुलिक बदि पञ्चम स्थान में हो तो जातक शीखरहित, अन्यवस्थित चित्त, क्षुद्र, स्त्रियों के अधीन, नपुंसक अथवा कम सन्तान वाला, अल्पायु और नास्तिक होता है। (६) बदि गुलिक छटे स्थान में हो तो जातक शत्रुओं का इनन करने वाला, प्रेतादि विद्या में प्रेम रखने वाला, शरीर से पुष्ट, श्रूर और तेजस्वी होता है। (७) यदि गुलिक सातवें स्थान में हो तो जातक झगड़ालु, सब जनों का विरोधी, कृतध्न और मन्द- बुद्धि होता है। ऐसे-जातक की स्त्री सन्ताप देने वाली अथवा जारिणी होती है। कभी कभी जातक को कई भावां में होती हैं। (८) यदि गुलिक अष्टम स्थान में हो तो मुल, नेन्न-दोव के कारण जातक सर्वाङ्गते कुरूप, गुग-वर्जित, कोधी और कर होता है । (९) यदि गुलिक नवम स्थान में हो तो जातक कुकर्मी, (वह अपने माता पिता एवं गुरुजनों की इत्या करने में भी तत्पर हो जाता है) बहुतों को क्लेश देने वाला और बहुत झुठा होता है । (१०) यदि दशम स्थान में हो तो जातक कुछ, धर्म एवं आचार से च्युत और अनेकानेक छज्जा रहित, कार्व्य करने के कारण आत्माभिमान एवं प्रतिष्ठा-रहित होता है । (११) पदि गुलिक एकादश स्थान में हो तो जातक छलो, धनी,तेजस्वी, रूपवान, प्रजाध्यक्ष और बन्ध प्रिय होता है। परन्तु उसके अग्रज की मृत्यु होती है। ऐसे जातक की स्त्री अच्छी होती है। (१२) यदि गुलिक द्वादश स्थान में हो तो जातक का वेष, विषय रहित अर्थात् ओढ़ना पहरना साधु के ऐसा होता है । वह दीन वाक्य बोछने में बड़ा प्रवीण और उसी के कारण धनसंग्रह में प्रवीण होता है। (१३) यदि गुलिक के साथ सूर्व्य हो तो जातक पितृह वी, चन्द्रमा के साथ हो तो माता को क्लेश देने वाछा, मंगछ के साथ हो तो जातक छोटा भाई से रहित, बुध के साथ हो तो उन्मत्त, बृहस्पति के साथ हो तो पासण्डी एवं दुषक अर्थात् धार्मिक विचारों से च्युत, ग्रुक के साथ हो तो जातक जननेन्द्रिय रोग से पोड़ित और नीच स्त्रियों का पति तथा शनि के साथ हो तो जातक छल एवं विहार आदि में कोन और अल्पाय होता है। उसे कुछन्याधि का भय रहता है। यदि राहु के साथ हो तो जातक को कारा-गार भय होता है अथवा किसो विष के प्रकोप से रोगी होता है। यदि केतु के साथ हो तो जातक भाग छगाने वाका भौर बखेड़िया होता है।

यदि गुक्किक विषयदिका में हो तो जातक राजा होने पर भी भिष्तारी हो जाता है।

## भिन्न भिन्न नक्षत्रों में जन्म होने का फल।

- में दिव रखने वाळा, सर्वप्रिय, रूपवान् , स्थूळकाय, बुद्धिमान् , बतुर, वित्तवान् , विनयी, छली, यशस्वी और दक्ष होता है। ऐसे जातक को हाथी, घोड़े और भेड़ी आदि पश्चओं के विषय में कुछ विशेष ज्ञान होता है। उसके मन में स्थिरता होती है। परन्तु व्यवहार में खरा नहीं होता है। पुनः ऐसा जातक अधीर परन्तु करूणामय होता है। खुशामद हारा राजानुगृहीत अथवा किसी की से अनुगृहीत होता है। कन्या होने से शरीर-पुष्ट, अभिमानी, योग्य एवं रस्म-रिवाज के जानने वाळी होती है।
- (२) भरणी:— में जन्म होने से विकलाङ्ग, परदार-निरत्, क्रूर, क्रुत्रम, अपने कर्तव्य में निश्चित, विजयी, सस्यवादी, निरोग, चतुर, छखी, प्रारम्भ में विश्वास करने वाला और भनी होता है। ऐसा जातक मोजनादि पदार्थों का पूर्ण ज्ञान रखता है और परदेशवासी होता है। उसे रोग की प्रवल्ता नहीं होती है और कभी कभी अनिश्चित विचार का भी होता है। स्त्री होने से अति छखी, क्र्यवती, इंसमुख और पित्रू-सेवा-निरत होती है।
- (३) कृत्तिका:— में जन्म होने से बहुत भोजन करने वाला, पर-स्त्रीगामी, तेजस्वी, प्रसिद्ध, देखने में बढ़े लोगों के सहश, मूर्ख नहीं वरन् किसी विद्यया का जानने वाला होता है। वह अनेक आशाओं का रखने वाला परन्तु किञ्चित कृपण, कोषी, शत्रुओं से पीड़ित, ख्यातिमान् और श्वियों के सङ्ग बैठने में प्रीति रखने वाला होता है। उसकी मुखाकृति और गाल चौड़े होते हैं। कन्या होने से विक्यात, शक्तिशाली, किञ्चित स्पवती एवं भोजन-प्रिय होती है।
- (४) रोहिणो:—में जन्म होने से पवित्रता युक्त, सस्य एवं मिष्टमाथी, हव प्रतिज्ञ, स्वस्पवान, दूसरों के रन्ध (दोष) को जानने बाका, कुश, बुद्धिमान, परन्तु पर-बीगामी, कार्ष्य चतुर, मोगी और धनी होता है। इसकी स्मरण शक्ति अच्छी और उसे कार्य्य में सस्परता होती है। कारीमरी एवं बुद्धिमुक्ता में प्रेम

रकने बाका होता है। ऐसे जातक को भांके बड़ी खौर कठाव कीड़ी होती हैं। स्त्री होने से दीर्थ जीविनी, बुहबतो एवं समाज वें सानवीवा होती है।

- (५) मृगशिराः में जन्म होने से चक्क, चतुर, चक्का, भीड़, उरसाही, धनवान्, भोगी, कोमछ-चित्त (सौम्ब), अमणशीक, कासातुर, रोगी, चनक, शरीर से पुष्ट, सन्दर परन्तु नेत्र विक्रष्ठ (प्रवाताना), साहसी भौर खान्त विचार का होता है। ऐसे जातक को धन, पुत्र एवं मित्रादि होते हैं। विद्वान होते हुए भी चित्त में चक्रस्ता होती है। जातक कभी कभी स्वार्थी और अभिमानी भी होता है। कन्या होने से धवी, अस्पव्यवी और माता-पिता की प्यारी होती है।
- (६) आहीं:—में जन्म होने से मूर्च, अभिमानी, अन्यकोगों के पदार्थों का नाश करने बाला, पर दुःखदायी, पापी, अनरहित, बंबल बित्त, अतिबली, श्रुद्ध, कियाशील, इंसमुब, धार्मिक और सार्वजनिक, कार्यों में बित्त कगानेबाला होता है। कन्या होने से झगड़ास्ट्र, कुटिका, एवं शत्रुविशिष्टा होती है।
- (७) पुनर्वसु:— में जन्म होने से जातक इन्द्रिय-चिजनी, स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती स्वती होती है।
- (८) पुष्यः में जन्म होने से सान्ति-स्वभाव, रूपवाव, बढ़ा बतुर, धनवान्, धार्तिक विचार का, ईश्वर एवं गुरूनमें में प्रीति करने वाखा, बुद्धि-सान्, बात करने में बतुर, राजा से अभिनन्दित, बढ़ा परिवारवाखा, अवने परिवार का मुखिया, सत्यप्रेमी और कार्य्यक्रशाख होता है। उस के शरीर का गठन हड़ और उसके विच्न में करना होती है। कर्या होने से धार्मिनका एवं उप-कारी होती है।
- (६) <u>अइल्लेषाः</u> में जन्म होने से वृक्षं, खावाखास का भोजन करने बाका, पापी, कृतवन, पूर्वं, सड, बूड़, कोषी एवं हुरावारी, सन्नु-विजवी, परन्तु असस्यभावी, अवश्निमन-वृद्धीं (वेषकृक कार्य्य करने वास्ता,) अविश्वासी और

पञ्च, फड़ एवं ओवजादि का कार-जिक्रम करने वाका होता है। कन्या होने से सगड़ाल, एवं अनिविचत विचार की होती है।

- (१०) मघा:— में जन्म होने से भनी, भोगी, देवता भौर पितरों का भक्त, उद्रवनी, बहुत दालों से बुक, चक्क, स्त्री में आसक्त, कामी परन्तु धार्मिक, अभिमानी, झगड़ालू, परन्तु साइसी, वालों का शीघ्र अनुमान करने वाला, बड़े बड़े काण्यों में हाय डालने वाला और राजहार में किसी कार्य्य का करने वाला होता है। कत्या होने से उत्तम भोजन में प्रीति रखने वाली, उत्तम पदार्थों की चाहने वाली और ईश्वर एवं माता पिता का सेवा करने वाली होती है।
- (११) पूर्वफालगुनी: में जन्म होने से जातक प्रियमाची, दानी, कान्तिमान, भ्रमण-शीछ, चपछ और कुकर्मी परन्तु त्यागी। ऐसा जातक शरीर, से दव और स्त्री के वशीभूत होता है। उसे शत्रु कम होते हैं। अपने आश्रितों पर अनुप्रद करने वाला और मृत्य गान आदि का जानने वाला, इसके चित्त की दृत्ति अच्छो होती है। राजद्वार से अनुप्रदीत होता है। उसकी वाचा शक्ति अच्छी होती है। कन्या होने से उदार वहीं होती है।
- (१२) उत्तर फालगुनीः—में जन्म होने से जातक सर्वप्रिय, विधा हारा धन उपार्जन करने वाला, भोगी, छसी, एवं छमा (छन्दर), मानी, बुद्धि-मान परन्तु, शक्त, नड़ा, मधुरभावी, छसङ्ग-प्रिय और कड़ाकौशल की उन्नति में अभिकृषि रखने वाला तथा काव्य-प्रेमी भी होता है। उसे धन और पुत्र का छल होता है। कन्या होने से धन संग्रह में बतुर परन्तु धार्मिमक विवार उत्तनी अच्छी नहीं होती है।
- (२३) हस्तः में जन्म होने से उत्साही, डीठ, निर्देशी, चोर, मध्य, कामी परन्तु विद्वानों पर प्रेम रक्तने वाका, धनी और प्रभावकाढी होता है। ऐसे जातक की आंखें छन्दर होती हैं और नौकरी अथवा किसी महीन कारीगरी इत्वादि से काभ उठाता है। कृम्या होने से कार्व्य-प्रवीण परन्तु कोधवती होती है।
- (१४) चित्राः—में जन्म होने से जातक सन्दर, बस्त्र भौर स्थान्यादि का धारण करने वाका,अपने मति को गुप्त रखने वाका(बतुर) शीख्वान्, धनवान्

भौर प्रतिष्ठित परन्तु पर स्त्रीगामी होता है। ऐसे जातक के नेत्र एवं शरीर सम्बर होते हैं और वह वित्रकारी का जानने वाला, किसी अद्वसुत किया का करने वाला और वस्त्र एवं बहुमूल्य पदार्थों का क्रय-विक्रय करने वाला होता है। लेकन-सिक्त, गणित विद्वया अथवा औषभादि द्वारा भन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को माता, ईश्वर तथा गुरुजनों में प्रेम होती है। कम्या होने से श्वेत वस्त्र में अति प्रीति रखने वाली और माता-पिता की सेवा करने वालो होती है। अन्य मनुष्य भी उस पर प्रेम रखते हैं।

- (१५) स्वाती:—में जन्म होने से जातक जितेन्द्रिय, लज्जाबान, वाणिज्य-प्रेमी, दयालु, धार्मिक, प्रियभाषी, भोगी, धनी और ईश्वर एवं गुरु जनों में प्रीति करने वाला होता है। परन्तु उसकी बुद्धि मन्द होती है। ऐसे जातक को घर में रहना ही पसन्द आता है। वह किसी धातु में कुशलता प्राप्त करता है और पशु पालने में प्रेम रखता है। कन्या होने से सुखी एवं पराक्रमी होती है।
- (१६) विशाखा:—में जनम होने से पराये को सन्ताप देनेवाछा, छोभी, बोलने में चतुर, घमण्डी, कोधी, घात्रुविजयी, स्त्री-वशीभूत और सुन्दर कान्ति वाला होता है। उनकी दांसें अच्छी होती हैं। ऐसे जातक को परदेशवास प्रिय होता है। वह क्रय विक्रय में चतुर होता है। जातक की स्थाति अच्छी होती है परन्तु वह झगड़ालु, होता है। कन्या होने से धार्मिक विचार वाली, बुद्धिसती, सुन्जावती और सत्य-प्रिया होती है।
- (१७) अनुराधा:-में जन्म होनेसे धनवान, बाल्यावस्था में परदेशवासी, भ्रमणशील, अति प्रिय-भाषी, सुखी, पूज्य, यशस्त्री एवं शक्तिशाली होता है। ऐसा जातक राज द्वार में अनुगृहीत होता है। देखने में सुन्दर नहीं होता है,परन्तु हद कायिक और हास्य प्रिय होता है। ऐसे जातक को भूख को सहन नहीं होता है। कन्या होने से मधमांसप्रिया एवं भोगी होती है।
- (१८) <u>ज्येष्ठाः</u> में जन्म होने से जातक अति क्रोधी, परन्तु सन्तुष्ट, धर्म्म निरत, न्यायी । वश्च कभी पर स्त्री में आशक्त, बहु सन्तानवान् , झगड़ाल्, वड़यन्त्र रचने में चतुर और विदया एवं काव्य का ग्रेमी तथा क्रिहान्वेची

होता है। इस का मुख और नेन्न सुन्दर होते हैं। कन्या होने से झरीर से दुवळी-पतळी एवं झगड़ालू होती है।

- (१६) मूल:—नक्षत्र में जन्म होने से अभिमानी. भोगी, सुखी, हत्-भितज्ञ, अहिंसक, बोलने में चतुर, परन्तु कृतव्न, भूर्त्त, वैमान और जलन्त, अनेक प्रधार की कारोगरी में प्रेम रखने वाला, औषधादि का विक्रय करने वाला और बाग बुक्षादि का प्रेमी होता है। कन्या होने से पापिनी अथवा दुष्ट हम्मी निरत होती है।
- (२०) पूर्वाषादः में जन्म होने से जातक अभिमानी, परन्तु अच्छे मित्रों से प्रक्त होता है। ऐसे जातक की स्त्री बड़ी आनन्द देनेवाको और ऐसा जातक का चरित्र सर्वदा सुन्दर होता है। वह सुस्ती, शान्त, बुद्धिमान् और सर्व-प्रिस परन्तु शत्रुओं के लिये बड़ा भगदायक होता है। परोपकार में उसका चित्त शाता है। सस्य में विश्वास रखता है और कार्य्य करने में बतुर होता है। रूपात पाता है और भाग्यवान होता है। कम्या होने से धार्म्सिका, हतीला, सस्यवाहेनी एवं सुकर्म करने वाली होती है।
- (२१) ज्राषाहः में जन्म होने से जातक नम्न, धार्मिक, बहु मिन्नयुक्त, इत्तर, सब्प्रिय, विनीत, मानी, शान्त प्रकृति वाला, सुसी, विद्वान्, धनी, बुद्धिमान्, सन्तेनयुक्त, कार्य्य में सफलता प्राप्त करने वाला, परन्तु पढ़ा लिखा होने पर भी इतंग-प्रिय और स्त्री-अनुवायी तथा शरीर से दुब्हा पतला होता है। उसकी जीविका सम्य कार्य्य द्वारा होती है। कन्या होने से सुबरियतायुक्त, सर्वप्रिया, पुत्रवती एवं अभ्यागत-प्रेमी होती है।
- (२२) श्रवण:—में ज्य होने से जातक शोभायुक्त, विद्वान, धनी, प्रसिद्ध, ईश्वर, गुरुजनों में प्रेम केने शाला, उच्चपदाधिकारी, धर्मिक, बहु-सन्तान-युक्त, और तीर्धप्रेमी होता है। ऐसे जातक की स्त्री उदार होती है। हेसका विचार अच्छा होता है और परोपकार में अभिरूची होते हैं। कम्या होने से छशीला, अभिनित्तत, आत्मवली एवं प्रेमी होती है।

- (१३) धानिष्ठाः नें कन्म दोने से जातक थनी, झूर, साहसी टानी, गीत-त्रिय, भोका आका परन्तु कोशी, पुस्तकानिका प्रकासक, बढ़ा वरिवार वाता, क्याजिलान् और उदार दोला है। क्लिकों के सकू में रहते हुए भी उनकी ओर उस का प्रेम कम रहता है। परन्यु देशा आसर कभी कभी ज्ञानाड़ाला दोता है। सरीर का कम्बा पूर्व कस प्रकृति का दोता है। कन्या दोने से पुच्चों की प्रेमी पूर्व धन संग्रह करने में तस्पर दोती है।
- (२४) इत्तिधाः—में जन्म होने से सत्यवादी, हवूतादि-व्यसन बुरु, समु विजयी, साहबी, साम्म, विचा विचारे कार्य करने वाका, काक्स अर्थात् ज्वोतिय-सास्त्र का बावने वाका और बहुत कोकने वाका होता । ऐसे जासक की वृत्ति कथी कभी अछ्डी एवं सदिरा के स्थ-विकन द्वारा होते है। उस पर प्रभाव हाक्या कठिन होता है। कन्या होने से पायिनी, दूसरों की दुःक देने स्थानी परमह समझ सुस्य पर इसदानी होती है और सरीर से बको दिती है।
- (२५) पूर्व-भाद्रमब्:---में जन्स होने से बब से दु:सी, बहुर, धनवान् परन्तु कृपस, क्षित्रों के ससीभूत, बोकने में डीड, धूर्स, श्रीद शैर निर्देख होता है। ऐसे जासकड़ी जनोबुत्ति अच्छी होती है परन्तु कभी कभी जाके विरुद्ध भी वह सर बैंडबा है। कन्या होने से पाविनी होती है, परन्तु उसे ईश्वर का अय रहता है।
- (१६) इन्त्रशाह्मबह्य-में जन्म दोनेसे जातक त्रीय बोकने वाका, स्वती, सन्तान-बुक, ताबु-विक्रवी, धार्मिक, वका, स्वतील, त्राम, विद्वान, एवं धनी, कार्य्य करने में सन्या, सक्त्रमं में अधिवीन देने वाका तर स्वमों से अधिनन्दित होता है परन्तु कभी कभी उसकी क्रोधारिन प्रचलितकी जाती है। ऐसे जातक के शरीर की गठन अच्छी होती है। कस्या होने ते अति दुव्यमती, स्त्रीका एवं धार्मिका होती है।
- (२७) रेक्तीः—में जन्म होने ते इतक सर्वाक्र-पुट, सर्व प्रिय, साहसी, पवित्र, धनी, काजातुर अथवा प्रेम-निमान खन्दर, चतुर, मन्त्रणा देने योग्य, पुत्र मित्र पूर्व परिवार से बुत, विग्रस्थावी, श्रेमीवान, कुशाय-बुद्धि, विद्वान, श्रुद्ध विचारवान् और खन्दर होता है। उस्ने सरीर पर कोई एक विन्ह होता है। कन्या होने ते प्रतिद्वित क्रमों की सेवा करने वासी एवं परोक्कार-प्रिय होती है।

# अध्याय २६

## आर्थ ग्रन्थानुसार कतिपव योग ।

योग ।

क्ष्मिट देश अध्वाय में ऋषि मुनि कथित नोगों का वर्णन किया जाता है। नोगों के तीन विभाग किय गये हैं। वहिका राजयोग अर्थात् छक्त नोग, दूसरा दरिज्ञ अर्थात् हु:स योग और तीसरा शारीरिक कह अर्थात् रोग नोग।

यह सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न औषधियों को यदि प्रमाणित रूप से एकत्रित किया जाय तो वैसी दवा बहुतही गुणकारक होती है। एक भी बूटी के वहीं रहने से औवधि का नाम ही बदक जाता है। परम्तु उन कई जड़ी बुटिबों में ते एक भी जड़ी अगर सड़ी हो, अर्थात उत्तम न हो तो औषधि के गुण में अन्तर पर जाता है। उसी प्रकार यदि एक से अधिक जडी बटी निकन्मी हो तो औषधि के गुण में अधिकाधिक अन्तर पढ़ जाता है। इसी प्रकार बदि सबकी-सब जडी बृटियां चिकस्मी हों तो भौषति प्रायः विकड़्स निष्फक नहीं तो, नास मात्र ही का गुन उसमें रह जाता है। इसी रीति से बोगों में जनक पूर्णक्य से यहीं की स्थिति, योग के अनुसार न होगी तबतक बोग काग वहीं होगा और उसका फूछ भी नहीं होता । नदि पहों की स्थिति बोगानुसार है परस्तु उन बोग-कारी प्रदों में से कोई पीड़ित प्रद्व हो तो कक में न्यूनता होगी। एवं यदि सब के सब बोग-कारी प्रद्व पीड़ित वा निर्वक हों तो उस बोग का फक केस मान ही होगा। मानहें कि किसी योग का पूर्व फक है कि जातक राजा होना , परन्त बोग-कारी यह दुर्बछ हों तो राजा न होकर केवड एक क्रमीन्दार ही होगा उसी प्रकार एक ही योग से कोई तो ई'गड़ैन्द का प्राप्तम जिल्लिकर अर्थात वटा जिलिकर होगा, उसी योग से कोई भारतवर्ष के बढ़े कार का जिल्हिए अर्थात जनती होया, और कोई उसी बोग से इस देख के राजा का जन्त्री होता है । देखा भी देखा जायना कि कोई केवक किसी जमीन्दार ही का मंत्री होता है। इससे पाठक गण ऐसा म समझ कें कि इतना अन्तर होने से ज्योतिन बास्त्र असत्व है। विवेचना हारा, उक्तम

रीति से प्रतीत हो जायगा कि ग्रहों के बछाबछ के अनुसार कड़ होता है। इस कारण योगों के केवछ मिछने ही पर पुस्तक छिखित कड़ को कह देना उपयोगी न होगा। प्रहों के बछाबछ के तारतम्यानुसार कछ कहना उचित होता है। हाँ! कितने योग ऐसे हैं जिन से रङ्क भी राजा हो जाय, परन्तु राजा सभी प्रकार के होते हैं। शास्त्र-कारों ने योगों के उत्तमोत्तम कड़ को ही छिखा है। ग्रहों की निर्वछता के अनुसार उस प्रकार के न्यून कछ का अनुमान करना होगा। यहां पर कतियय नियमों को छिखा जाता है, जिन पर प्यान देते हुए कड़ कहना उचित होगा, जैसा कि औषधि की उपमा हारा बतछाया गया है।

#### नियम

१:—जिस रीति से प्रहों की स्थिति प्रत्येक योग में लिखी गयी है बैसी प्रह स्थिति है या नहीं ? यदि प्रति-प्रह की स्थिति वैसा ही है तो योग कागू है अन्यया नहीं। परन्तु अनुभव से ऐसा देखा जाता है कि ग्रह निर्वाचित रूप में बैठा नहीं रहने पर भी दृष्टि बदले योग, वा योग बदले दृष्टि रहने से भी योग कागू पाया जाता है।

२:—प्रेत्यक योगकारी प्रद्य को अलग अलग इस प्रकार देखना होगा कि प्रद्य दे अथवा नीच है। स्वगृही, मूलिप्रिकोणस्य, उच्च नवमांशस्य, स्वगृही नवांशस्य अथवा वर्गोत्तम नवांश का है। दिग्बली, कालबली, अस्त, राशि के अन्तिम भवमांश अथवा अंश, ग्रुअटट अथवा अग्रुअटट, अब्,अ वा ग्रुअ स्थानों का स्वामी, निर्वल, सबल, सन्धि—गत, इत्यादि इत्यादि वातों पर ध्यान देना अनिवार्य्य हैं।

३ः—जातक के कुछ वंश एवं अवस्थादि पर एवं देश परिपाटी आदि पर भी ध्यान देना होगा ।

# राज अर्थात् भाग्ययोग एवं सुखयोग।

किया जा चुका है। इस स्थान में उन योगों के अतिरिक्त और भी बहुत से

बोगों को किया जाता है। योगों के शास्त्रीक नाम अक्षर क्रमानुसार (परन्तु कोच के ऐसा नहीं) दिये गये हैं।

(१) अधियोगः—बराइमिहीर के मतानुसार यदि जन्म-स्थित चं. अर्थात् चन्द्रस्मन से जब वृ., बुक्र एवं बुध, वष्ट, ससम एवं अष्टम गत हों तो वैसे स्थान में अधियोग होता है। परन्त अन्यान्य ऋषियों का यह भी कथन है कि जन्म-लग्न से यदि वह, सहम और अष्टम में बू., जु. और हुष हों तो भी अधियोग होता है। किसी किसी ऋषि ने इसका नाम अध्यक्ष-योग भी कहा है। एक विद्वान् का कथन है कि "स्त्रन अधियोग" उसे कहते हैं जब स्त्रन से ६, ७, ८ स्थान में क्रुभग्रह बेंठे हो, वेन तो पाप से युक्त हों, न द्रष्ट हो और चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह न हों। मतान्तर से यह भी उपलब्ध होता है कि चन्द्र लग्न एवं जनमल्यन से छट्टे सातवें, आठवें स्थान में यदि हु भग्रह हों तो अधियोग होता है। यदि पापप्रह बैठे हों तो पाप-अधियोग और यदि ऊपर खिले हुए ग्रुभप्रहों के साथ पापग्रह भी हो तो मिश्र-अधियोग होता है। इस कारण अधियोग ६ प्रकार के डोंगे। अर्थात रूपन से तीन प्रकार के और चन्द्ररूपन से तीन प्रकार के। एक बात जाननेकी यह है कि वृ., शनि और बुध ६, ७,८ अष्टम स्थान में एक-एक हों अथवा दो ही किसी स्थान में हों अथवा एक ही किसी स्थान में हों तो भी अधियोग होगा। तात्पर्य्य यह है कि उन्हीं तीनों स्थानों में से एक में, अथवा दो में, अथवा तीनों में, वृहस्पति, क्रुक और बुध का रहना किसी कर्म अथवा किसी संख्या से आवश्यक है। इस अधियोग का कल यह है कि ऐसा जातक श्रम-अधियोग के होने से ग्रहों के बलाबाद के तारतस्यानुसार किसी राजसिंद्दासन का अधिकारी होता है अथवा जसीन्यार होता है। परम्तु छल-अधिकार उसे अवश्य होता है और उसे सांसारिक छल पूर्व शत्रुओं पर विजय होता है तथा वह नीरोग और दीर्घजीवी होता है। सिश्च-अधियोग होने से जातक मन्त्री, कार्व्याध्यक्ष, नायक एवं उच पदाधिकारी होता है । पाप-अधियोग होने से युद्ध विभाग का नायक एवं पदाधिकारी अथवा पुक्तिस विभाग का अभिकारी होता है । उपर जो "लग्न श्रविदोग" कहा गवा है उसका फल यों कहा है कि वैसा जातक अनेक प्रकार के शास्त्रों 🕿 अर्थात विज्ञानादि विषयक प्रस्तकों का लेखक होता है। नाना प्रकार की विद्याओं का जानने बाका. सेना का नायक, निष्कपट, महात्मा एवं सैसार में यहा और गुण

ते छस पाने बाका होता है। जनर लिखा जा चुका है कि महों की भिन्न र अवस्थादि के अनुसार पद की विवंचना करनी होगी । देखो कुं ५१ बाबू बण्डी प्रसाद मिश्र जी की । चन्द्रमा से पद्धस्थ खुक है और अहमस्थ बुध तथा बू. है अर्थात् पूर्ण रीति से खुम अधियोग होता है । परन्यु चन्द्रमा से ससम र. है और पढ़ केतु है। इस कारण, खुम अधियोग न रहकर मिश्र-अधियोग हो गया। पुनः बुद्धस्पति नीच है परन्यु बु. नवांश में उच है ओर बू.भीच-मंगराज़-योग का दाता भी है, इस कारण उसम कर देने बाखा हुआ। बुध और बू. का साथ रहना खुद्ध और बिधा की झंचरता प्रदान करता है। मिश्र-अधियोग, जातक को काप्यांप्यस्थ, मन्त्री, नाचक एवं उच पदाधिकारी बनाता है। यह केवक ओवरसिवर थे, परन्यु प्रतीत होता है कि इसी बोग ने इन्हीं के छिये, साधारण निवम बिक्द छोकक तेल्क गवनेन्ट से एक देसा नियम बनवाया कि यह निवित्त रूप से डिस्ट्रिक्ट इंजिनिवर के यद पर नियुक्त किये गये और अभी तक बड़ी कुश्रकता पूर्व क्षमता पूर्वक अवने कार्य्य कुश्रकता का वश सुट रहे हैं।

(२) अवतार एवं अंज्ञावतार योग :- वदि सन्त, वर राशि-गत हो, बू., कुक और शनि केन्द्र में हो, अथवा बू. और बु. केन्द्र में हो तथा शनि उच हो तो गडों की ऐसी स्थिति में अवतार-बोग होता है। इस बोग में एकवात जानने की यह है कि जब बर राशिगत छन्न होगा तो केन्द्रस्थित सभी राशि-वां चर ही होंगी। बोग में किसा है कि शनि केन्द्र में हो अथवा उच्च हो। शनि तका में उस होता है जो पर राशि है। इस कारण शनि उस भी जब होगा तो केन्द्र ही में होगा। इस योग का कड़ वह है कि ऐसा जातक वेदांत आदि शास्त्रों का जानने वाका होता है। बहुत बड़ा अधिकारी, कछाओं का जानने बाका, स्वच्छ कीर्तिबाका, तीर्थ-ब्रमण-शीक, समय इत्यादि का निर्वाता अर्थात ब्रा-प्रवर्तक होता है। (Competent to shape the character of the age in which he lives) अपने मनोविकास पर अभिकार रखने चाका और अनेक विद्याओं का जानने वाला होता है । देखों कुं ७ आदिगुद शहूर की। क्रम वर राशि का है। बृहस्पति, शनि पूर्व खक सभी केन्द्र में हैं। बृहस्पति और शक्त उच है तथा हा. अपने नवांश पूर्व सलांश में है। इ.व. कारन यह योग पूर्ण रीति से लागू है। सभी जानते हैं कि अवतार बांग के जितने कड़ किले गये हैं सब इन में लागू थे। 'देखों कुं ३० महारानी मैंसूर की यह योग लागू है। लेख इ उनके विषय में पूरा नहीं जानता पर बी. सूर्व नारायग राउ लि करे

हैं कि महाराजा के देहान्स के बाद इन्हों ने ११ वर्ष तक राज उत्तम रीति से किया और उसके बाद अपने युवराज को अपनी गदी पर विद्वा तीर्थ बाजा करतीं और धार्मिक वृषं वेदान्स की पुल्तकें बढ़ा करती थीं। वे कवाद के तस्वों को समझती थीं और किजित अंग्रेजी भी जानती थीं। ध्यान देने की बात है कि एक ही योग दोनों कुं. में छागू हैं। परन्तु एक से दूसरे में बहुत अन्सर हैं। इसका कारण यह है कि महारानी की कुण्डली में हु. नोच है। ग्रुक परम शांतु के बर में है। केवल एक शनि उचा है। इन्हीं कारणों से इतना अन्सर हुआ। विचारने की बात नह है कि यदि महारानी की कुं. में श. मेच में होता अर्थात् नीच होता तों भी बोग छागू होता, परन्तु कछ में और भी म्यूनता होती।

- (३) अजल योग :- बदि जन्म समय में बं. ते इसन स्थान में कोई ग्रुभ बह हो तो देते जातक की कीर्ति पृथ्वी में कलकू-रहित होती है । देते जातक की संवत्ति, आबु वर्ष्यन्त नष्ट नहीं होती ।
- (४) अमारक योग: विद् सहनेश नयन में और नयनेश सहन में हो, एवं सहनेश तथा नयनेस दोनों वकी हों तो यह योग होता है। ऐसा योग बाका जातक आजावु-वाहु होता है आंखें इसकी वड़ी वड़ी होती हैं, धर्म-शास्त्र अर्थात् कानून का गम्नीर विद्वान् होता है। इस विद्या का प्रशंसनीय द्याता होने के कारण यह राजा से सम्मानित होता है। उसकी स्त्री आदर्श पतिनता होती है। ऐसा जातक पवित्र जलों में स्नान करने वाला होता है और ववास वर्ष से उत्तर की अवस्था में असीन दक्ष लाभ करता है।
- (५) अंगुळ योग: निह क्यामेश का स्वामी जिल नवांस में हो उसका स्वामी बुज के साथ हो और उस नवांश का स्वामी उच हो तथा उसके साथ दशमेश भी हो तो अंगुल योग होता है। इस योग वाले जातक को जर्मीदारी अर्थात भू-सम्वत्ति होती है। उसके अधीन अनेक चतुष्पद होते हैं। भूवण, बस्नादि का उस होता है। चोर और शक्कों की सम्पत्ति की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। चेते जातक की आधु लगभग ६० वर्ष की होती है भर्षात् मध्याबु होता है।
- (६) इत्यूबीग: जब पद्मनेश एकादश स्थान में रहता है और एकादशेश पम्बम स्थान में रहता है तथा पम्बम स्थान में चं. बैठा रहता है तो

ऐसे योग को इन्द्र-योग कहते हैं। ऐसा योग वाला जातक राजाजिराज अथवा बढ़ा राजपदाधिकारी, युद्ध-प्रिय, अत्यन्त प्रतापशाली और प्रसिद्ध पाने वाला होता है। इसकी आबु केवल छत्तीस वर्ष की होती है। मतान्तर से इन्द्र-योग एक और प्रकार से भी कहा गवा है। अर्थात् जब वन्द्रमा से तृतीय स्थान में मंगल हो, मंगल से सप्तम स्थान में शनि हो, शनि से सप्तम स्थान में शुक्र हो, शुक्र से सप्तम स्थान में बृ. हो अर्थात् वं. से तृतीय स्थान में शुक्र हो, शुक्र से सप्तम स्थान में शनि तथा वृहस्पति हों तो इन्द्रयोग होता है। इस इन्द्रयोग का कल यों लिखा है कि ऐसा जातक अत्यन्त ख्याति वाला, शील, गुण-संपन्न राजा अथवा राजा-तृल्य, अत्यन्त वागमी (व्याल्याता) अत्यन्त धनी, प्रतापी, खन्दर और यशस्वी होता है।

- (७) कुलानिधि योग: वृहस्पति हितीय स्थान में अथवा पंचम स्थान में हो और उसपर बुध तथा खुक की दृष्टि हो, अथवा वैसे वृहस्पति, के साथ बुद और खुक हो, अथवा वैसा वृहस्पति बुद अथवा छु, या वृ. के गृह में हो तो कलानिधि योग होता है। ऐसे योग में जन्मा हुआ जातक बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित, राजा वा राजनीतिज्ञ होता है। यह सर्व-गुण-सम्पन्न, स्वस्य एवं शत्रु रहित होता है। घोड़े, हाथी, शंख इत्यादि से छसजित सेना का अधिपति होता है। देखो छु, ५४ राय साहेब की प्रत्यक्ष में योग लागू है। परन्तु भाव कुण्डली में वृ. और छु, चतुर्थ भाव में पड़ जाते हैं। इनके विषय में इतना सस्य है कि यह हाकिम-हुक्काम एवं जनता से बहुत ही सन्मानित, गुण-सम्पन्न और स्वस्थ भी है। विहानू लोग इस पर विचार करें।
- (८) केशरी योग: जब चनद्रमा और वृ. एक दूसरे से केन्द्रवर्ती होता है तो केशरी योग होता है। किसी आचार्य्य ने इसको गजकेशरी भी कहा है। किसी किसी का मत है कि जब चं. से वृ. ससमस्य होता है तो उसे गजकेशरी योग कहते है। चं. एवं वृ. के साथ रहने पर भी यह योग होगा। परन्तु स्मरण रहे कि यदि वृ. अथवा चं. पाप ग्रह हट हो अथवा पाप ग्रह के साथ हो तो फल में न्यूनता होती है। ऐसा योग रखने वाला जातक अस्यन्त द्यालु नम्र स्वभाव वाला, अत्यन्त उम्नतिशील, विम्न-बाधाओं के समय में एवं किटनाई- यों की मुकाबला करने में धैर्य्य और हद प्रतिज्ञा से काम लेने वाला होता है।

इसके इन्दर्ग की संख्या अधिक और वे प्रभाव झाली होते हैं। जातक का जीवन सल्लमय होता है एवं वह विद्वान् भी होता है। बहुत से प्राम, मण्डली एवं शहर आदि का अधिपति होता है। दानादि में उसे अच्छी अभिविष होता है और इस कारण स्मरणीय होता है। देखो कु. ३९ महास्मा जी की। वं. से वृ. केन्द्र में हैं। वन्द्रमा स्वगृही है, वृ. अपने अति-मिन्न के क्षेत्र में है, परन्तु वं. के साथ राहु और वृ., मं. से दृष्ट है। उपर छिले हुए सभी गुण उनमें पाये जाते हैं। यद्यपि वह जर्मीदार नहीं है परन्तु उनका अधिपतिस्य भारत-मान्न पर कहा जा सकता है। देखो कु. ५०। वन्द्रमा से वृ. ससमस्य है। वं. स्वगृही है। वृ. यद्यपि नीच है परन्तु वृ. में नीच-मन्न-राज-योग छगा है। वृ. और वन्द्रमा के साथ कोई पाप ग्रह नहीं है परन्तु वं. पर मंगछ की पूर्ण दृष्ट है। इस कारण वद्यपि इस जातक के जीवन में उपर छिले हुए फर्डों का पूर्ण प्रकाश होता है परन्तु किसी किसी समय में कुछ विन्न भी हो जाती है।

देखो कु. ३७ । इस कुण्डली में चन्द्रमा दशमस्य है और हू. चतुर्यस्य है। वृ. वर्गोत्तम नवांश का है परन्तु वं. नीव नवांश का है। वं. पर शनि को पूर्ण दृष्टि है। राहु और केतु के साथ दोनों ग्रह बैठे हैं। उत्तम गजकेशरी योग है परन्तु किन्वित् मात्र पाप से भी पीड़ित है। इस कारण यह जातक राजा नहीं होकर मिनिष्टर हुए । इसका एक विशेष कारण यह है कि इस जातक को उत्तम मुद्राधिकार योग भी छगा है। जिसका उल्लेख भी पहले हो चुका है। देखो उदाहरण कुण्डली । इस कुं. में चं. से बृ. केन्द्र में हैं, चं. नवांश में नीव है परन्तु चतुर्थस्य होने से स्थान बखी है। वृ. राहु से पीड़ित है और शनि से दृष्ट है। इस कारण केशरीयोग रहने पर भी यह जातक न राजा हुआ न मिनिष्टर । परन्तु अपने केन्द्र का बड़ा छप्रतापी, प्रतिष्ठित, बहुत नम्र और अस्यन्त इवाल हुआ। उसने छक्कति के साथ अपनी मुजा से धन का भी उपार्जन खूब किया। देखों कु. ५२। यह कुण्डली भारतवर्ष के विख्यात गायक, मिटर मनदृर वर्षे का है जो संगीत विद्या के बहुत ही उत्तम ज्ञाताओं में से हैं। देखों कु. देशवन्धु चित्तरञ्जन दास की। इसी प्रकार कु. १५, १८, २०, २१, २२, २६, २८, ३०, ३१, ३३, ३४, ४५, ४७ में बोग छागु है। पुनः मतान्तर से एक प्रकार का गजकेशरी-योग, इस प्रकार से भी किसा है। यदि वं. पर श्रु., हू. और

g. की दृष्टि पढ़ती हो और इन तीन ग्रहों में से कोई अस्त एवं नीच नही ती भी गजकेशरी-योग होता है।

- (६) काहळ योग :— वृ. और चतुर्येश क्रस्कर केन्द्रक्सी हों अर्थात् एक से दूसरा केन्द्र में हो और लग्नेश बली हो तो काइल बोग होता है। यदि नवमेश और चतर्थेश परस्पर केन्द्रवर्ती हों और छन्नेस क्छी हो तो द्वितीय प्रकार का काइल योग होता है । पुनः यदि चतुर्थेश स्वगृही अथवा उच हो और वैसा चतुर्थेश, दशमेश के साथ हो अथवा दशमेश से दृष्ट हो तो वह तृतीय प्रकार का काइल योग होता है। काइल योग वाला जातक छोटे प्राम एवं मंडली का अधिपति होता है। बड़ा शूरबीर, योदा एवं पेंड्ड अथवा अश्वारोही सेना का अधिपति हाता है और अत्यन्त ही चित्त आकर्षित करने वाला तथा हुद प्रविज्ञ होता है। देखो कु. ३९ महात्माजी की । नवमेश बु. और चतुर्थेश हू. आपस में केन्द्रवर्त्ती हैं। पुनः चतुर्येश वृ. स्वगृही नवांश में है और वृ. दशमेश बु. से इष्ट भी है। अब बदि उनकी जीवनी की ओर ध्यान दिया जाय तो ऊपर के फल भी रूपान्तर से अवश्य लागू हैं। एक बड़ी आत्म-समर्पण करने वाली सेना के यह एक बड़े शूर अधिष्ठाता अवश्य है। पर उनकी सेना आयुध-रहित क्वं ब्रिया-रहित है । आप को तो भारतमात्र का शिरोसुक्ट कहना ही ठीक है और चित्ताकर्षण तो उनका सर्वस्वीकृत गुण है एवं प्रतिज्ञा में अटलता तो उनके जीवन का कर्णधार ही है ।।देखों कु. ३७ सर गणेशदत्त जी की । चतुर्येश श. और बू. एक दूसरे से केन्द्र में हैं। नवमेश और चतुर्येश भी आपस में केन्द्रवर्त्ता हैं और ज्ञा. अपने नवमांश में है। सेनाओं का अधिपतित्व छोड़ कर और सब गुण उन में है। परन्तु इनके अनुयायी बहुत लोग हैं।
- (१०) कमी योग :— यदि पक्षम, यह एवं सप्तम स्थान में शुभग्रह हों और उच्च हों, स्वगृही हों अथवा मिन्न नवांशगत हों तो यह एक प्रकार का कूम्म-योग होता है। पुनः यदि प्रथम, तृतीय और एकादश स्थान में शुभग्रह हों और वे शुभग्रह उच्च हों अथवा स्वगृही हों अथवा मूछ न्निकोण के हों तो यह दूसरे प्रकार का कूम्म-योग होता है। ऐसा जातक मनुष्यों का नावक, संसार में ख्याति एवं प्रशंसनीय, राजातुल्य, खलमोगी, दावशीछ, खली, उत्तम स्वभाव वाला एवं वचन से उपकार करने में अल्यन्त ही कुश्रू होता है।

- (११) कुसुमयोगः—वदि सनि दससस्य हो और कुछ केन्द्र में स्थिर राशिगत हो और ब्रिकोण में निर्वेष वं. हो तो यहाँ की देशी स्थित में कुछम योग होता है। ऐसे कुछम योग का फड वह है कि जातक राजा से सम्मानित, उचकुछ को विभूषित करने वाका एवं बड़ा उदार, बुद्धप्रिय और निर्दोष कीर्ति का होता है। मतान्तार से यदि हू. छन्न में हो, वं. छन्न से सम्मान्तर हो और वं. से अष्टमस्य रवि हो, अर्थात् रवि, छन्न से द्वितीय स्थान में हो तो कुछम योग होता है। ऐसे कुछम योग का जातक कुटुम्बों का प्रतिपाछक एवं बड़ा उच्च पदाधिकारी होता है।
- (१२) कार्मुक-योगः—यदि दशमेश, लग्न के नवांश में हो और लग्नेश दशम स्थान के नवांश में हो और इन दोनों में से कोई हू. के साथ हो अथवा हू. से दृष्ट हो तो ऐसे स्थान में कार्मुक बोग होता है। अग्न स्फुट एवं दशमस्फुट जिस नवांश में हो बही लग्न का और दशम का नवांश कहाजाता है। ऐसा योग का फल यह है कि जातक विद्वार्थों में विद्वान, अपने धर्म एवं जाति का शिरोमणि, राजा से माननीय, अस्यन्य उदार और बहुत ही धोर एवं कुशाय बुद्धिवाला तथा मेजावी होता है। जो वर्ष को अवस्था से ही उसकी छल-वृद्धि होने लग्नती है।
- (१३) कंदुक-योग: पदि दशमेश नवम स्थान में और द्वितोयेश कान में हो तथा द्वितीय एवं दशमस्थान में ग्रुभग्रह हो तो कंदुक नोग होता है। ऐसा जातक अस्थन्त चतुर भाषी, शत्रुओं को पराजय करने वाका, दानशिष्ठ, धनी, भोगी और सांसारिक कार्यों के सम्यन्त करने में बहुत ही चतुर होता है। इस के सख का उदय पन्यमवर्ष से होता है और वह कामग १०० वर्ष तक सखमय जीवन व्यतीत करता है।
- (१४) क्रोधयोगः—बदि पञ्चमेश एवं राहु एकादशमाव के हे ब्लाज मे हों और उन पर संगळ की दृष्टि पड़ती हो तो क्रोध योग होता है। ऐसा जातक छत्नी, उदार एवं दानशीळ होता है। पाप कर्म से धन की प्राप्ति करता है और बढ़ा क्रोधी होता है परम्तु आवन्दित रहता है।
- (१५) श्लेमयोगः—यदि छानेश, अष्टमेश, नवमेश और दशमेश स्वगृही हों तो क्षेमदोग होता है। ऐसा बातक दीर्घवीदी, खली, घनी, और अपने इट्टम्ब एवं इक के होगों का पाउन करने वाका होता है।

- (१६) कु<u>ल वर्धन योगः</u>—विद कान से वं. से, और र. से सभी अनम्ह पन्चनस्य हों तो कुलवर्धन वोग होता है। ऐसे योग में अन्य लेनेवाके का परिवार बहुत बड़ा होता है। अर्थात् पुत्र-पौत्रादि का सक भोगने वासा, अन सम्यक्ष सकी पूर्व दीर्घ जीवी होता है।
- (१७) कारिका योग:—यदि सभी ग्रह सप्तम अथवा दश्चम स्थान में बेंडे हों अथवा सीभ ग्रह एकादश स्थान में बेंडे तो कारिका योग होता है। ऐसे योग में उत्पन्न हुआ जातक नीच वंश में भी जन्म लेने पर राजा होता है और यदि राज कुछ में जन्म लेतो उसका कहना ही क्या ?
- (१८) खड़्योग:—यदि द्वितीयेश नवमस्य हो, नवमेश द्वितीयस्थ हो और छग्नेश केन्द्र वा त्रिकाणगत हा तो उसे खड़्न येगा कहते हैं। खड़्न येगा हाने से जातक वेद शास्त्र, तन्त्र शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, अर्थ शास्त्र और राज्य शास-नादि के रहस्यों का जानने वाला होता है। वह रागद्वेष आदि से रहित रहता है। बढ़ा ही तीक्ष्ण दुद्धि, हद संकक्ष्य, साइसी, अस्यन्त उग्रविधार वाला

युद्ध विभाग का उक्तम पदाधिकारी होता है। ज्ञात होता है कि स्वनाम-धन्य चाणक्य इसी योग में पैदा हुए होंगे।

- (१६) गौरी योग: -- यदि दशमेश का नवांशाधिपति दशमस्य हो, उच्च है। और उस के साथ छन्नेश भी है। तो ऐसे येग को गौरी योग कहते हैं। अभि-प्राय यह है कि दशमेश का जो प्रह स्फुट हो। उससे देखना होगा कि कौन नवांश है। उस नवांश के स्वामी को दशम में उच्च होना चाहिये। उसकाफक वह होता है कि बारह वर्ष के समय तक अर्थात ३६ वर्ष की अवस्था से ४८ वर्ष की अवस्था तक जातक दानशीछ, धार्मिमक, कार्स्यों में प्रवृत्ति, यज्ञादि किया का करने वाळा, समस्त छलों का भोगने वाळा, विद्वान, नाहाणों से प्रथ और छविक्यात है। तथा मुमिका अधिपति भी होता है।
- (२०) गदायोग.—जब चन्द्रमा द्वितीय-स्थान में रहता है और उसके साथ हु. तथा शु. भी रहता है अर्थात् द्वितीय स्थान में चं., हू. और शु. तीनों प्रद बैठे हों एवं उन पर नवमेश की दृष्टि हा तो गदा बोग हाता है। प्रन्थान्तर में गदा बोग को दूसरी रीतिसे भी बतलावा है। कहते हैं कि यदिसभी प्रह दो समीपस्थ केन्द्रों ही में बैठे हों तो गदा बोग हाता है। ऐसा जातक अनेक शास्त्रों

का पढ़ने वाखा, प्रचण्ड रूप, वैर करने वाका, सन्नु जनों से रहित और स्त्री तथा आभूषणादि से सन्न पाने वाका होता है।

- (२१) गंगा प्रवाह योग: चिद क्य कर्क रामि हो, अहम स्थान में ह. और घु., ससमस्थान में र. और घुथ., पन्तम में चन्द्रमा तथा एकाद्या में शिन हो तो ऐसे योग को गंगा प्रवाह योग कहते हैं। ऐसे योग में जन्म होने का फड़ यह है कि जातक बहु-धनी, अनेक सन्तान युक्त, विद्या-विवाद रत, छल आनन्द परिपूर्ण, नम्र, धार्मिक एवं सर्वप्रिय होता है। उसे हाथी, भोड़े बाहनादि का छल होता है और उत्तम स्वास्थ्य भोगता हुआ दीर्घ जीवी होता है।
- (२२) गज-योग: यदि एकादश स्थान से नवम स्थान का स्वामी ( अर्थात् छम से सप्तम स्थान का स्वामी ) चं. के साथ होकर एकादश स्थान में बैठा हो और एकादशेश की उस पर दृष्टि पड़ती हो तो इस योग को गज-योग कहते हैं। ऐसे योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य, आजन्म छसी, धनी, धार्म्मिक एवं विलासी होता है। हाथी, घोड़े वाहनादि और पश्चओं का उसे छस्न होता है। इस योग का फल २० वर्ष की अवस्था से आरम्भ होकर २९ वर्ष की अवस्था तक प्रवल रहता है।
- (२३) गन्धर्व-योग: यदि दशमेश सप्तम स्थान से त्रिकोण में हो (अर्थात् छप्त से एकादशस्य या तृतीयस्थ हो ) और छन्नेश हु. के साथ हो तथा बछी सूर्व्य उच्च हो तो गन्धर्व-योग होता है। ऐसा योग वाछा जातक बछी, छल भोगने वाछा, प्रतापी और उत्तम वस्नादि से छसजित रहता है। गान विद्या में कुशछ होता है। उसकी आयु ६८ वर्ष की होती है। उदाहरण कु. में दशमेश एकादशस्य है, और छन्नेश स्वयम हु. है तथा र. उच्च नवांश का है। योग मध्यम रूप से छागू कहा जासकता है परन्तु सन्देह होता है।
- (२४) गोल-योग: यदि पूर्ण चन्द्रमा, ह. और हा. के साथ होकर नवम स्थान में हो और छम का नवांश जो राशि हो, उस राशि में हुज बैठा हो तो गोल-योग होता है। इस योग वाला जातक, विद्वान, नम्न, दीर्घजीवी पूर्व उत्तम भोजनादि का छल पानेवाला होता है। वह ग्राम और मण्डली का रक्षक अथवा दण्डाधिकारी हीता है। यह गोल-योग "शत योग-मसुरो" नामक पुस्तक में पाना जाता है।

- (२५) गौ-योग: यदि स्माधिपति उच हो और हु. क्छी तथा मूख-त्रिकोण में रहता हुआ द्वितीयेसं के साथ हो तो गौ-योग होता है। ऐसा जातक ५० वर्ष से अधिक जीता है और उसका जन्म किसी एक छप्रतिष्ठित कुछ में होता है। यह भगी, खली, क्छी, अधिकारी और चित्त आकर्षित करने वाला होता है।
- (२६) चापयोग: बिं इननेश उच्च हो और चतुर्येश दशमस्य हो तथा दशमेश चतुर्यस्थ हो तो चाप बोग होता है। ऐसा जातक अठारह वर्ष की अवस्था के बाद किसी राज्य में मन्त्री के पद पर नियुक्त होता है अथवा कोचाध्यक्ष का पद पाता है और बह बड़ी होता है। मतान्तर से यह भी कहा जाता है कि ग्रुक्त, इन्म राशिगत हो, मंगळ मेच राशि गत हो और बु. स्वगृही हो तो भी चाप-बोग होता है। ऐसे योग में जातक राजा होता है। देखों कु. २८ भी बरसिंह भारती जी की। इननेश ग्रु. उच्च है, दशमेश चं. चतुर्य में है, और चतुर्यंश श. दशम में है। यह दश वर्ष की अवस्था में ही जगत-गुरु की गदी पर बैठे थे। हो सकता है कि उस गदी के कोचाध्यक्ष १८ वर्ष के बाद ही से हुए हों।
- (२७) चक्र-योगः— यदि राहु दशमस्य हो, दशमेश स्मन में हो और सम्नेश नवम स्थान में हो तो चक्र योग होता है। ऐसा जातक २० वर्ष की अवस्था के बाद, बहुत ग्राम और मण्डली का अधिपति होता है तथा सेना का मास्कि होता है एवं जनता से पुजित होता है।
- (२८) चतुर्मु ख-योगः— नवमेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से बृ. केन्द्र गत हो, एकादशेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से शुक्र केन्द्र- वसीं हो और पुनः खन्नेश तथा दशमेश केन्द्र गत हो तो चतुर्मुख योग होता है। ऐसे योग में जातक ब्राह्मज एवं चिद्वानों से पूजित होता है। वह अनेक प्रकार की विद्याओं का जानने वाला, विजयी और भोजन छल सम्पन्न रहता हुआ मूमि आदिका दान देने वाला, एक सौ वर्ष जीता है।
- (२(९) <u>चन्द्रयोग</u>: यदि अन्त में कोई ग्रह उच हो उस पर मंगल की हि हो और पुनः यदि नवमेश तृतीयत्य हो ते। चन्द्र-योग होता है। ऐसे

योग का फल यह होता है कि जातक मन्त्री, सेनाधिपति, अश्वादि वाह्नों का स्वामी, साहसी एवं विक्ष्ट होता है। उसकी ६२ वर्ष की आयु होती है। स्मरण रहे कि ऐसा बोग केवल ४ प्रकार का सम्भव है। यह सात हैं और प्रति-वोग में स्मनस्थ यह का उच्च होना आवश्यक है अश्रांत स्पूर्ण, च., बू. और शिंव हन ४ वहों के उच्च होने से यह ४ वोग होंगे। मंगल के करन में उच्चस्थ होने से यह योग उपस्थित नहीं होगा। कारण, मंगल की दृष्टि लग्न पर रहना आवश्यक है। जब मं. उच्चस्थ होकर लग्न में बैठेगा तो भंगल की दृष्टि का अभाव होगा। इसी प्रकार वृ. उच्चस्थ हो तो कर्क लग्न होगा, कर्क लग्न होने से नवमेश, बृ. होगा फिर बृ. तृतीय स्थान में नहीं जासकता। इसी तरह यदि श्रुक उच्च होकर लग्न में बैठा हो तो नवमेश मंगल होगा और इस योग की पूर्ति के किये मंगल का मीन से तृतीय स्थान अर्थात् बृष्य में रहना आवश्यक है। वदि मंगल तृतीयस्थ होगा तो मंगल की दृष्टि मीन लग्न पर नहीं पढ़ेगी। इस कारण श्रुक के भी उच्चस्थ होने से इस योग का अभाव होगा।

(३०) <u>चामर-योगः</u> चिद लग्नेस उच्च होकर केन्द्रवर्ती हो और उसपर ह. की दृष्टि हो तो एक प्रकार का चामर योग होता है। पुनः यदि हो क्षुमग्रह लग्न, ससम, नवम, अथवा इसम भाव में हो तो यह दूसरे प्रकार का चामर योग होता है। एक दूसरे विद्वान् का कथन है कि वहसुमग्रह पाप युक्त वा दृष्ट नहीं। वद्यपि ऐसा लेख नहीं मिछता। ऐसा योग रखने वाला जातक ज्ञानी, दार्श निक सास्त्रज्ञ, विद्वान् , व्याल्याता अथवा राज कुळमें उत्पन्न होता है और ऐसा जातक ७० वर्ष तक जीवित रहता है। देखों कुं. १५ ट्रे वेनकोर के राजा की। क्ष्मनेस उच्च केन्द्र में है और ह. से दृष्ट भी है। आप बड़े विद्वान् , राज-विद्वोह के काक में भी आपने गृज्य को छरक्षित रखा। देखों कुं. २६ मृत पूर्व महाराजाधीराज दरमंद्वा की। कान, सतम और नवम में तीन सुमग्रह बैठे हैं एक साथ नहीं, अल्या-अल्या कपर किसे हुए लग्निंग समी गुण इन में थे। इंग्ली एस्यु ६९ वर्ष ५ मास की अवस्था में हुई थी। इस कुं. में तीन ग्रहों में से एक कुं. पाप दृष्ट है, परन्तु दो ग्रह पापयुक्त नहीं हैं और व दृष्ट। देखों कुं. ४२ हसन हमाम साहेब की। इस कुं. में दो सुमग्रह कम्ब में है जीर एक इसम में, परन्तु तोनों सुमग्रह स. से दृष्ट हैं। उपर किसे हुए जीर एक इसम में, परन्तु तीनों सुमग्रह स. से दृष्ट हैं। उपर किसे हुए

कुछ गुण उनमें अवस्य थे, परन्तु इनको सृत्यु क्रगमग ६२ वर्ष की उस्र में हुई थी।

- (३१) चित्रयोग: पित दितीयेश नवमस्थ हो, नवमेश एकादशस्य हो और एकादशेश उच्च हो तो चित्र योग होता है। ऐसा योगवाका जातक बहुत तीक्षण दुद्धि बाखा, अनेक विचाओं का जानने वाक्षा एवं विज्ञान् में प्रवीण होता है। राज वंश में जन्म होने से अवश्य ही राजा होता है अन्यथा बड़ा उत्तम राज नैतिक, पदारुद अथवा मन्त्री होता है। उसकी आयु ७० वर्ष की होती हैं।
- (३२) चिण्डिका-योगः चष्ठेश का नवमांश प्रति और नवमेश अर्थात् जिस नवांशमें उसका स्वामी हो ये दोनों ग्रह यदि सूर्य्य के साथ एकत्रित हों और वष्ठेश की दृष्टि छम्न पर पड़ती हो और छम्न स्थिर राशि हो तो वण्डिका योग होता है। स्मरण रहे कि यह योग भी छागू होगा जब कि जन्म छम्न स्थिर राशि का हो।ऐसे योग में जन्म छेने वाछा जातक युद्ध प्रिय, दान शीछ, धनो, सुविख्यात, प्रतिष्ठित और मन्त्री आदि होता है। तथा वह स्वस्थ्य एवं सुख मोगता हुआ १०० वर्ष तक होता है।
- (३३) चिन्द्रका-योग: नवमेश जिस स्थान में हो यदि उस स्थान का स्वामी छग्नस्थ हो और मङ्गङ पञ्चम-भाव-गत हो तो चिन्द्रका-योग होता है। ऐसे जातक को कन्या अधिक होती है परन्तु सन्तान से दुःख पाता है। वह विषम वर्षों में (१, ३, ५, ७ इत्यादि वर्षों में) छखी रहता है।
- (३४) चतुः सागर-योगः बदि सभी पापप्रह और सभी शुभप्रह बारो केन्द्रों में बैठे हों तो बतुः सागर योग होता है। ऐसा योग राज्य एवं धव देने बाला होता है। इसी प्रकार यदि कर्क, मकर, तुला और मेष राशि ही में पाप एवं शुभ सभी प्रह बैठे हों तो ऐसे बतुः सागर योग में जन्म लेने बाले जातक को अरिष्ट नहीं होता। ऐसा जातक पृथ्वीपति, बहु रत्न युक्त एवं हाथी, घोड़े आदि बाहनों से भूषित रहता है। पुनः यदि बारो केन्द्रों में केवल ग्रम ही हों तो जातक कथमीपति होता है और बदि केवल बारो केन्द्रों में केवल पाप ग्रह ही हों तो जातक पृथ्वीपति होता है।

- (३५) जय-योग :— विद् वच्छेस वीव और दसमेस परमोच हो तो जय-योग होता है। ऐसा जातक अपने समूओं पर विजय पाता है। जिस स्थान में जाता है वहां विजयो होता है और सर्व कान्यों में उसे सफऊता होती है तथा स्वास्थ्य और छल भोगता हुआ दोर्वजीवी होता है। देखो कु. ६ पैगम्बर मोहम्मद साहेब की। दशमेस उब है और वच्छेस नीव। फड़ भी वैसा ही है।
- (३६) त्रिछोचन योग :— यदि र ., चं. और मंगळ एक दूसरे से त्रिकोणस्य हो और इन तीनों प्रहों के साथ ग्रुभप्रह हों तो जातक अस्यन्त धनाक्य, बहुत ही विद्वान् एवं इदिमान्, शत्रुओं पर विजय पाने वाका और दीर्घजीवी होता है।
- (३७) देवेन्द्र-योग: यदि छम स्थिर राशि हो, छानेश एकादशस्य और एकादशेश छानस्य हो एवं द्वितीयेश दशमस्य तथा दशमेश द्वितीयस्य हो तो देवेन्द्र योग होता है । ऐसा जातक अत्यन्त छन्दर, स्त्रियों का प्रिय, अनेक कोट किछाओं का अधिपति, सेनापति, बड़ा साहसी, छविख्यात एवं अच्छे स्वभाव का होता है । और जातक ६० वर्ष तक जीता है ।
- (३८) द्णड-योग :— यदि तृतीयेश उच्च हो, हु. तृतीयस्थ हो और हु. पर खु. की दृष्टि हो तो दण्ड-योग होता है। ऐसा जातक बहुत पृथ्वी का स्वामी होता है। वहु धनी, पश्चभों का मालिक और राज्या जिकारी अर्थात् शासक, प्रवन्ध कर्ता अथवा कई प्रामादि का स्वामी होता है। यदि सभी यह मिथुन, कर्क, कम्या धन और मोन राशि गत हों तो दूसरे प्रकार का (जातक संग्रह) दण्ड योग होता है। ऐसा जातक राजा के पद को प्राप्त करता है तथा पृथ्वी पति होता है। वह बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी और पुण्यास्मा होता है।
- (३६) देन-योग :-(इस योग के छिये जातक का दिन में अन्म होना चाहिये), रात्रिमें जन्म होने से इस योग का अभाव होता है। यदि नवमेसऔर नवमेस जिस नवांस में हो उसका स्वामी, ये दोनों ग्रह छन्न के ब्रेच्काण अधिपति के साथ हो तो देवयोग होता है। ऐसाजातक तीक्ष्म बुद्धि, गौरव चान्छा, चारोरिक शक्ति चान्छा, अत्यन्त स्वाति बान्छा और ३२ वर्ष के उर्द्ध नाना प्रकार की सम्पत्ति वान्ना होता है।
- (४०) ध्रमीयोग: यदि हु. और हु. द्वितीयेश के साथ होकर ९वें स्थान में हो तो धर्मा बीग होता है। ऐसा जातक धनी, बजी, पराक्रमी, उदार, दाब-सोड, सेनाजिपति और युद्धप्रिय होता है।

- (४१) धूमयोगः—संगळ के नवांस का स्वामी जिस स्थान में हो, उस स्थान से बृहस्पति और शुक्र यदि त्रिकोण में हों और उच्च शनि दशमस्थान में हो तो भूमयोग होता है। यह योग केवळ मकर लग्न में जन्म केने वाले ही को कागू होगा। ऐसे योग का फल यह होता है कि जातक धनी, खबी, साहसी, निरोग, बली और राजाओं से सम्मानित होता है। ९ वर्ष की अवस्था के बाद उसके शुभ फलों का उदय होता है।
- (४२) ध्वज-योगः यदि सब शुभवह कम में हों और सभी पापमह अष्टम स्थान में हो तो ध्वज-योग होता है। ऐसा जातक राजा होता है।
- (४:) नाग-योग:—यदि दशमेश के नवांश का अधिपति दशम स्थान
  में बैठा हो और छानेश भी दशम में हो तो नागयोग होता है। ऐसा जातक
  १६ वर्ष के बाद बिचा प्राप्त करता है और राजानुबहीत, तथा कम्म एवं धनी
  होता है।
- (४४) नामि-योग:—बदि वृ. छान से नवम स्थान में हो, नवनेस वृ. से एकादशस्य अर्थात् छान से ससमस्य हो और उसके साथ बछी चं. भी हो तो नामियोग होता है। ऐसे बोग में बातक २१ वर्ष की अवस्था से ऊर्ज में सुल, बिद्रवा, धन और राजसन्मान की प्राप्ति करता है। तीन वर्ष में ही ५०० जिच्क उसके कोच में जमा हो जाते हैं। प्राचीम समय में निष्क सोने के एक टुकड़े को कहते ये जो बजादि किया की दक्षिणा में विये जाते थे। बहुयपि निष्क की तौछ भिन्न भिन्न समय में भिन्म भिन्न भी घरण्तु बहुमत से एक जिष्क छाभग ७२ तोछे का होता था। वर्तमान् स्वर्ण के भाव से ७२ तोछे का मोछ २००० दो हजार रु. होता है। पांच सौ निष्क का मृख्य आजक्छ कगभग १०००००० दशछाल होता है। ज्योतिय झास्त्र में प्रायः निष्क सम्य का प्रमाण दिया गया है। छेलक का विचार है कि जब जब ज्योतिय में घन का प्रमाण दिया गया है उसका आब यह नहीं है कि ठीक उतना ही तृष्य सञ्चय हो। इस कारण, इस बोग में १०००००० दशछाल कहने का केवछ अभिप्राय वही है कि ऐसे जातक के कोचागार में अट्ट धन का संग्रह होगा।
- (४५) <u>नल-योग</u>:— नवमेश जिल नवांस में हो वदि उलका स्वामी उच्च हो और उसके साथ छन्नेश भी हो तो नल-योग होता है। ऐसा जातक सात

वर्ष की अवस्था के बाद राजा अथवा राजाधिकारी होता है। वह स्त्रीप्रिय और धार्म्मिक कार्यों का करने बाखा होता है।

- (४६) नन्दा-योग: दो दो राशियों में यदि दो दो ग्रह हों और तीन राशियों में यदि एक एक ग्रह हो तो नन्दा योग होता है। ऐसे योग का जातक अत्यन्त छली और बड़ी आयु का होता है।
- (४७) निल्का-योग: यदि पद्ममेश नवमस्य हो और यदि एकाद सेश चं. के साथ होकर द्वितीयस्थ हो तो निल्का-योग होता है। ऐसे योग का जातक राजाधिराजा होता है। अन्य राजाओं से प्रतिष्ठित होता है। वह बोलने में बड़ा स्मर्थ होता है और षोड़श प्रकार के दान देनेवाला तथा ५० वर्ष से ऊर्द्धजीवी होता है। इस स्थान पर कु. २६ भूतपूर्व महाराज-धिराज दरभङ्गा की देखने योग्य है। इन की कु. में पद्ममेश नवमस्य है और एकादशेश मं. भी चं. के साथ है, परन्तु द्वितीय स्थान (धन स्थान) में न रह कर पद्मम स्थान (बुद्धि एवं ईश्वर प्रेम) में बैठा है। विद्वान् लोग इस पर विचार करें कि क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अनुष्ठनादि द्वारा ही आपने अपने जीवन-विजय का इसी योग द्वारा ढंका पीट दिया ?
- (४८) नृप-योग: लग्नेश के नवांश का स्वामी यदि चन्द्रस्थित राशि के स्वामी के साथ हो और उसपर दशमेश की दृष्टि हो तो नृप-योग होता है। ऐसे योग का जातक किसी प्रान्त का अध्यक्ष, अधिकारी अथवा मंत्री होता है और सेनापित भी होता है। उसकी यश की ति बहुत होती है। तीन वर्ष की अवस्था के उन्हों से इन सब फर्लों का आरम्भ होने लगता है।
- (४६) नागेन्द्र-योग: यदि नवमेश छप्त से तृतीय स्थान में हो और उस पर वृ. की इष्टि पड़ती हो तो नागेन्द्र-योग होता है। ऐसे जातक का शरीर छन्दर और छडीछ होता है। विद्वान् एवं उत्तम प्रकृति का होता है तथा छठें वर्ष की अवस्था से उसके छख की वृद्धि होने छगती है।
- (५०) नासीर-योग: यदि छन्नेश और ह. चतुर्थ स्थान में हो और वं. सप्तमेश के साथ हो तथा छन्नेश पर शुभदृष्टि हो तो नासीर-नेग होता है। ऐसा जातक सदावत देने वाछा, छली और बहुत ही भनी होता है तथा उसका शरीर स्थूछ होता है। एवं ३३ वर्ष के उन्हें उसकी बड़ी स्थाति होती है।

(५१) पारिजात-योग: - छन्नेश जिस शक्ति में हो, उस राशि का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांसका स्वामी केन्द्र में हो, त्रिकीण में हो अथवा उच हो। इसी प्रकार कान का स्वांमी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा उच्च हो तो इन दोनों प्रकारों से पारिजात योग होता है। ऐसे योग का फल यह है कि जातक अपने मध्य और अन्त जीवन में छसी एवं राजाओं से पूजित होता है। दानादि कर्म का प्रेमी, उदार, युद्ध और दुष्कर कार्यों में उत्साहित तथा अपने कर्म में निरत (attentive to duty) द्यालु एवं उसे हाथी, घोड़ों का छल होता है। 'शवयोगमंजरी' नामक पुस्तक के अनुसार यदि पूर्व लिखित योग में उच्च न होकर वह यह स्वगृही हो तो भी पारिजात योग छागू होता है । देखों कु. ११ माहाराज क्षत्र साल की । उक्त महाराज की नवमांश-कुण्डली में यह योग लाग है । पारिजात योग का फल भी उनके जीवनी में चरितार्थ होता है (देखो नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १३, अङ्ग १ प्रष्ट ६७ से आगे) नवमांश कुण्डली का लग्नेश सुर्व्य कुम्भ-राशि में है, कुम्भ का स्वामी शनि तुला-राशि में है और तुला का स्वामी शुक्र उच्च है। इस कुण्डली में और भी बहुतेरे राज्य योग पाये जाते है कि जिनका विवरण समुचित स्थानों में किया गया है। पुनः देखो कं. ३३ महाराजा मैसूर की । छन्नेश बु. मकर में है। मकर का स्वामी श. कुम्भ के नवांश में है। कुम्भ का स्वामी श. छन्न (केन्द्र) में है और प्रनः लग्न का स्वामी बु. मकर-राशि में है। मकर का स्वामी श. कन्या राशि में है और कन्या का स्वामी बु. त्रिकोण में है। दोनों प्रकारों से पारिजात योग छागु होता है। इन्हीं कारणों से यद्यपि उनका जन्म एक साधारण वंश में हुआ था परन्तु ग्रहीं ने अपने बल से इठात एक बढे राज्य का उत्तक-पुत्र बना कर अधिकारी बनाया ।

देखो कु. २४ सर प्रमुनारायण सिंह जी की। छन्नेश सूर्य्य, बृश्चिक में है,बृश्चिक का स्वामी मं.,धन के नवांश में है और धन का स्वामी बृ.केन्द्र में है। पुनः छन्न का स्वामी सूर्य, बृक्षिक में है। बृश्चिक का स्वामी मंगल सिंह में हैऔर सिंह का स्वामीसूर्य केन्द्र में है। इन्हीं योगों के रहने से यद्यपि उक्त महाराजा का जन्म राजवंद्य के बाबुआवों में था, अर्थात् राजाधिकारी न थे,परन्तु ग्रहों ने इसको दसक पुत्र बनाकर एक बड़े प्राचीन गौरवान्तित राजधानो के सिंहासन पर वैठा विया । प्रिय पाठकगण विचार पूर्वक बदि उक्त उदाहरणों पर ध्यान विया जायगा दो एक थात देखने की यह होगी कि ये सब के सब द्वितीन अवस्था से ही अपने जन्म-कुछ-बंशादि से बहुत अधिक उच्च पद्पर पहुंचते गये।

देखो कु. २७ स्वर्गवासी महाराजा कक्ष्मेणश्वर सिंह बहातुर (दरअंझा) की। छनेश छु. सिंह राशि म है, सिंह का स्वामी र. मेष के नवमांश में है, और मेष का स्वामी मं. छन से केन्द्र में है। पुनः छनेश छु., सिंह में है, सिंह का स्वामी र. कन्या में है और कन्या का स्वामी हु. त्रिकोण तथा उच्च भी है। इस प्रकार दोनों योग छागू होते हैं। इस योग का फल उक्त महाराजा की छु. में पूर्ण प्रकार से छागू था।

देखों कु. २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह बहादुर जी की। लग्नेश बुध धन राशि में है। इस का स्वामी वृ., बुव के नवांश में है और उसका स्वामी बुध, धन राशि में है उसका स्वामी बुध, धन राशि में है उसका स्वामी बुध किन्द्र में है और मिथुन का स्वामी बुध केन्द्र में है। इस कारण पारिजात-योग दोनों प्रकार से लागू है और फल भी उक्त महाराजा की जीवनी में अक्षराक्षर ठीक हुआ है। देखों कुं ७ आदिगृष्ठ की। लग्नेश चं., बुव में है, बुव का स्वामी छु., बुव ही के नवमांश में है और उसका स्वामी छु. केन्द्र में है। यथपियह राजा न थे परन्तु धार्मिक विभाग के परम पूज्य राजा हुये और समस्त राजाओं से पूजित थे, इस कारण योग के समस्त फल लागू है।

देखों कुं, २८ जगत गुरु नरसिंह भारती जी की। हननेश हु. मीन राशि में है, मीन का स्वामी हु., तुछा के नवमांश में है, भौर उसका स्वामी हु. उच्च है। इस कारण योग छागू है। यह महाराज कृष्णराज उदैयार ३ के दरवार के एक बुद्धिमान् पुरुष के पुत्र थे। पर इसयोग ने श्रक्तिरी के धार्मिक गही पर दश वर्ष की अवस्थ में ही बैठाया।

देखों कुं. १३ कुमार देवनारायण सिंह की। छन्नेश ह. सिंह में है सिंह का स्वमी र. मकर राशिगत और मकर ही के नवांस में भी है सवा मकर का स्वामों स. (दोनों प्रकार से ) केन्द्र में है। इसी बोग ने इस साधारण

कुछ के बाक को क्यामग ६० इजार की वार्षिक आमदनी का माछिक बवादिया। देखों कु १२ हैंदर अछी की। 'शत योग मन्जरी' अनुसार एक प्रकार का पारिजात योग इस कु. में छागू है। लग्नेश छु. मकर में है, मकर का स्वामी वृश्चिक में है और वृश्चिक का स्वामी मंगळ स्वगृही है। नवांशादि का बोध नहीं रहने के कारण अन्य प्रकार के योग का विचार नहीं किया गया।

- (५२) पर्वतयोगः पर्वत योग दो प्रकार के कहे गये हैं। (१) पहला, यदि शुभ ग्रह छान से केन्द्र में हों, पह और अष्टम स्थान में भी शुभग्रह हों अथवा पह और अष्टम में कोई ग्रह न हो। दूसरे प्रकार से, जब लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे से केन्द्र में हो और मित्रग्रहों से दृष्ट हो तो पर्वत योग होता है। ऐसे योग में जन्मा हुआ जातक भाग्यशाली, विद्या में आनन्द पूर्वक लगा रहने वाला, दाता, यशस्त्रो पुर एवं ग्रामों का नाय ह होता है। परन्तु कामी और परस्त्री- क्रीड़ा-रत होता है।
- (५३) पद्मयोग: यदि लग्न से नवमेश और चं. से नवमेश श्रु. के साथ नवम स्थान में हों तो पद्म योग होता है। ऐसा योग वाला जातक सर्वदा आनन्द एवं छल का भोगने वाला, श्रुभ कार्व्य निरत, और पनद्रह अथवा २० वर्ष की अवस्था के बाद बड़े लोगों से अथवा राजा से अनुगृहीत होता है।
- (५४) बुध योग: यदि लग्न में बृहस्पित हो, बृहस्पित से केन्द्र में चन्द्रमा, चन्द्रम से द्वितीय स्थान में राहू और तृतीय स्थान में सूर्व्य तथा मंगल हो तो ऐसा जातक राजा तुल्य, श्री से युक्त, अत्यन्त, बली, बहुत ही ल्यातिमान् अर्थात, बिल्यात् शास्त्र निपुण, कय-विकय चतुर, बुद्धिमान् और शत्र-रहित होता है।
- (५५) वसुमित-योग:-लान से अथवा चन्द्र लान से यदि शु.वृ.और बुध (परन्तु बुध के साथ कोई पापपद नहीं हो) उपचय में हो अर्थात् ३,६,१०,११ स्थान में हो तो वस्रमती योग होता है। यह योग इन शुभपहों के लान से उपचय गत होने से भी होता है। एवं चन्द्र लान से भी यह योग होता है। परन्तु लान से उपचय गत होने से चस्रमती योग उत्तम प्रकार का होता है। इस योग के रहने पर जातक करोड़पति होता है। परन्तु यदि दो ही शुभपह लान ले उपचय में हो तो भी बहुत धनाव्य होता है। यदि एक हो शुभपह

करन से उपचय में बैटे हों तो जातक साधारण धनवाका होता है। चंद्र छान से बदि उक्त बोग पाये जांये तो कछ में न्यूनता होती है। उदाहरण कुं. में छान से एकादश स्थान में कुक, बुध बैटे हैं परन्तु उसके साथ सूर्व्य भी है, बुध के साथ सूर्व्य रहने से बुध का कुभस्त जाता रहा इस काग्ण छान से उपचय में केवछ एक ही प्रह स्वगृही कुक रह जाता है। देखों कुं. ४६ डाक्टर छरेन्द्र मोहन गुप्ता की। इस कुं. में छान से दशम में बुध और कु. सूर्व्य के साथ है तथा एकादश में ह. है उपचय में तीनों यह हैं परन्तु बुध के साथ सूर्व्य के रहने से बुध पाप प्रह हो गया। इस कारण डाक्टर साहब छाख ही की खबर ले रहे हैं। ज्योतिन प्रेमो ऐसा न समझ छें कि इस बोग का नहीं रहना धनाभाव का सूचक है। देखों कुं. ५१ उपचय में हु. और हु. है। चद्र छान से कु. भी उपचय में है। तभी तो यह हआरों रूपये मासिक पा रहे हैं।

- (५६) विष्णु योग :— यदि नवमेश, दशमेश और नवमेश के नवांस का स्वामी, ये तीनों ग्रह द्वितीय स्थान में बैठे हों तो विष्णु योग होता है। ऐसा जातक विष्णु भक्त, राजानुगृहोत, सर्व-छल-सम्यन्न, धैर्य्यवान्, विद्या विवाद में चतुर, हास्य प्रिय और वार्ताछाप में चप्छ होता है। वह बहुत ही धनाड्य तथा रोग रहित होकर सी वर्ष तक जीता है।
- (५७) मेरीयोग :— भेरी योग दो प्रकार का होता है (१) क्या में, क्या से द्वादश में, क्या से द्वितीय में और क्या से सप्तम में अर्थात इन वारो स्थानों में यदि कोई न कोई ग्रह बैठा हो तो मेरी योग होता है। (२) जब ग्रु. और क्यानेस वृ. से केन्द्र में बैठे हों तथा नवमेश बढ़ी हो तो यह दूसरे प्रकार का भेरी योग होता है। भेरी योग में जन्म केने वाला जातक बहुत बड़ा आदमी होता है। दोषांयु, रोग एवं भय से रहित, धन, पृथ्वी, स्त्री-संताबादि सम्पन्न, अत्यन्त प्रसिद्ध, आचार विचार द्वारा अत्यन्त ग्रसी, धैर्यवान, विज्ञानादि शास्त्रों का जानने वाका और सांसारिक वातों में प्रवीण होता है।
- (५८) भारकर योग :— यदि सूर्व्य से द्वितीय स्थान में बुध हो, पुनः यदि बुध से एकादक स्थान में चन्द्रमा हो और यदि चन्द्रमा से किकोण में

बृहस्पति हो अर्थात् सूर्व्यं से द्वादश में चन्द्रमा और सूर्व्यं से द्वितीय में बुध तथा सूर्व्यं से चतुर्थ अथवा अष्टम में बृहस्पति हो तो ऐसे योग को भास्कर योग कहते हैं। ऐसा योग वाका बालक अत्यन्त श्रूर, बलिष्ट, शास्त्रार्थ जानने वाका, बिद्वान्, सन्दर, गणित विद्या में निपुण, बीर, समर्थ और गान विद्या के स्वरों से युक्त होता है।

- (५८) अद्रयोग: दो प्रकार का होता है। एक पक्क महापुरुष बोगों के अन्तर्गत जो बुध ग्रह के उच्चादि होने पर निर्भर करता है जिसका उल्लेख उचित स्थान में किया गया है और दूसरा चं. और दृ. के द्वितीयस्थ होने पर द्वितीयेश के एकादशस्थ होने से तथा छन्नेश के श्रुभ युक्त होने से होता है। इस बोग का फळ यह है कि ऐसा जातक अत्यन्त बुद्धिमान्, दूसरों के मनोभाव को जानने वाला, अत्यन्त धनी, नाना प्रकार के कळा कौशळ का जानने वाला और मजदूर दलों का नायक होता है। तीसरे वर्ष की अवस्था से उसके छल की वृद्धि होती है।
- (६०) भूपयोग: राहु के नवांश का स्वामी जिस स्थान में बैठा हो, उस स्थान से पद्मम अथवा नवम स्थान का स्वामी स्वगृही हो और उस स्वगृही ग्रह पर मंगल की दृष्टि हो तो भूपवोग होता है। ऐसा जातक शृष्ठुओं का पराजय करता है, बड़ा नायक अथवा सेनापित होता है। ववन बोलने में वह अत्यन्त ही क्तुर और हास्विप्य होता है। बोंतीस वर्ष की अवस्था से उसके प्रभाव एवं अधिकार में उन्नति होती है। देखो कुण्डली ६१, राहु, वृक्षिक के नवांश में है, जिसका स्वामी मं. है और मं. से नवम स्थान का स्वामी बू., स्वगृही नहीं बिलक उन्न मं. से दृष्ट नहीं पर मं. से युक्त है। अत्यव योग लागू है। उक्त बाबू साहब अमाँवाँ-टिकारी राज के प्रधानन।यक और बहुत हो शत्रु विजयी हुए। अत्यन्त ही क्तुरभाषी थे और लगभग २४ वर्ष की अवस्था में आप टेकारी राज के मैनेजर हुए।
- (६१) <u>भव्ययोग</u>:— चन्द्रमा दशमस्थ हो और चन्द्र नवांशेश उच्च हो तथा नवमेश एवं द्वितीयेश एक साथ हो तो भव्ययोग होता है। ऐसा आतक नाना प्रकार को विद्या एवं विज्ञान-शास्त्र का जानने वाला होता है, आदरनीय, प्रशंसनीय एवं अस्यन्त सशोक होता है। धनी होते हुए ऐसे जातक

के पास अनेक प्रकार की उत्तम-उत्तम चीजें एवं निराकी और दुर्कम पदार्थी का संग्रह रहता है।

- (६२) भोगयोग: बृहस्पति दससस्य हो और दसमेस नवमेश के देश्शंण-रासि गत हों तो भोगवोग होता है। ऐसा जातक राजा अथवा राजा-तुल्य होता है और नाना प्रकार के राज-छन्न को भोगता है। बहुत से कोग ऐसे जातक से छन्नी होते हैं। ऐसे जातक को स्त्रियां बहुत पलन्य करती हैं। ४४ वर्ष की अवस्था के बाद उसकी उन्नति में विकाश होता है।
- (६३) मृतस्य योग: बिह छन्न और उससे नवमस्थान में कोई पापप्रद हो तथा छन्न से प्रज्ञम स्थान में ग्रुभप्रद और पापप्रद दोनों हों एवं छन्न से चतुर्थ वा अच्टम स्थान में पापप्रद हो तो मल्स्ययोग होता है। ऐसा जातक ज्योतिय विद्या का जानने वाछा, करूणा का समुद्र, धार्मिक अल्यन्त ही मेथावी, वछी, यशस्त्री, विद्वान् और छन्दर होता है। इस योग में "छम धर्म गत पापे" छिखा है। कोई विद्वान् इसका अर्थ करते हैं कि छम में पाप का रहना आवश्यक नहीं केवछ नवम में। देखो उदाहरण कुं. छम एवं नवम में पापप्रद है, पञ्चम ग्रुम और पाप से इष्ट है, इसी प्रकार चतुर्थ मी पापद्रष्ट है। पञ्चम एवं चतुर्थ में पाप ग्रह बेंडे नहीं है। उक्त जातक को इस योग का फळ छागु है।
- (६४) मरुद्योग :— यदि शुक्र से त्रिकोण में बृहस्यित हो, बृहस्यित से पद्ममस्य चन्द्रमा हो और चन्द्रमा से केन्द्र में सूर्य्य हो, तो मरुद्र योग होता है। ऐसा जातक वाग्मी अर्थात् व्याख्याता, चौड़ी छाती, स्थूछोद्र, शास्त्रज्ञ, वाणिज्य-कुशळ, उन्नतिशीळ, राजा या राजा तुल्य होता है।
- (६५) मूबलयोग: यदि सभी ग्रह स्थिर राशि गत हो और कर तथा हिस्वभाव राशिगत न हों तो यह एक प्रकार का मुबल योग होता है। इसका फल वह है कि जातक धनाव्य, कार्य्य करने में तस्पर एवं मर्प्यांदा प्रिय होता है। दूसरे प्रकार का मुबलयोग यों होता है, कि जब राहु दशमस्थ हो, दशमेश उच्च हो और दशमेशपर शनि को दृष्टि पृक्ती हो। ऐसे योगका फल यों किसा है कि जातक के नेत्र बड़े और आकर्षित करने वाका होता है।

बह सन्दर और असी होता है अथवा दीवान एवं मन्त्री भादि के पदपर नियुक्त होता है। उसे व्यवसाय से धन को प्राप्ति होती है।

- (६६) <u>मदनयोगः</u>—इशमेश, शुक्र के साथ स्मन में बैठा हो और एका-दक्केश एकादश स्थान में हो तो मद्रनयोग होता है। ऐसा जातक किसी राजा-महाराजा का मन्त्री, देखने में अत्यन्त छन्दर और स्त्रियों के चित्त को आकर्षित करने वास्त्रा होता है। २० वर्ष की अवस्था में उसकी आग्योन्नति होती है।
- (६७) मालायोगः -यदि द्वितीय, नवम और एकादश स्थान का स्वामी स्वगृही हों तो मालायोग होता है। ऐसा जातक राज मंत्री, कोवा-ध्यक्ष अथवा नायक का पद पाता है। उस की ख्याति बहुत होती है और तेंतीस वर्ष की अवस्था के बाद से भाग्य का सितारा चमकता है।
- (६८) मृग-योगः अष्टमेश का नवांश्वपति बदि श्रुम राशिगत हो, उस कं साथ कोई शुभग्रह भी हो और नवमेंश्व उच्च हो तो सृगयोग होता है। ऐसा जातक धनी, प्रतिष्ठित और कर्ण के समान दानशीख तथा दुर्योधन के समान बखी होता है।
- (६) मृद्कु योग यदि कोई बह उच्च हो, उस का नवांश पति केन्द्र वा त्रिकोण में हो, वह केन्द्र वा त्रिकोणगत ग्रह उच्च हो अथवा स्वग्नही होकर पूर्ण बलो हो और साथ ही साथ स्वन्नेश भी बली हो तो ऐसा योग वास्ता जातक चित्ताकर्षक, अतियशस्त्रो अथवा राजानुगृहीत होता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा होता है।
- (७०) मुकुट-योग: नवमेश जिस स्थान में बैठा हो उससे नवम स्थान में वृ. हो, वृ. से नवम कोई शुभग्रह हो और दशम स्थान में शनि बैठा हो तो मुकुट-योग होता है। ऐसा जातक बड़ा अधिकारी, किले और जङ्गलों का स्वामी, तथा किरातों का अधिपति होता है। शस्त्रादि विद्रया में निपुण, शक्तिशाली परम्तु निर्वेश होता है और तृतीय वर्ष से उसकी उन्नति होती है।
- (७१) युग्म-योगः—यदि चतुर्थेक नवस स्थान में हो,उसके साथ कोई द्युअग्रह हो और उस पर बृहस्पति की हृष्टि पक्ती हो तो कुम योग होता है ।

ऐसा जातक राजाओं दुवं बड़े कोगों से उपहार प्राप्त करता है और बड़े कोगों के सहस आजन्म सक-आवन्द का भोग करता है

- (७२) गुजु-योग:— यदि सभी ग्रह चर-राशिगत हों और कोई ग्रह स्थिर एवं द्विस्वभाव में व हो तो ऐसे योग को रज्जु-योग कहते हैं। इस योग का कल यह होता है कि जातक परदेशवासो एवं अन्यायकारी होता है। देखो मुक्छ बोग संक्या ६५,। रज्जु योग एक प्रकार से और होता है। यदि प्रज्ञमेश पूर्ण बन्द्रभा के साथ होकर नवमेश के द्वादशांश की राशि में बैठा हो तो द्वितीय प्रकार का रज्जु योग दीता है। इस का फल वों किखा है कि ऐसे जातक के नेज़ बड़े और सन्दर होते हैं। धनी, मानी, प्रतिष्ठित एवं ऐसे जातक की अत्यन्त ख्याति होती है। ऐसा जातक मध्यायु होता है और उसे बहुत सन्ताब होते हैं।
- (७३) <u>राजपद् योग</u>: यदि चन्द्रमा और छम्नेश वर्गोत्तम वदमांश के हों तथा उन पर चार या चार से अधिक प्रहों की दृष्टि हो तो राजपद बोग होता है। ऐसा जातक राजा अथवा राजतुल्य, मन्त्री अथवा प्रान्तीय शासक होता है। वह अस्यन्त धनी और दीर्घजीकी-होता है।
- (७४) रिवयोग: यदि रिव दशमस्थान में हो, दशमेश तृतीय स्थान में और वह शनि के साथ हो तो रिव-योग होता है। ऐसा जातक विज्ञान शास्त्र के मर्म को जानने वाला होता है। राजा एवं राज्याधिकारी, दानशील, उदार राजा, प्रतिष्ठित लोगों से सम्मानित, काम-निरत, अल्पाहारी, वक्षस्थल का संचा, नेन्न सन्दर, स्वस्थ्य और मेधावी होता है। ऐसे जातक की स्थाति पन्त्रह वर्ष के बाद होती है।
- (७५) रसानल योग :— यदि द्वादश स्थान का स्वामी उच्च गत हो और ह्य. द्वादश स्थान में हों तथा ह्य. पर चतुर्येश की दृष्टि पड़ती हो तो रसातल योग होता है। ऐसा जातक राजा वा राजा तुल्य होता है। वह बहुत धन संग्रह करता है और धन को पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। सक्तर वर्ष के इन्ड उर्द्ध उसकी आयु होती है।
- (७६) लक्षमो योग :— वदि नवमेश केन्द्र में हो, मूक्त्रिकोण हो अथवा परमोच्च हो और क्ष्मोश कही हो तो क्ष्मी योग होता है। ऐसा जातक

बहुत देशों का नायक होता है। विधा के किये विक्यात, सर्वगुन विमृचित, कामदेव सहश छन्दर, राजा एवं बड़े कोगों से वन्दित, बहुत सी स्त्रियों बाका और बहु सन्तान वाका होता है।

- (७७) विशुत योग: यदि एकादश्चेश उच्च हो और शुक्र के साथ होकर अमेश जिस स्थान में हो उसके केन्द्र में हो तो विश्व त योग होता है। ऐसा जातक सर्वदा दानादि किया एवं छल भोग में लिस रहता है। कोई बड़ा आदमी अथवा बड़ा पदाधिकारी होता हुआ बहुत सम्पत्ति वाला होता है। आठवें वर्ष के बाद ते उसकी उन्नति होती है।
- (७८) वृष्टि योग: यदि राम्नि का जन्म हो, स्त्रम चर राशि गत हो, चन्द्रमा उच्च हो, और दशमेश का नवांशेश जिस किसी राशि में हो परन्तु पन्द्रह अंशपर हो तो ऐसा जातक व्यवसाय में बड़ा चतुर, धूर्त, एवं सफलीभूत होता है। वह धनी और दोर्घजोबी होता है, तथा उसके छल एवं सौभाग्य का उद्य पच्चीस वर्ष से उन्हें में होता है।
- (७६) विभावसु योगः यदि मं. दशमस्य हो अथवा स्वगृही, उच्च सूर्व्य द्वितीय स्थान में हो और नवम स्थान में चं. तथा वृ. बैठा हो तो विभावस योग होता है। ऐसे जातक को स्त्री अच्छी होती है। जातक अस्यन्त भनी और राजा से सम्मानित होता है तथा ऐसे जातक का जीवन सलमय एवं आयु बहक्तर वर्ष की होती है।
- (८०) शक्क-योगः यह दोप्रकार का होता है। (१) जब पञ्चमेश और विष्ठेश एक दूसरे से केन्द्र में हों और छन्नेश बळी हो तो शक्क योग होता है। (२) जब छन्नेश और दशमेश चर राशिगत हो, तथा नवमेश बळी हो तब भी शक्क योग होता है। इस का फछ यों छिखा है कि जातक भोग शीछ, दयाछ, स्त्री, संतान, धन, पृथ्वी आदि से सम्पन्न, कार्म्य-निरत, शास्त्रादिकों का जानने वाछा, चरित्रवान् और उत्तम कार्म्यों का करने वाछा (साधु-क्रियावान्)होता है, तथा उसकी भाग्र एकासी वर्षकी होतो है। देखो कुं. ३६ महास्मा जी की। छन्नेश और दशमेश दोनो ही बुध है और चरराशि में बैठा है, नवमेश हु. स्वयुद्दी, मीन के सहांश और अपने नवमांश में है और तातका किक

मिन, ग्रुमपद दू. से दृष्ट भी है। इब सब साधारण कारवी से बढ़ी भी है। फल मी स्मन है। तभी तो महात्मा के साधन की शह-स्वनि भूमंडकमात में गूंज उठो है। अब रही आयु की बात। ईरवर करे कि महास्या की आबु ८१ वर्ष को हो, किन्तु डेलक का विश्वास है और शास्त्राक्त भो यही है कि, पूर्व-आयु पर्यन्त यह जीता है जो १९३ भारा किसित नियमों का श्रद्ध रीति से पालन करता है। महात्माजी संबमी अवश्य हैं परन्तु कभी-कभी आप का असाधारण कठिन उपवास प्रकृति के अछौकिक नियमों से बोर विरोध रखता है। यह योग ईश्वर चन्द्रविद्यासागर की कुं १६. में भी खागू है। पञ्चमेश और बच्छेश परस्पर केन्द्र में है और दशमेश हु. उच्चका दशम हो में बैठा है। इनकी सृत्यु ७१ वां वर्ष में हुई थी, जिससे भी आय-प्रमाण में अन्तर पहता है। पुनः कुण्डली ९ भी वल्लमाचार्म्य जी की देखने से दशमेश र. चर राज्ञि में हैं और छन्नेश मंगळ भी-चर राशि में है और नवमेश चं. चतुर्थस्थ रहने के कारण एवं भवमांश में यदि कुच का हो तो क्छी कहा जा सकता है। प्रन्तु कृष्णदशमी में जन्म होने के कारण श्रीण हो चका है। फक तो इस कुण्डकी में भी कागु है। परन्तु आयु इन की भी ८१ वर्ष का न डोकर केवक ६२ ही वर्ष की हुई। इन सब के देवने से प्रतीत होता है कि ऐसा बोग बाका जातक दोर्घायु अवश्य होता है परन्तु, ग्रह तारतम्यनुसार आयु में कुछ न्यूनता होती है।

- (८५) श्रीनाथ-योग: निद् ससमेश दशम स्थान में हो और दशमेश के साथ नवम स्थान का स्वामी भी बैठा हो तो श्रीनाथबोग होता है। इस बोग में 'कामेश्बरे कर्मगते स्वतुङ्ग कर्माधिये भाग्यपसंयुते व"। ऐसा केस मिछता है। किसी का मत है कि ससमेश उच्च होना चाहिये और किसी का मत है कि दशमेश उच्च होना चाहिये। फछ बहुत ही उतक्रष्ट बतछाया गया है, इस से दशमेश का उच्च होना ही ठीक अर्थ होगा। केस्क धन-छन्न में हो ससमेश, दशम स्थान में उच्च हो सकता है अन्यथा नहीं। ऐसा जातक इन्द्र-सहश राजा होता है। वह धन, छस, मर्घ्यांदा और स्थाति प्राप्त करता हुमा दीर्घजीवी होता है।
- (८२) <u>शारदा-योगः</u>—(१) यदि दसमेश पद्ममशाव में हो, हुथ केन्द्र में हो, सूर्व्य स्वयुही हो और अति वक्ष्याय हो (२) यदि च. से हु.

त्रिकोण में हो और द्वब से मंगछ त्रिकोण में हो वो सारदा-योग होता है और यदि सभी महस्थिति पूर्वयत् हो परन्तु दु., इ. एकाइस स्थान में हो तो यह दूस मिना का सारदा-योग होता है। ऐसा जातक स्त्रो, संतान, बन्धु-वर्गादि, अपना सरीर एवं अपने गुजों पर पूर्ण रीति से ध्यान रखता है। राजा से अनुगृहीत, गुह, ब्राह्मन एवं ईस्वर-प्रेमी, विद्या-विनोद-निरत, धार्मिक, सोछवान्, वकी, स्वधर्म-निरत और कर्षाध्याहद होता है।

- (८३) श्रीयोगः यदि द्वितीयेश और नवमेश साथ होकर किसी केन्द्र में बैठे हों, उस स्थान (केन्द्र) का स्वामी भी उसी स्थान में हो, और उन पर ह. की दृष्टि भी पड़ती हो तो श्रीयोग होता हैं। ऐसा जातक २२ वर्ष की अवस्था के बाद छयोग्य मंत्री, राजा से प्रतिष्ठित, शत्रुओं पर विजय पाने बाला और अनेक देशों का अधिपति होता है।
- (८४) शिव-योग:—बहि पक्षमेश नवम स्थान में हो, नवमेश दशम स्थान में हो और दशमेश पक्षम स्थान में हो तो शिव-योग होता है। ऐसा जातक बड़ा भूमादिपति, बहुत से संप्रामों में विजय प्राप्ति करने वाका, तैनायित, बहुत ही परिज्ञमो, अत्यन्त झानवान, धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाका होता है।
- (८५) <u>शुभ-योगः</u>—पदि नवमेश का नवमांशपित उच्च हो और हितीयेश नवमस्थान में हो तो शुभ-योग होता है। ऐसा जातक विद्वान् , स्क्रीक, नमू और अपने धर्म का अनुयायी होता है, तथा सत्तर वर्ष तक जोता है।
- (८६) श्रीमद्योगः बदि नवमेश और इसमेश एक दूसरे से केन्द्र-गत हो और छानेश पर दू. की इडि हो तो श्रीमद-योग होता है। ऐसा जावक धन सम्पन्न, छन्नी, दानशीछ, मर्प्यादावान्, किसी कार्च्य के सम्पन्न करने में विकक्षन, चतुर और दीर्घजीवि होता है।
- (८७) समुद्र-योगः—वदि, दो, चार, छ, आठ, दश और वारह स्थाव ही में सभी यह बैठे हों अर्थात् १, ३, ६, ७, ९, और ११ भाव गत कोई यह व हो तो समुद्र-योग होता है। ऐसा जातक राजा अथवा राजा तुल्य होता है। श्रम, विद्या, प्रभाव क्यांति, जुल्बाहि एवं संतान स्वत वाका होता है।

- (८८) साम्राज्य-योग: विद नवमेश का नवांशपति हु. के साथ होकर द्वितोय स्थान में हो और हु. द्वितीय स्थान का स्वामी हो, अथवा नवन स्थान का स्वामी हो तो साम्राज्य योग होता है। ऐसा जातक राजा अथवा शासन करने वाला होता है और राजाओं के ऐसा अट-बाट वाला होता है।
- (८६) हरिहर ब्रह्म-योगः नह योग तीन प्रकार का होता है। (१) हितीयेश जिस स्थान में बंधा हो उस स्थान से दितीय, अष्टम और हादश भावों में यदि ग्रुअप्रह बैठे हों तो हरिहर-ब्रह्म-योग होता है।(२) सप्तमेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से चतुर्थ, नवम एवं अष्टम स्थान में बदि वृ.. वं. और तथ बैठा हो तो तूसरा हरिहर-ब्रह्म-योग होता है। (३) यदि क्ष्मन से चौथा, दश्रकां और क्ष्मादश स्थान में स्थ्यं, हु. और मं. बैठा हो तो तीसरे प्रकार का हरिहर-ब्रह्म-योग होता है। ऐसे योग का फल यह है कि जातक सत्यवादी, सर्वहस सम्पन्न, शीख्रवान्, उत्तम भावण करने वाला, सबुओंपर विजय प्राग्न करने वाला, समस्त जीवों के उपकार में निमन्न रहने वाला, प्रण्यकर्म निरत, एवं समस्त, वेदादि और धार्मिक विवयों को जानने वाला होता है।

### सुनका आदि योग।

अहिं ने हार्क रासियों तथा नवग्रहों की जन्म कालीन स्थिति के देर फेर के अनुसार राशियों और नवग्रहों की जो भिन्न भिन्न आकृतियों वन जाती है उन आकृतियों का पृथक पृथक नाम रक्ता है और अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे अनेकानेक बोगों का कल बत्तकावा है।

#### सुनका ।

(१) चन्त्रमा से यदि कोई ग्रह द्वितीयस्थ हो, परन्तु द्वादस स्थान ग्रह-सून्व हो तो उसे छनका बोग कहते हैं। इसी प्रकार वदि चन्त्रमा से द्वादसस्य कीई ग्रह हो परन्तु द्वितीय स्थान ग्रह-सून्व हो तो उसे अनका बोग कहते हैं। इसी प्रकार चन्त्रमा से द्वितीय स्थान और द्वादस स्थान दोनों ही में ग्रह बैठे हों तो उसे दुर्चरा बोग कहते हैं। वदि चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादस स्थान, दोनों ही बह सून्य हों तो उसे केन्द्रुम-बोग कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि सूर्व्य का इब स्थानों में रहणा और व रहणा दोनों बराकर सामा जाता है। अर्थात् चन्द्रमा से दितीय पूर्व हाक्स भावों में जो प्रहों का रहणा बतछावा गया है उसमें सूर्व्य छोड़ कर ही अन्य प्रहों के रहने से उक्त योग सम्भव है।

गर्ग करिय का कथन है कि यं. से अथवा जन्म छन्य से केन्द्र में एक भी यह स्थित हो तो केन्द्रम योग का भंग होता है। अथात केन्द्रम योग रहते हुए भी उसके अनिष्ट फछ नहीं होते। 'यवन' का कथन है कि यदि चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्व्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो छनका योग होता है। यदि दशम में सूर्व्यातिरिक्त, कोई ग्रह हो तो अनका योग होता है। इसी प्रकार चन्द्रमा से चतुर्थ और दशम स्थान दोनों ही में सूर्व्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो दुर्थरा योग होता है। एवं चन्द्रमा से दशम और चतुर्थ में कोई भी ग्रह न हो तो केन्द्रम योग होता है। परन्तु बहुमत से यह स्वीकृत नहीं है। 'देवशमां', यह भी कहते हैं कि यदि जन्म चन्द्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि से द्वितीय राशि में यदि सूर्व्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो छनका, यदि उस राशि से द्वितीय राशि में यदि सूर्व्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो छनका, यदि उस राशि से द्वितीय, द्वादश इन दोनों राशियों में सूर्व्यातिरिक्त ग्रह हों तो दुर्थरा और कोई ग्रह न हो तो केन्द्रम योग होता है। परन्तु यह भी बहुमत से स्वीकृत नहीं है।

जिस जातक को समका योग होता है वह राजा अथवा स्वाजित धन से राजातुल्य होता है और बुद्धि तथा धन के िक्ये उसकी क्यांति होती है। अनका बोग वाका जातक शीलवान् कीर्ति-क्यांति वाका, सांसारिक विषयों से छली, सन्तोषी, सरीर से पुष्ट और स्वस्थ्य होता है। दुर्घरा बोग वाका जातक अनाभित भागम छलों का यथेश भोग करने वाका, धनी, त्यांगी, मृत्यांदि और वाहनादि से युक्त होता है। परन्तु केन्द्रम योग रहने से यदि राज कुल में जन्म हो तो भी दुःसी, नीच, मिलन, सल एवं सेवक की वृत्ति वाका होता है। इसी प्रकार विद्यान कीर धनी होता है। हसी प्रकार विद्यान में मंगल हो तो जातक दंभी, कोबी, और, पराक्रमी और धनी होता है। हसी प्रकार वन्द्रमा से दितीय स्थान में क्यांत की वेदसास्व काता (ज्ञानवान् एवं दार्घानिक) क्यान-विद्या-काता, कुलाय-बुद्धि, मिल्नाची एवं स्थवान् होता है। बृहस्यिति हो तो ऐसा बातक जीनान्, नाना विद्याओं से भृतित, यक्यन्त एवं राजानुसुहोत होता है। विद

शुक्र हो तो जातक विक्रमी, बहुधनी, कृषि-भूमि सम्पन्न, बतुष्पद पञ्चमों से सेवित और राजातुष्य जीवन भ्यतीत करने वाक्य होता है। इसी प्रकार सनि हो तो जातक ग्राम, पुर इत्यादि मनुष्यों से पूजित, बनी, सबी भीर सर्व कार्य्य विद्वण होता है। वे सब कुछ सक्ता योग के हुए।

#### धनफा ।

(२) अनकायोग कल का विचरण इस प्रकार है। यदि चन्द्रमा से मंगल द्वाद्मस्य हो तो जातक रथोरखक, कोची, मानी और दाकुमों का सरदार होता है। परम्यु उसका रूप आकर्षक होता है। यदि खुध हो तो वह विश्रकारी, गान विचा का व्यारूपता, विद्वान, वक्ता, वसस्यो, उन्दर और राजा से सम्मावित होता है। यदि वृहस्पति हो तो जातक अस्यन्त मेधाची, गम्भीर, गुणज, गुद्ध व्यावहारिक, धनी एवं मानो और राजा से सम्मावित होता है। वदि शुक्क हो तो जातक स्त्रियों के किये विचाकर्षक होता है। अस्यन्त बुद्धिमान्, धन से सम्पन्न और बहुतेरे पश्चओं का स्वामी भी होता है। श्रान हो तो जातक आजानु-वाहु, गुणवान्, नेता, पश्चादियों का स्वामी होता है और ऐसे जातक की वाणी सर्व-प्रहिणी होती हैं परन्यु इसका विवाह किसी एक दुष्टा स्त्री से होता है।

दुर्धरा ।

(३) चन्त्रमा वि मंगल और जुध के मध्य में हो तो जातक गुणवान, परन्तु अत्यन्त सर एवं असम्य-वादी होता है। छोभी तथा बुद लिवनों से आसन्त परन्तु मरण पर्न्यन्त धनी और अपने कुछ में मुख्य होता है। चन्त्रमा यदि मंगल और जु. के मध्य में हो तो जातक यसस्वी, अपनी भुजाओं से कठिय परिश्रम हारा धन अर्थन करने वाका एवं समु रहित होता है, तथा जातक के विश्व का प्रभाव उसके कुछ पर विशेष रूप से पहता है। चन्त्रमा यदि मंगल और गुक्त के मध्य में हो तो जातक, आमन्दित, सन्दर, ज्याचामी, सरकार्व्य प्रेमी और धनी होता है। परन्तु ऐसा जातक अववस अपने आवश्य से खुत होता है। यदि चन्त्रमा, मंगल और शनिके मध्य में हो तो ऐसा बातक कोच खन्तकोर, नीय-सी-विरत, समुआं से विरा हुआ परन्यु समुओं से असन्त्रक

होता है। तथा ऐसा जातक उत्तम छोगों से प्रीति करने वाला एवं धनवान् भी होता है। विव चन्द्रमा, जुध और कृहस्पित के मध्य में हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा, धास्त्रादि का विद्वाद, ज्याख्याता, विख्यात कवि एवं सज्जमों से विरा रहता है। विद चन्द्रमा जुध और शुक्र के मध्य हो तो ऐसा जातक वृत्य-गान आदि में रत, मधुर-भाषी, कुक्तिमध्य, छन्दर, झूर प्रकृति, छसी और राजमंत्री होता है। विव चन्द्रमा शुक्र और चुह्स्पित के मध्य में हो तो ऐसा जातक राजा के समान छलादि से शुक्त, छथमीवान्, भौतिहा, पराक्रमी, छविख्यात, राज्य-कार्य्य-कर्जा और उत्तम हुद्धि वाखा होता है। चन्द्रमा, यदि कृहस्पित और शान के मध्य में हो तो ऐसा जातक प्रजान, धनी, शान्त प्रकृति वाला, छसी, विनयी, विज्ञानी, विद्वान् एवं गुणवान् होता है। चन्द्रमा, यदि शुक्र और शनि के मध्य में हो तो ऐसा जातक प्राचीन रस्म-रिकाज वाली, जाति का गुस्तिया, अस्यन्त धनी एवं राजाओं का प्रिय होता है। परच्यु बहुत गुण रहित और स्त्रियों का प्रश्च (Lord) होता है।

वह स्मरण रखने की बात है कि ऊपर जितने फळ खिले गये हैं, इनका रूर्ण विकास तभी होता है कि जब योगकारी ग्रह गण उच्च, स्वगृही अथवा मिन्न गृही हों, अस्वचा उन वहों के बखाबल के तारतम्यानुसार फलों में भी न्यूबाधिक-स्व होगा। "पराचर"आदि के कथनानुसार, यदि योगकारी ग्रहों की नवमांश राशि स्वगृह अथवा मिन्न गृह की होती है तो फल भी पूर्व होता है। इसी प्रकार उक्त सोगों में बदि क्वां बन्द्रसा के साथ राहु अथवा केतु हो, चं. से द्वादसस्य राहु हो अथवा केतु हो, चं. से द्वादसस्य राहु हो अथवा केता है।

### बेशि-आदि योग।

क्ष्मिन स्टिंड बन्ह्या के आगे पीछे की राशियों में वहाँ की स्थिति के अनुसार अवका क्या स्वका बोमादि के विषय में किया वा चुका है। अब इस स्थान में क्यां-स्थित राशि से आगे पीछे वहाँ की स्थिति के अनुसार जो बोग होते हैं स्थान स्थान किया जाता है। बिद सूर्य्य के स्थान से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह बैठा हो तो उसे विकि-बीग कहते हैं। यदि सूर्य्य स्थित राजि से द्वादक्ष राक्ति में कोई ग्रह हो तो उसे विसि योग कहते हैं। यदि सूर्य स्थित राजि से द्वितीय और द्वाइक्स दोनों ही में बह बैठे हों तो उभयवरी योग कहते हैं।

- (१) वेशिबोग वाका जातक वदि सूर्व्य से द्वितीयस्य श्वभाद हो सो खतीक, व्याकवानदाता, धनी, निर्मव और वामुओं पर विजयी दौता है। हनः वदि खूर्व्य से द्वितीयस्य कोई पापचह हो तो वैसे विकि-बोगवाका जातक दुख्यनों से संगति करने वाला, पापात्मा, छस और सम्वति-विदीन होता है।
- (२) यहि सूर्यं से द्वादशस्य कोई शुभग्रह हो तो वैसे देसि दोग वाका, आतक, हुद्धिमान्, दाता अर्थात् दानकीक, विचा में अभिकृदी रखने वाका, छुती, वक्ष्यान् और धनवान् होता है। एनः यदि द्वादशस्य पापग्रह हो, तो वैसा वेसि-योग वाका जातक मूर्ज, कामातुर, खून-खराबी में आवन्द मायने वाका और कूरूप होता है। तथा ऐसे जात को कभी कभी देश मिकाका भी होता है।
- (३) उभक्करी योग में यदि दोनों तरफ खुभग्रह हों तो अरक्क धन इत्यादि में राजा के समान खली एवं शील और दया के किये अभिनिन्दत कीता है। परन्तु यदि पापग्रह हों तो जातक, रोगी, दरिव और दूसरों की लेकर करने वाला होता है। प्रायः सभी योगों में और उसी प्रकार हन कोगों में भी यदि योग कर्ताग्रह ज्या, स्वगृष्टी एवं मित्र गृष्टी हो तो फल बहुत ही आ होता है।

# शुभ-योगादि।

कहते हैं। ऐक्रा जातक वाचा-सिक सम्मन्न, सन्दर, शीकवान और शुक्कवान होता है। (२) जब स्मन में वापस रहता है तो अग्रुभ-योग कहा बाता है। देशा जातक कामी, पाप कर्म मिरत और दूसरे का अम्म साने वाका होता है। (३) स्मन के दोनों सरक सर्मान हितीन पूर्व द्वादस में ग्रुभमह बैठे हों तो और पुश-कर्त-योग कहते हैं। देशा-शुक्क तेजस्वी, समवान पूर्व बकवान होता है। (३) बदि स्थव से द्वितीय और द्वादस में पापपद हों तो पाप-कर्त-पोग होता है। ऐसा जातक मस्त्रिन, पापी और मिक्षाटन करने बास्ता होता है।

# अधमादि-योग।

भूम-२८७ विदे सूर्व्य से चन्द्रमा केन्द्रमें हो तो बातक की धार्मिक शिक्षा, ज्ञान् , बुद्धि और धन नीच प्रकार का होता है। उसी प्रकार यदि सर्घ्य से बन्द्रमा पनकर अर्थात् २, ५, ८, और ११ स्थानगत हो तो उपर किले इए गर्जों में जातक साधारण प्रकार का होता है। पुनः यदि सुर्घ्य से चं. आयोविकम अर्थात् ३, ६, ९, और १२ में हो तो जातक में उपर्यक्त गुणों की प्रसारता होती है। उदाहरण रूप से बदि उदाहरणकुण्डली पर दृष्टि दाली जाय तो सर्व्य से चन्द्रमा पष्ट अर्थात् आपोक्छिम में है। इस कारण जातक की धार्मिक शिक्षा, ज्ञानु , बुद्धि और धन में प्रखरता होनी चाहिये । यथार्थ में ऐसा ही है भी। यह भी लिखा है कि यदि चन्द्रसा अपने नवांश में हो वा मित्र-गृही हो अथवा उसपर बृहस्पति या शुक्र की हृष्टि पहती हो तो जातक धनी और छलो होता है। कोई कहते हैं कि बू. से दृष्ट रहने से धनी. और छ. से इष्ट रहने से छली होता है। ( जन्म दिन वा रात्रि का हो )। यह भी कहा है कि बढि चं. पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पहती हो तो जातक एकांत-प्रिय होता है। यहां तक कि यदि ऐसे जातक का जीवन अस्यन्त उच्च भी हो तो भी वह एकान्त-वास-प्रिय होगा । ऐसे जातक के खिये धनोपार्जन में कठिनाडवां होती हैं और इसके सभी कार्यों में विदन बाधायें हुआ करती हैं। यदि चं. पर किसी बह की दृष्टिन हो और दशम स्थान में भो कोई गढ न हो तो कठिनाइयां असबा हो जाती हैं। वेद में छिला है "चन्द्रमा मनसोजात" अर्थात् चन्द्रमा का मनपर बहत अधिकार रहता है। इसी कारण, पापहर अथवा पाप मुक्त चन्द्रमा मनो विकलता प्रदान करता है।

### मालिकायोग ।

भार किसी साल भाषों में हों तो उसे माडिकाबोग कहते हैं। इस बोग में जिस

किसी राशि से प्रहों की स्थिति आरम्भ हो, उस राशि से प्रत्येक राशि में एक-एक यह की स्थिति आवश्यक है। पर बाद रहे कि बीच की कोई राशि, यह सून्य न हो। जैसे, बदि मिश्रुन राशि में एक यह हो तो कर्क राशि में भी कोई एक यह रहना चाहिये। उसी प्रकार सिंह, कन्या, तुला, वृश्यिक और धन में भी एक-एक प्रह हों तमी मालिका योग होता है। इस तरह लग्न एवं अन्य भावों से आरम्भानुसार बारह प्रकार के मालिका योग होते हैं।

(१) यदि लान से आरम्भ होकर सप्तम पर्वन्त एक-एक राशि में सभी ग्रह हों तो ऐसे मालिका-योग वाला जातक राजा या बहुत से डायी और घोड़ों पर अधिकार रखने बाला होता है। (२) धन स्थान से आरम्भ होकर यदि अष्टम पर्यन्त सभी ग्रह हो तो उसे धन-माकिका-बोग कहते हैं। ऐसा जातक बहुत ही धनी, राजा, पितृ-भक्त, धोर, उप और गुणवान होता है। (३) विद तृतीय स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे विकम मालिका-योग कहते हैं। ऐसे योग का जातक राजा, धनी और झूर परन्तु रोगी होता है। (४) बदि चतुर्थ स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो छल-मालिका-योग होता है। ऐसे बोग का जातक राजा, बहुतेरे देशों का स्वामी, अत्यन्त दानशीख और भोगी होता है। (५) यदि पञ्चम स्थान से मालिका योग आरम्भ हो तो उसे पुत्र-मालिका योग कहते हैं। ऐसे योग का जातक राजा, कीर्तिमान और यज्ञादि करने वाला होता है। (६) यदि षष्ट स्थान से माछिका योग का आरम्म हो तो उसे शब्र-मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक धन-रहित होता है, परन्तु समय पर कुछ धन और छल की प्राप्ति होती है। (७) यदि सप्तम स्थान से माकिका-बोग आरम्भ हा तो इसे कलन्न-मालिका योग कहते हैं। ऐसे बोग का जातक राजा और अनेक स्त्रियों से सेवित होता है। (८) यदि अष्टम स्थानसे मालिका योग का आरम्भ हो तो उसे रन्ध्र-मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक मनुष्यों में विख्यात और दीर्घायु परन्तु निर्धन तथा स्त्रियों के अधीन रहनेवाला होता है। (९) यदि नवम स्थान सं मालिका-योग भारम्म हो तो उसे भाग्य-मालिका-योग कहते हैं। ऐसा जातक, तपस्वी, यशस्वी और गुक्क होता है। (१०) यहि दशम स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे कर्म-मालिका योग कहते हैं। ऐसा नातक धर्म-कर्भ निरत और सज्जनों से पूजित होता है। (११) यदि एकादश स्थान से मालिका योग आरम्भ होता हो तो उसे लाभ-मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक वाराष्ट्रनाओं का स्वामी और समस्त कियाओं में दक्ष होता है। (१२) यदि द्वादश स्थान से मालिका योग आरम्भ हो तो उसे लाभ-मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य परन्तु सर्विले स्वभाव का होता है।

### पञ्चमहापुरुष योग।

- पञ्च महापुरूषः—-योग पांच ग्रह अर्थात् मंगल, बुध, बृह-स्पति, ग्रुक और शिव में से कोई एक ग्रह उच्च, स्वगृही अथवा मूलित्रिकोण होकर लग्न से केन्द्र में बैठा रहने से पांच प्रकार का महापुरूष-योग होता है। और यदि वह पूर्ण बली हो तो फल अति उत्कृष्ट होता है।
- (१) ऋचक: यदि उच्च, मूलत्रिकोण अथवा स्वक्षेत्र का मंगल लग्न से केन्द्र में बैंठा हो तो रूपक योग होता है। ऐसे योग में जन्म हेने वाला जातक छन्दर कोमल और कान्ति युक्त आकृति का होता है। उसके शरीर के अड़ सडौल, भूकटी सन्दर, काले केश, प्रीवा शहुः के समान, रक्त-श्याम वर्ण, कमर पतलो और बड़ा बलवान होता है। ऐसा जातक अत्यन्त साहसी, श्रूर बीर, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, कीर्तिमान्, शीलवान् और धनवान् होता है। ऐसा जातक विद्या में अभिरुचि रखने वाला, मंत्रादि का प्रयोग करने वाला, देवताओं में प्रेम रखने वाहा और गुरुजनों के प्रति नम्न होता है। यदि स्वयं राजा न हो तो राजा तुल्य अथवा उच्च पदाधिकारी होता है। साधारण रूपसे उसकी आयु ७० वर्ष की होती है। उसके शरीर में शस्त्र अथवा अग्नि से कोई विनद्द पड़ जाता है और उसकी मृत्यु किसी देवस्थान में होती है। (२) भद्र:---यदि बुध उच्च, स्वक्षेत्र अयवा मूलत्रिकोण का लग्न से केन्द्र में हो तो भट्ट बोग होता है। ऐसे योग बाले जातक का सिर सिंह के समान, बाल हस्ती के समान, उरू और बक्षस्थल ऊंचे एवं पुष्ट, हाथ-पर लम्बे और मोटे, सजीली कुछि और आकृति में कम्बा, तल्रह्यी एवं तस्त्वे छन्दर गुरूवी रह के कमल-पुष्प के रेसे होते हैं। ऐसा जातक अरबन्त मधुरमाची, विहान , बुडिमान ,

सरकारी, धर्मात्मा, परोपकारी, स्वतन्त्र एवं रत्नों को तराज् से तौक्रवे बाका होता है अर्थात महाधनी नया कीर्ति एवं बरा का प्राप्ति करनेवाका होता है। साधारण रूर से इसकी आयु ८० वर्ष की होती है। (३) हुँम - खूर्म्पति उच्च, स्वक्षेत्र अथवा मूरुनिक्रोग का यदि छान से केन्द्र में बैठा हो तो इस योग होता है। ऐसे योग वाला जातक आकृति में खुत कम्बा, छन्दर पांच, रक वर्ण की नखें और मधुवणं नेत्र वाखा होता है। यह भी लिखा है कि ऐसा जातक ८६ अंगुरू ऊंवा होता है। ऐसा जातक विधा में नियुण, शास्त्रों का जानने वाला, छली, बड़े लोगों से आइरणीय, बहुगुत्र सम्बन्न, साधुत्र कृति, भावारवान् और मनमोहिनो कान्ति का होता है। ऐसे जात ह की स्त्री छन्दर होती है और जातक अतिकामो होता है। ऐसे जातक की जलाशय में विशेष प्रीति होती है। वह अनेकानेक स्थानों पर अधिकार रखता है। ऐसे जातक की मृत्यु किसी जकुल में होती है। कहा जाता है कि ऐसे जातक की आयु ८२ तथा ८६ वर्ष की होती है। ग्रन्थान्तर में छिखा है कि यदि हंश बोगबारे का जन्मछन कई. मकर, कुम्भ अथवा मीन राशि गत हो तो उस योग की विश्ली-प्रश्न होता है। अर्थात् फल बहुत ही उत्कृष्ट होती है। (४) मालब्य: -- शुक्क उच्च, स्वक्षेत्र अथवा मूलत्रिकोण का यदि लान से केन्द्र में हो तो माछःय बाग होता है । ऐसे योग वाले जातक की चेष्टा और नेत्र स्त्रियों के सहशासन्दर, शारीर का मध्य-भाग किञ्चित्दु बला, अर्थात् पतली कमर, नाक ऊंदी, बक्कवान् , गुगवान् , शास्त्रीं के भाव का जानने वाला, तेजस्वी, धनी तथा स्त्री, पुत्र पूर्व वाहन आदि से सम्पन्न होता है। इसकी स्त्री इस्तिनी अर्थात् गुगवती क्षेती है। ऐसा जातक राजा के तीन गुम अर्थात उत्साह, शक्ति और संत्रता Energy, Capacity & Council. में निप्रत होता है। वह बडा उदार पान्तु पास्त्री-गामी होता है। मतान्तर से ७० अथवा ७७ वर्ष की उसकी आयु होती है। ग्रन्थकारों ने तो यह भी लिखा है कि ऐसे जात कको सून्न की स्म्याइ१३ अङ्गुल होती है चौड़ाई कानसे कानप्रयन्त १० अङ्गुल होती है। और जातक देश-देशान्तर का राजा होता है। (५) शश: - शनि उब, स्वक्षेत्र, अथवा, मुल्लिकोण का यदि छान से केन्द्र में बैठा हो तो शश योग होता है। ऐसा जातक कद का मझोजा, शरीर का थोड़ा बहुत दुवला, दांत बाहर की ओर निकली हुई और उसके नेत्र अति चन्नल एवं देखने में क्रोधान्यित प्रतीत बोते हैं। ( शास्त्रकारों ने देते नेत्रों को बुकर अर्थाद सुभर की नेत्रों से उपमा

दी है।) ऐसा जातक राजा, सिवन, सेनापित और जक्नुड-पहाड़ आदि पर अधिकार रखने बाढा अथवा चूमनेवाडा होता हैं। पराये धन का हरण करने-वाडा, मातृ भक्त, धातु-वाद में चतुर, दूसरों के छिद्रों को जाननेवाडा और जार किया में नियुज होता है। जातक का रङ्ग स्यामवर्ण होता है। छिखा है कि ऐसा जातक सत्तर वर्ष जी कर राज्य करता है।

इन पांचो योगों में यदि भौमादिग्रह के साथ सूर्व्य और चन्द्रमा भी हों तो जातक राजा नहीं होता केवल उन ग्रहों को दशा में उसे उत्तम उत्तम फल होते हैं। इन पांच योगों में से यदि किसी की कुण्डली में एक योग हो तो वह भाग्य-शाकी, दो योग हो तो राजा तुल्य, तीन हो तो राजा, चार हो तो राजाओं में प्रधान राजा और यदि पांचो योग हों तो चक्रवर्ती राजा होता है। परन्तु केसक की समझ में यह बात नहीं आती कि उक्त पांचों ग्रह किस प्रकार से केन्द्र में रहते हुए उचादि हो सकते हैं।

# आकृति योग।

- प्रहों को स्थिति से नाना प्रकार की आकृतियां बन जाने के कारण उसे आकृति-योग कहते हैं। आकृति-योग के २० भेद हैं अर्थात् २० प्रकार के आकृति-योग होते हैं।
- (१) गदा-योगः यदि सभी ग्रद्ध दो समीपवर्त्ता केन्द्रों में ही हो तो गदा-योग होता है। (दूसरे प्रकार के गदा-योग का उल्लेख पूर्व में हो खुका है। देखो घारा २८३ (२०) जैते लग्न और चतुर्थ में सभी ग्रह हों उसी प्रकार चतुर्थ और सप्तम में सभी हों इत्यादि इत्यादि। ऐसे योग में जातक सत्कर्मों में रुचि रखने बाला, यज्ञादि किया को करने वाला, घन प्राप्ति में न्यस्त और अर्थ प्राप्ति में समर्थ होता है। परन्तु यवन मतानुसार इनके चार नाम हैं। गदा, शहु, विशुक्त, और घ्वज। (२) शक्ट-योगः यदि सभी ग्रह लग्न एवं सप्तम स्थान-गत हों तो उसे शक्ट-योग कहते हैं। ऐसे बोग में जातक गाड़ी का हांकने वाला होता है। उसकी स्त्री बहुत ही खराब होती है और वह स्वर्थ रोगी होता है। ३) पश्चिन-योगः जब सभी ग्रह चतुर्थ एवं दशम स्थान गत हों तो

पश्चिम-योग होता है । ऐसा जातक दूत-कार्ब्य का करनेवाका, झगड़ास और अमनबीक होता है।(४) वज्र योग: --बि सभी ह्युभन्नह त्रथम और सहाय स्थान में हीं पूर्व सभी पाषप्रह बतुर्थ तथा दल्लम स्थान में हों तो बच्च-बोग होता है। देसा जातक अति शूर, अच्छे स्वमाव का और जीवन के आरम्भ तथा भन्त में ख्बी होता है। (৭) <u>यव-योगः</u>—बञ्ज-बोग के विपरीत अर्थात् जब सभी पापप्रह कान प्रबं सप्तम स्थान में और सभी ग्राभग्रह चतुर्थ एवं दशम स्थान में हों तो वय-बोग होता है। ऐसा बोग वाला जातक बहुत ही साहसी और मध्य बीवन उसका छली होता है। (६) शृङ्गाटक-योग:--वदि सभी बह छन, पंचम और नवम स्थान में हों तो शृङ्गाटक योग होता है। ऐसा जातक सेच जीवन में छस्री होता है। (७) हलयोग:--विद सभी वह नवम एवं पण्यम स्थान में हों तो इल-योग होता है। ऐसा जातक क्रवी कार्य में कीन रहता है। (८) कमल-योग .-- बदि, १, ४, ७, और १० इन्हीं चारो स्थानों में सभी गृर बेठे हों तो कमल-योग होता है। ऐसा जातक विरुवात् , कीर्तिमान् , सुस्री और गुजी होता है। (६) बापी योग: —सभी वह चारो पनकर में अववा बारी आपोक्छिम में हों तो वापी-योग होता है। पेसा जातक वन को प्रध्वी में गाइता है परन्तु किसो को देता नहीं। उस का सुल मध्यम प्रकार का होता है। परन्तु वह विरकाक तक सुली रहता है। ग्रन्थान्तर में वह औ खिला है कि यदि समी प्रद्व आपोक्छिम अर्थात् ३, ६, और १२ में हो तो ऐसे योग को ईष्टपाला योग कहते हैं। इसका फल वों किसा है कि ऐसा जातक किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। दूसरों को आनन्द देने वाका, गुणज्ञ और धार्मिक होता है। (१०) यूप-योग: - यदि सभीवह उन्ह हितीय, तृतीय, चतुर्थ में बैंटे हों तो यूप-योग होता है। ऐसा जातक यहादि क्रिया का करने बाला और दानशोल होता है। (११) शर-योग:--यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पन्वम, वह और सप्तम स्थान गत हों तो सर-योग होता है। ऐसा जातक अत्यन्त कठोर प्रकृति और कारागृह का अधिकारी होता है। (१२) शक्ति-योगः -- बदि समी प्रद्य ७, ८, ९, और १०स्थान गत हो तो शक्ति-योग होता है। ऐसा जातक आख्सी, नीच एवं सुक्त और धन से बिद्दोन दोता है। (१३) दुण्ड-योग:--यदि सभी बद दश्यम, एकादस,

हादश पूर्व करनगत हों तो क्वड बोग होता है। ऐसा जातक अस्यन्त नीच. नौकरी करने वाका ओर प्रिय-वर्ग से विश्वीन होता है (१४) नौ-योग:-बदि सभी ग्रह कान से सप्तम स्थान पर्यन्त हों और इस बीच का कोई स्थान यह रहित न हो तो नौ-यांग होता है। ऐसा जातक जरू से बीचिका निर्वाह करने वाला अर्थात नाव, जहाज इत्यादि पर नौकरी करने वाला, सारक्र. मल्लाह, बहाबी, कसान आदि का काम करने वाका होता है और ऐसा जातक दूर, इपम, मिछन, कोभी, सक एवं कालची होता है परन्त क्यातिमान होता है। (१५) कूटयोग:- बदि बतुर्थ स्थान से इशम स्थान पर्यन्त सभी मह हों तो कुट योग होता है। इन सब योगों में भी मध्य का कोई स्थान ग्रह शून्य नहीं होना चाहिये। ऐसा जातक पहाड़, जड़क इत्यादि में रहने वाला, शढ और क़र होता है। (१६) छत्र-योग: - यदि सभी ग्रह ससम स्थान से छान पर्यन्त हो सो छत्र-योग होता है। ऐसा जातक जीवन के आदि और अन्त में अत्यन्त स्त्रो होता है। उसकी सम्पत्ति असीम होती है। वह साहसी. दबाबान्, राजा से अनुप्रहीत और दीर्घायु होता है। (१७) चाप-योगः — बाब सभी गाउ दशम से चतुर्थ पर्यन्त हो तो उसे चाप योग कहते हैं। ऐसा बातक बढ़े से बढ़े छरश्रित स्थान में भी बोरी करने वाला होता है और वह घृणित इहि से देखा जाता है। (१८) अर्द्धचन्द्र-योग:- अपर व्येखे हुए बार बोग एक केन्द्र से द्वितीय केन्द्र पर्यन्त सातां ग्रहों की स्थिति के अनुसार थे। इनचारों योगों के अतिरिक्त अर्थात केन्द्र से आरम्भ न होकर सातों ग्रहों की माकावत स्थिति यदि द्वितीय, तृतीय, पद्मम, पष्ट, अष्टम, नवम, एकादश अववा द्वादश स्थान से हो तो अर्ब - चन्द्र योग होता है। अर्थात दो से आठ. तीब से बब, पांच से ग्यारड, छः से बारड, आठ से दो, नौ से तीन, ग्यारड से पांच. और बारह से छः इन सब स्थानों में यदि सातो ग्रह एक के बाद इसरे बडे हों तो अर्जु-चन्द्र थोग होता है। ऐसा जातक आवन्दमय जीवन व्यतीत करने वाका, अत्यन्त छन्दर एवं कान्ति युक्त कारीर वाका, बक्रवान . राजाओं से माननीय, स्वर्ग और रत्यादि के भूषमों से युक्त तथा सेनापति होता है। (१९) समुद्र-योग: - वदि सभी यह हितोब स्थान से आरम्भ होकर एक एक स्थान छोड़कर बैठे डों, अर्थात् एक ग्रह (खन से ) द्वितीय स्थान में डो. किर-तिसरे में कोई न हो, चीये में कोई यह हों, पन्चम में कोई यह न हों, वह में

कोई यह हो, ससम में कोई न हो, अहम में कोई एक यह हो, नवम में कोई न हो, दशम में कोई यह हो, एकादश में कोई न हो, द्वादश में कोई पर हो और छन्न में कोई न हा तो समुद्र-योग होता है अर्थात् स्मन से फुट गृहों में कोई बहु न हो परन्तु जोड़ गृहों में कोई-न-कोई ग्रह हों तो समुद्र योग होता है। ऐसा योगवाका जातक बड़ा पराक्रमी, राजा, समुद्रों पर अधिकार रखने वाला, उत्तम शील स्वभाव वाला, धन-रत्नादिसे पूरित, विद्वान् और सन्तानों से स्वी होता है। (२०) चक्र-योग:--विद समुद्र-योग के विपरीत अर्थाव फुट गृहों में कोई-न-कोई बह हो परम्तु जोड़ गृहों में कोई ग्रह न हो, अर्थात् १, ३, ५, ७, ९, ११ इन सब स्थानों में कोई न कोई ग्रह हों तो चक्र-योग दोता है। ऐसे योग में जन्म हेनेबाहा जातक बड़ा भारी प्रतापी राजा होता है। देखो कुं. २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज सर रामेश्वरसिंह जी की। इस कूं. के लग्न में हु., तृतीय में श., पश्चम में मं., चं., सप्तम में बुध और नवम में हा. है। योग लागू होता, परन्तु अष्टमस्य र. ने योग को नष्ट कर दिया । यदि भाव कुण्डली में सू. अष्टम स्थान से निकल जाय तो कहा जा सकता है कि योग लागू है। परस्तु लग्न स्फुट का ज्ञान नहीं रहने के कारण विश्लेष विवेचना नहीं किया जा सका। स्मरण रहे कि राहु, केंद्र का यहां विचार नहीं किया जाता है।

समुद्र योग एवं चक्र योग में ग्रहों की स्थिति की विस्थलाता देखने योग्य होती है।

समुद्र योग

चक्र योग

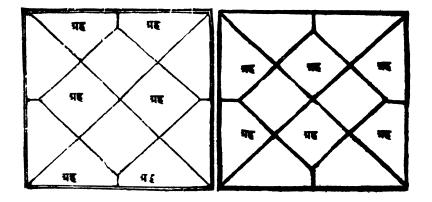

स्मरण रहे कि समुद्रवीय और चक योग में एक न एक स्थान में दो ग्रह अवस्य रहेंगे, इस कारज कि ग्रह सात और स्थान छः ही होते हैं। परस्तु यदि सदद्र योग में कान से कोई ग्रुग स्थान और चक योग में कान से कोई फुट स्थान, बह रहित हो तो योग कानू नहीं होगा।

### आश्रय योग ।

- सत्याचार्यं का कथन है कि चर, स्थिर, द्विस्वभाषानुसार तीन प्रकार के आश्रम योग होते हैं। अर्थात यदि सभी ग्रह चर राश्चि गत हों, (मेच, कर्क, तुला और मकर) तो रज्ज-योग होता है और यदि सभी ग्रह स्थिर राश्चिगत हों, (इच, सिंह, इच्चिक और कुम्म) तो मूचल बोग होता है। इसी प्रकार यदि सभी ग्रह द्विस्वभाष राश्चिगत (मिथुन, कन्या, धन और मीन) हों तो नक योग होता है।
- (१) रङ्जु योग में जन्म छेने बाखा जातक विदेश-बान्ना में अत्यन्त ख्या मानने वाला, देशान्तरों में झमज करने बाला और ईवीं होता है।
  (२) मूसल-योग में जन्म छेने बाला जातक धनी, मानी और नावा-प्रकार के काव्यों को करने में दक्ष होता है। (३) नलयोग में जन्म छेने बाला बातक चतुर, धीर एवं किसी अन्न से हीन होता है। अथवा कोई अन्न उसका बीधं आकृति का होता है, और धन संग्रह करने वाला होता है।

### द्लयोग।

- का क्या है कि चन्त्रमा को छोड़कर यदि तीकों -ग्रुजबह अर्थात शुक्र, द्वाच और बृहस्पति केन्द्र-गत हों तो स्नक या जाका-योब होता है। इसी प्रकार यदि तीनों पाप ग्रह सूर्प्य, मंगळ और सनि केन्द्र गत हों तो सर्प-बोग होता है।
- (१) मालायोग :— माका योग बाका जातक नानाप्रकार का छल श्रीपने बाका होता है। (२) सर्पयोग बाका जातक बाना प्रकार का दुःस श्रीपने बाका होता है।

### संख्या योग।

क्षा - २९३ संस्था योग में बदि सातो बह सात स्थानों में हो तो बीजा बोग होता है। यदि सातो यह छः स्थानों में हों तो दाम बोग, बदि जंब स्थानों में हो तो पाझ बोग, बढ़ि चार स्थानों में हो तो केदार बोग, बढ़ि तीन स्थानों में हो तो कुछ योग, बदि दो स्थानों में हो तो युग योग और बदि सातो ग्रह एक ही स्थान में हो तो गोछ-योग होता है। परन्त स्मरण रहे कि नौ-योग. कुट-पोग, क्षेत्र-पोग, चाप-बोग और ऊर्ख बन्द्र-योग में भी सातो ग्रह का सात स्थानों में रहना बतकाया गया है। इस कारण बीणा बीग तभी होगा जब बे सब योग न होते हैं। जैसे एक प्रह द्वितीय में हो और द्वितीय खाछी हो, फिर एक यह चतुर्थ में हो. एक यह प्रज्ञान में हो. एक यह में हो एक समस्र में हो. एक अष्टम में हो और एक नवम में हो तो बीणा बोग होगा । अर्थात नत्र-योग, फुट-योग, क्षेत्र-योग, चाप-योग और अर्द्धवन्द्र योगों में अहीं के मालावत् ( सिङसिलेबार ) दोने से वीणा योग दोगा । इसी प्रकार समुद्र-योग और चक्र-योग में छः ही स्थानों में सातो ग्रह का कुछ नियमानुसार रहना कहा गया है। यदि उन नियमों के विरुद्ध छः ही स्थानों में सातो ग्रह हों तो दाम योग होगा । इसी प्रकार केदार एवं ग्रह योग तभी छागू होगा जब पर्व छिखित योगों का अभाव होगा।

(१) वीणा-योग:- इस योग में जन्म छेनेवाछा जातक संगीत और गृत्य इत्यादि में प्रेम रखनेवाछा तथा नाना प्रकार के कार्यों में निपुण होता है। (२) दाम-योग:—दाम-योग में जन्म छेने वाछा जातक अत्यन्त स्थम-बुद्धि, विद्या एवं धन के कारण ख्याति वाछा, परोपकारी, त्यागी तथा पृथ्वी का स्वामी होता है। (३) पाश-योग:—में जन्म छेने वाछा जातक धनोपार्वन करने में बड़ा बतुर, शीछवान होने का यश प्राप्त करने में कुशछ, प्रशंसनीय, बाबा शक्तिवाछा, भोगी और पुत्रवान होता है। देखी उदाहरण कुण्डछी इस में सातो ग्रह पांच ही स्थानों में है अर्थात छनन, खतुर्य, सप्तम, नवम एवं प्रकादश स्थानों में सातो ग्रहों की स्थित है। इस जातक में ठ्यार किसे हुए सम्पी गुज पाये जाते हैं। ऐसा योग और कई कुडिक्नों में है। (४) केद्रार

बोग में बन्स हेने बाह्म जातक इन्दि करने बाह्म, धनोपार्जन करने बाह्म, बन्धुवर्गों का उपकार करने बाह्म, परन्तु वातों को देर से समझने बाह्म होता है। (६) शुरु-योग में जन्म हेने बाह्म जातक अत्यन्त कोधी, धन में अत्यन्त रूबि रखने बाह्म, परन्तु निर्धन और शूर होता है। उसके सरीर में छड़ाई के समय बोट पहुं बती है। (६) शुग योग में जन्म हेने बाह्म पालकरने बाह्म, चपछा और दूसरे किसो से मंग कर मोजन करने वाह्म होता है। (७) गोल-योग में जन्म हेने बाह्म जातक धन-रहित, आह्मसी, मूर्ख, इघर उधर मठकने बाह्म और अस्पायु होता है। स्मरण रहे कि गोल्डयोग बहुत ही कम होते हैं। किस्तुग के आरम्भ समय में गणितज्ञों का विश्वास है कि सातो यह आकाश में एक शूत्र में थे। अर्थात् एक राशिगत थे। यदि किस्तुग का जन्म इसी गोल-योग में या तो किर कड़ भी साक्षात् वैसा ही है। गत १९ जनवरी १९३४ के प्रष्टपकारी भूकम्प के दिन भी गोल-योग था पर छे ही पह थे। वह गोल-योग संहिता के अनुसार कड़ा गया है। (Mundane Astrology).

# अध्याय २७

### राज-भन्न-योग।

इस स्थान में कतिपय योगों का वर्णन किया जाता है, जिनके होने से राजयोग रहते हुए भी उसका फल्ल-नाश होता है। अथवा उत्तम फल्ल में कमी होती है। (१) विद सूर्व्य मेचराशिगत हो परन्तु तुका के नवांश में हो तो जातक दिन्न होता है। (२) यदि सूर्व्य तुका में परम नीच हो तो राजवंश में भी जनमा हुआ जातक परम अभागा और सी-प्रम नीच हो तो है। (३) यदि शुक्र, कन्या में परम नीच हो अथवा वृ. मकर में परम नीच हो तो जातक मिश्रुक होता है। (३) यदि नीच वृ. कम में हो तो राजवुक में जन्मा जातक भी दुःच भोगता है। (६) यदि मं., श., र., वृ. कमन में हो तो राज-भंग-योग होता है। (६) विद वं. और मं. साथ होकर मेंच राजिग्त हो, उपपर सूर्व्य की हिट हो पर किसी धुम यह की हिट न

हो तो वह जातक मिक्सक होता है। (७) वदि सुर्ध्य-अपने नदांस में हो और चन्त्रमा पर पापबह की दृष्टि हो पर खुलबह की दृष्टि व हो तो ऐसा जातक राजकुछ में जम्म केने पर भी राजसिंहासन से अपुत होता है और दुःस भोगता है। देखो कुं. १४ राजा बीरराज कुर्ग की। इस कुं. में श्रीण वं. पर झ. की पूर्ण दृष्टि है और किसी अभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। जन्म तिथि ठीक नहीं मास्क्रम रहने के कारण सुर्व्य के नवांस का ठीक पता नहीं परन्तु हो सकता है कि र. सिंह के नवांश में हो । उनका जन्म खगभग २२ जुखाई १८०२ ईस्बी का प्रतीत होता है जो अष्टमी आवण पड़ता है। सूर्व्य से चं. चतुर्थ स्थान में रहने से अष्टमी तिबि होगी। र. कर्क राशि में छगभग १५, १६ जुरू है को जाता है। इस कारण २३ जुळाई को कर्क के ६ अंश पर र. का रहना ठीक प्रतीत होता है और तब र. सिंह के नवमांश में ही पहता है। इस कारण यह राज्यसिंहासन से ज्युत हुए थे। (८) यदि एका और चन्त्रमा को कोई भी ग्रह न देखता हो तो राज-भंग-योग होता है। (९) यदि का वर्गोत्तम में न हो और का पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तो राज-भंग-योग होता है। (१०) यदि सभी प्रदृष्ठ गृही हों और वे वर्गीतम में भी हों सी भी राज-भंग-बोग होता है। इसी प्रकार अधिकांश प्रहों के नीच गत होने से फरू अनिष्ट होता है (११) यदि जबनेस द्वादश-गत. ततीयत्थान में पापपड हो और द्वादशेश द्वितीवस्थ हो तो जातक निकृष्ट अन्त का मोजन करनेवाका, दूसरों के अधीन रहनेवाका अधीत् गुकामी का तौक पहनने वाका तथा पर-स्त्री गामी होता है। (१२) वहि दसम स्थान में कोई ग्रह न हो और सभी ग्रह नीच हों अथवा सन्न गृही हों अथवा नीच नमवांशादि के हों तो ऐसा जातक बुद्धि, विचा और स्त्री-संवातानि से विद्वीन, चिड्विड़ा तथा निश्चक द्वोता है । (१३) वदि क्रानेस हास्ता आकास हो और चन्त्रमा तथा मन्नक साथ होकर दसम स्थान में इस राजि में कैड हों तो ऐसा जातक छस तथा उन्नति विहीन हो विरेश वास करता है। (१४) यदि चन्द्रमा चर राशियत डोकर राशि के अन्त में डी अथवा विकर राशियत होकर उसके आदि में हो, अथवा हिल्बमान राशिगत होकर उसके मध्य में हो और विर्वत हो तथा साम प्रह्-खून्य हो तो राजवीत का अस होता है। (१५) वदि चन्त्रमा दशन स्थान में और बुद्धस्पति सहाय स्थान में तथा नवस स्थान में कोई पापवह हो तो ऐसा जातक कुछन्त होता है अर्थात् अपने 🐉 🕏

हानि पहुंचाता है। (१६) वनि क्षक, दुध और चन्त्रमा केन्द्रगत हों और राहु कान में हो तो देसा जातक नीच एवं अविदित कार्यों को करने वाका तथा धर्म बिरोबी होता है। (१७) यदि क्रुक नीय हो अथवा सनि के नवांक में हो परम्यु वह, अस्त्र अथवा हादस भावनत हो और उसपर सनि की दृष्टि पढ़ती हो तथा चन्द्रमा सूर्व्य के साथ होकर स्त्रम स्थान में हो तो ऐसा जातक अपनी माता के साथ सर्वदा किसी दूसरे की बाकरी करने वाटा होता है (१८) बदि कान कान-राकिनत हो और वृ., र. के साथ हो अथवा तीन मह नीय हों और कोई ग्रह उच्च न हो लया ९, १० भावों में पापग्रह हो तो राज-बोग-मञ्ज करता है। (१९) बदि छन्नेश, चन्द्रमा से पन्तम अथवा द्वितीय स्थान में, सूर्व्य दशम और अडम स्थान में कोई पांपग्रह हो तो ऐसा जातक किसी निक्रष्ट जीविका से जीवन व्यक्तीत करता है। (२०) यदि ह्यु., वृ. और श्च. नीच नवांश के हों अथवा शत्रु प्रही हों तो ऐसा जातक स्त्री-संतानादि से दीन, दु:की, भाग्यरदित एवं नीच वृत्ति का दोता है (२१) जिस के स्त्रन में राहु वैठा हो, उस पर बन्द्रमा की दृष्टि पढ़ती हो, तीसरे तथा छठे स्थान में सर्व्य, मंगक और शनि बैठे हों एवं केन्द्र में कोई शुभगद न हो अथवा सभी शुभ प्रइ ससम स्थान में बैठा हो तो राज-योग का भक्त करता है। (२२) विद चं. से पड अथवा अडन स्थान में हु. हो, परन्तु वह हू. खन से केन्द्र में न हो तो सकट योग होता है। परन्तु पराक्षर मतानुसार यहि सभी यह स्मन अथवा सक्षम भाषगत हों तो शकट-योग होता है। बराहमिहीर भी ऐसा ही कहते हैं। ऐसा जातक बदि राजवंसी भी हो तो भी दुःकी रहता है और राजा का अग्निय होता है। देखों कुं, ४३ अरबिन्द जी की। चं. से वृ. अडमस्थान में है और वृ. केन्द्र से बाहर हैं। इस कारण बोग आगृ है। यह सभी जानते हैं कि बृटिश सम्राट् के यह अप्रिन तो अवस्य हैं। डेसक इनके अन्य विदर्शों से परि-चित नहीं है। परन्तु इनका अन्यराज में निवास करने ही से बहुत सी बातों का अनुमान किया वा सकता है। देनों कुं, ४९ पण्डित जवादिर खाकती की। इस इं. में वं. से हू. वहत्व है पर हू. केन्द्र में नहीं है। पण्डित मोतीसास जी के जैसे क्वाका एवं छकी के पुत्र दोते हुए भी आप को जेल वातना ही ओगनी पढ़ रही है। यमिन यह सस्य है कि गीता के उपरेकानुसार आव छस-युःस में नेद नहीं माथ रहे हैं। परन्तु सांसारिक दृष्टि से बोग का कर कागू ही बहा

जाबगा, यह तो प्रत्यक्ष है कि बृटिश सज़ार इन से भी असन्तुष्ट ही हैं। देखों कुं. ५१। इस कुण्डकी में भी बोग बागू है परम्तु केसक परिसिष्ट में किस पुका है कि इनका सिंह कान अञ्चल है। कर्क होने से बू. केन्द्र में हो जाबगा असः बोग कानू नहीं होगा।

ऐसे दो कुण्डली और भी परिशिष्ट में आये हैं परन्तु वे बालकों की कुण्ड-लियां हैं। इस कारण, उदाहरण में वे नहीं दिये गये।

### रेका योग।

निम्नलिखित योगों को रेका-योग कहते हैं।

ध्यार - २९५ (१) पदि छानेस बढ रहित हो और उस पर महमेस की दृष्टि हो तथा बृहस्पति अस्त हो तो रेका-योग होता है। (२) चतुर्येश के नवांश का स्वामी यदि अस्त हों और उस पर हाद्येश की दृष्टि हो तो रेका-योग होता है। (३) यदि चतुर्येश पर वष्ठेश की दृष्टि पड़ती हो और नवमेश तथा अष्टमेश पद्मम स्थान में हो एवं छन्नेश नीच-गत हो तो रेका-योग होता है। (४) यदि छट्टो, आठवें और द्वादश भाषों में ध्रमप्रह, केन्द्र और त्रिकोण में पाप ग्रह तथा एकादशेश निर्वेख हो तो रेका-योग होता है। (५) बदि स्थानेश पापग्रह के साथ हो, छक और बहस्पति अस्त हो तथा चतुर्येश भी किसी पापग्रह के साथ रह कर अस्त हो तो रेका-योग होता है। (६) यदि नवमेश अस्त और छन्नेश तथा द्वितीयेश नीच हो तो रेका-योग होता है। (७) वदि तीन प्रद्व नीच अथवा अस्त हों और छरनेश वह, अष्टम अथवा द्वादश मावगत हो अथवा करनेश बछ-रहित हो तो रेका-योग होता है। (८) यदि पाफाइ छन्न, हितीय, तृतीय, चतुर्थ, पश्चम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भावगत हों तथा उनपर नीच मह, शत्रु मह, अथवा पापमह की दृष्टि पहती हो तो रेका-चोग होता है। विद एक पाण्यह उत्पर किसे हुए भी भावों में से किसी में हो और इस पर भीच, सन्न , पापनह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के जीवन के प्रथम ही अवस्था में रेका-योग फड़ का आक्रमन होता है। इसी प्रकार बदि हो पापनह उपर्वंक नदनाचीं में से किसी भाव में हो ता मध्य जीवन में, और प्रक: बवि तीन पायबह

उपर्युक्त भी स्थानों में से किसी में हो तो आतक के त्रेप जीवन में रेका-पीग के करू का अनुभव होता है।

#### फल।

सास्त्रकारों ने किसा है कि रेका-मोगवाका जातक विद्याविद्दीन, धनशीन, दिख, कामी. कोषी, संतस-मन, सौभाग्यद्दीन, मिश्लुक, मिल्न, झगड़ाल, स्नी पुनादि से संतस, दुटात्मा, नलों का रोगी, कुमागीं, दुर्भागी और वन्श्रवर्गों को गाकी देनेवाका दोता है। प्रायः दीर्घजीवी नहीं दोता और कामी तथा कोषी दोता हुआ अनुद्दीन अथवा गुंगा, विदरा, अन्या अथवा मतिकिन्न दोता है। ऐसे जातक के नेत्रों से मन का भाव तुरत ही प्रगट दोता है।

### द्रिद्र-योग।

वर्ष है। उनमें से कतिपथ-योग इस स्थान में किसे जाते हैं।

(१) यदि अष्टम स्थान अथवा छान का स्वामी बृहस्पति हा और नवमेश का ब्ह उस से कम हो, तथा एकादश स्थान का स्वामी केन्द्रगत व हा एवं अस्त और निर्वछ हा तो दिन्न-येगा होता है। (२) यदि ह. मंगक, शनि अथवा हुछ नीव हो और अस्त मी हो तथा पद्मम, वह, अहम, एकादश अथवा हु। का पापपह की दृष्टि पड़ती हा एवं सूर्व्य और हुछ छान गत हो, तथा हुच नीव के नवांश में हा तो भी दिन्द-येगा होता है। (३) यदि शनि नवम स्थान में हा और उस पर पापपह की दृष्टि पड़ती हा एवं सूर्व्य और हुछ छान गत हो, तथा हुच नीव के नवांश में हो तो भी दिन्द-येगा होता है (४) यदि हु-, हु- हु-, श- और मं, ८, ६, १२, ५ और १० वें स्थान में किसी कम से हों, और हादशेश भीव एवं अस्त होता हुआ भी छानेश से बछी, हो तो बातक दिन्न होता है। (५) यदि शुक्र, बृहस्यित, बन्द्रमा और मङ्गछ नीव राशिगत होते हुए कान पंचम, ससम, नवम, दसम और एकादश हुन छः भावों में से किन्ही चार भावों में वेंठे हों तो दिन्द-येगा होता है। इस येगा में बारशहां का नीव होना किसा है। प्रत्येक मह की नीव राशि मिन्न भिन्न है। इस कारण वे वारो मह किसी भिन्न भिन्न चार राशिवों में पड़ेंगे जैसा कि

येगा में भी लिखा है। विचारने की बात यह है कि यह येगा केवल दे। ही कान अर्थात् कत्या और सकर में कागू है। सकता है अन्यत्र वहीं। काया कान होने से उपन में शुक्र नीच हे। सकता है, और प्रम्यम स्थान में बहस्यति: सकर में नीच हो सकता है। नवस में चं. और एकादश में सं. भी नीच होगा। इसी प्रकार सकर खन्न होने से खन्न में हू., पम्चम में चं., सप्तम में मं. और नवम में ब्रु. नीव होंगे। (६) यदि शुक्र स्मन में, ब्रह्स्पति पण्डम स्थान में, मझूछ एकादश स्थान में और चन्द्रमा तृतीय स्थान में हाँ और ये सब यह नीच राशिगत हैं। (जो कन्या खरन होने से ही होगा) तो दरिब्र-येगा होता है। (७) यदि खन्न चर राक्षिगत, छन्न का नवांश भी चरराशि, और छन्न पर शनि तथा नीच वृहस्पति की दृष्टि हो तो विदेव याग होता है। इस याग में कई आवश्यक बातें हैं। पहली बात यह है कि लग्न बर राशि हो और इसरी यह कि वृहस्पति नीच हो अर्थात् बृहस्पति मकर राशि का हो । १२ राशियों में से मेच, कर्क, तुला और सकर चर राशि हैं। यदि लग्न मेच-राशिगत हो ता नीच बृहस्पति स्वभावतः दशमस्य होगा और लग्न पर उसकी पूर्ण दृष्टि नहीं होगी । यदि छन्न तुछा-राशि हो तो नीच बृत्हपति चतुर्थ स्थान में रहेगा और इस में भी दू. की दृष्टि छान पर नहीं होगी। पुनः बदि छान सकर राशि हो ते। बहस्पति छन्न ही में होगा इस में भी छन्न पर (पूर्ण) हिट बहस्पति की न पड़ी, केवल कर्क खन्म होने से नीच बृहस्पति सप्तमस्य होगा और स्तरन पर पूर्ण इष्टि होगी। इन कारणों से प्रतीत होता है कि बहि कपर किसे हए याग में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि ही आवश्यक होती ता ऋषि गण केवल इतना किसते कि कपर लिसा हुआ येगा कर्क-कान में काग होगा। इस कारण यह निश्चय प्रतीत होता है कि उत्पर किसे हुए याग में बुहस्यति और शनि की पूर्ण इष्टि आवश्यक (इस याग के किये) नहीं है। कतिपव विद्वानों का सत है कि राजा बहादर अमांवां कुण्डली ५० का जन्म मेच सनव के तीन अंश के भीतर ही है अर्थात वर छान है और वर नवमांस भी है, अतः मेच लग्न मानने से नीच का बृहस्पति दसम स्थान में और सनि पम्चम स्थान में पड़ता है। इस कारण शनिश्चर की द्विपाद इटि और ब्रह्म्यति की तीन पद इष्टि करन पर पड़ती है। अर्थात् क्यर किसा हुआ दरिज़-मेगर लाग होता है। परन्तु उन की क्रतमान सक्त्या के शहुसार किसी प्रकार

वह योग कान् होना न चाहिए। इस कारण मेच कान को ही अझुद्ध मानना होगा । इस पुस्तक के अनेक स्थानों में अनेक प्रकार से मीन ही कान होना प्रतिपादित हुआ है। इस स्थान में भी ऊसी पक्ष की पुक्ट होती है। (८) यदि बृहस्पति वड अथवा द्वादश भावगत हो पर स्वगृही न हो ते। दरिव्र याग होता है (९) बदि स्मन स्थिर राशि गत हो, और सभी पापग्रह केन्द्र एवं किकोण में हों तथा श्रुभ ग्रह केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में हों ते। मिक्सक अथवा दरिव्र-योग होता है। (१०) यदि रात्रि का अन्म हो स्त्रन बरराशि गत हो, कुमबह केन्द्र और व्रिकोण गत हों परन्तु निर्वेख हों और पापग्रह केन्द्र के अतिरिक्त किसी और स्थान में हा तो भिक्षक वा दरिष्ट-योग होता है। (११) यदि पापग्रह नीच हा ता जातक पाप कर्म निरत होता है। इसी प्रकार यदि श्रुभ-प्रद्व भीच गत है। तो जातक अत्यन्त, गुप्त रूप से पाप करने बाका होता है । पुनः यदि बृहस्पति नीच हे। कर दशम स्थान में है। ते भी जातक गुप्त रूप से पाप करने वाला होता है। उच्चस्थ ग्रह नीच नवांश गत होने से बुराफल देता है। परन्तु नीचस्थ ग्रह उच नवांश में रहने से उत्तम फल देना है। (१२) ग्रुमग्रह केन्द्र में हों पापग्रह धन भाव में हों ते। जातक सर्वदा दरिद रहता है। एवं अपने कुछ के लागों का मयभीत रखता है। (१३) यदि सुर्घ्य चन्द्रमा के नवांश में और चं. सूर्घ्य के नवांश में हो परन्तु सूर्व्य चन्द्रमा एक राशि-गत हों ते। दरिद्र-येगा होता है। देखे। थाः २१७ (१३३) (१४) स्मनारुद स्थान से पष्ट, अष्टम अथवा द्वादश स्थान पर यदि सप्तम स्थान की आरुढ़-राशि पड़े ती जातक दरिव्र-होता है। (१५) आस्मकारक अथवा लग्न से अष्टम स्थान के स्वामी की दृष्टि (जैमिनीय दृष्टि) यदि आत्मकारक पर और छन पर पड़ती हो तो जातक दरिव होता है। (१६) यदि चं. पाप नवमांश में हा और र. के साथ हा तथा किसी पापप्रइ से दृष्ट हा ता जातक द्दिव हाता है (१७) बदि जन्म रात्रि का ही और श्लोन चं. से अष्टम भाव पाय-इष्ट वा पाय-युत है। ते। जातक दरित्र हेाला है। (१८) यदि राहु वा केतु-प्रस्त वं. पाप दृष्ट हेा ते। दरित्र होता है। (१९) यदि कान वा वं. से बतुर्थ स्थान में पापप्रह बैठा हो ते। जातक निर्धन देशता है। (२०) यदि चन्द्र ग्रहण के समय का जन्म हो और वैसा चं. किसी महयुद में द्वारा दुशा शुभग्रह से दृष्ट हे। तो जातक दृष्टि होता है। (११) यदि यं. तुका राति का होता हुआ किती समुग्रह के नवसांस में हो,

मीर किसी नीय या शानु ग्रह से दृष्ट हो तो द्रिज़ होता है (२२) यदि केन्द्र या निकोणवर्सी यं. शानु या नीय वर्ग का हो, भीर यं. से दृ., कुथ आठवें या वारहवें स्थान में हो तो जातक दिन्न होता है। (२३) वदि यं. यर शक्ति में हो, पाप नवमांश में भीर शानु से, इष्ट भी हो से। एक प्रकार का दिन्न योग अथवा यदि कपर वाले योग के रहते हुए यं. यर नवमांश में हो तो दूसरे प्रकार का दिन्न योग होता है। परन्तु योग लागू तभी होता, जब यं पर वृ.को दृष्टि न पड़ती हो। (२४) यदि श. और शु. नीय वा शानु नवमांश में हो तो यह जातक धन रहित होता है।

#### फल।

दरिद्र-येगा में जन्म लेने वाला जातक अभागा, अपने परिवारों से दुः ितत, कठिन स्थित में पड़ा रहने वाला, भिक्षुक, अप्रिय-वादी, पेट्र, व्यसनी, नीच दृत्ति द्वारा धनोपार्धन करने वाला, कटु भाषी, परस्त्री छोलुप वा नीच होता है तथा कभी कभी अङ्ग से विकल, अन्धा, गूंगा एवं मति-छिन्न होता है। कभी कभी वह कुष्ट रेगा से पीड़ित भी होता है। ऐसा जातक कल्लह-प्रिय, कृतस्त्र, उत्तम लेगों से खुना करने वाला और दूसरों के कार्य्य में विस्त वाचा डालने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है। ऐसा न समझना होगा कि सभी देाव सब दरिद्र-थेगा वाले में पाय जायेंगे।

#### प्रेष्य-घोग ।

- इस स्थान में थोड़े से उन योगों का उल्लेख किया जाता है जिन के रहने से जातक केवल दूसरे के अधीन रहकर स्वतन्त्रता रहित होकर केवल नौकरी ही नहीं करता, वरन कलह-प्रिय, कटु भाषी, पापात्मा, मूर्ख, दुष्ट लोगों में प्रीति रखने वाला, कोधी, बदला लेने बाला, मिथ्याबादी, परस्त्री-गामी, पेट्स और संसारके उत्तम लोगोंसे होष करने बाला होता है। इसमें मी सब के सब दोष पाये जायं, ऐसा नहीं समझना होगा।
- (१) यदि स्टर्म दशस स्थान में, चं. ससम स्थान में, शनि चतुर्य स्थान में, मङ्गल तृतीय स्थान में, गृहस्पति द्वितीय स्थान में और कान चर रासिमत हो तो ऐसा योग वाला जातक पराधीन एवं रात्रि के समय दूसरे की नौकरी करने

बाक्त होता है। (२) बदि कुक नवम स्थान में हो, चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो, बृहस्पति, स्मनेश अथवा द्वितीयेश हो, मञ्जूष्ठ, अष्टम स्थान में हो और स्मन स्थिर राशि हो तो ऐसे योग में जातक सर्वदा दूसरे की नौकरी करनेवाला होता है। (३) बढि रात्रि के समय का जन्म हो और छन्न चर राशि गत हो तथा छन्न का स्वामी संधि में हो एवं कोई पाप ग्रह केन्द्र में हो तो जातक दूसरे के अधीन भृत्य दोता है। (४) यदि छन्न स्थिर राशि गत हो और जन्म दिन के समय का हो तथा श., चं., इ. और श्र. केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो परन्तु सन्धि में हो तो जातक मृत्य-कार्य्य करने थाला होता है। (५) यदि हु. ऐरावतांश का हो. पर सन्धि में हो. और चन्द्रमा उक्तम वर्ग का होकर केन्द्र से बाहर हो तथा क्षक रूपन में हो परन्त जातक का जन्म कृष्णपक्ष की रात्रि के समय का हो तो जातक पर-कर्मजीवी होता है। यदि कोई ग्रह दशवर्ग में मूलत्रिकोण, स्वक्षेत्र, उच्च. अथवा वर्गीतम का दो प्रकार से हो तो पारिजात. तीन प्रकार से हो तो उत्तमांश, चार प्रकार से हो तो गोपरांश, पांच प्रकार से हो तो सिंहासनांश, छः प्रकार का हो तो पारावतांश, सात प्रकार से हो तो देवछोकांश, आठ प्रकार से हो तो भी देवलोकांश, और यदि नौ प्रकार का हो तो ऐरावतांश कहलाता है। इस प्रस्तक में केवल पड़वर्ग चक्र दिया गया है। (६) यदि जन्म के समय में बहुस्पति चतुर्थ भावकी संधि में, मंगल पष्ट भाव की संधि में और सूर्य्य दशम भाव की संधि में हो तो जातक शृक्य होता है। (७) यदि चनद्रमा ग्रम राशि-गत हो परन्तु पाप नवांश में हो और वृ. ब्लनेश के साथ हो तो जातक पराये का काम करने वाला अर्थात् मृत्य होता है। (८) यदि वृहस्पति नीच राशि गत अर्थात् मकर का होकर पष्ट, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो और यदि खन से चतुर्थ स्थान में बन्द्रमा हो तो ऐसा जातक सर्वदा दूसरे की हुकूमत में रहता है। (९) यदि छन शनि के द्रेष्काण का हो और उस पर केन्द्र गत चन्द्रमाकी हृष्टि पहती हो तो ऐसे जातक का जन्म यदि राजकुळ में भी हो तो भी नीच कर्म द्वारा जीविका प्राप्त करता है। (१०) यदि नवमेश शनि, पञ्चम अथवा द्वितीय भाव में हो और उसपर पाप ग्रह की दृष्टि पहली हो अथवा बैसा शनि किसी पापग्रह के साथ होकर सहे भाव में हो तो ऐसा जातक आजन्म नीच बुक्तिकरता है। (११) यदि शनि, चन्द्रमा से ब्हाम स्थान में हो। अथवा बन्न से पद्धम, नवम वा हितीब स्थान में हो और बहि अक्षम में पापबह हो तो ऐसे जातक की जीविका नीच वृत्ति से होती है। देखो

खदाहरण कुण्डली चन्त्रमा से सनि दसम अवस्य है परस्तु कम्य से अहम स्थाय में कोई पाप ग्रह नहीं है। इस कारव योग कागू नहीं हुआ।

# अध्याय २८

# रोग अर्थात् शारीरिक क्लेश।

रहत्य-प्रवाह में लिखा जा चुका है कि ग्रह गण और राशियों के द्वारा कफ, पितादि दोष कि प्रकार उत्पन्न होते हैं और उन दोषों से रोगों का अनुमान किस प्रकार किया जा सकता है। अन्य भी कई प्रकार की बातें लिखी जा चुकी हैं (देखो घारा २१४, २१५, २१६)। अहम तरफ़ में घत्यु समय के रोगों का अनुमान-विधि विस्तार से किसी जा चुकी है। इस स्थान में नाना प्रकार के योगों का उल्लेख किया जाता है। अर्थाद (१) मस्तिष्क रोग, (२) नेत्र रोग, (३) कर्ण रोग, (४) वन्त रोग, (५) नासिका रोग, (६) स्क योग, (०) गले के रोग, (८) वश्रस्थल के सभी रोग, (श्रय रोग, श्वांस काशादि रोग) (९) उदर रोग, (१०) जननेन्द्रिय एवं गुदा रोग, (१९) कुट रोग, (१२) चेवक, (१३) वर्म रोग, (१४) अझ-वैकस्थ रोग (१५) वायु पिचादि जनित रोग, (१६) भूत प्रेतादि पीड़ा, (१७) जन्तुओं से सथ, (१८) कारागार योग, (१९) नगुंसक-योग इत्यादि, जिससे मनुष्य पीड़ित हुआ करते हैं।

#### मस्तिष्क रोग।

हिंदि र १ (१) सूर्य (पाठान्तर से वृ.) छान में रहता है और मञ्जूड (वा क्ष.) ससमस्य होता है तो जातक को उन्माद रोग होता है। (२) विद क्षनि छान में और मञ्जूड ससम अथवा जिकोण में हो तो जातक उन्माद हुदि होता है। यह वचन जातक परिजात का है और "प्रश्नमार्ग" में छिसा है:—

> 'छानस्थे विषणे (बृ.) दिवाकरछतो भौमोऽथवास् नगे । सन्दे छानगते भदात्मजतपःसंस्थे महीनन्दने'।

अर्थात यह योग कम से कम दो पुस्तकों में पाया जाता है। परन्तु इ. ३३, ४६, ५६ और ८६ में योग छागू होता हुआ भी फड नहीं मिछता। हो सकता है, कि भाव कुण्डडी में ग्रह स्थिति में भेद होने से, वा हुआ हुए रहने के कारण कर वहीं निकता है।(३) जातक पारिजात के अनुसार वदि करन, धन के आरम्भ में हो. सर्व्य और बन्यूमा एक साथ हो कर क्या में हो अववा एक साथ हो कर किसी एक त्रिकोल में हो तथा पुनः वृहस्पति तृ शेय स्थान में हो अथवा केन्द्र में हो।तो जातक उन्माद-बुद्धि होता है। परन्तु "जातकादेश" में लिखा है कि यदि जन्म सकर, कुरम, सीन वा मेच छान का र. और चं. साथ दोकर त्रिकोण में तथा वं. तृतीय वा केन्द्र में हो तो उन्माद-बुद्धि होता है। (४) यदि चन्द्रमा और बुध केन्द्र में हो अथवा ग्रम नवमांश के न हों तो जातक अस्यन्त अमयुक्त अर्थात सभी बातों में सन्देह करने वाला (वित्त का अत्यन्त संद्यये) होता है। (१) वदि चन्द्रमा पाप वह के साथ हो और राह कान से पद्मम, अहम अथवा हादश गत हो तो जातक को इस प्रकार का उन्माद होता है जिस में कोश्रांश विशेष रहता है। ऐसा जातक सर्वता करुड्-प्रिय होता है। इसमें भी पाठान्तर से "बते" के स्थान में "ब्रुभे" है। (६) चन्द्रमा , स्टर्म और मङ्गाड लग्न में अथवा अष्टम में अथवा पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक अनेक रोगों से व्यथित होता है। विशेषतः सगी रोग से पीड़ित होता है। देखो था. २१७ (४१)(७) हों चन्हमा और बुध केन्द्र में उस पर पापप्रह की दृष्टि हो और पश्चम अथवा अद्यम भाव में पापग्रह हों तो ऐसे योग बाह्य जातक छुगी से पीड़ित होता है। (८) यदि चन्त्रमा सनि के साथ हो पर उस पर मंगळ की दृष्टि हो तो जातक वावळा, मूर्ख और कमी कभी जन्म का पागर होता है (९) यदि श्लीण चं. शनि के साथ द्वादश में हो तो मुच्छां होती है। (९) यदि बु., छन्नेस वा अष्टमेश के साथ हो, अथवा चं, छानेश वा वध्वेश के साथ हो तो जातक पागल होता है। (११) यदि व.. कानेश के साथ होकर ६, ८ वा १२ स्थान गत हो तो जातक पागछ होता है। (१२) यदि छन्न में पापप्रद हो और चं. छट्टे वा अडम में हो तो मूच्छा होती है। (१३) यदि खरन में चं. पापयुक्त हो और ६ वा ८ में पापग्र हो तो सब्रा होती है। नेत्र-रोग ।

(क) श्रन्धांश ।

कि कि नेन्न विश्वमं विश्वमं पूर्ण्य, चन्त्रमा, मंगळ, शिव और दितीय तथा द्वादश भाव भादि से होता है। द्वादश भाव, वाम नेन्न का और दितीय भाव, दादिने नेन्न का कारक है। इसी प्रकार सूर्व्य दादिने नेन्न और चन्न्रमा विश्व का कारक है।

आवाद्यों का मत है कि सूर्व्य और वं. के किये वृत्र राशि के कहें अंश से वृत्रमा अंश पर्व्यन्त अंश-अंश कहकाता है। अर्थात् सूर्व्य वा वन्द्रमा जन्म के समय में इन अंशों में से किसी अंश में यदि हो तो वैसा सूर्व्य वा वन्द्रमा 'अंश-अंश,-गत, कहा जाता है। इसी प्रकार मिशुन राशि का ९ अंश से १५ अंश पर्व्यन्त को अंश-अंश कहते हैं। कर्क और सिंह राशि के १८वें, २७वें और २८वें अंश को अंश-अंश कहते हैं। वृद्धिक राशि का पहला, १० वां, २७ वां और २८ वां अंश, मकर राशि के २६ अंश से २९ अंश-पर्व्यन्त और कुम्भ राशि के ८वां, १०वां, १८वां एवं १९वां अंश को अंश अंश कंश कहते हैं। यह भी लिखा है कि क्षीण चं. (उपर्युक्त अंशों के अतिरिक्त) वृत्र राशि के २१वां, २२वां और २९वां अंश को अंश राशि के २१वां, २२वां और २९वां अंश को अंश-अंश कहते हैं। युनः कर्क राशि का १९वां और २० वां अंश, सिंह राशि का १०वां अंश से १६वां अंश पर्व्यन्त, कन्या का १९वां अंश से २१वां अंश पर्व्यन्त, धन का २०वां अंश से २३वां अंश पर्व्यन्त और मकर का १९वां अंश के लिये इन्हीं सब बातों को चक द्वारा दिखलाया जाता है। शील बोध के लिये इन्हीं सब बातों को चक द्वारा दिखलाया जाता है।

चक् ५५

| <u></u>      |                            |                      |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| राशि         | रवि ओर चन्द्रमा का अंध-अंश | क्षोण चं. का अंध-अंश |
| मेष          | ×                          | ×                    |
| वृष          | ६,७,८,६,१०                 | २१,२२,२६             |
| मिथुन        | ९,१०,११,१२,१३,१४,१५        | ×                    |
| कर्क         | १८, २७, २८,                | १६, २०               |
| सिंह         | १८, २७, २८,                | १०,११,१२ १३,१४,१५.१६ |
| कन्या        | ×                          | १६, २०, २१           |
| <b>নু</b> ভা | ×                          | ×                    |
| वृहिचक       | १, १०, २७, २८              | ×                    |
| धन           | ×                          | २०, २१, २२, २३,      |
| मकर          | २६,२७,२८,२६,               | १, २, ४, ५,          |
| कुम्भ        | ८, १०, १८, १९              | ×                    |

जब सुर्घ्य अथवा चं. जम्म के समय अंध-अंश में, रहता है तो बातक के नेन्न रोग की सूचना होती है। दशम-स्थान के ओग्यांश से आरम्भ करके चतुर्थ भाव के मुक्तांश तक अर्थात् दशम छन्न से आगे और प्कादश, हादश, छन्न, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्य भाव के स्पष्ट पर्ध्यन्त की बक्र-वामार्थ अर्थात् इन्डिकी का बाम अब्रु कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ भाव के अुक्तांश से आरम्भ करके पश्चम, वह, सप्तम, नवम, और दशम भाव के भोग्यांश पर्य्यन्त को दाहिमा चक्रार्थ अर्थात् कुण्डली का दाहिमा अंग होता है। (चक्र २ (क) पर प्यान देने से दाहिना और बायां का रहस्य समझ में आ जायगा) इन्हीं दो विभागों में अंशांश का सूर्व्य अथवा वं. की स्थिति के अनुसार वाथे वा दाहिने नेन के रोग का अनुमान करना होता है। ऊपर किसा जासुका है कि सर्व्य हाहिने नेत्र का और चन्द्रमा बांचे नेत्र का कारक है । यदि दोनों प्रकार से दाहिला हो तो दाहिने नेत्र में दोष बतलाना होगा । परन्तु दिन और रात्रि के जन्मानसार वह विपरीत होता है। है.से चकार्थ भी दाहिना हो और क बांश में सर्व्य दाहिने नेत्र का कारक हो तथा जन्म, दिन के समय का हो तो दाहिने ही नेत्र में दोष कहना होगा। परन्तु यदि उत्पर छिखे हुए योग में राजि का जम्म हो तो बायें नेत्र में दोव कहना होगा। पुनः इसी प्रकार बदि बाम बकार्घ हो और बाम नेत्र का कारक बन्द्रमा अंधांश में हो तथा जन्म दिन के समय का हो तो बांचा ही नेत्र में दोष कहना होगा। प्रनः इसी प्रकार यहि इसी योग में रात्रि का जन्म हो तो वाम-नेश्र में दोष कहना होगा। अर्थात दिन और रात्रि के भेद से भी दाहिना और बांया में उख्ट फेर होता है। शास्त्रकारों ने तो केवछ निम्निङ्खित सात योग छिस्र दिये हैं। परन्तु इन सातो योगों पर पूर्णतया ध्यान देने से उत्पर छिली हुई बातें झछक जाती हैं और यह बात समझ में आजाती है कि किस स्थान में क्या अनुमान करना होगा। शास्त्रकारों ने किया है कि (१) यदि जन्म, दिन के समय का हो और सर्व्य अंश्रांश में चतुर्थ भाव के मुक्तांश से डेकर दशम-भाव के भोग्यांश पर्यम्त हो तथा पाप यह से दृष्ट हो तो दाहिने नेत्र से जातक काना होता है। (२) बतुर्थ भाव के अुकांव से लेकर दशम भाव के भोग्यांश पर्ट्यन्त बढि श्रीज थं. वा रूप बन्द्रमा (सूर्व्य और बन्द्रमा जब एक अंश में आता है त्रव चन्द्रमा दग्य कहकाता है) अंध-अंश गत हो तो बांया नेत्र नष्ट हो

जाता है (३) बदि बतुर्य भाव के ओग्यांश से इसम भाव के शुकांश पर्यम्य अर्थात् दशवें से चतुर्थ भाव तक वहि अंबांक वत चन्द्रमा हो और दिव का जन्म हो तो बाम नेत्र में केवल कोई दोच होता है (४) परन्त चि इसी योग में राजि का जन्म हो तो फड़ उस्टा होता है अर्थांत वाहिने नेत्र में रोग होता है (६) यदि सुर्व्य अंघांश गत होता हुआ चतुर्य भाव के मुकांस से आरम्भ करके दशम भाव के भीग्यांश पर्यन्त हो तो दाहिना नेत्र नष्ट होत है (६) चतुर्थ भाव के भोग्बांश और दशम भाव के भुकांश के अन्तर्गत ( दशम भाव से चतुर्थ भाव ) यदि अंधांश का सुर्व्य हो और दिन का जन्म हो तो दाहिने नेन्न में केवल कोई दोष होता हैं (७) इसी प्रकार कपर बाले योग में यदि रात्रिका जन्म हो तो वाम नेत्र में रोग होता है। इन सात थोगों के अतिरिक्त और भी कई फुटकर योगों का उल्लेख मिछता है जिन-में सूर्य वा चन्द्रमा का अंधांश में होना आवश्यक है। जैसे यदि छठे स्थान में चन्द्रमा शुभग्रह इप्र वा युत न हो अथवा वच्ठेश शुक्र स्मन में वैठा हो और कोई हुअग्रह बकी होकर छट्टे, आठवें, अथवा द्वादश स्थान में बैठा हो तो नेत्र रोग होता है। पुनः वध्टेश चं. यदि शनि से इट हो तो श्लेष्मा विकार से, अंगल से दृष्ट हो तो उद्या अर्थात गर्मी से और बढि क्रुक, बृहस्पति, वा बुध से दृष्ट हो वो शोकादि विकार से अंध होता है। प्रशः यदि हुर्य्य और चं. तीसरे भाव अथवा वेन्द्र-स्थित हो तो अंध-योग होता है। इसी प्रकार यदि चं. धन राशिगत अंधांश में हो और राजि का जन्य हो तो अंध योग होता है। परन्तु स्मरण रहे कि धन राशि में केवल क्षीण वं. को ही अंधांश होता है। यह भी छिला है कि यदि वं. कर्क राशियत हो और अंथांश में हो तो अंध योग होता है देखो। कुं, ६० बाबू गंगा प्रसाद जी की । कर्क-राशि-गत चं. अंथांश में है । देखी इसी धारा का नियम (४६)

#### (ख) श्रन्य-योग ।

इस स्थान में अन्य कई प्रकार के योगों का उस्केस किया जाता है जिन से नाना प्रकार के नेत्र रोगों का अनुमान किया जासकता है। इस योगों में दूर्य्य वा चं. का अंथांश में होना कोई आवश्यक नहीं प्रकीत होता है। स्मरण रहे कि र., चं., हु. के श. मं. से पीड़ित रहने पर नेत्र विकार हुआ करता है और इसी प्रकार द्वितीय, द्वादश, यह, अहम, गयम और पंचम स्थानों से नेत्र रोगों का अनुमान करना दोता है।

(१) यदि दिन का जन्म हो, सुर्व्य धन से प्रथम अंश में हो और शनि से दृष्ट हो तो अंध-योग होता है। (२) श्लीण चं. धन राशि-गत हो और शनि से दृष्ट हो पर हू. अथवा छू. से दृष्ट न हो तो अंध योग होता है। (३) सुर्व्य से वृसरे स्थान में चं. यदि कर ग्रह के साथ हो तो अन्ध-योग होता है। (४) दशम स्थान में चं. पापहट हो पर शुभ-दट न हो तो अन्बा होता है। (५) चं. छट्ठे अथवा बारहवें स्थान में नीच राशिगत हो और पापदृष्ट हो तो अन्ध-योग होता है। (६) मंगल र. से अस्त हो कर करन में बैठा हो तो अन्ध-योग होता है। (७) यदि चतुर्थ और पन्चम स्थान में पापप्रह हो तथा चं. छट्टो, आठवें अथवा बारहवें स्थानमें हो तो जातक अन्धा होता है। यदि इस योग में चं. पर ग्रुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक अवस्य ही अन्धा होता है। परन्तु यदि चतुर्थ एवं पश्चम स्थान में शुभग्रह भी हो तो जातक अन्जा नहीं होता है (८) यदि सुर्व्य स्वनेश के साथ हो और द्वितीयेश, छट्ठे, आठवें अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक जन्मान्ध होता है। (९) बदि छानेश, द्वितीयेश, पश्चमेश, सप्तमेश, एवं नवमेश, ये सब ग्रह छट्टे, आठवें, अथवा द्वादश में हों तो जातक जन्मान्ध होता है। (१०) यदि क्षक छन्न में हो और उसके साथ पञ्चमेश तथा अष्टमेश भी हो तो ऐसे जातक की आंखें किसी बड़े मनुष्य द्वारा खराब हो जाती हैं। (११) यदि र,, चं., मं. और शनि छहे. भाठवें बारहवें एवं दूसरे भाव में जिस किसी प्रकार से बैठे हों तो उन में से बली ग्रह के बात पितादि दोष के अनुसार जातक अन्या हो जाता है। इसो प्रकार बदि उत्पर छिले हुए प्रद्रगण ३, ५, ९, और ११ स्थान में धेंटे हों तो बलीवह के दोव से जातक अन्धा होता है (१२) बहि चं. छट्टो, आठवें अथवा द्वादश भाव में हो और शनि तथा मंगछ साथ डोकर कहीं बैठा हो तो जातक अन्धा होता है। (१३) यदि चं., स्मन से इट्टे स्थान में, सूर्व्य अष्टम स्थान में, शनि द्वादश स्थान में और मंगछ दितीय स्थान में हो तो जातक अवस्य ही अन्धा होता है। इसी प्रकार यदि श्रक्रस्थित राशि को कान मान कर चन्द्रादि ग्रशें की स्थिति वैसीही हो हैसी कार किसी गयो है तो जातक अवस्य अन्त्रा होता है। (१४) वदि राहु-प्रस्त सूर्व्य, स्मन

में हो, और करन से वर्षे अथवा पांचवें स्थान में बावि तथा मझूक ने दोवों यह पड़ते हों तो जातक अन्या हो जाता है। (१९) यदि द्वितीय एवं द्वादस स्थान के स्वामी, क्षक और छानेश के साथ होकर छट्टे, आठवें वा हाव्स स्थान में बैठे हों तो जातक नेज़हीन हो जाता है। (१६) यदि चं. किसी पापमह के साथ एवं हुएक के साथ हो कर धन भाव में बैठा हो तो जातक नेप्रहीन हो जाता है। (१७) छान से पद्मम राशि के आदह स्थान में यदि राह बैढा हो और राह पर सुर्घ्य की दृष्टि, (जैमिबीय दृष्टि के अनुसार) पृक्ती हो तो नेत्रों का नाश होता है। (आरूढ़ स्थान किसे कहते है ? देखो धारा-९७ और जैमिनीय दृष्टि धारा २५ )। (१८) यदि सूर्व्य और चं. तीसरे स्थान अथवा केन्द्र में हों और प्रनः मंगल केन्द्र में हो अथवा पाप-राशि गत हो तथा उसपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, एवं ६, ८, १२ स्थानों में ग्रम ग्रह हों और दलम स्थान में सर्व्य हो तो जातक अन्धा होता है। (१९) यदि शनि चौथे भाव में पाप-दृष्ट हो तो जातक अन्धा होता है। (२०) यदि वं. शत्र राशि में हो और उस पर ग्रभ यह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का नेत्र नाश हा जाता है। (२१) यदि मंगक हितीब स्थान का स्वामी हो, अहम स्थान में सूर्व्य और वं. बैठे हों तथा शनि, वह अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक अन्धा होता है। (२२) यदि शनि चं. और मं. छहूं, आठवें अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक नेत्र-बिहीन होता है। (२३) यदि छन्न सिंह राशि हो, उसमें सूर्व्य और चं. बैठे हों तथा उनपर शनि और मं. की दृष्टि हो तो जातक जनमान्ध होता है। परन्त यदि शनि और मं. दोनों से दृष्ट न हो केवल एक ही से दृष्ट हो तो जातक जन्म के बाद अन्या होता है। (२४) यदि हा, द्वितीयेश, द्वादशेश एवं इसनेश साथ डोकर ६, ८ अथवा १२ स्थान में बैठे हों तो जातक अन्या होता है। (२५) यदि र., शुक्र और छन्नेश साथ होकर ६, ८ वा १२ में हॉ हो जातक अन्धा होता है। (२६) यदि चं. और शुक्र किसी पापग्रह के साध होकर द्वितीय स्थान में हो तो जातक नेश्रहीन होता है। (२७) द्विताय-स्थान का स्वामी पाप ग्रह के साथ हो, शनि और मञ्जूल का बीग हो, तथा गुडिक उनके साथ हो; अथवा दिताय स्थान में बहुत पाप-प्रहों का योग हो और वे पाप यह शनि से दृष्ट हों तो इन दो योगों में से किसी पुरु के रहने से जातक अन्या होता है। देखों कुं. ६७ द्वितीय स्थान में रा., मं. एवं गुक्कि तीन पाप यह बेटे हैं और द्वादशस्य सनि की उनपर पूर्ण दृष्टि है। यहां भीर भी विचारने बोन

बात है कि द्वितीय स्थाब का स्थामी सूर्व्य, बुव (पाप) के साथ बेंडा है। मंगड भीर श. का योग तो वहीं है, परन्तु तृतीय सम्बन्ध है। गुक्कि मञ्जूड के साथ है। इन्हीं सब कारजों से केवछ जन्म के कई मास बाद ही यह जातक नेत्र विहोब हो गया।(२८) यदि द्वितीय-स्थान के स्वामी का नवमांश-पति पापपह के साथ हो. पापपह के क्षेत्र में हो, द्वितीय स्थान का स्वामी सुर्व्य वा मञ्जूछ से दृष्ट हो अववा शनि और गुलिक से दृष्ट हो तो जातक अन्या होता है। (२९) द्वितीयेश और छानेश साथ होकर ६, ८, वा १२ स्थान में हो तो जातक नेत्र ज्योति-विहीन होता है। ( लेखन सेलो से प्रतीत होता है कि इस योग में जातक अन्या नहीं होता है ) देखों कुं. ७६ रघुनम्दन बाबू की हितीयेश और क्रनेश अखग-अछग अष्टम एवं छट्ठे स्थान में बैठा है। (३०)यदि सूर्घ्य और चं. साथ होकर कर्क राशि-गत अथवा सिंह राशि गत हों और उनपर मंगल तथा शनि की दृष्टि हो तो जातक नेच-ज्योति विद्वीन होता है। परन्तु यदि ग्रभग्रह और पापग्रह की भी दृष्टि हो तो नेत्र ज्योति की कमी होती है और जातक के नेत्र से सर्वदा जल गिरता रहता है। देखो (१३) (२३) (३१) चन्दमा यदि मंगल के साथ होकर अप्टम स्थान में हो और दिन के समय का जन्म हो तो जातक काना होता है। (३२) यदि छप्न-स्थित चं. अथवा संगठ को वृ. अथवा ग्रुक देखता हो तो जातक काना होता है। (३३) बदि सप्तम भाव में मङ्गल हो और उसकी दृष्टि सिंह-राशि-गत चं. पर पडती हो, तथा नवमेश, मेच, सिंह, बृक्षिक अथवा मकर राशि गत हो तो जातक काना होता है। (३४) यदि सप्तम भाव में मङ्गल बैठा हो और उसकी दृष्टि कर्क राशिस्य सूर्व्य पर पड़तो हो तथा नवमेश मेव, सिंह, बृश्चिक अथवा मकर राशि गत हो तो जातक काना होता है। (३५) यह छिला जा चका है कि साधारणतः सूर्व्य दाहिने नेत्र और चं. चांवे नेत्र का कारक है। यदि सर्व्य और चं. साथ द्वोकर अथवा इनमें से कोई द्वादश भाव में हो तो नेत्र के क्षिये अनिष्टकर होता है। दोनों के साथ रहने से जातक अवश्य काना होता है। परन्तु एक के रहने से यदि और किसी प्रकार का नेत्र रोग-योग हो तो जातक काना है।ता है। देखों कुं ६२ शिववन्द्र प्र. की। सूर्व्य और वं. दोनों साथ हो कर हाइस स्थान में बैठा है। यद्यपि इ. की पूर्ण इहि है परन्तु सूर्व्य के नीच और प्रतिपद का जन्म होने से जातक के नेत्र में ऐसी बीमारी हुई कि उसका दादिवा नेत्र कराव हो गवा । देखो कुं ३५ राय बहादुर सूर्व्य प्रसाद जी की । ये

भी एक भांख से अत्यन्त रागी हैं। (३६) यदि सिंह करन हा और इसमें सर्प्य बैठा है। तथा शनि एवं मझक से दृष्ट है। ता जातक दाहिने आंख का काना होता है। (३७) यदि सुर्व्य और शनि ग्रुभ ग्रह से दृष्टि न हो तथा नवस स्थान गत हा तो जातक बामनेत्र से काना हाता है। (३८) बदि सूर्व और वं. में से कोई एक बहु हादश में हा तथा दूसरा बहु, छट्टे में हा ता ऐसा जातक (बाम नेन्न से) काना हाता है इस विरुक्षणता के साथ कि उसकी स्त्री भी कानी हाती है। बदि बही बोग द्वितीय एवं अष्टम स्थान में हा तो दाहिने नेत्र से काना होता है। (३९) यदि छट्टे स्थान में पाप प्रह है। ते। वास नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। इसी प्रकार अष्टम स्थान में पाप बह हा ता दाहिने नेत्र में ज्योति की कमी हेत्ती है। देखे। कुं, ६१ बाबू अस्विका प्र. की। अष्टम एवं छट्टे देवनों में पाप ग्रह हैं। इनकी दानों आंखें घीरेबीरे खराब हा रही है। देखी कुं. ५० राजा बहादुर अमांबाँकी। इनके छट्टे अस्थान में सू. और श. (पिता-पुन्न) पाप प्रद बैठे हैं, इस कारण इनके वास नेत्र की ज्योति सराब हुई । (४०) पदि सुर्व्य छप्न में हो अथवा सप्तम स्थान में हो और वह शनि से दृष्ट वा युक्त होती ऐसे जातक के दाहिने देल की ज्योति कुछ ही समय बाद खराब हो जाती है। (४१) बदि सुर्घ्य सप्तम स्थान अथवा छन्न में रा. और मं. के साथ बैडा हो तथा शनि से दृष्ट वा युक्त हो तो बाम नेत्र नष्ट होता है। (४२) यदि छट्टे, आठवें एवं द्वादश भाव में पाप प्रदृहों और द्वादश में सूर्व्य अथवा चं. हों तो पष्ट-गत पापप्रह, अपनी दशाअन्तरदशा में जातक के बांवे नेत्र को सराब करता है। इसी प्रकार अष्टमस्थ पापग्रह अपनी दशाआन्तरदशा में दाहिने नेन्न को नष्ट करता है। (४३) यदि सिंह छान में चं. बैठा हो और शनि एवं मंगछ से इह हो तो जातक बांये नेत्र से काना होता है। (४४) यदि पहेश मंगल की राशि में हो और ग्रुभग्रह से दृष्ट न हो कर पाप दृष्ट हो तो आंख में फूका होती है। देखो कुं. ६२ शिषचन्त्र जी की। वष्ठेश मं. बुखिक राशिका, छन्न में है और शुप्रपद से दृष्ट नहीं है परन्तु केतु की उस पर पूर्ण डिट है; इस कारण इस बालक के नेत्र में रोग होने के बाद फूछा हो गया है और ज्योति खराब हो गई है। (४५) यदि हितो-येस हु. और चं. के साथ होकर कान में बैठा हो तो जातक को रतींंघी (जिसको रात को नहीं सक्षता है ) होती है। परन्त बदि द्वितीयेश उच हो अयवा द्विती-येश के साथ हा, के अतिरिक्त और कोई यह हो तो रतींथी वहीं होती है। (१६)

वदि वक्दीन सूर्व्य, चली ग्रह की राश्चि में हो, चन्द्रमा मं. से आकान्स, कर्क राशि में हो, अथवा धन रासि के अन्तिम नवनांस में हो सो जातक अन्या होता है। इन योगों में यदि सुर्व्य की दृष्टि हो ता आतक को रतींथी होती है। बन्दि सनि की दृष्टि हो तो जातक विवास्थ होता है अर्थात् उसे विनीन्थी होती है। देखों कुं. ७६ बाबू रघुनम्दन प्र० जी की । बृहस्पति बशी है और सूर्य्य, धन राशि बृहस्पति के घर में है। कर्क-राशिस्य चं. पर मं. की और सुर्व्य पर शबि की पूर्ण दृष्टि है; इस कारण इनकी नेत्र ज्योति खराब है और एक नेत्र के अन्धे हैं। देखों कं. ७० बाबू गंगा प्र० जी की। कर्क राशिस्थ चं. पर मंगल की और चं. पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। चं. कर्क के १८ वें अंश अर्थात् अंश्रांश में है। (४७) बदि क्रक और मंगल सप्तमस्थान में हों और उस पर पापप्रद्र की हिट हो तो जातक को रतीं घी होती है। (४८) यदि चं. छान से द्वादसस्य हो तो वास नेत्र में और सूर्व्य द्वादशस्य हो तो दादिने नेत्र में पीड़ा होती है। परन्तु अभ-बह से दृष्ट वा युत्त रहने से पीड़ा नहीं होती। देखों कुं. ७० गंगाप्रसाद जी की। चं. अंधांका में होता हुआ द्वादशस्य है, शनि एवं मंगछ से इट है और गुरूक के साथ है। इन कारण, इनकी आंखें एक दम खराव हो गई हैं। (४९) यहि संगढ द्वादशस्थान में हो तो वाम नेत्र में और शनि द्वादश स्थान में हों तो दाहिने नेत्र में पीड़ा होती है। देखों कुं. ४२ पण्डित स्मावल्कभ सिश्रजी की। इनके बावें नेत्र में बहुत समय तक पीड़ा होती रही और अन्त में बांधें नेत्र को किन्वित दवाने करो थे। देखों कुं ३५ राय बहादुर सुर्व्य प्रसाद जी की। इन्हें भी नेन्न-दोष है। (५०) विद द्वितीय-स्थान में कोई पाषग्रह हो और द्वितोषेश पर श्रुभग्रह की दृष्टि हो तो निमीछिताक्ष होता है अर्थात् (चोंधा) आंखों को द्वाता है। देखों कुं, ७६ वाबू रघुनन्दन प्रसाद जी की। सूर्य्य द्वितीयस्थ है (क्रु. भी साथ है) और द्वितीयश हु. पर ज़ु. को पूर्ण दृष्टि है (द्वितीय स्थान पर शनि की दृष्टि है ।) यह एक आंख खूब दवाते हैं। देखों कुं. ७७ बाबू गोपाछ नारायण सिंह जी की। सुम्बं द्वितीयस्य है और द्वितीयेश हु. पर हु. की पूर्ण इष्टि है। इसी कारण यह एक आंख दवाते हैं। देखो नियम (५९)। (५१) बदि सिंइ छन्न हो, उसमें सूर्व्य या वं. वैठा हो और उसपर क्रमग्रह एवं पापग्रह दोनों को दृष्टि हो तो जातक चौंघा अर्थात आंखों को इवाने बाका होता है। (५२) द्वितीयेश का नवांशपति किसी पापप्रह के साथ

हो और बहुर्व स्थान में कोई दूसरा रायबह तो मायक को नेत रोग होता है। (५३) वदि द्वितीचेक, सूर्व्यं, मंगळ और केंद्र के साथ हो सका उपपर सनि पूर्व गुक्ति की दृष्टि हो तो ऐसे बातक को पित्त विकार, उप्पता, कार रोग वा अन्य किसी प्रकार को शारीरिक न्यथा से अत्यन्त करे प्रकार का नेन्न रोग होता है (५४) यदि दितीयेश और नेत्र कारक ग्रह पापग्रह के साथ हो अथवा पाप से दृष्ट हो तो नेत्र ज्योति की कमी होती है। किसा जा पुका है कि सूर्व्य को विद्वानों ने नेश्न-कारक कहा है परस्तु बहुतों ने चं. को भी नेश्न-कारक बतलाया है। देखों कुं. ६१ अन्विका प्र. जी की। द्वितीयेश ह्यु., सनि और र. के साथ है पर चं. पाप के साथ नहीं है। परन्त अष्टमस्य मंगह से एह है इस कारण इनके-नेत्र की ज्योति क्रमशः क्टतो जाती है और आंख (बायां) एकदम निकामी हो गई है। (५५) बदि र., ज्ञु. और कन्नेश अदश्य चकार्थ (का नांक से सहमांक पर्व्यन्त ) में हो तो जातक की नेत्र ज्वोति अच्छी नहीं होती है। देको कुं ३६ महात्माजी की । र., हु. और कानेश हु. सब महत्य चकार्थ में हैं। देखों कुं. ४८ बाबू श्रीइ अ सिंह जी की। कानेस इब, और सूर्व्य पूर्व हु. अष्टरप बकार्थ में है। इस कारण वह क्यि बरमा के दूर के पदार्थ को नहीं देख सकते। देखों कुं, ६१ अम्निका बाबू की। यह बोग कागू है और इसके पूर्व का भी बोग छागु है। देखों कुं. ७६ रहनम्बन भी की। इस कुण्डको में भी बह योग कानू है। देखों कुं, ७७ बाबू कोपाछ बारायम सी की। योग छान् है। (५६) मं., इ., छु. अथवा बुध यदि चं. के साथ हों सो नर्मी के कारण, शोक से, काम विकार से अथवा शस्त्र से जातक को नेत्र रोग होता है। (५७) जन्म-समय में यदि कोई ग्रह बको हो और वह बह जिल रानि का स्वामी हो, यदि उस राशि में छट्टे स्थान का स्वामी बैठा हो तो जातक नेत्ररोगी होता है। (५८) यदि शनि और अंगल दोनों हितीय स्थान में हों सभा हितो-येश एवं मान्दि भी द्वितीय स्थान में हो तो नेत्र रोग होता है। (५९) यदि द्वितीय स्थान में कई पाप ग्रह हों और उनपर शनि की दृष्टि हो तो जातक नेन रोगी होता है। (६०) बदि सूर्व्य और चं. दोनों नवम स्थान में बैठे हों तो जातक भनी होता है। परन्तु नेम्न-रोगी होता है। (६१) सूर्व्य और व. विद बकी ग्रह-राशि में हों, छट्टे अथवा द्वादश भाव में होतो जातक वक्र-नेत्रो होता है। देखो कुं. ६२ शिवचन्द्र जी की। सूर्व्य और पं. द्वादशस्य हैं। बाडक देश तावा

तो नहीं हैं परन्तु एक नेत्र सराव हो गया है। (६२) सूर्व्य जिस राशि में हो उसके आगे बाले राशि में यदि मंगल बैठा हो तो बातक की दृष्टि कान्ति-होन होती है और यदि बुध हो तो आंख में कोई चिन्ह होता है। देखो कुं. ५०। सर्व्य के बाद बु. (उच ) है। चिन्ह तो नहीं पर रोग है। (६३) क्रुक्त स्त्रन अथवा अष्टम में हो और पाप दृष्ट हो तो आंखों से आंस् चलता रहता है। (६४) बढि द्वितीयेश पापबद्द हो और ६,८ अथवा १२ में बैठा हो तो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के नेश्र में रोग होता है। (६९) यदि द्वितीयेश, सर्प्य और मंगल के साथ हो अथवा सूर्व्य और मंगल से दृष्ट हो तो नेत्र का कोण खाल होता है। (६६) यदि सूर्व्य, पाप-युक्त पञ्चम, नवम, अथवा द्वादश में हो तो नेत्र विकार होता है। जपर वाले योग में यदि सुर्व्य के साथ शनि हो तो जातक नेन्न रोगी होता है। (६७) यदि नेत्र कारक (सर्वार्थ चिन्तामणि के अनुसार सूर्व्य नेत्र कारक होता है और अन्य विद्वानों ने चं. को भी नेत्र कारक कहा है।) यह बली हो. द्वितीयस्थान में ग्रभ ग्रह बैठा हो, द्वितीयेश श्रभग्रह के साथ हो अथवा छानेश नेत्र कारक के साथ हो, अथवा नेत्र कारक से इष्ट हो तो जातक की आंखें अत्यन्त छन्दर और बड़ी-बड़ी होती हैं। देखों कुं, ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। नेत्र कारक ग्रह, सूर्व्य लग्न में मूलत्रिकोण का है। हितीय स्थान में कोई श्रभ यह नहीं है। परन्तु हितीय स्थान इ. से इष्ट है। हितीयेश शनि, अभ यह चं. से और लग्नेश शनि, नेत्रकारक वं. से युत है इस कारण इनके बड़े बढ़े और अत्यन्त सन्दर नेत्र थे।

#### कर्ण-रोग।

(१) यदि मान्ति के साथ मंगल तृतीय स्थान में बैठा हो तो जातक कर्ण रोगी होता है। (२) यदि तृतीय स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो और उसपर किसी पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक कर्ण रोगी होता है। (३) यदि तृतीयेश कृर पहांश का हो तो भी कर्ण रोग होता है। (४) यदि पापग्रह तृतीय, पद्धम, नवम और एकादश भावों में किसी प्रकार से पड़ते हों, तथा उनपर ग्रुमग्रह की दृष्टि न हो तो ग्रहगण अपने बकानुसार अवनवसिक में स्थानता पैदा करते हैं। (५) यदि द्वितीयेश और मङ्गळ स्थानत हों सो दर्ण-

पीड़ा होती है। (६) यदि शनि, संगक्त और द्वितीयेश करन-गत हों अथवा हितीवेश और बच्छेश छान-गत हों अथवा संग्रह और गुक्कि हादशस्य हों तो जातक के कान में सर्ददा पीड़ा रहती है अथवा उसका कान कट जाता है। (७) यदि चन्त्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो पर कृत्न पर सुदर्भ और शुक्र की दृष्टि न हो तो जातक का कान काटा जाता है। (८) यदि पहें श शुक्र हो और वह लग्न-गत हो तथा उस पर चन्द्रमा एवं पापप्रह की दृष्टि हो तो जातक वृद्धिने कान से बिधर होता है। (९) यदि पष्टेश और बुध चौथे स्थान में हों. उन पर शनि को चतुर्थ दृष्टि (तीन पाद दृष्टि ) पड़ती हो अथवा पह श और बुध छुट़ है स्थान में हों तथा उसपर शनि की इष्टि पहती हो तो जातक बधिर होता है। (१०) यदि छहे स्थान का स्वामी बुध, ६, ८ अथवा १२ स्थान में हो और शनि से दृष्टि हो तो जातक विधर होता है। (११) यदि बह स्थान का स्वामी बुध हो और बुध एवं वहास्थान, शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट हो तो जातक बिधर होता है। (१२) यदि मङ्गल के साथ पूर्ण वन्द्रमा छह स्थान में हो तो भी बधिर होता है। (१३) यदि बुध छहे स्थान में, अथवा शुक्र दशम स्थान में हो और जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो ऐसा जातक बायें कान से बहत कंचा सनता है। (१४) क्षीण चं. के लग्न में रहने से जातक कंचा सनता है। यदि चं., बु., बू. और बु. साथ होकर किसी भाव में बैठे हों तो जातक विधर होता है।

#### दन्त-रोग।

किसी त्रिकोण में हो और सूर्व्य सप्तम अथवा राहु द्वादश स्थान-गत हो अथवा किसी त्रिकोण में हो और सूर्व्य सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक को दन्त-रोग और नेत्र-रोग होते हैं। पुनः उसी प्रकार ऊपर के योग वाके वह सब यदि नीच नवमांश अथवा शत्रु नवमांश में हो तो भी दन्त-रोग होता है। (२) यदि पापप्रह, सप्तम भाव-गत हो और उसपर शुभप्रह की हिंड न हो तो जातक के दांत देखने में कुरूप होते हैं। (३) यदि द्वितीयेश, राहु के साथ वह, अहम अथवा द्वादश भाव-गत हो और राहु जिस राशि में हो उस स्थाव का स्वामी द्वितीयेश के साथ हो तो द्वितीयेश की महादशा में तथा राहु जिस स्थाव में वैद्य

हो क्स स्वान के स्वामी की क्सा में बावक, वृत्त-रोन से पीड़िय होता है।
इस की अन्तर-दक्ता में आतक की त्रिक्षा में भी कुछ रोन होता है। (४) वदि
द्वितीयेश, वच्छेस के साथ हो, अथवा द्वितीयेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान
का स्वामी अपने नवमांशेश के साथ हो तो इन प्रहों की दक्ता अन्तरदक्ता में
जातक के दांत उत्सादे जाते हैं। (५) यदि मेप, वृष अथवा द्विक स्थान हो
और उसपर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के दांत सन्दर नहीं होते।

### नासिका-रोग।

(१) यदि द्वादल स्थान में कोई एक पाप ग्रह, यह स्थान में यनहना हो, अहम स्थान में शनि और खनेश, पापग्रह के नवमांश में हों तो जातक को पोनस-रोग होता है। अर्थांत उसकी प्रान शक्ति नष्ट हो जाती है। (१) नदि संगळ खन्न में हो और यह स्थान में खुक हो तो ऐसे जातक की नासिका किसी कारण से कट जाती है।

### मुक-योग।

किन्द्र े हितीयेश बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक गूंगा होता है। परन्तु इन दो ग्रहों में से यदि कोई उच्च अथवा स्वगृही हो तो जातक गूंगा नहीं होता। (२) वदि द्वितीयेश केन्द्र अथवा विकोस में किसी ग्रुभग्रह के साथ हो तो जातक वाग्मी अर्थात व्याख्याता होता है। देखों कुं. ७ आदि गुरु की। द्वितीयेश र. दशम स्थान में ग्रु. के साथ है। यह बड़े वाग्मी थे। देखों कुं. २६ योग छागू है। (३) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश कुं. १६ व्रामग्रह हो पर केन्द्र अथवा त्रिकोण गत हो तो भी जातक वाग्मी होता ह। देखों कुं. १ व्रामग्रह हो पर केन्द्र अथवा त्रिकोण गत हो तो भी जातक वाग्मी होता ह। देखों कुं. १ व्रामग्रह की। द्वितीयेश वृ. त्रिकोण में है। देखों कुं. ४१ हसस इमाम साहेव की। वड़े वतुरभाषों और वाग्मी थे। उत्तर वाका योग मी कागू है। चद्राहरण कुं. में योग छागू है। जातक की वाचा शक्ति बहुत सराहन नीय है। (४) विष दुष्ट चतुर्थ, भटम अथवा द्वाद्यस भाव में हो, सूर्व्य वीये माव में हो अतर वत्य वत्य की शहर हो तो जातक का स्वर स्वर विद्या होता है। (५)

सुक पश्च का चन्त्रका यदि संग्रष्ठ के साथ होकर स्मन में बैठा हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। (६) बदि जन्म समय में पापप्रह कर्क, कृष्टिक और मीज-राशि गत हो तथा चन्त्रमा पाप-दृष्ट हो तो जातक गूंगा होता है। (७) यदि चन्त्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक अधिक कास अथौंत् ६ वर्ष के अवन्तर बोलने में समर्थ होता है। (८) यदि जन्म समय में तुष, रूर्व्य के साथ अस्त होता हुआ, कर्क, बृश्चिक वा मीन राशि-गत हो तथा थं. से दृष्ट हो तो जातक की जिहा में दोव होता है। (९) यदि छहे स्थान का स्थामी बुध, ४,८, वा १२ में हो और पाप दृष्ट हो तो जातक गूंगा होता है। (१०) यदि चन्त्रमा और मंगल स्थन गत हो तथा जन्म शुक्लपक्ष का हो तो जातक गूंगा होता है। (१२) यदि बुध, मकर अथवा कुम्भराशि में हो तो जातक की बोली अच्छी होती है।

#### कण्ठ-रोग।

(१) यदि तृतीयेश, बुध के साथ हो तो जातक को गलें (कंट) की बीमारी होती है। (२) यदि कोई मोचग्रह शहु-गृही होकर सूर्व्य से अस्त हो तो ऐसे जातक को विष प्रयोग से अर्थात् विष मक्षण से कंट की बीमारी होती है अथवा रोग ग्रस्त होने के कारण जातक का बहुत धम व्यय होता है। (३) यदि कोई पापग्रह मान्दि के साथ होकर अथवा किसी दूसरे पापग्रह के साथ होकर तृतीय भावगत हो तो जातक को कंट-रोग होता है। (४) यदि वन्त्रमा चतुर्थ स्थान की नवमांश-गिश में होकर चतुर्थ स्थान ही में बैठा हो और उसके साथ कोई पापग्रह भी हो तो जातक को कंट रोग होता है। (५) यहि कानेस र. के साथ होकर ६, ८ वा १२ स्थान में हो तो ताप-गण्ड-रोग होता है।

# बक्षः स्थल-रोग।

कि - ३०६ (१) विद सूर्व्य और चं. परस्पर एक दूसरे के शुद्द में (भर्बाए कर्क में सूर्व्य और सिंह में चन्द्रमा) वैंडे हों तो श्रव-रोग होता है। देखो कुण्डस्त्री ६२ वाबू सियाराम सिंह की। इस कुल्ब्यी में सिंह में चं. और कर्क

में सूर्व्य है। इनको प्रथम, कुछ दिन तक ज्वर आता रहा। कुछ दिन बाद सुंह से द्धिर क्षाने हुगा । वैद्य और डाक्टरों ने पहुछे तो काकाजार तत्परचात रक्तपित्त क्तकाया पर अन्त में भव रोग पाया गया । काभग तीन मास में उनकी कृत्य हो गई। (२) बदि सुर्व्य चन्द्रमा के नवमांश में और चं. सूर्व्य के नवमांस में हो ती भी क्षय-रोग होता है।(३) यदि सूर्व्य और चं. साथ होकर दोनों ही कर्क राशिगत अथवा दोनों ही सिंह राशि-गत हों तो जातक अत्यन्त कुश शरीर और क्षय-रोगी होता है। (४) बढ़ि चन्द्रमा कर्क का हो और र. सिंह का हो तो जातक रक्त-वित्त रोग से पीड़ित देखों कुं, ५८ बाबू गुरुयोत सहाय की। इनके मुख से रुधिर बहुत कारू तक भाता रहा। डाक्टरों ने रक्तपित्त रोग निश्चित किया और इसी रोग से इनकी एत्यु हुई । (५) यदि हु. वा चं. जल-राशि-गत शोकर अष्टम-स्थान में हो और उसपर पापप्रह की हिंट भी पड़ती हो तो जातक को क्षय रोग होता है। बू. के अष्टम-गत होने से वैद्य और डाक्टर को रोग-निदान में अस्पन्त कठिनाई होती है। देखो कुं. ७२ बाबू गोपी कृष्ण जी की। इस कुण्डली में वृ. और चं. पूर्ण-जल-राशि (धा-१०४) मकरगत होकर षष्ट स्थान में बैठे हैं और द्वितीयस्थ गुलिक से दृष्ट भी हैं। लगभग दृाइ वर्ष पर्ध्यन्त यह जबर और सांसी से पोड़ित रहे, कछकत्ते के बढ़े-बड़े डाक्टर छोग बहुत समय तक रोग के निदान में असफछ रहे, यहां तक कि क्षयरोग-विशेषज्ञ डाक्टर रोजर्स साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह क्षय रोग से पोड़ित न थे। परन्तु मृत्यु के तीन सप्ताह पूर्व उक्त डाक्टर महोदय ने स्पष्ट शब्दों में अपने निदान की भूछ स्वीकार की और कहा कि सच-सुच रोगी क्षय रोग से पीड़ित था। देखों कुं. ४२ रमावल्छन मिश्रजी को। वृद्द-स्पति जल राशि गत होकर अष्टम स्थान में है। गुलिक मकर गशि में है इस कारण गुलिक से वृ. इष्ट है। यह पूर्व में बहुमूत्र से पीड़ित थे, परन्तु अन्त में क्षय रोग से मृत्यु हुई। इनके भी रोग निदान में कठिनाई थी। देखों नियम (१९)। देखों कूं. ८३ एक महिला की। इस कुण्डली में बृहस्पति जल राशि गत अष्टम स्थान में है। उसपर शनि और मंगल की पूर्ण डाए है। यह जातिका कई वर्षी से रोग-प्रस्त है। इनके भी रोग निदान में बहुत समय तक मतान्तर रहा। अनेकानेक देश और डाक्टरों के इछात्र में रही। आज कल इनके परिवार बाले इस जातिका की सारीरिक औषधि और पारछीकिक उत्तम गति के किये इसे काशी बास करा रहे हैं। अब सभी बाक्टरों ने इन्हें क्षयी है।ना निश्चय कर किया है।

(इस ठेख के पश्चात् इस जातिका की मृत्यु ठीक अनुमानित समय पर काशी में हुई ) (६) यदि थं., शनि और मंगक के बीच में है। अर्थात् चन्द्रमा की एक ओर मंगछ और इसरी ओर शनि हा और सूर्व्य मकर राशि गत है। तो जातक कास-श्वास, क्षय, प्लीहा, गुल्म, (विद्वधि) फाड़ों से पीड़ित होता है। किसी का मत है कि इस येगा में चं. का छग्न में रहना आवश्यक है। (७) यदि चं. चतुर्थ स्थान में, इा. और भंगल से घिरा है। तथा सूर्म्य, मकर राशि गत है। ती जातक क्षय-राग से पीड़ित हाता है। (८) यदि चन्द्रमा छट्ठे स्थान में शनि और मंगल से घिरा है। तथा सूर्य्य, मकर राशि गत है। तो जातक फेफड़े की स्जन ( ब्रोंकाइटीज ) से पीड़ित हे।ता है। (९) यदि चन्द्रमा अष्टम स्थान में शनि और मंगछ से घिरा है। तथा सूर्य्य मकर राशि गत है। ते। जातक को गण्ड-माछा राग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षयरोग हाता है। इसमें क्षय राग के कीड़े गछे के किसी प्रनिथ में आ बैठते हैं और व्रण का रूप धारण कर छेता है। (अंग्रेजी में इसको "स्क्रोफुला" कहते हैं ) (१०) यदि चं. स्टर्म के साथ हाकर मकर राशि में बैठा हा और शनि तथा मंगल से घिरा हा ता जातक दमा से पीहत होता है। (११) यदि चं. दो पापपहों से घिरा हो और शनि सप्तम स्थान में हो तो जातक दमा, क्षय, गुरुम अथवा प्लीहा से पीड़ित होता है। देखो वं ५८ गुरुत्योति बाबूकी। इस कुण्डली में चन्द्रमा राहु से कगभग ३२ कला के आगे बढ़ा हुआ है और चन्द्रमा की आगामी राशि में सूर्व्य है। इस कारण चन्द्रमा को राहु एवं सूर्व्य से घिरा रहना कहा जायगा। शनि सप्तमस्थ है। इस बोग के छागू रहने के कारण उक्त बाबू साहब पर, मृत्यु के समय इन सभी रोगों ने आक्रमण किया था। देखों कुं. ८५ शिवशङ्कर बाबूकी। चन्द्रमा दो पाप ग्रहों से घिरा हुआ है। शनि ससमस्य तो नहीं है। परन्तु ससम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। यह युवक बहुत समय तक डाक्टर टी. एन. बैनर्जी के इलाज में रहा। निदान में कभी क्षय और कभी दमा को अत्यन्त गड़बड़ी रही और अभी तक रोगी ही है। देखों कुं ४७ राजेन्द्र बाबू की। चन्द्रमा की एक ओर शनि है और दूसरी ओर, एक राशि के पूर्व केतु है (ऐसी स्थिति में घिरा रहना कहा जा सकता है कि नहीं ? इसका प्रमाण लेखक को नहीं माछम है। परन्तु अनुमान से घिरा रहना कहा जा सकता है ) और शनि सप्तमस्य है। उक्त बाबू साइब को समय-समय पर दमा अत्यन्त ही क्लेशित कर देता है। बचापि आप

ने इसका इलाज केवल भारतक्षे में ही नहीं बल्कि विदेश में भी करवाया परन्तु अब तक रोग-विमुक्त न हुए। अनुमान किया जा सकता है कि बदि केतु, मेन में होता तो रोग अत्यन्त ही क्लेशकर एवं स्थायो होता परन्तु केतु के मीन में रहने के कारण उक्त बाबुसाहब सर्वदा क्लेशित नहीं रहते हैं। कभी कभी अच्छे भी रहते हैं। १९३३ के मध्य में रोग बहुत ही उप रूप घारण किये हुए था। (१२) राह अथवा केतु अष्टम स्थान में गुलिक केन्द्र में और स्वनेश अष्टम गत हो तो क्षय रोग होता है। (१३) यदि मंगल और शनि छहे स्थान में हों तथा उस पर सूर्व्य एवं रा. की दृष्टि हो तो जातक को क्षय या दमा रोग होता है। (१४) यदि शनि और बृहस्पति सप्तमस्य अथवा अष्टमस्य हों तथा उपके साथ सूर्म्य भी हो तो क्षय रोग होता है। (१५) बदि बुध और मंगल दोनो छट्टे स्थान में हों और उन पर शुक्र तथा चं. की दृष्टि हो तो क्षय रोग होता है। इस योग में शुक्र को पूर्ण दृष्टि असम्भव है केवल पाद इष्टि ही सम्भव है। (१६) यदि शनि छट्ठे स्थान में गुलिक के साथ हो; सूर्यं, मंगल और राहु से दृष्ट हो, परन्तु शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक कास-स्वास, क्षय अथवा कफादि रोग से पीड़ित होता है। (१७) यदि मंगळ और रा. दोनो चतुर्थ वा पञ्चम स्थान में हों तो क्षय रोग होता है। (१८) यदि संगल और बुत्र छट्टे स्थान में हों, सूर्य्य और चं. से दृष्ट हों तथा मंगल और बुव शुभ नवमांश में न हों तो क्षय रोग होता है। (१९) यदि केत वष्ठेश के साथ हो अथवा वष्ठेश पर दृष्टि डालता हो, इसी प्रकार यदि केतु सप्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डाळता होतो क्षय रोग होता है। देखो कुं. ८३ एक महिलाकी। वष्ठेश शनि पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। पुनः ससमेश शनि छहे स्थान में है, जो केतु से दृष्ट है। अर्थात् इस कुण्डली में शनि छहे एवं सातवें स्थानों का स्वामी है और केतु से दृष्ट है। इन बोगों के अतिरिक्त नियम ५ भी छागू है। अर्थात् तीन प्रकार से क्षयी रोगी होना दद होता है। किसा जाचुका है कि इन की मृत्यु क्षय रोग से हुई। देखो कुं. ४२ पण्डित रामवल्ख्य मिश्र जी की। वष्टेश शुक्र पर केतु की पूर्ण इष्टि है। देखो नियम (५)। देखो कुं. ४५ पण्डित रामावतार शम्मा । वष्टेश ग्रुक पर और सप्तमेश मंगल पर केंद्र की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात् दो प्रकार से क्षय रोग का होना सिद्ध होता है। देखों कुं. ६५ बाबू बसुना प्रसाद जी की। इस

इन्डकी में केलक के जानते कोई योग सिवाय नियम २३ के पूर्व रूप से कागृ वहीं है । इस योग के अनुसार बच्छेश हु. दशमस्य और केतु सहमस्य है । इस कारण केवछ द्विपाद दृष्टि है। पुनः सप्तमेश मंगळ नीचगत दृश्य स्थान में है और केतु की उस पर द्विपाद दृष्टि है । हु. यद्यपि उच्च है परम्तु उसके साथ अस्यन्त डफा ग्रह नक्त्य मंद्रग बैठाहुआ है हु., और मंगड शनि से इप्ट है। कल्पना किया जा सकता है कि इन्हीं सब कारणों से जातक बहुत समय तक अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हुए अन्त में क्षय रोग से मर गये। राजा बहातूर अमार्चा बरेश के यह प्रधान मैनेजर थे। उक्त राजा बहादुर ने अपनी स्वामा-विक उदारता और शीछ का परिचय देते हुए इन की इछाज में बड़ी सहातु-भृति विस्तकायी थी और जातक ने स्वयं भी नाना प्रकार से अनेक स्थानों में अपना इलाज करवाया । वृ. कं उच्च होने के कारण कई एक अवस्थाओं में रोग विसुक्त के छक्षण भी प्रतीत हुए । परन्तु रोग का अन्तिम परिणाम (अर्थात् मृत्यु) बृहस्पति की महादशा और राहु की अन्तरदशा में हुआ। बाबू यसुना प्रसाद जी की प्रथम स्त्री की ग्रत्यु क्षय रोग से हुई थी। इनकी कुण्डली का सप्तम स्थान इनका जाया-स्थान हुआ। उससे सप्तमेश शुक्रपर केंद्र की पूर्ण दृष्टि है। असएव इनकी स्त्री की मृत्युक्षय रोग से हुई। देखी कुं. ७२ स्वर्गीय गोपीबाबू की । इसमें बच्डेश संगळ, छट्टे स्थान में केतु से इष्ट है। इस बोग से भी उनके क्षय रोग होने को सूचना मिछती है। देखो कुं. ८१ सुरेश्वर बाबू की स्त्री की। ससमेश बुध पर केंद्र की पूर्ण इटि रहने के कारण उक्त महिला क्षयरोग से पीड़ित होकर संसार से चल बसी। देखो कु.८२ राधेक्याम जीकी। इनकी एक स्त्री क्षय-रोग से मरी। जाया स्थान इस कुं. में तुछा होता है। उस को छन्न मानने से छट्टे स्थानें का स्वामी बृहस्यति केतु से दृष्ट है। (२०) यदि छठ्ठा अथवा आठवां स्थान अस्त राशि का हो आर क्षीण चं. किसी पापग्रह के साथ उस **छ**हे अथवा आठवें स्थान में बैठा हो तो क्षय रोग होता है। (२१) यदि छन्न में सूर्व्य हो और उस पर संगळ की दृष्टि हो तो जातक दमा, क्षय, प्ळीहा, गुल्म अथवा गुदा स्थान के किसी रोग से पीड़ित होता है (२२) यदि छानेश के साथ चं. क्हें स्थान में हो तो जातक क्षय अथवा शोथ (शरीर का स्रोत) रोग से पीड़ित होता है। (२३) यदि छन्नेश शुक्र के साथ ६, ८, १२ में भाव वें हो तो क्षय रोग

होता है। देखो कुं. ६५ बाबू बसुबा प्रसाद जी की । करनेश स्वयं हुक है। वह छहे स्थान में बैठा है और पापग्रह से विरा हुआ है। (२४) वदि शनि अथवा हू. बच्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में बैठा हो और पापपह से इष्ट हो तो जातक को हृदयकम्प (धड़के का) रोग होता है। (२५) यदि वच्छेश सर्व्य, पाप प्रद के साथ चतुर्थ स्थान में हो तो जातक हृदय रोगी होता है। (२६) बदि मंगल, शनि और बहुस्पति चतुर्थ स्थान में हों तो जातक को हृदय रोग तथा वण होता है। (२७) यदि रा. चतुर्थ स्थान में हो, छन्नेश निर्वेख हो और लग्नेश पर पापप्रह की दृष्टि पहती हो तो जातक हृदय-शूल रोग से पीड़ित होता है। (२८) यदि पश्चमेश और सप्तमेश छट्टे स्थान में हों तथा पश्चम अथवा सप्तम स्थान में पापग्रह बैठा हो तो जातक उदर पीड़ा एवं हृदय रोग से पीड़ित होता है। (२९) यदि तृतीयेश, रा. अथवा केंतु के साथ हो तो जातक को हृदय राग के कारण मूच्छा हे। ते है। देखो कुं, ३३ भूतपूर्व महाराजा मैसूर की। उनकी मृत्यु हृदय रोग से ही हुई थी। (३०) यदि पञ्चम और चतुर्थ स्थान में पापग्रह हो तथा पञ्चम स्थान पाप वर्षांश में हो एवं ग्रम ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त नहीं तो जातक हृदय रोगी होता है। (३१) यदि पञ्चमेश पर और पञ्चम स्थान पर भी पापपह की दृष्टि पड़ती है। तथा पद्धम स्थान दे। पापपहों से बिरा है। ते। हृदय रोगः होता है। (३२) यदि पञ्चमेश द्वादश स्थान में हो अथवा पञ्चमेश द्वादशेश के साथ ६, ८ वा १२ स्थान में हो तो हृदय रेगा होवा है ।(३३) पञ्चमेश का नवर्माशपति, किसी पापमह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक की हृदय रोग होता है और वड कठोर-चित्त होता है। देखो कुं. ६४ हरिवंश बाबू की । पन्त्र मेश बु., बृश्चिक अर्थात् मंगल के नवमांश में है और शनि के साथ है। यह खगभग डेढ़ वर्ष तक हृदय रेाग से पीड़ित रहे और अन्त में उसी रेाग से इनकी सत्यु दुई। विवारने की बात है कि ये कठोर चित्त न थे परन्तु परुले दर्जे के जिही थे।

### उद्र-रोग।

ध्या ३०७ (१) यदि अहमेश बखरहित हो, खन पर पापमह की हि हो और अहम स्थान में पापमह बैठा हो अथवा उस पर पापमह की हि

पढ़ती हो तो जातक को ऐसा रोग होता है कि जिससे यह मोजन करने में अस-मर्ग हो जाता है। देखों कूं. ७३ बाबू क्रूच्ण अक्ट्रेब जी की। क्रम पर संगढ़ की और अद्य स्थान पर शनि की दृष्टि है। अद्योश मोटा मोटी क्छ रहित प्रतीत होता है। यह मन्दानिन रोग से पीड़ित रहने के कारण कुछ काछ पर्यन्त तौछ कर स्वल्प मोजन किया करते थे। (२) बदि सूट्यं, चं. और मंगछ सभी छट्टे स्थान में हों तो जातक बायु गोखा एवं ज्वर सहित फोड़ा फुल्सी आदि से पीड़त होता है। (३) बदि (१) श्लीण चं. पापग्रह के साथ होकर छन्न में बैठा हो और छनन, मकर अथवा हुम्भ राशितन हो, अथवा (२) श्लीण चं. पापप्रह के साथ होकर छट्ठे वा आठवें स्थान में बैठा हो तो जातक व्लीहा अथवा वायु जनित रोग से पीड़ित होता है। (४) यदि मंगल लग्न में हो और वह श निर्वल हो तो जातक गुल्म रोग, वायु-गोला, अजीर्ण, तथा मन्दारिन रोग से पीड़ित होता है। देखों कुं. ७३ बाबू कृष्णबलदेव जी की। मंगल से लग्ब दृष्ट और वध्वेश बीच का दुर्बल है। ये मन्दारिन से पीड़ित हैं। बृहस्पति खुम है अतः रोग में प्रबक्ता नहीं है। (५) यदि राहु अथवा अन्य कोई पापग्रह स्मन में बैठा हो और शनि अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक उदर-शेग से पीड़ित होता है। देखों कूं. ६५ यसुना बाबू को । छन्न में राहु बैठा है और शक्ति अष्टमस्य है। अतपुत्र बहुत समय तक ये उदर रोग से पीड़ित रह कर अन्त में अन्य रोगों के प्रास बन गये। (६) यदि चन्द्रमा पापप्रह के साथ छड्डे स्थान में हो और उस पर किसी पापग्रह की इप्टि हो तो जातक वातरोग अर्थात् वायु जनित रोग से पीडित होता है। (७) यदि मंगल किसी पापग्रह के साथ सप्तम स्थान में हो और मंगल पर किसी पापग्रह की दृष्टि भी पहली हो तो जातक रुधिर एवं पित्त-प्रकोप से पीडित होता है। यदि बुध सप्तम स्थान में हो और पूर्ववाले नियम की सभी बातें पायी जाती हों, तो वात-कफ जनित रोग से जातक पीड़ित होता है। इसी प्रकार क्षपर्युक्त अवस्था में बदि क्रुक सप्तमस्थ हो तो जातक अविसार, पेविश आदि रोगों से पीड़ित होता है। यदि शनि उसी अवस्था में सप्तमस्य हो तो गुरुम रोग से पीड़ित होता है। (८) वदि बृहस्पति और द्वितीथेश निर्वेख होकर द्वितीय स्थान में हो तो जातक वायु जमित रोगों से पीड़ित होता है। (९) वदि शनि ससमस्य हो और इ. स्टनस्य हो तो जातक वायु जनित रोग से सर्वहा पीडित रहता है। (१०) वदि वं. पाप नवमांश गत होकर छट्ठे स्थान में ही, और

उस पर पापमह की दृष्टि हो तो जातक बाबु विकार से पीड़ित होता है। (११) यदि सूर्व्य छट्डे स्थान में हो, उस पर पापपह की दृष्टि हो और बच्चेन किसी पापपह के साथ हो तो जातक वित्त-प्रकोप से पीड़ित रहता है। (१२) वदि कानेश बीच और क्षत्र गृही, मंगक चतुर्थ स्थान में हो तथा क्षनि पापदश्ही तो जातक बाबु गोका रोग से पीड़ित होता है। (१३) बदि द्वादमेश वह गत और वच्डेस द्वादस गत हो, अर्थात् वष्ठेश और द्वादशेश अन्योन्य भावगत हों तो जातक उदर-पीडा एवं मन्दानिन से पीड़ित होता है। (१४) बदि सूर्व्य अथवा चन्द्रमा छुटे स्थान के नवांश का स्वामी हो तो जातक अपन और मन्दारिन रोग से पीड़ित होता है। (१९) यदि इहस्पति और चं. छ्ट्ठे स्थान में हों तो इन प्रहों की दशाअन्तरदशा में जातक को उदर-म्पया एवं अन्य उदर-रोग होते हैं। (१६) यदि चं. बच्छेश होकर केवल पापदृष्ट हो तो जातक प्लीहा रोग से शीइत होता है। (१७) विद वं. सप्तमेश अथवा छानेश होकर पापदृष्ट हो तो प्छीहा रोग होता है। (१८) यदि करन का नवमांश पति और इट्टे स्थान का नवमांश पति अर्थात् दोनों डी भावों के नवमांश पति थं. हो तो जातक चन्द्रमा, छग्नेश एवं वच्टेश की देशाअ-न्तरदशा में अजीर्ण तथा मन्दारिन रोग से पीड़त होता है। (१९) बढि शनि कर्क राशिगत और चं. मकर राशिगत हो तो जातक जलोहर रोग से पीडित होता हैं। (२०) यदि शनि मंगल के साथ छटठे स्थान में हो और सूर्य्य तथा रा. डी उनपर दृष्टि पड़ती हो एवं छन्नेश निर्वे हो तो जातक दीर्घ रोगी होता है। (२१) यदि श. अथवा बृहस्पति चच्छेश होकर चतुर्थ स्थान में हो तो कृष्ण-पित्त रोग से पीडित होता है।

# जननेन्द्रिय एवं गुदा रोग।

(१) विद बच्छेश, हुआ और रा. के साथ होकर कानगत हो तो जातक स्वयं अपनी जननेन्द्रिय को काट डाखता है। (२) विद बच्छेश मंगक के साथ हो और शुअग्रह की दृष्टि उसपर न हो तो जननेन्द्रिय रोग होता है। (३) यदि चं. कर्क, वृश्विक अथवा कुम्भ के नवांश्च में सनि के साथ हो तो जातक जननेन्द्रिय रोग, भगन्दर, बवासीर आदि रोग से पीड़ित होता है, (४) विद चं. पापग्रह और अच्टमेश के साथ हो तथा अच्टमेश पर राहु की दृष्टि

पड़ती हो तो जातक को गुदा होग होता है। (५) वदि अहम स्थान में तीन अथवा चार पाप बह हों तो जातक गुदा रोग से पीड़ित होता है। परन्तु उसमें वदि एक भी श्वमग्रह हो तो ऐसा रोग नहीं होता । (६) यदि चं. वृश्चिक अथवा कर्क राशि में हो वा कर्क अथवा वृक्षिक के नवमांश में हो और वह पापपह के साथ हो बा दृष्ट हो तो गुड़ा \* रोग होता है। किसी का मत है कि शनि से बुक्त बा इट रहने से बह बोग छागू होता है। देखों कुं. ७६ रधुनम्दन बाबू की। क्ल्ब्रमा कर्क राशि गत है। संगछ और शनि दोनों से इष्ट है। अतः आंत उतरने की बीमारी से अत्यन्त पीड़ित रहते हैं (७) यदि चन्द्रमा जळ राशि गत हो और चन्द्र-स्थित राशि का स्वामी छह्ने स्थान में हो तथा उस पर जखराशि गत प्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को मूत्र-कृष्ट्य रोगा होता है। शुभूत के मतानुसार शर्करा अर्थात् मधुप्रमेह मूत्रकृष्क् का ही भेद है। (८) वदि चन्द्रमा जरू राशि गत हो. चन्द्र स्थित राशि का स्वामी छह्ने भाव में हो और यदि जरू राशि गत बुध की दृष्टि उस पर पढ़ती हो तो मूचकुच्छू रोग होता है। (९) विद चतुर्थ स्थान एवं सप्तम स्थान का स्थामी छह , आठवें अथवा बारहवें स्थान में हो, अथवा चतुर्थ और सप्तम के स्वामी शत्र राशि गत होकर पाप दृष्ट हों तो मूज्यन्यकी-जनित रोग शोते हैं † (१०) यदि तृतीयेश, ब्रघ और महस्त के साथ

गुद्धरोग से प्रमेद्द, बबासीर, मुन्नस्थळी के रोग और आंत रोग इत्वादि
 इत्वदि प्रकार के रोगों का बोध दोता है।

<sup>†</sup> सूत्रस्थली जनित रोग बारह प्रकार के होते हैं। (१) वात- हंडली,-इसमें बायु कृपित होकर बस्तीदेश में कुण्डली के आकार में टिक जात है। जिससे पेशाब बंद हो जाता है। (२) बातडीला,-इसमें बायु, मूत्र द्वारा या बस्तिदेश में गाँठ अथवा गोले के आकार में होकर पेशाब रोकता है (३) वात-बस्ति, जो सूत्र के वेग के साथ ही बस्ति की बायु, बस्ति का मुख रोक देती है (४) सूत्रा तीत-इसमें बारबार पेशाब लगता और थोड़ा थोड़ा होता है। (५) सूत्र जठर, इसमें सूत्र का प्रवाह ककने से अधोबायु कुपित होकर नामि के नीचे पीड़ा उत्पन्न करती है। (६) सूत्रोत्संग, इसमें उतरा हुआ पेशाब बायु की अधिकता से सूत्रवाक वा बस्ति में एक बार ही एक जाता है भीर किर बड़े वेग के साथ कमी कभी रक्त किये हुए विकल्यता है। (७) सूत्रक्ष्य, इसमें सुशकी के कारण बायु-

इसन में बैठा हो तो मूत्र कुच्छ रोग होता है । (११) वदि वष्ठेस अथवा ससमेश, हादशेश के साथ हो और शनि से दृष्ट हो तो सूत्र कृष्ण एवं प्रमेहादि राग होता है। देखो कुं. ७१ वास्मीकि बावू की। वष्ठेश सनि द्वादशेश सूर्व्यकेसाथ होकर हादश स्थान में बैठा है। शनिकी दृष्टि हो नहीं सकती, शनि स्वयं वच्छेश है। अतः प्रतीत होता है कि यह कुछ दिनों तक मधु-प्रमेह राग से पोड़ित रहने के कारण इनके पैर में बण हुआ इस के चीर फाड़ होने के बाद इन की सत्यु हो गई। शनि और सूर्व्य द्वादशस्य हैं। द्वादश स्थान से पैर का वर्ग सूचित होता है। देको कुं, १५ बङ्किम बाबू की। सप्तमेश चं. और हादशेश हु, साथ ही अष्टम स्थान में बैठे हैं और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। अतः यह मधु प्रमेह राग से पीड़ित थे। देखो था २१५ (८) देखो कुं. ६५ ण्युना बाबू की। इस कुं. में बच्छेश वृ. और सप्तमेश मंगळ देानों ही दशम स्थान में बैठे हैं। द्वादग्रेश बुध के साथ वृ. और मं. नहीं हैं। परन्तु द्वादग्रेश बुध का बू. और मंगल से अन्यान्य दृष्टि सम्बन्ध है तथा बू. एवं मंगल पर हानि को पूर्ण दृष्टि है। इस कारण ये प्रमेह राग से पीड़ित हुए देखी कुं. २२ श्री पं. शिव कुमार शास्त्री जी की । पष्टेश सूर्व्य द्वादशेश शनि के होकर हादश स्थान में बैठा है। इस कारण प्रमेह राग से पीड़ित होना बाध होता है। श्री रामयत्न ओझा जी ने 'फिलित-विकास' पुस्तक के १३१वें इह में शास्त्री जो की कुण्डकीदेते हुए केवल इतनी ही लिखा है कि 'अन्त' में

पित के योग से दाइ होता है और मूत्र सृख सा जाता है। (८) मूत्रप्रंथि, इसमें विस्त-मुख के भीतर पथरी की गांठ सी हो जाती है जिससे पेकाव करने में बहुत कष्ट होता है। (१) मूत्र, शुक्र-इसमें मूत्र के साथ अथवा आगे पीछे शुक्र भी निकलता है। (१०) उष्णवात-इसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने, गरमी या धूप सहने से पित कुपित होकर वस्ति देश में वायु से आवृत हो जाता है। इसमें दाह होता है और मूत्र इलदी की तरह पीला तथा कभी कभी रक्त मिला आता है इसे "कड़क" कहते हैं (११) पित्तज मूत्रीकसाद, इसमें पेसाव कुछ जलन के साथ गादा गादा होकर निकलता है और सूखने पर गोरोचन के चूर्ण की तरह हो जाता है। (१२) कफ ज मूत्रीकसाद, इसमें सफेद और लुआबदार पेकाव कह से निकलता है।

इनके। भी कक्वे की विमारी हो गई थी। वह सभी जावते हैं कि प्रमेद रोग बाठे को अन्त में कभी कभी कक्वा है। बाया करता है। हो सकता है कि उच ज्ञास्त्री जो प्रमेह रोग से पोड़ित हों जे। उबस्य धारण कर अन्त में कक्या हो गया । देखक को सास्त्री जी की कुण्डकी में कोई विकलात बोग नहीं बोध होता। (१२) बहि तृतीयेश, बुध, मंगक और सनि के साथ कानगत हो तो पथरी शेव होता है। (१३) राह बदि अहम स्थान में बैठा हो तो जातक गुदा, प्रमेह अण्डबृह्य अथवा बवासोर रेाग से पोड़ित होता है और उसे ३२वें वर्ष में जीवन की आक्रको है। तरन्तु क्रम यह युत रहने से २५वें वर्ष में आक्रका होती है। देखो कुं. ७ आदि गुरु शक्टर की। गृहु अष्टम स्थान में है और उसपर महुन्छ वणकारी ग्रह को पूर्ण दृष्टि है। अतः प्रतीत होता है कि इनकी सूत्य अगन्दर रोग से ३२ वें वर्ष में हुई। देखो भारा १९५ (३० वर्ष एवं ३२ वर्ष) (१४) बहि राह अष्टम नवमांश में हो और अष्टमेश अष्टम स्थान से त्रिकोण में हो तो जनने-निव्रय रोग होता है। \* (१५) यदि करनेश और हितीयेश, क्रुक के पड़वर्ग के हों तो जननेन्द्रिय रोग होता है। (१६) यदि शक्त वह, अष्टम अथवा हादस स्थान गत हो अथवा बच्छेश के साथ हो तो जननेन्द्रिय में पीड़ा होती है (१७) यदि बच्छेश और कानेश. बच तथा रा. के साथ हों तो जननेन्द्रिय रोग होता है। (१८) बढि प्रक सप्तमस्य डोकर सनि एवं मंगलके साथ हो अथवा सनि, मंगल से दृष्ट हो तो जननेन्द्रिय रोग होता है (१९) यदि खग्नाधिपति छहे स्थान में हो और क्छेब. कुथ के साथ हो तो जननेदिय रोग होता है। देखों कुं. ६५ यसुना बाबू को। क्रमाधिपति सहे स्थान में हैं (देखो नियम १६) और वध्देश ह. को इस से अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है । (२०) बदि राहु, मंगछ और शनि के साय सम्बगत हो तो अण्डकोष-बृद्धि रोग होता है (२१) यदिराह मंगछ और शनि ब्रुटे स्थान में हो लो अण्डकोषवृद्धि रोग हाता है (२२) शनि, मंगछ, और रा. के खननगत होने से अण्डकोषबुद्धि होती है। (२३) यदि राहु बुहस्पति के साथ खन्नगत है। ते। अण्ड-काय-बुद्धि हातो है। (२४) संगळ और रा. के वडगत हाने से अण्डबृद्धि हाती है। (२५) बदि खनेश अञ्चनत है। और अष्टम स्थान में राहु तथा मान्दि भी बैठा है। ता अण्डकाव की बृद्धि होती है। (२६) बृहस्पति, सूर्व्य और राह के तृतीव स्थान में रहने से अण्डबृद्धि होती है। (२७) नदि रा. बनन में और गुक्कि जिस्रोव

<sup>\*</sup>प्रमेहादि, मूक्क्यकी के रोगों को जननेन्द्रिय रोग का एक प्रकार कहा जा सक्ताहै।

में हो तथा अष्टमस्थान में मंगछ और शनि बैठा हो तो अण्डकोच वृद्धि होती है। (१८) बदि बन्नाधिपति, रा., केतु अथवा और किसी एक दूसरे पाषप्रह के साथ अष्टम स्थान में हो तो अण्डवृद्धि होती है। (२९) यदि रा., मं., शनि और मान्दि लग्न के नवांशपति के साथ हो तो भण्ड-वृद्धि होती है। (३०) अष्टमेश्व के नवांश्वपति के साथ यदि राहु हो तो अण्ड-वृद्धि होती है। (३१) रा. और ज्ञानि यदि एक स्थान में हो तो अण्ड वृद्धि होती है। (३२) यदि शनि संगळ से युक्त होकर अष्टमस्य हो तो बात प्रकोप से अण्डबृद्धि होती है। देखों कुं. ७५ गौरी बाब् की। अष्टम स्थानमें मं. कुम्भ राशिगत है और कुम्भ के स्वामी श. पर मं. की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण यद्यपि श., मंगछ के साथ अष्टम स्थान में नहीं है परन्तु अष्टमस्थ मं. को श. से साधरमं सम्बन्ध है। इनको सांजर ( फालेरिया ) रोग बहुत काल से पीड़ित कर रहा है। (३३) यदि शुक्र मंगल की राशि में हो और मं. भी साथ हो तो भूमि संसर्ग और वातकोप से अण्डवृद्धि होती है। (३४) विद मंगल और चं., मेव अथवा वृत्र में हों तथा बृहस्पति एवं शनि से दृष्ट हों तो वीर्थ्य युक्त दोष से अण्डबृद्धि होती है। (३५) बदि संगल ख्यन में हो तो नामि, गुल्म और अन्ड में शोध होता है। (३६) बढि ख्यनेस. मंगल एवं बुध तीनों वह, अष्टम अथवा हादश राशिगत हों, अथवा किसी एक राशि में हों और छट्ठे स्थान को देखता हो तो गुद्ध तथा बवासीर आदि रोग डोते हैं। (३७) वदि चन्द्रमा छ्टं अथवा अष्टम स्थान में हों और उसपर मंगछ की दृष्टि पड़ती हो तथा शनि स्मन में हो तो बवासीर रोग होता है। (३८) बदि अष्टमेश कर ग्रह होता हुआ ससमस्थान में बैठा हो और उस पर ग्रुमग्रह की दृष्टि न हो तो जातक बवासीर रोग से पीड़ित होता है। देखों कुं. ८४ बाबू उमा-बाइर की। अष्टमेश शनि सप्तमस्य है और श्रभग्रह से दृष्ट नहीं है, परन्त श्रक के साथ है। कहा जा सकता है कि इसी बोग से उन्हें बवासीर रोग है, परन्तु विशेष उपद्रव नहीं है, क्यों कि शुभयुक्त है। (३९) यदि बृश्चिक का शनि सप्तम स्थानीय हो, मंगल नवमस्य हो और जातक का जन्म दिन के समय में हो तो जातक अर्श रोगी होता है। (४०) यदि शनि बारहवें स्थान में हो और उसके साथ लग्नेश तथा मंगल हो अववा लग्नेश एवं मनुक की दृष्टि शनि पर पहती हो तो जातक को बवासीर रोग होता है। (४१) यदि छन्न में शनि हो, सप्तम स्थान में मञ्चलकृष्टिक राशिगत हो और सम्ब पर हु. को दृष्टि व पड़ती हो तो अर्श रोग

होता है। (४२) यदि छन्न में शनि और सप्तम में मंगळ हो ते। क्यासीर रेग्व होता है। (४३) वदि जन्म स्मन से बारहवें स्थान में सनि बैठा हो और पाप इच्ट हो तो अर्थ रोग होता है। (४४) बहि छन्नेस पर मंगक की दृष्टि हो तो बवासीर रोग होता है। (४५) वृदि मंगळ बृहिचक राझि-गत हो और खन्न पर हू. तथा हा. की दृष्टि न हो तो बवासीर रोग होता है। (४६) यदि ससम स्थान में शनि हो और दिन के समय का जन्म हो ता अर्करोग होता है। देखों कुं. ७८ रामप्रसन्नो बाबू की । शनि सप्तमस्य है और दिन का जन्म है। पुनः बदि सीन करन के अन्तिस नवसांश का जन्म माना जाब ते। भाव कुण्डली में शनि सप्तम होगा और योग लागू होगा। (४७) यदि मंगछ, बृध्यिक राशिगत होकर नवम स्थान में हो तो अर्थ राग होता है। (४८) यदि वष्ठ स्थान में केवल मंगल ही बैठा हो तो यह भर्श राग का सबक होता है। इसी प्रकार यदि छन्न में शनि उच न हो तो भगन्दर राग का भय होता है। (४९) यदि बृहस्पति वह श और अष्टमेश के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो ते। भगन्दर तथा बवासीर आदि राग होते हैं। (५०) यदि छन्नाधिपति और मंगछ, कन्या राशिगत हों, तथा बुध के साथ हों अथवा बुध की उन पर इष्टि पड़ती हो तो अगन्दरादि रोग होते हैं। (५१) यदि संगढ़ और रा. सप्तम स्थान में डों तो जात ककी स्त्री का मासिक धर्म में डिधर प्रवाह विशेष होता है। (५२) यदि किसी स्त्री की कृण्डकी में सहम भाव मंगक के नवांश का हो और ससम भाव पर (१) शनि की दृष्टि हो (२) अथवा सुर्व्य और बुध की दृष्टि हो ते। इन में से किसी एक योग के रहने से उस स्त्री की यानि अथवा गर्भाशय में राग होता है।

# कुष्ठ-रोग।

प्रकार का होता है। छान से शरीर का और बन्द्रमा से क्षिर का विचार होता है। छान, चं. आदि के दूषित रहने से प्रायः रुधिर प्रकोंप रोग होता है। (२) छिला है कि यदि पापबह छानगत हों परन्तु छनमें से कोई स्वयुही न हों तो कुछ-रोग का भय होता है। यदि शनि छान में हो तो नीछ कुछ, सूर्ण्य छान में हो तो रक्त कुछ और मंगळ हो तो हवेत कुछ होता है। परन्तु स्मरण रहे कि

केवड एक ग्रह के सम्बगत होने से कह व्याधि नहीं होती। बद्धि शस्य प्रकार से भी यह कानस्य पापप्रह पीड़ित एवं निर्वेष्ठ हो तभी कुछ-रोग सम्भव होता है। (३) बहि चं., शनि अथवा संगठ के साथ कर्क, सकर अथवा सीन के वर्षास में सुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक को कुछ-रोग होता है। (४) बदि चं., सनि और मंगछ, कर्क; बृश्चिक अथवा मीन रासि में एक साथ वैठे हों तो रुधिर विकार से 508 होता है। किसी का मत है कि मेथ वा बूच राशिगत होने से भी वही फल होता है। किसी का कथन है कि बदि शुक्र, मंगळ, चं. और शनि एक साथ मीन, बृश्चिक अथवा कर्क राशिगत हों तो आतक रक्कड़ी और महापातकी होता है। (५) यदि चं. और सूर्घ्य किसी पापप्रह के साथ कर्क, बुश्चिक अथवा मीन राशिगत हो तो स्वेत-कुछ होता है। (६) यदि वं., मंगल, शनि, और शुक्र जल राशिगत हों एवं किसी प्रकार से पीड़ित हों तो जातक को छ्ता-कुछ नामक रोग होता है। अर्थाव ऐसे वजादि से जातक पीड़ित होता है जिससे मरणान्तक कष्ठ हो । देखो कुं, ६० गंगाबाबू की । चं. शुक्र और शनि जल राशि-गत हैं। मंगल अर्द्ध जलराशि में है। नियम ६ श्वेत कुछ का दोना बतलाता है। इनको प्रथम श्वेत कुछ ही का रोग हुआ था क्रमशः इनके द्वाय पैर इत्यादि और अझों में भी कुह रोग का आक्रमण हुआ। बचापि वैध इसे गछित कुछ वहीं कहते परन्तु साधारण दृष्टि से कुछ ही है और अगुलियों में दोच आजाने के कारण आप बड़े क्लेश में है। (७) यदि शुक अथवा बहस्पति छठ्ठे स्थान में हो और उस पर पापप्रह की दृष्टि हो ता सोक रोग (अर्थात एक प्रकार का कुछ होता है)। (८) यदि चर राशि में शुक्र और चं. किसी पापग्रह के साथ बैठे हों तो पाण्डु-कुछ रोग हे।ता है। (९) यदि वह का, राहु अथवा केतु के साथ छानगत, अथवा अष्टम स्थान में अथवा दशम में हो तो कुछ रोग हे।ता है। इस योग में छः प्रकार के योग होंगे। देखो कुं, ६३ बाब प्रसिद्ध सिंह की। पुत्र की कुण्डली से पिता के विवार का यह उदाहरण है। नवस स्थान से पिता का विचार होता है। इस कारण इस कुण्डकी में पिता का स्वान कन्या हुआ। कन्या से वच्छेश सनि, केंद्र के साथ डोकर फितु करन से भ्रष्टम स्थान में बैठा है। इस कारन इस जातक के पिता को क्रह व्याधि रोग होनेका योग होता है। सबसूच में इन के पिता कर व्याधि से पीडित थे। (१०) वदि संगढ और श्रावि; द्वादश स्थान अथवा द्वितीय स्थान में, चं.

कान में और सूर्व्य सप्तम स्थान में हो तो जातक को स्वेत कुछ होता है। (११) बदि चन्द्रमा, दुध, राहु और सूर्व्य छन्नेश के साथ है। तथा उसके साथ मंगड अथवा शनि भी हो तो बुह रोग होता है। (१२) चं. और बू. छट्टे स्थान में हों ता एक प्रकार का कुछ होता है। (१३) यदि वह स, अष्टवेश और अलेश छह स्थान में हों तथा उसके साथ मंगल अथवा शनि हो ते। एक प्रकार का कुष्ठ राग होता है। (१४) यदि चं. धन राशि के पञ्चम नवांश में अर्थात् सिंह के नवांक्ष में अथवा किसी राशि के पन्तम नवांश में हो पर वह पापबह का नवांश हो, अथवा चं. किसी राशि में हो परन्तु मीन, कर्क, मकर अथवा मेच के नवांश में हो, परन्तु पदि ऐसे चन्द्रमा पर मङ्गळ अथवा शनि की दृष्टि हो अथवा ऐसे चं. के साथ शनि अथवा मङ्गल हो ते। जातक के। कृष्ट राग होता है। परन्तु यवनाचार्व्य का मत है यदि चं. पर शुभग्रह की भी दृष्टि पहती हो ता केवल वर्म राग होता है। (१५) यदि वं. अथवा बुध, लग्न का स्वामी होकर राह अथवा केतु के साथ बैठा हो और शनि से दृष्ट हो तो कुछ राग होता है। (१६) यदि वृश्चिक, वृष, कर्क अथवा मकर, पन्वम अथवा नवम भाव की राशि हो और उसपर पापमह की दृष्टि हो , अथवा ऐसे पन्चम वा नवम में पापप्रह बैठा हो तो कुछ व्याधि होती है। देखों कुं, ६२ बाबू सियाराम बी की । इस कुण्डलो से इन की सन्तान के रेगा का अनुमान करने का उदाइरण दिया जाता है। पन्यम भाव से संतान का विचार होता है। पंचम स्थान बृहिचक राशि है। सन्तान भाव का यही खन्न हुआ। इस सन्तान-खन्न से नवम स्थान कर्क राशि है। उस में सूर्व्य पापप्रह बैठा है और रा. से दृष्ट भी है। इन के एक सन्तान को किञ्चत् श्वेत कृष्ट है। (१७) बदि वं. के साथ राहु अथवा शनि हो, और चं. छप्न गत हो तथा छन्न का स्वामी चं. के साथ न हों तो जातक को एक प्रकार का कुछ राग होता है (१८) विद चन्द्रभा, ब्रुप अथवा छानेश के साथ रा., सूर्य, मङ्गल अथवा शिव हो तो स्वेत कह होता है। इस योग में तीन ग्रहों का चार ग्रहां से एकाएकी योग बतकाया गया है। इस कारण बारह योग होंगे। देखी कुं. ६० बाबू गंगाप्रसाद बी की। इस कुण्डकी में बुध के साथ रा. अहम स्थान में है। पुनः बुध पर मंगड की पूर्व दृष्टि है। इसी प्रकार या के साथ सनि आदि वहीं है परन्त

र्च. पर शनि की पूर्व दृष्टि है। अर्थात् चं. और बुध, राहु, शनि और संतक से पीड़ित है। इस कारज इन्हें श्वेत कुछ से पीड़ित होना पड़ा। देखे। कुं. ६५ बसुना बाबू की । इन के आई का इन्ड व्याधिथी। तृतीय स्थान से आई का विचार होता है। अतः भ्रातृ-छन्न, धन हुआ। भ्रातृ-छन्न का स्वामी हू. के साथ मंगछ बैठा है और शनि से दृष्ट है । इस योग से इन के भाई के श्वेत कुछ की सूचना होती है। देखो कुं, ६३ प्रसिद्ध सिंह की। इन के पिता का कान कम्या हुआ। कान का स्वामी बुध, सूर्व्य और मंगल के साथ है। तथा बुध शनि से दृष्ट भी हैं। इनके पिता को प्रथम स्वेत कुछ हुआ तत्प-हवात् गलित कुष्ठ हुआ (१९) यदि मंगल अथवा बुध लग्न का स्वामी हो, और ऐसे स्मन के स्वामी के साथ चं. हो तथा उस पर शनि की दृष्टि हो, अथवा रा. की सप्तम दृष्टि हो तो कुछ रोग होता है। देखो कुं, ६२ बाबू सियाराम जी की। सन्तानभाव का उदाहरण है। सन्तान छान बृश्चिक है। उसका स्वामी भंगल, चं. के साथ नहीं है, परन्तु चं. से तृतीय सम्बन्ध है और मंगल पर रा. की सप्तम दृष्टि है। देखो नियम (१६)। (२०) यदि षष्ठेश, राहु के साथ होकर सप्तम स्थान में हो और उसपर मंगल की दृष्टि हो तो किसी रोग से अङ्ग भङ्ग होता है और अन्त में कुछ ज्याधि होती है। (२१) यदि वष्ठेश, वृ. अथवा शुक्र हो और लग्नगत हो तथा बह पाप दृष्ट हो तो सोफ रोग होता है। देखो नियम (७)। (२२) यदि चं. मेच अथवा बुच राशिगत हो और उसके साथ शनि और मंगल बैठे हों तो जातक कुड रोगी होता है। (२३) यदि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में कर ग्रह बैठे हों तो एक प्रकार का चकत्ता कुछ रोग होता है। (२४) बदि छन्नेश, अष्टमगत और पापबह के साथ हो अथवा पापटट हो तो जातक श्वेत कुष्ठ, दाद, खुजली बा सम्दानित से पीड़ित होता है। देखों कुं. ६५ बाबू यसुना प्रसाद जी की। इसका भागु-छान धन है। धनका स्वामी बू. धन से अष्टमगत है और मंगल के साथ है तथा शनि से दृष्ट भी हैं। इस योग से भी इनके आई का कुछ रोग सुचित होता है। (२५) यदि (क) छम्ने शऔर बुध, रा. अथवा केतु के साथ हो तथा (स) संगढ और चं., राहु अथवा केतु के साथ किसी भाव में बैठे हों तो इनमें से एक बोग के रहने से हो श्वेत कुछ होता है। (२६) वदि सूर्त्य, मंगल और शनि किसी आब में साथ बेटे हो तो कुढ़ रोग होता है। (२७) यदि चं., मंगल और शनि एक

साय मेच वा बृच राशिगत हों तो श्वेत कुछ होता है। (२८) विद चं. स्थव में हो और द्वादश तथा द्वितीय में (दोनों में) वाकाद हों तो श्वेत कुछ होता है।

# चेचक और व्रण।

सूर्य की दृष्टि पड़तो हो तो जातक को चेचक होता है। मतान्तर से झा. और चं. से भी दृष्ट होना पाया जाता है। (२) यदि सूर्य अथवा मंगल, खन्न, ससम, द्वितीय अथवा अष्टम में हो और वैसे सूर्य या मंगल पर, मंगल अथवा सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसे योग में जातक को अग्न से भय होता है अथवा कोदबा (एक प्रकार का चेचक) होता है। इस योग में यदि सूर्य्य, लग्न आदि में हो, उसा कि उपर लिखा गया है तो उसपर मंगल की दृष्टि आवश्यक है, इसीप्रकार मंगल, लग्नादि स्थानों में हो तो उसपर मंगल की दृष्टि आवश्यक है। (३) यदि शनि, अष्टम और मंगल ससम अथवा नवम स्थान में हो तो जातक को चेवक रोग होता है। (४) यदि वष्टेश ससम स्थान में हो तो उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक को चेवक रोग होता है। (४) यदि वष्टेश ससम स्थान में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक को चेवक रोग होता है। (५) यदि ख्येश साम स्थान में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक को चेवक रोग होता है। (५) यदि ख्येश साम मंगल को राम से अथवा मारपोट से अय होता है।

#### चर्म-रोग

दिन है है १ (१) यदि शनि पूर्ण बलो हो और मंगल के साथ वृतीय स्थान में बैठा हो तो जातक को कण्डु रोग अर्थात सुजलो होती है। (२) स्निग्ध राशि (३,४,८,७,११ वा १२) में यदि वं ससम स्थान में और शिन किसी राशि में हो परन्तु चतुर्य नवांश में हो तथा ऐसे शनि की दृष्टि ऊपर किसे हुए वं. पर हो तो जातक को दाद रोग होता है (३) यदि मंगल अथवा केतु, छहे अथवा ८ वं स्थान में हो तो चर्म रोग होता है। (४) यदि मं. और श्रानि ६,१२ स्थान में हो तो चूण होता है। देखो कुं. ६० बाबू कास्यायनी सङ्गर जी की। श. छहे में और मं. हादश में है। अर्थां सा. और हादशस्थ मं. को

प्रथम सम्बन्ध है, बतुर्थ ( योग ) सम्बन्ध नहीं है। इनको बारफकाक में कारम २६ कठिन कठिन कन हुए ये और सब के चोड़ काड़ को आवश्यकता पड़ी थी, उनमें से एक घाव के अच्छा होने में बड़ी कठिनता हुई थी। (५) यदि मंगछ वध्छेश के साथ हो तो चर्म रोग होता है। (६) यदि बुध और राहु वष्ठेश एवं क्रन्नेश के साथ हो तो वर्म रोग होता है। देखों कुं. ३७ सर गणेशदत्त सिंह जी की। मं., वच्छेश और करनेश होता हुआ हु. के साथ है और रा. से इष्ट है । ये बहत काछ से पुक्तिमा (Eczema) से पीड़ित हैं। (७) वहि क्टेश पापग्रह होकर स्मन, अद्या अथवा दक्षम स्थान में बठा हो ता वर्मरोग होता है। (८) यदि वष्ठेश सन्न गृही, नीच, बकी अथवा अस्त हो, तो वर्म रोग होता है । देखी उदाहरण कु. ९६ हा. अस्त है। जातक दाद और एक्जिमा (Eczema) से पीड़ित है। इसी प्रकार यदि वष्ठस्थ ग्रह, नीच, शब्रुगृही, वक्री अथवा अस्त हो वो भी चर्मरोग होता है। देखो कुं ५० राजा बहादुर अमावां की। दोनों योग छागू हैं। वहेश र. अपने परम शत्रु श. के साम है। पुनः वहत्य श. शत्रु गृही है। ये बहुत काछ से ठर्रा (Eczema) से पीड़ित है । (९) यदि वच्डेस, पापग्रह के साथ हो और उसपर स्मनस्य, अष्टमस्य अथवा दशमस्य पापप्रह की दृष्टि हो तो चर्म रोग होता है। देखो बुं ३७ मिनिस्टर साहिब की। वच्डेश स्वयं पाप और बुध के साथ है (बुध पाप हो गया ) तथा दशमस्य रा. से दृष्ट भी है। इसी कारण ये उकोता (Eczema) से पीड़ित हैं। (१०) यदि शनि अष्टमस्य और मंगल सप्तमस्य हो तो जातक को पन्द्रह से तीस वर्ष की अवस्था में मुख पर फुन्सी आदि होते हैं। देखो कुं. ९० बाबू कात्यायनी शङ्कर जी की। श. अष्टमस्य नहीं है परन्तु अष्टमस्थान को देखता है। पुनः मं. सप्तमस्य नहीं है परन्तु ससम पर पूर्ण दृष्टि है। बोध होता है कि इसी कारण १९३३ ई. में इन के मुख पर एक वड़ा दुः लशयो वग हुआ था। देखो नियम (४)। (११) बदि स्मनेश, मंगरू के साथ स्मनगत हो और उसके साथ पापवह हो अथवा पापग्रह की दृष्टि पहती हो तो पत्थर अथवा किसी शस्त्र के द्वारा शिर में वण इत्यादि होते हैं। (१२) यदि छन्नेश, शनि के साथ छन्न में बैठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा छम्न में और भी कोई पापग्रह हो तो जातक के शिर में बोट छगने से अथवा अग्नि से बजादि होते हैं। (१३) यदि षच्ठेस, लान अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो और उसके साथ

कोई पापपह भी हो अथवा शुभप्रद से दृष्ट न हो तो जातक को मूजादि होते हैं। देखों कुं. ७ आदिगुर की। चच्छेस हु., इन्नगत है परन्तु सनि पाप से दृष्ट है, पापगुक्त नहीं है और हु. शुम-दृष्ट भी नहीं है। अनुमान किया जा सकता है कि भगन्दर रोग इसी कारण से हुआ। चैचक सास्त्र में मगंदर को मूज रोग का एक विभेष भेद बतलाया है। (१४) बदि चच्छेस, रा. अथवा केतु के साथ इन्न में बैठा हो तो जातक के सरीर में मूज होता है। (१६) बदि चच्छेस किसी पापप्रद के साथ दसम स्थान में हो और उसपर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक के सरीर में मूज होता है (१७) बदि इन्नेश और चच्छेस मंगल के साथ हों तो जातक को स्कोटक रोग होता है अथवा युद्ध में भय होता है। (१८) बदि सन, मं. और हु. चतुर्य स्थान में हो तो जातक अत्यन्त दु:खदायी मूज से पीड़ित और इदय रोगी होता है।

# वात-पित्तादि जनित रोग।

भीर पापप्रद से दृष्ट भी हो तो जातक पित्त को अधिकता से पीड़ित होता है।
(२) यदि सूर्प्य अध्यम भाव में हो और द्वितीय भाव में कोई पाप्पद हो तथा मंगळ निर्वळ हो तो जातक पित्ताधिक्य से पीड़ित होता है। (३) बदि उन्नेश और बुध वह स्थान में बैठे हों तो पित्त जनित असावधानो से जातक व्यथित होता है और नीच शनि उनके साथ हो तो वायु प्रकोग से पीड़ित होता है। तथा इसी प्रकार यदि सूर्प्य और बुध के साथ वृहस्पित बैठा हो तो जातक रोग रहित होता है। परन्तु उपर छिखे हुए सूर्प्य और बुध के साथ बिह सुध्य के साथ बह खुक बैठा हो तो जातक की स्त्री को विपत्ति होती है। (४) बदि मंगळ, बुध के साथ चह स्थान में पाप नवमांशगत हो और उन पर चन्त्रमा तथा खुक की हच्टि पड़ती हो तो जातक रिष्टमा जनित रोग से पीड़ित होता है।
(५) बदि चन्त्रमा किसी पापप्रह के साथ अष्टम स्थान में हो और उस पर किसी पापप्रह की हिट भी हो तो जातक वात रोग से पीड़ित रहता है। (६) बदि चन्त्रमा पापप्रह के साथ वह स्थान में पापप्रह से हुए हो भीर बदि मंगळ सम्बा स्थान में हो तो जातक हिसर एवं पित्र विकार से पीड़ित होता है।

बिद उपर्युक्त येगा में सप्तमस्य संगठ के बदले हुध, सप्तमस्य हो तो जातक बाबु-क्क जीवत रोग से पीड़ित होता है। यदि ग्रुक सप्तमस्य हो तो अति-सार, श्रवि सप्तमस्य हो तो गुरुम और राहु अथवा केतु सप्तमस्य हो तो विद्याचादि दोव से पीड़ित होता है।

# अङ्ग-वैकल्य।

(गेठिया, लक्वा, लगडा इत्यादिः

पिन्द्र दे दे (१) यदि बृहस्पित और शनि साथ हों, चन्द्रमा (अर्ब्द ज्योति का) दशमस्य हों और मंगल सप्तमस्य हो तो जातक को अङ्ग विकलता होती है (गेठिया, लकवा आदि, (२) यदि शनि सप्तमस्य और मङ्गल राहु के साथ अथवा निर्वल हों तो जातक अङ्ग-वैकल्य होता है। (३) यदि चन्द्रमा दशमस्थ, मंगल सप्तमस्य और सूर्व्य, शनि से द्वितोयस्थ हो तो जातक अंग वैकल्य होताहेजातक पारिजात में र. के लग्न

<sup>\*</sup> वैद्यक शास्त्र में कफ, पित्त और वायु के प्रकोप से अर्थात् (१) कफ-पित्त, (२) कफ-वायु, (३) पित्त-वायु, (४) कफ-पित्त, वायु, इन्हीं भेदाभेदों से रागों की उत्पत्ति बतलायी गयी है। वायु, न्याय-दर्शन-शास्त्रानुसार पन्वभूतों में है और इस का गुण स्पर्श कहा गया है। वायु तत्त्व और आकाश तत्त्व का स्वामी ज्योतिषशास्त्रानुसार वृहस्पति है। वैद्यक शास्त्र के अनुसार क्षरीर के अन्दर की वह वायु, जिस के कुपित होने से अनेक प्रकार के राग होते हैं उसे बात राग कहते हैं। शरीर में इसका स्थान पकाशय भाना गया है। शरीर के सब धातुओं और मछादिका परिचालन इसी से होता है। इन्द्रियों के काय्यों का भी यही मूल है। अतः बोध होता है कि पक्षाधात (स्क्रवा, फाछिज) बात रोग के अन्तर्गत है, जो कृपित वायु, कारीर के अर्द्धाङ्क में भर कर, उस की सिराओं अर्थात् स्नायुओं का शोषण करके सन्धि-बन्धन और मस्तिष्क को शियिछ कर देता है, जिससे उसके पार्श्व (गजदीक) के सब अङ्ग निश्चेष्ट अर्थात शिथिछ हो जाते हैं: उसे ज्योतिष शास्त्र में बात रोग अथवा विकछाङ्ग होना बतलाया है। प्रहों के दोच के तारतम्यानुसार उन स्थानों में बात रोग के नाना भेदों से गेठिया, रूकवा, अङ्ग-शिथिखता, स्टंगड़ापन, स्ट्रहापन इस्यादि इत्यादि रोगों का अनुमान करना पड़ता है।

से द्वितीय स्थान में रहने पर येगा कागू होना क्तकाया है (४) वि पञ्चम भाव के द्रेष्कोण में मंगल बैठा हो, उस पर सुर्घ्य, चन्द्रमा और सनि की इप्टि पड़ती हो तो जातक के बाहु नहीं होते। (५) यदि नवम स्थान के द्रेष्काण में मङ्गल वैठा है। और सूर्य, शनि तथा चन्द्रमा की दृष्टि है। ते। जातक पाद-विद्वीन होता है। (६) इसी प्रकार छन्न के ब्रेष्काण में यदि मंगल बैठा है। और उपरि-लिखित तीनों पड़ों से दृष्ट हो ते। जातक मस्तक विद्वीन होता है। ऐसा भी लिखा है कि ऐसे येगा में कभी कभी बासक मस्तक विद्वीन द्वी जन्म लेता है ।(७) इसी प्रकार उपर खिले हुए योगों में जनन के समय ही इस्त और पाद विहीन जातक पैदा होता है। (८) यदि राह अथवा केतु लग्न गत हो और लग्नेश छहे, आठवें अथवा बारहों स्थान में हो तो छानेश की दशा में तथा छानेशस्य राशि से वध्वेश की अन्तर दशा में जातक किसी अबु से विद्वीन हो जाता है (९) यदि शनि नवमस्थ और बृहस्पति तृतीयस्य हो, अथवा शनि अष्टमस्य और वृ. द्वादशस्य हो तो ऐसे जातक का हाथ कर जाता है। (१०) यदि चन्द्रमा, सप्तमस्य या अष्टमस्य हो और उसके साथ हू. अथवा मंगल बैठा हो तो जातक का हाथ कट जाता है। उत्पर वाले इस योग में किसी रोग विशेष से भी हाथ का बेकार हो जाना हो सकता है। यदि ग्राभ-प्रहों की दृष्टि अथवा उच्च प्रह हो तो यह दुर्भाग्य नहीं होता। (११) यदि दशम स्थान में राहु, शनि और बुध बैठे हों तो हाथ कट जाता है। (१२) यदि छट्टे वा आठवें स्थान में बुध और मंगछ दोनों एक साथ बैठे हों तो जातक के द्वाथ और पैर बोर द्वारा नष्ट दोते हैं। (१३) यदि शनि, सूर्य्य की राशि में, बु., मंगल की राशि में और पापप्रह से युक्त हो तो जातक का हाथ काटा जाता है। (१४) यदि शत्रु -राशिगत शनि श्रुक के साथ हो और शत्रु -प्रद से दृष्ट हो तो जातक का पर काटा जाता है। देखों कुं. २३ बाबू इयामाचरण जी की। पंचचामेंत्री के अनुसार शनि शत्र -गृही है और क्षक उसके साथ बैठा है। बचापि शनि किसी प्रह से दृष्ट नहीं है परन्तु उसके साथ परम-शत्र सूर्व्य बैठा है। इनको दाहिने हाथ में अपने बन्तूक की गोछी छग जाने के कारण हाक्टरों ने इनके उस हांय को मोद के समीप से ही काट दिया था । बायें हाथ से किसने का आपने अत्युक्तम अभ्यास कर छिया है। विद्वान छोग इसकी विवेचना करेंगे कि बोग में पैर का करना बतकाया है परम्तु इनका दाहिना हाथ कारा गया है। (१५) बदि

मंगक, सनि और राह एक साथ छट्टे भाव में बैठे हों तो जातक छंगड़ा होता है। (१६) बदि सनि, संगढ़ और सूर्व्य एक साथ छहे भाव में हो तो भी बंगड़ा होता है। (१७) वदि सनि वच्छेस के साथ १२ वें स्थान में हो और पाय-दृह हो तो जातक छंगड़ा होताहै। (१८) मेर, सीम, कर्क, सकर अथवा दुलिक इवमें से किसी राश्चि में पाप बढ़ के लाथ यदि क्षति और चं. नवमभाव में बैठा हो तो बातक बारा अर्थात् छंगडा होता है । (१९) बदि अष्टमेश और नवमेश किसी पापपद से चतुर्थ स्थान में बैठा हो और पापदद हो तो जातक की जड़ा में वैकरचता होतो है। (२०) यदि सर्व्य और शनि एक साथ स्मन में बेंठे हों, और क्षक तथा चं. से दह हों एवं सूर्व्य प्रहण के समय का जन्म हो तो ऐसे जातक का किन्न काटा जाता है और उसकी अवकीर्ति होती है। (२१) वर्षि क्रानियत हा. को शनि देखता हो तो जातक के कमर में बैक्स्व होता है। (२२) बदि शक चतर्य स्थान में हो और हू., शनि, मंगक तथा हुथ एक साथ किसी भाव में हो तो जातक के कमर, इाथ और पांच भादि में विकलता होती है। (२३) यदि सूर्व्य, चन्द्रमा और शनि छहे तथा आठवें भाव में हो तो हाथ में पीड़ा होती है (२४) बदि बू., शनि के साथ हो, चं. दशम भाव में हो और मंगक सप्तम भाव में हो तो जातक विकलाङ्ग होता है। (२५) यदि सूर्व्य और चं. एक साथ केन्द्र में हों तो जातक विकलान होता है। (२६) यदि मंगल, पद्मम अथवा नवमस्थान में हो और पायमह से दृष्ट हो तो जातक विकलाङ्ग होता है। देखी कुं, २६ महाराज चिराज सर रामेश्वर सिंह जी की । मं. पंचमस्य है और श. से दृष्ट है । आपको लक्ष्ये की बीमारी हुई थी। कहा जा सकता है कि मं., बू. से भी हह है अतः इस रोग से भाप बहुकाछ तक पीड़ित नहीं रहे। देखों कुं. ६८ मुख्डी बाबू की। इनकी कंडकी, इनकी स्त्री के रोग के अनुमान का उदाहरण है। छान से सप्तम जावा स्थान है अर्थात् जाया-कान मिश्रुन है। इस जावा कान से प्रक्षम स्थान में महुक बैठा है और मंगक केतु से दृष्ट है अतः इबकी स्त्री खंश थीं। (२७) बदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों तो जातक सर्वाद्मविकत होता है। देखो कुं. ७० मुरडी वाबू की स्त्री को । सभी वाक्यद अर्थात् कुर्य, कवि, राह, संगठ. केत, सब-के-सब केन्द्र में बैंटे हैं। अतः वह महिका कई वर्षी तक सर्वोद्ध विकट रहती हुई सप्या ही पर पड़ी रहती थी। (२८) यदि सन्नेश हू. सबि से दह हो तो बात रोग होता है। देखो उदाहरण कुं. ९६। अनेस बू., सबि से टह है। इस

कारण इस जातक के बुश्नों में बात-जनित पीड़ा रहने के कारन बैठने उठने में क्लेश होता है। परम्तु एक बात देखने बोग्य वह है कि कानेश पू. की भी शनि पर इष्टि है अर्थात् वृ. और शनि में अन्योग्य इष्टि सम्बन्ध है। अतः शनि अधिक दोष-कारी न हो सका परन्तु रोग तो अवस्य है। (२९) यदि क्रानेश बू. हो और वृ. को चार सम्बन्ध में से कोई सम्बन्ध श. से हो तो बात रोग होता है। देलो कुं. ४६ सुरेन्द्र बाबू डाक्टर की । अनेस हु. (नीच का), रा. से पीड़ित (गुरु-बाण्डाक योग) होता हुआ एकादश स्थान में और मकर का स्वामी शनि मीन छान में है अर्थात् छान का स्वामी एकादश में और एकादश का स्वामी खन में है। इस प्रकार वृ. और शनि से क्छी सम्बन्ध होता है। अतः योग छागू है। ये वात-रोग से पीड़ित हैं। परन्तु वृ. के बीच और राहु के साथ रहने के कारण तथा शनि के केतु से इष्ट रहने के कारण, बात रोग ने विकराछ रूप धारण कर उक्त महाशय को तीन-बार वार पक्षावात अर्थात् छकवा से पीड़ित किया। उदाहरण कुं. ६६ में भी, जैसा अपर किसा गया है क्यामन वही योग है परन्तु प्रहों के दोषानुसार फर में बहुत अन्तर पढ़ गया है। (३०) यदि (१) मंगक सप्तम में और वृ. कान में हो (२) अथवा वृ. सहम में और शनि तथा मंगक कान में हो (३) अथवा छन्नेश वृ., मंगल से दृष्ट हो (४) अथवा छन्नेश वृ. को मं. से कोई सम्बन्ध हो तो जातक वात-रोगी होता है। (३१) यदि वृ. खन में और शनि सप्तम में हो तो जातक वात रोगी होता है। (३२) यदि श्रु. और मनुष्ठ, कान से सप्तम स्थान में पापदृष्ट हो तो बात रोगी होता है। किसी का कथन है कि ऐसे योग में अण्ड-बृद्धि होती है। (३३) यदि छन्नेश, मंगळ के साथ ६, ८ वा १२ स्थान में हो तो गेठिया होता है वा शस्त्र से घाव होता है। (३४) बदि करनेस, बृ. के साथ ६, ८ वा १२ भाव में बैठा हो तो गेठिया से पीड़ित होता है। (३५) बुक, बुभ भीर मञ्जूष के साथ रहने से अथवा सूर्म्ब, व., बुध और छु. के साथ रहने से ही नआंग योग होता 🧣। (३६) यदि पह स, केतु के ससम स्थानगत हो और मंगढ से इच्ट हो तो बच्डेस की दशामन्तर दशा में बातक अञ्चहीन हो जाता है। (३७) शुक्र और सूर्म्य एक साथ नदि पश्चम, सप्तम अथवा नवम स्थान में बैठे हों तो जातक की स्त्री हीनाष्ट्री होती है। देखों कुं. ६८ योग कागू है। इनकी स्त्री बात रोग से बीड़ित रहनेके कारन एकरम कूंस अवांत् शिविकाङ्गी थीं (३८) वदि वनि सन्तमस्थही

तो जातक की स्त्री बात रोग से पीड़ित होती है। देकों कुं. ६८ मुरकी बाबू की। शनि सप्तमस्य और केतु से इष्ट भी है। इन की स्त्री कठिन बात रोग से पीड़ित थी। देखों नियम ३७।

### जन्तु-भय।

हो तो सर्प से अब होता है। (२) बहि छानेश और वष्टेश राह अबवा केत के साथ डो तो जातक को सर्प, चोर एइं अन्य डानिकारक जीवों से अब होता है। (३) बदि राहु छन्न में और छन्नेश तृतीयेश के साथ हो ते। सर्प से भव होता है। (४) विद राहु, शनि और सर्व्य सप्तमस्य हो तो बेसे जातक को सांप काटता है। (५) यदि छन्न से सप्तम शनि और उसके साथ सर्व्य तथा राहु हो तो ऐसे जातक को सब्या पर सीवे हुए में सर्व काटला है। (६) यदि शनि पापग्रह के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हो और उसपर पापप्रह की दृष्टि भी हो तो जातक को कुत्ते से भय होता है (७) यदि बिलीयेश शनि के साथ हो अथवा शनि पर बिलीयेश की हृष्टि पहली हो तो करें से भय होता है। (८) यदि अष्टम स्थान से श्रिकोण में क्रुक, श. अथवा चं. हो और उस स्थान में बुध और मंगल भी हो तो जातक को कुत्ता काटने का भय होता है। (१) यदि इ. स्मन में, तृतीयेश के साथ हो तो जातक को बतुष्पाद जीवों से और विशेष कर गौओं से भय होता है। (१०) यदि धन अथवा मीन राशि में दुध और मकर अथवा कुंभ राशि में मंगछ हो तो ऐसे जातक की एत्यु जकुछ में किसी हिंसक जन्तु अर्थात् व्याकादि से होती है।

# भूत प्रेतादि पीड़ा ।

का से पद्मम एवं नवम स्थान में शनि तथा मंगळ बैठे हों तो जातक पिशाची

अर्थात् पिशाच को इष्टरेव सावता है। (२) बिंद खन पर संगळ की दृष्टि हो और वष्टेश छन में, सप्तम में अथवा दशम में बैठा हो तो जातक जाद्-देगा से पीड़ित होता है। (३) बिंद छनेश, मंगछ के साथ छन्न अथवा और किसी केन्द्र में हो तथा वष्टेश छन्न में हो तो जातक जाद्-टोना से पीड़ित होता है। (४) बिंद बृहस्पति छन्न, चतुर्थ अथवा दशम स्थान में हो और किसी केन्द्र में मान्दि बैठा हो तो जातक किसी देवतादि के साक्षात् होने से पीड़ित होता है। (५) बिंद शनि सप्तमस्थानीय हो और कोई शुभग्रह चर राशि गत छन्न में हो तथा चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक भूत, प्रेत, पिशाचादि के साक्षात्कार होने से पीड़ित होता है। (३) बिंद शनि और राहु छन्न में हों तो जातक को पिशाच-बाधा होती है। (७) बिंद चन्द्रमा राहु के साथ छन्नगत और शनि तथा मंगछ त्रिकोणगत हो तो जातक प्रेतादि से पीड़ित होता है।

## कारागार-योग।

हान के हैं हैं (१) यदि एक-एक, दो-दो अथवा तीन-तीन ग्रह हान से द्वितीय और द्वादश स्थान में हों, अथवा नृतीय और एकादश स्थान में हों, या चतुर्थ और दशम स्थान में हों, अथवा पद्धम और नवम स्थानगत हों, अथवा वह और द्वादश स्थान में हों, तो शृंखका बंध योग होता है। तात्पर्य्य यह है कि उपर्युक्त दो दो स्थानों में अर्थात द्वितीय, द्वादश, किम्बा नृतीय, एकादश किम्बा चतुर्थ, दशम किंवा पद्धम और नवम स्थानों में ग्रहों की संख्या बराबर अर्थात यदि द्वितीय स्थान में एक ग्रह हो तो द्वादश में भी एक ही रहे, अथवा यदि द्वितीय में दो ग्रह हों तो द्वादश में भी दो ही होना चाहिए और द्वितीय में यदि तीन हों तो द्वादश में भी तीन ही होना चाहिए। इसी प्रकार उपर क्लिड्डिए दो-दो स्थानों में समान संख्या से ग्रहों का होना इस योग के किए अनिवार्य है। यदि ये ग्रह पापग्रह हों तो जातक को बन्धनादि अथवा कारागृहादि मोगना पड़ता है। परन्तु द्वाम और पाप मिश्रित हों, अर्थात् उन ग्रहों के साथ ग्रुमग्रह मो बैठे हों अथवा डन पर ग्रुमग्रह की हिंह हो अथवा उन स्थानों के स्वामियों के साथ ग्रुमग्रह की हिंह हो तो बन्धनादि से सुरकारा बोध

कराता है। अर्थात् नाम मात्र का बन्धन होता है। यदि दोनों स्थानों में क्षमग्रह ही हो तो केवछ रोग के बन्धन में पड़कर जातक का साधारण स्व-तम्मता नष्ट हो जाती है। अर्थात् कारागार में राजा के अधिकार द्वारा चढने फिरने भोजन और बस्त्रादि की स्वतन्त्रता छीन छी जाती है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य रोग प्रस्त होता है तो वैद्य, डाक्टर आदि द्वारा रोगी की मोजन, वस्त्र पूर्व मिछनेजुङने की स्वतन्त्रता हरण करकी जाती है। पापप्रहों के योग कारक होने से बन्धन और धुमप्रहों के योगकारी होने से रोग होता है। देखी कुं. ४९ पण्डित अवाहिरखाड नेहरु जी की । तृतीय में संगठ और एकादश में राहु, एक एक प्रद्व बैठा है। परन्तु तृतीयेश और एकादशेश दोनों शुभप्रद्व एक साथ चतुर्य स्थान अर्थात् केन्द्र में बैठे हैं। शुक्र स्वगृही है। इस कारण ये कई बार जेल गये परन्तु देशोन्नति के अभियोग में माम मात्र का ही कारागार हुआ अर्थात् नजरबंद हुए; किसी दुष्कर्म के छिये नहीं । देखों कुं. ४८ बाबू भी कृष्ण सिंह जी की । स्त्रन, कन्या के प्रथम अंश में होने के कारण मंगल द्वादश भाव में है और सुर्व्य द्वितीय भाव में, क्क छन्न भाव में और बुध तथा बृहस्पति तृतीय भाव में पड़ता है। परन्त कुछ और वृहल्पति शुभग्रह होते हुए सूर्व्य गत राशि में हैं, अर्थात् सूर्व्य के साथ हैं। अतः श्रॅंबाखा अंघ योग छागू है। परन्तु शुभग्रह से सम्बन्ध रसता है। अतः इनको भी किसी दुष्कर्म के छिये नहीं परन्तु देश सेवा के छिये कई बार कारागार अर्थात् नजरबन्द की यातना भोगनी ही पड़ी। देखो कुं. ७६ रच्चबंश बाबूकी। इस में भी शृँखला बंध योग लागू हैं। तृतीय स्थान में सूर्व्य और राहु दो प्रह तथा एकादश स्थान में शनि और चं. बैठे हैं। सनि उच है परन्तु नवांश में नीय है। चन्द्रमा शनि से पीड़ित है। मानसिक व्यथा का देने वाखा है, परन्तु चन्द्रमा श्लीण नहीं है। इन्हीं सब कारणों से ये खून के अभियोग में ताः १३-६-१९३० से १३-८-१९३० तक हाजत में रहे। परन्तु बोध होता है कि चं. शुमग्रह होने के कारण, इन को नाम मात्र ही जेख में रहने दिया। केवल कई मास तक ही ये हाजत में रहे। शनि की महादशा और चन्द्रमा की अन्तर दशा में यह घटना हुई थी। सोचने की बात है कि सनि, तृतीयेश है और शनि तथा चन्द्रमा दोनों ही सुँकका बंध कारक यह है। सुँकका बंध कारक यहाँ को बृहस्पति से जो

ज्ञानोत्वादन करने बाखा यह है, कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण इनका बन्धन देश कार्य्य के छिये न हुआ। एकाद्वेश का स्वामी शुक्र, शुभ है। परन्तु मंगछ के साथ रहने से वीड़ित है। मंगछ, बृहस्पति से दृष्ट है, अतुमान किया जाता है कि इनकी रिहाई अनिवार्य्य हुई परन्तु कारागार निवास का कारण देश-प्रेम नहीं था। (२) विद्वानों का यह भी कथन है कि यदि उपर्युक्त स्थानों में अर्थात् द्वितीय, द्वादश, तृतीय और एकादश इत्यादि में पाप ग्रह स्थित हों, उन स्थानों को पापग्रह देखते हों अथवा उन स्थानों के स्वासियों के साथ पापवहों का सम्बन्ध हो, तब भी कारागार निवास बोग होता है। बराइमिहिर का कथन है कि बदि पश्चम और नवम में पापप्रह (बक्रो) हों और श्रुमग्रह से दृष्ट अथवा बुक्त न हों तो जातक की मृत्यु कारागार में होती है (३) शास्त्रकारों का मत है कि यदि गुँसजा बंध योग कागू हो और मेच, बूच अथवा धन तम्ब में जन्म हो तो रस्सी से बन्धन होता है। मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुम्म कान में जन्म हो तो बेड़ी आदी से बन्धन होता है और बदि कर्क, मकर अथवा मीन में जन्म छान हो तो किले के अन्दर अर्थात् जेल्लाने में बन्धन होता है। दृष्टियक राशि में बदि लग्न हो तो भी किसी सरक्षित स्थान में कैद रहना पड़ता है और कभी कभी केवछ धनदण्ड अर्थात् जुर्माना आदि होकर ही रह जाता है। (४) यदि चतुर्थ स्थान में सूर्व्य अथवा मंत्रक और दशम स्थान में शनि हो तो जातक को राजदण्ड में शकी की सजा (इसका अभिप्राय शारीरिक-राजदण्ड से है) अथवा जेखदण्ड होता है। (५) यदि छानेश और वच्छेश राहु अथवा केतु के साथ केन्द्र अथवा त्रि-कोजगत हों तो जातक को बन्धन होता है। देखां कूं. २६ तिछक महाराज की। इतनेश और वच्छेस राद्ध के साथ नवम स्थान में हैं। (६) बदि कानेस और बच्छेश केन्द्र अथवा त्रिकोन में हो तथा शनि भी साथ हो तो जातक को बन्धन होता है। देखों कूं, २६ तिछक जी को। पद्मम बोनानुसार भी बन्धन बोग होता है. पुनः उसी छरनेश और वच्डेश के साथ सनि तो वहाँ है परना सनि की पूर्ण इटि है अर्थात एक प्रकार से शनि को सम्बन्ध होता है, अतपूर इन्हें जेड बातना कई बार मोगनी ही पड़ी थी। बचाप इस बात का समर्थन् किसी पुस्तक द्वारा नहीं पावा जाता कि कारागार बोग में जब कभी बृहस्पति का कुछ सम्बन्ध पाया जाता है तो प्राय: वैसे स्थान में जातक किसी निन्दित कार्च्य के अभियोग में कारागार नहीं जाता। पर अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी बृहस्पति अथवा अन्य किसी निर्दोष सभग्रह को कारागार योग से सम्बन्ध होता है तो प्रायः किसी खुम कार्य्य के छिये ही कारागार योग अर्थात नजर बन्द योग होता है। बहस्पति केवछ ग्रभ बह ही नहीं है बरन ज्ञान का कारक है : अत्र व वृ. के सम्बन्ध होने से प्रायः देखने में भाता है कि देशोन्नति, अर्थात् असहयोगादि जैसे अभियोग में कारागार होता है जिसको जनता कृष्णागार (कृष्ण जन्ममन्दिर) मानती है। इस कुं. में भी वष्टेश हू. स्वगृही है और नवांझ में भी स्वगृही है। अनुमान होता है कि इन्हीं कारणों से कई बार इन्हें देशके खिये जेख यातना सहनी पड़ी। पूर्व-छिखित उदाहरण बाब् श्री कृष्ण सिंह और पण्डित जवाहिर छाछ नेहरू जी की कुण्डली में भी कारागार योग को बृहस्पति वा शुक्र से सम्बन्ध है जिसका उल्लेख नियम (१) में भी पाया जाता है। (७) यदि सूर्व्य, झुक और शनि एक साथ नवमस्थान में हों तो जातक किसी चूजित कार्य्य के कारण राजदण्ड पाता है। (८) यदि पापप्रह द्वितीय, द्वादश, पञ्चम और नवम स्थानों में हों तो बन्धन-योग होता है। श्र'खला बंध योग का यह एक विस्तार रूप है। (९) यदि द्वितीय और पश्चम में पापग्रह बैठे हों तौ भी बन्धन योग होता है: परन्तु यह बन्धन धन सम्बन्धी होता है। जैसा ऋणी को दिवानी अदालत से जेल दिया जाता है और फौजदारी-अदालत में जुर्माना के बदले जेल की सजा दी जाती है। अर्थात् ऐसे योग में जातक को कुछधन-प्रप्ति के अभियाग में बन्धन होता है। देखों कुं. ५५ शिवनन्दन बाबू सदराष्टा की। इनके द्वितीय स्थान में केतु है और पद्मम में मं. तथा शनि। योग लागू होता है, परन्तु केतु के साथ हा. स्वगृही है। मं. और शनि पर बू. की पूर्ण दृष्टि है। अतः इन पर रुशवत का सकहमा बढ़े समारोह के साथ चलाया गया था। परन्तु वू. और शु. ने इनको निरापराधी बनाकर निस्कलकु ठहराया। मोकदमे में द्रव्य बहुत सर्व हुआ।, (१०) यदि हादश और नवम में पापग्रह हों तौभी बन्धन योग होता है। इस बोग में और ऊपर के हो बोगों में ग्रहों को संख्या बराबर होने के निवम का कोई लेख नहीं मिलता । हेरवो कु०३८ भीयुत बाबू भगवानदास, क्वारस की। द्वादश में शनि और नवम स्थानमें मंगछ बैठा है। शनि पर को और अंगड पर शनि की पूर्ण दृष्टि है; अतः योग छागू है। परन्त

स्वगृही बू. की पूर्ण हथ्दि शनि पर है। अनः इन्होंने भी राजनीतिक क्षेत्र ही में अबतीर्ण होते हुऐ अपने कारागार बोग को सब बनाबा।(११) यदि जन्म छन्न सर्प ब्रेंच्काण, निगढ़ ब्रेंच्काण अथवा आयुध ब्रेंच्काण का हो और ब्रेंच्काण पति पर पापगह की दृष्टि भी हो तो जातक को कारागार होता है। देखो चक संख्या (१३) । परन्तु बराइमिड्रिर का कथन है (जिनके कथनानुसार यह बोग खिला गया है) कि बृश्चिक का प्रथम और द्वितीय देष्काण, कर्क का द्वितीय एवं तृतीय द्रेष्काण तथा मीन का तीसरा द्रेष्काण सर्व द्रेष्काण कहलाता है। एक विद्वान का मत है कि सर्प द्वेष्काण के योग से जातक केवल कारागार में दिया जाता है अर्थात उसकी स्वतन्त्रता छीन छी जाती है, और निगड देष्काण योग से उसे बड़ी आदि बन्धन पड़ता है तथा आयुध द्रेष्काण दोष से उसकी शारीरिक कप्ट (अर्थात् बेंत वगैरह के मार की सजा) दी जाती है। (१२) बन्धनायदि का विचार, द्वादश स्थान से भी किया जाता है। यदि द्वादश स्थान पाप राशि गत हो. पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हो, द्वादश भाव का नवमांशपित पापग्रह हो और सूर्य्य, जो आत्म-सुचक है, निर्बल नीच नत्रांश का पापदृष्ट पापयुक्त हो, अर्थात् बहुत पीड़ित हो तो ऐसे योग में कारागार अवश्य होता है। देखो कुं.३९ महात्मा गान्धी जी की। परिशिष्ट में इनकी कुण्डली में लग्न के झगड़ा के विषय में छिखा गया है। यदि इनका छग्न तुछा माना जाय जिसे ब<u>ह</u>त लोग मानते हैं तो एक बात अवश्य देखने में आती है कि तुला छन मानने से शुँखला-बन्ध योग सूर्य्य के द्वादश स्थान में और शनि के द्वितीय स्थान में रहने से अवश्य लागू होता है। पर ऐसे योग वाले जातक को किसी निक्कष्टकार्ट्य के छिये जेल यातना भोगनी पड़ती है। परन्तु यह तो महात्मा जी की जीवन में छागू नहीं है। वह तो प्रायः सर्घदा देशोननति ऐसे सत्कर्म के कारण नजरबन्द ही रहे । दक्षिण अफ्रिका हो वा भारतवर्ष, जब कभी कारागार भेजे गये तो उनके विपक्षी छोग भी उनको उच्च ही हिष्ट से देखते थे। असएव लेखक तुछा छन्न नहीं मानता अब देखना यह है कि कन्या छग्न से कारागार योग अथवा 'कृष्णागार' योग छागू है या नहीं । इस नियमानुसार द्वादश स्थान पोप राशिगत है और पापग्रह शनि से द्वादशस्थान इष्ट है। द्वादश नवांशपति सूर्व्य, पापग्रह है और आत्म सुबक सुर्च्य, पापप्रह केतु से दृष्ट और गुलिक से युक्त है। अर्थात् सूर्व्य भी पीड़ित है। अतएव योग पूर्ण रीति से छागू है। अर्थात् बन्धम योग होता

है। अब देखना बह है कि बृहस्पति को हादश माय से कुछ सम्बन्ध है बा नहीं ? देखा जाता है कि द्वादश स्थान पर हु. की पूर्ण दृष्टि है । केसक तो इन्हीं सब कारणों से विश्वास करता है कि कन्या करन ठीक है और इनका नजरबन्द रहना मी सिद्ध होता है। देखों कुं. ४३ अरविन्द जो की । हादस स्थान पाप-राशि-गत है उस पर मंगल, सूर्य्य और शनि तीनों पापप्रहों की पूर्ण दृष्टि है। पापग्रह बुध की भो दृष्टि है; परन्तु सूर्व्य पीड़ित नहीं हैं और द्वादश स्थान पर शुक्र की भी इष्टि है। कहा जा सकता है कि इन्हीं सब कारणों से अछीपुर वम-केस में ये वेढव फंसे थे। परन्तु ग्रुक की दृष्टि और सूर्य की प्रवछता से इनकी रिहाई हुई। (१३) यदि क्षीण यं. दशम स्थान में, मंगल नवस स्थान में, शनि लक्ष में और सुर्घ्य पन्वस स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु कारागार में चोट के छमने से अथवा भूमानिन से होती है। (१४) इन यागों का फड़, योग कारी प्रद्वों की दशाअन्तरदशा और प्रत्य-न्तरद्शा में होता है। ज्योतिष का यह एक बड़ा रहस्य है, जो पूर्व कई स्थानों में लिखा जा चुका है कि किसी एक कुण्डली से उस व्यक्ति के माता, पिता, भाई इत्यादि का भी पूर्ण रीति से विचार किया जा सकता है। इस कारण यदि यह विचार करना हो कि किसी जातक के सन्तान को बन्धन बोग है चा नहीं तो उस जातक के पद्मम स्थान को छन्न मानकर उपर्युक्त योगों के रहने या न रहने के अनुसार फलाफल कहा जा सकता है।

# नपुंसकत्व-योग।

(१) पुरुष और स्त्री की सन्तानोत्पादन-सकि के अभाव को नपुंतकता अथवा नामदीं कहते हैं । चन्द्रमा, मंतठ, सूर्व्यं और छाने से नर्भाषान का विचार होता है। इन्हीं सब कारणों से सास्त्रकारों ने कः प्रकार का नपुंतक योग बतलाया है। (१) चित सूर्व्य कियय और चन्द्रमा सम राशि में हो तथा इव दोनों में अन्योग्य दृष्टि हो। (२) चित सूर्व्य का पुत्र, सनि सम और चन्द्रमा के पुत्र, इव विचम राशि में हो तथा सनि एवं दुध को अन्योग्य दृष्टि हो। वात्रायन का भी वही मत है परन्यु सर्वार्य विन्तामित में (भूक से) उत्तरा किला है। (पूर्ण दृष्टि असम्मव है)।

- (३) यदि सूर्व्य समराशि में हो और मंगछ विषम में तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि हो। (४) यदि छन्न और चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों और इन दोनों पर सम राशिस्य संगळ की दृष्टि हो (६) चन्द्रमा विषम और दुष सम राशि में हों तथा इन दोनों पर मंगळ की दृष्टि हो (६) यदि शुक्र, चन्द्रमा और छन्न तीनों पुरुष राशि में हों तथा पुरुष नवांश में हों तो इन छः प्रकार के योगों में से किसी योग के रहने से जातक नपुंसक होता है। इन्हीं नियमों पर और अन्य नियमों पर अवळिन्वत, इस स्थान में कतिपय नपुंसक योग जो ग्रन्थान्तरों में पाये जाते हैं, लिखा जाता है।
- (२) यदि शुक्र से द्वादश भाव में श. बैठा हो तो जातक नामर्द के ऐसा होता है (नपुंसक नहीं) देखों कुं. २७ महाराजा छक्षमेश्वर सिंह जी की। श., शु. से द्वादश में है। यह योग सर्वदा ठीक नहीं पाया गया है। (३) यदि वष्ठेश, बुध और राहु के साथ हो और इन प्रहों को स्मनेश से किसी प्रकार का सम्बन्ध हो [सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, जिन का उल्लेख पहले हो चुका है ) तो जातक नपु सक होता है। (४) यदि मंगळ अयुग्म (फुट) राशिगत हो (अर्थात् मेष, मिथुन इत्यादि) और उस पर सूर्व्य की इष्टि हो, अथवा वैसे मंगल की इष्टि युग्म राशिल्य सुर्म्य पर पहुती हो तो जातक नपुंसक होता है। (पूर्ण दृष्टि होना असम्भव है। पूर्ण दृष्टि केवल सप्तम में ही र. और वं. दोनों को है। एक दूसरे से सप्तमस्य रहने पर एक सम और दूसरा विषम राशि में हो ही नहीं सकता है)। (५) बदि लग्न अयुग्म राशिगत हो, लग्न में चन्त्रमा बैठा हो और उस पर युग्म राशिल्य मंगळ की इष्टि पड़ती हो तो जातक नपुंसक होता है। (६) यदि चन्त्रमा बुरम राशित्य हो, बुज अयुरम राशिगत हो और दोनों पर मंगळ की हरि पढ़ती हो (मंगल किसी भी राशिगत हो ) तो जातक नपु सक होता है। (\*) यदि जन्म-छान, युग्म राशिगत हो चन्द्रमा अयुग्म राशिगत होता हुआ पुरुष नवांश में हो और उसपर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो बातक नपुंसक होता है। पुरुष नवांश की विवेचना दो प्रकार से की जा सकती है। विषम राश्चिकी पुरुष राशि कहते हैं। दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि जिस राशि का स्वामी पुरुष ग्रह हो, परम्तु पहछा हो बहुमत होगा, (८) यदि छन्न, चन्त्रमा और ग्रुक तोनों ही पुरुष नवसांस में हो तो जातक नपु सक होता है। (देखी

नियम (१) का (६)। (९) यदि करन और चन्त्रमा विषम राशि में र. से इष्ट हो तौभी नपुंसक होता है। (१०) यदि सनि और ग्रुक दशम अथवा अष्टम स्थानमें ग्रम दृष्टि रहित होकर बैठे हों अथवा नीच शनि. पश्च अथवा हादश स्थानों में हो तो जातक नपुंसक होता है। (१) यदि ह्यु. जन्मकालीन ककी प्रष्ठ की राशि में डो तो वह स्त्री को सम्भोग द्वारा सन्तोष देने में असमर्थ होता है। (१२) यदि छग्नेश स्वगृही हो और सप्तमस्य ग्रुक को देखता हो तो भी वैसाही फल होता है। (१३) यदि हा. और चं. एक साथ, मं. से दशम अथवा चतुर्थ स्थान में हो तो भी वैसाही फल होता है। (१४) यदि चं. तुछा राशि में हो और उसपर मं., र. वा श. की दृष्टि हो तो किसी एक योग से जातक नपुंसक होता है। (१५) यदि सप्तमेश श्रुक्त के साथ पष्टस्थान में बैठा हो तो जातक की स्त्री नपु सक होती है, अथवा जातक अपनी स्त्री के प्रति नपुंसक होता है। (१६) यदि छन्न. मिथुन वा कन्या हो और उसमें वष्ठेश बैठा हो और वह बु. से दृष्ट वा युक्त हो तो स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नपुंसक होते हैं। (१७) यदि छन्न, मिथुन वा कन्या हो और उसमें षष्टेश, मं. और श. के साथ होकर बैठा हो तो केवल पुरुष (स्वामी) नु सक होता है, पर उसकी स्त्री नहीं।

# अध्याय २९ अवस्था।

ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं का लेख पाया जाता है। उनमें से कतिपय उपयोगी और लागू अवस्थाओं का इस पुस्तक में उल्लेख किया जाता है। किन्हीं किन्हीं स्थानों में अवस्था जानने की विधि में भी एक ऋषि से दुसरे ऋषि ने कुछ विभिन्नता की है। अवस्था द्वारा जो फळ होता है उस का विकाश जातक के जीवन मात्र में होता है। परन्तु ग्रह की दशा अन्तर दशा काल में ग्रह की अवस्था-फल का विशेष विकाश होता है। किसी दो अ्यक्ति का एकही समय एवं एकही क्ष्मन में यदि जन्म हो तो दोनों के फलाफल में अन्तर का कारण अवस्था ही होता है।

### प्रथम प्रकार को अवस्था।

### श्रवस्था-विधि i

(१) महर्षि पराशर ने एक प्रकार की 'अवस्था' का फळा-फळ अपनी प्रसिद्ध ''पुस्तक'' बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है। इस अवस्था का लेख 'शैयनादि' द्वादश अवस्था के नाम से अन्य कई प्रन्थों में भी पाया जाता है (१) अवस्था का नाम शयन। (२) उपवेश (३) नेत्रपाणि (४) प्रकाशन (५) गमनेच्छा (६) गमन (७) समा (८) आगम (९) मोजन (१०) नृत्यिख्या (११) कौतुक (१२) निद्रा है। 'बृहद पाराशर' में पांचवें एवं छक्के का नाम 'गमनागमन' वो आठवें का 'आगम' लिखा है और यही 'भाव कुत्रु छ में भी है। परन्तु 'होरारत्न' में 'गमनेच्छा च गमनं' और आठवें को 'आगम' लिखा है।

कीन ग्रह किस अवस्था में है उस के जानने की विधि यह है। जिस ग्रह की अवस्था निकालनी होती है वह ग्रह जन्म समय में किस नक्षत्र में था, इस को चक्र संख्या २ अथवा जन्म के समय के प्वाङ्ग द्वारा निकालना होगा। जैसे उदाहरण कुण्डली में यदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो पहले यह देखना होगा कि जन्म समय में मंगछ किस मक्षत्र में था। खदाहरण कुण्डली के संगळ का स्पष्ट धार्शार है अर्थात् मेच से ४०वां नवसांश, वा अध्वनी से ४०वां चरण, अर्थात् दसवां नक्षत्र, सवा में अन्म के समय मंगळ था। इस नक्षत्र संख्या को ग्रह संख्या से गुणा करना होता है। (सर्व्य की १, चन्द्रमा की २, मंगल की ३, बुध की ४, बुदस्पति की ५, क्रुक की ६, शनि की ७, राहु की ८, केतु की ९, ग्रह संख्या मानी जाती है)। इस कारण संगळ की संख्या ३ को नक्षत्र संख्या १० से गुणा करना होगा, और इस गुणनफड़ को उस ग्रह के अंश अर्थात् मंगड के अंश १२ (११ अंश १५ कछा है अर्थात् बारहवां अंश) से गुणा करना होगा, और इन तीनों के गुणन कछ में जातक के इष्ट दण्ड (उदाहरण कुण्डकी का इष्ट वण्ड १०।९८ पछा है इस कारण) ११ को जोड़ना होगा। पूनः उसमें जन्म-नेक्षत्र की संख्या ( उदाहरण कुण्डको में जन्म मक्षत्र उत्तरभाव है,

### स्वरांक चक ।

१. २, ३. ४. ५.

સ. **ફ. ૩.** ૫. ઓ.

क. ख. ग. घ. च.

छ. ज. इत. ट. ठ.

**ર. દ. ત. થ. દ્.** 

ध. म. प. फ. ब.

म. म. य. र. छ.

ष. श. ष. स. ४.

स्मरण रह कि नाम का प्रथम अक्षर होना चाहिए, न की उपाधियों का बाह, श्रो मान, सैय्यद, मोहम्मद, मिस्टर, मिसेज इत्यादि उपाधि जो नाम के पूर्व छगाये जाते हैं, उसे छोड़ कर शुद्ध नाम का प्रथम अक्षर छेना होगा। जैसे उदाहरण कुण्डछी का प्रथमाक्षर मान्ना व्यक्त करने बाद "द" है। इस कारण इस जातक का स्वरांक "पांच" हुआ। क्षेपकांक सूर्य्य का ५, च. का २, मंगछ का २, चुध का ३, चृहस्पति का ५, शुक्र का ३, शनि का ३, राहु का ४ और केतु का ४ है। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई अर्थात् अमुक ग्रह का अमुक क्षेपकांक क्यों माना गया इस का पता नहीं चछता है।

## क्षेपकांक चक्र।

र. च. मं. बु. बृ. जु. श. रा. के.

q. q. q. q. q. q. y. y.

उदाहरण कुण्डली के मंगल की 'हृष्टि', 'चंच्टा' और 'विचेच्टा', का विचार इस प्रकार किया जायगा । अवस्था विचार में दस क्षेत्र रहा था ! दस को दस से गुणा करने से, वर्गफळ सौ हुआ (नाम का प्रथम अक्षर 'द' होने से) उसमें स्वरांक पांच जोड़ा और १२ से भाग दिया तो क्षेत्र ९ रहा । और उस ९ में मंगळ के क्षेपकांक २ को जोड़ा तो ११ हुआ । ११ को तीन से भाग दिया तो क्षेत्र २ रहा । इस कारण दो क्षेत्र रहने से मंगळ को 'चेच्टा' फळ हुआ अर्थात् मंगळ " कुरचिक्टसा" अवस्था का होकर "चेच्टा" पह में

है। अर्थात् ''नृत्यिक्ष्प्सा'' अवस्थाकाजो कळ है उसका विकास ''६ेच्टा'' होने के कारण पूर्ण रीति से होगा।

## सूर्य-त्रवस्था-फल ।

(३) प्रति ग्रह की शयनादि अवस्था के फल का विवरण नीचे किसा जाता है। (१) शयन अवस्था में हो तो जातक मन्दाग्नि रोग अर्थात् क्षाचा की कमी और पाचनादि शक्ति में गड़बड़ी से बहुआ दुःखी होता है। पित की विशेषता होती है, गुदा में बण आदि रोग होते हैं। हृदय-शुल का रोग होता है और उसकी जङ्घातथा पैर स्थल होते हैं। (२) उपवेशन-अवस्था में हो तो ऐसा सुर्व्य जातक को दिरह बनाता है। ऐसा जातक पराये का भार होने वाला. कल्ड उपस्थित करने वाला, विद्या का जानने वाला, वित्त का कठोर और निर्दय होता है तथा उसकी सम्पत्ति नष्ट होती है। (३) नेन्न-पाणि अवस्था में डो तो जातक आनन्त्-मय जीवन व्यतीत करता है और धनवान् , बळवान् , छली, राजा की कृपा से अभिमान-युक्त, विवेक शीछ तथा परोपकारी होता है। यदि ऐसा सूर्य्य अर्थात नेत्रपाणि अवस्था वाला सुर्य्य, नवम, पञ्चम अथवा दशम स्थान में हो तो ग्रुभ फल होता है अर्थात् इन भावों के ग्रुभ फल की पुष्टि होती है (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक वित्त का उदार, धन-सम्पन्न, सभा में चतुराई से बात करने वाला, पुण्यवान , बलवान , और सुन्दर होता है। यदि सुर्व्य पञ्चम, सप्तम, दशम अथवा द्वादश स्थान में बैठा हो तो स्त्री तथा पुत्र की हानि होती है। (५) गमनेच्छावस्था में हो तो जातक निरुवामी, परदेश में रहने वाला, दुःखों का भोगने वाला, बुद्धि-डीन. गुस्सा से भरा हुआ और भय से आतुर रहता है तथा धनहीन भी होता है (६) गमन अवस्था में हो, तो जातक पर-स्त्री-गामी, निरन्तर सकर की इच्छा रखने वाका, कृपण, तुष्टता में निपुण, मकिन और जन समुदाय से अक्रग रहने वाला होता है। (७) सभा अवस्था में हो तो जातक परो-पकार में तत्पर, जन-रतनादि से सम्पन्न, बहु गुणी, पृथ्वी और मकान आहि का मालिक, बलवान् , उत्तम बल्त्रादि से मृषित और क्रपाशीय होता है। उसे बहुत मित्र होते हैं और नित दिन उस के साथ प्रेम करते हैं। (८) भागमन भवस्था में रहे, तो जातक शत्रुओं से कस्पित, कुटिका-बुद्धि,

चक्कल, धर्म कर्म से रहित, शरीर का दुबला, मदमस्त और आस्मश्लाधी (शेखीबाज) होता है। (९) भोजन अवस्था में रहे तो जातक पर-स्त्री गमन के कारण धन और बछका सर्व्यदा क्षय करता है और उसका खाना, पीना, व्यर्थ जाता है। गेठिया और वात आदि रोग से पीड़ित होता है अर्थात् शरीर के जोड़ों में वेदना होती है। शिर में रोग होता है, बुद्धि का कुमागीं, अनिष्ट वार्ताओं में दिव रखने वाला और असत्यवादी होता है। यदि सुर्व्य नवमस्य होतो उसके पुण्य-कार्य्य में अनेक बाधायें पड़ती हैं। (१०) नृत्यखिप्सा अवस्था में रहे तो जातक स्वयं विद्वान और विद्वानों से घिरा रहता है। कान्य विद्या का जानने वाला, वाचाल, राजा से आदर पाने वाला और पृथ्वी में पुजित होता है। (११) कौतुक अवस्था में रहे, तो जातक सर्व्वदा आमम्द युक्त, ज्ञानवान् , यज्ञ करने वाला, राजद्वार में रहने वाला, उत्तम काव्य करने वाला और अपने शत्रुओं पर सदा प्रवल रहता है। यदि ऐसा सुर्घ्य छहे स्थान में हो तो वैरियों पर अवश्य सर्व्वदा विजय पाता है। बढि ७ वा ५ भाव में हो तो स्त्री पुत्र की द्वानि और लिंग में रोग होता है। (१२) निद्रा अवस्था में रहे तो जातक का नेत्र छाल रङ्ग का होता है और मींह से चर रहता है। ऐसा जातक विदेश में निवास करता है और इसकी स्त्री को क्षय रोग होता है और इसका धन बारमंबार नष्ट होता है।

#### चन्द्रमा-श्रवस्था-फल ।

चन्द्रमा के विषय में एक नियम यह है कि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा अर्थात् ज्योतिर्मय चन्द्रमा सर्व्वदा श्रुभ फल और कृष्ण पक्षका चन्द्रमा अर्थात् क्षीण चं. अश्रुभ फल देता है।

(१) शयन अवस्था में हो तो जातक मानी होता है तथा किसी अयसनादि में स्वयं अपने धन का नाश करता है, परन्तु कामी होता है। ऐसे जातक के शरीर में शीत की प्रधानता रहती है। (२) उपवेशन अवस्था में हो तो जातक रोग से पीड़ित, स्वभाव का कठोर, परधन-हारी, परधनाशका और धनहीन होता है। (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हो तो जातक राजरोगो अर्थात् बड़े रोगों से पीड़ित, सर्व्या कुमार्ग में तत्पर, बड़ा धूर्त और वाचाछ होता है। (४) प्रकाशन अवस्था में हो, तो जातक निर्मक्ष-गुण-सम्पन्न, वाहन

अर्थात् हाथी, घोड़े आदि से छशोभित, नवीन गृहों का स्वामी, भूकनादि से भृषित और तीर्थवात्रा परायण होता है। तथा स्त्री से छत्नी रहता है। (५) कृष्ण पक्षका(अर्थात् श्लीण) गमनेच्छाअबस्या का हो, तो जातक सर्वथा नेत्ररोग से पीड़ित और कर स्वमाव का होता है। यदि चन्द्रमा शुक्छ पक्षका हो तो बातक भयातुर होता है। (६) गमनाबस्था में हो तो जातक मानी, दुःसी, असन्तोषी और बुद्धिहीन, गुप्तरीति से पाप करने में तत्पर रहना है तथा उसके पैरों में रोग होते हैं। (७) सभा अवस्था में बदि पूर्ण बन्द्रमा हो तो जातक मनुष्य मात्र में एकमात्र चतुर, बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं का मान नीय, युवतो स्त्रियों के साथ बिहार करने वाला, गुणप्राही और प्रेम-कड़ा में कुशल होता है। (८) आगमनावस्था में हो तो जातक वाचाल और धार्मिक होता है। यदि चन्द्रमा कृष्णपक्ष का हो तो जातक रोगी, इठी और अति दृष्ट स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को बहुषा दो स्त्रियां होती हैं। (९) पूर्ण कला का होकर भोजनावस्था में हो तो जातक माननीय और बाहनावि तथा मनुष्यों से एख पाने वाला होता है। ऐसे जातक को स्त्री-एख होता है और कन्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि चन्द्रमा कृष्ण पक्षका हो तो अनिष्ट फल होता है। (१०) नृत्यिलप्सावस्था में बली चं. हो तो जातक गाम-विद्या का जानने वाला, श्रद्धारादि नवरसों का ज्ञाता और बखवान होता है। परन्तु कृष्णपश्च का चन्द्रमा होने से पापनिरत होता है। (११) कौतुकायस्या में हो तो जातक राजा अथवा राजा के समान धनी, कामकछा-कुश्रक और वाराक्रनाओं के साथ रत, क्रीड़ा में चतुर होता है। (१२) यदि ग्रुक्ड पक्षका चन्द्रमा निद्रावस्था में हो और उसके साथ बृहस्पति भी हो तो जातक बड़े महत्वपद को प्राप्त करता है। परन्त यदि क्रुष्णपक्ष का चनद्रमा निहाबस्था में हो तो ऐसे जातक के संचित धन का विनाश होता है और वह सर्वदा अवगुजों का सान होता है और शोक तथा दरिव्रता से ग्रस्त रहता है।

#### मंगल-श्रवस्था-फल ।

(१) यदि <u>क्षयमावस्था</u> में हो तो ऐसे जातक के कारीर में कण्डु (बुजकी) दह्, (दिनाय) आदि रोग, सप्तम स्थान में हो तो जातक की स्त्री की हाथि

और पश्चम स्थान में हो तो पुत्र की हानि होतीहै । यदि यह स्थान में सनुपहों से दृष्टि हो तो कामदेव-जन्य विकार की तत्परता से जातक का दृाय टुट जाता है। यदि ऐसा संगढ, शनि और राह दोनों से युक्त हो तो जातक निरन्तर रोगी और शिरोबेदना से पीड़ित रहता है। (२) उपवेशन अवस्था में हो तो जातक धन-सम्पन्न होता है परन्तु झूठा, पाप-कर्मनिरत, स्वधर्म से हीन और सदा चतुर तथा वावाछ होता है। (३) नेत्रपाणि अवस्था का होकर छान में हो तो जातक सर्वदा दरिद्र रहता है। पर अन्य भावों में रहने से नगर-प्रामादि का स्वामी होता है। छानस्थित मंगछ का विशेष फछ यह होता है कि ऐसे जातक को गृहस्थाश्रम के सल का अभाव, कामदेव जन्य विकारकी तरारता से अंग-भंग, सर्पभय, जलभय और अग्नि-भय होता है। जातक दांत की पीड़ा एवं व्यादि से पीड़ित रहता है (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक के गुणों का प्रकास होता है। ऐसा जातक परदेश-वासी होता है और राजद्वार में उसकी-मान मर्प्यादा बढती रहती है। यदि ऐसा महत्त्वपञ्चम भाव में हो तो प्रत्रका नाश होता है और यदि उसके साथ राहु भी हो तो ऐसे जातक का बृक्षादि से पतन होता है। यदि ऐसा मंगछ सप्तम भाव में हो तो स्त्री की हानि होती है। स्मरण रहे कि प्रकाश अवस्था का मंगछ यदि पापयुक्त अथवा पाप प्रहों से घिरा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा कुकर्मी होता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि ऐसा जातक के पाप की ध्वजा उड़ती है। (५) ग्रमगनेच्छावस्था में हो तो जातक निरन्तर यात्रा-निरत अर्थात सफर करने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री कछड करने वाली होती हैं और जातक बग, दाद तथा खुजली आदि चर्म रोग से पीड़ित रहता है एवं शत्रु द्वारा उसके धन की हानि होती है।(६) गमनावस्था में हो तो जातक अनेक-गुण-सम्पन्न, तीक्ष्ण खड़-धारी, हाथी आदि सवारियों से युक्त, मणियों की माला पहरने वाला, शत्रओं का विजेता और आत्मीय जनों को छलकारी होता है। (७) यदि उच मं. समाबस्या में हो तो जातक युद्ध-विद्या-विशारद, धर्मात्मा और धनी, पश्चम अथवा नवम स्थान में हो तो मर्ख, बारहवें स्थान में हो तो स्त्री-पुत्र-मित्रादि से रहित तथा इन स्थानों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थान में हो तो राजसबा का पण्डित, दानी, मानी एवं वहु धनी होता है। (८) आगमन अवस्था में हो तो जातक धर्म-कर्म-रहित, कायर और कुसंगी होता

है। और ऐसे जातक के कान के समीप किसी झूछ रोग से पीड़ा होती है।

(१) मोजनावस्था में बखी हो तो जातक मिहान-प्रिय, नीच-कर्म करने वाला और मान दीन-होता है। (१०) नृत्य-किप्सा अवस्था में हो तो जातक को राजा से बहुत धन की प्राप्ति होती है, और उस के गृह विशास, सन्दर और धन-धान्यादि से पूर्ण रहते हैं। (११) कौतुक अवस्था में हो तो जातक कौतुक-प्रिय और मिन्न-पुन्नादि से युक्त होता है। यदि मंगळ उच्च हो तो जातक राजदरवार का पण्डित, बहुत गुणज्ञ और पण्डितों से सम्मानित होता है। (१२) निजाबस्था में हो तो जातक कोधो, बुद्ध-हीन, धन-हीन, धर्म-हीन, रोगी और धूर्त होता है।

#### बुध-श्रवस्था-फल ।

(१) शयनावस्था का बुध खनन में हो तो जातक के नेत्र कर्जनी के सहश लाल होते हैं। वह लंगड़ा, भूख से सर्व्वदा आतुर रहता है। वहि ऐसा बुध अन्य कोई भाव-गत हो तो जातक छोमी और धूर्च होता है। (२) उपवेश अवस्था में हो तो जातक सर्व गुण-सम्पन्न होता है। यदि वैसा हथ उच अथवा मित्र राशि-गत हो तो जातक धन से छसी और पाप युक्त वा दृष्ट होतो दरिद होता है। (३) नेत्रपाणि अवस्था में हो तो जातक विद्या-विवेद-हीन. असन्तोषी और दम्मी होता है। तथा वह किसी की मलाई नहीं करता है। यदि वैसा बुध पश्चम-भाव गत हो तो पुत्र और स्त्री के छल से विश्वत रहता है। परन्तु ऐसे जातक को कन्या का छल होता है और वह किसी राज दरवार का पण्डित तथा अंष्ठ पदाधिकारी होता है। (५) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक दयावान्, दाता, पुण्य-कार्च्य का करने वाला, विवेकी, उद्गमट विद्वान और दृष्टों के घमण्ड को तोड़ने वाला होता है। (५) और (६) हुए बहि गमनेच्छा अवस्था वा गमनावस्था में हो तो जातक सर्वदा चछ फिर करने बाछा. छक्ष्मी से पूर्ण गृह बाखा और सब प्रकार से शोभा युक्त होता है। ऐसे बातक को राजा से विस्तृत भूमि मिछती है। (७) सुभा अवस्था में हो तो जातक क्वेर के समान भनी, हाकिमी इत्यादि के पद पर नियुक्त अथवा मंत्री होता है। ऐसे जातक को प्रण्य की दृद्धि उत्तरोत्तर होती है और विष्णु भगवान

एवं शङ्कर भगवान के चरणों का प्रेमी होता है। ऐसे आतक को साक्षात् सारिवकी मुक्ति होती है। परम्तु यदि ऐसा बुज सप्तम अथवा पञ्चम भाव गत हो तो कन्यावें बहुत और पुत्र थोड़े होते है। (८) आगम अवस्था में हो तो जातक को कार्व्य में सफलता नीच जनों की सेवा से होती हैं और ऐसे जातक को दो पुत्र तथा श्रुभ लक्ष्मणों से भरी हुई एवं सम्मान (प्रतिष्ठा) देने वाली एक कन्या होती है। (९) भोजन अवस्था में होतो ऐसे जातक के धन की हानि विवाद और झगड़ा इत्यादि से दोती हैं। स्त्री और धन केछल से विश्वित रहता है, राजा ते भयभीत और चन्नल बुद्धि वाला होता है। (१०) नृत्यलिप्सा अवस्था में हो तो जातक मानी, इजत वाला मित्र,पुत्र और वाहनदि से छखो,धन सम्पन्न, प्रतापी और सभा में चतुर होता है। परन्तु यदि पाप-राशि-गत हो तो जातक व्यसनी और वाराङ्गनाओं से रित-क्रीड़ा करने वाला होता है। (११) कौतुक अनस्था में हो और छरन में बैठा हो तो ऐसा जातक गान-विद्या में प्रशंसा योग्य होता है। यदि ऐसा बुध सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो तो वाराङ्गनाओं से प्रीति करने वाला और नवम स्थान में हो तो आगम पुण्य-कार्च्य में तत्पर रहता हुआ अन्त उसकी सहगतिहोती है। (१२) निदावस्था में हा ता शारिरिक तथा मानसिक व्यथा से पीड़ित और निद्राछल से भी विश्वित तथा सन्तापमं निमन्न रहता है। भ्राताओं से उसे विकलता रहती है, उसके धन और मान का नाश हे।ता है और अपने मनुष्यों से कल्रह तथा झगड़ा हे।ता रहता है।

# बृहस्पति-श्रवस्था-फल ।

(१) श्रायां वास्था में होती बख्यां होने पर भी जातक का स्वर अच्छा नहीं होता है जातक गौर वर्ण का होता है। उसकी दुड़ी छम्बी होती है तथा निरन्तर उसे शबु अयरहता है। (२) उपवेशन अवस्था में होती जातक वावाछ, धमण्डी और राजा तथा शबु से सर्वदा सन्तर रहता है। ऐसे जातक के मुख, हाथ, जङ्घा तथा पैर में व्रणादि देश हुआ करते हैं। (३) नेत्र-पाणि अवस्था में होतो जातक गौराङ्ग, परन्तु रोगी होता है। धन और श्रीमा से रहित, अति-कामी तथा विज्ञातियों से प्रेम-करने वाछा होता है एवं उसे नाव गान से अधिक प्रेम होता है। (३) प्रकास अवस्था में हो और यदि उच्च हो तो जातक कुनेर के ऐसा धनाउस, भी कृष्ण मगवान के ऐसा वन-उपवन में विहार करने वाछा, मिक

द्वारा ईश्वर को प्राप्त करनेवाला सर्वगुण-सम्पन्न, छलो और तेजस्वी होता है। (५)गमनेच्हा अवस्था में हो तो जातक साहसो. मित्र-पुत्र आदि से सम्पन्न, धन से छशोभित, वेदों का जानने वाका और पण्डित होता है। (६) गमनावस्था में हो तो ऐसे जातक को छश्मी सर्वदा छशोभित रसती हैं। उसकी स्त्री खनीला होती है तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते हैं। (७) सभा अवस्था में रहे तो जातक शास्त्रों तथा अनेक विद्याओं का जानने वास्त्रा और धनी होता है। ऐसे जातक को हाथी, घोडे, रथ इत्यादिकों का पूर्ण स्त होता है। उसका घर मणि-माणिक्य इत्यादि से भरा रहता है। (८) आगमावस्था में हो तो जातक को हाथी, घोड़े, पाछकी इत्यादि बाहन और सेवक, पुत्र, मित्र तथा स्त्री का छख होता है। वह विद्वान, राजा के तुल्य धनी, काव्य का प्रेमी, अति युद्धिमान् और सर्व हितैवी होता है। (९) भोजनावस्था में हो तो जातक को भोजन में उत्तम पदार्थ मिछते हैं और घोड़ा, हायी, रथ इत्यादि का छल होता है। लक्ष्मी चिरकाल तक उसके घर में निवास करती है। यदि वैसा वृहस्यति छन्न में हो तो जातक धनुर्धर अर्थात् अस्त्र विद्या में प्रवीण परन्त यदि वैता दृहस्पति पञ्चम अथवा नवम भाव में हो तो जातक निर्धन, पुत्र रहित तथा पापी होता है । (१०) गृत्य-क्रिन्सा अवस्था में हो तो जातक राजा से सम्मानित, धर्मपरायण, धनवानू, तन्त्रशास्त्र अथवा तर्कशास्त्र और व्याकरणशास्त्र का जानने वाला अर्थात पण्डित होता है। यह बिहानों से बिरा रहता है । ऐसे जातक की ऊहापोह अर्थात् समयानुसार सुझ (हाजिर जवाबी) अच्छी होती है। (११) कौतुक अवस्था में हो तो जातक लेक तमाज्ञा करने बाला. सर्वदा-धन सम्पन्न, कृपालु, छली, नीतिमान् , बक्यान् और राजहार का पण्डित होता है। ऐसा जातक अपने कुछ रूपी कमछ का सुर्व्य होता है। अर्थात् जातक के कुछ की क्याति, उन्नति इस्पादि, बातक हारा होती है और उस के पुत्र नम्नस्वभाव के होते हैं। (१२) निहा में हो तो जातक व्रिवृता से पीड़ित अपने कार्यों में मुर्खता दिसकाने वाका होता है। उसके गृह में पुण्य का अभाव होता है।

#### शक-श्रवस्था-फल ।

<sup>(</sup>१) शयनावस्था में हो तो जातक वखवान होते हुए भी कोषी तथा

दम्त-रोगी होता है। ऐसा जातक धन-दीन, व्यसनी और वेश्याओं के साथस स्नित करने बाला होता है। (२) उपबेशनाबस्था में हो तो जातक मणि-माणिक्य और स्वर्ण के भूवर्णों से सर्वदा अलक्कृत रहता है। उसकी मानोन्नति होती है। बह शत्रुओं पर विजय पाता है और राजा से अनुगृहीत रहता है। (३) नेश्र-पाणि अबस्था में होकर छन्नगत हो अथवा सप्तम एवं दशम भावगत हो तो जातक दन्त-रोगी और नेत्र-रोगी होता है। उसे कामदेव की वृद्धि और भनका क्षय अवस्य होता है। पर यदि अन्य भावगत हो तो वह विशास भवनाधिपति होता है। (४) प्रकाशावस्था में हो और यदि स्वगृही उच्च अथवा मित्र राशिगत हो तो जातक, काव्य-विद्या और शृङ्गारादि कळाओं में निपुण तथा गायन विदया का ज्ञाता होता है। उसका ऐश्वर्ध्य राज-तुल्य होता है और उन्मत्त हाथी की कीका एवं क्रीड़ा आदि में उसे बहुत प्रेम होता है। (५) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक की माता की सत्यु शीज होती है और शम्रुओं के अब से ऐसा जातक कभी स्वपक्षीय छोगोंके पक्ष में रहता है और कमी शत्रु पक्ष में मिछ जाता है (६) गमनावस्था में हो तो जातक बहुधनी, तीर्थ-यात्रा करने वाला और उद्यमशील होता है। परम्तु उसके पैरों में रोग भी होते हैं। (७) समावस्था में हो तो जातक तेजस्वी, गुणी, सन्नु-विजयी, कुवेर-तुल्य धनी और द्वाथी, छोड़ा आदि सवारी पर गमन करने वाला तथा श्रेष्ठ मनुष्य होता है। वह राजसमा में अपने तेज और बल से बिना विशेष परिश्रम के मर्ग्यांदा प्राप्त करता है। (८) आगम अवस्था में हो तो जातक धनागम से विश्व अर्थात् दिन होता है। शत्रुओं से हानि होती है। पुत्र तथा स्वजनों । नाश हाता है। स्त्री-छलसे वश्चित और रोग-भवातुर रहता है। (९) भेाजन अवस्था में हा ता जातक सर्वहा भूस से आतुर, शत्रुओं के भय से दुःस्तो, रेाग से पीड़ित और बिद्दानों से मण्डित रहता है। अपनी स्त्री के प्रताप से धनवान् और उसे स्त्री छल हाता है। (१०) मृत्यकिप्सा अवस्था में हाता जातक कान्य-विचा का उत्तम जाता हाता है। गान-विद्या में नियुण और मुद्रंग आदि बाजा के बजाने में योग्य हाता है। ऐसे जातक की बुद्धि मनाइर होती है और सर्व्यदा धन की बुद्धि होती रहती है। (११) कौतुक अवस्था में हो तो इन्द्रवत् ऐस्वर्ध्य-वान्, रमणीय, विद्या का जानने बाका और सभाओं में मर्व्यादा (प्रतिष्ठा) पाने बाका होता है। संसार में बसे

बडप्पन मिछती है और छक्ष्मी सदा उसके गृह को छन्नोमित करती रहती है। (१२) निदाबस्था में हो तो जातक सदा सारी पृथ्वी में भ्रमण करने वाछा, अतिवाबाछ, बीर, सर्व्वदा अन्य छोगों का सेवक और पर-निन्दक होता है।

#### शनि-श्रवस्था-फल ।

शनि जन्मकाछ में जिस अवस्था का होकर जिस किसी भाव में स्थित हो उस अवस्था के नाम सहस्य ग्रुभाश्चम फर विशवतः देता है। (१) शयनावस्था में है। ते। जातक भूख व्यास से सर्वदा व्याकुछ, छोटी उम्र में रागी और पीछे जाकर बढ़ा भाग्यवान होता है। (२) उपवेशन अवस्था में हो तो जातक बछी और शहुओं से पीड़ित रहता है। उसके धनकी हानि होती है। राजा से बारम्बार दण्ड पाता है। दाद (दिनाय) आदि वर्म राग से अवस्य ही दुःस्ती रहता है और बड़ा अभिमानी हाता है। (३) नेत्र पाणि अवस्था में हा ता राजा ऐसे जातक पर प्रेम पूर्वक प्रसम्मता रखता है। अनेक कछा कौशरू का जानने वाला है। वाणी उसकी निसंद्ध हाती है और दूसरे की सम्पत्ति से बोामित हाता है। उसका घर छन्दर और पराये धन से सम्पन्न रहता है। (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक की कान्ति सुन्दर होती है। वह गुणवान् , छबुद्धिमान् , विनोद-शीक्ष, द्याचान् और ग्रामों का अधिपति तथा धनी होता है। ईश्वर के चरणों में उसकी मक्ति रहती है। (५) शनि यदि गमनेच्छावस्था में हो तो जातक महाभनी, पुण्य इरने बाला, शत्रु विजयी, शत्रु से भूमि इरण करने में सफल और पुत्रोन्यति से आव-न्दित रहता है तथा राजदरवार को चतुरों का शिरोमणि बनकर छशोनित करता है। (६) गुमना अवस्था में हो तो जातक पुत्र तथा स्त्री-छल से हीन, पृथ्वी में पर्व्यंत्र करनेवाला और मानसिक दुःस के कारण एकान्त स्थान का बास करने बाह्य होता है। उसके पैरों में रोग होता है। (७) समावस्था में हो तो जातक रत्नादि की माछाओं से छशोभित, तेजस्वी और नीतिमान होता है। (८) आगमावस्था में हो तो जातक की बाछ अति मन्द होती है और किसी से बाबना करने में असमर्थ तथा बारम्बार रोग से पीड़त होता है। (१) भोजनाषस्या में हो तो जातक को पर्रस भोजन प्राप्त होता है। वह मोह तथा

अञ्चान से संतप्त रहता है। उसके नेत्रों की ज्योति मन्द होती है। (१०) मृत्यिक्टिया अवस्था में हो तो जातक धैर्य्यवान्, रण-कुशल, राजदरवार में आदरणीय, धनी और धर्मात्मा भी होता है। (११) कौतुक अवस्था में हो तो ऐसा जातक काव्य शास्त्र का जाननेवाला अर्थात् काव्य-रस का प्रेमो, धनी और सुखी होता है। उसकी स्त्री रूपवती होती है। (१२) निद्रावस्था में हो तो जातक धनी, गुणी, पराक्रमी, प्रचण्ड, शत्रुविजयो और स्त्री-प्रसंग-विधि में कुशल होता है।

#### राहु-श्रवस्था-फल ।

(१) शयनावस्था में हो तो जातक रोगी तथा दुःखी रहता है। पुनः यदि ऐसा राहु मेच, बृष, मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक राशिगत हो तो जातक के पास धन एवं अन्न का समृह रहता है। यदि द्वितीय, एकादश अथवा हादश भाव में हो तो जातक निर्धन रहता हुआ संसार में भ्रमण करता है। ऐसा भी लिखा है कि रा. के उच, स्वगृही, मित्रगृही, स्वनवसांश, मित्रनवसांश, द्भुक वा मंगल के क्षेत्र में हो तो पूर्ण फल देता है। (२) उपवेशन अवस्था में हो तो जातक राजसभा में बैठने चाला और माननीय होता है। परन्त उसे धन-छल नहीं होता और दाद रोग से सन्तप्त रहता है। (३) नेत्र पाणि अवस्था में हो तो जातक के धनका क्षय होता है। वह नेत्र रोगी और उसे शत्र, चोर तथा सर्पादि से भय होता है। (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक को उत्तम यश तथा धन एवं सद्वगुणों की वृद्धि होती है। विद्या तथा चतुराई के कारण राज-द्रवार में उत्तम पद मिलता है । उसकी यशरूपी छता की बहुत ही बृद्धि होती है और पररेश में विशेष उन्नति होती है तथा जातक मेघ-सहश रूपवान होता है। (५) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक विद्वान् , धनवान् , उदार, मनुष्यों में श्रेष्ठ और राज-पूज्य होता है। ऐसे जातक के (अपनी) सन्तान की संख्या अच्छी होती है। (६) गमन अवस्था में हो तो जातक कोशी, क्रपन, कटिख. बुबिडीन और धनरहित तथा कामासक भी होता है। (७) सभावस्था में हो तो जातक बहुगुण-सम्पन्न, धनी एवं विद्वान्, परन्तु कृपण होता है। (८) आगमाबस्या में हो तो जातक शत्रु-भय से पीड़त, बन्धु-बान्धवों से

करने वाका और मूर्ल होता है। उसके धन की द्वानि होती है और उसका शरीर कुश होता है। (१) भोजनावस्था में हो तो आतक स्त्री-पुत्र के छल से वर्जित, आछसी, मन्द-बुद्धि आर इतना दरिद्र होता है कि भोजन में भी सन्देह होता है। (१०) नृत्यिक प्या अवस्था में हो तो आतक के धन और धर्म का क्षय होता है। शत्रुओं से भयभोत, किन रोगों से प्रसित और नेत्र रोगी होता है। (११) कौतुकावस्था में हो तो आतक परधनहारी, पर-स्त्रीगामी और गृह-रहित होता है। (१२) निद्रावस्था में हो तो आतक धनी, गुजी, धैर्म्यवान् और स्त्री पुत्रादि से छली होता है। यदि ९ वा ७ भाव में रा. हो तो आतक किसी पुज्य क्षेत्र में निवास करता है।

### केत्-श्रवस्था-फल ।

(१) शयनावस्था में मेष, वृष, मिथुन अथवा कन्या राशिगत हो तो ऐसे जातक के धन की बृद्धि होती है। परन्तु अन्य राशिगत होने से रोग की बृद्धि होती है। (२) उपवेशन अवस्था में हो तो जातक को शत्र, बोर, राजा तथा सर्प से भय होता है और उसे वर्म रोग अर्थात् दाद इत्यादि का भय होता है। (३) नेत्रपाणि अवस्था में हो तो जातक को दृष्ट जन्तु अर्थात् सर्पादि, शत्र और गजा से भय होता है। जातक नेत्ररोगी और चन्नल होता है। उसके धन मह होते हैं। (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक को विदेश में छख प्राप्त होता है। राजा से मान प्राप्त करता है। यश तथा धनकी बृद्धि होती है। (५) रामनेच्छा अवस्था में हो तो जातक धनी, पुत्रवान् और विद्वान् होता है। तथा राजा से उसे मान प्राप्त होता है। (६) गमनावस्था में हो तो जातक कामी. दृष्ट, निर्धन, धर्म-कर्म रहित, क्रोधी और ठग होता है। (७) समावस्था में हो तो जातक धर्त, वाबाल, गर्वित, लोमी और कृपण होता है। (८) भागम अवस्था में हो तो जातक बन्धुवर्ग तथा शत्रुओं से विवाद करने बच्छा, रोगी और बढ़ा भारो पापी होता है। (९) भोजनावस्था में हो तो जातक भूख से पोड़ित रोगी. दरिव तथा भ्रमणशील होता है। (१०) गृत्य-लिप्सा अवस्था में हो तो जातक के नेत्रों की दृष्टि स्थिर नहीं रहतो है और वह सर्वदा रोगी तथा दृःश्वी होता है। भूर्त तथा अनर्थ कारियों में छिस रहता है, परन्तु किसी से हारता वहीं

है। (११) कौतुक अवस्था में हो तो जातक खेळ तमाशे में किस तथा निटन स्त्रिकों में आसक, दुष्टाबारो और दरित्र होता है। तथा स्थान भ्रष्ट होकर पृथ्वी में मारा फिरता है। (१२) नित्रावस्था में हो तो जातक अन्न, धन से पृरित रहता हुआ गुओं की चर्चा में छीन रहकर छल से दिन न्यतीत करता है।

### निद्रावस्था का कुछ विशेष फन ।

निद्वाबल्या में बदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो तो जातक की स्त्री का नाश होता है। परन्त यदि श्रमग्रह को उसपर दृष्टि पहती हो अथवा श्रमग्रह उसके साथ हो तो स्त्री कष्ट भोग कर जीवित रह जाती है। यदि कभी छहें अथवा ससम स्थान में कोई भी निदावस्था का ग्रह हो, परन्तु गदि वह शत्र-ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे जातक की स्त्री उचित रक्षा होने पर भी नहीं जीती। उपर्यक्त बोग होते हुए बदि शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युक्त हो तो वैसे जातक का एक स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह होता है। यदि शुभगह और पापप्रह दोनों से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक की स्त्री कष्ट से ही जीवी है। पुनः यदि कोई निदावस्था का ग्रह पञ्चम भाव में उच अथवा स्वगृही होकर बैठा हो और वह पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक के सन्तान का नाश होता है। यदि उस ग्रह पर शुभग्रह की भी हिष्ट हो तो ऐसे जातक के एक पुत्र की सृत्यु अवस्य होती है। पुनः एक साधारण नियम यह है कि पञ्चम स्थान में शुभग्रह रहने से प्रायः शुभक्तल होता है। पर यदि वह ग्रह शयनावस्था वा निद्राअवस्था में हो तो सन्तान के छिये अञ्चल होता है। इसी प्रकार पापप्रह यदि शयन वा निज्ञाअवस्था में पुत्रभाव में बैठा हो तो सन्तान के क्रिये किसी अंश में अच्छा ही होता है। विचार से प्रतीत होता है कि पापग्रह उन अवस्थाओं में रहने के कारण निर्वल हो जाते हैं असप्त अनिष्ट करने में उन को निर्वकता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अति आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुण्डकी में मंगल, शनि और राहु अष्टम स्थान में बैठा हो और इन तीन प्रहों में से कोई भी निद्राअवस्था में हो तो इस्टब हारा बातक की अपस्तु होती है। इसी प्रकार अहम स्थान में कोई क्रमग्रह भी यदि निदाबस्था में हो और उस पर किसी पापग्रह अथवा शक्ष्मह की हरि पक्ती हो तो ऐसे जातक की सत्यु संप्राम में होती है। इसी प्रकार किया

है कि यदि कोई प्रद्व पापयुक्त, अष्टम स्थान में निद्रावस्था का अथवा सवना-वस्था का हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा होती है। प्नः यदि वह ग्रुभग्नहों से दृष्टि वा युक्त हो अथवा स्वगृही ग्रह से युक्त हो तो ऐसा जातक भगवान के पद में निमग्न रहता हुआ सायुज्य पद को पाता है।

# ब्रितोय प्रकार का अवस्थानुसार-कल।

- अवस्था का विचार अनेक प्रकार का है। नीचे किसी हुई अवस्था बहुतेरे प्रन्थों में पायी जाती है। परन्तु दुःख से किसाना पड़ता है कि इसमें भी नाम में मतान्तर पाया जाता है। और किसी मत से इस के दश भेद है। पराशर, गुणाकर और सारावली में ९ प्रकार बतलाया है। "जातक पारिजात" "भाव इत्हल" और दक्षिण भारत के कई विद्वानोंने १० ही बतलाया है। (१) दीस (२) स्वस्थ, (३) प्रमुदित, (४) शान्त, (५) शक्त, (६) प्रपीड़ित (७) दीन, (८) खळ, (९) विकळ, (१०) भीत।
- (१) जब यह उच्च होते हैं तब उनका नाम वीस होता है। किसी किसी के सत से मूळित्रकोणस्य यह भी दीस कहळाता है। ऐसे दीस-मह (की महादशा) में जातक राजा के जैसा धनवान, यशस्वी, दानी, विद्या-विनोद सम्पन्न, शत्रुओं को पराजय करने वाळा, बुद्धिमान और शत्रु विजयी होता है। वाहन छख और कन्या सन्तान की उत्पत्ति होती है तथा राजा, सम्बन्धी पृष मित्र वर्गों से पुरस्कारित होता है। (२) स्वस्थ-पह वह कहळाता है जो स्वगृही होता है। किसी मत से अति-मित्र-गृही। स्वस्थ यह (की महादशा) में जातक आचार, धर्म, पुराणादि अवण, सर्व-छख-सम्पन्न, शरीर-स्वस्थ्य मौर धव-छाम का छस पाता है। वह राजा से सम्मानित होता है और विद्या, वस तथा आवन्द प्राप्त करता है। उसे स्त्री तथा सन्तान का छस होता है। वह उदार कीर्तिमान एवं विनाशक होता है। (३) प्रमुदित (दुवित) उस यह को कहते हैं जो मित्र-गृही होता है। प्रमुदित यह (की महादशा) में राज-प्रीति, छस और विभूतियों की हुद्धि होती है। अच्छे अच्छे वस्त्र और छाम्बादि के छाम होता है। सन्तान, सम्पत्ति, वाहन, भूवणादि तथा प्रस्वी का छाम होता है। गीतनृत्य और पुराणादि अवण तथा उच्च पद सम्भव होता है। वह मित्र पुत्रादि

खस-सम्पन्न और पार्मिक होता है।(४) शान्त अवस्था का वह ग्रह कहलाता है जो ग्रुम वर्ग तथा वर्गोत्तम का होता है। शान्त यह (की महादशा) में आरोग्यता, आनन्द, सन्तान, असम्पत्ति, बाइन-विद्या-विनोद और बहु-कृष्य आदि की प्राप्ति होती है। राजा से सम्मानित होता है अथवा सचिव होता है। अच्छो शिक्षाचे मिछती हैं। कुटुम्बों को सहायता देता और छसमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक परोपकारी और धार्मिक होता है। (५) शक्तप्रह उसे कहते हैं जो वकी हो 'गुणाकर' में 'रिश्मवितान मुख्या' छिखा है, 'सारावकी' में 'स्कूट किरणजाकश्व' छिला है। शक्त प्रद्व (की महादशा) में पुरू-वार्ध की उन्नति, सम्पत्ति और स्वजन सम्बन्धी आनन्दपास होता है। विद्या-विनय-तत्परता, धर्मानुहान से सिद्धि और दानादि की चेष्टा होती है। जातक सजीखा जवान् , छन्दर, विख्यात और कीर्तिमान होता है। स्मरण रहे कि ऐसा ग्रुभग्रह यदि बकी होता है तो क्रुभ फरू देता है, परन्तु पापग्रह के बक्री होने से विपरीत फरू होते हैं। (६) प्रपीड़ित तथा पीड़ित (दुः जित) यह वह कहलाता है जो शत्रु गृही, पाप राशिगत, प्रह्युद्ध में द्वारा हुआ वा राशि के अंतिम नवांश में रहता है। पीडित ग्रह की महादशा में मित्रों से असन्तोष, कुटुम्बों से विवाद, परिवार में अज्ञान्ति, फीजदारी मोकदमें से दुःख, राज दण्ड से निकाला, वा परदेश में मारा-फिरने वाला और चोर डाकुओं से भय होता है। अथवा किसी छोटे माई को मृत्यु होती है। (७) दीन (भीत) यह वह कहलाता है जो नोच, शत्र यह, वा पाप नदसांश का हो. दीन ग्रह (की महादशा) में चित्र की अशान्ति. पगलापन अर्थात मन को भ्रान्ति, रोग, जाति कुछ से पतन, वंधुजनो से विरोध, द्दीन बृति से जीविका, मिकनता, प्रवास और नाना प्रकार से शोक दुःस्वादि होते हैं (८) सल्ल-भद्द बद्द कदलाता है जो शत्रु वर्गी वा पाप वर्गी हो। सल्लप्रह को महादका में माता पिता और स्त्री प्रश्न से मनो-मालिन्य अथवा वियोग तथा अक्ट्मात् धन एवं पृथ्वो का नाश, जाति वर्गी से लाम्छना, रोग, कारागार और नाना प्रकार के सन्ताप होते हैं। (९) विकछ (छुप्त) यह वह कहळाता है जो सुर्घ्य से अस्त रहता है। विकल यह की महादशा में बित भ्रान्ति, उन्माद, मातापिता से वियोग, पुत्र द्वारा हानि तथा स्त्री, सन्तान और मित्रादिकों की मान-हानी होती है। अथवा किसी मिश्र की युखु होती है। दुशमनों से पोड़ित और स्त्री-मरण-सोक से संतप्त रहता है। (१०) मीत-प्रह अतिचार

होता है। (पद्माङ्ग के देख ने से बोध होगा कि कई कारणों से कभी-कभी ग्रह बहुत ही शोध गामो हो जाता है, उसी को अतिचार कहते हैं।) भीत ग्रह की महादशा में राजा, अन्नि, चोर और शश्रु से भय होता है। नामा प्रकार के दुःख, मान हानि और रोग से जातक दुःखो रहता है।

## तृनीय प्रकार का अवस्था।

इसमें छ: प्रकार की श्रवस्थायें होतीं हैं।

राहु, केतु, सूर्य्य, शनि अथवा मंगल हो तो वह ग्रह लिजितावस्था में होता है।

(२) उच्चस्थ ग्रह वा मूलित्रकोण के ग्रह को गर्वितावस्था होती है।

(३) शत्रुगृही, शिनयुक्त, शत्रु ग्रहयुक्त अथवा शत्रु ग्रहहृष्ट ग्रह श्लु श्लितावस्था में होता है।

(४) यदि कोई ग्रह जलराशि-गत हो और उसपर शत्रु ग्रह की हृष्टि भी हो, पर शुभग्रह से हृष्ट न हो तो उस ग्रह की तृषितावस्था होती है।

(५) यदि कोई मित्रगृही हो, मित्रगृह से युक्त भी हो अथवा वृहस्पित से युक्त हो अथवा मित्रगृह से
हृष्ट हो तो उसकी भ्रोमितावस्था होती है।

(६) अस्तग्रह जब पाप अथवा शत्रुग्रह से हृष्ट हो तो उसकी भ्रोमितावस्था होती है।

जिस किसी भाव में श्रुधित अथवा श्रोभित ग्रह पड़ता है उस भाव के फर्कों को नष्ट करता है और उससे जातक दुःखी होता है। यदि उसके साथ मुदिता-वस्था का ग्रह भी हो तो मिश्रित फल होता है। परं विद मुदितग्रह बल्हीन हो तो हानि विशेष रूप से और यदि बल्डान् हो तो उत्तम फल होता है। यदि दशमस्थान में लिजित, तृषित, श्रुधित वा श्रोभित ग्रह बैठा हो तो जातक अनेक प्रकार का दुःख भोगता है। पंचममाच में लिजित ग्रह के रहने से जातक के सम्तान की एत्यु होती है और एक हो सन्तान रह जाता है। इसी प्रकार विद श्रोभित वा तृषित ग्रह सहम स्थान में बैठा हो तो जातक की स्त्री की एत्यु होती है।

यह अवस्थाविचार 'अद्वश्चन सागर' नाम क ग्रन्थ से उद्भुत किया गया है। इन अवस्थाओं के अकग-अलग फल्न का पता नहीं चलता। उपर लिखा गया है कि दशमस्थान में यदि लिखात ग्रह हों तो जातक दुःख का भाजन होता है। छिखतावस्था में पंचम भावगत ग्रह होता है। इसी कारण लिजित का दशम स्थान में होना असम्भव है। प्रतीत होतो है कि मूल में छापे की भूल है। वचन यों है:—"कर्मस्थाने स्थिता यस्य लिजितस्तृचितस्तथा। श्रुधितः श्रोभितो वाऽपि स नरो दुःख भाजनः॥"

# चतुर्थ प्रकार का अवस्था।

इसमें २७ प्रकार की त्र्यवस्था होतो है।

पि दे दे हैं (१) शुद्ध (२) वस्त्र-धारण, (३) पुण्डू-धारण, (४) जय, (५) शिव-पूजा, (६) अवसान, (७) विष्णु-पूजा, (८) विप्रपूजा, (९) नम-स्कार, (१०) प्रदक्षिणा, (११) व्यासदेव, (१२) अतिथि-पूजा, (१३) भोजन (१४) विद्या-परिश्रम, (१५) कोष, (१६) ताम्बूङ, (१७) नृपाङ पस्यम्, (१८) गमन, (१९) जक्रपान, (२०) आखस्य, (२१) शयन, (२२) असृत-पान, (२३) अङङ्कार, (२४) स्त्रो आखापनम्, (२५) सम्भोग, (२६) निद्वा और (२७) रतनपरीक्षा।

शास्त्रकारों का मत है कि सभी प्रद्व इन सत्ताइस अवस्थाओं में से किसी व किसी एक अवस्था के दोते हैं और प्रतिग्रह को अपनी अवस्था के अनुसार फढ़ का दायिष्य होता है। इस अवस्था के जानने को दो विभि हैं। (क्र) मेच से खन्न पर्म्यन्त, जो संस्था आवे उस संख्या को जिस ग्रह की अवस्था निकालना है, उसग्रह की राशि-स्थित संस्था से गुणा कर दे और जो गुणव फढ़ आवे उसको सत्ताइस से भाग दे। जो शेव रहे उसको उस ग्रह की महा-दशा की संख्या से गुणा कर उसको फिर सत्ताइस से भाग दे। जो शेव रहे वही उस ग्रह की अवस्था होगी। यदि एक चेव रहे तो शुद्ध अवस्था, दो रहे तो वस्र-भारण अवस्था, इत्यादि-इत्यादि होगा। यदि २७ से भाग न हो सके

तो जो अड्ड था वही रह जायगा और बिंद सत्ताइस से भाग देनेपर खूम्य बच जाय तो शेष २७ मानना होगा। उदाहरण कुण्डकी के मंगळ की अवस्था बिंदि निकालना हो तो उसकी विधि बह होगी। छन्न धन राशि है। मेच से गिनने से धनकी संख्वा ९ होती है। मंगल सिंह में है। मेच से मंगळ तक गिनने से ९ होता है। अर्थात यों मानिये कि धन नवम राशि और सिंह पद्धम राशि है। अब ९ को ९ से गुणा किया तो फळ ४९ आया। ४२ को २७ से भाग दिया तो शेष १८ रहा। १८ को मंगळ की महादशा मान, अर्थात ७ से गुणा किया तो फळ १२६ आया। उसको पुनः २७ से भाग दिया तो शेष १८ बचा और अठाहरवां गमन अवस्था है, इसकिये मंगल गमन अवस्था का हुआ।

### श्रवस्थाश्रों के फल।

यदि प्रथम अवस्था हो तो उन्नति, दूसरी अवस्था शुभ, तृतीय अवस्था में सब तरह से रक्षा , वतुर्य अवस्था में आनन्द, पश्चम में शत्रुओं पर विजय, वष्ट में साधारण फल, सप्तम में विजय, <u>अष्टम,</u> में कार्य्य में तत्परता, नवम में आनन्दमय जीवन, दशम में कठिनाइयां, ग्यारह में अञ्चभ, बारहवें में अति-आनन्द, तेरहवें में कार्य्य में तत्परता, चौदह में उन्नति, पन्त्रहवें में दुःख, सोछइवें में प्रतिष्ठा तथा कोर्ति, सन्नहवें में सफळता, अठारहवें में ज्ञुभ और अञ्चभ मिश्रित फल, उन्नीसवें में आनन्द, बीसवें में स्य, इक्कीसवें में दरिहता, बाइसवें में सन्तोष, तेइसवें में वस्त्र प्राप्ति, चौबीसवें मेंभानन्य, पबीसवें में मानसिक दुःस, अन्वीसवें में रोग और सत्ताइसवें में व्रव्य प्राप्ति होती है। उदाहरण कुण्डली का मं. १८ वें अवस्था में है। इस कारण मंगल की दशा में क्रम और अक्रम मिश्रित फल कहा जायगा । (ख) इसमें मी २७ अवस्था होते हैं और नाम भी वही हैं (किसी-किसी में भेद भी है)। परन्तु अवस्था जानने की विधि में एवं फरू में अन्तर अवस्य है। इस अवस्था के निकासने की विधि यह है कि मेव से स्नान पर्स्यन्त शिन कर बो संख्या आहे. अर्थात् छन की राशि-संख्या जो हो, उसको जिस ग्रह की अवस्था विकाछना हो वह प्रह छनन से जिस भाव में बैठा हो, उसमें जोड़ दे और

उसको दो से गुणा करके उस गुणन फळ को उस ग्रह की जिसकी अवस्था निकालना हो उसके ग्रह-द्सा-मान से गुणा कर उसको सत्ताइस से भाग देकर जो श्वेच आवे वही अवस्था होगी। उदाहरण कुण्डलो में घन लग्न होने के कारण क्ष्म्म संख्या ९ हुई और मंगल जिसको अवस्था जाननी है, वह नवमस्थ है। इस कारण उसकी संख्या भी ९ हुई। ९ को ९ में जोड़ने से १८ हुआ। १८ को २ से गुणा करने पर ३६ हुआ। मंगल की, जिस ग्रह की अवस्था जानना है उसकी महाद्सा का प्रमाण ७ वर्ष है। ३६ को ७ से गुणा करने से २५२ हुआ। सत्ताईस से भाग देने से शेष ९ रहता है। इस कारण मंगल की नवम अवस्था हुई।

इस अवस्था की प्रत्येक अवस्था का फळ किसा जाता है। इसके पूर्व जो अवस्था किसी गयी है उसके फळ में और इस अवस्था के फळ में कहीं कहीं बहुत ही विभिन्नता है। इस कारण इसका फळ इस स्थान में अलग हो किसा जाता है।

#### श्रवस्था-फल।

प्रथम अवस्था में ग्रह के रहने पर जातक की उन्नति, परिवार-छख, छपुत्र-छख, सरकार और कार्य्य में सफलता होती है। दूसरी अवस्था में रहने से भन, मिन-माणिक, प्रभाव, वस्त्र और उत्तम भोजनादि की प्राप्ति होती है। तीसरी अवस्था में परदेश में उन्नति, ख्याति तथा सम्मान् प्राप्त होता है और जातक परिश्रमी होता है। वौथे में, पृथ्वी से लाभ एवं उत्तम बाहनादि का छख होता है और जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पाचवें में, राज-भय, धन का क्षय, तथा लाम्छनाओं का भागी होता है और जातक को पृथ्वी से प्रेम होता है। छहें में, धन की बृद्धि और ल्याति होती है तथा उपद्रवियों के मध्य में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सप्तम में विद्वान् परन्तु दुःखों और पित्त-विकारी होता है। अहम में प्रथ्वी से लाभ और धन की प्राप्ति होती हैं। जातक के कुटुम्ब धनी होते हैं और शत्रुओं का क्षय होता है। नवम में उत्तम बाहनादि प्राप्ति होते हैं और जातक मधुर-भाषो परन्तु दिखावटी होता है। दश्मम में श्रुकादि

रोग से पीड़ा, पित्त जमित रोग का मय और फौजदारी के मोकदमीं की परेक्सनी होती है। ग्यारहवें में जातक को पारिवारिक सक तथा जीवन उम्नति-बील होता है। वह राजनैतिक अधिकार प्राप्त करता है। बारहवें में गड़े हुए धन को प्राप्ति और तन्त्र विद्या में प्रेम होता है अववा वह जातू गिरी का जानने वाका तथा दम्भी भी होता है। तेरहवें में धम्मं-विरोधी, वर्णाश्रम धर्म से च्युत, रोगी तथा धोले-बाज होता है। बीदहवें में कुल्सित भोजन करने वाला और घृणित स्वभाव का होता है। पुन्द इवें में मनुष्य से पूजा करने बाला आर दम्भी होता है। सोकहवें में बिद्वान, धनी और यशस्त्री तथा उचपदाधिकारी भो होता है। सत्रहवें में धार्स्मिक प्रतिष्ठित छत्तील और नियम-शोल होता है। अठारहवें में बिद्वान, धनी और उच्च श्रेणी का फीजी जीवन व्यतीत करने वाछा होता है। उन्नीसवें में मधुरभाषी परन्तु आसकती ओर चित्त का भोलेबाज होता है। बीसवें में. शिक्षित परन्तु छस्त प्रकृति का तथा चिन्ता शून्य अर्थात् वेपरबाह होताहै। इक्कोसवें में, रोगो,परिवार पर कठोरता से व्यवद्वार करने वाखा और कामी होता है। बाइसवें में असावधान, मित्रों का अपकार करने वाका, स्वजनों से वृजा करने वाळा और अपने नाश का कारण होता है। तेइसवें में, स्वास्थ्य अच्छी होती है। सन्तान अच्छे होते है। स्त्री मिलतो है। मोजन उक्स मिछता है और इटस्वों से मर्व्यादा पता है। चौबीसवें में स्वभाव का खशीक, उन्बति शोछ और कार्थ्य में फछीभूत होता है। पच्चीसवें में मित्र और बन्चुओं से परित्यक्त और दुःसी होता है तथा कार्य्य में निष्फलवा होती है। क्रम्बोसचें में मद्य-प्रिय, किसी पुराने रोग से प्रसित, और राज कोप से पोड़ित होता है । सत्ताइसवें में शोक गसित बदछा हेने का इच्छुक, नीच कक्षा के स्त्रियों में रत, धूर्च और बुरे विचारों का होता है।

## पांचवे प्रकार की अवस्था।

भार दे २२ इस अवस्था का गणित थें किया जाता है कि कानसंक्या

को बह-स्थित-भाव-संक्वासे गुणा करके सत्ताइस से भाग दिया बाता है। (बदिसताईस से भाग न पड़ सके तो गुणाकरक जो भावेगा उसी को छेना होगा। बदि शेष शून्य रहे तो सत्ताईस केना होगा।) अब इस अङ्क को ग्रह-दश्ता से गुणा करना होगा भीर उस को अड़ताछीस से भाग देने पर जो शेष रहे वही अवस्था की संख्या होगी। इस स्थान में बदि शून्य शेष रहे तो संख्या ४८ मानी जावगी। उदाहरण इण्डली में धन ख्यन होने से ख्यन की संख्या ९ हुई। बदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो मंगल के नवम स्थान में रहने के कारण मंगल की संख्या ९ हुई। ९ को ९ से गुणा करने से ८१ हुआ। ८१ को २७ से भाग देने से शेष शून्य रहा इस कारण शेष शून्य रहने से शेष २७ माना जायगा। मंगल का महादशा मान ७ वर्ष है। इस कारण २७ को ७ से गुण करने से गुणनफल १८९ हुआ। १८९ को ४८ से माग देने से शेष। ४५ रहा असः मंगल की ४९ वां अवस्था हुई और नीचे में प्रति अवस्था का जो फल दिया जाता है तदनुसार मंगल की महादशा में फल होगा।

#### फल ।

(१) शेष रहने से जातक का धनोपार्जन अच्छा होता है और विद्या ध्ययन में अभिविष्ठ होता है। (२) शेष रहने से बहुत ही बुरा फळ होता है। स्त्री-सन्तानादि दुः कित रहते हैं। तथा जातक को राजवण्ड का भय रहता है (३) शेष रहने से, उस शह के प्रथम और तृतीय तृतोयांश में साधारण फळ होता है। परन्तु मध्य तृतीयांश में बहुत ही अञ्चम फळ होता है। (४) शेष रहने से खुम फळ होता है। गुरुजनों से मेंट मुख्यकात होती है। परन्तु यदि बह शह पाप हो और द्वावशस्य हो तो जातक को बहु प्रकार से व्यय होता है। (५) शेष हो तो उसका फळ बुरा होता है। जातक स्वयं और उसके परिचार के छोग दुःकी होते हैं। और जातक देशाटन करता है। (६) यदि शेष रहे तो उत्तम मोजन की प्रसि और छली जीवन होता है।(७) शेष रहे तो अञ्चम फळ होता है। जातक क्रोधातुर, असहिष्णु, चिन्तित और दुःली रहता है। उसका व्यय अधिक होता है। वह ऋण ग्रस्त रहता है। (८) शेष रहने से खुम फळ होता है। नवीन बस्तुओं की प्राप्ति होती है और इताब की माका धारण करता है। (९) शेष रहने पर मन्त्र शास्त्र

में अभिवृत्ति रहती है। गणित, ज्योतिय तथा विज्ञान विधा के सीलने का अवसर होता है। (१०) सेच रहे तो जातक सांसारिक दृष्टि से छ जी, परन्तु मान सिक व्यथा से दृःसित रहता है। (११) क्षेत्र रहने पर भी अञ्चल फल होता हैं। ऐसा जातक रासायनिक विद्या तथा किमियागिरी के पीछे कृष्य व्यय करता है। मानसिक रोग से दुः जित रहता है और पूर्च होता है। (१२) अतिश्वम फछ होता है। (१३) बहुत बुराफक नहीं होता है, अध्ययन में रुचि होती है। (१४) क्षेत्र रहने पर, बहुत बुरा फळ होता है। जीवन का सध्य भाग दुःसी होता है। (१५) बहुत बुरा फर होता है। अनेक प्रकार की कठिलाइयों का सामना करना पड़ता है। (१६) शेष रहने पर अति उत्तम फक होता है। (१७) अत्युक्तम फल होता है। (१८) बहुत हुरा फल नहीं होता है, परन्तु समय समय पर दुःखी अवस्य होता है। (१९) श्रेव होने से जातक रोगी और मित्रों से त्याज्य होता है। (२०) रोग से पीड़त रहता है और मित्रों से त्याज्य होता है। (२१) फल बुरा होता है।आय से व्यव अधिक हो जाता है और ऋणी रइता है। (२२) कार्य्य में सफड़ता प्राप्त होती है और जीवन छली होता है। (२३) पश्चिम दिशा की यात्रा करता है और जीवन में उसे अच्छा धन प्राप्त होता है। (२४) श्रेष रहे तो ग्राम, गृह एवं सम्यत्ति का नाश होता है। (२५) किञ्चिन्मात्र शुम, विशेषतः अशुम ही फड होता है। (२६) शुमफड होता है और जातक उदार होता है। (२७) ग्रुम होता है। (२८) बहुत मग्रुम, व्यय को मात्रा बहुत बढ़ जातो है। (२९) बहुत अञ्चम, गुरुजनों के प्रति अअदा उत्पन्न होती है। (३०) ग्रुम (३१) अश्रुम, नीच, काम-रत तथा बातक की कठिनाइयां झेलनी पड़तो है। (३२) अश्वभ एवं रोगी। (३३) अति श्वभ फर होता है। (३४) आरम्भ में बड़ा उत्तम, परम्तु श्लेव में व्यव की मान्ना बड़ जाती है। (३५) फळ दुरा होता है और जातक धोलेवाज होता है। (३६) उत्तम फळ, ब्यापार में उसकी रुचि होतो है। जीवन के अन्तिम भाग में श्रति होती है। (३७) बहुत अञ्चम फल होता है। कारागार निवास का योग होता है। (३८) बहुत अञ्चम फळ। मुकदमा बाजी, रोग और ऋज परिजाम होता है। (३९) बहुत अञ्चन । (४०) आय कम, व्यय अधिक और कठिनाइचों को झेळना परिणाम दोता है। (४१) अञ्चनकड, शारीरिक व्यथा और शत्रुओं से दुःक पाता है। (४२) राज-वृण्ड से पीड़ित और बहुत अञ्चम फर्ड होता है। (४३) पूर्वक तीर्थ यात्रा और उत्तम भोजन मिछता है। (४४) परदेश यात्रा एवं परदेश में व्यवहार उन्नित होतो है। (४५) अति उत्तम करू होता है। विधोन्नित पूर्व धार्मिक भावों का आगमन। (४६) अति उत्तम करू होता है। व्यवहार में उन्नित और अच्छो नौकरी आदि मिछती है। (४७) अञ्चम करू होता है। विधोन व्यवहार में उन्नित और अच्छो नौकरी आदि मिछती है। (४७) अञ्चम कर्फ होता है। (४८) छत्तमय जीवन व्यतीत करता है।

# अध्याय ३०

### महाद्शा-फल।

प्रमान दे दि प्रायः विशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता है। अतः इस स्थान में विशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता है। अतः इस स्थान में विशोत्तरी दशा के अनुसार ही फड़ाफड़ जानने कि विधि बतछाने का यस्न किया जाता है। स्मरण रहे कि फड़ कहने में सफड़ता तभी होगी जब दशाअन्तर दशानुसार फड़ निश्चय करें। सबसे प्रथम विशोत्तरों महादशा का फड़ किस रूपसे निर्णय करना होता है, छिखा जाता है।

अध्याय ९ में लिखा जा चुका है कि विशोत्तरी दशा के अनुसार किस प्रकार दशा अन्तरदशा का समय निकाला जाता है। इस स्थान में केवल ग्रहों की दशा अन्तरदशा के फड़ाफल जानने की विधि बतलायी जाती है।

# यहाँ के साधारण महादशा फल।

(१) उत्तमफछ:-(१) बलो पह उत्तम फल देते हैं।(२) जो पह उच्चामिलाची है।
(अर्थात् अपनी उच्च राशि में शील जाने बाला है। जैसे बृहस्पित मिश्रुन में हो
तो वह उच्चामिलाची कहलायगा। इस कारण कि कर्क में बृहस्पित उच्च होता
है। इसी प्रकार चन्न्द्रमा मेच में उच्चामिलाची कहा जाता है—क्योंकि ब्रूच में
चन्द्रमा उच्च होता है, इत्यादि-इत्यादि) वह भी उत्तमफल देता है। (३) कान,
इसम और प्कादश स्थान स्थित प्रह भी उत्तम फल देते हैं। (३) उच्चस्थ,
स्वगुही, मुल्लिकोणस्य, चर्गोत्तम, मिलगुही और ब्रुम वर्गी प्रह भी उत्तम फल

देते हैं।(१) जो ग्रह कान से उपस्य गत (३,६,१०,११) होता है सह भी उत्तम करूरेताहै।(६) जिस ग्रहपर ग्रुभग्रह की अथवा मित्रग्रह की दृष्टि पहती हो, वह ग्रह भी श्रुभफ्क देता है। (७) दो ग्रह आपस में मित्र और बको हों उब दोनों की परस्पर दशा अन्तरदश। में उन्नतकारी ग्रुभफ्क होता है।(८) यह ग्रह भी जिसके साथ कोई ग्रुभग्रह बैठा हो ग्रुभफ्क देता है। (९) यदि दशेश (जिस श्रह की महादशा हो) छान अथवा छान के होरा का, छान के द्रेष्काण का, कान के समाश का, छान के प्रवाश का, छान के प्रशांश का स्था होता है।

अञ्चम-फल :--(१) मान्दि जिस स्थान में हो उस के स्वामी की दशा अञ्चम होती है। (२) जो प्रह मान्दि के साथ बैठा हो उस प्रह की दशा का भी फल अञ्चभ होता है। (३) जो ग्रह शत्र गृही हो, नीच हो अथवा अस्त हो तो ऐसा ग्रह भी अञ्चम फरू देता है। (४) जो ग्रह भाव सन्धि में पहता है। अथवा जिस ग्रह के साथ पापग्रह बैठा हो तो वह भी अग्रम फल देता है। (५) जो ग्रह राशि सन्धि में रहता है वह भी अध्यम फल देता है और उसमें रोगादि तथा शोक का भय होता है। यदि वह ग्रह राशि के तीसवें अंश में हो तो मृत्युवत् कष्ट देता है। (६) जब दो ग्रहों में परस्पर शत्रु ता रहतो है और वे निर्दछ होते हैं तो उन दोनों की परस्पर दशाअन्तरदशा अञ्चन होती है। (७) जो प्रद्व किसी पापप्रद के साथ रहता है, उस प्रद्व की दशा में ग्रुम फड़ की बहुत ही न्यूनता हो जाती है। पर यदि उस ग्रह के साथ श्रुभ और अश्स दोनों ग्रह हो तो मिश्रित फळ होता है। (८) यदि कोई ग्रह, किसी दूसरे सम्बद्ध के साथ हो तो उस दशा के समय शत्रुओं की संस्था बढ़ती है और साधारणतः कार्य्य की सफलता नहीं होती है। (९) जो ग्रह नीय होता है. उसकी दक्षा में अथवा जो ग्रह नीचल्य ग्रह के साथ रहता है उसकी दक्षा में भी शुभक्त का अभाव होता है। (१०) यदि नीचस्य प्रह, राहु के साथ हो तो उस शीचरूप प्रद्र की दशा भी संभवतः हानिकारक होती है। अथवा यदि उस ग्रह के साथ उस स्थान का स्वामी हो, जो शहु स्थित राशि का स्वामी है, तो भी शुभ कड़ में न्यूनता होती है। (११) केन्द्र स्थित वह की दशान्तर इसा में भी सोक और परदेश-वात्रा होती है।

मिबित:-(१) वह प्रह जो छान और शास्त्र छान (था-७९) दोनों ही से

केन्द्र या त्रिकोण में हो तो वह अपनी दशा में पूर्ण रीति से भाग्वोन्नति प्रदान करता है। (२) वह प्रह वो क्रम्न से ६,८ वा १२ भाव में हो, परन्तु आक्द्र क्रम्न से केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो वह अपनी दशा में साधारण छल और भाग्वोन्नति प्रदान करता है। (३) वह प्रह वो क्रम्न से केन्द्र वा त्रिकोण में हो परन्तु आक्द्रकान से ६,८ वा १२ भाव में हो तो वह किन्वित मात्र भाग्योन्नति प्रदान करता है। (४) वह प्रह वो क्रम्न और आक्द्र क्रम्न दोनों से हो ६,८ वा १२ भाव में वंडा हो तो वह प्रह अपनी दशा में केवक अनिष्टकारी एक देता है।

# अन्य प्रकार से महाद्शा-फल का विचार।

賽 - ३२४ (१) महादशा का प्रवेश जिल समय में होता हो उस समय की कुण्डली बनाना होता है। यदि वह ग्रह जिसकी दशा आरम्भ होती हो उस कुण्डली के खन्न में पड़ जान तो उस पह की दशाका फूछ उत्तम होता है। इसी प्रकार यदि वह प्रह (अर्थात् जिसकी महादशा आरम्भ होती) है उस छान से उपचय (३,६,१०,११) में पहता हो तो भी हाभ फड़ होता है। यदि वह दशेश उस छान का, उस छान के होरा का, छान के द्रोधकाण का, स्मन के सप्तमांश का, ख्यन के नवांस का, ख्यन के द्वादशांश का अथवा कान के त्रिशांश का स्वामी हो तो भी उस प्रद की दशा का फछ उत्तम होता है। यदि उस छन्न में कोई मिन्नगही-प्रह अथवा कोई ग्रुअप्रह बैठा हो तो भी फड़ श्रम होता है। स्मरण रहे कि दशा प्रवेश का खन्न अंग्रेजी तिथि से बनाने में प्रायः भछ होने का भय होता है। (२) इसी प्रकार महादशा के प्रवेश के समय की कुण्डकी में चन्द्रशा की स्थिति से भी विचार होता है। उस कुण्डकी की जिस राशि में चं बैठा हो, यदि वह राशि. वशाबाय का उच्चगृह हो तो फल उत्तम होता है। यदि वह वं. स्थित राशि. दशानाथ के मित्र का गृह हो तो भी फक उत्तम होता है। यदि दशानाथ से बद बन्द्र-स्थित राशि. उपचय (३.६.१०.११) में, विकोण अथवा सारम में पहला हो (अर्थात् ३,५,६,७,९,१०,११ में) तो भी फळ उत्तम होता है। परन्तु इन स्थानों के अतिरिक्त और किसी स्थान में होने से फ़ुक सन्तोष जनक वहीं होता अधीत अञ्चम ही होता है। (३) जिल नक्षत्र में जातक का जन्म होता है.

उस को 'जन्मर्थ' और उस नक्षत्र से दशवां नक्षत्र को 'कर्मर्थ' कहते हैं। जन्म नक्षत्र से उन्नीसवां नक्षत्र को 'आधाव' और इन जन्मर्थ, कर्मर्थ तथा आधाव नक्षत्र से द्वितीय को 'सम्पत्' एवं चौथे नक्षत्र को 'क्षेस' कहते हैं। छह को 'साधक'. आठवें को 'मैन्न' और नवमें नक्षत्र को 'परममैन' कहते हैं। यदि कोई जम्म काछीन ग्रह इन सब नक्षत्रों में बैठा हो अर्थात् सम्पत् , क्षेम, साधक मैत्र अथवा परममेत्र नाम नक्षत्र में बैद्ध हो तो उन सब प्रहों की द्वाभन्तरद्वा में सम्पत्ति इत्यादि की वृद्धि होती है। यह स्मरण रखने को बात है कि वह यह अन्य प्रकार से यदि अनिष्टकारी न हों, यदि अन्य प्रकार से अनिष्टकारी हो: तो मिश्रित फछ होगा (४) यदि छन्न, चर राशि-गत हो तो छन्न से पुकादश स्थान 'बाबा स्थान' कहलाता है। यदि कान-गत-राशि स्थिर हो तो छान से नवम स्थान 'बाधास्थानं कहलाता है। यदि लग्ने, द्विस्वभाव राशि गत हो तो कान से ससम 'बाधा स्थान' कहकाता है। बाधा स्थान के स्वामी की महाद्शा अर्थात जब जातक का चर-छन्न में जन्म हो तो एकाद्येश की महादशा, स्थिर छन्न का जन्म हो तो नवमेश की महादंशा, हिस्सभाव राशि का जन्म हो तो सप्तमेश की महादशा और बाधा स्थान-स्थित-प्रह की महादशा में रोग, शोक, और दुःल इत्वादि अनिष्ट फक होते हैं तथा बाधा स्थान से केन्द्र में जो बह बैठा हो उसकी महादशा में दुःस एवं विदेशाटन होता है। (५) यह एक साधारण नियम है कि प्रह, अपनी महादशा अथवा अन्तरदशा में, जिस भाव में रहता है। उस भाव में रहने से और अन्य ग्रहों की दृष्टि से उस का जो श्रमाश्रम फरू होता है और व्यवसाय आहि के विषय में वह मह जिस प्रकार का फल स्वित करता है, वही सब फल प्रदान करता है।

ग्रहों की स्थिति अनुसार स्वाभाविक महाद्शा फल।

# सूर्य।

कि देश (१) सूर्व्यः—सूर्व्य की महादशा में कभी कभी परदेश वास होता है और पृथ्वी, राजद्वार, ब्राह्मण, अग्वि, शस्त्र तथा औषधि से धव की प्राप्ति होती है। जातक की रुचि बन्त्र, मन्त्र में बढ़ती है और राजाओं से मिन्नता होती है। माई बन्धुओं से शश्रुता, स्त्री, पुत्र और पिता से बिचोग अथवा बिन्ता शुक्त, राजा, चोर, अग्वि तथा शश्रु से अब और दांत, नेत्र, तथा

उदर में पीड़ा, गोधन एवं नौकरों में कमी होती है। समान रूप से सूर्व्य की महादशा का ऐसा फळ होता है। परन्तु सूर्व्य के उच्च, नीच आदि स्थान-स्थित होने के कारण एवं अन्यान्य प्रहों से युत वा हट रहने से अवस्थाओं के अनुसार फळ में बहुत ही परिवर्तन होता है। फळ कहने के समय इन सब बातों पर पूर्णतया ध्वान देना आवश्यक है। अब प्रहों के उच्चनीचादि, नवमांशादि के भेदामेद से प्रतिग्रह के फळ में किस-किस प्रकार की विभिन्नतायें होती हैं, किसा बाता है।

### विशेषफल ।

(१) परम उच्च अर्थात् मेष के दश अंश पर रहने से उसकी दशा में धर्म-कर्म में प्रीति होती है और पिता का सञ्चय किया हुआ धन तथा भूमि का लाभ होता है। स्त्री पुत्रादिकों से छल तथा साइस, बक्ष, राज्य, मान, द्यसङ्गति, भ्रमण शीस्ता और विजय प्राप्त होती है। (२) उच सूर्व्य होने से. उसकी दशा में धन, अन्न तथा पशुओं की बृद्धि होती है। वन्धुवर्गों से झगडा के कारण परदेश वास और भ्रमण होता है। राजा से भन प्राप्ति, वाराङ्गनाओं में रति-विलास और गीतादि में प्रेम होता है। घोड़े तथा रयादि का छल भी प्राप्त होता है। (३) आरोडी अर्थात् उचामिलावी सूर्व्य की दशा में आनन्द. इक्जत और दानशीखता होती है। स्नी-पुत्रादिक, पृथ्वी, गौ, घोड़े, इस्ती और कृषि से छल होता है।(४) अवरोही अर्थात् उच से नीच की ओर जब सर्व्य जाता है तो उसकी दशा में शरीर में रोग, कष्ट, मिन्नजर्नों से विरोध, चतुष्पद, ग्रह कृषि और क्रम्य की द्वानि दोती है। राजा से कोप, चोर, अग्नि, झगड़े का भय तथा परदेश वास होता है। (५) परम नीच सूर्व्य की दशा में माता पिता की इस्यु, स्त्री-पुत्र, पशु, पृथ्वी तथा गृह आदि में हानि होती है। परदेश वास होता है, भय और एत्यु की आशक्का होती है। (६) नीय सूर्व्य की दक्का में राज-कोप से भन तथा मान की हानि होती है। स्त्रो तथा प्रत्र, मित्रादि से क्लेश होता है और अपने किसी स्वजन की मृत्यु होती है। (७) मूछ त्रिकोण में जब सर्व्य रहता है तो उसकी दशा में श्ली-पुत्र, इन्द्रम्ब, पृथ्वी, राजा, धब, पश्च और बाहनादि से छल होते हैं तथा पद एवं मान को प्राप्ति होती है। (८) स्वगृही

रवि की दशा में विचा की प्राप्ति, विचोन्नति से यश और राजा के यहां मध्यांदा प्राप्त होती है। पृथ्वी से उन्नति, इन्द्रम्बों से एख और कृषि, कृष्य तथा मान की वृद्धि होती है। (९) अति मित्र गृही जब सूर्य्य होता है तो उसकी दशा में बहु छल, आनन्द, भी-पुत्र और धन इत्यादि से छल होता है। जातक को बन्न, भूषण तथा बाहनादिका भी सुल एवं कृप, तहागादि खुदबाने का सौभाग्य होता है। (१०) मित्र-गृही सूर्व्य होने से, उसकी दशा में जातक को अपनी जाति हारा सम्मान, पुत्र, मित्र तथा राज से सख होता है। अपने वन्ध वर्गी से प्रेम बढता है, पृथ्वी की प्राप्ति होती है और वस्न, भूषण तथा बाहन आदि का छस होता है। (११) समगृही सूर्व्य होने से उसकी दक्ता में कृषि, पृथ्वी और पशु आदि से छल प्राप्त होता है। कन्या सन्तान उत्पत्ति का सीमाग्य होता है और अपने जनों से समभाव ( अर्थात् न झगड़ा न मित्रता; ) परन्तु ऋण से दुःखी रहता है। (१२) शत्रुगृही सूर्व्य होने से उसकी दशा में सन्तान, स्त्री और धन की हानि होती है। भी से झगड़ा सम्भव होता है और राजा, अग्नि, एवं चोर मोक्ट्मेंबाजी से भय होता है। (१३) जब रिव अतिशत्र गृही होता है तो उसको दशा में की, पुत्र और सम्पत्ति की हानि होती है। पुत्र-मित्र तथा पशुओं से क्लेश और अपने जातिवर्ग से मसभेद होता है। (१४) उचनवांश में जब रवि रहता है तो उसकी दशा में जातक को साइस, झगड़े से धनकी बृद्धि और धनागम होता है। अनेक प्रकार से छल प्राप्त होता है। स्त्री सम्भोग एवं स्त्री-धन हारा छाभ भी होता है। परन्तु पितृ-कुछ के जनों में बार-बार क्षति होती है। (१५) यदि सूर्व्य नीचनवांश में हो तो उसकी दशा में परदेश यात्रा में स्नी-पुत्र, धन तथा पृथ्वी की हानि होती हैं। ऐसी दशा में जातक मानसिक व्यथा से व्याकुक, ज्वर से पीड़ित और गुप्ते निद्रयों की वेदना से दुः सी होता है। (१६) उचस्य सूर्व्य यदि नीच नवमांश का हो तो उसकी दशा में को की एत्यू, जातक के समीपी कर म्बियों को भय एवं मृत्यु और सन्तान को आपत्ति होती है। (१७) नीचस्य सूर्य्य यदि उच नवमांश में हो तो उसकी दशा के आदि में महान सक और उच मान की प्राप्ति होतो है। पर, दशा के अन्त में विपरीत फळ होता है। (१८) पाप वडांक्स में बदि सूर्व्य रहता है तो उसकी दशा में पिता और पितृ-पक्ष के कोगों को ब्लेश और मृत्यु का मय होता है। राजा के कोप से बातक को भय,

दुःस तथा देश निकाका भी सम्भव होता है। बातक स्वभाव का चित्र-चित्रा एवं शिर की बेदना से व्यथित होता है। (१९) पारवर्ताश इत्यादि में यदि सूर्व्य हो तो उसकी दशा में जातक को खो, सन्तान, मित्र भौर कुटुम्ब का छख, राजा से अनुवहीत, धन तथा मान प्राप्त होता है। (२०) सर्प पाश और द्रेष्काण का यदि सुर्घ्य हो तो उसकी दशा में सर्प, विष, अग्नि और जकाश्वय आदि से जातक को भय तथा अनेकानेक प्रकार के शोक एवं दुःख का भाजन होता है। (२१) उच्च ग्रह के साथ यदि सूर्य्य बैठा हो तो उसकी दशा में जातक तीर्थादि-भ्रमण, बिष्णु पूजा, विवन्न नदियों में स्नान और देव मन्दिरों के दर्शन का सख तथा कूप, तड़ागादि एवं सकानों के बनवाने के सीभाग्य मिछते हैं। वह धार्मिक पुस्तकों का मनन और धार्मिक विषयों की प्राप्ति भी करता है। (२२) पापग्रह के साथ यदि सूर्व्य हो तो उसकी दशा में, कुत्सित अन्न का भोजन, जीर्ण वस्ताओं की प्राप्ति, निकुष्ट प्रकार की जीविका तथा अनिष्ट किवाओं के द्वारा दःख का भाजन एवं अच्छे भोजन के अभाव के कारण शरीर दुर्वछ होता है। (२३) शुभग्रह के साथ यदि सूर्व्य हो तो उसकी दशा में पृथ्वी से धनोपार्जन, वस्त्राहि का लाभ, मित्रों से आनन्द स्वजनों से प्रेम और विवाहाहि उत्सव होता है। (२४) ग्रुभ दृष्ट रवि अपनी महादृशा में जातक को विद्या जनित स्याति, पुत्र, स्त्री और अन्य स्नो वर्गी से आनम्य तथा हुल देता है। उसके माता पिता को आनन्द और उसको राजद्वार में सम्मान प्राप्त होता है। (२५) अञ्चभ दृष्ट रवि की दृशा में अनेक प्रकार के शोक, माता पिता को भय, स्त्री-प्रम को दःख, बोर अग्नि और राजदण्ड (जुर्माना) का भय होता है। (२६) स्थान थल, ( घा-९२ (११) ) यदि सूर्व्य को हो तो ऐसे सूर्व्य की दशा में जातक को कृषि से छाभ, पृथ्वी, गौ. वाइनादि, वल्त्रादि, राज, सम्मान, दूसरों से धना-गम, मित्र और कुटुम्बों से समागम तथा उत्तम प्रकार का छवश होता है। जातक की शारीरिक कान्ति की बृद्धि और तीर्थ तथा यज्ञ करने का योग होता है। (२७) स्थान बल से रहित रवि की दशा में धन की हानि, अमन, इद्रम्बों से चुणा, शारीरिक निर्बळता और दुःख की प्राप्ति होती है। (२८) विश्वकी सर्व्य की दशा में जातक को चारों ओर से (अर्थात् हर प्रकार से ) धन का आगसन. बस और कीर्त्ति मिलती है। भूवण और पृथ्वी से छत्ती होता है। पर सुद्धं, बदि दिग्दछ रहित हो तो उपर्यु क श्रम फर्कों का अभाव होता है। (२५)

काड वड़ विद्युर्व को हो तो उसकी दक्षा में राज-सम्मान, कृषि, भूमि से डाम और द्रव्य की प्राप्ति होती है। काड़वड़ रहित सूर्य्य की दक्षा में उप्युक्त फड़ों का अभाव होता है। (३०) नैसर्गिक-वड़ यदि सूर्य्य को हो तो उसकी दक्षा में जातक को अनावास (अर्थात् विवा परिश्रम के) अनेकानेक प्रकार की छल-सम्पत्ति, पृथ्वी, भूषणादि तथा बस्त्रादि की प्राप्ति होतो है। परन्तु नैसर्गिक वड़ रहित सूर्य्य की दक्षा में उक्त फड़ों का अभाव होता है। (३१) चेटा-वड़ यदि सूर्य्य को हो तो उसकी दक्षा में जातक को अजाजित धन, आनन्द, स्थाति, राज सम्मान, स्त्री, पुत्र, भोजन, वाहनादि और कृषि का भी छल्ल होता है। पर चेटा वड़ रहित सूर्य्य की दक्षा में हानि होती है।

### भिन्न-भिन्न भावगत-रवि ।

(३) छान में यदि रवि हो तो उसकी दशा में नेत्र रोग, धन हानि और राज-कोप सम्मव होता है। (३३) द्वितीय स्थान में यदि रवि हो तो उसकी दशा में सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त शोक और भय, कुट्रम्ब से सन्ताप तथा झगडा इत्यादि, स्त्री और धन की हानि, राजा से भय, पुत्र, पृथ्वी तथा बाहनादि का नाश होता है। परन्तु बदि उसके साथ कोई शुभग्रह हो तो उपर्युक्त अनिष्ट फर्लों का अभाव होता है। (३४) तृतीयस्थ रिव की दशा में, राज-सम्मान, क्रच्य-प्राप्ति, आनन्द और पराक्रम में उन्नति होती है। (३५) चतुर्थ स्थान में बहि रहि हो तो उसकी दशा में स्त्री, सन्तान, मित्र, पृथ्वी, मकान और बाइनादि को तथा विव, अग्नि, चोर, एवं शस्त्र से जातक को भय होता है। (३६) पद्मम तथा नवम में रवि के रहने से उसकी दशा में जातक का चित्त विक्षित अथवा अध्यवस्थित तथा आनन्द रहित होता है। पिता की मृत्यु, राज से अप्रतिद्या, और धार्मिक कर्मों से विसुक्त होता है। (३७) बहस्य रवि रहने से उसकी दशा में धन की हानि और दुख होता हैं तथा गुल्म, क्ष्य, मूत्र क्रुच्छ और जननेन्द्रिय जनित रोग होते हैं। (३८) सप्तमस्य रवि होने से उसकी दशा में स्त्री को रोग अथवा इत्यु होती है। दूध, वृत हत्यादि मोजन के छछित पदार्थी का सभाव, और भोजन में अनेक अछविचायें प्रतीत होती हैं। (३९) अक्रमस्य रवि रहने से परदेश गमन, शारीरिक अछि था, ज्वर, नेज-रोग और

संबद्दणी का मय दोता है। (४०) दशमस्य रिव रहने से राज सम्मान, राज-भविकार और राजा से प्रेम होता है। धन की प्राप्ति तथा कार्न्य में सफलता होती है। (४१) प्कादशस्य रिव रहने से धन की प्राप्ति, पद प्राप्ति, शारीरिक छल और उत्तम कार्यों में अभिक्षि होती है। तथा स्त्री प्रजादि, भूषण-वस्त्र एवं बाहनादि का छल होता है। (४२) हादशस्य रिव रहने से देशाटन, त्रुच्य, पुत्र, माता-पिता, पुथ्वी आदि की क्षति, विष तथा झगड़े हत्यादि से भय, वाहनादि का विनाश एवं पैरों में रोग होता है।

### भिन्न भिन्न राशिस्थ र. फल।

(४३) मेच राशिस्थ सुर्व्य की दशा में धर्म-कर्म में प्रीति, पिता से सञ्चित धन तथा भूमि का लाभ और स्त्री पुत्रादिकों से अनेक छल होते हैं। बदि उच्चस्य सर्म्य, अष्टम भाव में हो तो रोग, और षष्ट भावगत हो तो वग रोग होता है तथा माता पिता के छिये क्लेशकारी होता है। (४४) वृष राशि गत हुट्यं की दशा में स्त्री, पुत्र और धाहनों को पड़ा, कृषि से क्षति, वहुषा हृदय रोग से पोइत तथा मुख एवं नेत्र में भी पीड़ा होती है। (४५) मिथुनस्थ रवि की दशा में जातक मन्त्र विद्या तथा शास्त्र में अधिकार प्राप्त करता है। उत्तम काठ्य में रुचि, पुराणादि श्रवण में प्रेम, कृषि-से लाभ और नाना प्रकार के सुल प्राप्त होते हैं। (४६) कर्क राशिगत हुर्व्य रहने से उसकी दशा में कीर्ति की बृद्धि और राजा का प्रेम पात्र होता है। परन्तु जातक स्त्री के अधीन रहता है। क्रोधारिन भड़कती रहती है तथा उसके मित्रों की पीड़ा होती है। (४७) सिंह राशिगत सुर्म्य की दशा में खेती और जंगल इस्थादि नाना प्रकार से धन को प्राप्ति तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है एवं जातक राजदरवार में सम्मान प्राप्त करता है। (४८) सूर्घ्य कन्या राशिगत होने से उसकी दशा में जातक को इन्या-उत्पत्ति और मर्प्यादा की प्राप्ति होती है। गुरुजन तथा देवताओं में जातक की प्रीति और पशुओं का छाम होता है। (४९) तुला राशि-गत सूर्व्य होने से धन और स्थान की हानि, स्त्रो पुत्रादिकों को पीड़ा, चोर तथा अस्ति से भय, विदेश थात्रा एवं नोच कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती है। परन्तु सुर्म्ब तुला के इस अंश से आगे बढ़ गया हो तो उसकी दशा में सुख से धन छाम, दूसरों को छाने में समर्थ, स्त्री के हेतु हु: श्री और नीच जनों से मित्रता होती है।

इसी प्रकार यदि नीव का सूर्य्य वह भाव-गत हो तो उस की दशा में जातक को क्रण रोग और उसके माता पिता को क्लेश होता है। अहम में रहने से उद्घेग (९०) बुहिक्क राश्चि गत सूर्य्य हो तो उसको दशा में जातक को माता पिता से मतभेद और खरपर तथा विष, अग्नि एवं शस्त्र से पीड़ा होती है। (९१) जन राशिगत बिद सूर्य्य हो तो जातक को सङ्गीत विद्या से प्रेम होता है। स्त्री, पुत्र और जनादि से सुखो तथा राजा एवं गुरुजनों से गौरव प्राप्त करता है। (९२) मकर राशिगत बिद रिव हो तो उसकी दशा में स्त्री, पुत्र और जन का अस्प सुख, रोग से शरीर पीड़ित तथा पराधी ता के कारण विन्ता में निमग्न रहता है। (९३) कुम्भ राशिगत सूर्य्य रहने से उसकी दशा में जातक, स्त्री, पुत्र तथा जनके छिये विन्तित और दोन मिलन रहता है। (९४) मीन राशि-गत सूर्य्य के रहन से उसकी दशा में स्त्री, जन तथा सखको वृद्धि होती है और जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परन्तु वृथा देशाटन करता है। उसके प्रताहक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परन्तु वृथा देशाटन करता है और उसके प्रताहिकों को जवर-पोड़ा होती है।

टिप्पणोः—सूर्य्य की दशा के आदि में माता-पिता को रोग, दुःस, मान-सिक व्यथा और अधिक व्यय होता है। दशा के मध्य में पशुओं की हानि और मनुष्यां को पीड़ा तथा दशा के अन्त में विद्या जित उन्नति और छस होता है।

#### चन्द्र महाद्शा।

#### चन्द्रमा ।

वन्द्रमा की महादशा में (साधारण रूप से) जातक को मन्त्र, वेद और बाह्मण आदि में रूचि, राजा को प्रसन्नता का भाजन तथा मन्त्री होता है। युवती स्त्रियां, धन, पृथ्वी, पुष्प, गन्ध और भूषणादि अर्थांत छल के पदार्थी का छाम होता है। अनेक प्रकार की कछाओं में कुशछ, कीर्तिमान, विकसाद, नम्न, परोपकारी, यसस्वी और इधर-उधर चूमने में प्रेम रखने वाछा होता है। उसे कन्यांचें उत्पन्न होती हैं। ऐसा जातक भाछसी, विद्रा से व्याकुछ और कृषि का प्रेमी होता है। उसे कक और बात की अधिकशा होता है। एरन्यु

बदि चन्द्रमा निर्वेष्ठ होता है तो अर्थ हानि, बात रोग से पीड़ा और सज्जनों से बिरोध होता है। वह कछह तथा बाद-विवाद में निरन्तर रत रहता है और अच्छे कार्बों में उसका वित्त नहीं छगता है।

#### विशेष फल ।

(१) परम उच्च गत-बन्द्रमा होने से उसकी दूशा में बस्त्र, पुष्पादि महत्त्व, की और भन की प्राप्ति होती है तथा सन्तानोत्पत्ति से मनोविनोद होता है। (२) उच चन्द्रमा होने से छत, स्त्री, धन, दुग्ध, वस्त्र और मूचण भादि की प्राप्ति, विदेश यात्रा तथा स्वजनों से विरोध होता है। (३) भारोही चन्डमा होने से उसकी दशा में स्त्रो, प्रत्न, बस्त्र और भोजन आदि का छल, राज्य की प्राप्ति तथा देवार्चन में प्रवृत्ति होती है। (४) अवरोही चन्द्रमा होने से उसकी दशा में स्त्री, प्रत्न, मित्र और वस्त्रादि के छल में कमी होती है। मानसिक वेदना स्वजनों से विरोध और चोर. अन्नि तथा राजा से अब होता है। जातक को कुआं, पोखरा इत्यादि में गिरने का भी भव होता है। (५) नीय चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक को विपत्ति तथा आकस्मिक घटना से अंगल में निवास करना पड़ता है। कारागार में बन्धनादि का दःख होता है। राजा, अग्नि और चोर से भय, भोजन में सन्देह तथा स्त्री-पुत्र को क्लेश होता है। (६) मूलन्निकोण में पदि चन्द्रमा हो तो राजा से प्रतिष्ठा. व्रव्य, धन, भूषण, वस्त्र तथा स्त्री-पुत्रादि का सुल मिछता है। माता से छला और स्त्री प्रसंगादि में चित्त की बृत्ति होती है। बन्धुओं से विरोध करने के पश्चात् जातक स्वयं उनका नायक हो जाता है। (७) चन्द्रमा के स्वगृही होने से कृषि से धनकी प्राप्ति, राजा से सन्मान, कन्या की उत्पत्ति, बन्धु जनों से सुस और वेश्याओं से सङ्ग होता है। (८) अति मित्र गृही चन्त्रमा होने से विचा और प्रस्तकादि के प्रकाश द्वारा राजा से सम्मान तथा स्त्री, सन्तान, पृथ्वी, इदुम्ब एवं मित्रादि से खल और भावन्द प्राप्त होता है। (१) मित्रपृक्षी चन्त्रमा होने से राजा से मित्रता, धनकी प्राप्ति, कार्य्य में सक्तकता, चाकरी. ज्ञा-पदार्थी की प्राप्ति और चित्र-विचित्र बस्त्रादि का काम होता है। ऐसा बातक चतुर और बिष्ट भाषी होता है। (१०) समगुही चन्द्रमा होवे से

उसकी इसा में स्वर्ण और पृथ्वी का छात्र, किश्चित छस, बान्धवादि को रोग और विदेश यात्रा होती है। (११) शत्रुगृही चन्त्रुमा होने से उसकी दशा में भूका और बस्त्रादि, की कमी प्रवासी तथा नीव सेवी होता है एवं बन्धुवर्गांदि से हीव हो, परदेश में दुःखितवित्त से विवारता रहता है। (१२) अति शत्रु गृही चन्द्रमा डोने से उसकी दशा में झगड़े इत्यादि से धन का नाश, क्रस्सित भोजन, मिक्ट वस्त्र, पृथ्वी, धन, स्त्री, पुत्र और वाहनादि का ताप होता है। (१३) नीच नवांश में चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में नाना प्रकार से अर्थ की हानि, बरा भोजन, बुरे मालिक की नौकरी, मानसिक चेदना, पैर और नेन्न में रोग तथा झतहा में पराजय होता है। (१४) उब नवांश में यदि चन्द्रमा हो तो उलकी दशा में देह की प्रष्टि, अनेक प्रकार से धन प्राप्ति. राजा से सन्मान और छली होता है। (१५) निर्बेछ तथा श्रीण चं. रहने से उसकी दशा में अर्थ, प्रध्वी, सन्तान, स्त्री, मित्रादि से विडीन, सज्जनों से विरोध, ऋण, नीच बत्ति तथा उन्यास होता है। (१६) पूर्ण चन्द्रमा की महादशा में जातक विद्या तथा पुस्तकादि के प्रकाशन द्वारा राजा तथा जनता से सम्मानित, स्त्री और पुत्रादि से बहुत छुनी एवं उत्तम कार्व्य करने की अभिरुचि होती है। (१७) उच ग्रह के साथ चन्त्रमा रहने से उसकी दशा में चित्त में आनन्द, स्त्री, प्रत्र, नौकर और स्त्री प्रशंगाहि का सब होता है। (१८) ग्रुम प्रह के साथ चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में ग्रम कार्य का सीभाग्य, गौ. पृथ्वी, स्वर्ण और भूषणादि की प्राप्ति तथा तीर्थादिकों में स्नान होता है। परन्तु जातक पर-स्त्री गमन भी करता है। (१९) पापग्रह के साथ बदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में अग्नि, बोर और राजा से अब. स्त्री सन्तान तथा बन्धजनों की डानि डोतो है। जातक को विदेश याचा करती पक्तीहै और बुरे कामों में उसको प्रवृत्ति होती है। (२०) यदि अभयह की हि बन्त्रमा पर हो तो उसकी दशा में जातक परोपकारी और कीर्त्तमान होता है। उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। राजा से सम्मानित और जस्म पहासी की प्राप्ति ते जातक का चित्र आड्कादित होता है। (२१) पापमद की इटि बन्द्रमा पर रहने से उसको दशा में जातक कमी में असफड, करिसद अल्बों का भोजन करने बाका भीर कोबी तबा उसको माता अथवा मातृ पक्ष के किसी स्वतन की सर्यु होती है। (११) वदि अस्त चन्द्रमा अर्थात् अमान्नवा

का चन्त्रमा हो तो ऐसी दक्का में बातक को दुःख, स्वत्रकों से विरोध, भावां और माता की मृत्यु, कृषि में क्षति और राजा, अगिन एवं चोर से मय दोता है। (२३) स्थानक यदि चन्त्रमा को हो तो उसकी दक्षा में भन का छक्त, कीर्चा, विद्या का भागमन, देवार्चन, राजा से धन, राज्य और मूमि प्राप्ति, स्त्री, मूचज, बस्त्रादि का छल, कृषि से धनागमन, गी, उत्तम दूध, उत्तम प्रकार के भोजन, थी. रही तथा सगन्धित साखावें अर्थात जोग के सभी पहार्थी के विकय से छाम होता है। (२४) स्थानवक रहित चन्द्रमा की दशा में अन्य स्थान में वास, कृषि में हानि, अर्थ, ग्रहादि और बन्धुवर्गी' का नाम होता है। (२५) दिग्वक विष् चं. को हो तो उसकी दक्षा में जातक दिगान्तर अर्थात् वह स्थानों से चित्र विवित्र पदार्थीं को पाता है। विद्या से उन्वति, राजा से मिन्नता और अपने बन्धवर्गों में पुत्रित होता है, तथा गज, बाजी एवं पुथ्बी इत्यादि प्राप्त करता है। (२६) काछ वछ यदि इं. को हो तो उसकी दक्षा में आतक घोड़े, रथ, गौ. महिबी और क्रवि आदि का अविकारी होता है। यह विद्वार्थों से विरा रहता है और उसकी सवारी; हड़ी (हाबी दांत), बाल, चमड़े तथा वस्त्र आदि से भूषित किये हुए होते हैं। (२७) नैसर्शिक करू बदि चं. को हो तो उसकी दशा में जातक को निसर्ग, अर्थाद स्वाकाविक रूप से छख होता है। बिना परिश्रम राजा से सम्मान, बाहन और भूमि आदि की प्राप्ति होती है। (२८) यदि बन्द्रमा विग्वकी हो तो उसकी दशा में आतक पर राजा महाराजाओं की क्रपादृष्टि रहती है। उसके एस और भाग्य की उन्मति तथा अमिलापायें पूरी होती हैं. एवं वह परोपकारी होता है। बाहनादि छस और बन्धुवर्ग से पुज्य होता है। (२९) क्रूप वहांश में यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक को नाना प्रकार के दुःख होते हैं। स्त्री प्रजादि को क्लेश, राजा से भय, विद्या विवाद और कछह होता है। (३०) शुभ वहांश में यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दक्षा में विद्या की उत्वति, कीत्ति छान, एस, विजय की प्राप्ति, अर्थ-काम, बीकर और सन्तानों की बृद्धि होती है। (३१) पारावर्यास में यदि कन्युमा हो तो उसकी दशा में जातक को बड़ी कीर्चि, वियोग्यति और छस होता है। उसे देवार्चन में प्रकृति रहती है तथा यह तीर्घ के बखों में स्नान करता है। (३२) पाप ब्रेप्काण में बदि चं. हो तो उसकी महादशा में बातक

### रोगी, पापी और गो-श्राक्षमों को पीड़ा देने बाका होता है।

#### भिन्न-भिन्न-भावगत-चन्द्रमा ।

(३३) द्वितीयस्य चं. रहने से उसकी दशा में जातक को स्त्रो, पुत्र और धन से सुख तथा धन का आगमन होता है। उत्तम भोजनादि मिछते हैं। रति-सुस की प्राप्ति होती है और तीर्थ के पवित्र जलों के स्नान का सौभाग्य होता है। (३४) तृतीयस्थानगत चं. की महादशा में जातक नाना प्रकार से वित्त का उपार्जन् करने वाका, अत्यन्त हुसी, मन से इद संकल्प बाखा, भाइयों से सुख प्राप्ति करने वाला, कृषि में उन्नति करने वाला, अच्छा भोजन करने वाला और भूषणादि की प्राप्ति करने वाला होता है। (३५) चतुर्थ स्थानगत चं. की महादशा में माता की मृत्यु, पृथ्वी और बाइनादि से सुख, कृषि तथा नवीन गृह का लाभ एवं अपने नाम से कुछ पुस्तकादि प्रकाशित करने का सौभाग्य होता है। (३६) बदि वष्ट स्थानगत चं. हो तो उसकी महादशा में जातक को दु:ख, कल्रह तथा वियोग, चोर, अनिन, जेल और राजा से भय, मूत्र-कृष्ट्यू रोग से पीड़ा तथा धन का नाश होता है। (३७) सप्तमस्य चं. की महादशा में स्त्री और सुपुत्रों से छस तथा गछीचा आदि साट्या की पदार्थों की प्राप्ति होतो है। पर जातक प्रमेह और सूत्र-कृष्ण्य आदि रोग से स्वण रहता है। (३८) अष्टमस्थ चं. होने से उसकी दशा में जातक शरीर से दबका होता है। उसे जरू से भय और सबों से विरोध होता है। वह बिदेश बाजा करता है। उसे भोजन की अछविधा और उसकी माता अथवा मातपक्ष के स्वजनों की मृत्यु होती है। (३९) दशमस्य चं. होने से उसकी दशा में जातक कीति, विद्योननति, यज्ञादि कर्म, पृथ्वी, वस्त्र और वाइन आदि से स्रस प्राप्त करला है (४०) एकादलस्य वं. रहने से उसकी दशा में जातक को अनेक प्रकार के अर्थ, उत्तम भोजन और वस्त्रादिकी प्राप्ति होती है। उसे कन्या होती है और वह चित्त से आह्नादित रहता है। (४१) द्वादशस्य चं. होने से झगड़े के कारण अन्त में उपार्जित् धनका नाश होता है। अपने स्थान से इटना पहता है। असद्घादुःख होता है।

## भिन्न-भिन्न-राशिगत-चन्द्रमा ।

(४२) मेच राशि में विद वं. बैठा हो तो उसकी दक्षा में स्त्री-पुनादिकों

से छलपाने बाका, विदेश के कार्य्य में प्रेम करने बाका, स्वभाव का कर, सर्वीका, बिरो-रोग से पीड़ित, झाता और शब्रु से झगड़ने वाका होता है। (४३) कृष राशिगत थं, के रहने से कुछ की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राप्ति होती है। अर्थात् यदि जातक राजा का सन्तान हो तो अवस्य राजा और यदि साधारण कुछ का हो तो विश्लेष छल होता है। जातक को स्त्री, पुत्र, भूषण, गी, बोड़ा और हाथी इनकी प्राप्ति होती है। तथा विजय मिछती है। बदि वं मुखन्निकोण में हो (बुप राशिगत चं. ४ अंश से ३० अंश तक मुखन्निकोण में होता है ) तो उसकी दक्षा में जातक विदेश यात्रा करता है। वह खेती और क्रय विकय से धन का छाम तथा वात-कफ-जनित विकार से रूग होता है एवं उसे स्वजनों से विरोध होता है। वृषराशि के प्रांधे में चं. के साथ कोई पापप्रह हो तो माता की सत्यु और यदि वृष के परार्घ में चन्द्रमा पापप्रह से युत हो तो पिता की सृत्यु होती है। परन्तु यदि पापग्रह के बदछे ग्राभग्रह से युत अथवा इष्ट हो तो (पूर्वार्घ स्थित चन्द्रमा के होने से) माता और परार्घ स्थित वं. होने से पिता का कष्ट होता है। (४४) मिथुन राशिगत चन्द्रमा होने से जातक ब्राह्मण और देवताओं का पूजक, धन का भीग करने वाला, देशान्तर भ्रमण शील, समित मान् तथा विभवशालो होता है। (४५) यदि कर्क ,राशिगत सं. बैठा हो तो धन और खेती की वृद्धि होती है। जातक कलाओं की रचना करने बाका,बन और पर्वत में रहने का इच्छुक तथा ग्रुस रोग से पोड़ित होता है।(४६) सिंह राशि में चन्द्रमा होने से धन और उत्तम प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। परम्तु शरीर में विकलता रहती है तथा जातक कामदेव से हीन होता है। (४७) कन्या राशिगत चन्द्रमा होने से विदेश यात्रा, स्त्री की प्राप्ति, शिलप में बुद्धि की प्रवृत्ति और अल्प-धन की प्राप्ति होती है। (४८) तुका राशिगत वं. होने से मन चन्चक, स्त्री जनों से विवाद, किसी मनुष्य से विवाद, धन की कमी, उत्साह का भट्ट और नीव जनों की सङ्गति होती है। (४९) पृथ्विक राक्षिगत चं. दोने से शरीर से रूग, प्रतिष्ठा में अल्पता, मानसिक-चिन्ता की अधिकता और स्वजनों से वियोग होता है। यदि ऐसा चन्द्रमा अष्टम भाव में हो तो जातक रोगाकान्त होता है। बदि वैसे बन्द्रमा के साथ पापप्रद भी हो तो सृत्यु का भग अथवा जाति से च्युत होता है (५०) धन राक्षिगढ चं. होने से अप-विकय काम, धर्म कार्च्य की अवनित,

निर्मों से अरूप छन्न, पूर्वार्जित धन का विवास और अन्वन्न स्वान में छन्न
सौनान्य की उन्नित अवस्य होती हैं। ऐसी द्वा में इस्ती और बोड़े आदि
की इदि भी होती हैं। (९१) मकर राशिनत चं. होने से प्रवादिकों
का छन्न और घन को वृद्धि होती हैं। परन्तु वादी से सरीर में दुर्वछ रहता
है तथा इतर उपर सर्वदा आना जाना पड़ता है। (९१) कुम्म राशिस्य
पन्त्रमा होने से आतक के वक्षस्यक में पीड़ा होती है। अवेक प्रकार से
दुःखी, सरीर से दुक्छा, माणी और दूर देस की वाला करने वाका होता है।
यदि ऐसा चन्द्रमा क्योंचम में हो तो अपने से बड़े छोगों के साथ विरोध,
स्त्री, पुत्र, धन और मित्रादिकों से विवोग तथा दाँत एवं सुन्न में पीड़ा
होती है। (९३) मीन राशिस्य चं. के होने से जातक को जछ से उत्पन्न
थन का काम, स्त्री-पुत्रादिकों से छन्न, सन्नु का विनास और दुद्धि की वृद्धि
होती है।यदि वर्गोत्तम में का चन्द्रमा हो तो गत्र, अदय और महिची आदि चतुष्पादों
का छान, पुत्रादिकों से छन्न, सन्नु का विनास और बुद्धि की वृद्धि
होती है।यदि वर्गोत्तम में का चन्द्रमा हो तो गत्र, अदय और महिची आदि चतुष्पादों
का छान, पुत्रादिकों से छन्न, सन्नु का विनास, वशस्वी तथा बुद्धिमान् होता है।

(१४) तिरपन प्रकार से चन्द्रमा की महावृशा का फळ उपर किला जा जुका है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के और भी फळ पहले किले जा जुका हैं। उनमें से कई प्रकारों के फळ प्रत्येक कुण्डली में मिक्नो। परन्तु अब विचारना यह है कि कौन फळ का प्रभाव किस समय पड़ेगा। चन्द्रमा को महावृशा का मान दश वर्ष का होता है। पिहला ३ वर्ष ४ मास में चन्द्रमा जिस भाव में हो उस भावगत रहने का जो फळ होता है उसी फळ का विकास होता है। मध्य बाले तीन वर्ष बार महीना में चन्द्रमा के अंत द्वारा फळ एवं वं. जिस राधि में कैठा हो उसका फळ तथा उस माव के कारकता के अनुसार फळ का उद्य होता है। अन्तिम तीन वर्ष बार महीना में चन्द्रमा के अन्य ग्रहों के साथ रहने का फळ और चन्द्रमा पर अन्य बहों को हिए का फळ तथा चन्द्र स्थित भाव, जिस अनु को प्रतिपादित करता हो उसके फळ का उदय होता है।

# मंगल-महाद्शा-फल।

भार दे रे प्रमुद्ध की महादक्षा में (साबास्य प्रकार से) बातक राजा

से, सस्त्र से, बन्यूक और तोपादिक के बनाने से, समकाकोन राजाओं के सगड़े से, औषधियों सं, धूर्चता से, चतुराई से, अनेकानेक कूर कियाओं द्वारा, चतुष्पादों की वृद्धि से तथा अनेक उक्षमों से धन की प्राप्ति करता है। पित्त जनित दिधर-प्रकोप तथा उत्तर से पीड़ित होता है। तथा उसे मूच्छा होती है। राजा से अय, घर में कछह, स्त्री पुत्र और सम्बन्धियों से वैमनस्य तथा इन कारणों से जातक को दुष्टान्य भोजन का दुर्भाग्य होता है।

पराघार मतानुसार बदि मंगल, केन्द्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हो तो श्रुभ और ६, ८, १२, ३ तथा ११ का स्वामी हो तो अश्रुभ फल देता है। जब मंगल शुभक्तलप्रद होता है तो उस की दशा में पृथ्वी की प्राप्ति, धन का आगमन, मन की शान्ति और धैर्ष्य इत्यादि प्रदान करता है। पापफलप्रद होने से राजा से अथ, कल ह, चोर, अन्नि, बन्धन तथा जन रोगादि से क्लेश होता है।

### विशेष-फल ।

(१) यदि मंगछ परमोच्च रहे तो उसकी दशा में आतक को धन, पृथ्वी, राजा से मान, भ्रातृ छख, कन्या जन्म, युद्ध और झगड़े में विजय प्राप्त होता है।
(२) मंगछ यदि उच्च हो तो राज्य प्राप्ति अथवा राजा से धन की प्राप्ति स्त्री, पुत्र, मिन्न, बन्धु और बाहनादि से छख होता है। तथा वह छखमय परदेश में बास करता है। (३) आरोहिणी मंगछ की दशा में राज-पूज्य, मन्त्री हत्यादि पद, धेर्च्च, भानन्द, गौ, बोड़े और इस्ती इत्यादि की प्राप्ति होती है तथा बीवन के श्रेच माग में विशेष रूप से माग्योन्नति होती है। (४) यदि मंगछ अवरोही हो तो धन तथा पद की हानि, विदेश वास, स्वजनों से विरोध, राजा से भव और चोर एवं अग्नि भादि से कह होता है। (५) यदि मंगछ नीच हो तो जातक कुद्दित द्वारा स्वजनों की रक्षा करता है। भोजन में अछविछा, गौ, बोड़े और हाथी आदि की हानि बन्धुओं का नाश, तथा चोर, अग्नि एवं राजा से भय होता है। (६) युक्जिकोण में यदि मंगछ हो तो जातक को स्त्री- चुन्न और भ्राता आदि का छख, कृषि से छाम, साइस कर्म से धन की प्राप्ति एवं सुद्ध में बन्त और विजय पाता है। उत्तम-मोजन वस्त्र और भ्रूवणादि की प्राप्ति,

तया उत्तम धार्मिक-पुस्तकों के धनने में अभिकृषि होती है। बदि ऐसा मंगक दशम स्थान में हो तो राज्य, शब्धों पर विजय, अच्छे बाहन और अख्डारादि को प्राप्ति होती है। (७) यदि भंगळ स्वयुद्दी हो तो धन, भूमि, अधिकार, छल, बाइम, भाइयों को छल और जातक के दो नाम होते हैं। (८) संगळ के अति-मिन्न-गृही होने से राजद्वार, भूमि, वृच्य, देशान्तर में पेश्वर्य-काम, उक्तम-वस्त्र तथा भोजन आदि की प्राप्ति होती है। यज्ञादि-क्रिया एवं विवाह आदि उत्सव भी करता है। (९) मंगछ के मित्र गृही होने से अपने शत्रुओं से मेख और सन्धि, प्रथ्वी के छिये झगडा, चोर और अरिन से भय, नशाबाज और जुआ-ड़ियों से झगड़ा, कृषि की द्दानि तथा किन्युग-जनित पाप एवं दुःख आदि का माजन होता है। (१०) समगृही मंगछ होने से उसकी दशा में जातक मका-नादि के सरभ्सत अथवा बनाने में धन-व्यय करता है। स्त्री, प्रत्न, भाई और नौकर आदि से शत्रुता तथा अग्नि एवं राजा से पीड़ा होती है। (११) शत्रु-गृही मंगछ होने से शत्रुओं के साथ झगड़ने से पीड़ा, शोक, अगिन, राजा, विष से दुःख, गुदास्थान, नेत्र और मूत्रस्थको में पीड़ा होती है। (१२) अति-सन्न गृही मंगल होने से कलह, दुःख, स्वजनों से विरोध, राजा से भय, स्त्री, प्रत्र, मित्र और इंट्रम्ब रोगी तथा पृथ्वी एवं घन जनित शोक होता है। (१३) उच नवांश में मंगल रहने से मनोमिकावासिद्धि तथा विजय द्वारा छल होता है। राजा के यहां प्रधानता और कीर्ति भी होती है पर जातक प्रवण्ड रूप से वासी-गमन करता है। (१४) नीचराशि के नीच नवांश में मंगछ के होने से शील रहित. मानसिक व्यथा, व्यप्रता और राज-क्ष्य से धन की द्वानि दोती है। जातक भोजन तथा स्त्री प्रसंग की चिन्ता में निमन्न रहता है। (१५) उच-गत मंगरू बहि नवांश में नीच हो तो पुत्र और भाइयों की मृत्यु, राजा, अग्नि तथा विष से अब होता है। (१६) नोचस्य अंगड यदि उच नवांस में हो तो कृषि और अन्य प्रकार की उन्नति, प्रध्वी की प्राप्ति, प्रत्र, स्त्री, मित्र तथा धन का छल होता है। (१७) कुम वहांश में यदि मंगछ हो तो कुम फर होता है। यज्ञ और विवाह आदि क्रम कार्य्य होते हैं तथा जातक उपकार-बीछ होता है। (१८) पाप वडांस में तथा कूर बच्डांश में यदि मंगड हो तो बातक को पीड़ा, ागृह-निवास और सब प्रकार के विभव की क्षति होती है।

का यदि संग्रह हो तो बहुत छल, भूमि, धन, स्त्री, बाहुन तथा भोजन की प्राप्ति होती है। (१९) कूर द्रेष्काण में बदि संगळ हो तो मनो-व्यथा, विव से भय, कारागार विवास, तथा अंबीर-वन्द-सजा इत्यादि का भय होता है। (२०) बदि किसी उच्च ग्रह के साथ मंगछ हो तो स्त्री-पुत्र को पीड़ा और अल्परूप से भोजन-बल्ब भादि का सुल होता है। दृत्ति और रोजगार ( व्यवसाय ) कठिन प्रकार की होती है, तथा राज-सेवा से युत होता है। (२१) पापप्रह के साथ यदि संगष्ठ हो तो जातक निस्य पाप कर्म करता है। देवता, नाहाण और **इट्टम्ब भादि की ओर उसका वर्ताव अच्छा नहीं रहता।** (२२) यदि <u>संगल</u> के साथ ग्रामगढ हो तो माता से किश्चित छल होता है। जातक शरीर से रोगी तथा क्रम होता है। झगड़े में विजय, परदेश वास, विद्या विवाद होता है। (२३) नीवग्रह के साथ यदि भंगछ हो तो स्त्री-पुत्र की हानि, चोर और राजा से भय तथा मन में विकलता होती है। ऐसा जातक दसरे का अन्त-भोजन करने बाला तथा दास डोता है। (२४) यदि मंगल ग्रुभप्रह-दृष्ट हो तो प्रथमी और धम का माश होता है। परन्त मंगल के साथ यदि कोई उच्च प्रष्ट हो तो अत्यन्त उत्तम फळ होता है। (२५) पापहर मंगळ हो तो अत्यन्त तुःस और कष्ट होता है, तथा जातक राजा के कोप से अन्य देश में जाकर स्त्री एवं मित्रादिकों के वियोग का दुःख भोगता है। (२६) सूर्व्य के साथ मंगछ हो तो जातक स्त्री-विरोध तथा राज से च्युत, शत्रु से पीड़ित होकर देश देशान्तर में बसता है। (२७) स्थान-वर्क बदि मंगल को हो तो स्त्री और धन का सस्त. स्थाव की प्राप्ति, छल, की ति तथा उद्योग की सिद्धि होती है। (२८) यदि संगठ स्थान बछ रहित हो तो जातक पद से च्युत होता है और अपना जीवन नीच-वृत्ति से व्यतीत करता है। (२९) यदि मंगछ को दिग्बछ हो तो राजा से धव की प्राप्ति, रणक्षेत्र में प्रताप, गौ, पृथ्वो, कृषि, वस्त्र और बाइनादि की प्राप्ति. पराक्रम तथा साइस जनित यश एवं प्रताप की हुद्धि होती है। (३०) मंगळ यदि काछ-वछी हो तो रेशमी अर्थात् उत्तम वस्त्र, मणि-मुका, कृषि, गौ और हाथी इत्यादि का काम होता है अर्थात् बहुत छल देने वाले उचित पदार्थी की प्राप्ति होती है। (३१) यदि संगड को मैसर्गिक वड़ हो तो राजा की सहवी कृपा से भाग्य का पूर्व उदय होता है और सन्तान, मित्र, बन्धुवर्गी, भूमि, बल्त्र, तथा

बारीरिक छल आदि की प्राप्ति होती है। (३२) नैसर्गिक-वय-रहित मंगड को दशा में पित्त को अधिकता, नेत्र रोग, स्थान अर्थात दर्जा तथा धन का नास, बुरे अन्न का भोजन, पिता को अय और आह्यों के शरीर में पीड़ा होती है तथा जातक के नाखून लशन हो जाते हैं। (३३) यदि वक्ती मंगड हो तो जातक पद से च्युत होता है और उसे बनवास का अय, चोर, अग्नि एवं सर्प से पीड़ा होती है। (३४) यदि मंगड को हात्वल हो तो राजा के अनुबह से नाना प्रकार की उन्नति होतो है। सन्तान, मित्र, बन्धु, गो, भूमि, भूवण, बस्त्र एवं शारीरिक छल की प्राप्ति होती है।

### भिन-भिन भावगत मंगल ।

(३५) केन्द्र गत मंगळ होने से चोर और विष का भय, कळह, शत्रता, तथा देशान्तर-वास होता है। (३६) हितीबस्य मंगल होने से जातक को अपने कुछ में धन की बृद्धि, कृषि और विभव होता है। परन्तु राजा से दण्डित . मुख तथा नेत्र में रोग होता है। (३७) तृतीयस्थ मंगल होने से आवन्द, धैर्म्य, राजदार में सफलता, धन, सन्तान, स्त्री और भाई से छल होता है। (३८) चतुर्य स्थान गत मंगळ होने से स्थान से च्युत, बन्धुओं से बिरोध, चोर और अग्नि से भय, राज-कोप से पोड़ित तथा सघन जंगछ इत्यादि में भ्रमण करने वाला वा दुर्दशा में पढ़जाने वाला होता है। (३९) यदि पश्चमस्य मंगल हो तो पुत्र का मरण, नेत्ररोग, बुद्धि की भ्रान्ति और जदता होती है। यदि पश्चमस्थ मंगल शत्र गृह में हो तो भाइयों को दुःल और जातक को कठिन रोग का मय तथा नेश्व रोग होता है । पद्ममस्य संगठ कीर्त्त और विवेक प्रदान करता है और इसकी दशा में कछह होती है। (४०) ससमस्य संगछ होने से स्त्री की ब्रस्य, गुढ़ा रोग और मूत्र-कृष्कु रोग होता है। परन्तु बदि मंगल के साथ कोई उच्चप्रदृ हो अथवा चं. उच्च हो तो ऐसा फल नहीं होता। (४१) अस्मस्य मंगल की दशा में दःल और महाभय होता है। जातक स्थान से च्युत होता है। विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। अन्न में उसे अविष हो जाती है तथा बिस्फोटक रोग से भव होता है। (४२) नवसस्य मंगछ होने से उसकी दसा में

बातक को पर से च्युति वा उसमें परिवर्तन होता है। गुरुजनों को कन्ट और हैक्बर के प्रति प्रेम में विष्न होता है। (४३) वृक्षमस्य मंगछ हो तो उसकी दशा में कर्म-वैक्षण से तुःख, उद्योग में भन्न, कीर्चि की भवनति, स्त्री, पुत्र, धन, विद्या और मान इत्यादि की हानि होती है। (४४) प्कादशस्य मंगछ होने से उसकी दशा में राजा से सम्मान, धन और दश्य का छाभ होता है। छड़ाई में जब परो-पकार में दचवित्र और कीर्चिमान् होता है। (४५) हादशस्य मंगछ होने से धन की हानि, तृप से भय, पुत्र, स्त्री और जमीन्दारी आदि में हानि तथा भाइयों को परदेश वास होता है।

### भिन-भिन राशिगत मंगल।

(४६) मेच राशि में यदि मंगल हो तो अनेक मंगल कार्व्य होते हैं। सम्तान को उत्पत्ति का छल और साइस प्राप्त होता है। परन्त अग्नि तथा सन् से मय होता है। (४७) बृद राशि में यदि मंगल हो तो जातक को बड़ा भावन्य होता है। वह बड़ा वावाल होता है। ईश्वरादि मे प्रीति बढ़ती है और आदर के साथ दूसरे का उपकार करता है। (४८) मिशुव राशि में यदि मंगढ हो तो परदेश यात्रा, बहुत खर्च, मित्रों से विरोध, कछाओं में प्रवीणता, अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान और वात-पित्त-रोग से पीडित होता है। (४९) कर्क राश्चि-गत यदि मंगछ हो तो कीर्ति की ख्याति होती है। सम्पर्ण गुजबुक्त, बकी और बतुष्पदों से छली होता है। परन्त गुप्त स्थान में अकरमात व्याधि होती है पर मंगल यदि कर्क के नीच अंश में हो तो जातक के। अंगल के पहार्थी से तथा अग्नि की किया द्वारा धन का छाभ होता है। परन्तु स्त्री-पुत्रादिकों से दूर रहने के कारण दुःसी और बकडीन होता है। (५०) सिंह राश्चि में यदि मंगळ हो तो जातक बहुत मनुष्यों का नायक होता है । परन्तु स्त्री-प्रत्र से वियोग और झस्त्र तथा अग्नि से बाधा होती है। (५१) कम्या राम्निस्य मंगळ होने से मनुष्य आबार-विवार-सीख होता है। यकादि उत्तम कार्यों में उसकी प्रवृत्ति हातो है पूर्व स्त्री-प्रत्न मूमि और धन-भाग्य से खबी होता है! (५२) तुला-राश्चि-गत मं. हेाने से उसको दशा में जातक, धन और स्त्री से रहित, झगड़े से व्याकुक तथा शरीर से विकल हाता है

वृदं उसे बतुष्पदों का अभाव हाता है । (५३) बृहिचक राशि गत मंगळ है। ने सेजातक, धन का संग्रह करने वाका, कृषिवृत्ति और बड़ा वाचाल हाता है। परन्तु वह बहुती से द्वेषभाव रखता है। (५४) धन राशिगत मंगल होने से जातक के मनीरथ की सिद्धि राजा से हेाती है। ईश्वर से प्रेम हेाता है परन्तु कवह के कारण उदासीनता रहती है। (५५) मकर राशिगत मंगछ होने से उसकी दशा में कुछानुसार धन की बृद्धि होती है। विवादादि में विजय प्राप्त करता है, स्वर्ण-रबादि तथा घोड़ें। से छली रहता है। बदि मंगछ उर्चाघ से आगे बढ़ गया हो अर्थात मकर के २८ अंश से आगे हो तो यत्न हारा कार्य्य की सिद्धि होती है। परिश्रम अधिक करना पहता है। असन्तोष रहता है और शस्त्र एवं व्याब्रादि से भय होता है। (५६) हुम्भ राशिस्थ मंगळ होने से जातक आचार-विचार-हीन, धनव्यय से व्यथित, प्रचादिकों से चितित और उद्विग्न-चित्त होता है। (५७) मीन राशिल्य मंगल होने से उसकी दशा में बहु-भ्ययी, ऋणी, रोगी, पुत्रादिकों से चिन्तित और परदेश निवासी होता है। वर्म रोग अर्थात् दद्र आदि से क्लेश पाता है। प्रनः बदि वर्गीत्तम (मीन राशि में भीन हो के नवांश में हो) नवांश में हो तो उसकी दशा में लड़ाई में विजयी, गुण सम्पन्न, बल्युक और नाना प्रकार के बस्तुओं का लाभ करने बाला होता है।

मंगल की महादशा के प्रथम खण्ड में नाना प्रकार से धन और मान की हानि होती है। उसके द्वितीय खण्ड में राज भय होता है। अन्तिम खण्ड में भाई, सन्तान, स्त्री और धन इत्यादि को कमी, प्लोहा एवं मृत्रस्थली जनित रोग होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि मंगल उच्च और खुम फल देने वाला हो तो वैसे स्थान में ऐसा फल नहीं होता। पाठान्तर से यदि मं. गोवर में भी दुरा हो तो हुरा फल होता है, अन्यथा नहीं। मतान्तर ऐसा है कि मंगल की महादशा के प्रथम कण्ड में मान की हानि और धन का क्षय होता है। मन्तम खण्ड में राजा, चोर और अन्ति इत्यादि से भय होता है। अन्तिम खण्ड में मी यही सब फल होते हैं।

#### राष्ट्र महादशा-फल।

च्या-३२८ राहु की महादक्षा में साधारण रूप से दब सम्पत्ति

और सांसारिक स्थिति का नास, कम्मन-पुत्रादि के वियोग का दुःख तथा परदेश वास होता है। जातक रोगी होता है और झगड़े की ओर उसकी अभिकृषि होती है। परन्तु राहु जब उत्तम फड़ देने वाला होता है (अर्थात् उसकी उत्कृष्ट दशा में) तो लक्ष्मी की प्राप्ति, धर्म और अर्थ का आगमन तथा पुण्य का उदय होता है। राहु की दशा अंडरद वर्ष को होती है जिसमें से वह और अष्टम वर्ष बहुत कष्ट-दायी होते हैं।

राहु, इब् राशि में उचा, कर्क (कुम्भ) में मूरू त्रिकोण और मेच में मित्रगृही होता है। देखो चक्र संख्या ५। राहु के उचादि विषय में कुछ मतान्तर भी है, जिसका उक्त चक्र से पता चक्र जायगा।

(१) उच्च राहु होने से उसकी दशा में धन, धान्य और छल की प्राप्ति तथा राजा से मिन्नता होती है। (२) नोच गत राहु की दशा में चोर, अगिन, विच, राजा और फंसो इत्यादि से भय होता है। (३) पाय-क्षेत्र-गत राहु की महादशा में शरीर में कुलता, कुल के लोगों का नाश, राज-भय, चोरों से ठो जाने का भय, प्रमेह, क्षय, कास-श्वास और मृत्रस्थलो जनित रोगों का भय होता है। (४) उच्च प्रह के साथ यदि राहु बैठा हो तो राज्य की प्राप्ति अर्थात् धन-लाभ, स्त्री-पुत्र से छल और वस्त्र-भूषण तथा छगन्धित पदार्थों का लाभ होता है। (५) नोच प्रह के साथ यदि राहु बैठा हो तो जातक नीच इत्ति से जीवन व्यतीत करता है। कुभोजन मिलता है और उसकी स्त्री तथा उसके पुत्र सज्जन नहीं होते हैं। (६) अभवह की हि यदि राहु पर हो तो राजा से मान द्वारा धन की प्राप्ति और बन्धु जनों की सत्यु होती है। (७) पापपह की हि यदि राहुपर हो तो जातक धर्म कर्म रहित और रोगो होता है। चोर, अग्नि तथा राजा से भय एवं जातक के उद्योग में उपद्रव होता है। अर्थात् नौकरी इत्यादि छट जातो है।

### भिन्न-भिन्न भावगत राहु।

(८) <u>स्नम-</u>गत राहु की दशा में बुद्धि विद्वीनता, विष, अग्नि और शस्त्र से भय, बन्धु वर्गों का विवास, पराजय और दुःख दोता है। (९) <u>द्वितीयस्थ</u> राहु की दशामें विशेष रूपसे राज्य और धन की द्वानि दोती है। राजा से भय

होता है। बीच दर्जे की सेवा करनी पहती है। अच्छे भोजन का अआब होता है और मन चिन्तित तथा कोचित रहता है। (१०) <u>तृतीयस्थ</u> राहु होने से सन्तान. स्त्री. द्रव्य और भाइयों से छल कृषि की अधिकता, राजा से सम्मान तथा विदेश में आना-जाना होता है। (११) चतुर्थ-गत राहु होने से उसकी दशा में भाता अथवा जातक की मृत्यु होती है। राजा से अय, पूथ्वी और धन की हानि, वाहनादि से पतन, कुटुम्बों से भय, स्त्री-पुत्र को रोग तथा उनका विनाश एवं मानसिक व्यथा होती है। (१२) पञ्चमस्य राहु होने से बुद्धि-भ्रम अर्थात् उनमात्, भोजन-एख से विहीन, झगड़ा और मोकश्मे बाजी से दुःख, राजा से भय तथा सन्तान का नाश होता है। (१३) बद्धस्थ राहु होने से राजा, अग्नि और चोर से भय, मित्रों का बिनाश और नाना प्रकार के रोग (प्लोहा, क्षय, पित्त-प्रकोप, चर्म रोग आदि) से पीड़ित होता है, तथा मृत्यु का भी भय होता है। (१४) सप्तमस्य राहु की दशा में स्त्री का नाश, विदेश यात्रा, कृषि और धन की हानि, नौकरों की कमी, सम्तान का विनाश तथा सर्प से भय होता है। (१५) अष्टमस्य शह होने से मृत्यु का भय, स्त्री-सन्तानादि का नाश, चोर, अग्नि और राजा से भय. अपने कुछ के छोगों से अति. जहरू आदि में निवास तथा जंगकी पञ्चओं से भय होता है। (१६) नवमस्य राहु की दशा में पिता की मृत्यु, विदेश यात्रा, बन्ध वर्ग और गुरु आदि की मृत्यु, धन तथा सन्तान की हानि होती है एवं ऐसी दशा में समुद्र में स्नान का सौभाग्य होता है। (१७) दशमस्य राह की दशा में पराजादि धार्मिक प्रन्थों का पठन-पाठन और गंगा-स्नान का सीमारय होता है। प्रनः यदि दशमस्यराशि श्रभराशि हो तो उपर्यु क हो फड होता है। परन्तु यदि पापराशि हो तो जातक को दुःख और परदेश बास होता है। यदि वक्तमस्य राशि पाप राशि हो और उसके साथ पापपइ भी बैठा हो तो जातक पर-स्त्री-गामी, ब्रह्म इत्या करने वाला तथा कलंकित होता है एवं उसके स्त्री-प्रत्र को अग्नि से अग्न होता है। (१८) एकादशस्य राहु की दशा में राजा से मान, धन, स्त्री, अन्न, गृह, भूमि और नाना प्रकार के छल की प्राप्ति होती है। (१९) हादशस्य राहु की दशा में देश-देशान्तर में असल, समकी विकलता, स्त्री-युत्र से विवोग, कृषि, पृथ्वी, अन्त और प्रद्रकों की हाति होती है।

### मिन्न-मिन्न राशिगत राहु।

(२०) मेच, इच अथवा कई राशिगत राहु हो तो धन का आगमन्, विद्या की प्राप्ति, राजा से सम्मान, स्त्री-छल, नौकरों की प्राप्ति और आस्मा की शान्ति होती है। (२१) कन्या, धन अथवा मीन राशिगत राहु की दशा में जातक की स्त्री-पुत्रादि का छल, प्रामाधिपत्य और पालको इत्यादि वाहन का छल मिलता है। परन्तु अन्त में उपर्युक्त सभी छलों का नाश हो जाता है। (२२) पाप रशिगत रा. की दशा में दुबला, कुल को क्लेश, राजा, शत्रु और उग से भव, लांसी, इस वा मूत्रकृष्क रोग होता है।

राहु की दशा के प्रथम खण्ड में दुःख, मध्यम खण्ड में छख और यश तथा अन्तिम खण्ड में माता, पिता, गुरु और स्थान का नाश अर्थात् रोजगार में विध्न बाधा होता है।

# ष्ट्रहरपति-महाद्शा-फल।

मुहस्यित की महादशा में जातक को राजा के मंत्री से मनोवांछित फछ की प्राप्ति होती है। देवाचंन-धर्म-युक्त, श्रेष्ठ कर्म करने वाछा, वेदशास्त्रों का जानने वाछा, यशादि कर्मों में ठिव रखने वाछा, भूमि और वस्त्र का छाम करने वाछा, अश्वादि वाहनों से छखी, कुछ श्रेष्ठ, विवार-शीछ, बुद्धिमान, नम्र, धनी तथा उत्तम मनुष्यों की सङ्गति करने वाछा होता है। ऐसे जातक को कभी कभी गछे में दाहादि पीड़ा होती है। वृ. को महादशा में जातक ग्राम, शहर अथवा किसी प्रान्त का अधिपति अर्थात् उब पर अधिकार करने वाछा, मेषावी, विनीत और विज्ञ आकर्षित करने वाछा होता है। परन्तु नीच, सञ्ज-गृही इत्यदि की दशा में वृष्ट फड होता है।

#### विशेष-फल ।

(१) परम उच्च हु. की दशा में घन सद्दि, महान् छल, कीर्त्त, हाबी और बोड़ों का समूह, राज्याभिषेक तथा कुछ पर भाषिपस्य होता।है। (२) उच्च गत हु. की महादशा के भन्त में घन की प्रान्ति, राजा से मान,

विदेश यात्रा, कोई बड़ी नौकरी अथवा आधिपत्य होता है परम्तु दुः व से शरीरखित होताहै। (३) आरोही हु. की महादशा में धन और पुथ्वी की प्राप्ति, सङ्गीत प्रेम, राजा, स्त्री.तथा सन्तान से सल एवं स्वकीय यश और प्रताप की प्राप्ति होती है। (४) अवरोडी बुहस्पति को महादशा में कभी किंचित सुख और अन्त में दुःस होता है। यहा की हानि, आकर्षित करने वाला, स्वरूप, राज्य और राज सम्मान होता है परन्तु अन्त में इन सबों का अभाव होजाता है। (५) परमनीच बहस्पति की दशा में जातक के गृह और द्वारादि भग्न हो जाते हैं। इसरों से मतभेद रहता है, कृषी का नाश तथा दूसरों की नौकरी करनी पड़ती है। (६) मूलत्रिकोण के बृहस्पति की दशा में राज्य, प्रथ्वी, सम्यत्ति. एव. स्त्री और वाहनादि की प्राप्ति होती है। सुजार्जित बहुत धन मिलता है। धार्मिक, यज्ञादि कर्मी का करने वाला और मनुष्यों से पूजनीय होता है। (७) स्वगृही वृहस्यति की महादशा में राज्य, पृथ्वी, वस्त्र, उत्तम भोजनादि, गौ, हाथी, घोड़े और एख की प्राप्ति होती है। काव्य-कुशलता, देव शास्त्रादि में प्रवृति, पुण्य और पुण्य-काय्यों का उदय होता है।(८) अति शत्र गृही, हु. की महादशा में शोक, दुःख, भूमि आदि विषयक झगड़े, स्त्रो, पुत्र और धन की डानि, राजकोप तथा नेत्र पीड़ा होती है। (९) शत्र गृही बृहस्पति की महादशा में धन, पृथ्वी (खेती), बस्नादि, राजसम्मान और आनन्द की प्राप्ति होती है। परन्त स्त्री, पत्र, भाई तथा नौकरों से जातक आर्स रहता है। (१०) अति-मित्रपृती बृहस्पति की महादशा में राजा से सम्मान होता है और सर्व्वहा वच्च पदाचिकारी होने के कारण संपासभूमि में प्रवेश के छिये तस्पर रहता है तथा दरस्य जगहों से अनेक प्रकार के पदार्थी की प्राप्ति होती है। (११) मिन्नगृही बृहस्पति की महादशा में राजा से मिन्नता, कीर्त्ति, अन्त्र, उत्तम मोजन और बसाहि की प्राप्ति होती है तथा वह विद्या-विवाद में विजय पाता है। (१२) समग्रही बृहस्पति की महादशा में राजा से साधारण प्राप्ति, धन, क्रवि और क्रुच्य का सुन्ना होता है तथा जातक भूषण एवं विचित्र बन्नादि से अलंकृत रहता है। (१३) उच्च ग्रह के साथ हु. रहने से उसकी दक्षा में जातक को मन्दिर, पोखरा, इस्सं और अन्य प्रकार के छामकारी गृहों (धर्मशाका,विचाक्य इत्यादि) के निम्मांग करने का सीमाग्य होता है तथा राजा से पूज्य होता है। (१४) नीच ग्रह के साथ हू. के रहने से उसकी महादशा में नोच दर्ज की नौकरी, अपवाद, मनमें अज्ञान्ति और स्त्री पुत्र आदि से मतभेद होता है। (१५) पापप्रह के साथ बहस्पति के रहने से जातक के मन में बुरी बातें उठती हैं परन्तु वाहरी दिखाबट क्रम होते हैं और इसकी दशा में स्त्री, प्रत्र, भूमि तथा धन का आनन्द होता है। (१६) सूर्व्य के साथ वृहस्पति के रहने से उसकी दशा में जातक शील-रहित और परिवारिक-सल-विहीन होता है। वह ज्वर प्रकोपादि से पीडित तथा उसका शरीर कुश होता है। उसके शरीर के ऊपरी भाग में रोग-प्रकोप होता है। (१७) शुभ प्रह के साथ बृहस्पति के रहने से राजा के साथ सवारी में चलने फिरने का सौभाग्य, दान वा राजा के सम्मान से धन-प्राप्ति और यज्ञादि उत्तम कार्यों से विशेष लाभ होता है। (१८) शुभ-पद-दृष्ट वृद्दस्पति की महादशा में राजा से धन की प्राप्ति, देवार्चन, गुरु-पूजन और तर्पणादि में रुचि तथा पुण्य निहवों में स्नान का सौभाग्य होता है। (१९) पापदृष्ट वृहस्पति की महादशा में आनन्द. किञ्चितमात्र घैर्य्य, समय समय पर यश, कुछ घन का लाम और चोरों से द्वानि दोती है। (२०) उच्च नवांश गत वृ. के रहने से इसकी दशा के अन्त में राज्य-तरुय धन, छख, रत्नादि और सभी प्रकार के छखों की प्राप्ति होती है। (२१) नीच नवांश-गत बृहस्पति के रहने से उसकी दशा में राजा से भय, पद से च्युति, बन्धवर्गी से विरोध, चोर, अन्वि और कुछ के छोगों से अब तथा प्लीहा एवं वर्म-रोग होता है। (२२) स्थान बली हु. की महा-दमा में भूमि, स्त्री, पुत्र, हाथी और घोड़े इत्यादि की वृद्धि होती है। (२३) दिग्बको की महादशा में जातक कोक-प्रसिद्ध होता है। (२४) कालबळी वृ. की महादशा में जातक राजहार से धन और सम्मान पाता है। (२५) नैसर्गि इन्हीं इ. की महादशा में नाना प्रकार के छख, विछास, महत्व, विद्या से आनन्द, की सम्भोग से छख और भागीरथी ऐसी तीर्यों में स्नान का सीभाग्य पाता है। (२६) डग्बछी बृ. की महादशा में राजा की कृपा-कटाक्ष से सर्व प्रकार से भाग्योन्नति होती है और देशान्तर-भ्रमण करता है। (२७) वकी हू. की महा-दशा में जातक को खुद में विजय, राजा से मिन्नता, धन, स्त्री, पुत्र से स्त्य, अच्छे बचा और खबन्धु आदि की प्राप्ति होती है। (२८) खुम वडांश गत सू. की दसा जातक के किये अति श्रम है। उसे वाइव की प्राप्ति होती है। वन्य जनों

से आदर पाता है। बज्र किया और विवाहादि उत्सव से खली होता है। (२९) पाप बहांश वृ. को महादशा में जातक को बहुत कष्ट और राज-कोप से मान मई न होता है। (३०) पारावतांश वृ. की महादशा में उत्तम भोजन, वक्क, भूषण और छल आदि की प्राप्ति होती है। (३१) पाप बेष्काण गत वृ. की महादशा में कारागार-निवास, किन बन्धन और स्त्री से झगड़ा होता है। (३२) उच्च वृ. यदि नीच नवांश में हो तो जातक को बहुत धन की प्राप्ति होती है। परन्तु तुरत ही उसका नाश भी हो जाता है। क्की, पुत्र से दोष, शत्रु, चोर और राजा से भय होता है। (३३) नीच वृ. यदि उच्च नवांश में हो तो जातक का धन पुनः पुनः नाश होता है और जातक पुनः उसका उपार्जन करता है। उसको राजा से छल, विद्या, बुद्धि तथा यश की उन्नति होती है; हो सकता है कि वह किसी देशका अधिपति हो जाय।

## भिन्न भिन्न राशिगत बृहस्पति ।

(३४) केन्द्रगत वृ की महादशा में जातक धन, राजा और स्त्री से सुख प्राप्त तथा मनुष्यों के भरण पोषण करने वाले का मुखिया होता है। (३५) त्रिकोण गत वृ. की महादशा में धन, अन्न, स्त्री, पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वस्तु और वाइनादि का सुख होता है। (३६) ल्यन में वृ. रहने से उसकी दशा में जातक को सख, साफ सथरे बस्त्र और भूषणादि प्राप्त होते हैं तथा जनता जातक को बड़े समारोह से जुलूस के साथ हे जाता है। (३७) द्वितीयस्थ वृ. की महादशा में राज-सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। सभा सोसाइटी में उत्तम प्रकार से विद्या विवाद करता है। परोपकार-निग्त, सुखी और विजयी होता है। एवं राजा से धन, भाई अथवा किसी स्त्री द्वारा भृमि की प्राप्ति होती है। जातक बुद्धिमान् और उपकारी होता है तथा अनेक प्रकार के वस्त्र एवं भूषणादि से भूषित रहता है। (३८) तृतीयस्थ वृ. होनेसे भाई से धन और राजाद्वार से सुख प्राप्ति करता है। (३९) चतुर्थस्थ वृ. की महादशा में राज द्वार से प्रेम और तीनों सवारी वाला होता है। यदि जातक को राज योग छगा हो तो राजा अथवा राजा के ऐसा अधि-कार होता है। अगर स्वयं राजा न हो जाय। तीन प्रकार की सवारी(१) चतुष्पद (२) मनुष्य (३)निर्जीव । (४०) पन्वमस्य वृ. होने से मन्त्र विद्या की ओर जातक की रुचि

होती है। राजा से मान पाता है। पुत्र उत्पन्न होने का सौभाग्य, बहु छली और वेदगौराणादि के अवण में रुचि होती है। (४१) वहस्थ वृ. होने से उसकी दशा के आदि में स्वास्थ्य और स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति होती है। परन्त अन्त में रोग, चोर और स्त्री से भय होता है। (३२) सप्तमस्थ हू. की दशा में स्त्री पुत्रादि से छल, विरेश भ्रमण और विजयी होता है। जातक ईश्वर भजन तथा पुण्य कार्यों में छीन रहता है। (४३) अष्टमस्य बू. होने से दशा के आरम्भ में छख होता है। स्थान से च्युत होता है। विदेश यात्रा होती है और चन्ध्रजनों से वियोग होता है। परन्तु अन्त में स्त्री-पुत्र तथा राजा से सम्मानित होता है। (४४) दशमस्य वृ. की दशा में जातक को राज्य और धन की प्राप्ति राज-योग रहने से राज्य, अथवा धन, स्त्री, पुत्र तथा शुभ कार्ट्य की प्राप्ति होती है। जातक राजा के तुल्य छख भोगता है और अधिकार-पूर्ण होता है। (४५) एकादशस्थ वृ. होने से उसकी दशा में जातक को धन वा राज्य की प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होता है, पर राजा तथा अपने बन्ध्जनों में द्वेष उत्पन्न हो जाता है । बैङ्कटेश का मत, मैडरास की छपी हुइ पुस्तक के अनुसार ) है कि ऐसे वृहस्पति की महादता में स्त्री-पुत्रादि और बन्ध वर्गों से विरोध होता है । परन्तु ग्रन्थान्तर, बम्बई में मुद्रित सर्वार्थ चिन्तामणि तथा तर्क से ऐसा फल असम्भव प्रतीत होता है। कारण कि एकादशस्य हू. की पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान, पञ्चम स्थान और सप्तम स्थान में पड़ती है। तृतीय स्थान से वन्ध् वर्गी का विचार, पद्मम से पुत्र का विचार और सप्तम स्थान से स्त्री का विचार होता है। अतएव वृ. की ग्रुम दृष्टि से ग्रुभ फड़ की सुबना मिलती है निक अग्रुभ फड़ की। (पाटकाग तथा विद्वत् समाज अपनी बुद्धि और तर्कानुसार इसगर विवेचना करें)। (४६) द्वादशस्य वृ. होने से नाना प्रकार के क्लेश और विदेश यात्रा होती है परन्त बाहन से छल होता है।

# भिन्न-भिन्न राशिगत-वृहस्पति ।

(४७) मेष राशि गत वृ. रहने से उसकी दशा में विशेष धन का छाभ और बहुत छोगों का नायक होता है और स्त्री एवं पुत्र आदि के छख से सम्पन्न रहता है। (४८) वृष राशि गत वृ. होने से उसकी दशा में जातक अस्यन्त

दुःली, आमन्द रहित, धन हीन, और विदेश बासी होता है, परन्तु साहसी होता है। (४९) मिथुन राशि गत वृ. होने से उसकी दशा में जातक को शरीर को पवित्रता की ओर ध्यान रहता है। स्त्री से कलह, माठा और कुटुम्ब जनों से विरोध तथा विष आदि से सन्ताप होता है। (५०) कर्क राशि गत हु. की महादशा में कुछ पर प्रधानता, नाम की रुपाति और बड़े छोगों से मिन्नता होती है। विभव होता है। यदि वृ. कर्क में उच अंश को छोड़ कर अन्यन्न बैठा हो तो जातक माता पिता से दुःखी, व्यसनी तथा पूर्व सन्चित द्वव्य के विनाश हो जाने की चिन्ता में निमग्न रहता है। (५१) सिंह राशिस्थ बू. की महादशा में जातक धनवान् , दाता, राजा से प्रतिष्ठित और स्त्री, प्रत्र तथा भात-वर्गों से आनन्दित रहता है। (५२) कृत्या राशिस्थ वृ. की महादशा में जातक राजद्वार में मान और प्रतिष्ठा पाने वाला, तथा स्त्री-प्रत्रादिकों से छली होता है एवं ग्रूहादि नीच जातियों से उसे कछ ह होता है। (५३) तुला राशिस्थ वृ. की महादशा में जातक अविवेकी, उत्साह रहित, की पुत्रों से शत्रुता करने वाला और अएप भोजन करने वाला होता है। (५४) वृक्षिक राशिस्य वृ. की महादशा में जातक कार्य्य करने में समर्थ, विद्वान् , बुद्धिमान् , विनीत और ऋग रहित होता है। ऐसे जातक को पुत्रोत्सव का छख होता है। परन्तु जातक नियम विद्वीन अर्थात् अञ्चवस्थित-चित्त होता है। (५५) धन राशिस्य वृ. की महादशा में यदि १३ अंश तक का वृ. हो अर्थात् मूळक्रिकोण का हो तो जातक राजा. मण्डलाधीश अर्थात जमीन्दार अथवा राज-मन्त्री और स्रो के बचनों का पाछन करने वाला होता है। यदि तेरह अंश से आगे ह. हो तो जातक कृषि में सन छगाता है। चतुष्पादों से उसे छख होता है और जातक की यज्ञादि उत्तम कार्ट्यों में अभिरुचि होती है। (५६) मकरस्थ हु. यदि नीच नवमांश में हो तो जातक को धन की श्लीणता और बन्धु जनों से वियोग होता है और जातक अन्य किसी मनुष्य का कार्य्य करने वाछा होता है। उसके पेट वा गुप्त स्थान में रोग होता है। यदि मकरस्य हु. नीव नवमांश में न हो तो कृषि और मल्छाइ आदि से धन तथा बुक्षादि से पतन का नय होता है एवं छछ (से धन उपार्जन) के कारण पोड़ा मोगता है। (५७) कुम्भ-राशिस्य वृ. होने से जातक सर्वदा स्त्री विकास में रत, कछाओं का जानने वाला, धनी और बुद्धिमान् होता है तथा उसे विद्या जनित प्रसन्नता होती है। (५८) मीन

राजिस्थ हु. होने से जातक पुत्र-स्त्री आदि से छली, राजद्वार से धन प्राप्त करने वाला, बुद्धिसान् तथा प्रतिष्ठित होता है।

गुरु की महादशा का फल-प्रथम (र्) खण्ड में आनन्द और मर्प्यादा की प्राप्ति, मध्यम खण्ड में स्त्री पुत्रादि से खल तथा अन्तिम खण्ड में दुःखादि का आगमन, कार्य्य की हानि एवं पीड़ा अवश्य होती है।

# शनिमहादशा-फल।

श्री, बृद्धा छी, मोटा अन्न और किसी श्रेणी के ग्राम, शहर अथवा जाति के अधिकार द्वारा धन की प्राप्ति होतो है अथवा किसी नीय जाति का आधि-पत्य मिल जाता है। जातक बुद्धिमान्, दानी और कला-कुशल होता है। स्वर्ण, ब्रह्मादि सम्पन्न, हाथी, घोड़े आदि चतुष्पादों से शोभित, विनयी, देवता आदि में प्रेम रखने वाला और किसी प्राचीन स्थान को प्राप्ति से छखी, देवालय आदि बनवाने वाला अपने कुलको उज्ज्वल करने वाला और कीर्त्तिमान होता है। परन्तु नीचादि दोष युक्त शनिश्चर की महादशा में आलस्य, निद्धा, कफ-वात-पित्त-जन्म रोग, ज्वर पीड़ा, छी-सङ्ग से रोग की उत्पत्ति और वर्म-रोग अर्थात् दृद्धु आदि रोग पीड़ा होती है। सामान्य रूप से शनिश्चर की दशा का फल ऐसा ही होता है। परन्तु स्थानादि भेद से फलों का विवरण नीचे लिखा जाता है।

### विशेष फल ।

(१) उच्च गत शनि की महादशा में जातक ग्राम, देश और सभा इत्यादि का आधिपत्य प्राप्त करता है। अनेक प्रकार से आनन्द मिलता है। परन्तु पिता की मृत्यु और बन्धुजनों से वैमनस्य होता है। (२) नीचस्य शनि की दशा में देश परिवर्त्तन, दुःख, चिन्ता वाणिज्य और कृषि से धन की हानि तथा राजा से विरोध होता है। (३) आरोहिणो शनि की दशा में राजा से भाग्य का उद्य, वाणिज्य से धन प्राप्ति, कृषि और भूमि का लाभ, घोड़े और गौ इत्यादि से सुख तथा स्त्री एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। (४) अवरोही शनि को दशा में

भाग्य का क्षय, राजा से पीड़ा, की-पुत्र और धन का नाश, किसी की अधीनता एवं नेत्र और गुदा रोग होता है। (५) मूलत्रिकोण गत शनि को दशा में परदेश और जंगल आदि में वास. ग्राम तथा सभा का आधिपत्य, स्त्री, प्रत्र और जनता से मतभेद एवं जातक के नाम (अर्थात् उपनाम या पदबी) प्राप्त होता है। (६) स्वगृही शनि की दशा में जातक के बल, पौरुष और कीर्त्त की बृद्धि होती है तथा राजा से आश्रय मिळता है। भूमि और भूषगादि की प्राप्ति तथा अपने गुण के अनुसार छख पाता है। (७) नीचस्थ शनि की महादशा में स्त्री-सन्तान और भाइयों का नाश, बहुत कष्ट, कृषि की द्वानि तथा नीचे दर्जे की नौकरी होती है। (८) अति-मित्र गृही शनि होने से छल, राज-सम्मान, पशु, कृषि, वाणिज्य, धन, स्त्री और पुत्रादि की वृद्धि होती है। (९) मित्र-गृही शनि को महादशा में शिल्पादि विद्या का गुणी, ज्ञानी, बलो और प्रतापी होता है। (१०) समगृही शनि की महादशा में जातक सामान्य बुद्धिका होता है। उसे स्त्री पुत्र से प्रेम, भाई और बन्धुजनों से वैमनस्य, शरीर में पीड़ा, क्षय तथा वात-पित्त-कोप जनित रोग होता है। (११) शत्रू-पृही शनि की महादशा में पृथ्वी की द्वानि, पद च्युति, कृषि का विनाश और दुवंछता द्वोती है। परन्तु उसे वेश्याओं से धन की प्राप्ति होती है। (१२) अति शशु गृरी शनि को महादशा में स्थान च्यति, बन्ध वर्गी से विरोध, राजा और चोर से भय, नौकर तथा स्त्री पुत्र की ओर जातक को रुष्टता होती है। (१३) उच्च नवांश में शनि रहने से उसकी महादशा में जातक हर प्रकार का आनन्द और सख पाता है, विदेश गामी तथा ग्राम, मण्डली, जिला अथवा सभा इत्यादि का अधिपति होता है। (१४) नीच नवांशस्य शनि की महादशा में किसी नीच वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता है, परतन्त्र रहता है और स्त्री पृत् तथा धन का नाश अथवा उनके द्वारा दुःख होता है। (१५) उच ग्रह के साथ यदि शनि हो तो थोड़ो सी जमीन्दारी एवं खेती और छल की प्राप्ति होती है। (१६) नीच ग्रह के साथ यदि शनि हो तो उसकी महादशा में किसी छोटी दूति से जीवन व्यतीत करता है। उसे प्रवास भय और विद्वानों से बिरोध होता है। (१७) पापप्रह के साथ यदि शनि हो तो नीच स्त्री के साथ प्रसंग, छिपकर पाप कर्म, चीर आदि भीच मनुष्यों के साथ झगड़ा और कलह करने वाका होता है।

(१८) सूर्व्य के साथ वदि शनि हो तो उसकी दशा में स्वजनों से मतभेद, पर-स्त्री गमन, नौकर और सन्तान से असन्तोन तथा पाप-क्रिया करने में तत्परता होती है। (१९) क्रुम ग्रह के साथ यदि किन हो तो नुद्धि का उदय, राजा से भारबोन्नति, परोपकार, धन का लाम, खेती में उन्नति और काले अन्न की प्राप्ति होती है। (२०) पापप्रह की दृष्टि यदि शनि पर पड़ती हो तो उसकी महाद्शा में धन, स्त्री, सन्तान, भाई और नौकर की द्वानि, बुरे प्रकार का भोजन तथा लांखना होती है। (२१) ग्रुमपह की दृष्टि यदि शनि पर पड़ती हो तो धन, स्त्री, प्रत्र और नौकर की प्राप्ति होती है। परन्त दशा के अन्त में वाणिज्य. कृषि, पृथ्वी तथा चतुष्पादों की हानि होती है। (२२) नीच का शनि उच के नवमांश में यदि हो तो उसकी महादशा के आदि में शत्र, चोर और विदेशाटन से दुःख तथा अन्त में आनन्द प्राप्त होता है। (२३) उच्च का शनि यदि नीच नवांश में हो तो उसकी महादशा के आरम्भ में छख और आनन्द प्राप्त होता है। परस्तु अन्त में दुःख और नाना प्रकार के सन्ताप होते हैं। (२४) स्थान-बली शनि की महादशा में स्त्री, सन्तान, धन और कीर्त्ति से छख होता है। परन्तु अग्नि, चोर राजा तथा बन्धु जनों के नाश से भय एवं नेन्न, वाहु अथवा गुदा में रोग होता है। (२५) दिगबलो शनि की महादशा में छल अर्थात् कीर्त्ति की ख्याति होती है। पृथ्वी की हानि और नौकर, स्त्री, पुतृ तथा आई आदि से विरोध होता है। (२६) काल-बली शनि की महादशा में विष और औषि से भय तथा धन, धान्य एवं कृषि की वृद्धि होती है। (२७) पाप-वद्यांशगत शनि की महाद्या में राजा और कारागार निवास का भय होता है तथा पद च्युति-होती है। (२८) श्रुभ पशंश गत शनि की महादशा में बहुत छल. सम्पत्ति और स्त्री-पुत्रादि का छाभ तथा बन्धु जनों से प्रतिष्ठा होती है। (२९) वैशिविकांश शनि की महादशा में छल, राजा से सम्मान और वस्तु-भूवणादि की प्राप्ति होती है। (३०) क्रूर द्रेष्काणस्य शनि की महादशा में बड़ा भय अर्थात् उद्देग राजा, चोर, अन्ति और विच का अब होता है। (३१) वकी शनि की महादसा में समस्त कार्व्य और उद्योगों की हानि तथा दुःल एवं भाइयों का विनाश होता है।

### भिन्न-भिन्न भावगत शनि ।

(३२) केन्द्रगत शनि की दशा में कलह और पीड़ा तथा पुत्र-सिन्न, स्त्री, धन एवं बन्ध वर्गों का नाश होता है। (३३) ख्रमगत शनि की दशा में शरीर में दुर्बछता. जननेन्द्रिय-जनित रोग, प्रवास, स्थान च्युति, राजा से भय, माता और मातृ पक्ष के कोगों की मृत्यु तथा शिर की बीमारी होती है। (३४) हितीयस्य शनि की दशा में धन का नाश, राज-भय, कर्मचारियों से मतभेद, मन में अज्ञान्ति और गुदा तथा नेत्र के रोग होते हैं। (३५) तृतीयस्य शनि की महादशा में धन और चतुष्पाद की प्राप्ति, मन में उत्साह और छल होता है। (३६) चतुर्थस्य शनि की महादशा में मातृ वर्गी का नाश, घर के जरूने का भय, पद-च्युति और राजा तथा चोर से भय होता है एवं जातक भ्रमणशीख होता है। (३७) पञ्चमस्य शनि की महादशा में सन्तान का नाश, चित्त में अज्ञान्ति, राजा से भय, भाइयों का विनाश और कुटुम्ब तथा स्त्री से मतभेद होता है। (३८) पष्टस्थान गत शनि की महादशा में शत्रु, रोग, विष और चोर से भय तथा गृह एवं क्षेत्र का नाश होता है। (३९) सप्तमस्य शनि की सद्वादशा में अति पीड़ा अर्थात् नाना प्रकार के रोग (मूत्र क्रुच्छ आदि) और स्त्री के कारण मृत्यु का भी भय होता है। (४०) अष्टमस्य शनि की महादशा में पुत्र, अर्थ, स्त्री, गौ, महिषी और नौकर आदि की हानि होती है। (४१) बचमस्य शनि की महादशा में गुरु और पिता की मृत्यु होती है। परदेश यात्रा करना पडता है और कुछ के छोगों का नाश होता है। (४२) दशमस्य शनि की महादशा में धार्मिमक कर्मों की कमी, पद-च्युति, देशाटन, राज-कोप और कारागार होता है। (४३) एकादशस्य शनि की महादशा में नाना प्रकार से छल और सम्मान की प्राप्ति, स्त्री, सन्तान तथा नौकरों से छल, क्रवि से धन की प्राप्ति एवं आनन्द होता है। (४४) द्वादशस्य शनि की महादशा में अनि, चोर और राजा से भय, अनेक प्रकार का दुःख, विदेश-बास तथा बन्सओं का नाश होता है।

#### भिन्न-भिन्न राशिगत शनि ।

(४५) मेच राशिगत शनि की दशा में अनेक दुःकों से पीड़ा, दिवर

प्रकोप अर्थात् तज्जनित चर्म रोग आदि और ऊंचे से गिरने पर व्यथा होती है। (६६) बूच राजिगत शनि की दशा में बुद्धि का उदय, राजद्वार से सम्मान और संप्राम में यश होता है। (४७) मिधुन राशिगत शनि की दशा में परोपकारी. डास्यविकास वाका और चोरी. स्त्रीजन, कल्ड तथा मोक्डमें-बाजी से धन का लाभ करने वाला होता है। (४८) कर्क राशिगत शनि की दशा में स्त्री, पुत्र और मित्रादिकों से मन चन्नल, कान और नेत्र में व्यथा तथा शरीर से निर्बंख होता है। (४९) सिंह राशिगत शनि की महादशा में जातक को अनेक वाधायं होती हैं। स्त्री, पुत्रादिकों से कछह और दास-दासी तथा चतुष्पादों को कष्ट होता है। (५०) कन्या राशिगत शनि होने से जल, बृक्ष, उच्च परदेश और अपने कर्म द्वारा धन तथा आनन्द प्राप्त होता है। (५१) तुला-राशिगत शनि की दशा में उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण और बस्त्रादिकों का लाभ एवं चित्त में दया का उदय होता है। (५२) बृश्चिक राशिगत शनि की महादशा में जातक साहस-कर्म करने वाला, वेकार ज्ञमण करने वाला, कृषण स्वभाव वाला, झुठ बोळने वाला, नीच सङ्गति वाला और निर्दयी होता है। (५२) धन राशि गत शनि की महादशा में राजा का मन्त्री, संप्राम में धैर्म्य-युक्त, चतुष्पदों का रखने वाला और स्त्री-पुत्रादिकों से छखी होता है। (५३) मकर राशि-गत शनि की महादशा में धन की प्राप्ति बहुत परिश्रम से होती है। विश्वासघात से धन का क्षय और स्त्री-नपुंसकादि जनों की सेवा करता है। (५४) कुम्भ राशि-गत शनि की महादशा में अनेक छल और प्रतिष्ठा होती है। कुछ में प्रधानता, कृषि से लाभ तथा सन्तान-छल होता है। (५५) मीन राशि-गत शनि को महादशा में जातक अनेक नगर और पुर का स्वामी तथा स्त्री एवं धन से छखी परन्तु उत्साह हीन-होता है।

शनि की महादशा के प्रथम खण्ड में भाइयों की मृत्यु और दुःख होता है। मध्य खण्ड में विदेश यात्रा और अन्तिम खण्ड में पर गृह वास तथा परान्न भोजन का सौभाग्य होता है।

## बुध-महाद्शा फल।

क्षा 💐 🐧 🥞 वुध की महादशा में बढ़े मनुष्य, मित्र और कुटुम्ब

द्वारा धन की प्राप्ति होती है। छल तथा कीर्त्त पाता है। कृत का काम करने का सौमाग्य होता है। स्वर्ण आदि के ऋष-विकय से धन की प्राप्ति होती है। अनेक उद्यमों से धनवान, जनता का स्वामी और यज्ञादि करने वाका होता है। तथा कृषि कर्म में उसकी अभिद्वि होती है। वह कारीगरी में कुशक, विद्या और सङ्गीत का प्रेमी तथा स्थान का निम्मीण करने वाका होता है। हास्य, क्रोड़ा और छल से जीवन ज्यतीत करने वाका, विनयी तथा पुत्रादिकों से छल प्राप्त करने वाका होता है। परन्तु जातक को वात रोग का भय होता है।

यदि बुध अस्त, नीच अथवा ६, ८ या १२ में बैठा हो तो जातक-चात-पित्त-कफ-जन्य रोग से पीड़ित होता है और सक्चित धन का नाश होता है। साधा-रण रूप से बुध अपनी महादशा में ऐसा फल देता है। परम्तु बुध के अन्यान्य भेदानुसार फल में परिवर्त्तन होता है, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है।

#### विशेष फल ।

(१) परम उच्च बुध की महादशा में धन की प्राप्ति, छल और रूपाति होती है। मनुष्यों का स्वामित्व, ज्ञान और कीर्ति की उन्नति, तथा पुत्र, भूमि, धन एवं मोग की वृद्धि होती है। (२) उच्च बुध की महादशा में महत्त्व की वृद्धि, धन से छली, शरीर से पुष्ट, धोड़े, हाथी, सन्तान और धन धान्य से पूर्ण होता है। (३) उच्चामिलावी बुध की महादशा में यज्ञोत्सव, बैक और गाय का छल, वाणिज्य में उन्नति, परोपकार, धन तथा पृथ्वी आदि की प्राप्ति एवं वाहन, वस्त्र और भोजनादि का छल होता है। (४) नीचामिलावी बुध की महादशा में बहुत कष्ट और दुःल होता है। तथा वह परस्त्री-गामी एवं विज्ञान हीन होता है। उसे चोर, अमि, और राजा से भय होता है। (५) नीच राशि-गत बुध की महादशा में स्वजनों से विरोध, पदच्युति, कुदुम्बों की हानि, परदेश-यात्रा और बनवास का दुःल होता है। (६) मूलत्रिकोण बुध की महादशा में धन, छल और कीर्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक पुस्तक तथा पुराणादि की ओर रुचि एवं सत्य की हुँ द में जातक निमान रहता है। (७) स्वगृही बुध की महादशा में धन-धान्य सम्पत्ति, बाणिज्य, गौ, भूमि, स्त्री, सन्तान, छन्दर भोजन, भूवण और वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। (८) अति-मित्र गृही बुध की दशा

में राखा से प्रेम, स्त्री, प्रत्न और धन से छल तथा बन्धु जनों से सम्मान एवं भानन्द की प्राप्ति होती है। (१) मित्र गृही बुध को महादशा में धन और छल की प्राप्ति होतो है। जातक के नाम से प्रस्तकों का प्रकाशन होता है और जातक के नाम की भी रूपाति होती है। (१०) अति-शत्र गृही बुध की महा-दशा में शब्रु और राजा से भय कुछ हीन की सेवा से भोजन की प्राप्ति तथा स्त्री-पुत्रादि का नाश एवं जातक विद्या विहीन होता है। (११) शत्रु गृही बुध की महा-दशा में विपद और दुःख का आगमन, शुभ कमी का नाश, उत्सवादि में विध्न, स्वजनों से विरोध और उद्योग में कमी होती है। (१२) समक्षेत्र गृही बुध की महादशा में अन्त, वसन और सन्तान का छल होता है। भोजनादि में त्रुटि, उपवास, पद-च्युति, चित्त में अशान्ति तथा चर्मादि रोग से जातक व्यथित होता है। (१३) उच गृही बुध की महादशा में नाना त्रकार के छख, बाणिज्य, कृषि, गौ, विद्या और भाग्योदय की प्राप्ति होती है। (१४) शुभ-प्रह-युत बुध की दशा में अति सख, कीर्ति द्वारा प्रश्नादि का सख और राज्य की प्राप्ति होती है। (१५) पापप्रइ-युत बुध की महादशा में पाप कर्म की बृद्धि, धन, पृथ्वी, कृषि,गौ, दारा और पुत्रादिंका नाश होता है।(१६) <u>नीच-प्रह-यु</u>त बुध की महादशा में नाना प्रकार के कष्ट, पद-च्युति, बन्युऔरकार्यों का नाश तथा मन में व्यथा होती है। (१७) सूर्व्य के साथ बुध हो तो उसकी महादशा में नाना प्रकार की आपत्ति, मानसिक दुःख, अपने परिवार के छोग और राजा से वैमनस्य, निन्दा का बौछार तथा नेत्र रोग होता है। (१८) उच्च नवांश गत यदि बुध हो तो सन्तान और भूषणादि की प्राप्ति, मन में विलास तथा उत्साह, एवं घैट्यं, स्त्री-प्रसंग और तीर्थादिकों में स्नाम छरने का सौभाग्य होता है। (१९) नीच नवांश-गत यदि बुध हो तो उस नीच वृत्ति से जीवन और अधीनता होती है। (२०) वकी बुध की महादशा में स्त्री, सन्तान और धन की प्राप्ति, पुरा-णादि अवण तथा ससुद्र में स्नान होता है। (२०) ग्रुम दृष्ट यदि नुध हो तो कीर्ति, विचा की प्राप्ति से राजद्वार में सम्मान, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। (२२) पाप दृष्ट यदि बुध हो तो अन्न की हानि, बन्धु जनों से वियोग अपने पद से च्युति, विदेश यात्रा, छोटी नौकरी और इसमें भी कलइ होता है। (२३) स्थान-वच-दुत दुव की महादशा में कीर्त्ति की वृद्धि, राज्याधिकार, धैर्म्य, उत्साह और बज़ादि बुभ कार्य्य का सौभाग्य होता है। (२४) स्वान-वक रहित बुध की महादशा में स्त्री और पुत्रादि को भय, स्थान से च्युति, विदेश-बास, दुःख तथा अनेक प्रकार के नोच कमी के करने का अवसर होता है। (२५) दिग्बली बुध की महादशा में सब दिशाओं से धर्म की प्राप्ति, भावन्द, अन्य देशस्य राजाओं से प्रेम और छगन्यादि पदार्थों की प्राप्ति होती है। (२६) कालबली बुध की महादशा में स्वास्थ्य की बृद्धि, शान्ति-मय-जीवन, राजा, स्त्री और पुत्रादि से सम्मान का सौभाग्य होता है। (२७) नैसर्गिक बढ़ी बुध की महादशा में बिना परिश्रम ध्रम काय्यों की प्राप्ति, विचा विवाद, स्वजनों से विरोध और माता अथवा मातृ पक्ष के छोगों की सृत्यु होती है। (१८) हरवली बुध की महादशा में जीव मात्र से प्रेम, रति विकास और राज्याविकार की प्राप्ति होती है। (२९) पाप वर्षांश बुध की महादशा में बोर, अन्नि और राजा से भय होता है। पर ग्रुमग्रह की दृष्टि बुध पर न हो। (३०) मृद्ध शादि युत बुध होने से राज्य की प्राप्ति, असीम छल, जीवों पर दवा, खुशी, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। (३१) वैशेषाँशगत बुध की महादशा में राज-द्वार से महा-सम्मान, विद्वानों की सभा में छल और मर्यांदा होती है। (३२) वाप द्रेष्णांगगत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में चोर, अग्नि और पदाधिका-रियों से भय, स्थान-च्यति तथा क्लेश होता है। (३३) उच नवमांश गत नीचस्य बच की महादशा के आदि में अग्रम परन्त अन्त में ग्रम कल होता है। (३४) नीच नवमांश गत उच्चस्य बुध की महादशा में छल, कीर्त्ति और धन की प्राप्ति होती है। परन्तु इन सबों का विनाश भी तरत ही हो जाता है।

### भिन्न-भिन्न भावगत बुध ।

(३९) केन्द्रगत दुष की महादशा में राजाओं से मिन्नता, धन-धान्य, कल्ल और पुत्रादि का छल, यज्ञादि कर्म से यश, उत्तम भोजन तथा बक्ष भूवणादि की प्राप्ति होती है। (३६) छन्न गत दुष की महादशा में अधिकार कृषि, यश, राज-चिन्हों से (अर्थात ढ़ोळ और बाजा इत्यादि) शोभा, उत्तम बाहन संसार में प्रसिद्धि और तीयों में स्नान का सौभाग्य होता है (३७) दितीयस्थ दुष की महादशा में विद्या की प्राप्ति, कीर्त्त की वृद्धि, राजा के तुक्य भाग्य

और राज द्वार में प्रधानता होती है। (३८) तृतीयस्य बुध की महादशामें आखस्य, क्कीडा रोग, दमन, मन्दाग्नि और भाइयों की द्वानि परन्तु राजा से सम्मान होता है । (३८) चतुर्थ बुध की महादशा में मकान, सम्पत्ति सब, रोजगार और नौकरी में द्वानि, मातृपक्ष के जनों की मृत्यु और स्थान परिवर्तन होता है। (४०) पञ्चमस्य बुध की महादशा में बुद्धि में क्र्रता, नीच प्रकार की वृत्ति, धन सम्पत्ति की प्राप्ति में कठिनाई होती है। (४१) ६,८ अथवा १२ स्थान में गदि बुध बैठा हो तो उसकी महादशा में बात-पित्त, रुलेष्मा जनित नामा प्रकार के रोग से पीड़ा, खुजली और पाण्डु रोग सथा राजा, अग्नि एवं चोर से भय होता है और शरीर दुबला पड़ जाता है। (४२) ससमस्य बुध की महादशा में विद्या, स्त्री, प्रत्न और उत्तम बस्त्रादि का छख, राजा से प्रेम तथा द्वितीय नाम (अर्थात् उपनाम) की प्राप्ति होती है। (४३) नवमस्थ बुध होने से उसकी महादशा में स्त्री, पुत्र और धन की प्राप्ति तथा जय, होम, वान, बज्जादि किया एवं तीर्थादि स्नान का सोभाग्य होता है। (१४) द्शमस्य बुध की महाद्शा में छल, राज द्रवार में अधिकार, जातक के नाम से किसी गद्य या पद्य में पुस्तक का प्रकाशन, उपनाम (तखल्लुस) एवं दारा और पुत्रादि से संख होता है। राज्य को प्राप्ति, मनुष्यों पर अधिकार, स्वजनों और ब्राह्मणादि का आदर करने वाला होता है। (४५) एकादशस्य बुध के होने से अप क्रियाद्वारा, किसी के दे देने से और कृषि तथा वाणिज्य द्वारा धन की प्राप्ति होती है। (४६) द्वादशस्थ बुध की महादशा में राजा से भय शरीर के किसी अबु का अबु, स्त्री और कुट्रिस्थों से मतभेद, प्रमाद तथा आकस्मिक घटना से मृत्यु का भय होता है।

# भिन्न-भिन्न-राशिगत-बुध।

(४७) मेव राशिगत बुध की महादशा में जातक एक स्थान पर निवास नहीं करता है। चोर, मिथ्यावादी, शठ, असज्जन और दिरद्व होता है। (४८) वृष राशिगत बुध की महादशा में धन अधिक व्यय होता है। माता को कह, स्त्री-पुत्र और मित्रादिकों की चिन्ता, चित्त की व्ययता तथा गले में रोग होता है। (४९) मिथुन राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार की

बातों में बक-बक करने वास्ता, स्त्री-पुत्र और जातियों से छली तथा मातृ-छल-विद्दीन द्वीता है। (५०) कर्क राशिगत बुध की दशा में बिदेश-वासी, अल्प-छली, मिन्न बिरोधी, काम-कछा से धन प्राप्त करने बाका और अनेक प्रकार का व्यवसायी होता है। (५१) सिंह राशिगत बुध की दशा में स्थिर-विभव, धैर्म्य-युक्त, बुधि विद्दीन, भिन्न, स्त्रो और पुत्र के छल से दीन दोता है। (५२) <u>कन्या</u> राशिस्य बुध की महादक्षा में धन-धान्य-युत और बड़ा विभव वाला होता है। लिखने और काव्य रचना में अनुरक्त, शत्रु विजयी तथा नोतिमान होता है। यदि बुध मुख त्रिकोण का हो तो जातक विवेकी, गुणी और बुद्धिमान होता है। कीर्ति में विख्यात, परदेश यात्रा करने वाखा और अपने वाहु से धन उपार्जन करने वाला होता है। यदि बुध मूछ त्रिकोण का न हो अर्थात् बीस अंश से आगे बढ़ गया हो (केवल स्वगृही हो) तो उसकी दशा में पशु छल की द्वानि, बन्धु जनों से बैर, झगड़े से द्वानि और शरीर की विकलता होती है (५३) तुला राशिगत बुध की महादशा में व्याख्या करने की बुद्धि, कारीगरी, कार्ब्य में निपुणता, व्यापार से धन-छाभ, पश्चओं को पोड़ा और इष्टिज्योति कम होती है। (५४) वृश्चिक राशि में यदि बुध हो तो उसकी मद्दादशा में अल्प छली, धन का अधिक व्यय करने वाला, सज्जनों से वियक्त और धर्म्म कर्म्म तथा आचार आदि अनुराग वाला होता है। (५५) धन राशि-गत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में बहुजनों का मालिक और जनता से मित्रता करने वाला होता है। तथा उसके प्रायः दो नाम होते हैं। (५६) मकर राशिगत बुध की महादशा में बहुत भोजन करने वाला, कपटी, नीव, मित्रवाला, बुद्धि हीन और वहु ऋणी होता है। (५७) कुम राशिस्य बुध की महाद्शा में जातक धनहीन और तेज-हीन होता है। मित्रादिकों से कष्ट पाता है तथा अनेक व्यसन से युक्त होकर विदेश वास करता है। (५८) मीन राशिस्य बुध की महादशा में जातक विवेक और सत्य से रहित, स्थाना-न्तर निवासी, शरीर से दुर्बछ व्यवसाय-युक्त परन्तु अस्य छाभ उठाने वाछा होता है।

बुध की महादशा के प्रथम खण्ड में धन और अन्त्र का काम, सध्य खण्ड में राज सम्मान, तथा राजा से धन की प्राप्ति एवं अन्तिम खण्ड में स्वजनों से मतभेद होता है।

# केतु महाद्शा फल।

केतु की महादशा में एल की बहुत ही कमी होती है। जातक दोन, निर्बुंखि, विवेक-होन और रोग-प्रस्त होता है। दुःलमय जीवन ज्यतीत करता है। शारीरिक कष्टकी वृद्धि, स्त्री पुत्र का विनाश, राजा से पीड़ित, विद्या तथा धन में आपत्ति, राजा, चोर, विष, जल, अग्नि, शस्त्र और मित्रों से भय, वाहनादि से पतन, परदेश वास, कलि-जनित पापों में अभिरुवि, कृषि का नाश और मन में सन्ताप होता है। उसकी स्त्री और सन्तान की सृत्यु होती है।

### विशेषफल ।

(१) शुभ दृष्ट केतु की महादशा में छख, राज्य से अर्थ की प्राप्ति, गृह में शान्ति का आविर्माव, चित्त में हृदता एवं राजा से अनुगृहीत होता है। (२) पाप-दृष्ट केतु की महादशा में पिता की मृत्यु, दुःख का भाजन और अतिसार, ज्यार, जननेन्द्रिय रोग एवं चर्म रोगों से पोड़ित होता है।

#### भिन्न-भिन्न-भावगत-फल।

(३) केन्द्रवर्ती केतु की महादशा में निष्फलता, अन, सन्तान, स्त्री और राज्य का नाश तथा विपत्ति होती है। (४) लग्नस्थ केतु की महादशा में नाना प्रकार के भय और जवर, अतिसार, प्रमेह, जननेन्द्रिय रोग तथा चेचक आदि वर्म रोगों से पीड़ित होता है। (५) द्वितीयस्थ केतु की महादशा में अन का क्षय, चचन में कठोरता, मन में दुःख, कुत्सित अन्न की प्राप्ति एवं शिरो-न्यथा होती है। (६) तृतीयस्थ केतु की महादशा में बहुत छख परन्तु आताओं से मतभेद और मन में विकलता होती है। (७) चतुर्थस्थ केतु की महादशा में छल की हानि, खी-पुत्रादिकों को भय, परन्तु अन्न, पृथ्वी एवं गृह आदि की प्राप्ति होती है। (८) पद्धमस्थ केतु की महादशा में सन्तान की हानि, आन्ति-चित्र एवं राजा हारा बन की हानि होती है। (९) पहस्थ केतु की महादशा में वोर और अन्न से नाना प्रकार का भय और जातक ऋजयस्त होता है। (१०)

ससमस्य केतु की दशा में भय, सी-पुत्र का नाश और मूत्र-कुष्णू रोग से पीड़ा होती है। (११) अष्टमस्य केतु की दशा में पिता की स्त्यु और क्वास, कास, संग्रहणी तथा क्षय इत्यादि रोग से पीड़ा होती है। (१२) नवमस्य केतु की दशा में पिता और गुरु को विपत्ति, दुःख तथा ग्रुभ-कर्मों का नाश होता है। (१३) दशमस्य केतु की महादशा में मान-हानि, वित्त की विकलता, अपकीर्त्ति से पीड़ा होती है। (१४) एकादशस्य केतु की महादशा में सल, भ्रातृ वर्गों को आनन्द और पन्न-दानादि में प्रवृत्ति होती है। (१५) हादशस्य केतु की महादशा में स्थान से ज्युत, प्रवासी, राजा से पीड़ित और कष्ट भोगी होता है। तथा उसके नेत्र के नाश होने का भय होता है।

केतु की महादशा के प्रथम खण्ड में छख की प्राप्ति, मध्य खण्ड में भय और अन्तिम खण्ड में भय, मृत्यु और चिन्ता होती है।

धुभ फल देने में केतु से राहु अच्छा होता है। परन्तु केतु मुक्ति के देने
में प्रवलता रखता है। स्मरण रहे कि राहु और केतु तीन प्रकार से गुण और
अवगुण को संग्रह करता है। अर्थात् जिस भाव अथवा राशि में रहतां
है उसके स्वामी के सहश और जिस ग्रह के साथ रहता है उसके सहश फल देता
है। केतु के साथ यदि कोई ग्रुभ ग्रह हो तो उसकी दशा छख देने वाली होती
है और यदि केतु पर ग्रुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केतु की दशा में बहुत धन की
प्राप्ति होती है। परन्तु यदि केतु के साथ पापग्रह बैठा हो तो उसकी दशा में
दुष्ट जनों से क्लेश एवं अपने किये हुए कर्म से धनका नाश होता है। मतान्तर
से केतु की महादशा के आरम्भ में कुटुम्ब और ग्रह जनों को रोग, मध्य में
धनागम होता है और अन्स में छख होता है।

# शुक्र महाद्शा फल ।

क्षित्र है है है जुक की महादशा में जातक को श्वी, सन्सान, धन, सप्टिंद और भूषण-वज्जादि से छल, राज द्वार से सम्मान तथा काम-वेष्टा दोती है। विचा-छाभ, गान और नृत्यादि में मन छगाने वाछा, ग्रुभ स्वभाव तथा दालादि में अभिरुवि रखने वाछा एवं क्रय-विक्रम में चतुर होता है। क्षक की दखा में बाइन, पुत्र-पौत्र और पूर्व-सञ्चित धन आदि से छल होता है। परन्तु निर्बल शुक्र की दशा में घर में झगड़ा, वात-कफ-प्रकोप-जनित- रोगों से निर्बलता, चित्त-सन्ताप, नीच जनों से कभी वैर, कभी विरोध और मित्रादि की चिन्ता होती है। शुक्र की दशा का साधारण फल ऐसा ही है। शुक्र की अन्यान्य स्थिति के अनुसार फल का विवरण नीचे लिखा जाता है।

### विशेष-फल ।

(१) परम उच शुक्र की दशा में स्त्री-पुत्र और धन का छख, उत्तम बस्त्र तथा भोजनादि की प्राप्ति, चित्त में विकासिता एवं जातक भोगी होता है। (२) उचस्य शुक्र की महादशा में स्त्री-सङ्ग से धन का नाश, धर्म विरुद्ध कामों में रुचि, पिता को भय, दुःख का आगमन और शिरोव्यथा होती है। परन्तु राजा से सम्मान पाता है। (३) आरोहिणी शुक्र को दशा में वस्त्र, अलङ्गर, अन्त और सम्मान की प्राप्ति तथा माता का नाश होता है। वह पर-स्त्री-गामी होता है। (४) अवरोहिणी शुक्र को दशा में प्रचण्ड वेश्यागामी, स्त्री-पुत्र और सम्बन्धियों से मतभेद, हृदय-शूल तथा स्त्री प्रसंग जनित रोग होता है। (५) परम नीचस्थ शुक्र की दशा में रोग पीड़ा से सन्ताप कार्य्य में निष्फछता, चित्त में भीरुता और दार-पुत्रादि से आर्त्त-चित्त होता है। (६) मूल्त्रिकोण गत शुक की दशा में किसी बढ़े पद की प्राप्ति, ऋय-विक्रय द्वारा उन्नति, किसी स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, कीर्त्त की ख्याति एवं विज्ञान की जानकारी होती है। (७) स्वगृही शुक्र की महाद्शा में परोपकारी और स्त्री, पुत्र, धन, सित्र एवं ऐश्वर्प्य से छखी, नौरवशाली तथा सर्वदा छल भोग करने वाला होता है। (८) मित्र राशि गत शुक्र की दशा में कलाओं का जानने वाला, परोपकारी और कुआं, तालाब, बगीचा इस्यादि का निर्माण करने वाला, दृष्ट जनों को दण्ड देने वाला, गुणी एवं आदर्श होता है। (९) अति-मित्र गृहो शुक्र की दशा में राजा से छसी और सम्मानित, राजसी आहम्बर युक्त तथा घोड़ा, हाथी, गौ इत्यादि से छल होता है। उसके यहां मृत्यादिकों का समृह रहता है। (१०) समगृही क्रक की महादशा में प्रमेह, गुल्म और नेत्र तथा गुदा मार्ग के रोग से पीड़ा, राजा, चौर और अग्नि का भय एवं थोड़ा छल होता है। परस्तु अपने नाम से

कोई पुस्तकादि प्रकाश करता है। (११) शतु-गृही शुक्र की महादशा में बी-पुत्र की स्त्यु, धनकी हानि और राजा से भव होता है। वह पाप कर्म में निरत रहता है और उसी में छख अनुभव करता है। (१२) अवि-सन्नु गृही खुक की महाब्सा में घर के झगड़े से शरीर में खिल्नता, पुत्र, को और धन इत्यादि की डानि तथा प्लीहा, प्रहणी एवं नेत्र रोगावि से पीड़ा होती है। (१३) उच्चस्य ग्रह के साथ शक रहने से उसकी महादशा में राज्य को उन्नति, बुद विभाग की नायकता. और भूषण-वस्त्र, सगन्धि द्रव्य, मनुष्य से दोए जाने वाला वाइन तथा बाजा इस्यदि राजसी आह-म्बर से भूषित होता है। (१४) नीचस्य प्रह युक्त गुरू को महादशा में पाप-कर्म-निरत, अपवाद से करुट्रित और दुःखो होता है। (१५) शुम प्रह युक्त शुक्र की महादशा में धन, पुत्र और मित्रादि से युक्त, राजा से पूजित, बहुत से हाथी-बोड़ों से छसज्जित तथा वाहन एवं रत्नादि से भूवित होता है। (१६) पापग्रह बुक्त शक को महादशा में स्थान से च्युत, बन्धुजनों का विरोधी, आचार-विचार-दीन, कलड-प्रिय और कृषि, भूमि तथा स्त्री एवं सन्तानादि से रहित होता है। वह स्वधर्म विरुद्ध कार्य्य करता है। (१७) सूर्य्य के साथ शुक्र के रहने से उसकी महादशा में नाना प्रकार की आपत्ति होती है। रोग के उहु ग से तस रहता है। जीर्ण एवं ट्रटे-फ्रटे मकानों में वास और की एवं भाइयों की सत्यु होती है। (१८) बृहस्पति के नवांश में शुक्र हो तो उसकी महादशा में स्त्री-पुत्र एवं पृथ्वी का नाश. माता से वियोग और कार्यों में विध्न होता है। वह धार्मिक बातों का उल्छ-क्वन करने वाला तथा सन्तप्त-चित्त होता है। (१०) शुभ दृष्ट शुक्र की महादृशा में धन एवं वस्त्रादि का लाभ करने वाला, राजा से सम्मानित, मनुष्यों पर अधि-कार रखने बाला और कलत्र, पुत्र, मित्रादि से खुखी पूर्व कान्तिमान होता है। (२०) पाप इट शुक्र की महादशा में जातक को सर्वदा दुःख, मान पूर्व अर्थ की हानि, पद च्युति, विदेश बास. कर्म-हीनता और श्लियों से झगड़ा होता है। (२१) स्थान-बढ़ी शक की महादशा में नरेश से सम्मान, भूषणादि की प्राप्ति, समाओं में विद्या-विवाद की इवि और पदवी इत्वादि की प्राप्ति होती है। (२२) काछ-बछी शुक्र की महाद्शा में नाना प्रकार के वस, धन, बख, सन्तान, पदवी आदि की प्राप्ति तका अपने नाम की कीर्त्ति होती है। (२३) दिन-वडी इक की महादशा में आवन्द और स्त्री, प्रत्न, बस्त्र तथा बचादि से सक वर्ष वाम

की ख्याति होती है। (२४) निसर्ग बड़ी शुक्र के होने से बहुत आनन्द छाम और गी, पुथ्वी, धन, भाई तथा माता आदि सबों की वृद्धि होती है। (२५) हगू-बड़ो शुक्र की महादशा में यज्ञादि शुभ-कर्म करने का सौगाग्य, विद्या एवं वस्त्रादि से छल और राजगदी होती है। परन्तु कलह एवं विरोध भी होता है। (२६) कूर पहांश शुक्र की महादशा में विपत्ति और चोर, राजा एवं अग्नि से भय तथा खेती, पृथ्वी एवं पशु आदि का नाश होता है। (२७) शुभ वहांश-गत शक के होने से फूआँ तालाब और बगीचा इत्यादि का निर्माण करता है। **ईश्वर पूजा में रुचि और बहुत छख होता है**। (२८) वैशेषिकांश का शुक्र होने से भाई, बहन एवं स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, राजा से सम्मान, वाहनादि की प्राप्ति और बहुत आनन्द होता है। (२९) पाप देष्काण गत शुक्र की महादशा में बहुत दुःख, चोर से भय और बन्धन एवं कारागार-निवास का दुःख होता है। (३०) वक्री घुक्र की महादशा में राजा से अनेक प्रकार का सम्मान, राजसी आइम्बर (अर्थात् सृदंग, भेरी आदि बाजाओं से इसजित) और नाना प्रकार के बल्ब-भूषणादि की प्राप्ति होती है। (३१) उच्च नवमांश-गत नीच शुक्र की महा-दशा में कृषि, पृथ्वी, गौ और वाणिज्य से धन-धान्य की वृद्धि होती है। (३२) नीच नवांश-गत उच शुक्र की महादशा में राज्य, गृह और पद आदि का नाश तथा बडा कष्ट होता है।

## भिन्न-भिन्न-भात्रगत-शुक्र ।

(३३) केन्द्रगत शु. की महादशा में उत्तम प्रकार के वस्त्र, सुगन्धि द्रध्य, नवरस्त और भूषणादि की प्राप्ति होती है। सुन्दर, उपकारी, धनी, कृषि से लामान्वित और पालकी आदि सवारी से युक्त होता है। (३४) लग्नस्थ शु. की महादशा में राजाओं से लाम करने वाला और कृषि से मनुष्यों का उपकार करने वाला, तथा उत्साही होता है। (३५) हित्तीयस्थ शु. की महादशा में जातक धनी, उत्तम भोजन करने वाला, उत्तम ववन बोलने वाला, परोपकारी, राजा से सन्तान प्राप्त करने वाला और अन्वादि खल से सम्यन्न होता है। (३६) नृतीयस्थ शुक्र की महादशा में उत्तम होता है। (३६) नृतीयस्थ शुक्र की महादशा में उत्तमाही, साहसी और उत्तम वाहन, भूषणादि एवं भाइयों से बहुत लाभ

उठाने वाला होता है। (३७) चतुर्थस्य शुक्र की महादशा में राज्य की प्राप्ति, महान् छल का छाभ, बाह्बादि का छल, कृषि में उन्बति, बतुष्पद आदि में वृद्धि और अपनी क्रिया द्वारा प्रताप तथा कीर्त्ति की ख्याति दोती है। (३८) पञ्चमस्य ग्रुक की महादशा में जातक सन्तान वान् कोर्ति से रूपाति मान्, राज से सम्मान और उपकारी होता है। (३९) वष्टस्य ग्रु. की दशा में अन्नादि का नाश और धन, पुत्र, कुटुम्ब एवं भाई की हानि, शत्रु से भय, कार्य्य-विनाश, रोग का आक्रमण और राजा, अग्नि तथा चोर इत्यादि से भव होता है (४०) सप्तमस्थ ह्यु. की महादशा में स्त्री का नाश, परदेश गमन, प्रमेह और गुल्म आदि शारीरिक रोगों से पीड़ा तथा धन, सन्तान एवं बन्धु-जनों की हानि होती है। (४१) अष्टमस्य शु. की महादशा में शस्त्र, अग्नि और चोर से वाव, कभी कभी सुख किन्वित् धन की वृद्धि और राजा से कुछ यहा की वृद्धि होती है। (४२) ममबस्थ छु. की महादशा में राजा से सम्मानित, पिता आदि गुरुतनों के छल और यश की वृद्धि तथा यज्ञ कर्मादि में हिंब होती है। (४३) दशमस्य शुक्र की महादशा में यज्ञादि कर्म करने का सौभाग्य, राजा से सम्पत्ति की प्राप्ति, वहूँ ओर से यश एवं प्रताप की प्राप्ति, शरीर कान्तिमयी और नवीन सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। (४४) प्रकादशस्य हा. की महादशा में राजा से सम्मान, पुत्र, धन, वस्त्र एवं सगन्धि पत्रार्थ आदि की प्राप्ति, कृषि तथा बाणिज्य से छल, दानशील एवं पुस्तक का बनाने वाला होता है । (४५) द्वादशस्थ हु. की महादशा में राजा से सम्मान, धन तथा अन्न की प्राप्ति, स्थान से च्युति, परदेश-वास, मातृवियोग और मन को विकलता होती है।

# भिन्न-भिन्न-राशिगत-गुक्र।

(४६) मेच राशिस्य ग्रु. की महादशा में धन और छल का नाश होता है। वह सदा अमणकारी, व्यसनी, विसोह गी और वम्बल होता है। (४७) ब्रव राशिस्य ग्रु. की महादशा में कृषि करने वाला, सस्यवादी और दानी होता है। उसके छल की वृद्धि और शास्त्रों की ओर विलक्षण रुचि होती है। उसे कन्या सन्तान होती है। (४८) मिथुन-राशि-गत श्रु. की महादशा में काव्य

कछा का जानने वाछा, हास्य-विकास प्रिय, कथा इत्यादि में रुचि रखने वाछा, और परदेश यात्रा में उत्स्वकवित्त होता है। (४९) कर्क राशिगत श्रु. की दशा में जातक अपने कार्च्य में दक्ष, उद्यमी और अपनी स्त्री के छिये उत्सक एवं कृतज्ञ होता है। (९०) सिंड राशिस्य हा. की दशा में स्त्रियों से घन प्राप्त करने वाका, पराये धन से जीवन व्यतीत करने वाला. प्रत्र और चतुष्पद जीवों से किश्चित छली तथा पुराने मकान में वास करने वाला होता है। स्त्री का नाश. आत वियोग, स्वजनों से विरोध और कछह होता है। (५१) कन्या राशिस्य हु. की महादशा में छल का नांश, धन की कमो, मन में चझछता, मनोरथ का नांश और अपने स्थान से चलायमान होता है। (५२) तुला राशि में शुक्र बैठा हो तो उसकी महादशा में जातक खेती करने बाला, धन-बाहनों से युत और अपनी जाति में मान एवं प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। (५३) वृश्चिक राशिगत इक को महादशा में परोपकार-निरत, प्रतापो एवं विदेश-वासी होता है। परन्तु ऋण-प्रस्त और कछड़ी होता है। (५४) धन राशिस्य ग्रुक की महादशा में राजद्वार से यथेष्ठ सम्मान एवं प्रतिष्ठा पानेबाला और शिक्ष्प विद्या में निपुण होता है। परन्तु उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है और वह दुःस्वी रहता है। (५५) मकर राशिस्थ शुक्र की दशा में शत्रुओं का विजय करने वाला, सहनशोल, कुटुम्बजनों से चिन्तित और कफ तथा बात रोग से निर्बल होता है। (५६) कुम्भ राशिस्य शुक्र की दशा में व्यसनों से व्याकुछ, रोगी, श्रेष्ठ कर्मों से रहित और मिथ्यावादो होता है। (५७) मीन राशिस्य शक की दशा में राजा का प्रधान, धनी, कृषि से छाम करने बाला और अनेक छलों से युक्त द्वोता है। (देखो संख्या २)।

ग्रहों के उच्च-नीचादि भेद, स्थानादि प्राप्ति, मावेश एवं अवस्थादि प्राप्ति द्वारा नाना प्रकार के फड़ों का विचरण खिला गया है। फड़ कहने में नाना प्रकार के फड़ों पर दृष्टि डाखते हुए सबके निचोड़ पर स्थिरता पूर्व क ध्यान देकर फड़ कहना होगा। जातक की उन्न, व्यवसाय, विचा, थन, समाज इस्यादि विचयों पर ध्यान देकर फड़ कहना होता है। जैसे किसी जातक के यदि ६० या ७० वर्ष की अवस्था में किसी ग्रह की महाद्शा में पुत्र पैदा का छल-योग पाया जाय अथवा किसी वाहक के दूस-वारह वर्ष

की अवस्था में वैसाही फछ हो तो असम्भवसा प्रतीत होने के कारण त्याज्य होगा। इसी प्रकार यदि किसी अनपढ़ साधारण मनुष्य को किसी ग्रह के फछ से पुस्तकादि का प्रकाशित करना माछ्य पड़े तो फछ कहने के समय अनुमान और बुद्धि से काम छेना होगा। ताल्पर्य्य यह है कि फछ कहने में बड़ी सावधानी एवं विचार से काम छेना होगा। मनुष्य अनेक और ग्रह मौ हो हैं। शासकारों ने ग्रहों के स्थानादि परिवर्त्तन द्वारा अनेकानेक फछ बतलाये हैं। प्रस्तु पाठकों को बुद्धि और विचार से काम छेना आवश्यक है।

# अध्याय ३१

# ग्रहों के अन्तर-द्शा-फल।

दशा-त्रन्तरदशा-फल-त्रनुमान।

भार ३३४ दशा अन्तर-दशा का फळ कहना इतना खगम नहीं है जितना कि साधारणतः लोग इसको बनाये हुए हैं। अन्तर दशा के फल का अनुमान उसी प्रकार हो सकता है जैसे दो भिन्न भिन्न पदार्थी के मिछने से विज्ञान शास्त्रानुसार (प्रायः) कोई एक तीसरा पदार्थ बन जाता है। स्वच्छ वध में खट्टा एवं कांजी के मिलाने से उसका रुपान्तर, यही बन जाता है। व्य को विछोने से अथवा मथन करने से मक्खन निकल आता है। मक्खन पर अग्नि का प्रयोग करने से घृत बन जाता है। जलपर किसी किया को करने से वर्फ अर्थात् तरल से कठिन पदार्थ बन जाता है। स्वर्ण में छहागा मिखा कर अग्नि प्रयोग करने से कठिन से तरछ पढार्थ हो जाता है। रसायनिक विद्या में सहस्रों ऐसे प्रमाण हैं जो प्रतीत विकाता है कि भिन्न भिन्न गुण स्वभाव के पदार्थी को मिकाने से एक विचित्र परिवर्त्तन हो जाता है। परन्त छगमता से सर्वसाधारण मनुष्यों के समझ में आने के कारण इन्हीं कई उपमाओं को देकर यह दिखाछाया जाता है कि मिन्न भिन्न पदार्थी को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में योग करने से अनेकानेक विख्याण परिणाम होते हैं। इसी प्रकार एक ग्रह की दशा में जब दूसरे किसी ग्रह की अन्तर दशा आती है तो उस समय इन दोनों पहों के अनेकानेक विकक्षणताओं के अनुसार एवं उन दोनों ग्रहों की विवित्र विचित्र किरणों के सम्मिछित होने से एक विछक्षण मिश्रित फर्छ होता है। स्मरण रहे कि दशान्सर फर्छ कहने में प्रधानता दशेश और अन्तर दशेश का होता है। इस कारण देखना यह होगा कि (१) दशेश किन किन भावों का स्वामी है। (२) दशेश किस भाव में बैठा है। (३) अन्तर-दशेश किस भाव में बैठा है। (३) अन्तर-दशेश किस भाव में बैठा है। (३) उत्शेश के अन्तर दशेश का क्या स्थान पड़ता है। (५) अन्तर दशेश की अवस्था आदि के अनुसार फर्छ। (६) एक ग्रह को तूसरे ग्रह के साधारण सम्बन्धानुसार फर्छ। (७) किसी विरुक्षण सम्बन्ध के अनुसार फर्छ। इनके अतिरिक्त उन सब बातों पर ध्यान देना, जिनका वर्णन आगे लिखा गया है, बहुत ही आवश्यक है। यह भी देखना होगा, कि ग्रह-गण अपना अपना फर्छ देने में कब समर्थ होते हैं।

अन्तर-दशा विचार के समय निम्निछिखित ८ नियमों पर यदि साव-धानता पूर्वक ध्यान दिया जायगा तो आशा होती है कि ज्योतिष प्रेमियों को फल कहने में बहुत ही सफलता होगी। परन्तु परिश्रम तो अवश्य करना ही होगा। बिना परिश्रम फल कहने का परिणाम यह हुआ कि इस प्राचीन गृढ़ तथा महत्त्व पूर्ण शास्त्र को ''आये दिन" छोग ढकोसलेवाजी, धूर्तपना एवं ढोंग कहते हैं। विचार-पूर्वक यदि फल कहा जाय तो आशा को जा सकती है कि इस कलंक की टीका को ही केवल न मिटाया जायगा, वरन् यह विद्या बहु-तेरों के लिये जिनको आवश्यकता है, पूर्ण रोति से अर्थकरी भी होगी।

#### नियम ।

(१) दशेश अर्थांत् जिस ग्रह की महादशा है वह किस भाव का स्वामी और उसकी अन्तरदशा में शुभ और अशुभ ग्रहों की अन्तरदशा का क्या फल होता है (धारा ३३६.)।(२) दशानाश के भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति के अनुसारहै अन्तर दशा फल (धारा ३३६.)।(३) अन्तर दशेश किस भाव में बैठा है उनके अनुसार फल (धारा ३३६.)।(३) उशानाथ से अन्तर दशेश किस स्थान में है अर्थात दशानाथ के साथ अन्तर दशेश है अथवा दशानाथ से अन्तर दशेश द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इत्यादि स्थानों में है। और इन स्थानों में रहने के कारण क्या फल होता है (धारा ३३८.)।(५) अन्तरदशेश की अवस्था आदि

का विचार एवं अन्तर दशेश की छुम अञ्चम दृष्टि आदि के भेद से फल का निर्णय। धारा (३३९)। (६) प्रति ग्रह की दशा में अन्यान्य ग्रहों की अन्तर दशा का स्वाभाविक फल। धारा (३४०)। (७) कतिपय फुटकर योग द्वारा दशाअन्तरदशा के फल। धारा (३४९)। (८) ग्रह गण किन-किन कारणों से कव-कव फल देने में समर्थ होते हैं। एवं वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि, कर्म, वार और योग आदि का फल किस-किस समय में विकास दिखलाता है। धारा (३४२)।

इन्हीं नियमों के अनुसार यदि प्रहों के फछों की आवोजन की जाय और इन फछों के ग्रुभ अथवा अग्रुभ-दायिस्व के तारतम्यानुसार फछ कहा जाब तो सफड़तो की पूर्ण आशा की जाती है।

## प्रथम नियम।

### अर्थात

भिन-भिन भानों के स्वामी श्रपनी-श्रपनी महादशा में श्रन्य यहों की श्रन्तरदशा में क्या फल देते हैं।

स्वामी हो अथवा जिस गृह में बैठा हो अथवा जिस चीज का कारक हो, उन सब पर वह ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में ग्रुभ अथवा अग्रुभ फल प्रदान करता है। जैसे पन्चमेश की दशा में पुत्र सम्बन्धो अथवा भगवत प्रेम सम्बन्धो कुछ-व-कुछ ग्रुभ अथवा अग्रुभ फल अवश्य होता है। पन्चमस्य ग्रह भी पद्मम भाव के फलों पर प्रभाव हालता है और इसी प्रकार ग्रह गण अपने-अपने कारकरवानुसार ( यथा बृहस्पति पुत्र का कारक होने के कारण पुत्र-सम्बन्धी विषयों पर ) ग्रुभाग्रुभ प्रभाव हालते हैं। (२) छानेश की दशा में जब शनि का अन्तर आता है तो धन की हानि होती है और कुटुम्ब-वर्गों से शत्रुता अथवा प्रेम का अभाव होता है। (३) हितीयेश को महादशा में मान-हानि, द्रम्य की हानि, पद से च्युति, कुटुम्ब और मिन्नों से दुर्भाव तथा कभी कभी कारागार भी होता है। हितीयेश विषयों पाया है होतीयेश के साथ कोई

पाप यह बैठा हुआ हो तो हितीयेश की महादशा में जब शनि, मनुरू, सूर्य तथा राहु की अन्तरद्शा होती है तो जातक की धन सम्पत्ति की हानि होती है। पुनः यदि द्वितीयेश पापप्रद्व होता हुआ द्वितीयस्थ हो अर्थात द्वितीयेश स्वगृही हो. परन्त पाप ग्रह हो तो ऐसे द्वितीयेश की दशा में राजा के कोप से जातक के धन और मान की डानि, तथा देश निकाला होता है। जातक को अपने इष्ट जनों से विरोध होता है। ऐसी महादशा में पाप ग्रह की अन्तरदशा आनेसे धन और प्रथ्वी की हानि तथा सन्तान, भाई और बहन की मृत्यु होती है। परन्तु शुभ ग्रह की अन्तरदशा में अनिष्टकारी फल नहीं होता है। बदि द्वितीय स्थान में कोई ग्रमपढ बैठा हो और द्वितीयेश भी ग्रम पह हो तो द्वितीयेश की महादशा में जातक की उन्नति होती है और सन्तान-छल भी संभव होता है। बदि द्विती-येश पापप्रह हो तथा पापप्रह के साथ बैठा हो तो ऐसे द्वितीयेश की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो शस्त्र, चोर और अग्नि से जातक को भय होता है तथा वह सब प्रकार के दुःख का भाजन होता है। द्वितीयेश यदि पापपह हो तो उसकी महादशा में जातक भूत-प्रेतादि से पीड़ित होता है और मानसिक व्यथा, चिन्ता तथा अप्रसन्नता से सदा व्याकुछ रहता है। परन्त क्रुभ प्रद्व की दृष्टि रहने से ऐसा फड़ नहीं होता। (४) तृतीयेश की महाद्शा में यदि ततीयेश के साथ श्रभ ग्रह हो तो श्रभ फल होता है। यदि ततीयेश पाप-ग्रह हो तो वैसे तृतीयेश की महादशा में जब शनि, मंगल, सूर्य्य, राह अथवा केत का अन्तर आता है तो भाई वहनों की गृत्यु होती है और अन्यथा कम-से-कम उन छोगों से तथा अपने मित्र वर्गों से वैमनस्य तथा भेद-बुद्धि तो अवश्य ही होती है। यदि पाप तृतीयेश के साथ कोई दूसरा पाप ग्रह भी बैठा हो तो बैसे तृतीयेश की दशा में जब पापपड़ का अन्तर आता है तो शत्रओं की बृद्धि और चोरादि द्वारा धन नष्ट होता है तथा शस्त्र द्वारा आघात भी होता है। अर्थात् प्रायः अनिष्ट ही फल होता है। तृतीयेश की महादशा में चाहे पाप हो चाहे ग्रम, जब पापपह की अन्तरहशा आती है तो प्रायः उसका परिणाम भ्राता और कुद्धम्बियों से झगड़ा ही होता है। (५) चतुर्येश यदि पापप्रह हो तो उसकी महादशा में जब पापगढ़ का अन्तर आता है तो बन्धजनों से बिरोध क्रबि-गो-धनादि की द्वानि, सम्पत्ति की कमी और स्थान से च्युति तथा मर्व्यादा में कमी होती है। चतुर्येश की महादशा में पापग्रह, अस्त-ग्रह अथवा नीच-ग्रह

की अन्तरद्वा जब होती है तो जातक को हठात अपने देश का स्थाग करना पहला है और बन्धु जनों का विनास होता है। (६) पद्ममेस यदि हाम बहु हो तो उसकी दसा में धन और सन्तान की वृद्धि, राजदरवार तथा बन्धु-बान्धवों से प्रेम इच्छानुसार प्राप्ति और अभीष्ट सिद्धि होती है। परम्तु पश्चमेश की महा-दशा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती है तो राजा से पीड़ा और पुत्रों पर आपत्ति और दुःख होता है। धन की हानि भी होती है। पश्चमेश की महा-दशा में ईश्वर प्रेम का भी (यदि ऐसा थोग हो) उदय होता है। स्मरण रहे कि त्रिकोणेश पापग्रह रहने पर भी शुभग्रद होता है। (७) वष्ठेश की महादशा में यदि पापप्रह की अन्तरदशा आती है तो राजा, अग्नि तथा रोग का भय और शोक होता है। पुनः यदि वह श पापपह हो तो वैसी बच्छेश की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो उपयुक्त फर्लों के अतिरिक्त जातक को मुकहमेबाजी होती है। राजदण्ड होता है, तथा प्लीहा, गुल्म, कमला, प्रमेह, दमा एवं क्षय रोग का प्रकोप होता है और वह महादुः खकारी होता है। (८) सप्तमेश की महादशा में जब पापप्रह का अन्तर आता है और यदि विश्वेष रूपसे यदि वह पापग्रह नीच हो तो जातक की स्त्री का नाश होता है और जातक को डघर-उधर भटकना पड़ता है। सप्तमेश, पाप-बध की महादशा में उपर्युक्त फल के अतिरिक्त जातक को किसी न किसी की से झगडा होता है। वह राज-कोप का भाजन होता है तथा देशनिर्वासन संभव होता है। जातक के किसी अब्र अथवा गुढा मार्ग में रोग उत्पन्न होता है। (९) अष्टमेश की महादक्षा में जब पापप्रह का अन्तर आता है तो शत्रु से भय, द्रव्य का नाश, यश की द्वानि, स्थान से च्युति और जीवन में भय होता है तथा स्त्री, मित्र, कुटुम्ब और ख्राता भावि स्त्री हानि होती है। (१०) नवमेश की दशा में, जब पाप ग्रह का अन्तर आता है तो माता-पिता की सृत्यु, वन्धन, द्रव्य की द्वानि एवं अन्याय-युत बातें द्वोती हैं। परस्तु नवमेश की दशा में धार्मिमक विचारों का उदय, सत्कर्म की आयोजना और अनुष्ठानादि किया भी (यदि अन्य प्रकार से ऐसे योग हों) होती है। इसी प्रकार यदि नवमेश पापग्रह हो और उसमें जब राहु, शनि, मंगछ और सूर्य की दशा आती है तो जातक को परदेश भ्रमण से अनेक प्रकार के दुःख झेंडने पड़ते हैं और आई तथा बर्ल्युवर्गों से झगड़ा एवं श्लोम होता है। (११) दसमेश की महादशा में, जब पापप्रह का अन्तर आता है तो मित्रों से वियोग, एस और

हुन्य की द्वानि, पद से च्युति और अपमान द्वाता है और यदि दशमेश नीच दो तो पापग्रह की अन्तरद्वाा में प्रियजनों को रोग, छल और यश की द्वानि, पद से च्युति और वित्त का क्षय द्वाता है। परन्तु दशमेश की महा तथा अन्तरद्वाा में यज्ञादि कर्म करने का (यदि धर्म स्थान छन्दर हो) उत्तम समय होता है। दश-मेश यदि पापग्रह हो और उसमें जब पाप ग्रह की अन्तरदशा आती है तो जात क को कारागार निवास, किटन रोग और नाना प्रकार के दुःखों को झेलना पड़ता है। स्मरण रहे कि दशमस्थ-ग्रह यदि उच्चादि ग्रुभ वर्ग का हो तो वैसे ग्रह का फल अत्युत्तम द्वाता है। (१२) एकादशेश की महादशा में जब शनि, मंगल, सूर्य्य और राहु का अन्तर आता है तो कृषि का नाश, नृप से भय, वित्त की कमी और जीवन दुःखित द्वाता है। (१३) द्वादशेश की महादशा में जब शनि, सुर्य्य, अथवा मंगल की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्तान और कुटुम्बां से मतभेद होता है तथा द्वव्य, मान और बल एवं पुरुषार्थ को धक्का लगता है तथा राहु की अन्तरदशा में चोर और विषधर जन्तुओं से भय होता है।

# हितीय नियम।

## अर्थात्

दशानाथ के भिन्न-भिन्न भावों में रहने के श्रनुसार श्रन्तरदशा फल। सूर्य्य

श्री दि दि (१) छानस्य सूर्य की महादशा में जब मं., चं., श्रानि अथवा राहु की अन्तरदशा होती है तो दुःख, राज-अधिकार और गृह तथा धन का नाश होता है। परन्तु जब ऊपर छिखे हुए अन्तर दशेश 'अगोचर' हों तो ऊपर छिखे हुए पह दुःखदाई होते हैं और जब 'गोचर' हों तो ऊपर छिखे हुए पह दुःखदाई होते हैं और जब 'गोचर' हों तो ऊपर छिखे हुए विषयों में श्रुभ फल होता है, अर्थात छानस्थ सूर्य्य की महादशा में जब 'गोचर' मंगल, चन्द्रमा, शनि अथवा रा. की अन्तर दशा आती है तो छख, राज्य, अधिकार और गृह, धन तथा छख की प्राप्ति होती है।

टिप्पणी:—'गोचर' शब्द ज्योतिष शास्त्र में भिन्न भिन्न दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जन्म राशिस्य चं. से जन्म के बाद प्रद्व-गण अपनी अपनी गति के अनुसार जिन जिन भाषों में जिस जिस समय पहते हैं उसको गोवर कहते हैं। इस स्थान में गोवर शब्द का यह अर्थ नहीं है। गोचर से दूसरा अभिपाय यह है कि जो ग्रह उच्च, स्वगृही, मूछ ब्रिकोण, मित्रगृही हो अस्त अथवा षष्ठ, अष्टम और द्वादश भावगत न हो तो वह ग्रह 'गोचर' कहलाता है। जब ग्रह अस्त हो, अथवा नीच हो, अथवा स्वगृही न हो, अथवा मूलत्रिकोण में न हो, अथवा वष्ट, अष्टम और द्वादश-गत हो तो ऐसे ग्रह को अगोचर कहते हैं। इसी अर्थ में 'गोचर' 'अगोचर' शब्द का प्रयोग इस स्थान में किया गया है। लग्नस्थ सुर्घ्य की महादशा में हु., शुक्र, बुध एवं चन्द्रमाकी अन्तर दशाजब आती है तो पृथ्वी, कृषि, चतुष्पद जन्तु और पुत्रादि से सुख होता है। (२) द्वीतीयस्थ सूर्व्य की महादशामें जब पापप्रह की अन्तर दशा आती है तो धन का क्षय, रूखी बातों का भाषण, मानसिक दुःख, बहुत भय एवं नेत्र रोग होता है। यदि शुभग्रह की अन्तर दशा आती है तो अत्यन्त सूख, विद्या की प्राप्ति, राजा से प्रेम और मुषण-बस्त्र तथा वाहनादि का सुल होता है। (३) तृतीयन्थ रवि की महाद्शा में, 'गोचर' ग्रह की अन्तर दशा आने से अत्यन्त सुख होता है। परन्तु 'अगोचर' ग्रह की अन्तर दशा में निकृष्ट फल होता है। यदि शुभग्रह की अन्तरदशा हो तो अत्यन्त सुख, धन, धैर्म्य, संग्राम में जय एवं सन्तान की उत्पत्ति होती है। (४) चतुर्थस्य सूर्व्य की महादशा में, जब पापग्रह की अन्तर दशा आती है तो मानसिक दुःस, राजा, अग्नि और चोर से भय एवं माता की मृत्यु होती है। शुभग्रह की अन्तर दशा में, अत्यन्त सुख, राज्य, धन, वस्त्र, सगन्धादि पदार्थ और स्त्री पुत्रादि का सुख होता है। (५) पंचमस्य सर्घ्य की महादशा में जब शनि, मं., केतु अथवा राहु की अन्तरदशा आती हैं तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा और सन्तान को क्लेश होता है। ग्रुभ ग्रह की अन्तरदशा में आनन्द, राज्य, भूषण और वाहन की प्राप्ति एवं सन्तान छख होता है। (६) <u>षष्ठस्थ</u> रिव की महादशा में जब पापग्रह की अन्तर दशा आती है तो राजा, अग्नि और बोर से भय एवं जातक ऋज ग्रस्त होता है। ग्रुभग्रह को अन्तरदशा के आरम्भ में छल तथा उत्तम फड़ होता है और अन्त में दुःख होता है।(७) सप्तमस्य रवि की महादशा में शुक्र, हू., र्च. एवं बुध की जब अन्तर-दशा आती है तो मन में उत्साह भूषण, वस्त्र और बाहब इत्यादि की प्राप्ति एवं स्त्री लाभ होता है। पापनह की अन्तर क्ला में ज्यर,

अतिसार, पित्त-प्रकोष,प्रमेह और मृत्र-कृष्कु इत्यादि रोग एवं शत्रुओं से भव होता है। (८) अष्टमस्य रवि की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आती है तो भुषण और वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। अधिक ग्रुभ फल होता है परन्तु किञ्चित् दःस भी होता है। पापप्रद की अन्तर दशा में नाना प्रकार से भय, पराधीनता, ज्याधि, पीड़ा एवं मरण का भी भय होता है। (९) नवमस्य रिव की महादशा में जब श्रामगढ़ की अन्तर दशा आती है तो दान में प्रवृत्ति, उत्सवादि छल. यज्ञादि किया का सम्भव और उत्तम कार्यों के करने का अव-काश मिलता है। पापप्रह की अन्तर दशा में दुःख को वृद्धि और गुरु तथा पिता अदि की सत्यु होती है। (१०) दशमस्य रिव की महादशा में जब पापपह की अन्तरदशा आती है तो चोर, अग्नि और राजा से भय तथा उत्तम कार्यो की हानि होती है। शुभग्रह की अन्तरद्शा में धन, अर्थ की प्राप्ति एवं हद प्रकार की कीर्ति होती है। (११) एकादशस्य रिव को महादशा में जब पापपह की अन्तरदशा आतो है तो अन्तरदशा के आरम्भ में दुःख और शेष में छख होता है। ग्रुभप्रह की अन्तरदशा जब आतो है तो राजा से अनुगृशीत, धन की प्राप्ति और स्त्री-प्रत्र से छल होता है। (१२) द्वादशस्य रिव की महादशा में जब पापपह की अन्तरदशा आती है तो स्थान से च्युति (दर्जा टूटना) प्रवास और राजा के कोप से मान-हानि होती है। शुमग्रह की अन्तर-दशा जब आती है तो प्रथ्वी, पञ्च, धन, धान्य, वस्त्र एवं मणि-माणिक्यादि की प्राप्ति होती है।

#### चन्द्रमा ।

(१) छानस्य चं. की महादशा में जब ग्रु., बुध और हृ. की अन्तर दशा आती है तो राजा से प्रीति, भूषण, बाहन और बस्त्रादि को प्राप्ति एवं स्वास्थ्य अच्छा होता है। पापप्रह की अन्तरदशा जब आती है तो कृषि, गौ और भूमि इस्यादि का नाश एवं दुःख होता है। (२) द्वितीयस्थ चं. की महादशा में जब पापप्रह की अन्तर दशा आती है तो राजा से भय एवं स्त्री-पुत्र और बन्धु-जनों से चिन्ता होती है। जब ग्रुभप्रह को अन्तरदशा आती है तो मन में उत्साह और भोजन-बस्त्रादि का छब होता है। (३) तृतोयस्थ चं. को महादशा में जब ग्रुभप्रह को अन्तरदशा आती है तो राज-सम्मान और आनन्द होता है। पाप-प्रह की अन्तरदशा जब आती है तो राज-सम्मान और आनन्द होता है। पाप-

और विकलता होती है। (४) चतुर्थस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तब राजा से प्रीति द्वारा नाना प्रकार के एस की प्राप्ति होती है। पापप्रद की अन्तरदशा जब आती है तब अग्नि, चोर और राजा से भय होता है एवं स्त्री, धन और गृह का नाश होता है। (५) पश्चमस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्तान, क्रव्य एवं वस्त्रादि की प्राप्ति और बड़ा छल होता है। पापबह की अन्तरद्शा जब आती है तब मानसिक सन्ताप एवं बुद्धि चंबल होती है। (६) पहत्य चं. की महादशा में जब पापगृह की अन्तरदशा आती है तो कृषि की हानि, प्रमेह, क्षय और पान्दु रोगादि से दुःस एवं ऋण-प्रस्त होता है। ग्रुभप्रह की अन्तर-दशा जब आती है, तो सबों से मिन्नता होती है और भय रहित होता है। (७) सप्तमस्य चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तब वाहन, भवण, वस्त्र और स्त्री-पुत्रादि तथा धन का छल होता है।जब पापप्रह की अन्तर दशा हे ती है, तो विदेश-यात्रा और पुत्र, एवं धन का नाश होता है। (८) अष्टमस्य चं. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्तानादि का मरण, झगढ़े में पराजय एवं भोजन में दुःख होता है। शुभग्रह की अन्तरद्शा जब आती है तब भवण, बाहन और धैर्य्य आदि की प्राप्ति तथा महाकीर्त्ति होती है। (९) नवमस्थ वं. की महादशा में जब हुअ ग्रह की अन्तरदशा आती है तब पिता को सख, विवाहादि उत्सव, धर्मादि किया और धन एवं स्त्री का छल होता है। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब सम्पत्ति एवं गृह का नाश, धर्म-च्युति और मन में दुःल होता है। (१०) दशमस्य चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आती है तब स्वधर्म-निरत, शास्त्रों में रुवि एवं दानादि-परायण होता है। अब पापमह की अन्तरदशा आती है तब अपकीर्ति अर्थात् अपयश, भय एवं स्वधर्म-स्युति होती है। (११) एकादशस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तब नामा प्रकार का छल और वाहन एवं धन-धान्यादि की प्राप्ति होती है। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब रूप और बोरादि से पीडा. कृषि एवं अन्त की हानि, शरीर पीड़ा तथा नेत्र रोग होता है। (१२) द्वाक्सस्य वं. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आवी है तब जाना प्रकार

का कष्ट और सब छोगों से शत्रुता होती है और धन का नाश होता है। शुभग्रह जब आती है तब भूषण, वस्त्र और वाहन आदि का छख तथा स्त्री, सन्तान एवं मित्रों की बृद्धि होती है।

#### मंगल ।

(१) लग्नस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब दुर्जमों से भय, बहुत कष्ट और क्षति होती है। व्रण एवं मन्दाग्नि आदि से पीड़ित होता है। ग्रुभग्रह की जब अन्तरदशा आती है तब राजा से प्रीति और भाई, बन्धु, पृथ्वी तथा बाहनादि का छल होता है। (२) द्वितीयस्थ मंगल को महादशा में जब श्रभ ग्रह की अन्तरहशा आती है तब भाइयों को छल, विद्या की प्राप्ति, मनमें उत्ताइ और वाइन तथा भूषणादि का छख होता है। पापप्रह की अन्तरदश। जब आती है तब पूर्व-सञ्चित धन का नाश, राजा से भय और ज्वर एवं अग्नि से पीड़ा होती है। (३) तृतीयस्य मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो है तो मनमें अशान्ति और माई-बन्धुओं का नाश होता है। शुभगह को जब अन्तरदशा आती है तब भोजन, बस्न, भूषण और वाइन आदि का छल तथा कृषि से लाभ होता है। (४) चतुर्थस्य मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती है तब पृथ्वी एवं गृह का नाश और राजा, चोर तथा अग्नि का भय और दुःख होता है। अभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब पृथ्वी, बाहन, पश्च, भूषण और बस्नादि का छल होता है। (५) पञ्चमस्थ मंगल की महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तबस्त्री, पुत्र, धन, धान्य, पशु एवं कृषि आदि की हानि होती है। जब शभ यह की अन्तरदशा आती है तो मन्त्र की उपासना एवं उसकी सिद्धि, सन्तान की प्राप्ति तथा राजा से सम्मान होता है। (६) वष्ठस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरद्शा आती है तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा और चेवक, क्षय एवं जननेन्द्रिय आदि रोग होते हैं। शुभगह की अन्तर-दशा जब आती है तो पशुओं की हानि और मन में दुःख होता है। परन्तु अन्त में सुख की प्राप्ति और राजा से प्रेम होता है। (७) सप्तमस्थ मंगल की महादशा में जब पापप्रद की अन्तर-दशा आती है तब स्त्री और सन्तान आदि के नाश का दःख एवं राज कोप से पीड़ा होती है। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती

है तब अत्यन्त छल, भूषण और वाहन की प्राप्ति तथा राजा से अनुगृहीत होता है। (८) अष्टमस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अम्तरदशा भाती है तब शरीर में दुर्बछता और मृत्युवत् पोड़ा होतो है। ग्रुभ ग्रह की अन्तर-दशा जब आती है तब अनेक छख की प्राप्ति, कृषि और गौ आदि की बृद्धि तथा राजानुगृहीत होता है। (९) नवमस्य मंगछ की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब पिता एवं गुरु की मृत्यु, मन में अशान्ति और धर्म की हानि होती है। शुभग्रह की अन्तरदुशा जब आती है तब सम्पत्ति, पश्च आदि की बृद्धि, विवाह आदि उत्सव, यज्ञादि क्रिया और देवताओं के पूजन का सौभाग्य होता है। (१०) दशमस्य मंगल की महादशा में जब पापप्रह की अन्तर दशा आती है तब विदेश यात्रा, कीर्त्ति की हानि और पराजय होता है। परन्तु कई विद्वानों की सम्मति है कि इसमें अञ्चभ फल नहीं होता। (११) प्कादशस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब नाना प्रकार से छल सम्पत्ति की वृद्धि और भूषण एवं छगन्धि पदार्थी की प्राप्ति होती है। शुभग्रह की जब अन्तर दशा आती है तब दानादि धर्म कार्य्य का सौभाग्य और बहुत सुख की प्राप्ति होती है। (१२) द्वादशस्य मंगल की महा-दशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब अनेक प्रकार का दृःख और जेख भोगना पडता है। अभग्रह की अन्तर दशा जब आती है तो अन्तरदशा के आदि में बाहन, भूषण और वस्त्रादि की प्राप्ति तथा अन्तरद्शा के शेष में राजा से भय, पद-च्युति एवं मन में विकलता होती है।

#### राहु ।

(१) लग्नस्य राहु की महादशा में जब पापपह को अन्तरदशा आती है तब दुःख की बड़ो वृद्धि और नृप, चोर तथा अग्न का भय होता है। शुभप्र की अन्तरदशा जब आती है तब छख की वृद्धि, पृथ्वी और मकान आदि की प्राप्ति तथा भूषण, वस्त्र एवं भोजनादि का छख होता है। (२) दितीयस्य राहु को महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तब धन का नास, वित्त में अञ्चान्ति और स्नी-सन्तानादि का नाश होता है। शुभप्रह की अन्तरदशा जब आती है तब क्य-विकय से धन की प्राप्ति, भूषण और भोजन

आदि का स्था, नौकरी में हानि तथा रोग होता है। उसकी वाचा शक्ति अच्छी हो जाती है और वह छिप कर पाप करता है। (३) तृतीयस्य पूर्व एकादशस्य राह की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब राजा से प्रीति और छल होता है। अन्त में चोर, अग्नि, राजा और ज्वर आदि से दःख तथा कष्ट, बन्धु वर्गों से मतभेद और भ्रातृ वर्ग का नाश होता है। जातक मन से दुःखी भी रहता है। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब नाना प्रकार से छला होता है। (४) केन्द्र अर्थात् लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थित राह् की महाद्वा में जब पाप ग्रह की अन्तरद्वा आती है तब गृह, अग्नि से ख्रध हो जाता है। स्त्री-पुत्रादि को भय होता है। स्थान से च्युत, मन से दःखी और आचारादि किया से विहीन होता है। राजा, चोर और अग्नि से पीड़ा होती है। अकस्मात् झगड़ा हो जाता है और नेश्न-रोगी होता है। अभग्रह की अन्तरद्शा जब आती है तब अन्तरद्शा की आदि में थोड़ा छख, थोडी कीर्त्त और धर्म में थोड़ी रुचि होती है। परन्त शेष में राजा के कोप से धन का क्षय, युद्ध में पराजय और नाना प्रकार का अय होता है तथा वह विचा-विचाद में पड़तो है। (५) त्रिकोणस्थ राहु की दशा में जब पापप्रह की अन्तरद्शा आती है तब जातक शरीर से बहुत ही दुबळा पड़ जाता है, नाना कष्टों को भोगता है, पाप कम्मीं में छिपट जाता है और अप-कीर्त्ति होती है। छन्दर भोजन नहीं मिलता है, कृषि, भूमि एवं चतुष्पदादि की हानि, राजा से भय और उसके शरीर पर छिपकिछी इत्यादि जीवों का पतन होता है। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब अन्तरदशा की आदि में थोड़ा छल, परदेश-वास, मनत्र-विद्या की ओर अभिरुवि और स्त्री-सन्तानाढि का दुःख होता है। शेष में अच्छी कियाओं की प्राप्ति एवं स्त्री, सन्तान और भन का छल होता है। (६) वह, अष्टम तथा द्वादशस्य राहु की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब राजा, चोर, अरिन और बुचादि पञ्चओं से भय. भोजन और वस्त्र का अभाव, पढ़-च्युति तथा कास, स्वास. अय एवं जननेन्द्रिय रोग में पीड़ा होती है। अभग्रह की अन्तरदक्षा जब आती है. तब अन्तरदक्ता की आदि में थोड़ा एक, थोड़ा धर्म और थोड़ो कीर्त्त होती है। अन्तरदशा के घेष में राजा के कोप से धन का नाश, युद्ध में पराजब और धन क्रमी. सन्तान तथा इन्ट्रम्यादि की दानि दोवी है।

# वृहस्पति ।

(१) केन्द्रस्थित हु. की महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तब अन्तरदशा की आदि में राजा के कोप से घन का नाश, शरीर में दुः छ, कृषि, भूमि और बतुष्पदादि का नाश, बन्धुवर्गी से विरोध और उत्साइ-भद्ग होता है, परन्तु अन्तरद्शा के श्रेष में छल और आनम्द की प्राप्ति होती है। बुभग्रह को अन्तरद्शा जब आती है तब जमीन्दारी आदि की प्राप्ति, वित्त में उत्साह, वाहन, भवण और वस्त्रादिका छल, दान, होस और जप आदि धार्मिमक कियाओं में प्रवृत्ति, राजा से सम्मान, स्वर्ण और उत्तम बस्तुओं की प्राप्ति तथा सब प्रकार से कल्याण होता है।(२) द्वितीयस्थ हु. की महावृक्ता में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब दुःख की वृद्धि, राजा द्वारा धन का व्यय, बन्धुजनों से मतभेद, मन में उद्दोग, वाणी में कठोरता, निकृष्ट भोजब, द्रष्ट कर्म में रुचि और नीच सेवा होती है। शुभग्रह की अन्तर द्या जब आती है तब आनन्द, धन, विद्या, विजय, राजा, स्त्री और सन्तानादि से स्वत्रया शरीर में स्वस्थता, दानादि की चेष्टा, देश तथा प्रेम, एवं धन की बृद्धि होती है। (३) तृतीयस्य वृ. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तब यश की वृद्धि और वस्त्र, वाहन, भूषण, स्वर्ण एवं मणि-सुक्ता आदि की प्राप्ति होती है, तथा किसी देश का मालिक वा मन्त्री होता है। पापपह की अन्तर दशा जब आती है तब नाना प्रकार का भय, आचार-हीनता, अपने कुछ बाछों का नाशऔर नाना प्रकार का दुःख तथा भ्रमण होता है। ये सब्फड अन्तर दशा के आदि में होते हैं परन्तु अन्तरदशा के शेष में छल और वाहन तथा भोजनादि की प्राप्ति होती है। (४) त्रिकोणस्य अर्थात् पञ्चम और नवमस्थान-गत वृ. की महादशा में जब शभग्रह की अन्तर दशा आती है तब बहु प्रकार का छस, धर्मशास्त्रा और मन्दिर आदि का निर्माण, ईश्वर-पूजन, भाग्य की उन्नति, कीर्त्त की बृद्धि, स्त्रो, सन्तानादि का छल, विद्या, यश और विजय से सुल एवं अनेक देशों से धन की प्राप्ति होती है। पापग्रह की अन्तर दशा जब आती है तब स्त्री, प्रव और राजा से बैमनस्य, बन्धुजनों की एत्यु, बुद्धि भ्रम-युक्त, कार्यी में विध्न, पद-च्युति, चौरादि से देइ-पीड़ा, कुलाबार से डीनता, परस्त्री गमन, चित्त में चन्चलता, मानहानि एवं रत्नादि का नाश होता है। (५) ६, ८, १२ स्थान

गत ह. की महादशा में जब पापगह की अन्तर-दशा आती है तब कुछाचार में होनता, धन एवं सम्पत्ति का नाश, बन्धुजनों की मृत्यु, विदेश में राजा से भय, पृथ्वी के छिये झगड़ा, मन में अशान्ति और रोगों से भय होता है। ग्रुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब बहुत छख, देश एवं ग्रामादि का प्रभुत्व, यश की वृद्धि, कुछ घोड़े, हाथी और चस्त्रादि का सुख, गन्धादि पदार्थों की प्राप्ति, भोजन सुख एवं शरीर में आरोग्यता होती है।

### शनि ।

(१) केन्द्रस्थ शनि की महादशा में जब पापग्रह को अन्तरदशा आती है तब परदेश में वास. स्वस्थान का त्याग, नृप, चोर और अग्नि से पोड़ा, स्त्री, सन्तान एवं बन्धुओं का मरण, अपने कर्मों से च्युति, दूसरे को सेवा, मन में दुःस तथा प्लोहा पूर्व शुलादि रोग से पीड़ा होती है। शुभग्रह की अन्तर-दशा जब आतो है तब अन्तरदशा की आदि में अत्यन्त छल, राज्याभिषेक अथवा राज-सम्मान और देश एवं प्रामादि का स्वामित्व भी होता है। परन्तु अन्त में रोग से पीड़ा, अपवाद का भाजन, धन का नाश एवं बन्धुजनों की मृत्यु होती है। (२) द्वितीयस्थ शनि की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब राजदण्ड, कारागार निवास, अनेक प्रकार की अशान्ति, चित्त-बैकस्य, राज्य की हानि, बोड़े, हाथियों की मृत्यू, वाहन आदि से पतन और ज्वर तथा अतिसार रोग से शरीर में पीड़ा होती है। ग्रुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब संकल्प में इड़ता, परोपकारिता, जुआ, खेल, तमाशा एवं गामादि में कवि, भोजन, बस्त्र और भूषण आदि की प्राप्ति, उद्योग में सिद्धि तथा अधिकार एवं स्वर्ण आदि की प्राप्ति होती है। (३) तृतीयस्थ एवं एकादशस्य शनि की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब धन की प्राप्ति होती है। परन्तु भातृ वर्ग अर्थात् भाई आदि का नाश, कलह से विकलता, विदेश यात्रा, दुःख, दुरे भोजन की प्राप्ति और पराधीनता होती है तथा जातक मीच स्त्रियों से प्रसङ्ग करता है। शभग्रह की अन्तर दशा जब भाती है तब अभ फड़ होता है और राजा के प्रेम से छख होता है। (४) त्रिकोणस्य शनि की महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तब नाना प्रकार के क्लेश. पिता, सन्तान, पृथ्वी, अन्न और धर्म्म-कर्म्म का नाश.

अपने बन्धुजनों से कछइ, उद्योग अङ्ग और बायु-प्रकोप-जनित रोग, नेन्न रोग एवं बवासीर रोग से पीड़ा होती है। शुभगई की अन्तरद्शा जब आती है तब बड़ा आनन्द, राज-सम्मान, ऋषि से छाभ, धन-धान्य को बृद्धि, भूषणादि की प्राप्ति, नौकर, मित्र एवं सम्पत्ति की बृद्धि और धर्म में अभिरुषि होती है तथा स्त्री, सन्तान एवं कुटुम्ब जन आरोग्य रहते हैं। (५) ६,८ अथवा १२ स्थान-गत शिन की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब अनेक प्रकार का कष्ट, मानसिक चिन्ता, धन का क्षय, स्थान का नाश, बन्धु जनों की मृत्यु, नौकरी आदि में बखेड़ा, विष से भय, ज्वर और गुझ-रोग से पीड़ा तथा राजा एवं अग्न से भय होता है। शुभगई की अन्तरदशा जब आती है तब नाना प्रकार का छख, देश, ग्रामादि का स्वामित्व, कान्ति की बृद्धि, शरीर में आरोग्यता और शब्दों का पराजय होता है।

#### बुध।

(१) केन्द्रस्य बुध की महाद्या में जब पापप्रह की अन्तरद्या आती है तब धर्म-कर्म में विष्ठन, भारी दुःख, मन में चन्चलता, उत्साह-भन्न, पृथ्वी, गो धन और वस्त्रादि का नाश, स्थान से च्युति, विद्या का नाश एवं महा हो व होता है। शुभप्रह की जब अन्तरद्या आती है तब दान, धर्म एवं यद्यादि किया और विचाह आदि उत्सव का सौभाग्य होता है। ज्ञान की हुद्धि, राजा से मिन्नता, कृषि, भूमि और गौ आदिकों की बुद्धि तथा बाहन, वस्त्र, भूचण और मणियों को प्राप्ति होती है। (२) हितीयस्य बुध की महाद्या में जब बुभप्रह की अन्तरद्या आती है तब धन की प्राप्ति, मिन्नता की बुद्धि, ईश्वरादि-पूजन, धर्म और दानादि में बहुत प्रीति, विद्या की प्राप्ति, बन्धुजनों से प्रेम और नाना प्रकार का आनन्द होता है। पापप्रह को अन्तरद्या जब आती है तब बन्धुजनों से हे ब, सभी छोगों से शत्रुता, कृषि, भूमि, गौ और आचार आदि का नाश, तथा बन्धन अर्थात् जेक बातना एवं राज-दण्ड होता है। (३) तृतीयस्य बुध की महाद्या में जब बुध्यह की अन्तरद्या आती है तब ग्रुप्तक होता है। धैर्म्य, उत्साह, विदेश में धन का सक्चव, विद्या की प्राप्ति और राजा से प्रीति होती है। पौष्टिक भोजन मिक्तता है। धार्मिक प्रम्य

अर्थात् पुराणादि-अवण का सौभाग्य और विवाहादि उत्सव होते हैं। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब राज-जनित पीड़ा से विकलता, भ्रातृ-वर्गी का नाश, चोर, अग्नि, और शत्र से भय, नीच-स्त्री के गृह में बास, कृषि का नाश और घोड़ा तथा हाथियों को क्लेश होता है। (४) त्रिकोणस्य बुभ की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब चित्त में अशान्ति धर्म, कर्म, स्त्री-प्रत्न और धन का नाश, कृषि एवं व्यापार में हानि, बन्धुजनों को पीड़ा, पद से च्युति तथा बन्धुजनों से खेद एवं दोवारोपण होता है। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब राजा से प्रेम, माना प्रकार का छख, दो नाम की प्राप्ति (अर्थात् उपनाम अथवा खेताब ) और राजा से भवण, बस्त्र और अधिकार की प्राप्ति. किसी पुस्तकादि का प्रकाशन और शरीर में आरोग्यता होती है। (५) ६, ८, १२ भावगत बुध की महादशा में जब किसी पापप्रह की अन्तरदशा आती है तब चोर और दुश्मन से भय, बन्धुजनों का मरण, नौकर, स्त्री और पुत्र का नाश, बन्धवर्गी से विग्रह और ज्वरतथा अतिसार रोग से पीडा होती है। श्रभप्रह की अन्तरदशा जब आती है तब अन्तर दशा की आदि में यश की बृद्धि, देवता आदि के पूजन में रुचि और शरीर में कान्ति तथा आरोग्यता होती है। परन्तु होव में छख का नाश, नुपसे भय, वचन में रूखापन एवं गी तथा महिचादि को पीड़ा होती है।

### केतु ।

(१) केन्द्र गत केतु की महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तो मान-भन्न, हे प, राजा, चोर और अरिन से भय, स्त्री, सन्तान और भाइयों का नाश, कर्म एवं पद से च्युति, अकस्मात् झगड़ा तथा बार-बार अमण होता है। श्रुभप्रह की अन्तरदशा जब आती है तब आदि में राजा, कुटुम्ब एवं मित्रों से प्रेम, शरीर से आरोग्यता और भूषण तथा बस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। श्रेष में पद से च्युति (अर्थात नौकरी आदि से हट जाता है), मन में अशान्ति, अपने बन्धु जनों का नाश और काम-पीड़ा होती है। (२) हितीयस्य केतु की महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है, तब नाना प्रकार का दुःख, मिश्चाटन से अन्त को प्राप्ति, मनमें अशान्ति, नाना प्रकार की आपित्यां, चन्धुओं का नाश, पन का व्यव, स्त्री और पुत्र का नाश तथा राजा एवं चोर से

धम का क्षय होता है। अभग्रह की अन्तर दशा जब आती है तब परोपकारी. विद्या-विवाद में जय और वस्त्र तथा भोजनादि की प्राप्ति, दशा की आदि में होती है। शेष में कार्व्य में असफलता, मन में उद्दोग, बचन में रूखापन और 🗫 धन का व्यय होता है । (३) तृतीय अथवा एकादश गत केतु की महादशा में जब ग्रुभग्रह को अन्तरदशा आतो है तब बड़ों से प्रीति, भूषण, बस्त्र एवं बाहन आदि की प्राप्ति, भूमि की बृद्धि और सुख, सगन्धि पदार्थी का छाभ, किसी द्र-वर्त्ती स्थान से स्वर्णादि की प्राप्ति तथा बन्धु जनों से समादर होता है। पाप-ग्रह की जब अन्तरदशा आती है तब पाप कर्म निरत, सब कार्यों में विद्य ढाछने वाला, बन्धु जनों का आश्रित, छोटी नौकरी और बुरे प्रकार का बस्त्र धारण करने वाला होता है। ये सब फल अन्तरदशा की आदि में होते हैं और शेष में छल को प्राप्ति तथा स्त्री-पुत्रादि का छल एवं धन का आगमन होता है। (४) त्रिकोणस्य, केतु की महादशा में जब पाप-प्रह को अन्तरदशा आती है तब मन में क्लेंगे, नाना प्रकार की आपत्तियां, प्रत्र, मित्र एवं पितृ-वर्ग को सूरुयु, जमीन के छिये झगडा और नौकर एवं कुट्टम्बादि से बिरोध होता है। श्रुभग्रहकी अम्तरदशा जब आती है तब उसकी आदि में कृषि से काम, गौ और मूमि अ। दि की प्राप्ति, विद्या की उन्नति, बन्धु जनों से प्रेम और बस्न तथा मोजनादि का सख होता है और शेष में अकस्मात झगड़ा होता है तथा अपने स्थान से विचल जाता है। (५) ६, ८, १२ भाव गत केतु की महादशा में जब पाप-यह की अन्तरहशा आती है तब अन्तरहशा की आहि में परदेश में मरण अथवा अपने पद से च्युति, चोर, अग्नि एवं राजा से भय, और प्रमेह, गुल्म एवं मूच-स्थली जनित रोग से पीड़ा होती है। परन्तु शेव में किश्चित् मात्र छल की वृद्धि होती है। शुभ ग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब सक की प्राप्ति, स्त्री-पुत्र की वृद्धि, धन-वस्त्र एवं स्वर्णादि की प्राप्ति, बन्धु-जनों से शबुता, शिर, गुदा पूर्व नेत्र में रोग, अपने पक्ष में छड़ने की शक्ति तथा उसके शरीर पर गिरगिट एवं छिपकिली इत्यादि जन्तुओं के गिरने का भय होता है।

#### शुक्त ।

(१) केन्द्रगत शुक्र की महादशा में शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तह राजा से सम्मान, राज्य की प्राप्ति अर्थात भू-सम्पत्ति, भूवण तस्त्र एवं वाहवाहि का

सौभारय, प्रत्न, एवं धन का आगमन, कीर्त्ति की स्पाति, चित्त में उत्साह, मन में धैर्क्य, भारव की कृति और राज द्वार में अधिकार प्राप्त होता है। पापप्रह की अन्तर हवा जब आती है तब अन्तरद्वा की आदि में घन का क्षय, भोजन-बस्त्र, कुरिसत और श्रमकार्थ्यों का विनाश होता है और श्रेष में श्रम अर्थात् छल, परदेश से धन का भागमन तथा धन, भूमि और पश्च आदि का लाभ होता है। (२) द्वितीयस्थ हा. की महादशा में जब शुभगड़ की अन्तरदशा आती है, तब प्रोति की बुद्धि, धन, पुत्र और स्त्री की प्राप्ति तथा जातक कुटुम्बों का रक्षण होता है। पापपह की अन्तरदशा जब आती है तब राजा से दण्ड, मन में दुःख, विद्या-विवाद, कृषि की द्वानि, धर्म-कर्म विमुखता, पद से च्युति और अग्नि, चोर तथा शत्रु से भय होता है। (३) तृतीयस्थ वा एकादशस्थ शु. को महादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तब दुःख से पीड़ा, धन-धान्य का विनाश, उद्योग में भड़ू, चोर, अग्नि और राजा से पीड़ा, पृथ्वी के लिये बन्धुजनों से झगड़ा और अपने पद से च्युति तथा क्लेश होता है। ग्रुभग्रह को अन्तरदशा जब आती है तब अत्यन्त हुन, राज्य सम्मान, मन में धेर्य, देश एवं ग्राम पर अधिकार, भूषण और बाहनादि की प्राप्ति, नौकर, पुत्र एवं स्त्री का सख, कूआँ, बाग और तालाब आदि का निर्माण, धर्म संग्रह एवं द्वितीय नाम अर्थात् खिताब की प्राप्ति होती है। (४) त्रिकोणस्य जु. की महादशा में जब जुभ ग्रह की अन्तरदशा आती है तब हैरवर-प्रेम, शुभ कियाओं का उदय, यहादि किया की प्राप्ति, स्त्री और सन्तान की बृद्धि, भूषण, वाहन एवं मन वान्छित फल की प्राप्ति और शरीर कान्ति-युत तथा नीरोग होता है। पापगढ की अन्तरदशा जब आती है तब मन में विकलता, स्वास्थ्य एवं मर्प्यादा की हानि, चोर, अग्नि और राजा से भय, वाणी में करता, मति भ्रम, बुरे स्त्रियों की सङ्गति होती है। बन्धु जनों से मतभेद, दुःखदायी स्वप्न और गिछइरो ऐसे जन्तुओं का शरीर पर पतन होता है। (५) ६, ८, १२ स्थान-गत ह्यु. की महादशा में जब ह्युमग्रह की अन्तर-दशा आती है तब अन्तरदशा की आदि में राजा से सम्मान, धन की प्राप्ति और पुत्र, स्त्री, धन, वस्त्र, वाहन तथा भूषणादि से छल होता है और शेष में मन में विकलता, बन्धु वर्गीं से द्वेष और गुरु एवं अपने परिवार के लोगों का नाश दोता है। शुभग्रह की अन्तरद्शा जब आती है तब अन्तरद्शा की आदि में आरो-व्यता, स्टब, पराये अन्त की प्राप्ति और बल्ब एवं स्वान्ध पहार्थी का लाभ

होता है और क्षेत्र में नाना प्रकार के क्लेश, चोर एवं शत्रु से देह में पीड़ा तथा कम्भु जनों को नाश होता है।

# तृतीय नियम।

### अर्थात

लग्न से श्रन्तर-दशेश के (कतिपय) स्थिति के श्रनुसार फल।

इसकी अन्तरदशा में रोग की बृद्धि होती है। (२) अन्तरदशेश यदि सप्तम स्थानगत हो तो उसकी अन्तरदशा में रोग, की बृद्धि होती है। (२) अन्तरदशेश यदि सप्तम स्थानगत हो तो उसकी अन्तरदशा में स्त्री का विनाश, शरीर में रोग, निन्दित भोजन, सब से कछह, धन की हानि और नीच जनों का सङ्ग होता है। (३) अन्तरदशेश यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो उस की अन्तरदशेश में दुःख, धन का नाश और अनेक व्यसन होते हैं। (४) अन्तरदशेश यदि पद्मम, नवम अथवा दशम भाव में हो तो उसकी अन्तर दशा में धन का विशेष छाअ, मान, प्रतिष्ठा और संपूर्ण सुख होते हैं तथा शारीरिक सुख भी होता है।

# चतुर्थ नियम।

# अर्थात्

दशानाथ से अन्तर दशेश का स्थानानुसार फल।

हरण कुण्डली में जैसे शुक्र की महादशेश महादशेश के साथ रहता है (उदा-हरण कुण्डली में जैसे शुक्र की महादशा में सूर्व्य एवं बुध की अन्तर दशा) तो सन्तान, नौकर, घन, कृषि एवं स्त्रियों की हानि पहुँचतीहै। नौकरी में बलेड़ा लगता है, स्वजनों को दुःल होता है और एकाएक अपयश का भाजन होता है। (२) यदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वितीयस्य हो तो दुग्धादि उत्तम मोजन, उत्तम बस्त्र, छगन्धि पदार्थों की प्राप्ति और स्वजनों की उन्नति होती है। जातक परोपकारी होता है। वित्त से आहादित और उसकी स्त्री, सन्तान एवं मिन्नादि स्वती होते हैं। (३) यदि महादशेश से अन्तरदशेश तृतीयस्य हो तो राजा से धन की प्राप्ति, आनन्द, उत्तम वस्त्र, भूषण एवं छगन्धि पदार्थी की प्राप्ति, उत्तम भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और किसी से मित्रता होती है। (४) महादशेश से यदि अन्तर-द्शेश चतुर्थस्य हो तो स्त्री, सन्तान, धन, मकान, कुटुम्ब, वाहन, उत्तम भोजन, उत्तम भूषण और बस्त्रादि की प्राप्ति होती है। परन्त समरण रहे कि यदि अन्तर द्शेश पापपह हो तो फड़ विपरीत होता है । यदि अन्तरद्शेश पापपह भी हो परन्तु उच्च स्वगृही और बळी हो अथवा उत्तम नवांशादि हो तो फल उत्तम ही होता है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश शुभ ही हो परन्तु उच्व, स्वगृही, बली अथवा नवांशादि का न हो तो फल उतना उत्तम नहीं होता है। (५) यदि महादशेश से अन्तरदशेश पन्वमस्य हो तो सन्तान की प्राप्ति होती है। परन्तु अन्तर-दशेश के पाप होने से सन्तानों को हानि होती है। (६) यदि महादशेश से अन्तरदशेश वह स्थान में हो और अन्तरदशेश पाप हो तो चोर से भय अथवा व्यादि से पीड़ा एवं स्थान का परिवर्त्तन हो जाता है। इसी प्रकार यदि अन्तर-दशेश ग्रुभ हो और उच्च, स्वगृही अथवा मूलत्रिकोण हो तो आनन्द की बृद्धि और सन्तान तथा मित्रादि की प्राप्ति होती है। (७) यदि महादशेश से अन्तर दशेश सप्तम स्थान में हो और अन्तरदशेश पाप हो तो स्त्री, सन्तान और कुट्रम्ब की मृत्यु, मित्र एवं धन की हानि और स्थानीय राजा एवं अधिका-रियों से भय होता है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश शुभ हो परन्तु शत्र गृही अथवा नीच न हो तो उत्तम भोजन, वस्त्र एवं भूषणादि की प्राप्ति होती है। (८) यदि महादशेश से अन्तरदशेश अष्टम स्थान में हो, और पाप हो तो मृत्य की शङ्का एवं भय, बुरा भोजन तथा राजा, चोर वा अग्नि से होता है। परन्तु यदि अन्तरदशेश ग्रुभ हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में आनन्द इत्यादि शुभ फल को प्राप्ति होतो है और अन्तरद्शा के अन्त में दुःख तथा अशान्ति होती है। (९) यदि महादशेश से अन्तरदशेश नवमस्य और पाप हो तो पाप में ठिच और धर्म विरुद्ध कार्यों का करने वाला होता है। स्थान का परिवर्त्तन होता है और मानसिक रोग होते हैं। परस्त यदि अन्तरदशेश श्रुभ हो तो पुरष्कार से धन का आगमन और विवाहीत्सव एवं धार्मिक बज्ञादिकों को करता है। (१०) यदि महादशेश से अन्तरदशेश वशमस्थान में हो और पाप हो तो नाना प्रकार का भय, मानहानि एवं

निकृष्ट कार्यों का करने वाला होता है। परन्तु वदि अन्तरद्शेश श्रुम हो तो छल और पोलरा, कुआँ, मन्दिर तथा धर्मशाखा इत्यादि के निर्माण करने का सौभाग्य होता है। (११) यदि महादश्चेश से अन्तरदश्चेश ग्यारह्वें स्थान में हो और पाप हो तो धन, सन्तान एवं मित्रों की प्राप्ति होती है और किसी स्थान में स्थायी रूप से रहने का समय आता है। बदि अन्तरदशेश श्रूप हो तो उत्तम प्रकार का छल, बहु-धन-प्राप्ति और किसी राजा अथवा अधिकारी से अनुगृहीत होता है तथा स्त्री और सन्तानों के छल की हृद्धि होती है। (१२) यदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वादशस्थान में हो और पाप हो तो धन की हानि, राजा से अय, निकृष्ट स्थान में वास और किसी प्रकार का बन्धन होता है। परन्त यदि अन्तरदरोश श्रुभ हो तो धन का छल और वस्त्र, भूवन एवं वाहनादि की प्राप्ति होती है। साधारणतः अन्तरदशेश के द्वादश स्थान में रहने का फछ पैर, कछेजा एवं नेत्ररोग और स्वजनों से मतभेद तथा झगड़ा होता है। (१३) यदि जनम कुण्डली में एक ग्रह दूसरे ग्रह से सप्तमस्य हो तो इन पढ़ों की परस्पर दशा अन्तरदशा में अर्थात एक पढ़ की मढादशा और वसरे ग्रह की अन्तरद्शा जब कभी आती है तब जातक स्वयं अथवा उसकी स्त्री किसी कठिन रोग से अस्वस्थ डोती है और जातक को कुछ ऐसी अति डोतो है जिसकी पूर्त्ति पुनः असम्भव हो जाती है। (१४) यदि कोई ग्रह किसी एकं दूसरे प्रइसे पष्टत्य अथवा अष्टमस्थ हो (स्मरण रहे कि एक प्रह दूसरे से पहल्थ होने से वह पहला ग्रह दूसरे से अष्टमस्य होगा। इसी प्रकार बदि एक ग्रह से दसरा ग्रह अष्टमस्य हो तो वह पहला ग्रह दूसरे ग्रह से पहल्थ होगा) ऐसी परिस्थित में इन दोनों की परस्पर दशाअन्तरदशा में जातक को झगड़ा, अपमान, छाम्छना. देशत्याग ओर अनिष्ट होते हैं। देखो (८)। (१५) यदि महादश्चेश से अन्तरदशा बाला यह द्वादशस्थान में हो अथवा अन्तरदशा बाले यह से महादशा वाला ग्रह द्वितीयस्य हो तो ऐसे ग्रह की महादशा में और उस द्वादसस्य ग्रह की अन्तरदशा में मोकद्दमेशको, बाना प्रकार के अवश्यय अवदा स्थय और विस में अशान्ति होती है। (१६) दशानाथ अर्थात् जिस यह की महादशा हो, इससे अन्तर द्त्रा वाका प्रद एकादशस्य, चतुर्थस्य, पन्दमस्य, नदमस्य अथदा क्शमस्य हो तो क्रुम कल होता है। देखों (११), (४), (९), (९), (१०)। (१७) द्शानाथ जिस स्थान में उच होता हो उस स्थान में यदि कोई प्रह बैठा हो तो उसकी अन्तरद्शा में भी धुमफल होता है। जैसे उदाहरण कुण्डकी में शनि की महादशा में सूर्य अथवा धुक अथवा बुध की अन्तरद्शा का फल अच्छा होगा। इस कारण कि शनि, (जिसकी महादशा का विचार करना होगा) वह तुला में उच्च होता है और उस तुला राशि में सूर्य, बुध और धुक बैठे हैं। अतः शनि की महादशा में सूर्य, बुध वा धु. अन्तर धुमदायो होगा। कपर के नियम में यह भी लिला है कि यदि महादशेश से अन्तरद्शेश एकादशस्य हो (जैसे उदाहरण कुण्डली में शनि से सूर्य, बुध और धुक एकादशस्य है) तो धुम फल होगा। यदि दशेश और अन्तरद्शेश में तात्कालिक शत्रुता रहे तो फल अनिष्ट होता है। पर यदि तात्कालिक मित्रता होती है तो अनिष्ट फलों का आधा घट जाता है (१८) यदि अन्तरद्शेश पाप हो और महादशेश के साथ हो अथवा उससे हितोयस्थ हो अथवा नृतीयस्थ हो तो दुःल और अशान्ति होती है। पर यदि धुम हो तो छल की वृद्धि होती है।

# पश्चम नियम।

अर्थात्

श्रवस्था द्वारा फल ।

(१) प्रहों की कई एक प्रकार से अवस्था जानने की विश्वि धारा ३१८—३२२ में लिखी जा चुकी है। उन्हीं सब नियमानुसार महा- दशेश एवं अन्तरदशेश का भी फल निकालना होगा और इस प्रकार से जो महा- दशेश एवं अन्तरदशेश का भी फल हो, इन दोनों फलों के सिद्धान्त (नतीजा) के अनुसार जो फल प्रतीत हो वही प्रहण करना होगा। (२) अन्तरदशेश यदि अपने नवांच में हो तो बहुत आनन्द, स्थिर-सम्पत्ति और स्थाति होती है। जातक सर्व-प्रिय होता है और उसे राजा अथवा अधिकारी जनों से धन की प्राप्ति भी होती है। (३) यदि अन्तरदशेश पर किसी शुभग्रह की हिंह हो तो उत्तम शास्त्रभावी, बहु स्थाति, जनों का नायक, बुद्धिमान् और धनो होता है। (४) यदि महादशेश और अन्तरदशेश दोनों पाप हों तो राजा से भव, धन की

हानि, स्त्री, सन्तान और बन्धु जनों को तुःख, नेत्ररोग, एवं पद से च्युति होती है। (५) यदि महादशेश और अन्तरदशेश दोनों ग्रुम हों तो पद, भूषण और बाहनादि की प्राप्ति होती है। (६) यदि महादशेश पापयुक्त और अन्तरदश्चेश हुम हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में छक्त और आनम्द एवं अन्त में दःक तथा भव होता है। (७) यदि महादशेश ग्रुभ हो और अन्तरदशेश पाप हो तो अन्तर-दशाकी आदि में दःख एवं क्लेश और अन्त में छल तथा आनन्द होता है। (८) जब दो ग्रह आपस में मित्र रहते हैं और पडबड़ी रहते हैं तो उन प्रहों की दशाअन्तरदशा में ग्रुभ फल होते हैं। परन्तु यदि उन दोनों प्रदों में शत्रुता हो और निर्वल हो तो उनकी दशाअन्तरदशा में अनिष्ट फल होते हैं। (९) यदि ग्रुभ ग्रह त्रिकोणस्थ, एकादशस्थ अथवा द्वितीयस्थ हो तो उनकी दशा अन्तरदशा में नाना प्रकार के छख होते हैं। (१०) यदि महादशेश उच, स्वक्षेत्री, मित्र गृही अथवा लग्न से उपचय गत हो अथवा उस पर शुभग्रह की इष्टि हो अथवा उसपर मित्र प्रद्व की दृष्टि हो तो उस प्रद्व की दशाअन्तरदशा छस्तदायिनी होती है। (११) यदि किसी केन्द्र वा कोण में उत्तम ग्रुभ प्रह बैठा हो और तृतीय, वह एवं एकादश भाव में पाप ग्रह हों तो इन ग्रहों जो बली अथवा उच्च हो अथवा उपचय में हो उसकी दशाअन्तरदशा में बहुत उत्तम फड़ होते हैं।

# षष्ठ नियम।

**अर्था**त्

भिन्न-भिन्न महादशा में श्रन्तरदशा फल।

सूर्य

र.,र.:-सूर्य की महादशा में जब सूर्य की अन्तरदशा आती है तो ब्राह्मण, क्षत्री अथवा युद्ध द्वारा धन की प्राप्ति होती है। परन्तु साथ ही साथ मन में अशान्ति एवं परदेश और अंगळादि में भ्रमण करता है। र., सं:--सूर्य की महादशा में जब चन्त्रमा की अन्तरदशा आती है तब कुदुम्ब एवं सिन्नों से धन की प्राप्ति होती है। मिन्न और सज्जनों से प्रमाद रहवा है।

भूषण-वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। मान और छल की बुद्धि, विरोधियों का नाश और विजय तथा पाण्डु रोगादि से पोड़ा होती है। यदि चं. पूर्ण हो तो विशेष छाभ होता है और श्रीण चं. की अन्तरदशा में पान्ह वा संग्रहणी रोन होता है। र., मं :- सूर्य की महादशा में जब मङ्गल की अन्तरदशा आती है तब स्वर्ण, रत एवं वस्त्रों का छाभ, राजद्वार में प्रतिष्ठा, गृह में मङ्गळ-कार्म्य, पित्त-जनित रोगादि का संखार और अपने कुछ के छोगों से विरोध होता है।रा.,रा.:-सूर्य्य की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती है तब कुटुम्ब और शत्र ओं से पोड़ा, पद से च्युति और मन में दुःख होता है। र.,बू.:-सूर्य्य की महादशा में जब बहस्पति की अन्तरदशा आती है तब उत्तम वस्त्रों का घारण, घन-घाम्य के सञ्चय की इच्छा, सत्कर्म में रुचि, देवता एवं बाह्मणों में भक्ति, अच्छे छोगों से समागम, पुत्रद्वारा घन की प्राप्ति और शत्रुओं का क्षय होता है। र.,शः-सूर्घ्य की महादशा में जब शनि की अन्तरदशा आती है तब सभी छोगों से शत्र ता, मित्रों से भी विरोध, राजा एवं चोर का भय, आलस्य की वृद्धि, नीच प्रकार की वृत्ति (अर्थात रोजगार) और कण्डु रोग से पीड़ा होती है। र.,बु.:-सूर्य्य की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आती है तब वन्दिजनों से पीड़ा, मन में अशान्ति, उत्साइ-भङ्ग, धन का अधिक व्यय, किञ्चित् मात्र छल और रुधिर प्रकीप से दब्र, खुजली तथा कभी कुछ रोग से भी पीड़ा होती है। र.,के.:-सूर्व्य को महादशा में जब केत की अन्तरदशा आसी है तब मन में ताप, कुद्रम्बादि से विग्रह, रिप्न से भय, धन की हानि, पर से च्युति, कण्डु अथवा नेत्र रोग से पोड़ा और अकाल-मृत्यु का भय होता है। र., हु:--सूर्य्य को महादशा में जब शुक्र की अन्तरदशा आती है तब समृद्ध से पैदा होने बाली चीजों की प्राप्ति, बरे स्त्रियों की सङ्गति. विदेश-यात्रा, निष्फल वार्तालाप, घर में कलह, ज्वर का प्रवल आक्रमण, मस्तक तथा कान में पीड़ा और शुल रोग होता है।

#### चन्द्रमा ।

चं., चं.:-चन्द्रमा की महादशा में जब चन्द्रमा की अन्तरदशा आती है तब विचा एवं सगीत में प्रेम, उत्तम चल्द्रादि की प्राप्ति, उत्तम मनुष्यों की सङ्गति, सरीर में आरोग्यता, राजा का सचित्र (अथवा फोजी नायक), अच्छी कीर्ति, विदेश सहित तीर्थ यात्रा, पृथ्वो, गौ और घोड़े की प्राप्ति, घन में वृद्धि तथा कभी-

कभी वात रोग का भी भव होता है। वं., मं.:-वन्ह्रमा की महादशा में महुक की अन्तरदशा आती है तब संचित धन का नाहा, स्थान का त्याग, भाई एवं मित्र से क्लेश, माला और पिता के कुछ में पीड़ा, अनेक रोगों की उत्पत्ति, रुधिर और पित्त का प्रकोप एवं अन्ति का भय होता है। वं., रा.:-चन्द्रमा की महा-दशा में जब राह की अन्तरदशा आती है तब रोग एवं रिपु से पीड़ा, बन्धु बर्गी का नाश, धन का व्यय, किञ्चित् मात्र छल और भोजन-विकार से ज्वर का आक्रमण होता है। वं., वृ.:--चन्द्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अन्तर-दशा आती है तब धर्म्म की बृद्धि, धन-धान्य का लाम, इस्ति और अश्वादि वाहनों की प्राप्ति, भूषण वस्त्र का छल, भोग और आनन्द की बृद्धि, राजा से सत्कार, यतन में सफछता तथा पुत्रोतसव का छल होता है। चं., श :--चनद्रमा की महादशा में जब शनि की अन्तरदशा आती है तब माता की पीड़ा से मन में दुःख, अग्नि और चोर से भय, अनेक व्यसनों में लिस, वचन में कठोरता, विरो-धियों से वकवाद एवं अनेक प्रकार के रोग से स्त्री, सन्तान और भाई को पीडा होती है। चं., बु.:-चन्द्रमा की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आती है तब माता के वर्गों से धन की प्राप्ति, गौ, धोडे, हाथी और पूथ्बी की प्राप्ति, विद्वानों का समागम, सम्पूर्ण ऐश्वर्य की वृद्धि तथा उदारता के कारण स्थाति अथवा खिताब प्राप्त होता है। चं., के.:-चन्द्रमा की महाद्शा में जब केतु की अन्तरदशा होती है तब स्त्री को रोग, कुट्टम्बों का नाश, क्रव्य की हानि और पेट के रोग से पीड़ा होती है। चं., शु :-- चन्द्रमा की मधादशा में जब शुक्त की अन्तदशा आती है तब स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, कृषि, पश्च, जलज पदार्थ और वस्त्रादि से छख तथा माता के रोग से पीड़ा (अर्थात् माता जिस रोग से पीडित हो वही रोग माता के द्वारा जातक को भी होता है )। चं., र.:-चन्द्रमा की महादशा में जब सुर्घ्य की अन्तरदशा आती है तब राजा से गौरव एवं धन की प्राप्ति, राजा-तुल्य अधिकार की प्राप्ति, शत्रुओं का क्षय, छन एवं उन्नति का छाम तथा रोग से झुटकारा होता है।

#### मंगल ।

मं., मं.:-मझूछ की महादशा में जब मंगल की अन्तरदशा आती है तब सहदों से मतभेद, माइयों से पीड़ा, राजा से भग, सब काय्यों का विनास

शारीरिक उच्यता की बृद्धि, पित्त, और उच्य जनित रोग तथा व्यादि से पीड़ा होती है। मं., रा.:-मङ्गळ की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती है तन राजा, चोर, अग्नि, शस्त्र एवं शत्रु से भव, धन-धान्य का विनाश, गुरुजन एवं बन्धुओं को हानि, नाना प्रकार की आपत्ति और दुष्ट-कर्म की सिद्धि होती है। मं., वृ.:-मंगल को महादशा में जब बृहस्पति की अन्तरदशा आती है तो राजा एवं बाबागों से धन और प्रध्वी की प्राप्ति, आरो-ग्यता, तेत्र की बृद्धि, पुत्र, मित्र तथा वाहनों का छख, श्रेष्ठ कर्म अर्थात् धर्म और तीर्थ में रुबि, छल, और विजय की प्राप्ति, जनता से समादर तथा विकेष्मा जनित रोग का भय होता है। मं., शः-शनि की अन्तरदशा जब आती है (इस स्थान से महादशा का पुनः पुनः लिखना छोड़ दिया जाता है) स्त्री, पुत्र और स्वजनों की बाधा तथा मरणान्तक शरीर-कष्ट, शत्र, चोर एवं राजा से भय, धन की हानि, रोग से पोड़ा एवं अपने स्थान पर छौट जाने की यात्रा होती है। मं., बु:-बुध की अन्तरद्शा जब आवी है तो वैश्यों से धन की प्राप्ति, गृह, गौ एवं अन्त की दृद्धि, शत्रु, चीर और राजा से अय, मन में क्लेश, स्त्री-प्रशादिकों से वियोग तथा किसी प्रकार के उत्सव का भी छल होता है। मं., के:-केतु की अन्तरदशा जब आती है तो पेट के रोग से संताप, बन्ध एवं \_ भाइयों से पीड़ा, दुष्ट जनों से शत्रुता और शस्त्र तथा अग्नि से अकस्माद् पीड़ा होता है। मं., शुः.-शुक्त को अन्तरदशा जब आती है तब बन्ध्-वर्गो से धन की प्राप्ति, स्त्री को भूषण वस्त्र का छल, स्त्री मात्र से घृणा तथापि स्त्रियों की गोष्टि, धन का अधिक व्यय एवं विदेश में रहने से सन चम्चल होता है। मं., र :- सूर्य की अन्तरद्शा जब आती है तब धन का छाम, राज द्वार में सम्मान, और विजय, बन-पर्वतादि में निवास की इच्छा. पिता कुछ के छोगों से बैर भाव, गुरु जनों से अपवाद और रोग एवं अपने स्वजनों से दुःख होता है। मं., चं.:-वन्द्रमा की अन्तरद्शा जब आती है तब बढ़े पद की प्राप्ति, भूषण, धन और रत्नादि का काम, मिन्न से समागम, आकर्य एवं निरम्तर उत्सव में प्रेम सथा इलेप्सा अर्थात् कर रोग भी होता है।

रोग और झगड़ा, बुद्धि का नाश, धन का क्षय, दूर-देशाटन, दुःख, विष, रोग और जहरीले सर्प से भय एवं दुष्ट जनों से व्यथा होती है। रा., वृ ::-- अव बृहस्यित की अन्तरदशा आती है तब रोग एवं शत्रुका नाश, राजा से प्रीति, धन की प्राप्ति, पुत्रोत्सव एवं उत्साह, ईश्वराराधन में रुवि एवं उत्तम शास्त्रों की ओर प्रीति होती है। रा.,श .:--जब शनि की अन्तरदशा आती हैतन बन्धू और मित्रादिकों को दुःख, दूर देश का निवास, पद से च्युति एवं पित जनित रोग से पीड़ा होवी है। रा.,बु.:-बुध की अन्तरदशा जब भाती है तब मित्र, बन्धु एवं कछत्रादिकों से मिछाप धन का आगमन और राजा से प्रीति होती है। रा., के:-केत को अन्तरदशा जब आती है तब धन एवं मान को हानि, सन्तान का नाश, प्रवुक्षों का मरण, नाना प्रकार के उपद्रवों का आक्रमण, चौर, अग्नि, शक्ष एवं ज्वर से भय और विष तथा वर्ग से दुःख एवं कछह होता है। रा., शु.:-शुक्र की अन्तर-दशा जब आती है तब विदेश में बाहन, छत्र, बमर, राज बिन्ह और नाना प्रकार की सम्पत्ति एवं स्त्रों की प्राप्ति होती है। परन्तु रोग, शब्रु एवं कुटुम्बॉ से विरोध का अय होता है। रा.,र.:—रवि की अन्तरदशा जब आती है तब दान-धर्मादि कर्म में रुचि, अनेक प्रकार के उपदवों का शमन, शत्र ओं से व्यथा. विष, अग्नि एवं शक्ष का भय और छुआछुत वाली बीमारियों से पीड़ित दोने का भय होता है। रा., चं :-- चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती है तब धन का आगमन, अन्न की प्राप्ति और उत्तम भोग का सौमाग्य होता है। किन्तु कुछ-वंधू का नाश, कछह से दुःखएवं जछ से भयहोता है ।रा.,मं.:--मंगछ की अन्तर-दशा जब आती है तब नाना प्रकार के उपद्रवों का आक्रमण होता है और समस्त कार्यों के सम्पन्न करने में जातक स्थकित पड़ जाता है तथा स्मरज शक्ति का हास, राजा, चोर और शस्त्र से भय एवं पद से न्युति होती हैं।

## वृहस्पति ।

हु.,हू.:—हु. की महादशा में जब बृहस्पित की अन्तरदशा आती है तब राजा का अनुग्रह, उत्साह, सब कार्यों में सफलता, विचा एवं विज्ञान की प्राप्ति, मान तथा गुण का उदय और भाग्य एवं शारीरिक कान्ति की दृदि होती है। हु., शः.-शनि की अन्तरदशा जब आती है तब वेश्या-प्रसंग, मद्य-प्रेम, धन पूर्व यश का

नाश, शरीर की दुर्बखता, होय युक्त बुद्धि, मन में दुःख, सन्तान द्वारा धन का अधिक व्यय और कार्यों का नाश होता है। हु., बु.:-- बुध की अन्तरदशा जब भाती है तब वेदया और व्यवसाय से धन की प्राप्ति, राजानुपह से सख की बृद्धि, सत्कारको में अभिरुचि, देवताओं में भक्ति और बाइन, मन्दिर तथा सी-पुत्रादि से छल होता है। परन्तु विदेश-यात्रा, चित्त में चक्कछता और शिर में पीड़ा अथवा अन्माद का भय होता है। वृ., के.:-केतु की अन्तरदशा जब आती है तब तीर्थ-, बात्रा, धन और भूषणादि की प्राप्ति, गुरुजन एवं राजा के लिये क्लेश, शस्त्र एवं बण से भय, नौकरों से मतभेद और चित्त में व्यथा होती हैं। वृ.,शु.:---शुक्र की अन्तरदशा जब आती है तब धन, वाहन, छत्र और चामरादि राज चिन्हों की प्राप्ति, स्त्री जनों से पीढ़ा, जनता से द्वेष, मित्रों से वियोग, वायू तथा कण्ड जनित रोग और कलह एवं अनेक व्यसनों में मन की अभिरुचि होती है। मतान्तर से यह भी कहा जाता है कि शक की अन्तरदशा में धर्मादि किया में मन की प्रवृत्ति, उत्तम विद्या, वस्त्र एवं अन्न का संग्रह और विद्वानों की संगति का छल होता है। हु.,र.:--सूर्य्य की अन्तरदशा जब आती है तक पुत्र, धन और चस्तुओं की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय, उत्साह एवं छल की वृद्धि, आरो-ग्यता, राजा से अधिकार एवं मान का लाभ, तथा किसी पदवी के मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। हु., चं.:-चन्द्रमा की अन्तरद्शा जब आती है तब राजा के अनुप्रह से छखों की वृद्धि, स्त्रीगण हारा ऐश्वर्य की प्राप्ति,, भूषण और उत्तम बल्त्रादि का छल तथा राज चिन्ह, उत्तम विद्या का योग होता है। हू.,मं.:--मदुरू की अन्तरदशा जब आती है तब संग्राम में विजय, यश की प्राप्ति, प्रताप का उदय, परन्तु उत्साह-हीनता, ज्वर से पीड़ा, शिर और गृदा में रोग, शारीरिक बल का क्षय तथा शत्रुओं से भी भय होता है। हु., रा.:--राहु अन्तर-दशा जब आती है तब नाना प्रकार के क्लेश से भय, सब प्रकार के उपद्ववों का उदय, धन की अवनति और राजा तथा शत्रु से भय भी होता है।

#### शनि।

श्र.,श.:--शिन की अन्तरद्शा जब आती है तब क्लेश, रोग से पीड़ा, दम्भ और ईवां के कारण नाना प्रकार का शोक पूर्व ताप तथा राजा और चोर से

भन-भान्य का नाश होता है। श.,बु.:--बुध की अन्तरदक्षा जब आती है तब धन, बश एवं एस की वृद्धि, सरकर्म और आचार के बरतने से छात्र, कृषि एवं बाजिज्य की प्राप्ति, स्त्री-प्रश्नादि से सल, राजदरकार में प्रतिहा की प्राप्ति तथा विद्वामों से आनन्द मिछता है परन्तु उसे कफ का रोग होता है। श., के.:-केतु की अन्तरदशा जब आती है तो नीच एवं दर्जन मनुष्यों से कछह और बुरे-बरे स्वपन एवं वात-पिक्त जनित रोग से भय तथा स्त्री-प्रत्न से विग्र होता है। श.,शु.:- शुक्र की अन्तरदशा जब आती है तब स्त्री एवं धन की प्राप्ति, कृषि आदि से छल, बन्धुजनों से स्नेड, जनता से प्रीति, पुत्र से छल, प्राम एवं देश की प्राप्ति, यश का प्रकाश और शतुओं का नाश होता है। श., र.:--सूर्व्य की अन्तरदशा जब आतो है तब स्त्री-पुत्र और बन्धु का विनाश, शरीर को क्छेश. धन की हानि, शत्र ओं की उत्पत्ति, चीर एवं राजा से पोड़ा, मन को क्छेश और जठराग्नि एवं नेत्र का रोग होता है। श्र., वं :-- वन्त्रमा की अन्तरद्शा जब आती है तब स्त्री का हरण अथवा स्त्री की गृत्य, बन्धवर्गी से मतभेद, निरन्तर करका, छल की हानि, और बात रोग से पीड़ा होती है, परन्तु धन का आगमन होता है। श., मं:--मंगल की अन्तरद्शा जब आती है तब शरीर में विकल्ता. कोई कठिन रोग. स्थान से च्युति, अपने स्थान पर छौट कर आना, नाना प्रकार का भय, स्त्री-पुत्रादि का वियोग, मित्र एवं भाडयों को पीडा और प्रतिहा को हान्नि होती है।

#### बुध !

बु., कु:--बुध की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आंती है तब खन्दर बस्त्र और गृह की प्राप्ति, बन्धु वर्ग एवं ब्राझणों से धन की प्राप्ति तथा सब काय्यों में अर्थ सिद्धि होती है । बु., के:--केतु की अन्तरदशा जब आती है तब बन्धु जनों से पीड़ा, मन में ताप, खल की हानि, तुश्मन से भय और काय्यों में विष्त होता है। बु., कु:---खुक की अन्तरदशा जब आती है तब श्रिवर, गुरु, पण्डित एवं अतिथि आदि का आदर-सत्कार करता है। वान-धर्मांदि की ओर प्रीति और धन, वस्त्र तथा श्रृवणादि का काम होता है। किसी आवार्य का कथन है कि अनेक परिज्ञम हारा एवं सिर के रोग से जातक दु:बी

होता है । बु.,र.:-सूर्य की अन्तरद्शा जब आती है तब हाथी, घोड़े और सवारी आदि चाडनों से सल, मणि-माणिक, सुवन, वस्त्र एवं घन आदि की प्राप्ति, पुत्र जन्म का छल, वर्म-कार्व में अभिरुचि और राजा से सम्मान होता है। परन्त नेज रोग होता है और अपने स्थान से चंचल हो जाता है। बु., चं :--चन्द्रमा की अन्तरद्शा जब आती है तब रोग से पीड़ा, शत्र ओं से दुःख, समस्त कार्यों की हानि, बोहन एवं चतुष्पदों से हानि और भव, मृत सन्तान का जन्म, अनेक विवादों की उत्पत्ति और पित्त प्रकोप पृथं खुजली आदि नाना रोगों से पीड़ा होती है। बु.,मं.:--मदुक की अन्तरद्शा जब आती है.तब पुण्यादि कर्म एवं यशकी बृद्धि, राजा का अनुप्रह, गुदा एवं नेत्र अथवा वात रोग (परन्त रोग से विमक्त होना शीप्रसम्भव होता है) का भय, धन का अधिकव्यय एवं स्त्री प्रतादि की निष्द्ररता डोती है ब., रा.:--राहु की अन्तरद्शा जब आती है तब मित्र एवं बन्धुजनों से धन की प्राप्ति, विद्या एवं छख छाभ का सौभाग्य, राजा का अनुपह, मस्तक, पेट और नेन्न रोग से पीड़ा, अरिन, विष और जल से भय तथा कभी कभी मन की हानि एवं श्री नाश होता है। बु., बू.:--बृहस्पति की अन्तरदशा जब आती है तब धन और सन्तान की बृद्धि, गुरु जन एवं बन्धुजनों सेह व. माता पिता से क्लेश. राजा का मन्त्रित्व और उत्तम कार्य्य में अनुराग परन्तु रोगादि का भय होता है। बु., श .:--शनि की अन्तरदशा अब आती है तब धन एवं सत्कर्म की बद्धि, किसी साधारण या बढ़े छोग से छल की प्राप्ति और कृषि की हानि होती है। जातक कोमल-स्वभाव, प्रतापी पूर्व बात व्याधि से पीड़ित होता है।

#### केत् ।

के., के.:-केतु की महादशा में जब केतु की अन्तरदशा आती है तब स्त्री-पुत्र के मरण का भय, धन एवं छख का बिनाश और शत्रुओं से भय होता है। के., श्रु:-श्रुक की अन्तरदशा जब आती है तब स्त्री-पुत्र को रोग अथवा उनसे कछह मित्र एवं बन्धुजनों का नाश, जबर और अतिसार आदि की पोड़ा तथा कन्या का जन्म सम्भव होता है। के., र.:--सूर्व्य को अन्तरदशा जब आती है तब शारी-रिक पीड़ा, ज्वर एवं कफ जनित रोग का आक्रमण, किसी श्रेष्ठ जन की सत्यु, विदेशगमन, स्वजन से बिरोध, श्रुशी में हानि और कार्व्यों में विदन होता है।

के., चं. --चन्द्रमा की अन्तरद्शा जब आती है तब स्त्री, सन्तान पूर्व नौकरों में आछस्य का बाहुल्य, धन-धान्य का विनास, पुत्रक्षोक और मनमें संताप होता है। के., मं,:--मञ्जल की अन्तरद्शा जब आतो है तब पुत्र,स्त्री, छोटे माई पूर्व अपने कुल के लोगों से हे ब-भाव, रोग, सर्प और राजा से पीड़ा तथा बन्धु का नाम होता है। के., रा:---राहु की अन्तरद्शा जब आती है तब राजा पूर्व चोर से भय, समस्त कार्यों का नाश और दुष्ट जनों से बकबाद एवं दु:स होता है। के.,ह:--- हृहस्पति को अन्तरद्शा जब आती है तब ईश्वर और गुद्रज्ञनों में प्रीति, राजा का अनुग्रह, उत्तम स्वास्थ्य तथा पुत्र पूर्व भूमि का लाम होता है। के., इ::--- शनि की अन्तरद्शा जब आती है तब मन में ताप एवं भय, अपने वन्धुजनों से अनवन, स्वदेश का स्थाग, दुश्मनों के विग्रह में अंग-भंग होने का भय और धन एवं पद से च्युति होती है। के.,ह:---- हुध की अन्तरद्शा जब आती है तब बन्धु मित्रादिकों से समागम, स्त्री-पुत्र को धन का आगमन, विद्या से छल और धन की प्राप्ति होती है।

#### शुक्र।

शु., शु.:-- शुक्र की महादशामें जब शुक्र की अन्तरदशा आती है तब स्त्री, धर्म, वस्त्र एवं शय्या की प्राप्ति, धर्म और धन का सल, यश की बृद्धि तथा शत्रुओं का नाश होता है। शु., रः:—स्यं की अन्तरदशा जब आती तब राजा से भय, बन्धुजनों से कलह, धन, कृषि और पशु आदि की हानि, शत्रु की बृद्धि तथा शिर, कपाल, नेत्र, छाती एवं पेट में रोग होता है। शु., वं::—वन्त्रमा की अन्तरदशा जब आती है तब अग्निहोन्नादि उत्तम कर्म, देवतादि के पूजन में दिख, संग्राम में विजय, हाथी अथवा स्त्री पक्ष से धन का लाम, परन्तु शत्रुओं से पीड़ा, खल की बहुत अल्पता, शिर और नल में पीड़ा, पित्त प्रकोप, संग्रहणी, गुल्म एवं स्त्री प्रसंगादि द्वारा रोग का आक्रमण तथा व्याघ्र आदि जीवों से भय होता है। शु., मं::—मंगल की अन्तरदशा जब आती है तब स्त्री एवं पृथ्वो की प्राप्ति, धन का आगमन और उत्साह की वृद्धि, परन्तु पित्त रोग एवं व्रणादि से विकल्सा तथा उत्साह-मंग होता है। शु., रा.:—राहु की अन्तरदशा जब आती है तब बल्धु-जनों से हेथ, मिन्नों से क्षति, अग्नि का भय और किसी ऐसे काले प्रार्थ की

प्राप्ति होती है जो काम-दावक होता है। यु., ह.: इहस्पित की अन्तरदशा जब आती है तब अन, वस्त्र एवं भूषण की प्राप्ति, धर्मावार निरति से छल, अनेक कार्न्यों की सिद्धि और अधिकार की प्राप्ति, परन्तु स्त्री तथा सन्तान को बलेशकर रोग होना सम्मय होता है। यु.,श.: – शनि की अन्तरक्शा जब आती है तब हुदा स्त्रियों के साथ सम्मोग, शत्रुओं का नाश, अन, भूमि और गृह की प्राप्ति मित्रों की उन्नति तथा ग्राम अथवा पुर का आधिपत्य होता है। यु., वु.:--वुध की अन्तरदशा जब आती है तब सन्तान एवं मित्रों के छल और सम्मान की हुद्धि, राजा के अनुग्रह हारा एथ्वो की प्राप्ति, वृक्ष, फल एवं चतुष्पदों से धन-काम तथा आरोग्यता होती है। यु., के::--केतु की अन्तरदशा जब आती है तब झगड़ा, बन्धु को एत्यु, शत्रु से पीड़ा, मन में अशान्ति और धन में कमी होती है।

### सप्तम नियम।

#### फुटकर विधि।

दशा के फळ जानने की विधि छिखी जाती है। इस पुस्तक में प्रकरणानुसार किसा बालुका है कि किन किन प्रहों की दशाअन्तरदश्चा में जातक के माता, पिता आता, बहन, स्त्री, पुत्र तथा स्वयं जातक को छख, दुःख, ग्रत्यु इत्यादि होती है। उन सब बातों को पुनः नहीं छिख कर धारा संख्या छविधा के छिये छिस दिया जाता है। देखो धारा ११८ (४) (७); १२०(१) (३) (८)(१)(११); १२३ (१) (२); १२५ (८); १२६ (३); १२७ (७) (८) (९); १४४ (३) (४) (६) (६) (७) (१४); १५८ (८) (१) (१०); १९४ (२) (३) (४) (६) (८) (१०); १९५ (१) (२); १६० (१); १९० (ख. ४); २०७ (समूचा); २०८ (३) (४); ३०० (क. ४२); ३०२ (३) (४); ३०७ (१९) (१८); ३१३ (८) (३६)।

(१) उत्पर किसी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकारों से दशाअन्तर

द्या के फल विचारने की विधि लिखी जाती है। यह लिखा जानुका है कि ग्रह अपनी महादशा तथा अन्तरदशा में बड़ी फल देता है जो उसको उस भाव से आवस्थित-सम्बन्ध, आव-दर्शि-सम्बन्ध तथा भावाधिपति-सम्बन्ध से होता है। परम्तु विशेषता यह है कि भावस्थित-ग्रह उस भाव के कड़ को देने में सब से अधिक अमताशाली होता है और उस से कम भाष दर्शीग्रह फर-दायक होता है तथा भावाधिपति उससे भी कम फल देता है। अर्थात् दहान्त रूप से यों कड़ा जा सकता है कि धन स्थानस्थित ग्रह धनदायित्व विषय में सब से अधिक क्षमताशाली होता है। उससे कुछ कम भावदींश-प्रह फल देता है और धन भावाधिपति धन-भाव विषय में उसते भी कम फछदायक होता है। यह बात नहीं है कि नेवल धन-भाव विषय में ही ऐसा होता है। समस्त भावों के सम्बंध में बूझना होगा कि भावस्थ प्रद्व चाहे श्रुभ हो वा अनिष्ट हो, सबसे अधिक फड-दायक होता है। भावद्शि ग्रह उससे कम और भावाधिपति प्रइ उससे न्यून फल प्रदान करता है। इस कारण, इन सब प्रहों की दशाशन्तर दशा के विचार-काछ में ऊपर छिखे हुए नियमानुसार फछ के दापित्व का विचार करना होता है। (३) हितीयाधिपति, राह युक्त हो और वह, अष्टम तथा द्वादश गत हो अथवा राह जिसके क्षेत्र में हो उसी ग्रह से शुक्त हो तो उन सबों की दशाअन्तरदशा में दन्त रोग होता है। (४) द्वितोयाधिपति कर-मह हो और चतुर्थस्य हो तो दशाअन्तरदशा काछ में माता को पीड़ा होती है। (५) तृतीय में ग्रुभग्रह का बोग वा दृष्टि रहने से उस ग्रह की दशाअन्तर में कन्द-मूकादि का छख होता है।(६) म्रातृ-भाव अर्थात् तृतीयभाव से गणना करने पर केन्द्रस्य और त्रिकोणस्य पाप ग्रह अपनी दशाअन्तरदशा में भ्रातृ पीड़ा प्रदान करता है और उक्त स्थानस्य ग्रम ग्रह भ्रात्-विषयक ग्रम फरू देता है। इसी प्रकार प्रश्न-भाव अर्थात् पञ्चम भाव से गणना करने पर केन्द्रस्थ और त्रिकोणस्य पापग्रह अपनी दशाअन्तर-दशा में पुत्र-पीड़ा प्रदान करता है। तथा यदि शुभग्रह हो तो पुत्र विषयक शुभ-फल देता है। इसी प्रकार अन्यान्य भावों का भी विचार होता है। (७) तृतीयस्य ग्रह, तृतीयेद्य, नीचस्य मंगल, शत्र गृही मंगल, हुःस्थान (६, ८, १२) में होने से, उन सबों की दशाअन्तरदशा में आतु-विनास तथा पराजय होता है। छन्नाधिपति और तृतीयाधिपति परस्पर शत्रु होने से, तृती-यस्य यह के दुर्बछ होने से और मंगक के दुःस्थान गत (६,८,१२) होने से

इब सब की परस्पर दशाअन्तरदशा में भ्रातृ-ऋड्, भ्रातृ नाश और धननाशादि अशुभ कर होते हैं तथा विपरीत दशा में शुभ कर होता है। (८) द्वितीय, तृतीय, कदम, एकादश और सप्तमाधिपति की दशाअन्तरदशा में आतृ छाभ होता है। (१) बखबान सुदर्व और मंगळ चतुर्थ स्थान में रहने से अपनी दशाअन्तरदशा में माना को पित्त रोग अथवा बगादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अपने पड़ोस में अग्नि, अब भी होता है।(१०) द्वितीय, चतुर्थ तथा द्वादशपति, इनमें से जो पापयुक्त हो और श्रभ-गढ की हिष्ट से विश्वत हो तो उन सब की दशाअन्तरदशा में गृहादि का नाश और गृह-विच्छेद आदि कारणों से दुःख होता है।(११) यदि द्वितीयेश, बत्र्येंश तथा द्वादशेश ग्रुम-युक्त होकर केन्द्रवर्ती हो तो उन सबों की दशा-अन्तर-व्या में गृह-छल होता है। (१२) (१) चतुर्याधिपति, (२) चतुर्थाधिपति के साथ वाका ग्रह, (३) चन्द्रमा, (४) चन्द्रमा के साथ वाला ग्रह, (५) चतुर्थस्थ ग्रह (६) कतर्थ दशी प्रहृष्टन सबों में जो प्रहृ सबसे अनिष्टदायी होता है उसकी दशाअन्तरदशा में माता की मृत्यु होती है। (१३) छम्न, चतुर्य तथा नवम में यदि चतुर्थाधिपति क्याधिपति के साथ बैठा हो तो उन सर्वों की दशाअन्तरदशा में बाहन-लाभ होता है। (१४) चतुर्थांषिपति, नवमाधिपति, एकादशाधिपति वा धनाधिपति यदि छान से सम्बन्ध रसते हुए बलबान हो तो उसकी दशाअन्तरदशा में राज्य तथा धन लाभ होता है। (१५) बृहस्पति, चन्द्रमा तथा स्मन से पद्ममाधिपति एवं नवमाधिपति की अन्तरका में अथवा छान से पश्चमाधिपति तथा नवमाधिपति से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह की दशाभन्तरदशा में जातक पुत्र-लाभ करता है। (१६)पञ्चमेश तथा बृहस्पति युक्त दुःस्थान पति की दशाअन्तरदशा में पुत्र-पीड़ा आदि अशुभ फल उत्पन्न होते हैं। (१७) छन्न से प्कादश वा नवमस्य शनि, मंगल अथवा राह अपनी अपनी दशाअन्तरदशा में पितृ-मृत्यु-कारक होता है। (१८) पश्चमस्थ मञ्जूक, बद्धस्य बृहस्यति, बतुर्थस्य शनि और सप्तमस्य राह मारक होते हैं। (१९) अष्टमेश अष्टमगत होने से और इसी प्रकार छानेश के छान में रहने से डसकी दशा में पीड़ा होती है। पीड़ा के अनन्तर शुभ-फल भी होता है। कान के दुर्वक होने से कानेश की दशा और अष्टमेश की अन्तरदशा में प्रथमतः कह होता है। किन्तु प्रशास श्चानकड होता है। एवं छमनाधिपति विशेष बल-बाब होने से अध्माधिपति की दक्षा में जातक की मृत्यु होती है। और अष्टमेश के कछवान होने से खग्नाथिपति को ही मारक दशा होती है।

(२०) दशमेश से दशम-स्थान-स्थित पाप-ग्रह अपनी दशाअन्तरदशा में (कर्म-वैकल्प अर्थात्) किसी भी कार्य्य के करने में जातक को दिस्तत होती है। (२१) केन्द्राबिपति और त्रिकोणाधिपति को दशा में पदि किसी ग्रामप्रह की अन्तरहत्ता आवे तो वह ग्रम-प्रह. राज योग कारक प्रहादि के साथ सम्बन्ध-विशिष्ट न होने पर भी राज्य कारक होता है ( शुभग्रह शन्द का अर्थ इस स्थान में "मारकदशा विचार" विचय में कथित अर्थ है। अर्थात केन्द्राचिपति ग्रम-ग्रह पाप कहा जाता है और केन्द्र तथा त्रिकोणाधिपति ग्रह ग्रुभ कहा जाता है। इत्यादि)।(२२) यदि कोई पापग्रह अर्थात् तृतीय, वष्ट, अष्टम और एकादशाधिपति राज्य कारक ग्रह गण के साथ सम्बन्ध युक्त हो तो वह ग्रह भी राज्य-योग-युक्त मह की दशा और अपनी अन्तरदशा में राज्य प्रदायक होता है। उदाहरण कु. में नवमाधिपति एवं दशमाधिपति साथ होने से राज-योग प्रद है, पर उनके साथ वह श इ. भी बैठा है। शक्त की महादशा में जब शक्त का अन्तर समाप्त हो रहा था तभी यह जातक मोखतारकारी आरम्भ किया, जिसमें उन्हों ने खुब धन प्राप्त किया । ( यह एक ही ग्रह केन्द्र और त्रिकोणाधिपति हो तो वह ग्रह राज्य कारक होता है जैसा कि पूर्व खिखा जा खुका है और उसके साथ अन्य त्रिकोणाधिपति के साथ सम्बन्ध रहने से, राज्य योग का फल अधिक प्रवल होता है )। (२३) जिसके जन्म काल में कर्क राशिगत बृहस्पति लग्न में बैठा हो अथवा धन वा मीन, राशिगत होकर छान में अथवा तीसरे, दशवें, ग्यारहवें में बैठा हो तो ऐसा हू. अपनी दशा में जातक के कुछानुमानानुसार राज्य-लाभ इत्यादि प्रकार का विशेष उत्कृष्ट फल देता है। (२४) जिस प्रह की आरोहिणी दशा हो उसका फल उत्तम होता है और अवरोहिणी दशा का फल नेष्ट होता है। उच्च ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान में नीच होता है और पुनः उस स्थान से बढ़ता-बढ़ता उससे सप्तम स्थान में उब हो जाता है। नीचस्य ग्रह, जब उच्चामिछावी होता हुआ बढ़ता है तब बहग्रह आरोहिणी अवस्था में कहा जाता है और जब उच्च से नीच की ओर यह जाता है तब अबरोहिणी अवस्था में वह ग्रह होता है। साधारण बुद्धि के अनुसार जो ग्रह उचामिछावी होता है उसके फर भी अच्छे और जो नीचामिकावी होता है उसके फर भी क्रमशः विकृष्ट होते जाते हैं। जैसे सुर्प्या, मेच के दश अंश में उच्च होते हैं और जब बूच के दश अंश में जाता है तब एक पहांश (है) उसके फर्फ में कमी हो जाती

है। उसी प्रकार जब मिथुन के दश अंश में जाता है तब फरू में तृतीयांश ( ) कभी होती है। इसी प्रकार घटता घटता जब तुला के दश अंश में जाता है तब समस्त ग्रुभ-फरू का नाश हो जाता है और सूर्य सर्वत्र अनिष्टकारी हो जाता है। पुनः इसी प्रकार जब हुन्निक के दश अंश में जाता है तब एक ( ) पढ़ांश अनिष्ट फरू का नाश होता है। इसी प्रकार सूर्य बढ़ता हुआ जब मेष के दश अंश पर जाता है तब उसका सर्वत्र अनिष्ट फरू नष्ट होकर परम ग्रुभदायक हो जाता है। अर्थात् साधारण त्र राशिक से ग्रह के फरू का अनुमान करना होता है। इसी प्रकार से सब ग्रहों की आरोही और अवरोही फरू का अनुमान करना होता है।

### अष्टम नियम।

#### **अर्था**त्

#### फल विकाश समय।

- प्रहाण अपनी अवनी अवस्था और स्थिति इत्यित के अनुसार जातक के जीवन मात्र में ज्ञुभ और अज्ञुभ फरू देते हैं। परन्तु ऋषियोंने यह अनुभव कर रक्खा है कि अमुक अमुक यह अपनी अपनी महादशा में अमुक समय पर बुरा अथवा भूका फरू देने में समर्थ होते हैं। इन्हीं भेदाभेदों के अनुसार यह निश्चय करना होता है कि किस समय किस फरू का विशेष रूप से उदय होगा।
- (१) पापपह के प्रथम खण्ड में उन्हीं सब फलों का उदय होता है कि जो फल उस पापप्रह के उच्च एवं वर्गों के द्वारा होता है और मध्यम खण्ड में जिस भाव में वह पापप्रह रहता है एवं जिस भाव का वह स्वामी होता है, इन सब फलों का उदय होता है। इसी प्रकार उस पापप्रह पर दृष्टि के अनुसार जो फल होता है उस फल का उदय अन्तिम खण्ड में होता है। उद्गृहरण कुण्डली में सूर्य्य पापप्रह का फल पहिले दो वर्ष में सूर्य्य के नीच रहने से एवं उच्च नवांका में रहने से जो फल होता है उन्हीं फलों का उदय होना कहा जायगा। मध्य खण्ड अर्थात् दूसरे वर्ष से बौथे वर्ष पर्यांकत सूर्य के प्रकादकारण होने का एवं सूर्य के जवमेश होने का जो फल

होता है उन्हीं फ़लों का उदय होता है और अन्तिम सण्ड में अर्थात बीचे वर्ष से ड्ट्रें वर्ष तक सूर्य्य पर ससमस्य हु. की पूर्ण दृष्टि का जो पक होगा वसी का उदय होना कहा जायगा। (२) शुभग्रह की दशा में जिस भाव में वह ग्रह बैठा रहता है अथवा जिस भाव का स्वामी रहता है उन सब फर्कों का उदय प्रथम खण्ड में होता है। वर्गानुसार फर्डों का उदय मध्य खण्ड में और दृष्टि के अनुसार जो फल होता है उसका उदय अन्तिम सण्ड में होता है। (३) जो ग्रह शीर्षोदय राशि में रहता है उसके फल का उदय प्रथम ही में होता है। पृष्ठोदय राशि स्थित ग्रह का फल अन्त में होता है। एवं उभवोदय ग्रह का फल दशा मात्र में सर्वदा होता रहता है। (४) ज्योतिव के प्रायः सभी प्रन्थों में असुक असुक सम्बद्सरों के जन्म का फछ एवं अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, तिथि, कर्ण, सुहुत्तं, आदियों में जन्म के फल दिये हुए पाये जाते हैं। उन फलों का विकास कब दोता है इसकों नीचे छिखता हूं। सम्बद्सर का फछ सावन वर्ष-पति की दशा में होता है अयन, ऋतु का फल सूर्य्य की दशा में होता है। गण, नक्षत्र तथा पक्ष के फछ चंद्रमा की दशा में होते हैं। तिथि और कर्ण के फल सुर्म्य की दशा और चंद्रमा की अन्तरदशा में होते हैं। बार-फल, वार-पति की दशा में होता है। योग-फल सुर्व्य अथवा चं. की दशा में उनमें से जो बली हो उसकी दशा में होता है । छान-फल छानेश की दशा में होता है और हृष्टि, भाव एवं राशि के फछ इसी-कम से राशिशों को दशा में होते हैं। (५) सूर्म्यादि ग्रह अपनी अपनी दशा के आदि, अन्त और मध्य खण्ड में क्या क्या फछ देते हैं इसका विवरण धारा ३२५-३३३ के अन्तिम भाग में किया जा चका है। इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित करना उचित है। उन सब बातों को प्रनः इस स्थान में लिखना मानों पुस्तक की आकृति को बढ़ा बनाना है।

परिश्रम पूर्वक दशाअन्तरदशा के फलों के निर्णय करने की विधि विस्तार रूप से बतकायी जा खुकी । यदि इतना नहीं तो थोड़ा बहुत अनेकानेक पुल्तकों में फल लिसे पाये जाते हैं परन्तु लक्ष्य यह है कि उत्साह-पूर्ण-पाठक-गणों को फल कहने की विधि बतलाई जाय। यदि पुनक्क दोष न हो तो पुनः यही कहना है कि जैसे कोई हाकिम साक्षियों के कथन अर्थात् बवान बा इजहार को (साङ्गोंपांग) विचार की हिंद से देखकर प्रत्येक साक्ष्यों के बयान

से चुनी चुनाई हुई बातों को पहण करता हुआ किसी एक मत को प्रतिपादित करके कैसका किसार है, उसी प्रकार ज्योतिय प्रेमियों को प्रत्येक प्रद के नाना प्रकार के कल्क्दायित्व पर विचारपूर्वक दृष्टि डालकर जो एक निचोड़ फक (मनमाना नहीं) प्रतीत हो वही फल कहना उचित होगा सब से उत्तम रीति इस विवय के अभ्यास की यह होगी कि सौ पवास कुण्डलियों के फल को विचार। परन्तु स्मरण रहे कि ये सब भविष्यकाल के नहों। ये सब कुण्डलियों परिवित जनों की होनी चाहिये। और उन दशाओं का फल देले जो दशा अन्तरदशा बीत चुका हो ऐसा करने से उस जातक को बोती हुई बातों के साथ अपने विचार-फल की तुलना से फलों का प्रतिपादन अच्छी रीति से हो सकेगा।

# अध्याय ३२

## गोचर प्रकरण। गोचर किसे कहते हैं?

जन्म समय में चन्द्रमा किसी एक राशि में रहता है उसी राशि को चन्द्र-राशि कहते हैं। उसी राशि को चन्द्र-रुग्न मान कर जन्म समय की कुण्डली को चन्द्र-कुन्डली कहते हैं। उदाहरण कु. के जातक का जन्म उत्तर भाद्र नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है इसिल्ये उदाहरण कुण्डली का चं. मीन राशि में है। मीन राशि को लग्न मान कर उदाहरण कुण्डली का चन्द्र कुण्डली यह हुआ।

जन्म समय के बाद से सब ग्रह अपनी अपनी गति के अनुसार चलते रहते हैं। इसी कारण चन्द्र छन्न (उदाहरण कुण्डलों में मीन छन्न) से सर्वदा किसी न किसी स्थान में पड़ते ही रहेंगे। जैसे उदा-हरन कुण्डली में चन्द्र छन्न से बुहस्पति चनुर्थ स्थान



में है। परम्तु कुछ दिन के बाद (एक वर्ष) बुहस्पति अपनी बाढ़ के अनुसार बन्द्रमा से पण्डम स्थान में पड़ जायगा। एवं उससे एक वर्ष के बाद बहस्थान में पड़ जायगा। उसी प्रकार सब ग्रह अपनी बाढ़ के अनुसार बन्द्र छान से भिन्न भिन्न स्थानों में पड़ते रहते हैं इसी को ज्योतिष शास्त्र में गोवर कहते हैं। महर्षियों का कथन है कि जातक के बन्द्र छान का एक बड़ा प्रवछ प्रमाव उसके जीवन में पड़ता है। इसी कारण जब उस छान से प्रह गण अन्योन्य स्थानों में जाते हैं तब प्रतिग्रह का भिन्न भिन्न प्रभाव उस समय में जातक के जीवन पर पड़ता है। शनि, दुई वर्ष तक एक राशि में रहता है। इस कारण छगभग तीस वर्ष में शनि पुनः घूमता बुमता उस स्थान में आता है, जहां कि जन्म के समय में था। वृ. एक राशि में खगभग एक वर्ष रहता है। इस कारण छगभग बारह वर्ष में बहता-बहता उस स्थान में आजाता है जहां वह जन्म समय में था। राहु एवं केतु छगभग देव वर्ष के एक राशि में रहता है, इस कारण छगभग अठारह वर्ष में जन्म के स्थान पर आजाता है। शेष ग्रह शीश्रगामी होने के कारण एक वर्ष के भीतर ही अपनी भावति को समाप्त करते हैं और बन्द्रमा तो छगभग २७ ही दिन में।

यूरप और अमेरिका निवासी ज्योतिय सास्त्र के विद्वान् छोगों की गोकर ही की शैकीपर फल कहने की रीति है। जिसको वे डीरेक्शन्स ऐन्स्डारेक्टिंग (Directions and Directing) कहते हैं। परन्तु उसमें कुछ विख्यानता अवस्य है। उस रीति के उल्लेख का इस स्थान में न तो अवकाश्च ही है और न उपयोग ही।

भारतवर्ष के विद्वानों ने कहा है कि प्रत्येक ग्रह जब जन्म राशि में पहुंचता है अथवा जन्म राशि से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पद्मम, चहु, ससम, अहम, नवम, दशम, प्रकादश अथवा द्वादश में पहुंचता है तो जातक के जीवन में अपना अपना गुण और देश का प्रभाव अपनी स्थिति के अनुसार कस समय में हाखता है, इसी को गोचर फल कहते हैं।

गोचर-फल।

(१) सूर्य ।

का का सूर्य जाता है कि का सूर्य जाता है

तब डदर-रोग अथवा शरीर पीड़ा, मानसिक व्यथा, भोजन में अवेर-सवेर, सम्बन्धो, मित्र एवं सञ्जनों से झगड़ा और यात्रा अर्थात् भ्रमण होता है। (२) धन्द्र-छान से द्वितीय स्थान में जब सुर्व्य जाता है तब दुर्जनों की सङ्गति बीच स्वभाव, मानसिक व्यथा, शिर एवं नेत्र में पीड़ा, कृषि एवं वाणिज्य की द्वानि और भय दोता है। (३) चन्द्र-छन्न से जब तीसरे स्थान में गोचर का सूर्व्य जाता है तब रोग से मुक्ति, छख, आनन्द, मित्रों से सम्मान, पुत्रों से एस और अभिष्ट छाम, शत्रुओं का पराजय एवं छक्ष्मी तथा मान की प्राप्ति होती है। (४) वृतुर्थ स्थान में अब गोवर का सूर्य्य जाता है। तब मानसिक एवं शरीरिक व्यथा, धर-सगड़ा और छल की हानि, कुल्सित मोजन, न्यसन एवं यात्रा में अखिववायें होती हैं। पृथ्वी के भोग में विष्न होता है। (५) प्रमम स्थान में गोचर का सूर्य्य जब जाता है तब असकि, मन की व्यप्रता, मित्रों से अछविधा, धन की हानि, दीनता, चित में अस्थि-रता तथा शत्रु एवं रोग का मय होता है। (६) वह स्थान में गोचर-सर्व्य जब जाता है तब आनन्द, कार्व्य की सिद्धि, स्वस्थता अन्न-वस्त्र की प्राप्ति, क्षत्रुओं का नाश, धन और मान की प्राप्ति एवं छल होता है (७) ससम में सूर्य के जाने से कुटुम्ब एवं मित्रों से मत-भेद, स्त्री और सन्तान को रोग, कार्य्य में असफछता, उदर पीड़ा एवं याचा होती है। (८) अष्टम में सुर्व्य के जाने से अपने दुरे कामों का फक, शत्रुओं से झगड़ा तथा पीड़ा (खाँसी) और राज भय होता है। अपनी स्त्री भी नास्ट रहती है। उसे शत्र भों से दुर्वचन भी छनना पड़ता है (९) नवम में सूर्व्य के जाने से कान्ति का क्षय, मिथ्या-अपवाद, विना कारण धन और पुण्य की हानि, आय की कसी, रोग तथा मानसिक अज्ञान्ति होती है। (१०) द्शमस्थान में सूर्व्य के रहने से धन, स्वास्थ्य, मिन्न, ब्रुटुम्ब, राजा एवं बड़े छोगों से समागम, आनन्द और अभिष्ट-सिद्धि होती है। (११) एकादश स्थान में सूर्व्य के जाने से खाम, धन, उत्तम भोजन, नवीनपद, स्वास्थ्य, बड़ों का अनुप्रह और गृह में कोई आनन्दोत्सव का छल होता है। (१२) द्वादश स्थान में रिव के जाने से जन्म भूमि का त्याग, कुटुम्बों से वियोग, कार्य्य एवं पद की द्वानि, अधिक व्यय और कठिनाइयां शेती हैं।

#### (२) चन्द्रमा ।

(१) चन्द्र-छरन में जब गोचर का चन्द्रमा जाता है तब रोग सुक्ति, छल और आनन्द, धन, सत्कार, उत्तम वस्त्र, भोजन और शम्या, स्त्री सम्मोग एवं उपहार की प्राप्ति होती है। (२) चन्द्र-छन्न से गोचर का चं. जब द्वितीय स्थान में जाता है तब मानसिक असन्तोष, रोग, नेब्र-रोग एवं चावछ के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का भोजन होता है । (३) तृतीयस्थान में बन्द्रमा जाने से, धन की प्राप्ति, वस्त्रादि का छल, आरोग्यता, शत्र भी का पराज्य. चित में प्रसन्नता, धैर्य एवं इच्छित स्त्रियों का सङ्ग होता है। (४) चतुर्य स्थान में चं. जाने से स्वजनों से झगडा, वित्त में चंबळता, कक्षि-पीडा एवं कार्य्य में हानि, भोजन और निद्रा में अछविधायें तथा जल से भव होता है। (५) पञ्चम स्थान में चन्द्रमा जाने से मार्ग में विझ, कार्म्य का नाश, मन में अशान्ति, आसक्ति, धन अथवा किसी प्रिय पदार्थ की हानि और वायु का प्रकोप वा गेठिया रोग होता है। (६) वह स्थान में चन्द्रमा जाने से काम, स्वध्यता, बनागमन, बहा, आनन्द, स्त्रियों से बार्ताछाप, अपने प्रद में निवास और शत्र भीं का पराजय एवं रोग का विवाश होता है । (७) सप्तम स्थान में चन्द्रमा जाने से धन, छन्न, बाहन, क्याति, स्वास्थ्य, शान्ति, भोजन, छल एवं स्त्री द्वारा छल होता है। (८) अष्टम स्थान में चन्द्रमा जाने से रोग, अपच, फिक्कियों में पीडा, झगडा, चिन्ता, सर्प-भय एवं लाग्र भोजन की प्राप्ति होती है। (९) नवम स्थान में चन्द्रमा जाने से राजा से भय, बस्तादि की हाति. पुत्रों से मतभेद, देश का स्थाग, उदर रोग और व्यवसाय में डानि डोती है। (१०) दशम स्थान में चन्द्रमा जाने से छल, अमीष्ट सिद्धि, कार्य्य में सफकता एवं स्वस्थता होती है। (११) ग्यारहवें स्थान में चन्द्रमा जाने से, छाभ, छन्न, कुद्रम्बों से समागम, उत्तम भोजन और ब्रब्य एवं अन्न की प्राप्ति होती है। (१२) द्वादश स्थान में चं. जाने से शोक, मानसिक एवं शारीरिक न्यथा, मान. कार्य्य और क्रव्य की हानि एवं कुट्रम्बों की ओर से चुणा होती है। 'बाराही-संहिता' में "बुचमचरितन्दोषानन्ते करोति" छिला है, अर्थात मत्त-बैठ की मांति सब बोचों को करता है।

टिप्पणीः-पांचर्वे, नवमें और दूसरे स्थान में चन्द्रमा का अञ्चल कर

कहा गया है। परन्तु यह फल झीण वं. रहने से होता है। पूर्ण वं. होने से सुभक्तक होता है।

#### (३) मंगल ।

(१) चन्द्र-छरन में गोचर का संग्रह जाता है तब उचर, वर्ग, कुटुस्ब एवं स्त्री से मतभेद और दुर्जनों से कष्ट तथा भय होता है। (२) दूसरे स्थान में मंगल के जाने से बढ़ की डानि. मानसिक अशान्ति. कार्यों में निष्फलता. वचन में कठोरता, दुर्जनों की संगति और राजा, चोर, अग्नि तथा पित्त-रोग से भय होता है। (३) स्तीय स्थान में जब मंगळ जाता है तब धन, खाने के पदार्थ, कनी बस्त्र एवं आरोग्यता की प्राप्ति और शत्रओं का पराजय होता है। (४) चौथे स्थान में जब मंगल जाता है तब शत्रु-वृद्धि, रुपये एवं वस्तुओं की क्मी. स्वजनों से विरोध. अद्यम कार्य्य-निरत. मानसिक भय और ज्वर, रुधिर तथा उदर रोग होता है। (५) पश्चम स्थान में जब मंगल जाता है तब धन का नाश, रोग, भोजन में अतिकाल, पाप कर्म में योग, द्वितीहोन, शत्रुओं से पीड़ा और सन्तान से दुःख होता है। (६) वष्ट स्थान में जब मंगळजाता है तब धन, अन्त. बस्त्र और स्वर्ण अथवा ताम्र पात्र की प्राप्ति. रूपाति. रूपा. आमन्द तथा शत्र -भय-रहित, ग्रुभ विचार का उदय होता है। (७) सप्तम स्थान में मंगळ जाने से जन का नाश, भोजन चस्त्रादि में कमी, कुटुम्बों से (स्त्री) असन्तोष, भाई और सन्तान के क्रोध से दुःख तथा नेत्र पृषं उदर-रोग होता है। (८) अष्टम में जब मंगछ जाता है तब शस्त्र-प्यारा, परदेश वास, कार्य्य की हानि, पद-च्यति और रोग एवं ऋण द्वारा मानद्वानि दोती है। (९) नवम स्थान में जब भंगल जाता है तब अनादर, शरीर में पीड़ा, धातुक्षय से निर्वल, धन का अभाव, उष्णता और रोजगार के स्थान से इटना पड़ता है। (१०) दशम स्थान में जब मंगल जाता है तब रोग, दःख, अपौष्टिक पदार्थों का भोजन, किसी कार्य्यवज्ञ विदेश यात्रा और रोजगार में विघ्न-वाधा होती है। पर 'बाराही-संधिता' के अनुसार, धन-प्राप्ति । (११) एकादश स्थान में जब मंगल जाता है तब जब, आरोग्यता, धन-बस्त्रादि की प्राप्ति, आनन्द और कार्य्य में सफळता होती है। (१२) द्वादश में जब मंगछ जाता है तब धन का व्यय, परदेश वास, सन्त्रस, रोग, (नेन्नरोग) धन की झानि और कुद्रम्बों से अनवन होती है।

#### (४) बुध ।

(१) चन्द्र-स्त्रन में जब बुध जाता है तब चुगळखोर, बन्धन तथा धन की द्दानि, कुटुम्बों से विरोध, झगड़ा, कुसमय का भोजन, स्वागत विदीन, एवं दुर्जनों की सङ्गति होती है। (२) चन्द्र छन्न के द्वितीय स्थान में जब बुध जाता है तब सर्ध्वा आनन्त, धन एवं रस्नादि की प्राप्ति और अच्छे छोगों की संगति होती है। (किसी मत से अनादर)। (३) तृतीय स्थान में बुध जाने से शत्रु से मय इट्टम्बों से झगड़ा एवं धन की हानि होती है। व. संहिता अनुसार, मित्र-प्राप्ति और दुखरित्र को भय से छोड़ता है। (४) चतुर्थ स्थान में मंगर जाने से धन की प्राप्ति एवं माता (कुट्टम्ब) को छल होता है। (५) पंचम स्थान में बुध जाने से पोडा. आकिल्मिक झगड़ा, सन्तान वो स्त्री से वियोग अथवा अनवन, मृत्यु का भय एवं गर्मी के कारण शरीर के अवयवों में शिथिछता होती है। (६) छट्टे में बुध जाने से धन, अन्न एवं वस्त्रादि की प्राप्ति और उत्तम पुस्तकादि को पढ़ने का छल होता है। (७) सप्तम स्थान में बुध जाने से पीड़ा, छल की हानि, द्रव्य की कमी, कुटुम्ब एवं मित्रों से झगड़ा, राजा से भव, निस्तेज शरीर और शरीर के अवयवों में शिथिछता होती है। (८) अष्टम स्थान में डुख जाने से धन का लाम पुत्र से एख, बुद्धि का विकाश, चित्त में अशान्ति, भोजन में अरुचि और मिथ्या वचन होता है। (९) नवम में बुध जाने से, खेद, अपवाद, समस्त कार्व्य में विध्न-बाधा, दूसरों को पीड़ा, कुरिसत भीजन और पित्त से पीड़ा होती है। (१०) दशम में बुध जाने से किसी नये पर की प्राप्ति, वाक्य में चतुराई, शत्रओं के पराजय से छल, भोजन में अछविधा, मन में अशान्ति, अपवाद और दुर्वचन का भाजन होता है। (११) एकादश में बुध जाने से स्वस्थता, छल, यश, धनागम एवं कुटुम्बों से मित्रता होती है। (१२) हादश में बुध के जाने से धन एवं छख की हानि, वित्त में सन्ताप, भोजन में अठ्वि, झगडा और कार्य्यों की डानि डोती है।

## (४) वृहस्पति ।

(१) चन्त्र-छान में जब सदुस्यित जाता है तब भव, मान-हानि, राजा से भव, रोजगार में झगड़ा, मानसिक व्यथा और पदार्थों की द्वानि होती है। (२)

द्वितीयस्थान में जब बृहस्पति जाता है तब घन और छल की प्राप्ति, रूपाति, ंडम्कति, शत्र हीन तथा दानादि में दिन होती है। (४) तृतीय स्थान में जब बहरूपति जाता है तब पीड़ा, विध्न, कुटुम्बॉं से झगड़ा, रोजगार में झम्झट, स्थान से ब्युति एवं शरीर में पीड़ा होती है। (४) वृतुर्थ स्थान में जब वृहस्पति जाता है तब मन में अशान्ति, धन एवं कान्ति की द्वानि, क्षत्र की वृद्धि, कुटुम्बॉ से अखिषा और देश का त्याग होता है। (५) पश्चम स्थान में जब वृ. जाता है तब एक, उन्नति, धनागम, कार्म्य में सफलता, कुटुम्बों से आनन्द और पदकी प्राप्ति होती है। (९) वष्ट स्थान में जब वृ. जाता है तब शोक, स्त्री, सन्तान और इद्धम्बों से शगढ़ा तथा चोर, अग्नि एवं राजा से भय होता है। उसके गृह में सब प्रकार की उदासीनता आजाती है। (७) सप्तम स्थान में जब ब. जाता है तब राजा से मान, उत्तम भोजन, कार्य्य में सफलता, आरोग्यता बुद्धि में बमत्कार, अनेक छलों का भोग और विवाहादि उत्सव से छल होता है। (८) अष्टम स्थान में हु. जाने से बन्धन, शोक, रोग, चोर, अग्नि एवं राजा से अय, क्रोध की बुद्धि, वास्य में कठोरता, कान्ति की द्वानि, पद-च्युति और शारीरिक कष्ट होता है। (९) नवम में बृ. जाने से धन की प्राप्ति, स्रवा, उत्तम भोजन, स्त्री-सहवास, प्रत्र से छल, मकान की प्राप्ति और विवार-शीकता होती है। (१०) दशम स्थान में हू. जाने से दीनता, अन्न तथा धन की हानि, स्वजनों से अपवाद, निरुवमुता और भ्रमण होता है। (११) प्कादश स्थान में हु. जाने से, धन एवं प्रतिष्ठा की बृद्धि, कान्ति, बढ, आनन्द, शत्र ओं की हानि, समस्त काम्पी में सफछता होती है। (१२) हादश स्थान में वृ. के जाने से वरित्रता का दुःख, विश्वासपात्रों से क्छड़, निवास स्थान का त्याग, ग्रम कार्य्य में धन का व्यय और मोकडमेबाजी होती है।

#### (ई) शुका।

(१) वन्द्र-कान में जब गोचर का हा. जाता है तब छल और धन की प्राप्ति और शत्रु का नाश होता है। परन्तु जातक दुराचारी होता है। (२) हितीय स्थान में कुक जब जाता है तब धन की बारम्बार प्राप्ति, स्त्री से छल, सान की बुद्धि, सरीर में आरोग्यता, बस्त्रावि की प्राप्ति पूर्व सब प्रकार के

क्क होते है । (३) तृतीय स्थान में जब क्क बाता है तब व्यवसाय में हानि, वन की कमी, रोजगार में गड़बड़ी और शब भों की बुद्धि होती है। मसान्तर से प्रसम्बता और पर को प्राप्ति भी होती है। (४) बतुर्व स्थान में तब हुक जाता है तब धन की प्राप्ति, मनमानी वालों का करना, सिन्न, कुटुम्ब एवं स्त्री का छल और स्त्री-सहचास होता है। (९) पण्डम स्थान में कुछ जाने से प्रम और इटम्ब से प्रीति, नौकरों की बुद्धि, काम, अन्य एवं वन की प्राप्ति भीर अच्छे भोजन का सौनाग्य होता है। (६) छहे स्थान में ग्रुक जाने से क्षत्र की बृद्धि पूर्व उससे हानि, दाबादिकों से झगड़ा और प्रत्न तथा सन्तान से मनोव्यवा होतो है। (७) सातवें स्थान में जब हा. जाता है तब शोक, बढ़े परिभ्रम से बीबिका निर्वाह, जननेन्द्रिय रोग का भय और किसी से अपमानित होने का भय होता है। (८) अहम स्थान में जब ग्रक जाता है तब धन की शासि सक्की बृद्धि और दुःककी समाप्ति होती है । (१) नवम स्थान में कर कुक वाता है तब उत्तम बस्त्रादि का काम, इच्छित पदार्थों की प्राप्ति और स्वस्थता होती है। (१०) दशम स्थान में जब कुछ जाता है तब पीड़ा, मानसिक स्वथा, धन की द्वानि, सन्नुओं से भय, निर्वकता पूर्व स्त्रियों से दुःब, दोता है। (११) एकादश स्थान में जब क्षक जाता है तब धन की बृद्धि, प्रताप, कार्य्य में सकता, धन का आगमन एवं उत्तम भोजनादि की प्राप्ति होती है। (१२) हादश स्थान में जब क्रुक जाता है तब शस्त्र एवं चोर से भय, सब कार्यों में विद्य-वाचा परस्त मतास्तर से धन तथा बस्त्रावि का लाभ दोता है।

### (७) शनि ।

(१) <u>षण्त्र-काल</u> में जब गोचर का शिन भाता है तब हुद्धि-झंस, सरीर किस्तेज, मानस्कि भी शारीरिक पीड़ा, इन्ट्रम्बों से शगड़ा एवं रोग होता है।
(२) चण्त्र करन से हितीय स्थान में जब गोचर का शिन बाता है तब बचेश, वेवात का शगड़ा, स्वजनों से बैर, थन की हानि भीर कार्य्य में असचकता होती है। (३) तृतीय स्थान में शनि के जाने से भारीरवता, छन्छ, कार्यों में सफ्तकता भीर पद, यम एवं बौकरों को प्राप्ति परन्तु हुरावरणसीकता होती है।

(४) चतुर्थ स्थान में जब शिव जाता है तब शब्रु की वृद्धि, रोग, स्थान का परिवर्त्तन, स्त्री और कुटुम्बों से वियोग और धन की कमी परन्तु अन्न की प्राप्ति होती है। (५) पम्चम स्थान में शनि के जाने से अञ्चान्ति, कार्व्य में असफलता, कुटुम्बों से मोकइमेबाजी, पुत्र से वियोग, धन एवं सुख की हानि और दुष्ट स्त्रियों का सङ्ग परम्तु मतान्तर से पुत्र से छल होता है। (६) वह स्थान में शनि के जाने से धन, अन्न और छख की वृद्धि, कुट्टम्ब एवं स्त्रीगण से छख, शत्र पर विजय और मकान बनाने का सौभाग्य होता है। (७) सप्तम स्थान में शनि जाने से दोष, मानसिक व्यथा, धन की हानि और परदेश बास होता है। (८) अष्टम स्थान में शनि जाने से पीड़ा, द्रव्य की हानि, कार्य्य में निष्फछता, अञ्चबस्थित-जीवन एवं रोग होता है। (९) नवम स्थान में शनि के जाने से दुःख, रोग, शत्रु की बृद्धि, कभी कभी धन की प्राप्ति और इसी प्रकार स्त्री तथा सन्तान से कभी छल एवं कभी अछविधा होती है। (१०) दशम स्थान में शनि जाने से दःख, मानसिक व्यथा, पापकर्म, नौकरी एवं रोजगार में विदल-वाधायें, निर्धनता और हृदय रोग से पीड़ा होती है। (११) प्कादश से जब शनि जाता है तब घन की प्राप्ति, रोग से मुक्ति, किसी उच्च अधिकार और स्त्री सन्तानादि से सख होता है। (१२) द्वादश स्थान में जब शनि जाता है तब श्रति, झगड़ा, दरिवृता, द्र-यान्ना, व्ययमें अधिकता एवं मानसिक व्यथा होती है।

### (८) राहु तथा केतु।

(१) यथा राहु: तथा केतुः का मसला मशहूर है। राहु और केतु उसी ग्रह का गोचर-फल देता है जिस घर में राहु एवं केतु जन्म के समय में बैठा रहता है। जैसे उदाहरण कुण्डली में राहु मिश्रुन का है तन इस कारण हुआ का फल देगा और केतु धन राशिगत है इस कारण हु. का कल देगा। (१) चन्द्र कान में राहु अथवा केतु के रहने से हानि होती है। (२) निर्धनता, (३) धन काम, (४), बैर (५) शोक, (६) धन, (७) कलह, (८) पोड़ा (९) पायकर्म की हुदि, (१०) बैर (११) छल और (१२) में धन हानि होती है।

## गोचर शनि का विद्येष नियम।

की है। साधारण फड़ के अतिरिक्त गोचर-शनि के दो विभाग हैं। एक साइसाती शनि और दूसरा कण्टक शनि। (२) साइसाती शनि का अभिप्राय यह है कि चन्द्र स्मन से द्वादशस्य गोचर का शनि, चन्द्र स्मन में गोचर का शनि और चन्द्र स्मन से द्वादशस्य गोचर का शनि, चन्द्र स्मन में गोचर का शनि अर्थात् इन तोनों स्थानों में (२५×३ = ७६) गोचर शनि सादे सात (७६) वर्ष रहता है (बक्री इत्यादि होने से कभी कभी कुछ विशेष भी हो जाता है) इसीको सादेसाती कहते हैं। यह बहुत ही अनिष्टकारी कहा जाता है।

ग्रन्थ कारों ने साहेसाती फरू को विशेष रूप से यों बतलाया है। जब चन्त्र कान से शनि दितीयस्य रहता है अर्थात् पहला अदाई वर्ष में जातक की व्यव की मान्ना अधिक ही बढ जाती है और अक्स्मात धन की हानि होती है। जातक कुछ समय तक शान्ति-पूर्वक एक स्थान में वास करने से असमर्थ होता है और स्वाध्य भी अच्छी नहीं होती । जब शनि चन्द्र छन्न में रहता है ( अर्थात इसरे अडाई वर्ष में) तब क्षरीर की कानित एवं स्वास्थ्य में हानि, बिक्त में अशान्ति, धन का व्यव अथवा धन की श्रति, काय्यों में विदन-वाधार्ये और काटवों में असफलता के कारण धन-ज्यय होता है। एवं अन्तिम हाई वर्ष जब बन्द्र करन से दिवीय स्थान में गोचर का शनि जाता है तब बन्ध बर्गी से अना-बास अर्थात बेकार झगडा और जातक के परिवार के छोगों को रोग अथवा उनमें से किसी की सूत्य होती है। साइसाती, दीर्घ-जीवी मनुष्य के जीवन में वो तीन बार आती है (तीस वर्ष में एक आवृत्ति, साठ वर्ष में दो आवृत्ति और नक्वे वर्ष में तीन आबृत्ति, उसकी शक्ति की, पहकी आवृत्ति अर्थात् पहका साद्-साती की आक्रमन बडे वेग से जातक पर होता है और जातक को नाना प्रकार से व्यक्ति कर देता है। परम्तु द्वितीय सादसाती का वेग बहुत ही श्रीमा हो बाता है। कभी कभी दुःश्व तो अवस्य होता है परन्तु वयार्थ में उतवा हावि-कर नहीं दोता है। अन्तिम साइसावी तो प्रायः बर्ख ही को तका काती है

और बातक भाग्य ही बच्च इस साइसाती को उपता है। अनुसान करने बोग्य बात है कि तीस वर्ष से पूर्व जब जातक का शरीर कोमक होता है तब शबि भवनी क्र रहा से जातक की शारीरिक निर्वकता पर विजय करना वाहता है और मध्य साइसाती का समय प्रायः उस समय में होता है जब कि जातक श्रीड अवस्था में रहता है। इस कारण श्रीन भी दवा रहता है। अन्तिम प्रायः बुद्ध अवस्था में होता है, उस अवस्था में शरीर वर्जर तो रकता ही है और क्रमि उसे चवा ही जाने का वस्त करता है। (३) कण्डव-सनि, उसे कहते हैं कि जब गोवर शनि बन्द्र स्मन से बार सात और दश स्थान में जाता है। साबारण रूप से कन्टक शनि मानसिक दुःस की बृद्धि करता है। जीवन को अन्ववस्थित बनाता है और इस कारण नाना प्रकार के दुःखों का सामना कर-बाता है। अब गोबर का शनि चन्द्र छन्न से चतुर्थस्य होता है तब बातक के निवास स्थान में अवश्य हो परिवर्तन होता है और उसका स्वास्थ्य भी विगड जाता है। चन्द्र करन से जब गोचर का शनि सप्तम स्थान पर भाता है तब जातक को परदेश बाश होता है और यदि वह सप्तम स्थान चर राशि का हो तो बह कर अवश्य ही होता है। चन्द्र कान से गरि गोचर का सनि दसम स्थान में आता है तब जातक के व्यवसाय एवं नौकरी आदि में गड़बड़ी पड़ती है और कार्य में असफकता होती है। (४) गोचर के अनुसार वार्षिक फळ अर्थात लग-भग १ वर्ष का फळ शनि, व. और राह के फळ पर ही अविकासत होता है। प्रत्यक्ष कारण यही साख्य होता है कि ये तीन यह शोशगामी नहीं है । गोचर-के अनुसार मास का फक, सूर्व्य, मंगक एवं हुक से कहा जाता है। विस्वकिकित कतिपय वार्तों पर ज्यान आकर्षित किया जाता है। (क) वदि शनि का गोचर कर बरा होता है तब अन्य अमराबो फर्डों में हाबि हो जाती है अर्थात जब गोचर का सनि अञ्चन कर देता है तब उस वर्ष में प्राय: समी अञ्चन कर होते है। (क) जिस वर्ष शनि का अञ्चन फड रहता है और वृ. का फड वदि खुअ हो तो भी उद वर्ष में विशेष अञ्चल ही होता है। (ग) जिस वर्ष में सबि उत्तल क्र और दू. मञ्चन क्रम देता हो तो उस वर्ष वा समय में प्रायः च्रम ही क्रम का बक्ब होता है। (ब) जिस वर्ष वा समय में सनि हाम कड़ देता हो परन्त हू. और राह दोनों अञ्चन कर देते हों तो भी उस वर्ष वा समय में क्रम ही कर की प्रकार होती है। (प) जिस वर्ष वा समय में ऋषि हाम पार देता है परन्त ह. और राहु होनों अञ्चल कर देते हों तो भी उस वर्ष था समय में कुल ही कर विषेप होता है। (व) जिस वर्ष था समय में वानि, कुलक देता हो और विष् ह. और राहु भी कुल कर देता हो तो सब प्रकार से कुल ही सुल होता है। (व) विष वर्ष का कर उसल हो और सास का कर निकुष्ट तो उस जास में उसम हो कर होता है। (व) विष वर्ष का कर निकृष्ट हो और सास का कर उसम तो उस मास में उसम कर नहीं के देसा होता है। (हा) विष वर्ष का कर उसम हो और किसो मास का भी कर उसम हो तो उस मास में समस्य कुल करों का उदय होता है। इन्हीं कई नियमों पर ध्वान देवर गोवर के अनु-सार वर्ष पूर्व मास का कर सकरता पूर्वक कहा जा सकता है।

### गोचर-फल के कतिपय समय-नियम।

जातक का जम्म हुआ हो यह नक्षत्र गोचर के समय में यदि राविचार के दिव पड़ता हो तो उस मास में घूम-फिर करने से जातक व्यस्त होता है। यदि जव्य नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ता हो तो उस मास में अच्छा फळ होता है एवं उत्तम मोजन को प्राप्ति होती है। जन्म नक्षत्र यदि मंगळ के दिन पड़ता हो तो उस मास में जातक आळसी होता है एवं उसे अग्नि-भय होता है। यदि बुख के दिन पड़ता हो तो उस मास में जातक को विद्या-कि बढ़ती है परन्तु भव होता है। बुहस्पति को वस्त्रादि की प्राप्ति और बुख होता है। बुक्कार में इक्ष पूर्व शनिवार दु:स और सन्ताप होता है । (२) सूर्प्य और मंगळ जब किसी रासि में प्रवेश करता है तब प्रवेश करने ही के समय में ग्रुआग्रुभ फळ देता है। और बुहस्पति रासि के मध्य में जाने के बाद फळ देता है। श्राप्ति और

\* प्रायः नक्षत्रों का भोग दो दिन तक हुआ करता है। अन्तीत् कुछ एक दिन, कुछ दूसरे दिन । इस कारण अब प्रश्न यह बठता है कि जन्म नक्षत्र का पड़ना किस बिन कहा जायगा । अपने अनुमान एवं अनुमव से वह कहा जा सकता है कि जन्म नक्षत्र के जिस विभाग में जन्म हो वह विभाग गोकर में जिस दिन कड़ेगा क्सी दिन का कुछ होगा । वन्त्रमा जब राशि के अन्त में जाता है तब अपना फछ देता है। बुध सर्वहा फछ देता है। सूर्व्य एक राशि को छोड़ कर जब दूसरी राशि में जाता है तब उस समय के ५ दिन पूर्व हो से आगामी राशि के फछ की सूचना देता है। इसी प्रकार मंगछ आठ दिन, बुध सात दिन, खुक सात दिन, बन्द्रमा तीन घड़ी, राहु तीन मास, शनि ह मास एवं वृहस्पति २ मास पहले ही से आगामी राशि गत फछ की सूचना देते हैं। (४) गोवर के अनुसार वर्ष फछ कहने की विधि यह है कि जन्म राशि में जिस दिन गोवर के सूर्व्य का प्रवेश होता है उस दिन से उस जन्म-राशि के २० अंश तक (जो प्रायः मोटामोटी २० दिन में जाता है) सूर्व्य को दशा होती है और उस २० अंश के अनन्तर ५० अंश तक जब सूर्व्य जाता है तब वन्द्रमा को दशा रहती है। उस स्थान से २८ अंश पर्व्यन्त मंगछ को दशा उससे ५६ अंश पर्व्यन्त हान को दशा उससे ६२ अंश पर्व्यन्त शनि को दशा, उससे ४२ अंश पर्व्यन्त शनि को दशा, उससे ५० अंश पर्व्यन्त हान को दशा, उससे ४२ अंश पर्व्यन्त राहु की दशा और ७० अंश पर्व्यन्त हुझ की दशा होती है। अर्थात सूर्व्य ३६० अंश एक वर्ष में बछ कर पुनः उस जातक की जन्म राशि में आ जायगा।

#### फल।

सूर्य की दशा में धन का नाश, चन्द्रमा की दशा में धन-धर्म की प्राप्ति, मंगल की दशा में रोग, सत्यु एवं शस्त्रादि का भय, बुध की दशा में धन की प्राप्ति, शनि की दशा में आलस, बु. की दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति, राहु की दशा में बन्धन एवं शुक्र की दशा में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। उदाहरण कुण्डली के सम्बद् १९९० (अर्थाद् चर्तमान वर्ष) का उपर्यु क रीति के अनुसार वर्ष-फल जानने की विधि उदाहरण रूप से लिखी जाती है।

उदाहरण कुण्डली का वन्द्रमा मीन राशि गत है। सम्बत् १९८८ के फाक्गुण शुक्छ वही रिववार तद्नुसार १३ मार्च १९३२ को सूर्व्य ने मीव राशि में प्रवेश किया। इस कारण उस दिन से आरम्भ करके चैत्र कृष्ण द्वादशी, तद- नुसार दूसरी अप्रीक १९३२ तक जिस दिन सूर्य्य मीन के २० अंश तक आया, वह सूर्य्य की दशा हुई और उस दिन के बाद ९० अंश तक कम्ब्रमा की दशा

दूसरी एप्रिल (अर्थात् वृष के दश अंश तक) चौबीस मई तक चन्द्रमा की दशा हुई। इन बातों को चक्र द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाया जाता है।

| दशा        | सूर्य का राशि अंशादि    | अंगरेजी तिथि              |
|------------|-------------------------|---------------------------|
| ₹.         | मीन ०।० से मीन २० अंशतक | १३ मार्च से २ वर्षेष्ठ तक |
| चं         | मीन २० से वृप १० तक     | २ अप्रैल से २४ <b>मई</b>  |
| मं.        | वृष १० से मिथुन ८ तक    | २४ मई से २२ जून           |
| <b>g</b> . | मिथुन ८ से सिंह ४ तक    | २२ जून से २० अगस्त        |
| হা.        | सिंह ४ से कर्क १० तक    | २० अगस्त से २६ सितम्बर    |
| बृ.        | कर्क १० से वृश्चिक ८ तक | २६ सितम्बर से २४ नवेम्बर  |
| रा.        | बृश्चिक ८ से धन २० तक   | २४ नवेम्बर से ४ जनवरी ३३  |
| যু.        | धन २० से कुम्म ३० तक    | ४ जनवरी से १४ मार्च       |

प्रति वर्ष इस जातक का (वा मीन-राशि वालों का ) वार्षि गोवर फल संक्रन्ति के अनुसार यही होगा। केवल अंग्रेजी तिथि में १ या दो दिन की कमी वेशी होगी।

## अरिष्ट-कारी गोचर फल।

(१) जन्म कुण्डली में यदि राहु, धन अथवा मीन राशिगत हो तो जब गोचर का बृहस्पित राहु को स्थित-राशि में जाता है तब जातक को अरिष्ट सम्भव होता है। उस राशि से त्रिकोण में बृहस्पित के जाने से भी अरिष्ट सम्भव होता है। (२) जन्म कुण्डली में यदि राहु और बृहस्पित साथ हो तो जब राहु-स्थित-राशि से गोचर का शनि त्रिकोण में जाता है तब अरिष्ट होता है। (३) षष्ट स्थान का स्वामी जिस राशि में अथवा जिस नक्षत्र में हो, उस राशि अथवा नक्षत्र से त्रिकोण में जब शनि जाता है तब मृत्यु का मय होता है। परन्तु यदि उस समय मृत्यु का योग अथवा मारकेश न पढ़ता हो तब जातक के किसी स्वजन की मृत्यु होती है। उदाहरण रूप से उदाहरण-कुण्डली में देखने

से बच्छेस सुक्र होता है और वह तुका राशि में है। तुका से जिकोज कुम्भ पूर्व मिथुन होता है। इसी प्रकार नक्षत्र से भी गणना होती है। अर्थात बदाहरण इन्दर्को का शक स्वाती नक्षत्र का था और स्वाती से त्रिकोण शतमिना और आड़ों होता है तब ऐसे स्थान में कहना होगा कि इस जातक को जब-जब (गोचर का) सनि, तका, क्रम्म एवं आहां (मिश्रुन राशि ) में जायगा और इसी प्रकार जब-जब गोचर का शनि स्वाती एवं शतिभवा में जायगा तब-तब मरण सम्भव बोगा। परन्त स्मरण रहे कि मनुष्य के जीवन में गोचर-शनि को कई बार इन सब राशियों और नक्षत्रों में जाना सम्भव हो सकता है। परन्त एत्य सम्भव तभी होगा जब कि अन्य प्रकारों से भी उसी समय में मृत्यु सम्भव होता हो, अन्यथा क्लेश होगा। (४) यदि चन्द्रमा अथवा छन्न के तीसवें द्रेष्काण में गुरु हो तो उस द्रेष्काण के अधिपति से त्रिकोण में जब गोवर का शनि जाता है तब उस वर्ष में विवाद, परदेश यात्रा और मृत्यू-तुल्य शारीरिक पीड़ा होती है। (५) अष्टमेश जिस द्वादशांश में हो उसके त्रिकोण में जब गोचर का राहु जाता है नव उस समय के अभ्यन्तर अष्ट्रमेश जिस राशि में बैठा हो उसके त्रिकोण में जब सूर्व्य जाता है तब उस मास में मृत्यु का भय होता है। उदाहरण कुण्डली के अष्टमेश चन्द्रमा का स्पष्ट ११।१६।१० है। अर्थात् मीन राशि के १६ अंश १० कहा पर चन्द्रमा है। चक्र १५ के देखने से चन्द्रमा कन्या के द्वादशांश में होता है और कम्पा से त्रिकोण. सकर एवं वृष राशि होती है। अतः जब गोचर का राह मकर अथवा बूच राशि में जायगा तब जातक को अरिष्ट होगा । परन्तु राह एक राशि में डेट वर्ष रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस मास में मृत्यू सम्भव होगा । इसके जानने की विधि यह छिखी है कि उदाहरण कुण्डछी का अप्टमेश मीन राशि में है। उससे त्रिकोण, कर्क और दिश्वक राशि होता है। अतः जब सुर्व्यं, कर्क अथवा बृश्चिक राशि गत होगा तब वही मास विशेष अरिष्ट सुचक होगा। सारांश यह होता है कि उदाहरण कुण्डली के मारकेशादि का समय ठीक कर छेने के अनन्तर यदि राहु मकर अथवा बूच राशिगत हो और उसी के अभ्यन्तर में जब सूर्य, कर्क अथवा बृश्चिक राशि गत भी हो तब वही सूख का मास होगा। (६) यह, अहम एवं द्वादश भावों के स्पष्ट को जोड़ कर जो राशि, ककादि हो उस राशि, ककादि में अथवा उसके त्रिकोण में जब शनि जाता है तब वह समय अरिष्ट-सुचक होता है। (७) अष्टमेश-गत राशि के त्रिकोण में

जिस दिन गोचर का चन्त्रमा जाता है वह दिन अरिष्ट सूचक होता है। (८) दितीय प्रवाह में गोचर के अनुसार अरिष्ट ज्ञान, अरिष्ट-मास-ज्ञान एवं अरिष्ट-काब आदि बहुत सी बातें किस्ती जा खुकी हैं। देखो धाराः---११८ (१) (२) (८) (९); १२१ (४) (५) (६) (७) (१०); १२३ (३); १२७ (१) (२) (३) (४) (५) (६) १४४ (१) (२) (५) (१०); १४८ (६) (७); १५४ (१) (०) (७) (१) (१५) (१६), २०८ (संपूर्ण); २०९ (१) (२); २१० (१) (२) । गोचर यह के रोग।

(९) गोचर में जब रिव अनिष्टकारी होता है तो रक्तिय विकार से कित एवं मुख में पीड़ा होती है। चन्द्रमा से कक और रक्त विकार से काती एवं गले में रोग होता है। मंगल से पित्त, मज्जा, कक एवं रक्त दोष से पीठ, शिर और उदर में पीड़ा होती है। बुध से ब्रिदोष विकार से पैरों एवं हाथों में पीड़ा होती है। बुहस्पित से वात-कफ-जिनत पीड़ा और कमर एवं जंघा में रोग होता है। जुक से कफ दोष जिनत कह, अण्डकोष में होता है। शिन से वायु विकार द्वारा जानु और पही में पीड़ा होती है!

# गोचर कुण्डली बनाने की विधि।

बहुत से ज्योतिव प्रेमो गोचर के चक्र बनाने की बिधि जानते ही होंगे परन्तु यहां छग्नता से किसी एक सम्बत् को गोचर कुण्डली बनाने की रीति बतलायी जाती है। इस रीति से एक सम्बत् का सभी चक्र संगुद्दीत करके छग्मता से एक वर्ष का गोचर अनुसार फल कहने में छविधा होगी। वैसे छोग जिन को किसी न किसी व्यक्ति का गोचर फल कहने को आवश्यकता होती है, उन सज्जनों के लिये निम्नलिखित विधि से एक वार कुण्डली तैयार कर लेने पर जब कभी आवश्यकता होगी, बहुत छविधा होगी।

जिस किसी सम्बत् का गोवर फल देखना हो उस सास्न के किसी अच्छे पञ्चान्न को इस्तगत करना होगा और प्रतिपदा चैत्र शुक्त का बिना स्मन निर्माणित किये हुए उस तिथि की प्रह स्थित की कुण्डली बनानी होगी। उसके पश्चात् जिस जिस तिथि में किसी एक प्रह का सम्बार होगा उस उस तिथि का भी ग्रह चक्र बनाना होगा। जब ये चक्र तैयार हो जायं नो जिस जातक का

गोचर फल देखना हो उस जातक के चन्द्र लग्न को लग्न मान कर प्रत्येक कुण्डली का फल उपर्युक्त नियमानुसार कहना होगा।

इस स्थान में सम्बत् १९८९ एवं शाके १८९४ के विश्व पन्चाङ्ग से प्रथम चार गोचर कुण्डली, उदाहरण रूप से लिखी जाती है। परन्तु चन्द्रमा का स्थान छोड़ दिया जायगा, इस कारण कि चन्द्रमा बहुत ही शोघगामी है। क्योंकि एक वर्ष में चन्द्रमा के पश्वित्तन अनुसार केवल चं. की १६० कुण्डली हो जायगी।

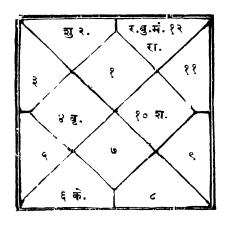

(१) चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार---छठी एप्रील १९३२।

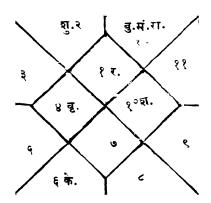

(२) चैत्र शुक्ल बुधवार को सूर्य्य, मेप में चला जाता है। १३ एप्रील १९३२ इसदिन ऊपर लिखित कुण्डली में सूर्य्य का स्थान बदल जायगा अर्थात मीन से मेप राशि में लिखा जायगा और सब प्रहों की स्थिति वैसी ही रहेगी।

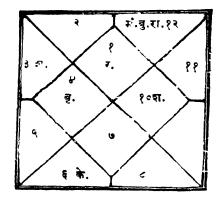

(३) देशाखकृष्ण नवसी।
२९ एप्रील १९३२, इस तिथि
में शुक्र मिथुन राशि में चला
गया है। इस कारण सबग्रह कु. २
के अनुसार रहा केवल शु. मिथुन
में लिखा जायगा।

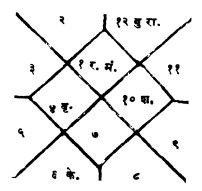

(४) वैशाख कृष्ण १४ बुधवार । ४ मई १९३२ इस तिथि को मंगल मीन से मेष में चला गया । अन्य ग्रह सब कुण्डली ३ के अनुसार रहेगा ।

इसो प्रकार एक वर्ष की ग्रह स्थिति अनुसार कुण्डलियां बना कर रखछोड़ना उपयोगी होगा । इन सब कुण्डलियां के आधार पर जिस किसी जातक का गोवर फल देखना होगा उसके चन्द्र-लग्न को लग्न मान कर गोवर-फल पूर्व लिखित नियमानुसार जानने में छिबधा होगी।



# अध्याय ३३

# मुहुत्त

व्यक्ति ३४९ पुस्तक आरम्भ करते समय मुहूर्त्त पर कुछ खिलने का विचार नहीं था, परन्तु अनेकानेक सज्जनों के अनुरोध और इसकी उपयोगिता पर ध्यान देने से इस बहमूल्य विषय पर कुछ छिलना भी अनिवार्य समझा गया। ज्योतिष (फिलत ) के अनेक भागों में से एक सुहुर्त्त भी है। फिलत ज्योतिष के अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समय, जिस पर कोई शुभकाम (यात्रा विवाह आदि) किया जाय उस को मुहत्त कहते हैं। पाश्चात्य सम्यता के प्रचार-दोष से या भारतवर्ष के दुर्भाग्य वश आज कछ के नवयुवक समाज का इन बातों पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसकी ओर ध्यान ही नहीं है । उन छोगोंका प्रश्न यह होता हैं कि अन्य जाति के छोग तो मुहर्स नहीं मानते और बिना कुछ विचारे जहां चाहते वहां चलेजाते हैं या जो चाहते कर बैठते हैं। अतः यदि उन लोगोंको अञ्चभ ही नहीं होता तो फिर उस दकोसले से हमें फायदाडी क्या ? प्रश्न बड़ा गम्भीर है। मेरी प्रार्थना है कि वे लोग यदि निष्पक्ष होकर देखेंगे तो एक उदाहरण से विश्वास हो जायगा कि मुहर्ते प्रकरण ठीक वैसाही है जैसा कि संकामक रोगों के विषय में डाकरों का विचार है। सभी वैद्यक विभाग का यही विश्वास है कि कतिपय रोग संक्रामक हैं अर्थात छआछत से रोग हो जाती है (Contagious or infectious diseases)। परन्त यह सबों के देखने में आया है कि प्लेग रोग-प्रस्त रोगिणी अपने सन्तान को स्तन-पान कराती रही और स्वयं प्लेग रोग से मृत्यु की ग्रास बन गयी। परन्तु सन्तान का बाल भी टेढ़ा न हुआ। बहुतेरे हुँजा, प्लेग, चेवक और क्षय इत्यादि रोगियों की बिना किसी परहेज के सेवा करते हैं। पर उन में से किसी को तो रोग डो जाता है और कोई स्वस्थ ही रह जाता है। फ़लतः हाकुरों का यह विचार है कि जिस के शरीर में रोग के अबरोध की शक्ति रहती है वह तो रोगी नहीं होता परन्तु अन्य उसके भाजन बन जाते हैं। इसी प्रकार ऋषियोंने अति प्राचीन-काल में, (देखो वक्तव्य) दिव्यदृष्टि द्वारा यह निर्धारित किया था कि असक अमुक नक्षत्र, तिथि, वार और छन्न इत्यादि के रहने पर अमुक अमुक कार्यारम्भ

मुभ होता है। अर्थात् उन-उन तिथि, नक्षत्र और वार आहि में एक ऐसी अरहाव सक्ति वायु मण्डल में रहती है जो उन कार्यों के लिये सहावक होती है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यदि आप का भाग्य तथा कर्म अस्यन्त नीच है तो भी कार्य में सक्तलता होगी ही। जैसे रोग का कीटाणु व्यक्तिगत सक्ति से मुद्ध करने में अपने अपने क्ल के तारतम्यानुसार जीतता वा हारता है (रोग-कान्त बनाता है वा निरोग छोड़ देता है) इसी प्रकार ग्रुभ मुहूर्च का विद्युत अरा वायु-मण्डल साथक के भाग्य से युक्तोपरान्त अपना प्रभाव डालता है। अतप्त ग्रुभ मुहूर्च के अनुसार कार्य-साधन में सहायता अवश्य मिलती है। जनता इसे भूल कर भी ढोंग न समझे। मुहूर्च का विचार बहुत हो गम्भीर एवं विस्तृत है। अतप्त इस पुस्तक के व्यावहारिक खण्ड में जनता के कामार्थ कतियय आवश्यक नियमों के लिखने का साहस किया जाता है।

पद्धादुः-पद्धादुः देखने की विधि भारा ३९ पृष्ट ६२, ६३ में कुछ दिये गये हैं। इस स्थान में चक्र संख्या १० के आधार पर दृष्टान्त द्वारा पञ्चाद्व देखने को विधि बतलाई जाती है। जैसे चक्र १७ में यदि तृतीया शनिवारका प्रयोग किसी सुरुक्त के लिये करना हो तो देखते हैं कि उस दिन तृतीया के सामने महीन महोन अङ्कों में ० ४९ और उस के नीचे ५४।१७ छिखा है। इस का अभिप्राय यह है कि उस दिन तृतीया ० दण्ड ४९ पछा सक था अर्थात् छगभग २० मिनट। उस के बाद चौथ ५४ दण्ड १७ पछा तक था और उसके बाद पंचमी तिथि भी आरम्भ अर्थात् (०।४९ + ५४।१७ =) ५५।६ के बाद हो चुकी थी। इस कारण चतुर्यी तिथि को क्षत्र तिथि कइते हैं। उसी दिन के पश्चम कोड में ५।३६ छिला पायाजाता है अर्थात उस दिन काशी का सूर्व्योदय मान ५ बज कर १६ मिनट (देखी कोष्ट २५) पर था। ऊपर लिखा जाचुका है कि तृतीया केवछ ४९ पछा अर्थात् २० मिनट तक था, इस कारण ९।१६ + ०।२० = ९।३६ पश्चम कोष्ठ में छिखा पाया जाता है। पुनः इस ९।३६ के नीचे २१।४३ किसा पाया जाता है। २१।४३ से ऐसा न समझना होगा — कि २१ वज कर ४३ मिनट अर्थात ९ वज कर ४३ मिनट राब्रितक चौथ रहा। बल्कि उस का अभिप्राय यह है कि सानिचार को ५ बज कर ३६ मिनट प्रातः के बाद २१ घन्टा ५३ मिनट (जो ५६ दण्ड १७ पका के बराबर है) तक चौथ रहा अर्थात् (२० मिनट + २१ वण्टा **४३ मिनट=)२२ क्वटा ३ मिनट तक चौय रहा और शेपरात्रि में १ क्वटा** ५७ सिन्द अर्थात क्रमंत्रा ४ वण्ड ५४ पका पश्चमी तिथि रही । शनि बार को

चौथ रहने से सिद्धि योग होता है। इस लिये इस यह सिद्धि योग का प्रयोग करना हो तो ४९ पला दिन उठने के बाद और ५५ दण्ड ६ पला के अभ्यन्तर ही प्रयोग करना चाहिये। पुनः शनिवार के दिन पञ्चमी मृत-योग होता है।अतएव उक्त शनिवार की शेष रात्रि में जिस समय पद्मनी पड़ती है, कोई भी ग्रुभ कार्य नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार यदि पञ्चमी रविवार के विषय में विवार करना हो तो १७ चक्र में देखते हैं कि रविवार को पञ्चमी ४९ दण्ड ३ पला अर्थात् १२ बज कर ५३ मिनट रात्रितक थो और ६, ७, ८ पंक्ति में पाते हैं कि पुष्य नक्षत्र ४४ दण्ड ५४पला अर्थात् २३ बजकर्१४मिनट(११बजकर १४ मिनट रात्रि)तक था । रविवार का पुष्य सर्वार्थ सिद्धि-योग होता है परन्त रिववार की पत्री मृत-योग होता है। पम्चमी १२ बजकर ५३ मिनट तक है, पुष्य ११ बज कर १४ मिनट रात्रि तक है अर्थात् पुष्य षष्टी होने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। इस कारण ११ बज कर १४ मिनट के भीतरही पुष्य, द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग का महर्त्त मिलता है और बष्टी दोष नहीं लगता। इसी प्रकार पञ्चाङ्ग को देख भाल कर महर्त्त निश्चय करना होता है। स्मरण रहे कि अंग्रेजी तिथि (तारीख) १२ बजे रात से आरम्भ होती है, परन्तु भारतवर्ष में गणितज्ञों ने बड़े परिश्रम द्वारा वैज्ञानिक दृष्टि से तिथियों का आरम्भ एवं समाप्ति निर्धारित कर पत्रवाङ द्वारा जनता के उपकारार्थ प्रका-शित किया है। मुहर्त्त के विचार में बहतेरे आवश्यक नियम हैं, पहले उन्हीं नियमों का अलग अलग उल्लेख किया जाता है।

# मुहूर्त्त के कतिपय आवश्यक नियम।

(१) शुक्रः-ज्योतिष शास्त्रानुसार शुक्र सांसारिक छख-सान्दर्व्यादि का कारक है। अतएव सभी कायों में शुक्र-दोष पर ध्यान देना आवश्यक है। सभी पत्र्वाङ्गों में शुक्रास्त एवं शुक्रोदय का समय दिया रहता है और यह भी दिया रहता है कि शुक्र किस दिशा (पूर्व या पश्चिम) में उदय होगा। प्रायः जनता हस बात को (देखकर) जानती भी है। लिखा है कि बाल, बृद्ध और अस्त शुक्र के समय में किसी भी विरस्थायी कार्य का आरम्भ नहीं करना चाहिये। कई प्रकार की यात्रा के समय शुक्र का पीछे या वायें भाग में रहना शुभ और दाहिने तथा सम्मुख रहना अशुभ बतलाया है। जैसे शुक्र पूर्व में उदय होते हैं तो पूर्व और

उत्तर दिशा के जाने में शक क्रमशः सन्मुख और दाहिने होंगे। उसी प्रकार पश्चिम और दक्षिण दिशा जाने बाले के लिये क्रमशः पीछे और बायें होंगे। इसी प्रकार शक के पश्चिम उदय होने में भी विचार किया जाता है। कोई अत्या-वश्यक कार्य हो, परन्तु यदि शक नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में यात्रा कीजासकती है। रेवती, अध्वनी, भरणी और क्रिका के प्रथमचरण में जब तक चन्द्रमा रहता है तब तक ग्रुक को अन्या कहते हैं। अर्थात उन नक्षत्रों में ( ग्रुक के नहीं बनने पर भी ) दिरागमाण, इत्यादि आवश्यक यात्रा की जा सकती है। अधिक मासः-दो अमावश्याओं के बीच में सूर्य्य की संक्रान्ति पड़ने से अधिक मास माना जाता है। जब दो अमावश्याओं के बीच अर्थात एक चन्द्रमास में सुर्घ्य की दो संक्रान्तियां हों तो वह क्षय मास माना जाता है। अयतिथि:-एक वार में तीन तिथि कुछ-कुछ पडती होतो क्षय निधि कहलाती है। बृद्धितिथिः एक तिथि तीन वारों में कुछ कुछ पड़ती हो तो बृद्धितिथि कहलाती है। भद्राः-यह सभी पञ्चाङ्गों में दिया रहता है। यदि चन्द्रमा मेप, ब्रुष, मिथुन वा वृश्चिक में उस समय हो तो भदा का वास स्वर्ग में; कन्या, तुला, धन वा मकर में हो तो पाताल-लोक में तथा कर्क, सिंह, कुम्भ वा मीन में हो तो मर्च्य-लोक में भद्रा का वास कहा जाता है। भद्रा का जहां वास रहता है उसका वहीं फल होता है। अर्थात् जब मर्त्य लोक में भदा रहता है तब यात्रा और विवाह आदि कोई श्रम काम करना मना है। वार-वेला- वार याम अर्थात चार पहर का दिन और चार पहर की रात होती है। एक पहर के आधे को अर्ध-प्रहर कहते हैं। रविवार का चौथा और पांचवां सोमवार का दसरा और सातवां, संगलवार का दूसरा और छट्टा, बुधवार का तीसरा और पाँचवां, बहुस्पतिवार का सातवां और आठवां, शुक्र वार का तीसरा और चौथा तथा शनिवार का पहला, छट्टां और आठवां अर्ध-प्रहर, वार-वेला कहा जाता है। सारांश यह है कि जन्म-नक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, भद्रा, पिता की मृत्यु की तिथि, अयतिथि, बृद्धितिथि, क्षयमास, अधिक मास, तेरह दिन का पक्ष, वारवेला-और ब्रकास्त में ब्रभ कार्यों का करना मना है। इसी प्रकार धनिष्ठा के अन्तिम दो चरण से रेवती तक अर्थात इन साढे चार नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा, घर की छावनी, चारपाई का बीनना, तृण और काष्ठ का संग्रह करना तथा प्रेत-दाड करना अञ्चम कहा गया है। तिथि के नामः - १, ६ और ११ तिथि को नन्दा,

२, ७ और १२ को भद्रा, ३, ८ और १३ को जया, ४, ९ और १४ को रिका और ५, १० और १५ को पूर्णा तिथि कहते हैं। शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्रा, मंगळवार को ज्या, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्ण हो तो सिद्धि-योग होता है। ऐसा ग्रुम योग अन्यदोषों का निवारण करता है। यदि (१) रविवार को पश्चमी तिथि और इस्त नक्षत्र, (२) सोमवार को वष्ठी और मृगशिर नक्षत्र, (३) मंगळवार को सप्तमी तिथि और अध्वनी नक्षत्र,(४) बुधवार को अष्टमी और अनुराधा नक्षत्र, (५) गुरुवार को नवसी और पुष्य नक्षत्र, (६) शक्रवार को दशसी और रेवती नक्षत्र तथा (७) शनिवार को एकादशी और रोहिणी नक्षत्र हो तो ऐसे योग को त्यागना छिखा है। रविवार को अध्वनी, तीनों उत्तरा, इस्त, मूल और पूर्वः सोमवार को मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी और श्रवणाः मंगळवार को अश्विनी, कृतिका. उत्तरभाद्रपद और अश्लेषा: बुधवार को कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा और इस्तः बृहस्पतिवार को अश्विनी, अनुराधा, पुनर्वछ, पुष्य और रेवती; शुक्र-बार को अध्वनी, अनुराधा, पुनर्वछ, श्रवणा और रेवती तथा शनिवार को रोहिणी, स्वाती वा श्रवणा हो तो सिद्धि योग होता है। परन्तु स्मरण रहे कि बार, नक्षत्र और योग से जो सिद्धि योग होता है वह किसी तिथि के योग से अनिष्टकर भी हो जाता है। जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र होने से सिद्धि योग तो होता है परन्त उसी दिन, उसी समय यदि पश्चमी तिथि हो जाय तो अशुभ होता है । जैसाकि उत्पर छिखा जा चुका है। इस कारण जब सिद्धि योग मिले तो देख लेना होगा कि अनिष्टकारी तिथि उस समय तो नहीं पहता है। सिद्धि योग सभी कार्यों में उत्तम है परन्तु गृह-प्रवेश में मंगलवार को अध्वनी, यात्रा में शनिवार को रोडिणी शौर विवाह में गुरुवार को पुष्य वर्जित करना होता है।



च्यक्र ५६ तिथि, नक्षत्र के वार-योग द्वारा योग।

|    | योग नाम     | रविवार  | चन्द्रवार | भौमवार | बुधवार          | गुरुवार         | शुक्रवार | शनिवार          |
|----|-------------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| १  | दग्ध योग    | १२ ती   | ११        | લ      | ३               | Ę               | ۵        | 8               |
| ર  | मृत्यु योग  | १।६।११  | राणाश्र   | १।६।११ | ३।८।१३          | धाराइप्र        | २।७।१२   | <b>५।१०।१</b> ५ |
| 3  | सिद्धि योग  | ×       | ×         | ३।८।१३ | २।७।१२          | <b>५।१०।</b> १५ | ११६।११   | <b>४।९।१४</b>   |
| ß  | विषाख्य     | ४ ति.   | ६ ति.     | ७ ति.  | २ ति.           | ८ ति.           | ९ ति.    | ७ ति.           |
| q  | हुताशन      | १२ ति.  | ६. ति.    | ७ ति.  | ८ ति.           | ९ ति.           | १० ति.   | ११ ति.          |
| Ę  | चराख्य      | पू. वा. | आद्री     | विशा.  | रोद्धिणी        | पुच्य           | मघा      | मूख             |
| b  | उस्पात      | वि.     | ã.        | ਬ.     | ₹.              | रो.             | पुष्य    | ૩.              |
| ۷  | मृत्यु योग  | अ.      | ਤ.        | श.     | अ.              | सृ.             | आइले     | ₹.              |
| ९  | काछ योग     | ज्ये.   | અ.        | g.     | <b>ਮ</b> .      | आर्द्रा         | म.       | चि.             |
| १० | सिद्धि योग  | मृ.     | श्र.      | उ.     | कृ.             | g.              | q.       | स्वा.           |
| ११ | चम दंष्ट्र  | म. ध.   | मृ. वि.   | कृ. भ. | पू. षा.<br>पुन. | उ.षा.,<br>अ.    | रो. अ.   | ઋ. શ.           |
| १२ | यम घण्ट     | म.      | वि.       | आ.     | मू.             | ₹.              | रो.      | ₹.              |
| १३ | अमृत सिद्धि | इस्त    | मृ. श्र.  | अ.     | अनु.            | पुष्य.          | रेवती    | रोहिणी          |
| १४ | दग्ध योग    | भर.     | चित्रा    | उ. षा. | ਬ.              | ड. फा.          | ज्ये.    | रेवती           |

पचाङ्ग में क्रकच, दग्ध नक्षत्र, वज्र योग का भी लेख पाया जाता है।
परन्तु उनका दोष केवल बंगाल और उत्तराखण्ड (खरा देस) में ही मानना बत-लाया है। जिसदिन मृत्यु क्रकचादि दुष्ट योग हो तथा सिद्धि-योग (अमृत सिद्धि योग) भी हो तो दुष्ट योगों के फल का नाशकर, कार्य-सिद्धि देती है।
यदि लग्न (यात्रा-लग्न) ग्रुद्ध हो तथा बलवान् हो तो समस्त अनिष्टकारी
योगों का नाश होता है। वार और नक्षत्र योग से आनन्दादि योग होता
है। ग्रुभ कार्यों में इन योगों को देख लेना आवश्यक है।

# 事第 401

## आनन्दादि योग !

|     | आनदं।दि      | ₹.          | चं.        | मं.        | ु बु.          | बृ          | য়         | .   श    | . , फल,      |  |
|-----|--------------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|----------|--------------|--|
| १   | आनंद         | अ.          | 편.         | आ          |                | अ           |            |          |              |  |
| २   | काल          | भ.          | आ          | . म.       | चि             | : ज्ये      | ो. अ       | . g      |              |  |
| 3   | धूम्र        | क्र.        | g.         | पू         | स्वा           |             | -          |          |              |  |
| 8   |              | रो.         | ति.        | ਤ.         | वि.            | <b>पू</b> . |            | ₹.       | सौभाग्य      |  |
| ध   | सौभ्य        | 퓓.          | अ          | ₹.         | अ.             | ੁ<br>ਫ.     | श.         |          |              |  |
| ξ   | ध्वांक्ष     | आ.          | म.         | चि.        | ज्ये           |             | g          | भ        |              |  |
| હ   | ध्वज         | पु.         | y.         | स्वा,      |                | · 37.       | ਚ.         | कु       | सौभाग्य      |  |
| ۷   | श्रोवत्स     | ति*         | ਢ.         | वि.        | पू.            | ਬ.          | रे.        | रो.      | सौख्यसंपत्ति |  |
| 3   | वज्र         | अ.          | ₹.         | अ.         | ਭ_             | श.          | अ.         | 퓓.       | क्षय         |  |
| १०  | मुद्गर       | म.          | चि.        | ज्ये.      | अ.             | पु.         | स.         | आ        |              |  |
| 88  | ন্তর         | <b>पृ</b> . | स्वा       | मू.        | श्र.           | ਰ.          | ₹.         | д.       | राजसम्मान    |  |
| १२  | मित्र        | ਤ.          | वि.        | q.         | घ.             | ₹.          | रो.        | ति.      | पुष्टि       |  |
| १३  | मान          | ₹.          | . अ        | ₹.         | श.             | अ,          | <b>मृ</b>  | आ.       | सौभाग्य      |  |
| 88  | पद्म         | चि.         | ज्ये.      | अ.         | দু.            | भ.          | आ.         | म.       | धानगम        |  |
| १५  | <b>ऌं</b> बक | स्वा        | मू         | श्र्र.     | <b>a</b> .     | कृ          | g.         | q.       | धनक्षय       |  |
| १६  | उत्पात       | वि.         | पृ.        | घ.         | ₹.             | रो.         | ति.        | 3.       | प्राणनाश     |  |
| १७  | मृत्यु       | अ.          | <b>ਭ</b>   | श.         | <b>अ</b>       | <b>ච</b> .  | आ.         | ₹.       | मृत्यु       |  |
| १८  | काण          | ज्ये        | <b>अ</b>   | <b>q</b> . | भ.             | आ,          | म.         | चि.      | क्लेश        |  |
| 38  | सिद्धि       | मू.         | श्र.       | ਤ.         | कु             | g           | g,         | स्वा.    | कार्यसिद्धि  |  |
| २०  | शुम          | ٧.          | घ.         | ₹.         | रो             | ति.         | ਤ_         | वि.      | कल्याण       |  |
| २१  | अमृत         | <b>ਭ</b> .  | श.         | अ.         | <del>핃</del> . | था.         | ₹.         | अ.       | राजसन्मान    |  |
| २२  | मुशल         | <b>अ</b> .  | y.         | भ.         | आ.             | म.          | चि.        | ज्ये.    | धनक्षय       |  |
| २३  | गदा          | শ্ব.        | ਰ.         | ₹.         | 3.             | पू.         | स्वा.      | मू.      | अक्षयविद्या  |  |
| २४_ | मातंग        | ધ.          | ₹.         | रो.        | a.             | <b>ਤ</b> .  | वि.        | पू       | कुलबृद्धि    |  |
| રપ  | राक्ष्स      | श.          | अ.         | 묙.         | भा.            | ₹.          | अ.         | ਤ.<br>ਤ. | महाकष्ट      |  |
| २६  | चर           | <b>q</b> .  | म.         | आ.         | म.             | चि.         | ज्य.       | अ.       | कार्यसिद्धि  |  |
| २७  | स्थिग        | ਢ.          | <b>₹</b> . | g.         | <b>q</b> .     | स्वा.       | मू.        | श्र.     | गृहारंभ      |  |
| २८  | वर्द्धमान    | रे.         | रो         | ति.        | 8              | वि.         | <b>q</b> . | घ.       | विवाह        |  |
|     |              |             | •••        | - " -      |                | • • •       | ο.         | ٦٠ ]     | 1ननाष्ट्     |  |

<sup>\*</sup> ति = तिष्य = पुष्य ।

भ व और स्थिर:--तीनो उत्तरा रोहिणो और रविवार को कहते हैं। इस में स्थिर-कार्य करना अर्थात् बीज बीना, गृह बनाना, शान्ति करना, बगीचा लगाना और मृद् संज्ञक नक्षत्र में जो लिला है, उन सब कार्यों का करना अच्छा है। चर और चलः--स्वाती, पुनर्वस, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा और चन्द्र-बार को कहते हैं। इन नक्षत्रों में घोडा वगैरह पर चढना, बगीचा में जाना और क्षिप्र नामक नक्षत्र में जो लिला है उन सब कार्यों का करना अच्छा है। उब और कर:--तोनों पूर्वा, भरणी, मधा और मङ्गळवार को कहते हैं। इनमें कटता, चात और अग्निकार्य, विष, शस्त्र और जो दारूण संज्ञक में किसा है. उन सब कार्यों का करना अच्छा है। मिश्र और साधारणः--विशाना, क्रित्तिका और बुधवार को कहते हैं। इनमें अग्निकार्य करना, मिश्रकार्य, ब्रषोत्सर्ग और उम्र में जो लिखा है, उन सब कार्यों का करना अच्छा है। क्षिप्र और लच्च:--इस्त, अधिनी, पुष्य, अभिजित \* और गुरुवारे को कहते हैं इसमें व्यवसाय करना. रतिज्ञान, भूषण निर्माण एवं धारण, चित्रण, कछा और चरसंज्ञक में जो खिला है, उन सब कार्यों को कारना अच्छा है। मृदु और मित्रः-मृगशिरा, रेवती. चित्रा, अनुराधा और शुक्रवार को कहते हैं। इस में गीत, कपड़ा, क्रीड़ा, मित्र-कार्य, भूषण और ध्रव संज्ञक कार्य श्रुभ होते हैं। तीक्ष्ण और दाहनः--मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा और शनिवार को कहते हैं। इन में अभिचार, धात. भेद ( झगड़ा ), पशु-दमन और क़र नक्षत्र में जो कहा है वह भी करना उत्तम है। तारा:-- तारा का विचार आवश्यक है। जन्म नक्षत्र से × जिस नन्नक्ष में किसी कार्य का आरम्भ करना हो, गिनकर जो संख्या आवे वह यदि ९ से अधिक आती हो तो उस को ९ से भाग देने पर जो शेष बचे वह संख्या और यदि संख्या ९ से कम आती हो तो वही संख्या होगी । यदि १ बचे तो उसमें शारीरिक कष्ट. २ बचे तो धनोन्नति, ३ बचे तो क्षति और विपक्ति, ४ बचे तो कुशक और उन्नति, ५ बचे तो कार्य की द्वानि और विष्न-बाधा, ६ बचे तो सफलता और कार्य-सिद्धि, ७ बचे तो मृत्यु अतएव सर्वथा अनिष्ट, ८ बचे तो मिछन और यदि ९ बचे तो परम मित्रता अर्थात् अत्यन्त शुभ होता है।

<sup>\*</sup> उत्तराबाढ़ के अन्तिम १५ दण्ड और भवणा के प्रथम चार दण्ड की अभिजित कहते हैं। × वा पुकार-वाम से।

## किनकिन कार्यें। के लिये कौन कौन तिथि, नक्षत्रादि विहित हैं।

नित्य कार्य ।

वस्त्रादि <u>धारणः--</u> ध्रुव नक्षत्र, रेवती, अधिनी, इस्त, वित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य और पुनर्वछ नक्षत्रों में मूंगा, सोना, इाथीदात की वस्तु और वस्त्र धारण करना ग्रुभ है। शनि, सोमवार और मञ्जलवार एवं रिका तिथि मना है। मङ्गलदिन, लाल वस्त्र, तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुनर्वछ, और पुष्य में सधवा स्त्री वस्त्रादिधारण न करे। सीलाई सिखना हु., ज्ञु., च. बुप्रवार और अश्विनी, पुनर्वस्त, धनिष्ठा, चित्रा और अनुराधा मक्षत्र अच्छा है पर १,४,९,१४,३० तिथि नहीं। गहना बनवाना, (जेवर):-- चर, क्षिप्र और ध्रुव नक्षत्रों में साधारण गहना; ध्रुव, चर, मिश्र, क्षिप्र और मृद् नक्षत्रों में, रविवार और मंगळवार को, मेथ, सिंह वा वृश्चिक छनन में, जड़ाव गहना; चर ,धुव, सृदु वा क्षिप्र नक्षत्रों में शुभदिन तथा शुभ क्रम में मोती-जड़ित गहना बनाना ग्रुभ है। कोष संग्रहः--खजाना जमा करने के खिये श्रवणा, आर्द्रा, पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, इस्त वा तीनों उत्तरा उत्तम है। ऋण देना लेनाः-स्वाती, पुनर्वस्र, विशाखा, पुष्य, श्रवणा, धनिष्ठ। शतभिषा, अश्विनी और मृद् नक्षत्र अच्छा है । छन्न चर हो पर जिस से पम्बम नवम में शुभवह हो और आठवें में कोई वह न हो, मंगलवार. संक्रान्ति, इस्त नक्षत्र, रविवार और वृद्ध योग इनमें ऋण नहीं छेना। ऋण लेने से वंश ऋणी हो जाता है और बुधवार को ऋण देना मना है। खरीदनाः--रिक्ता वा पूर्णा तिथिन हो, वार कोई हो; रेवती, शतभिषा, अश्विनी, स्वाती. श्रवणा और चित्रा श्रुभ है। बेचनाः--रिक्ता तिथि न हो,तीनों पूर्वा, विशाखा, क्रुत्तिका, आश्लेषा और भरणी नक्षत्र अच्छा है। केन्द्र अथवा त्रिकोण में श्रभग्रह हों: ३, ६, ११ में पापप्रह हों पर कुम्भ लग्न न हो तो अच्छा है। हाथी, घोड़ा क्रय-विकयः--क्षिप्र-नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाती, शतभिषा, पुनर्वस में, मंगलवार छोड़ कर बाकी दिनों में, ४, ९, १४ छोड़ कर बाकी तिथियों में बोड़ा का क्रय-विक्रय शुभ है। सदु, क्षिप्र और चर संज्ञक नक्षत्रों में हाथी का

कय-बिक्रय करना अच्छा है। इसमें ४, ९, १४ तिथि और शनिवार स्थाज्य है। शस्त्र बनाना:—सीक्ष्ण, उग्न, अधिवनी, स्गिशिरा, विशाखा और क्रिका इसके छिये ग्रुभ नक्षत्र हैं। चुड़ी पहरना:—४, ९, १४, ३० तिथि और मं., चं., र. और शनिवार न हो तो ग्रुभ है। रेवती, तीनो उत्तरा, रोहिणो, स्गिशिरा, अधिवनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य और पुनर्वंद्र नक्षत्र ग्रुभ है। खाट बनाना:—सूर्य्य के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र गिन कर जो संख्या आवे उससे ७ नक्षत्र, और ११ नक्षत्र से २३ वें नक्षत्र तक ग्रुभ होते हैं, शेष अग्रुभ। इसी प्रकार उस संख्या से ६ नक्षत्र, और १० से १८ नक्षत्र तक तथा २१ से २७ नक्षत्र तक चुल्हा बनाना ग्रुभ है। झाड़:—- सूर्य्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक ग्रिभ कर जो एछ आवे यदि वह ४, ५, १३, १४, १५, २२, २३, २४, २५, २६, २७ वां नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में नया झाड़ खरीदना वा उसे काम में छाना अच्छा है।

#### रोग ।

औषिष बनाना वा सेवन करनाः — लघु, मृदु, चर और मृल नक्षत्र में;

ग्रुक्त, चन्द्र, गुरु, बुध और रिववार को तथा द्विस्वभाव (३, ६, ९, १२) छान

ग्रुम होता है। लग्न से द्वादश, सप्तम और अष्टम स्थान में ग्रह न हो और

जन्म नक्षत्र न हो तो दवा खाने के लिये अच्छा होता है। विश्व को चीरना-फाइनाः
गंगल, बृहस्पित और रिववार हो, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, शतिभवा

श्रवणा, हस्त, अश्विनी अभिजित तथा पुष्य नक्षत्र अच्छा है। आरोग्य स्नानः — ग्रुक

और सोमवार को छोड़ कर अन्य वारों में, और रेवती, पुनर्वष्ठ, मघा, स्वाती,

अश्लेषा और ध्रुव नक्षत्रों को छोड़ कर अन्य नक्षत्रों में, चर लग्न में स्नान ग्रुम

है। लग्न से केन्द्र, त्रिकोण और ग्यारह में पापग्रह का रहना ग्रुम है।

## खेती कृषि, (गृहस्थी)

ऋषियों का सिद्धान्त है कि बास्तु पुरुष सर्पाकार है। उसके सिर की ओर से दो भाग और पूछ की ओर से तीन भाग छोड़ कर जो स्थान हो उसी स्थान में इक चळाना उचित है। भाद्रपद (भादो) से तीन तीन महीनों में

बास्तु पुरुष का सिर पूर्वादि दिशा में रहता है। इल चलाना:---मूक, स्वाती, विकाला, मघा, चर, घ्र व, सृदु और क्षिप्र नक्षत्रों में; शनि, मंगल को छोड़ कर बाकी दिन में; पापप्रह बलहीन हों, चन्द्रमा बलवान् हो और लग्न में बृहस्पति हो तो इड चळाना शुभ है। परन्तु सिंह, कुम्भ, कर्क, मेष, मकर और तुला लग्न में क्रम नहीं है तथा रिक्ता और पत्नी में भी उत्तम नहीं है। बीज बोना:--मूछ, मधा, स्वाती, धनिष्ठा, तीनोउत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, इस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित नक्षत्र हुअ है। वार मे चन्द्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ है। तिथिका कोई विशेष विचार नहीं है। आर्द्रों के प्रथम चरण में जब सूर्य्य रहे (जिस दिन आदीं में सूर्य्य का प्रवेश हो उस दिन से तीन दिन तक ) तब बीज नहीं बोना। उस समय राहु जिस नक्षत्र में हो ( पंचाकु में लिखा पाया जाता है) उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र अग्रुभ उसके बाद तीन शुभ उसके बाद १ अञ्चम, ३ ज्ञुम, १ अञ्चम, ३ ज्ञुम, १ अञ्चम, ३ ज्ञुम और अन्त के ४ अग्रुभ होते हैं। इस प्रकार से जो अग्रुभ नक्षत्र हों उनमें बीज बोना अशुभ है। उपर्युक्त विदित नक्षत्र भी हों और राह-नक्षत्र से गणना द्वारा भी शुभ भी हो तो बीज बोना शुभ है। <u>धान रोपनाः</u> --र., चं., बु., वृ., शु. वार हों और वि., पू.भा., मू. रो., शत. वा उ.फा. नक्षत्र हो तो धान रोपना श्चम है। स्रेत काटना (कटनी):---४, ९, १४ तिथि नहो । र., चं., बु., वृ., शुक्रवार हो । मू., ज्ये., अश्ले., पू. भा., ह.,कू., ध., श्र., मृ., स्वा., म., तीनो उ., पू. बा.,भ , बि., पूष्य नक्षत्र हो और काटने का समय का लग्न नृष, सिंह, वृश्विक वा कुम्भ होना शुभ है। दौनी, मालिश (अन्न-मर्दन):---रिक्ता तिथि नही। चं., बु., द्यु., बृ., दिन हो । पूर्व फाल्गुनी, उ. फा., अ., म., ज्ये,. रो., मू., अनु., रे. नक्षत्र हो तब दौनी आरम्भ करना शुभ है। अन्न का दोर लगाना, रखना वा सैंतनाः-मिन्न, उप, आ., अरुले, ज्ये. नक्षत्र न होना चाहिये। चं., बु., बू., खू. बार हो और बृष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धन, मकर वा मीन लग्न हो तो पेसे समय में अन्न का देर छगाना, रखना वा सैतना ग्रुभ है। अन्न का सवाय, क्योदा कगाना तथा व्याज पर देन्य:--वर, श्रुव, पु.,वि., वा ज्येष्ठा नक्षत्रों में अच्छा होता है। नवान्न खानाः---१, ६. ११ तिथि न हो। र., चं., द्ध., बू., शुक्रवार हो। स्वा., पु., अ., ध., श., इ., अदिव., पु., ह., बि., अनु. मक्क ग्रुम है। चैत्र और पौच महीना नहीं होना चाहिये। छन्न में

शुभग्रह होना अच्छा है। (विषघटिका का न होना अच्छा है। देखो धा-२१७ पृष्ठ ५३७) गाय, बैल इत्यादि खरीदना, मेचनाः---क्षिप्र, रे., वि., पु., ज्ये., श्र., धनिष्ठा नक्षत्र हो, रिक्ता वा पूर्णमासी न हो तो खरीदना वा बवना शुभ होता है। पशुपालनः---४, ८, ९, १४, ३० तिथि और मंगलवार न हो। श्र., वि., तीनों उ., रो. नक्षत्र न हो; लग्न २, ३, ४, ६, ७, ९ वा १२ हो, अष्टम में कोई ग्रह न हो तो पशु पालने का समय अति उत्तम होता है। लता, बृश्च का लगानाः--- वि., मू., श., गृदु वा क्षिप्र नक्षत्र में बृक्षादि लगाना शुभ है। तिथि, वार का कोई निर्णय नहीं मिलता है।

#### रोजगार ।

बड़ों से मिलनाः --- प्रव, मृदु, क्षिप्र, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल, शिनवार छोड़ कर अन्य वारों में और २, ३, ५, ७, १२ तिथियों में अफसर बा बड़े लोगों से मिलना अच्छा है। दूकान खोलना वा बाजार लगानाः --- मिश्र, प्रुव और क्षिप्र नक्षत्रों में; रिक्ता तिथि, मंगलवार और कुम्भ लग्न छोड़ कर शेष तिथि, वार और लग्न में दूकान खोलना वा बाजार लगाना अच्छा है। श्रुक और चन्द्रमा लग्न में हों, अष्टम और द्वादश स्थानों में पापप्रह न हों, द्वितीय, एकादश और दशम में शुभग्रह हो तो उत्तम होता है। नौकरीः--- क्षिप्र और मैत्र नक्षत्रों में, बुध, श्रुक, रिव और वृहस्पितवार में, तिथि कोई हों, लग्न से दशवें वा ग्यारहवें में सूर्य्य वा मंगल हों तो ऐसे समय में नौकरी करना अच्छा है, परन्तु मालिक से योनि-मैत्री, राशि-मैत्री, और वर्ग-मैत्री का श्रुभ होना अच्छा है।

#### संस्कार ।

ऋतुमती:---रजस्वला याने मासिक-धर्म-युक्ता स्त्री को कहते हैं। धर्म शास्त्र और आयुर्वेदके अनुसार रजोदर्शन के उपरान्त तीन दिन तकस्त्री को बहावर्य पूर्वक रहना चाहिये। पति का मुखनहीं देखना चाहिये। चटाई इत्यादि (भूमि शय्या) पर सोना, हाथपर अथवा कटोरे वा दोने में खाना, आंसू न निराना, नखन काटना, तेल उबटन और काजल न लगाना चाहिये। दिन की सोना, बहुत भारी शब्द का सनता, इँसना और बहुत बोलना भी नहीं चाहिये। रजोदर्शन के

उपरान्त तीन दिन तक स्त्री अपवित्र रहती है। चौथे दिन स्नान कर छन्दर बस्त्र और भूषण धारण कर पति का मुख और उसकी अनुपत्थिति में सूर्य का दर्शन करना चाहिये, ततुपश्चात् कुट्टम्ब जन एवं घरकी वस्तुओं का स्पर्श कर सकती है। प्रथम ऋतुमती स्त्री का स्नानः- इस्त, स्वा., अश्व., मृ., अनु., ध., ज्ये. वा भ्रव नक्षत्र में अथवा शुभ तिथि तथा शुभदिन में स्नान शुभ है। बदि मृ., रे., स्वा., इ., अश्वि. और रो. में स्नान करे तो शीघ्र गर्भ की स्थिति होती है। प्रसृतिका स्नाजः-रे., मृ., ह., स्वा., अश्व., अनु. और ध्रुव नक्षत्रों में, र., भौ., और वृ. वार को स्नान शुभ है। आ., पुन., पुष्य, अ., म., म., मू., वि., कृ., चि. नक्षत्र; बुध, शनिवार; अष्टमी, वष्टी और रिक्तामें शुभ नहीं है। शेष बारादिक में मध्यम है। अन्न प्राशनः--छड्के का छट्टे महीने से सम महीने में (जैसे ८,१०,१२ इत्यादि) कन्या का पांचवें से विषम महीने (५, ७, ९, ११ इत्यादि) में, स्थिर, मृद्, छघु और चर नक्षत्र में अन्न प्राशन शुभहै। रिक्ता, नन्दा, भष्टमी, अमावश्या और द्वादशी विथि; शनि, मंगल रविवार; जन्म लग्न, जन्म राशि अष्टम छान और उसका नवांश; मेष, बृश्चिक और मीन छानों को त्यागना होगा । केन्द्र, त्रिकोण में ग्रुभग्रह हों, दसम स्थान ग्रुद्ध हो; ३, ६, ११ में पापग्रह हों; छरन, अष्टम और षष्ट स्थानों को छोड़ कर शेष किसी स्थान में चन्द्रमा हो तो ग्रुभ है। मतान्तर से अनुराधा, शतभिषा, स्वाती और जन्म-नक्षत्र को ग्रभ नहीं बसलाया है। कर्ण वेध:--लड़के का पहले दाहिना और लड़की का पहले बांया कान छिदवाना चाहिये। जन्म से १२वें वा १६वें दिन और क्कट्टे, सातवें वा आठवें महीने में तथा विषम वर्ष में, बुध, गुरु, शुक्र और सोमवार को; अ., ध., पुन., मृदु वा लघु संज्ञक नक्षत्र में कर्ण-बेध ग्रुभ होता है। लग्न से अष्टम स्थान ग्रुद्ध; २, ३, ४,५,७,९,१०,११ स्थानों में शुभग्रह हों, ३, ६, ११, में पापग्रह हों; लग्न में बू. हो तो शुभ है। बैन, पौष, क्षय-तिथि, हरि-शयन, जन्म-मास, रिक्ता, समवर्ष और जन्म तारा को स्थागना होता है। चूड़ाकर्म (मुण्डन):--तीसरे, पांचवें विषम वर्षमें; बुध च.. ग्रक वा चन्द्र वार में; मृ., चि. रे., स्वा., पुन., श्र., ध., शत., इ., अश्व., और पुष्य नक्षत्रों में चूड़ाकरण शुभ है। अष्टमी, द्वादशी, प्रतिपदा, वही, अमावश्या. रिका तिथि न हो, चेन्न मास छोड़ कर उत्तरायण विहित है। आठवां स्थान में कोई ग्रह न हो; १, ४, ५, ९, ७, १० में शुभग्रह हों; वृष, तुला, धन

वा मकर लग्न हो, जन्म लग्न वा जन्म राशि से अष्टम, लग्न न हो और लग्न में वृ. हो तो उत्तम होता है। चैत्र वा पौष मास (सौरमास) आषाढ़ शुक्क एकादशी से कार्त्तिक शुक्क एकादशी तक (हरिशयन) न हो। जेठे छडके को ज्येष्ट में चुड़ाकर्ण विदित नहीं है। यदि बालक पांच वर्ष से अधिक का हो तो उसकी गर्भवती माता भी चूड़ा-कर्म कर सकती है, परन्तु पांच वर्ष के बालक तक का चूड़ाकरण वह माता नहीं कर सकती जो पांच मास से अधिक की गर्भवती हो। अक्षरारम्भः-- जन्म से पांचवें वर्षमें गणेश, विष्णु, सरस्वती, छक्ष्मी और गुरु की पूजा के उपरान्त जब सूर्य्य उत्तरायण हो तब २, ३, ५, ६, १०, ११, १२, तिथि में; छघु. श्रवण, स्वा., रे., पुन., आर्द्धा चित्रा नक्षत्र में अक्षरारम्भ करना विहित है। लगन, स्थिर वा द्विस्वभाव, श्रूम लगन वा ग्रुभदिन विद्वित है। मतान्तर से कुम्भगत सूर्य्य में भो अक्षरारम्भ निषेध है। विद्यारम्भः---२, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तिथि हो; र., गु., बु., श्च. वार हो: मृ., आ., पुन., ह., वि., स्वा़, श्र., घ., शत., अश्वि., मृ., तीनों पूर्वा, पुष्य वा अञ्लेषा नक्षत्र हो; लग्न से त्रिकोण और केन्द्र में ग्रुमप्रह हो तो ग्रुम होता है। किसी का मत है कि तीनों उत्तरा, रो., रे. और अनुराधा भी श्रम है। अनध्याय तिथि में विद्यारम्भ निषेध है। उपनयन, यज्ञोंपवीत (जनेऊ):- ब्राह्मण का यज्ञों-पनीत गर्भ या जन्म से पांचवें वा आठवें. क्षत्रिय का छठे. ग्यारहवें और वैश्यका आठवें वा बारहवें वर्ष में होना चाहिये। इन वर्ष-प्रमाणों का दूना समय बीत जानेपर यज्ञोपवीत करना निन्दनीय है। यज्ञोपवीत मध्याद्व के पूर्व हो होना उचित है। (कम से कम आरम्भ भी होना चाहिये।) क्षिप्र, ध्रुव, चर, सृदु, अश्लेषा, मूल, तीनों पूर्वा वा आर्द्रा नक्षत्र हो, र., चं., बु., खु. या गुरुवार हो, २,३,५,१० ११ वा १२ तिथि हो । कृष्ण पक्ष की २,३ वा ५ तिथि हो, अषाढ़ शुक्छ १०, ज्येष्ठ इक्क २, पौष इक्क ११, माध इक्क १२ और संक्रान्त के दिन न हों, स्त्रन से केन्द्र और त्रिकांण में शुभग्रह हो, ३, ६, ११ में पापग्रह हो, ६, ८, १२ में कोई ग्रह न हो तो श्रभ कहा है। छान में बृहस्पति या छान का स्वामी बृहस्पति या छरन के नवांशेश वृ. या छरन पर वृ. की दृष्टि का होना बहुत ही शुभ कहा गया है। इस वृ. के योग से बालक वृद्दस्पति के समान विद्वान् होता है। शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा और छरनेश, छहे और आठवें नेष्ट हैं। द्वादश में ग्रक और

चन्द्रमा नेष्ट हैं । लगन, पञ्चम और अष्टम में पापप्रद अनिष्ट हैं। शुभग्रद, अष्टम, षष्ट और द्वादश को छोड़ शेष स्थानों में शुभ होते हैं।

#### यात्रा ।

ध्वा 💐 🦃 यात्रा में नक्षत्र, तिथि, वार, योगिनी, लग्न एवं चन्द्रमा का विचार किया जाता है। उत्तम नक्षत्रः---अश्वि., मृ., पुन., पुष्य, इ., अनु., श्र., ध. और रेवती यात्रिक नक्षत्र हैं। इनमें से अनु., इ., पुष्प और अधिव. दिगुद्वारिक संज्ञक हैं अर्थात् इन नक्षत्रों में सभी दिशाओं की यात्रा बिना चन्द्रमा के दक्षिणादि विचार के भी करना शुभ है। मध्यम नक्षत्र:---रो., तीनों उ., मू., शत., ज्ये., तीनों पु., (१६) ये नक्षत्र मध्य रूप से यात्रिक है। त्याज्य मक्षत्रः---भ. (७), कृ. (२१), अश्ले. (१४), म. (११), स्वा. (१४), वि. (१४), ज्ये. (कुछ), वि. (१४), ये यात्रा में अश्म है। परन्तु यदि यात्रा करना अति आवश्यक हो तो तीनो पूर्वा का १६ घटो और अन्य नक्षत्रों के आगे जो अंक दिया है, उतना उतना आदि का घटी त्यागना चाहिये। (परन्तु चित्रा का अंत की १४ घटी त्याज्य है। ज्येष्ठा को सर्वदा त्याज्य बतलाया है)। तिथि:--- शुक्ल प्रतिपदा, अमावश्या, पूर्णिमा, रिक्ता, ६, ८, १२ तिथि निन्ध हैं। दिक शुल:---शनि, सोमवार और ज्येष्ठा पूर्व के लिये, गुरुवार और पूर्व-भाद्र दक्षिण के लिये, रिववार, शुक्रवार और रोहिणी पश्चिम के लिये तथा मंगल, बुध और उत्तर फाल्गुनी उत्तर के लिये दिक्शूल है। बृहस्पति और सोमवार अग्निकोण, रवि, शुक्र, नैऋत्य, मंगल वायुव्य कोण तथा बुध और शनि ईशान-कोण के लिये दिक्झूल होता है। योगिनी:---प्रतिपदा और नवमी का पूर्व; 3, ११ को अग्नि कोण, ५, १३ को दक्षिण; ४, १२ को नैऋत्य; ६, १४ को पश्चिम, ७, १५ को वायुव्य, २, १० को उत्तर और ८, ३० को ईशान कोण में रहती है। जिस ओर यात्रा करना हो उसके सम्मुख और बाम में योगिनी का रहना मनुष्य की यात्रा के लिये अशुभ है और उसका उल्टा शुभ है। परम्तु पशु-यात्रा में बाम और पृष्ठ शुभ तथा सन्मुख और दाहिना अशुभ होता है। काल-पाश के बार:---पूर्व शनि, अग्नि-कोण शुक्र, दक्षिण वृहस्पति, नैऋत्यकोण बुध, पश्चिम मंगल, वायुव्य सोमवार, उत्तर गवि और ईशाव बुध । तिथिशूलः---

पूरव कृष्ण पक्ष की परिवा, दक्षिण ५, १३, पश्चिम ६, १४, उत्तर २,१०। चन्द्रमा की दिशा:---मेष, सिंह, धन का पूरव; बृष, कन्या और मकर का दक्षिण; मिथुन, तुला और कुम्भ का पश्चिम: तथा कर्क, वृश्चिक और मीन का चनद्रमा उत्तर रहता है। चन्द्रमा दाहिना और सम्मुख ग्रुभ है। यात्रा छग्नः-जिस दिशा की यात्रा किया जाय उस दिशा में सम्मुख लग्न में विजय, दाहिना और बाम मध्यम, पीछे हानि और नाश। लग्न का वास चन्द्रमा के सहश है। जैसे मेष से पूरव, बृष दक्षिण इत्यादि। त्याज्य लग्नः--१, ६,११ तिथि को,५,७, ८, १० लग्न; २,७, १२ तिथिको ९, १२ लग्न; ३,८,१३ तिथिको ३, ६, लग्न:४,९,१४ तिथि को १,४ लग्न और ५,१०,१५ को ३,११ लग्न अर्थात् जिस तिथि में जो छान त्याज्य है उस लग्न में यान्ना मना है। जन्म-लग्न वा जिस राशि में जन्म-चन्द्र हो बह लग्न यात्रे का कदापि नहीं होना चाहिये। दोहद:--यात्रा के समय यदि अनिवार्य कार्यों से दिशा, वार वा तिथि-दोष पड़ता हो तो उसदोष के परिद्वार के लिये कतिपय पदार्थीं का भोजन इत्यादि करने से उस दोष की निवृत्ति होती है, उसी को दोहद कहते हैं। विचारने की बात है कि महर्षियों ने जनता-रक्षा के लिये क्या-क्या लिख छोड़ा है। पर दुःख है कि आजकरू नये रोशनी वाले इसका ठट्ठा उड़ाते हैं। दिशा दोहदः-पूर्व दिशा जाने में बी; दक्षिण जाने में भात में तिल; पश्चिम जाने में मळली और उत्तर जाने में दूध खाकर जाने से दिशा के दुष्ट दोषों का निवारण होता है। वार दोहदः---रविवार को शिलरण अर्थात दही में शक्कर और मेवा इत्यादि मिला कर, मता-न्तर से घी; सोमवार को दूध; मंगल को गुड़, मतान्तर से काञ्जी; बुध को तिल वा काढ़ा हुआ दूध; बृहस्पतिवार को दही; शुक्रवार को दूध और शनिवार को भात में तिल मिला कर खाना वार-दोष निवारक है। तिथि दोहदः---प्रति-पदा को आक का पत्ता, २ को चावल का घोवन, ३ को घो, ४ को अमली, यवागु अर्थात जौ वा चावल का मांड़ (वैद्यक शास्त्र के अनुसार एक पथ), ५ को इविष्, ६ को स्वर्ण-धोअन, ७ को पूआ, ८ को खट्टा नींबू, ९ को जल, १० को गौमूत्र, ११ को यव, १२ को पायस ( दूध का बना हुआ खीर ), १३ गुड़, १४ रुधिर, १५ को मूंग दोष-निवारक है। (यदि किसी मनुष्य के लिये इसमें से कोई पदार्थ खाद्य न हो तो युक्ति बतलाती है कि उन पदार्थों का दर्शन मान्न ही शुभ होगा ।) प्रस्थान:--अर्थात् यदि स्थान छोड़ने में किसी कारण से विख्यन हो

और बान्ना का ग्रुभ समय पहले हो होता हो तो वैसी अवस्था में प्रस्थान करना अर्थात् अपने किसी प्रिय-पदार्थ (यञ्चोपवीत, वस्त्राहि) को किसी अन्य पुरुष द्वारा यात्रा के समय में अपने घर से दूसरे घर वा दूसरे ग्राम में भेज देने की विधि है। उसी को प्रस्थान कहते हैं। पूर्व दिशा जाना हो तो उसका प्रस्थान सात दिन तक, दक्षिण का पांच दिन, पश्चिम का तीन दिन और उत्तर का दो दिन तक रहता है। यह भी लिखा है कि राजा का प्रस्थान दश दिन तक, साधारण जमींदार का सात दिन और सर्व साधारण मनुष्य का पांच दिन तक रहता है। यदि उपर्युक्त समय के भीतर यात्रा करने वाला न जासके तो पुनः दूसरा यात्रा करना होता है। यात्रा छक्ष्णः---चलते समय मनमें उत्साह यात्रा का सबसे उत्तम रूक्षण है। ऐसे तो पूर्ण-घट इत्यादि और भी बहुत से ग्रुभ रूक्षण हैं। दो घड़िया यात्राः---यदि किसी आवश्यक कार्यवश कहीं जाना हो और यात्रा का अभाव होता हो अथवा एक ही दिन के लिये कहीं जाना और वहां से आना भी हो तो इसके लिये दोघडिया यात्रा का अवलम्ब लेना शुभप्रद है। चार प्रहर का होता है और चार घडी का एक प्रहर होता है। अतएव एक दिन का आठवां हिस्सा दो धड़ी का होता है। इस कारण दिन-मान वा राग्नि-मान को भाठ से भाग देकर जो दण्ड, पलादि फल आवे उसी का एक-एक 'दो घड़िया' होगा। नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसमें प्रति वार को रात्रि एवं दिन के प्रत्येक दोघडिया का अञ्चल वा ग्रम लक्षण दिया गया है। ग्रम दोघडिया में ग्रुभफल और अग्रुभ में अग्रुभफल होता है।

## 📆 🥦 🕻 🕽 दो घड़ियां चक्र

स्. दि स् रा. चं दि. चं रा. मं दि. मं रा. बु. दि. बु. रा. वृ. दि. बु. रा. शु दि. शु.रा शा.रा. शदि. उद्वोग चर अमृत काल रोग उद्वोग लाभ अमृत शुभ रोग चर लाभ काल शुभ चर छाभ काछ ग्रुभ उद्देग चर अमृत काल रोग उद्देग लाभ अमृत ग्रुभ रोग छाभ अपृत श्रम रोग लाभ काल शुभ उद्दोग चर अमृत काल रोग उद्दोग अमृत काल रोग उद्दोग लाभ अमृत शुभ रोग लाभ काल ग्रुभ उद्वेग वर चर काछ शुभ उद्दोग चर अपृत काल रोग उद्दोग लाभ अमृत श्रभ रोग चर छाभ काल शुभ उद्देगचर अमृत काल रोग उद्वोग लाभ अमृत रोग उद्देग छाभ अपृत शुभ रोग शुभ उद्वेग चर चर लाभ काल उद्देग चर अपृत काल रोग उद्देग लाभ अपृत शुभ रोग चर

उदाहरण:--जैसे जिस दिन यात्रा करना हो उस दिन का दिन मान ३१ दण्ड ४० पला हैं तो उस को आठ से भाग करने से ४ दण्ड ५ पला हुआ और यदि वह दिन मंगलवार के दिन का समय हो (क्यों कि दिन मान किया है) तो भोर से चार दण्ड पांच पछा तक रोग ८ दण्ड १० पछा तक उद्घेग, १२ दण्ड १५ पला तक चर और १६ दण्ड २० पला तक लाभ इत्यादि-इत्यादि । इसी प्रकार यदि रात्रि के समय में जाना हो तो उस दिन के रात्रिमान को आठ से भाग देकर उस वार की रात्रि-कोष्ट में पहला, दूसरा और तोसरा इत्यादि इत्यादि को फल देखना होगा। भरत जी इसी घड़िया के अनुसार चले थे। लिखा है ''दो घड़ी साधि चले तत्त काला'' (रामायण)। समय-बलः-ऊषाकाल में पूरव, गी-धूली में; पश्चिम, निशीथ (आधीरात ) में; उत्तर और अमिजित ( मध्याह्न ) में दक्षिण नहीं जाना चाहिये। यात्रा में अधि योग आदि:- -बुध, वृ., शुक् इन प्रहों में से यदि एक भी केन्द्र वा त्रिकोण में हों तो कुशल पूर्वक घर लौट आहे. यदि दो हो तो कुशल और विजय होता है। तीन हों तो करूयाण, विजय और प्राप्ति होती है। जल यात्राः--यदि नाव और जहाज इत्यादि के द्वारा जल-यात्रा करना हो तो वैसे कार्य के लिये लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम पर ग्रुभग्रह की हृष्टि रहना, सप्तम, द्वादश और दशम में पापप्रह का नहीं रहना आवश्यक है। ऐसी ग्रह स्थिति में जल-यात्रा में भय नहीं होता है। जलवर-छग्न और जलवर-नवांश वा वर्गोत्तम नवांश (देखो चक्र १४ धा-३५ का अन्त ) में जछ-यात्रा हुआ है। बधू प्रवेश:---विवाहोपरान्त एक वर्ष के भीतर कन्या को पति-गृह जाने में बात्रा के मुहुर्त की आवश्यकता नहीं होती। केवल पति के गृह में प्रवेश करने की ही महर्त देखी जाती है। इसी कारण विवाह के बाद १ वर्ष के मीतर यदि पतिगृह जाय तो उसी को वधूप्रवेश कहते है। यदि वधूप्रवेश विवाह के साथ ही हो वा १६ दिन के भीतर होतो विवाह से २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १४ और १६ वें दिन में करना अच्छा है। इसके बाद महीने के भीकर विषम-दिन में और एक महीने के बाद और १ वर्ष के भीतर विषम महीने में बतलाया है। स्मरण रहे कि यदि सोलह दिन के बाद विदागी होती हो तो वृज्जिक, कुम्भ और मेच के संक्रान्त मास में और शक्छ पक्ष में वा कृष्ण पञ्चमी के भीतर विदागी करना शुभ है। वधू प्रवेश सुहूर्तः--- सृदु, अृव, क्षिप्र, अ.,धनि.,सृ., स. और स्वाति नक्षत्र हो; रिक्ता तिथि, मंगछवार और किसी मत से ब्रुक्वार भी

क्रुभ नहीं है। एक वर्ष बाद वधू-प्रवेशः---ऐसी अवस्था में आचार्यों का मत है कि इसको वधू प्रवेश न कहकर द्विरागमन कहेंगे, कारण कि प्रथम यात्रा विवाह के एक वर्ष के अभ्यन्तर ही को कहते हैं। द्विरागमनः---इसमें शुक्र का विवार होता है। अर्थात शुक्र दाहिने और सम्मुख न हों। यह विवाह से तीसरे वा पांचवे वर्ष में हो। इस मुहुर्त्त के विवार में एक मुहुर्त्त पिता के घर से जाने का और दूसरा पति-गृह में प्रवेश \* का देखना चाहिये। यदि एक ही दिन में चल कर प्रवेश भी हो जाय तो प्रवेश हो का मुहूर्त्त मुख्य है। छघु, ध्रुव, चर. सर्दु और मूल नक्षत्र हो; संकान्त मास, मेष, वृश्चिक वा कुम्भ का हो, वृष, मिथुन, कन्या, तुला वा मीन लग्न हो; यदि शुक्र नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में दिरागमन हो सकता है। यदि पांच वर्ष के बाद द्विरागमन होता हो तो अक का विचार नहीं होता । केवल मुहूर्त्त शुद्ध होना चाहिये। शुक्रापवादः---राज विद्रोह, नृपपीड़ा, उपद्रव, दुर्भिक्ष के कारण दूमरेस्थान जाने के लिये, ग्राम ही में जाने में, विवाह काल में ( वधू प्रवेश ), देव यात्रा और तीर्थ यात्रा में शुक्र का दोष नहीं लिया जाता। पुनः यदि कन्या पिता के घर ही में जवान हो जाय वा ऋतु-मती हो गई हो तो प्रतिशुक्त का दोष नहीं होता। यह भी जिला है कि भ्रुगु, अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि एवं भारद्वाज गोत्र वाले को भी प्रतिशुक्त का दोष नहीं होता †।

<sup>\*</sup> पित गृह प्रवेश मुहूर्त्त वही होता है, जो वधु प्रवेश का मुहूर्त्त छिखा गया है।

<sup>ं</sup> एक वर्ष के भीतर वधूप्रवेश हो जाय तो उस के बाद के यात्रे में शुक के विचार न कर के राहु का विचार करना होता है। इसो प्रकार वधू-प्रवेश न हुआ हो केवल द्विरागमन हुआ हो तो उस के बाद का यात्रा में भी राहु का विचार करना होता है। अर्थात् जब कभी द्वितीय वार वधू पुरुष के गृह जाय तो द्विरागमन छोड़कर अन्य यात्रायों में राहु का विचार होता है। राहु वृश्चिक, धन और मकर के सूर्य में पूर्व, कुम्भ, मीन मेष के सूर्य में दक्षिण, वृष, मिथुन, कर्क के सूर्य में पिश्चम और सिंह, कन्या, तुला के सूर्य में उत्तर वास होता है। किसी देश में एक महीने में राहु का पूर्वादि दिशा में (चन्द्रवत) भ्रमण माना गया है। जैसे मेष, सिंह और धन में पूर्व इत्यादि। इस यान्ने में मास का विचार नहीं होता केवल उत्तम यात्रा होना चाहिये। राहु दाहिना और सन्भुल नेष्ट है।

## लड़ाई (मोकदमा)।

भूति ३५३ ह्वा., भ., आहले., ध., रे., इ., अनु., पुन., तीनों उ.. रो. नक्षत्र, विषम तिथि (१,३, ५,७,९,११,१३,१५) सू., च. श. और गुरुवार 'अकुल' संज्ञक हैं, इसमें मुद्दई की जय होती है। मू., श., आ., अभि. नक्षत्र: १०, ६, २ तिथि और बुधवार को 'कुला हुल' कहते हैं। इसमें सन्धिवा दोनों का जय: तीनों पूर्वा, अश्वि., पु., म., मृ., श्र., कृ., वि., ज्ये., विश्रा नक्षत्र; ४, ८, १२, १४, ३० तिथि और शुक्र, मंगल वार को 'कुल' संज्ञक कहते हैं इसमें मुद्दालह की जीत होती है। उत्पर लिखे हुए नक्षत्र, तिथि और वार आदि को साधारण भाषा में ''गण'' कहते हैं। आचार्यों के चित्त में केवल इतना ही लिख कर शान्ति नहीं हुई। उन लोगों का विचार है कि जबतक 'यायी' और 'स्थायी' ( मुद्दई, मुद्दालद ) के नाम इत्यादि से यात्रा का सम्बन्ध न देख लिया जाय तब तक केवल उपर्युक्त, 'गण' विचार गोण-विचार होगा । साधारण बुद्धि से भी यही प्रतीत होती है कि केवल ''कुल'', ''अकुल'' अथवा ''कुलाकुल'' के ही विचार से मकहमें की हार-जीत नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत गुग दोषों का इस विचार में कछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएव आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य के नामा-नुसार भी विचार करना अत्यावश्यक है। लिखा है कि प्रत्येक **मनुष्य के** लिये कुछ तिथि, वार और नक्षत्र शुभ वा अशुभ होते हैं। इस कारण मुकदनें का आरम्भ ( अर्जी दावी या वयान-तहरीरी पर प्रथम हस्ताक्षर ) ऐसे समय में किया जाय कि व्यक्तिगत श्रम तिथि आदि यदि "गग" विवार से भी अनुकूछ पहते हों तो वह महर्त्त अवश्य शुभ फल देगा।

पुकार-नाम के अनुसार, अनुकूछ वा प्रतिकूछितथ्यादि जानने की विधि यों है कि पुकार नाम (देखों धारा ३१८ (२), और स्वरांक चक्र पृष्ठ ८९४) के प्रथम अक्षर के अनुसार उस मनुष्य के ग्रुभाग्रुभ तिथ्यादि का पता चलता है। नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसको 'पञ्चस्वरा' चक्र कहते हैं।



चक्र ५९ पञ्चस्वरा चक्र।

| विभाग | 8                          | २            | ą                           | 8                                | લ                            |
|-------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| नाम क | अ                          | इ            | ड                           | ए                                | ओ                            |
| प्रथम | क                          | ख            | ग                           | घ                                | च                            |
| अक्षर | छ                          | ज            | झ                           | ट                                | ठ                            |
|       | ड                          | ढ            | त                           | थ                                | द                            |
|       | ध                          | न            | प                           | फ                                | व                            |
|       | भ                          | म            | य                           | र                                | ਲ                            |
|       | व                          | श            | ष                           | स                                | ह                            |
| तिथि  | १<br>६<br>११               | २<br>७<br>१२ | ३<br>८<br>१३                | ४<br>९<br>१४                     | ५<br>१०<br>१५                |
| वार   | म.<br>र.                   | बु.<br>च     | <b>ह</b> ु.                 | <b>হ্য</b> ়                     | झ.                           |
|       | रे.अदिव. भ.<br>कृ.रो.मृ.≆ा |              | उ फा.<br>इ. चि.<br>स्वा. वि | अनु, ज्ये.<br>मू. पुषा.<br>उ.षा. | श्र. ध शत.<br>पु.भा<br>उ.भा. |

इस वक्र में अक्षरों को पांच विभागों में बांटा है। प्रथम विभाग में अ, क, छ इत्यादि। द्वितीय में इ, ख, ज इत्यादि। इसी प्रकार पंक्ति ३, ४, ५ में भी अक्षर सब लिखे हैं। प्रति पंक्ति के नीचे तिथि, वार, नक्षत्र भी लिखे हैं। इसके जानने की विधि यह है कि जिस मनुष्य के पुकार नाम के प्रथम अक्षर इस चक्र के जिस पंक्ति में पड़ता हो उस पंक्ति के नीचे जो तिथि, वार, नक्षत्र लिखे हैं वे तिथ्यादि उस व्यक्ति के लिये "बाल स्वर" होते हैं और उसके बाद बाले कोष्ठ में जो तिथ्यादि हैं वे उस व्यक्ति के "कुमार स्वर" उसके बाद वाले कोष्ठ के तिथ्यादि "युवा", उसके बाद बाले कोष्ठ के तिथ्यादि "युवा", उसके बाद बाले कोष्ठ के तिथ्यादि "वृद्धस्वर" और उसके बाद वाले कोष्ठ के तिथ्यादि "युवा", उसके बाद बाले कोष्ठ के तिथ्यादि होते हैं। जिस प्रकार सांसारिक व्यवदार में युवावस्था में सब प्रकार की प्रवलता होतो है उसी प्रकार हर व्यक्ति के लिये उपयुक्ति गणना विधि से जो तिथ्यादि युवावस्था के होंगे वे

उत्तम फल देने में अत्यन्त प्रवल होंगे। उनसे कम कुम रावस्था और उनसे भी कम बाल्यावस्था वाले शुभफ इदेते हैं। वृद्ध और मृत अपने नामानुसार ही फल देते हैं (अनिष्ट फल देते हैं।) एक उदाहरण द्वारा, चक्र देखने की विधि स्पष्ट हो जायगी। यदि बाबु राजकुमार शर्म्मा को मुन्दमा दायर करना हो तो उसके विचार में बाबु वा शम्मां के अक्षरों को नहीं ठेना होगा। केवल पुकार नाम का "र" ही लेना होगा। चक्र में देखने से "र" चतुर्थ कोष्ठ में मिलता है। उस कोष्ठ के नोचे ४, ९, १४ तिथि, शुक्रवार और अनुराधा, ज्येष्ठा, मूरू, पूर्वा षाढ़ और उत्तराषाढ़ ये पांच नक्षत्र राजकुमार बावू के 'बाल स्वर' हुए और उनके "कुमार स्वर" पञ्चम कोष्ठ के तिथ्यादि और "युवास्वर" प्रथम कोष्ठ के तिथ्यादि । इसी प्रकार "बृद्ध", द्वितीय कोष्ठ और मृत, तृतीय कोष्ठ के तिथ्यादि होंगे। याद रखने की बात है कि बाल, कुमार इत्यादि जानने के लिये जिस कोष्ठ में नाम का प्रथम अक्षर पड़ता है तो उसको लेना हागा। यदि पञ्चम कोष्ठ तक बाल और उसके बाद कुमार उसके बाद युवा इत्यादि पाँचो स्वर न पूर गये हों तब प्रथम कोष्ठ में जाना पड़ेगा जिस तरह उदाहरण में बतलाया गया है। याद रखने की एक बात यह है कि 'गण' विचार में प्रथम प्रबलता वार को होतो है। तत् पश्चात् तिथि को और अन्तिम नक्षत्र को। परन्तु 'पञ्चस्वरा' को तिथि को मुख्य प्रवलता होती है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए देखना यह होगा कि (१) पञ्चस्वरा के अनुसार जो तिथि, वार, नक्षत्र 'युवास्वर' के मिलते हैं वे 'गण' के अनुसार, अनुकूल होते हैं या नहीं। (२) यदि अनुकूल नहीं होते हों तो देखना होगा कि 'कुमार स्वर', तिथ्यादि 'गण' के अनुकृत होते हैं कि नहीं। (३) यदि यह भी अनुकूछ नहीं मिलें ओ 'बाल स्वर' के 'गण' के अनुकूरु होते हैं कि नहीं । (४) उपर तीन प्रकार के विचारो-परान्त यदि 'गग' का वार ( वाग्हो प्रवल होना चाहिये ) पञ्चस्वरा के अनुकुछ हो तो उसको प्रथम स्थान देना चाहिये। (५) पत्र्वस्वरा की जो तिथि अनुकूछ होती हो यदि वह युवास्वर की हो और 'गण' से प्रतिकृत न पड़ती हो तो वह सर्वोत्तम होगी। यदि ऐसान हो तो कुमार स्वर को तिथि 'गग' के अनुकृत होने से उत्तम अथवा बाल-स्वर की तिथि अनुकूल होने से ऐसी तिथि साधारण रूप से ग्रहण की जा सकती है। (६) यदि उपर्युक्त चुने हुए अनुकूल वार, तिथि और नक्षत्र विपक्षी के पञ्चस्वरा द्वारा ''मृत'' वा ''वृद्ध'' हो और येवार, तिथि और नक्षत्र विपक्षी के अनुकूछ-गण के नहीं हो तो बहुत उत्तम होता है। ( अर्थात् अपना अनुकूल और विपक्षी का प्रतिकृत वार, तिथि और नक्षत्र का होना अच्छा है।) (७) अपने अनुकूछ नक्षत्र से तारा का भी अनुकूछ होना आवश्यक है। (देखी पृष्ठ ९८५) (८) मुद्दई के लिये कार्यारम्भ का लग्न ऐसा हो कि लग्नाधिपति उत्तम स्थान में हो, पष्ठ एवं नवम स्थान शुद्ध एवं बली हों, शुभग्र केन्द्र वा त्रिकोण में हो, पापग्रह ३, ६, ११ में हो तो अच्छा है। (९) मुदालह के लिये कार्यारम्भ-लग्न से चतुर्थ एवं दशम इ.स रहना उत्तम है।

# उदाहरण। बा. राजकुमार शर्मा. मुद्दे (जिनका मुहुत्तं देखना है) वनाम सैयद मौखवी शमग्रुद्दीन हैदर मुदालेह

| _   |                                          |          |                     | न्ध्रिक्षण कष्ट सुद्राल्ड  |                          |
|-----|------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| , - | ६६ और मुद्दाले <b>इ</b><br>सकुछादि विवरण | पार      | तिथि                | नक्षत्र                    | परिणाम                   |
| 17. | 13/01/21/44/31                           |          | 1                   |                            |                          |
| 8   | मुद्दई अनुकूछ                            | र.,चं.   | १. ३. ५.७.          | स्वा ,भ.अश्ले.ध. रे.इ.     |                          |
|     | •                                        |          |                     | अनु, पुन. ३ उत्तर. रो.     |                          |
| ٦   | • •                                      | र. मं.   | १. ६. ११.           | रे., स.,भ., क्र. रो. भ.    |                          |
|     | स्वर                                     | İ        | ĺ                   |                            |                          |
| 3   | परिणाम                                   | ₹.       | १, ११.              | રે., મ.                    | उत्तमोत्तम               |
| 8   | मुद्दई का कुमार                          | হা.      | ۹, १०, १٩.          | श्र.ध., श. पू. भा.         |                          |
|     | स्वर                                     |          |                     | ड.भा.                      |                          |
| ٩   | पंक्ति १ और४                             | য়.      | ५, १५               | उ₊भा∴                      | उत्तम.                   |
|     | का परिणाम                                |          |                     |                            |                          |
| Ę   | •                                        | য়ু.     | ५, ९, १४            | अनु, ज्ये., प्. षा.उ.षा.   |                          |
|     | स्वर                                     |          |                     |                            |                          |
| ٥   | पंक्ति १ भौर ६<br>का परिणाम              | ×        | ۹                   | उ. षा.                     | मध्यम.                   |
| 1   | का पारणाम                                |          | l                   |                            |                          |
|     |                                          | <u> </u> |                     | चि.,चि.ज्ये. पु. षा. श्रा. |                          |
|     | मुद्दालेह का कुछ<br>गण जो त्याज्य है     | į.       | ४. ९. १२.<br>१४. ३० | प्भा. अ. कृ. मृ, पुष्य.मु. |                          |
|     | गणजात्याज्य ह                            |          | 100 40              | पू. चा.                    | पंत्ति ३,५,              |
| ९   | अन्तिम परिणाम                            | र. श     | १, ११. ५,१५         | रे. भ, उ. भा. उ. षा.       | और ७ का                  |
|     |                                          |          | ۶,                  |                            | परिणाम पंक्ति            |
|     |                                          |          |                     |                            | ८ से स्याज्य<br>नहीं हुआ |
| १०  | मुदालेड का<br>स्त स्वर                   | म. र.    | १. ६ ११             | रे.अ, म.कू.रो. मृ. आ.      | नहा देगा                 |
| ११  |                                          | হা.      | ५. १०.१५            | शू. घ. श. पू.मा.उ.मा.      |                          |
| १२  | फल-स्वरूप                                | ₹.       | १. ११.              | रे. भ.                     | उत्तमोत्तम               |
|     |                                          | য়.      | ۹. १٩.              | ड. भा.                     | उत्तम.                   |

पंक्ति ९ में वार, रिव और श्रानि मिछा है। मुहाछह का रिव स्वस्वर और श्रानि वृद्धस्वर है और तिथि में १, ११, ५, १५ और ९ मिछा था कि जिस में १, ११, मृहाछह का वृद्धस्वर होता है। इस कारण रिव वार, शिन वार और १, ११, ५, १५ तिथि छेना होगा। पुनः पंक्ति ९ में रेवती अनुकूछ है और वह मुहाछह का मृतस्वर है, भरणी मुद्दे का अनुकूछ और मुहाछह का मृतस्वर है, भरणी मुद्दे का अनुकूछ और मुहाछह का मृतस्वर है, उत्तर भाद्र मुद्दे का अनुकूछ और मुहाछह का वृद्धस्वर है। इस कारण पंक्ति ९ से रेवती, भरणी, उत्तरभाद्र मुद्दे के अनुकूछ और मुहाछह के प्रतिकृछ होने के कारण प्राह्य है। पंक्ति ९ में उत्तराखाद भी मुद्दे के अनुकूछ है। परन्नु मुहाछह के प्रतिकृछ नहीं रहने के कारण छोड़ ही देना अच्छा है। मानिष्या जाय कि मुद्दे का जन्म नक्षत्र अश्विनी है तब रेवती नवमां तारा हुआ। इसी प्रकार भरणी द्वितीय और उत्तर भाद्र अष्टम तारा हुआ अर्थात् तीनों नक्षत्रों से तारा शुभ पड़ता है। यदि जन्म नक्षत्र न माछम हो तो पुकार नाम के प्रथम अक्षर से ही तारा का विचार होगा। आशा की जाती है कि इस उदाहरण चक्र एवं पूर्व के छेख से मुक्दमा के विषय में विचार करने में सुविधा होगी।

#### हवन ।

हवन विचार:---नक्षत्र २७ और ग्रह ९ होते हैं। प्रत्येक

ग्रह का हिस्सा तीन तीन नक्षत्र पड़ता है। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से
तीन नक्षत्र तक सूर्य का नक्षत्र होता है। उसके बाद वाले तीन नक्षत्र बुध के।

कमशः इसी तरह तीन तीन नक्षत्र शुक्त, शनि, चन्द्रमा, मंगल, वृहस्पति, राहु और

केतु के होते हैं। जैसे मान लें कि सूर्य्य आद्रां नक्षत्र में हो तो आद्रां, स्वाती,
विशाला यह तीन नक्षत्रों का स्वामी सूर्य होगा। अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल

का स्वामी बुध होगा। इसी प्रकार सभी तीन-तीन नक्षत्रों के ग्रह को जान
लेना होगा। जौन-जौन नक्षत्र सूर्य्य, शनि, मंगल, राहु और केतु वाले नक्षत्र

के पढ़ेगे उन नक्षत्रों में हवन करना निन्ध है। अगिनवास—श्रुक्त पक्ष के परिवा

से तिथि आरम्भ करना होता है। अर्थात् श्रुक्त परिवा१, द्वितीया २, पूणमासी

१५, कृष्ण परिवा १६ और अमावश्य ३०। जिस दिन का अगिन वास जानना

हो उस दिन की तिथि संख्या और रिववार का १, चन्द्रवार का २, मंगल का ३ इत्यादि इत्यादि। वार संख्या को तिथि संख्या में जोड़ देना होगा। इस योग फल में एक और जोड़ना होगा। इस अन्तिम योग फल को चार से भाग देने पर यदि तीन वा शून्य शेष हो तो उस तिथि को अग्नि पृथ्वी पर रहती है। उस दिन हवन करना श्रेष्ठ है। यदि एक शेष हो तो अग्नि स्वर्ग में और दो शेष हो तो पाताल में। इन में हवन करने से प्राण और धनका नाश होता है। मान लो कि गुरुवार (पञ्चमी कृष्ण) में अग्नि वास देखना हो तो कृष्ण पञ्चमी का २० और गुरु वार का ५ इस का जोड़ २५ हुआ। इस में एक और जोड़ने से २६ चार से भाग देने पर शेष २ बचता है। मालूम हुआ कि अग्नि का वास पाताल में है। अतपुव उस दिन हवन करना निषद्ध है।

### विवाह ।

ञ्चाह्र ३५५ वर-कन्या के चुनाव के विषय में ज्योतिष-रहस्यप्रवाह के धारा १३९ पृष्ठ २९८ से ३०४ में बहुत सी बातें लिखी जाचुकी हैं। इस स्थान में कुण्डली-मिलाप (जिस को इस देश में राशि-वर्ग मिलाना कहते हैं) के विषय में कुछ लिखा जाता है। पूर्वजों ने दिव्य दृष्टि से विवाह के विषय में (जो एक धार्मिक सम्बंध है) बड़ी छान-बीन की है। एक कन्या किसी दूसरे वरके साथ सर्वदा के लिये गृहिणी बनने को जाती है। इन दोनों के शारोरिक एवं मानसिक विभिन्नताओं पर आजन्म के लिये उन लोगों का छल-दुःख निर्भर करता है। इस शारीरिक एवं मानसिक गुण-दोषों को और इसके तारतम्य हो जानने के लिये 'वर्ण', 'वश्य', 'योनि' 'गण' 'नाडी' 'तारा' 'ग्रहमैत्री' और भक्ट का संकेत बतलाया है। वर्णः—मनुष्य के जन्म नक्षत्र के अनुपार महर्षियों ने इस बात के जानने की विधि बतलायी है कि कौन जीव जन्म से (बंशसे उत्पण्न नहीं) बाह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शुद्ध है। यदि वर-कन्या का एक वर्ण हो या कन्या से वा उच्च वर्ण का हो तो उसे अच्छा माना है। (देखो चक्र ६०) वश्य:-साधारण भाषा में वश्य का अर्थ है कि एक व्यक्ति पर दूसरे का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरा उसके साथ जीचाहे कर सके या उससे जोचाहे करा सके। ऋषियोंने राशि मात्र को रूप के अनुसार (देखो

वक २ (क) वा (११), पांच ५ विभाग में बांटा है। चतुष्पद, मानव, जलचर, बनचर और कीट को वश्य करते हैं। वर-कन्या के इसी वश्य-विभाग के अनुसार उन का बल बतलाय है। जैसे दोनों चतुष्पद हों, दोनों मानव हों अर्थात् दोनों एक वश्य के हों तो दो बल आता है। मानव-चतुष्पद हो तो एक बल, इत्यादि, इत्यादि । (देखो चक्र ६०) योनिः--नक्षत्रों को चौदह योनियों में बांटा है । अश्व, गज, मेच, सर्प, स्वान, मर्जार मुचक, गौ, महिच, व्याघ, सूग, बानर, नफुरु (नेवल ) और सिंह। साधारण व्यवहार से देखने में आता है कि घोडा और महिष में, हरिण और हाथी में, बकरा और बानर में, नकुछ और सर्प में, सिंह और कुत्ते में, मार्जार और मुपक में, व्याघ्र और गौ में वैर रहता है। अतएव महिषयों का सिद्धान्त है कि एक योनी से अत्यन्त उत्तम और वैर योनी से अत्यन्त निकृष्ट और अन्य यानियों में साधारण फरु होते हैं। (देखो चक ६०) गण:--यह सभी जानते है कि देवता, मनुष्य और राक्षस यही तीन गण माने गये हैं। यह भी प्रसिद्ध बात है कि अपने अपने गण में पूर्ण प्रीति होती हैं। देव -- मनुष्य में समता, देव-राक्षस में वैर और मनुष्य-राक्षस में मृत्यु होती है। ऋषियों ने नक्षत्रों के भेद से इन तीन गणों को माना है और वर-कन्या के सम्बन्ध को इसी गण-भेद से शुभ और अशुभ बतलाया है। (देखो चक्र ६०) नाड़ी:--नाड़ी शब्द का प्रयोग योग शास्त्र एवं वैद्यक शास्त्र में प्रायः पाया जता है। इस शब्द का भाव यही है कि वह शारीरिक नली, नश इत्यादि जो रुधिर प्रवाह होते होते स्वच्छ हो जाता है और इसी प्रवाह के गमनानुसार वैद्यक शास्त्रों में स्वास्थ्य का अनुमान होता है अर्थात् नाड़ी से मनुष्य की शारीरिक अवस्था का पता चलता है। ऋषियों ने ज्योतिष-शास्त्र के लिये जन्म-नक्षत्र-भेदानुसार तीन नाडीयां मानी हैं । अश्विनी से आरम्भ करके आदि, मध्य, अन्तः, अन्त, मध्य, आदि पुनः आदि, मध्य और अन्त । इसी क्रम से सताइसों नक्षत्र के नाड़ी होते हैं। (देखो चक्र. ६०) वर, कन्या का एक नाड़ी होने से विवाह शुभ नहीं माना है। विद्युत विज्ञान का मत है कि यदि दो शक्तियां एक एक प्रकार की हों तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करके बल्कि विरोध करती है (Like repalls like | अनुमान होता है कि कुछ ऐसे ही विचार से ऋषियों ने बतलाया है कि भिन्न भिन्न नाडो यदि वर-कन्या का हो तो फल ग्रुभ होता है अन्यया

अज्ञुभ । तारा-वर-कन्या का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होता है । नक्षत्र, तारा समुदाय का नाम है। इस कारण वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिन जाय और उस को नौ से भाग दे। यदि शेष ३, ५, ७ हो तो शुभ होता है, अन्यथा अञ्चभ । यदि नौ से भाग न पड़ सके तो उसी संख्या से शुभ अञ्चभ का विचार होता है। इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन-कर भी देखना होगा (देखो चक्र ६०)। भक्ट:--वर-कन्या की जन्म राशियों की आपस की स्थिति के अनुपार माना गया है अर्थात् वर-कन्य का परस्पर छठां, आठवां, नवां, पांचवां या दूसरा, बारहवां हो तो शुभ नहीं होता। पर ततीया-पृकादश, चतुर्थ-दशमः सप्तम-सप्तम या एकही हो तो उत्तम माना है।(देखो चक्र ६०)। ग्रहमैत्रीः -- नैसर्कि मैत्री चक्र ६ (क) पृष्ठ ३८ के देखने से मारूस होगा कि ग्रहों में मित्रता आदि का भेद किस प्रकार होता है। वर-कन्या के राशीश की मित्रता आदि के अनुसार फल होता है। (देखी चक्र ६०)। गुण विचार:--कुशामबुद्धि द्वारा ऋषिथोंने यह देखा है कि साधारण बुद्धि वाले इस आठ प्रकार के फलाफल के तारतम्यको समझ न सकेंगे। अतएव प्रत्येक प्रकार से गुण (बल ) की विधि बतलाया है। इस विधि से उत्तमोत्तम कुण्डली मिलाप होने पर अधिक से अधिक ३५ गुण आता है (जैसे वर का जन्म पनर्बं चतुर्य चरण और कन्या पुष्य के कोई चरण की हो) इसी प्रकार कमते कम, ३ गुण आता है । जैसे वर ज्येष्ठा का कोई चरण और कन्या आर्दा का कोई चरण का हो । इस कारण ऋषियों का सिद्धान्त है कि यदि गुण अठारह से ऊपर आवे तो ऐसे वर-कन्या के विवाह में साधारण रूप से कोई आपत्ति नहीं होती है। छविधा के लिये इस स्थान पर गुण चक्र ६१ दिया जाता है। जिसके उपरो कोष्ठ में वर का जन्म नक्षत्र एवं स्थान-स्थान पर चरण भेद दिया गया है। वामपार्श्व में कन्या का। जब किसी का गुण निकालना हो तो वर के नक्षत्र एवं चरण के सीध में और कन्या के नक्षत्र और चरण के सीध के त्रिज्या में जो अंक मिलेगा वही उस दर-कन्या का गुण होगा। परिहार:-वर-कन्या का एक ही राशि हो पर नक्षत्र भिन्न भिन्न हो अथवा एकही नक्षत्र में जन्म हो पर राशि भिन्न-भिन्न हो अथवा नक्षत्र एक हो पर भिन्न-भिन्न चरण हो तो नाड़ी दोष और गण दोष नहीं

| T    |                   |            |               |             | _              |         |          |             |                    |                         |
|------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------------|---------|----------|-------------|--------------------|-------------------------|
| ुंड. | फा.               | ह.         | चि            | स्वा.       | वि.            | वर.     | ज्ये     | मू.         | पू. बा.            | उ.षा                    |
|      | .टो.              | यू.प.      | षे.धो.        | रु.रे.      | ती. तू.        | न. नी.  | नो.या.   | ये.या.      | मू.घ.              | मे. मं                  |
|      | . पी.             | ण. ठ.      | रा. री.       | रो.ता.      | ते. तो.        | न्. ने. | यि.यू.   | म. भी.      | फ.ढ़.              | ज. ज                    |
| 4    | स. १<br>इ. ३      | ₹.         | क.२<br>तु.२   | दु.         | तु.३<br>वृ.१   | वृ.     | वृ.      | 딱.          | घ.                 | घ.१<br>म.३              |
| ā    | r. १<br>r. ३      | <b>∄</b> . | वै.२<br>शू.२  | शू.         | शू.३<br>ब्रा.१ | ऋा.     | न्ना.    | झ.          | क्ष.               | का. १<br>बै. ३          |
|      | . १<br>. ३        | न.         | न.            | न.          | न.३<br>की.१    | की.     | की.      | न.          | ॥न.<br>३॥च.        | ਚ.                      |
| 1    | <u>ौ</u>          | महि.       | ब्याघ्र       | महिष.       | व्याघ्र        | मृग.    | मृग.     | श्वान.      | <del>पर्कट</del> . | नकुल                    |
|      | [. <b>१</b><br>.३ | बु.        | बु.२<br>शु.२  | शु.         | शु.३<br>मं.१   | मं.     | मं.      | <b>ą</b> .  | बृ.                | बृ. १<br>श. :           |
|      | <b>4</b>          | दे.        | रा.           | दे.         | रा.            | दे.     | रा.      | रा.         | म.                 | म.                      |
| 8    | π.                | धा.        | म.            | अ.          | अं.            | म.      | आ.       | आ.          | म.                 | ai.                     |
| ₹:   |                   |            | ३ता           | तगुणाः      | ı              | 1       | I        |             |                    |                         |
| L    |                   | १ ३        | 3 8           | पि          | . 6            | ा र     |          |             |                    |                         |
| अं.  | १                 | 3 3        | १।। ३         | <del></del> |                | 3 3     |          |             |                    |                         |
| 6    | २                 | 3 3        | 811 €         | १।।         | ₹11 ₹          | ३ ३     | i        |             | अरव                | <u>च</u>                |
| 2    | ₹                 | १।। १।     | । ०१।         | ०१।         | 1 0 ?1         | 1 511   | -        |             | 160                | =                       |
| 0    | 8                 | ३ ३        | 1-1-          | 1`          |                | 111     |          | ———<br>सञ्ब | 18                 |                         |
|      |                   | ११।१।      | <del></del>   | 1 1         | 1 1            |         | <b> </b> | १२२<br>जि   | - °                | 8                       |
| मी.  | Ę                 | ३३         | +             | 1           |                | 1-1     | L        | ভ           | 1 3                | 3                       |
| , 0  |                   | १॥ १॥      | 1-1-          | 1-1-        |                | 11      | _        | र्ष         | 7                  | 2                       |
| 9    | ۷                 | 3 3        |               | 911         | 1-1-           | 4-1     | 7        | वान         | 1 2                | 2                       |
| ٠ 'ه | ९                 | ३ ३        |               |             | <u> </u>       | 11-1    |          | गर्जार      | 3                  | 3                       |
| . 0  |                   |            | प्रहमेत्री    |             | वरः            |         | -        | षक          | - - <u>`</u>       | 3                       |
| 3 0  |                   | सू.        | च. <b>म</b> . | दु. गु.     | शु. श.         | 1       | 1 1      | 1           |                    | ₹                       |
| , 6  | सूर               |            | <del>  </del> | 8 4         | -              | 1 1     | E        | हिष         |                    | 3                       |
| 9 0  | यः                | <u> </u>   |               | 1           | ++             | 1 1     |          | याघ्र       | 1 2                | ₹.                      |
| 9 0  | मङ्ग              |            |               | +           |                | 1 21 1  |          | ग           | 3                  |                         |
| 9 6  | बुध               |            |               |             |                | 1 1     |          | ानर         | 7 2                | क   <b>२</b>   <b>२</b> |
| 9    | गुर               |            | <del></del>   |             | +              |         | -        | कुल         | <u>  २</u><br>  २  | <u>-</u> `              |
| 9 9  | शुं               |            |               | 19 11       | <del></del>    | 4 1     |          | पह          | 17                 | _`                      |
|      | হা                | न । ०      | "   "         | * वि        | 4 4            | '       | 1        | •           |                    |                         |

लिया जाता । इसी प्रकार <u>भकूट दोष का परिदार</u> होता है । जब वर और कन्या की राशियों का स्वामी एक ही हो (जैसे वर मेष राशि हो और कन्या वृक्षिक राशि हो, एक से दूसरा वह वा अष्टम होता है ।) इसी प्रकार बिद वर वृष राशि हो और कन्या तुला हो (इसमें भी वह-अष्टम दोष लगता है) तो भकूट दोष नहीं होता । पुनः वर-कन्या के राशोश यदि आपस में मिश्र हो तो भकूट दोष नहीं लगता है ।

## विवाह के पूर्व के मुहूर्त्त ।

तिलकः—पुरोहित वा देशाचारानुसार कन्या का सहोदर भाई वर का वरण (बाग्दान) अथवा तिलक, गीत, मंगल, वस्त्र, भूषण, यज्ञोपवीत आदि के साथ शुभदिन और ध्रुव, कृ. और तीनों पूर्वा में करे तो शुभ है। इसी प्रकार जिस देश वा जाति में कन्या के वरण करने की परिपाटी हो तो उत्तराषाढ़, स्वा., श्र., तीनों पूर्वा, अनु., ध., कृ. तथा विवाहोक्त नक्षत्र में वस्त्र-भूषणादि सहित कन्या बरण करे। विवाह कार्यारम्भः—विवाह से ३,६,९ दिन पहले विवाह कार्यारम्भ नहीं करना चाहिये। विवाह के लिये, वस्त्रादि का रंगना इत्यादि विवाहोक्त नक्षत्र में ही करना उत्तम है।

### विवाह मुहूर्त्त ।

विवाह के विषय में इतना विस्तार विचार है कि इस पुस्तक में सभी बातों का लिखना उचित नहीं समझा जाता है। आजकल के सभी अच्छे पञ्चाकों में विवाह तिथि आदि का पूरा विवरण दिया रहता है। आशा की जाती है उससे काम चलाया जा सकता है। साधारण बात यह है कि रोहिणी, स्गिशिरा, मधा, स्वाती, अनुराधा, मूल, तीनों उत्तरा और रेवती विवाह के विहित नक्षत्र हैं पर जन्म नक्षत्र को त्यागना होता है। ४,९,१४ और पूर्णिमा के अतिरिक्त अन्य तिथियां ग्रुम हैं पर जन्म तिथि न हो। सोमवार, बुध, केन्द्र वा त्रिकोण में हों पर ससम ग्रह-रहित हो। ध्यान रहे कि ग्रुक्त वष्ट स्थान में न हो और मंगल कड़ापि अध्या न हो। उथेष्ठ पुत्र, उथेष्ठ कन्या और उथेष्ठमास इन तीनों का रहना बहुत ही मना है। यदि दो उथेष्ठ हो तो मध्यम कहा गया है।

#### वास्तु प्रकरण।

गृह, देवालय और जलाशय इत्यादि के निर्माण को वास्तु-विद्या कहते हैं। इस विषय पर देवज्ञों ने इतना विस्तार पूर्वक बतलाया है कि केवल इसी विषय पर इजार पृष्ठ की पुस्तक लिखी जाय तो भी कम ही होगा। सच्ची बात यह है कि इसको साइन्टिफिक इनजीनियरिंग अर्थात् वैज्ञानिक रीति से गृहादि का बनाना कहा जाय ता अत्युक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक में केवल बहुत ही थोड़ी सी बातें लिखी जाती हैं।

#### याम चुनाव ।

यदि कोई मनुष्य किसी अन्य ग्राम में वास करना चाहे अथवा अपने ही ग्राम में नया मकान बनाना चाहे तो प्रथम यह देखना होगा कि वह प्राम उस व्यक्ति के लिये शुभ होगा या नहीं। इस बात के जानने के छिये दो विधि बतलायी जाती है। (१) जो मनुष्य घर बनाना चाइता है उसके पुकार नाम की राशि से ग्राम-राशि-संख्या २, ५, ९, १०, ११ हो तो वह ग्राम उसके लिये ग्रुभ होता है। जैसे मकान बनाने वाला मीन राशि है और ग्राम कर्क राशि है तो भीन से कर्क ५ हुआ अतएव यह ग्राम उस व्यक्ति के लिये शुभ होगा। (२) काकणी द्वारा मकान अथवा व्यापार के लिये भी ग्राम का चुनाव किया जाता है। काकणी के समुदाय फल के लिये चक्र ६२ दिया जाता है जिसमें गणना की आवश्यकता न होगी। बल्कि केवल चक्र के देखने से ही शीघ्र पता चल जायगा कि कौन ग्राम किस गृहेश के लिये श्रम है। अवर्ग, कवर्ग, चवर्. टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवर्ग आठ वर्ग होते हैं। इस चक्र में आठो वर्गानुसार ग्राम-नाम-अक्षर ८ कोष्ठ दिये गये हैं और गृहेश के नाम के आठो वर्ग के प्रथम अक्षर दिये गये हैं। तृतीय कोष्ठ में शुभ वा अशुभ लिख दिये गये हैं। देखने की विधि यह है कि यदि प्राम का नाम "म" अक्षर पर है तो उसका फल पवर्ग कोष्ठ में मिलेगा। मान लिया जाय कि गृहेश का नाम का प्रथम अक्षर "ग" है तो वह "क" वर्गी हुआ। "प" के निचे "क" उसका फल ग्रुम है। अत-एव सिद्ध हुआ कि ''म'' कार अक्षर वाले ग्रःम में ''क'' कार अक्षर वाले ग्रहेश का मकान बनाना वा व्यवसाय करना शुभप्रद है।

# चक् ६२

#### काकणी चऋ।

|                   | 1           | 1     | 1     | ī          | 1    | 1     | 1      | 1      |
|-------------------|-------------|-------|-------|------------|------|-------|--------|--------|
| यामनाम अ. वर्ग    | अ.          | अ.    | अ.    | अ.         | अ.   | अ.    | अ.     | अ.     |
| गृहेश नाम         | अ.          | क.    | ਚ.    | ₹.         | त.   | प.    | य.     | श.     |
| શુમાશુમ           | ગ્રુમ       | अशु.  | अशु.  | ગ્રુમ      | ગુમ  | ગ્રુમ | अञ्जु. | ग्रुभ. |
| ग्राम नाम क. वर्ग | <b>a</b> p. | 毒.    | ъ.    | क.         | क.   | क.    | क.     | क.     |
| गृहेश नाम         | अ.          | 毒.    | ਚ.    | ₹.         | त.   | ч.    | य.     | श.     |
| शुभाशुभ           | ग्रुभ       | શુમ   | अशु.  | શુમ        | अशु. | अशु.  | अशु.   | ગુમ    |
| ग्रामनाम च. वर्ग  | ਚ.          | ਚ.    | ਚ.    | ਚ.         | ਚ.   | ਚ.    | ਚ.     | य.     |
| गृहेश नाम         | अ.          | क.    | ਚ.    | ₹.         | त.   | ч.    | य.     | श.     |
| য়ুসায়ুস         | ગ્રુમ       | શુમ   | ગ્રુમ | अशु.       | अशु. | अशु.  | ગુમ    | शुभ    |
| ग्रामनाम ट. वर्ग  | 2.          | ₹.    | ₹.    | ₹.         | ₹.   | ₹.    | ₹.     | ₹.     |
| गृहेश नाम         | अ.          | क.    | ਚ.    | ₹.         | ਰ.   | ч.    | य.     | হা.    |
| શુમાગ્રુમ         | अशु.        | अशु.  | ગુમ   | ग्रुभ      | अशु. | अशु.  | શુમ    | शुभ    |
| ग्रामनाम त. वर्ग  | त.          | त.    | त.    | त.         | ਰ. ਂ | त.    | त.     | ਜ.     |
| गृहेश नाम         | अ.          | क.    | ਚ.    | ₹.         | त. ∣ | ч.    | य.     | হা.    |
| য়্যুমায়্যুম     | अशु.        | হ্যুম | શુમ   | શુમ        | शुभ  | शुभ.  | अशु.   | अशु.   |
| ग्रामनाम प्. वर्ग | ч.          | ч.    | ч.    | <b>q</b> . | ч.   | ٧.    | q. :   | q.     |
| गृहेश नाम         | अ.          | क.    | ਰ.    | ₹.         | त.   | प.    | य.     | श.     |
| য়ৢ৸ায়ৣ৸         | अशु.        | शुभ   | શુમ   | શુમ        | अशु. | શુમ   | अशु.   | अशु .  |
| ग्रामनाम् य. वर्ग | य.          | य.    | य.    | य.         | य.   | य.    | य.     | य.     |
| गृहेशनाम          | अ.          | क.    | ਚ.    | ₹.         | त.   | ч.    | य.     | श.     |
| शुभाशुभ           | ગ્રુમ.      | शुभ   | अशु.  | अशु.       | શુમ  | શુમ   | ગુમ    | अशु.   |
| ग्राम नाम श. वर्ग | হা.         | হা.   | হা.   | হা.        | হা.  | হা,   | श.     | श.     |
| गृहेशनाम          | अ.          | क.    | ਚ.    | ₹.         | ਰ.   | ч.    | य.     | য়.    |
| ગ્રુમાગ્રુમ       | अञ्जू.      | अशु.  | अशु.  | अशु.       | ગુમ  | શુમ   | হ্যুদ  | ગુમ    |

नाप ।

अंगुछ प्रमाण एवं यव प्रमाण बतछाया है। केहुनि से अनामिका (अर्थात् छोटो अंगुछी के बाद की अंगुछी) तक के प्रमाण को हाथ कहते हैं। ८ यव = १ अंगुछ, २४ अंगुछ = १ हाथ। कभी-कभी वास्तुप्रकरण में दण्ड प्रमाण भी छिखा है। दाहिने पैर के अंगुठा से दाहिने कानके ऊपरी भाग तक के नाप की जो छकड़ी हो उसे दण्ड कहते हैं। वास्तुप्रकरण में गृहेश के हाथ से, उसकी (बड़ी) स्त्री के हाथ से, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से वा कार्यकर्ता (दीवान, मन्त्री मुखतार आम हत्यादि) के हाथ से गृह बनाने की विधि बतछायी गयी है।

#### पिगड विचार।

पृथ्वी की लम्बाई को चौड़ाई से गुणा करने से पिण्ड (क्षेत्र फल ) होता है। इस पिण्ड में आठ से भाग देकर यदि एक शेष हो तो ध्वज, दो शेष हो तो धूम, तोन शेष हो तो सिंह, चार शेष हो तो कुत्ता, पाँच शेष हो तो गौ, छौ शेष हो तो गदहा, सात शेष हो तो हस्ती और आठ शेष हो अर्थात् शून्य हो तो काक आय जानना। इनमें विषम आय शुभ हैं अर्थात् ध्वज में कीर्त्त, सिंह में जय, गौ में धन और गज में छल होता है। इनके अतिरिक्त अन्य आय मनुष्य के लिये अशुभ होते हैं। ध्वज आय में सब दिशा में, सिंह आय में पूर्व, दक्षिण उत्तर, हस्ति आय में पूर्व पश्चिम एवं गौ आय में पश्चिम मुख का द्वार बनाना उत्तम है।

### भूमि-विचार ।

भूमि-विचार के विषय में दैवज्ञों ने बहुत कुछ छिखा है परन्तु अन्त में यही कहा है कि जिस भूमि के देखने से मन प्रसन्न हो जाय, अपने नक्षत्र से जिस नक्षत्र में गणना बने (गणना बनाने में वर कन्या की तरह गणना बनाया जाता है पर भेद इतना ही है कि इस गणना में नाड़ी का एक रहना अत्यन्त आवश्यक है।) गृहारम्भकरे।

## गृहारम्भ मूहूर्त्त ।

मास:--मिथुन, कन्या, धन और मीन की संव्रान्ति में गृहारम्भ अञ्चभ होता है। वृष, सिंह और तुला की संक्रान्ति में मध्यम; मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और कुम्भ की संक्रान्ति में अत्यन्त श्रोह है। चैत्र में मीन के ही संक्रान्ति

में निषेध है। पर मेष के संक्रान्ति में चैत्र ग्रुभ है। वैशाख में वृष के संक्रान्ति में अभ है। ज्येष्ठ में मिथुन की संक्रान्ति में निषेध है, वृष की संक्रान्ति विदित है। आषाढ, मिथुन के संक्रान्त में निषेध और कर्क में विदित है। श्रावण में मिथुन का संकान्त निषिद्ध है पर कर्क वा सिंह के संक्रान्त में विदित है। भाद्रपद कन्या के संकान्त में निषेध है पर कर्क वा सिंह के संकान्त में विहित है। आधिन में कन्या के संक्रान्त में निषेध और तुला के संक्रान्त में श्रम है। कार्त्तिक में कन्या के संक्रान्त में निषेत्र, तुला का संक्रान्त समान तथा वृश्चिक का संक्रान्त श्रेष्ठ है। मार्गशीर्ष (अगहन) में तुला और वृश्चिक का संक्रान्त श्रेष्ठ है। पौष में मकर और वृश्चिक के संक्रान्त में विद्वित है। माघ में धन का संक्रान्त निषेत्र पर मकर और कुम्भ का संक्रान्त अभ (श्रेष्ठ) है। फाल्गन और वैशाख में मीन का संक्रान्त तथा मार्गशीर्ष में धन का संक्रान्त निषद्ध है। कुम्भ के संक्रान्त में फाल्गुन हो, सिहवा कर्क के संक्रान्त में श्रावण हो, मकर के संक्रान्त में पौष हो तो पूर्व वा पश्चिम द्वार गृह बनावे। मेख वा वृष का संक्रान्त वैशाख में हो, तुला वा वृश्चिक का संक्रान्त मार्गशीर्ष में हो तो उत्तर वा दक्षिण मुख का गृह बनावे। वृषभ चक्र शुद्धिः-- हर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र में गृहारम्भ करना हो उस नक्षत्र तक गिन जाय । यदि सातवां नक्षत्र तक वह नक्षत्र पडता हो तो अञ्चभ और यदि सातवां नक्षत्र के बाद अर्थात् ८ से १८ वां नक्षत्र हो तो हुभ और यदि उसकी बाद का १० नक्षत्र हो तो अञ्चम है। इस लेख से २८ नक्षत्र होता है, कारण कि व्रथमचक में अभिजित की भी गणना होती है। नक्षत्र:--तीनों उत्तरा, मृगशिरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, इस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा वारे वती नक्षत्र में गृहा-राम्भ ग्रम है। तिथि और बार आदिः-- २, ३, ५, ६, ७, ११, १२, १३ ३० तिथियों में गृहारम्भ करना शुभ है। प्रतिपदा दरिद्र, चतुर्थी धनहारी, अष्टमी उच्चाटक, नवमी शस्त्रघात, अमावश्या राज भय और चतुर्दशी स्त्री नाश करती है। बार में मंगल और रविवार के अतिरिक्त वार ग्रुभ हैं। लग्न से अष्टम और द्वादश में अभग्रह न हों, ३,६, ११ में पाप ग्रह हों, लग्न स्थिर वा हिस्वभाव हो तो गृहारम्भ ग्रुभ है। अपनी जन्म राशि और जन्म लग्न से आठवें छान में गृह न बनावे एवं गुरु और शुक्र के अस्त, बाल और वृद्ध रहने पर गृहारम्भ निषिद्ध है।

#### शिला-न्यास ।

शिला-न्यास:--अर्थात् नेव देना, इसी को गृहारम्भ कहते हैं। मासादि का विचार पञ्चाङ्ग शुद्धि एवं लग्न शुद्धि के विचारोपरान्त गृहारम्भ विधि के अनुसार नेव देकर मकान बनाना चाहिये। शिलान्यास और खात बनाना इन दोनों शब्दों में कुछ मतान्तर पाया जाता है। पण्डित राम यत्न ओझा जी का कथन है कि भू-परिक्षा के लिये खात बनाया जाता है। खात बनाने के लिये राहु मुख का विचार होता है। पर आजकल के अल्पज्ञ ज्योतिषी इसी स्थान (खात) पर शिलान्यास करते हैं। ' बहुमत से अग्नि कोण में शिला-न्यास करना प्रतीत होता है। ऐसा भी बचन मिलता है कि पुराने घर में शिला-न्यास करना अच्छा नहीं।

#### गृह-श्रंग ।

यदि घर के भीतर अर्थात् आंगन में चारी दिशाओं में ओसारा देना हो तो उत्तम, पर यदि एक ही तरफ ओसारा बनाना चाहें तो दक्षिण तरफ, यदि दो तरफ बनाना हो तो दक्षिण, पिचम, यदि तीन तरफ बनाना हो तो दक्षिण, पिचम और उत्तर में ओसारा देना उचित है। चौपार घर में किन किन दिशाओं और किस किस कार्य के लिये कमरा होना शास्त्र विहित है, चक्र द्वारा बतलाया जाता है

| अन्न             | रत     | खजाना | ओषध  | देवता            |
|------------------|--------|-------|------|------------------|
| रोदन             |        | उत्तर |      | मिश्रित<br>बस्तु |
| भोजन             | पश्चिम |       | पूरव | स्नान            |
| विद्या-<br>भ्यास |        | क्शिव | मथन  |                  |
| शस्त्र           | पखाना  | शयन   | घृत  | रसोई             |

#### गृह प्रवेश।

गुरु, शुक्र के अस्तादि दोष रहित उत्तरायण सर्य में गृह प्रवेश शुभ है। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ मास उत्तम है। कार्तिक, मार्गशीर्ष मध्यम, और किसी के मन से श्रावण भी मध्यम। रोडिणी, मृगशिरा में पूर्व दरवाजे वाला घर, उत्तर फाल्गुनो, चित्रा में दक्षिण द्वार वाले घर, अनुराधा और उत्तराषाढ़ में पश्चिम और उत्तरभाद रेवती में उत्तर द्वार वाले घर में प्रवेश करना शुभ है। अश्विनी, इस्त, पुष्य, स्वाती, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा और शतभिषा मध्यम नक्षत्र और शेष ११ नक्षत्र सर्वदा त्याज्य हैं। वास्तु पूजाः-वास्तु पूजा तथा भृत बली मृदु, ध्रव, क्षिप्र, चर और मृल में होना चाहिये। प्रवेश लग्न में चतुर्थ और अष्टम शुद्ध होना चाहिय। गृहेश के जन्म-लग्न और जन्म-राशि से प्रवेश-लग्न अष्टम न हो । उपचय में होना अच्छा है और लग्न स्थिर हो। प्रवेशकाल में पूर्णकलश इत्यादि एवं विद्वान् बाह्मणों का साथ रहना शुभप्रद है। <u>अपवादः-जले</u> हुए मकान के छावनी के पश्चात् अथवा पुराना गृह किसी कारण से फिर बनाया गया हो तो उस के प्रवेश के छिये मार्गिशर्ष, कार्त्तिक, श्रावण मास एवं शतिभवा, पुष्य, स्वाती और धनिष्ठा नक्षत्र (भी) शुभ हैं। आवश्यक होने पर पुरानेगृह प्रवेश में अस्तादिका विचार भी नहीं किया जाता है।

## कूप निर्माण।

कृत-स्थानः -- कुआं घरके मध्यमें होने से अर्थ नाश, इशान में पुष्टी पूर्व में ऐश्वर्य, अरिन कोण में पुत्रनाश, दक्षिण में स्त्री नाश, नैक्सत में में गृहेश नाश, पश्चिम में धन, वायुज्य में शत्रु पीड़ा और उत्तर में खल देता है। यदि मकान के बाहर कुआँ खुदवाना हो तो पुर्व, ईशान और उत्तर में विशेष शुभ है। कुपारम्भ तीनों उत्तरा, हस्त, अनुराधा, मघा, पुष्य, धनिष्ठा, शतिभिषा और रोहिणी नक्षत्र, ३,५,७,१०,८,११ तिथि कुपारम्भ के छिये शुभ है। रिववार के कुपारम्भ करने से जल नहीं होता, सोमवार में पूर्ण जल, मंगल में बालू, कुध में बहुत जल, गुहवार में मोठा जल, शुक्र वार में क्षार जल और शनिवार में

हानि होती है। जमीट देने के लिये राहु के नक्षत्र से तीन नक्षत्र शुभ, नौ नक्षत्र अशुभ उसके बाद नौ नक्षत्र शुभ और शेष सात नक्षत्र अभिजित समेत सामान्य हैं। जल विचार —सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से कुपारम्म का नक्षत्र तीन नक्षत्र पर्यन्त हो तो स्वादिष्ट, उस के बाद के तीन नक्षत्र थोड़ा, उसके बाद तीन नक्षत्र स्वादु, तिस के बाद के तीन नक्षत्र निर्जल, फिर तीन नक्षत्र स्वादिष्ट, उसके बाद के तीन नक्षत्र दुग्ध के शहरय, उसके बाद के तीन नक्षत्र अनेक प्रकार के जल, तिस के बाद के तीन नक्षत्र मोठा जल और अन्त के तीन नक्षत्र क्षार जल देता है। इसी प्रकार मंगल जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से कृपारम्भ का नक्षत्र तक गिन जाय। यदि वही नक्षत्र हो तो जल, उसके बाद का चार नक्षत्र थोड़ा जल, उसके बाद का चार नक्षत्र अमृत जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शोड़ा जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शाहु जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल देता है।

# अध्याय ३४

### शान्ति।

जप, दान, होम इत्यादि द्वारा किसी अनिष्ट-फल के निवारण करने को शान्ति कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के विवार में शान्ति के सत्य होने का अंकुर पदा हो रहा है। एकाग्र वित्त द्वारा एवं अटल विश्वास से प्रकृति के प्रतिकृष्ठ कार्य करना वे लोगभी मानने लगे हैं। उन लोगों का भी अब विश्वास हो रहा है कि अद्भृत घटनायें मनुष साधन द्वारा कर सकता है। इसी आधार पर मिस-मैरेजि़म इत्यादि का बड़े जोरों से प्रकाश हो रहा है। भारतवर्ष की तो यह केवल धारणा हो नहीं थी वरन् यह पैत्रिक सम्पत्ति थी। पर दुर्भीग्य वश और ज्यवसायीयों के हाथ में पड़ कर इसकी उन्नती तो क्या बल्कि पूर्ण रिति से अवनित हो गई है। इसी कारण वर्त्त मान काल में इस ओर से विश्वास हट गया है। इतना कहा जासकता है कि दुःख के मैं वर में पड़जाने पर इटालू इस ओर कुछ लोगों का ध्यान अभी तक आकर्षित

होता है। इसी कारण कहा जा सकता है कि प्रायः फल में सराहणीय सफलता नहीं होती है। प्राचीन काल में कर्म विभाग बटे हुए थे। सर्व साधारण के खिये शान्ति के भेद एवं कियाओं के न जानने के कारण अन्य विश्वसनीय एवं सत्कर्मी विद्वान् अनुष्ठानिक मनुष्यों के द्वारा शान्ति कराने की परिपाटी थी। अब न तो यज्ञ-मानहीं को पूर्ण विश्वास रहता है और न अनुष्ठानीक विश्वसनीय होते हैं। अत-एव उत्तम परिणाम का अभावहीं दीख पड़ता है। यज्ञमान हो तो राजा दश-रथ के ऐसा और अनुष्ठानिक हो तो विश्वष्ट तथा १९ गि-ऋषि के ऐसा। विद्वार प्रान्त के सभी एवं भारतवर्ष के बहुतेरे छोग खूब जानते हैं कि स्वर्गीय महाराजा-धिराज रामेश्वर सिंह (दरभंगा) ने अपने अटल विश्वास एवं कठिन प्रतिज्ञक अनुष्ठानादि से कई असम्भव को सम्भव कर दिखलाया था। अस्तु !

शान्ति के विषय में भी अनेकानेक पुस्तकें पाये जाते हैं और उनका सारांश यही है कि मिन्न-भिन्न फल प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की शान्ति की आवश्यकता है। इस पुस्तक में केवल साधारण दो बार बातें लिख कर पाठकों से क्षमा प्रार्थी बनाना चाइता हूं। सच्ची बात तो यह भी है कि लेखक इस विषय से विशेष भिज्ञ भी नहीं है। छराच्चेनेन दानेन साधूनां संगमे नच। शुश्रूषया हि विप्राणामपग्रत्यु विनश्यति॥

भिन्न-भिन्न यहों की भिन्न-भिन्न प्रकार से शान्ति।

सूर्यः—(१) माणिक, (२) गेहुं, (३) सवत्सा गौ (४) कवाय वस्त्र (५) गुड़ (६) स्वर्ण (७) तामा (८) छाछ चन्द्रन (९)छाछ फूड, ये सब दान के पदार्थ हैं। सूर्य के मंत्र का जप ७०००। चन्द्रमाः—(१) छन्दर बांस के पात्र में (२) चावछ (३) कर्पूर (४) मोती (५) क्वेतवस्त्र (६) गौ या बैछ (७) चाँदी (८) काँसे के वर्त्तन में घो, दान की पदार्थ हैं। चन्द्रमा का जप संख्या ११००० है। मंगछः—(१) मूंगा (२) गेहुँ (३) मसूर (४) छाछ रंग (गोछा) बैछ (५) गुड़ (६) सोना (७) छाछ वस्त्र (८) छाछ कनैछ के फूछ (९) तामा, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या ११०००। बुधः—(१) नीछ वस्त्र (२) सोना या चाँदी (३) काँसे का चर्त्त (४) मूंग (५) घी (६) पन्ना मणी (७) सब प्रकार का फूछ (८) दासी (९) हायी दाँत वा हायी, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या ४०००। बुहस्पितः—(१) शक्कर (२) हक्ष्वी (३)

घोड़ा (४) पीला अन्न (५) पीला वस्त्र (६) पुसराज मणि (७) लवण (विदेशी नहीं) (८) सोना, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १९०००। शुक्रः- (१) रंग-विरंग (स्रींट) कपड़ा (२) उजला घोड़ा (३) सवस्सा गौ (४) चाँदी (५) सोना (६) वासमती चावल (७) छगंधित पदार्थ (८) मतान्तर से हीरा, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १६०००। शनिः-(१) उड़द (मार्च) (२) तेल (३) नोलम मणि (४) तील (५) कुरुथी (कुर्यी) (६) भैंस (७) लोहा (८) श्याम गौ (पाठान्तर से दक्षिणा) (९) श्याम (काला) वस्त्र, यह सब दान के पदार्थ हैं। जप २३०००। राहुः-(१) गोमेदक (एक हरूका मूर्खी लिये हुये पीले रंग का रतन) (२) घोड़ा (३) नील वस्त्र (४) कम्बल (५) तिल (६) तैल (७) लोहा (८) अञ्चल मैले गंग का (अबरक), ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १८०००। केतुः–(१) वैदूर्य रत्न (लइसूनियां) (२) तिल (३) तेल (४) कम्बल (५) काला फूल (६) काला वस्त्र (७) कश्तूरी (८) क्षाग, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १७०००। नवरत्नः—हीरा, पन्ना, पोखराज, माणिक, नीलम, गोमेघ, ल्रह्सनियां, मोती और मृंगा ये नौरत्न हैं।यदि विभव साथदे तो सर्च प्रहों के शान्ति के लिये नवरत्न जड़ित अंगुठी, ताबीज वा बाजू धारण करना सर्व श्रेष्ठ है। अन्यथा जीन ग्रह हानी कारक हो उसी ग्रह का रहन धारण करना उत्तम है। नीलम के धारण करने से कभी कभी अनिष्ठ भी हो जाता है। अतएव साधारण रूप से यह परिपाटी है कि यदि एकसप्ताह के अन्दर कोई अनिष्ठ फल दिखाई पड़े तो उसे बदल कर दूसरा धारण करे। इसी प्रकार परीक्षा के बाद ही नीलम धारण करना उत्तम है। नवमूल:-ऐसि भी लेख मिछता है कि जिसकी आर्थिक दशा नवरत्न धारण करने का न हो तो उसके छिये नवमूल धारण करना उतनाही उपयोगी होता है (१) सूर्य के लिये विल्वमूल (बेलका जड़) फूछा फछान हो। (२) चन्द्रमा के लिये (उजला) बिरमी, सीरी (क्षीरिका) का जड़ (३) मंगल के लिये (नागजिह्ना) अनन्तमूल कता का जड़ (४) बुध के छिये (बृद्धदार) विधारा का जड़ (५) वृहस्पतिके छिये (भारंगी) इस-नेठी वा वभनेठी का जड़ (६) शुक्र के लिये (सिंह पुच्छी, चित्रपर्णिका, मचवन) गूमा, मंजीठ का जड़ (७)शनि के लिये (विच्छुत, वेतसी) बेंत अर्थात् अमल बेंत का जड़ (८) राहु के खिये स्वेत मल्या चन्दन का जड़जो फला-फूला महो।(९) केतु के खिये अधगंध का जड़जो फला-फूखा नहीं। जिसा है कि इन नदों मूलों को पवित्रतापूर्वक

पूजा करके सोने वा चाँदी के ताबीज में रसकर स्त्री बांया बाहु पर और पुरुष दाहमा बाहुपर धारण करे तो रोग, शोकादिका निवारण होता है और जीवन छल-मबी होती है। यहाँ के दोषकारी प्रभाव के निवारणार्थ विवि:-सूर्य कष्ट-कर होने से सूर्य देवता का पूजा, रक्त चन्दन से रंगा हुआ वस्त्र एवं तास्त्रे की अंगूठी धारण करना उपयोगी होता है। औषधी में स्वर्ण एवं ताम्बेका भस्म का व्यवद्वार करना छाभदायक होती है। चन्द्रमा के कष्टकर होने से चन्द्रमा की पूजा, स्वेत चन्द्रम से रंगा हुआ वस्त्र, चौदी वा संख की अंगूठी धारण करना और औषधी में संख भस्म का प्रयोग करना धुभद है। मंगछ के कष्टकर होने से मंगल का पूजा और रक्त वर्ण का वस्त्र और छाल मुंगा धारण करना और औषधी में छाछ मुंगेका भस्म ग्रुभदायी है । बुध के अनिष्टकर होने से हरा वस्त्र एवं स्वर्ण की अंगुठी और औषधी में स्वर्ण मस्म का प्रयोग शुभद है। वृहस्पति के अनिष्टकर होने से वृहस्पति की पूजा, पीतवस्त्र, पुष्प राग (स्वेत रंग का पुखराज) और औषधी में मोती का भस्म उत्तम होता है। श्चक के दुःखदायी होने से शुक्र की पूजा, पवित्र वस्त्र और हीरा का धारण करना, औषधी में द्वीरा, सोना और चाँदी का भस्म उपकारी है। शनि के दुष्ट प्रभाव में शनि की पूजा, इलका पीलापन भूगा रंगका वस्त्र और नीलम का धारण करना एवं सीसा (नाग) भस्म औषधी के छिये प्रयोग करना अच्छा है। राह के दुखदायी होने से राहु का पूजा, नीछ वस्त्र और गोमेध रस्न का धारण करना और छौड़-भस्म की औषधी रूप से प्रयोग करना श्रभद है। केतु के क्लेशकर होने से केतु का पूजा, श्वेत वस्त एवं राजपह (इस रत्न का रंग रूप दीरा के ऐसा परन्तु किञ्चित स्याम वरण का दोता है) और औषधो में राजपट्ट का भएम का प्रयोग करना अच्छा है। यदि भएमों का प्रयोग न करना चाहे तो प्रहों के शान्ति शौर उपर्युक्त किले हुए बस्त्र एवं रत्न का धारण से भी रक्षा द्वीना कहा गया है।

#### नच्चत्र-शान्ति ।

जिस नक्षत्र में रोग का प्रारम्भ हो उस नक्षत्र के देवता का पूजन एवं होस करने से रोग की शान्ति होती है। (१) अधिवनी:—अधिवनी में रोग होने

से नौ दिन तक भयरइता है। इसकी शान्तिके छिये दोनों अधिवनी-कुमार की पूजा एवं हवन। (२) भरणी:-प्रथम चरण में रोग होने से स्तवत् कष्ट; अन्य तीन चरणों में रोग होने से द्वितीय दिन से प्कादश दिन पर्यन्त कट: शान्ति के छिये यम देवता की पूजा और इवन । (३) झतिका:---नौ दिन का क्लेश, रोग मुक्त में विख्यन, अग्नि देवता की पूजा और होम । (४) रोहिणिः—सात दिन तक पीड़ा, प्रजापति ( ब्रह्मा ) की पूजा ऐवं इवन । (५) सृगशिराः—एक मास तक पीड़ा, सोम देवता की पूजा एवं इवन । (६) आर्द्धाः--रोग विमुक्त में भय वा एक मास तक पीड़ा, रुद्ध देवता की पूजा एवं इवन । (७) पुनर्वछः -सात दिन तक पीड़ा, अदिति ( सूर्व्य-माता ) की पूजा एवं हवन । (८) पुष्य:---सात दिन तक क्लेश, बृहस्पति की पूजा एवं हवन। (९) आक्लेबा:---एक मास तक पीड़ा, सर्प-देव की पूजा एवं इवन। (१०) मधा:--बीस दिन तक पीड़ा, इसके अभ्यन्तर के शनि वारों में अति क्लेश, पित्र देवता को पूजा एवं इवन । (११) पूर्वकाल्गुनी: -- नौ दिन से दो महीना तक का क्लेश, अर्घ्यमा देवता की पूजा एवं इवन । (१२) उत्तर फाल्गुनी:--सात दिन तक पोड़ा, भग (ग्यारह आदित्य में से एक) देवता की पूजा। (१३) इस्तः-१५ दिन तक पीड़ा, सविता देवता की पूजा एवं हवन । (१४) चित्राः--ग्यारह दिन तक पीडा, त्वष्ट देवता की पूजा एवं इवन । (१५) स्वाती:--एक मास तक पीड़ा, वायु देवता को पूजा एवं इवन । (१६) विशाखाः--पन्द्रह दिन तक पीड़ा , इन्द्र एवं अस्नि देव का पूजा एवं इवन । (१७) अनुराधाः---एक मास तक पीड़ा, मित्र ( एकादश आदित्य में से एक ) देव की पूजा एवं इवन । (११) ज्येष्टा:-- एक मास तक पीड़ा, इन्द्र देवता की पूजा एवं इवन । (१९) मूला:--नौ दिन तक पीड़ा, निक्स ति ( यातुषान ) देवता की पूजा एवं इवन । (२०) पूर्वाषादः-- एक मास तक वीड़ा, जल देवता की पूजा एवं इवन । (२१) उत्तराषादः--एक मास तक वीड़ा, विश्वेदेख देवता को पूजा एवं इवन। (२२) श्रवणाः---नयारह दिन तक पीडा. विच्यु देवता की पूजा एवं इवन । (२३) धनिष्ठाः---एक मास तक पीड़ा, आठ-वस देवता की पूजा एवं इवन । (२४) शतभिषाः---वारइ दिन तक पीड़ा, वक्न देवता की पूजा एवं इवन । (२५) पूर्वभादः---एक सास तक पीड़ा.

अजएकपात् (ग्यारह रुद्रों में से एक) देवता की पूजा एवं हवन। (२६) उत्तरभाद्र:—सात दिन तक पीड़ा, अहिबुं ध्न्य (ग्यारह रुद्रों में से एक) देवता की पूजा एवं हवन। (२७) रेवती:—एक मास तक पीड़ा, पूषा (बारह आदित्य में से एक) देवता की पूजा एवं हवन विधिवत करने से रोग का निवारण होना बतलाया है।

श्रनिष्ट दशा-श्रन्तरदशा की शान्ति।

#### महाद्शा

सूर्यः - स्वर्ण के कमल का दान, चन्द्रमाः -- चाँदी के कमल, क्षेत्रचेतु एवं मृत्युञ्जय जप । मंगलः -- ताम्बे के कमल का दान । <u>राहुः -- स्वर्ण पात्र दान । वृद्ध--</u> स्वर्णदान । <u>रानिः --</u> लोह-पात्र दान । <u>वृधः -- स्वर्ण-पात्र दान । केतुः --</u> चाँदी-पात्र दान करने से अनिष्ट-महादशा-फल का निवारण होता है ।

श्रन्तरदशा-शान्ति ।

# सूर्य महादशा

में सूर्य का अम्तरदशा यदि अनिष्ट हो तो सूर्य प्रार्थना, रुद्वाभिषेक, रक्त थेनुका दान; चन्द्र अन्तरदशा, दुर्गा पाठ, स्वेत धेनुदान; मंगल अन्तरदशा ग्रुष्प्रमण्य (विष्णु) जपः राहु, दुर्गापाठ, एवं श्वागदानः बृहस्पति, रुद्व जप शनि, सत्युक्षम जप बुत्र, विष्णु सहस्र नाम पाठ केतु, सूर्योपासना; ग्रुक्त, स्वक्षिम-सहस्र नाम पाठ।

#### चन्द्रमहाद्शा

में वन्द्रमा की अनिष्ट दशा होने से चाँदी के कमछ एवं श्वेत घेनु का दान और मृत्युझ्रय जपः मंगछ, शुझ्रमण्य (विष्णु) पूजा एवं सूर्य-प्रार्थनाः राहु, मृत्यु-स्य जप और क्षाग दान; बृहस्पति, दुर्गापाठ, कक्ष्मी जप और सिच पूजाः शनि, विष्णु-सहस्र नाम पाठ महिची एवं क्षागदानः बुच, छक्षमी जारायण का जपः केट् ,

क्षागदान; <u>बुक, छक्ष्मी पूजा, रुद्र पूजा</u> और श्वेत गौ एवं महिची का दान; <u>सूर्य,</u> दुर्गापाठ, दुर्गा का दान एवं गौदान से शान्ति होती है।

### मंगलमहाद्शा

में संगढ़ का अन्तर में शुभ्रमण्य (विष्णु) जप; राहु, मृत्युक्षय अप, कृष्ण गौ एवं महिषी दान; बृहस्पति, शिवसहस्रनाम का पाठ एवं स्वर्ण दान: शनि, मृत्युक्षय जप: बुध, सूर्य प्रार्थना, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं घोड़ा का दान; केतु, श्रीरुद्ध का जप एवं क्षागदान शुक्र, दुर्गापाठ, दुर्गा का दान: सूर्य्य, स्वर्ण, पुष्प पूर्व गौदान: सन्द्रमा, दुर्गा पाठ एवं गौरी पूजा से शान्ति होती है।

#### राहू महाद्शा

में राहु की अनिष्ट अन्तर दशा होने से नाग दानः बृह्स्पति, शत रुद्री का पाठ, स्वर्ण दानः शनि, दुर्गापाठ, अश्वथ ( वटबृक्ष ) की पूजा एवं मृत्युञ्जय जयः बुध, विष्णु सहस्रनाम का पाठः श्रीविष्णु की मुर्त्ति का दानः केत्, नाग-पूजा एवं नागदानः गुक्र, दुर्गापाठ, रूक्ष्मी की पूजा एवं धेनुदानः सूर्य, सूर्य प्रार्थना और स्वर्ण-पुष्प एवं तिरुदानः वन्द्रमा, मृत्युञ्जय जपः मंगरु गुक्रमण्य पूजा एवं नागदान से शान्ति होती है।

## वृहस्पति महाद्शा

में बृहस्पति को अन्तर दशा दुःखदायी होने से श्री कह का जप, स्वर्ण प्रतिमा (शिव) का दानः शिन, मृत्युष्टजय जप एवं श्वागदानः बुध, गौदानः केत्, पार्थी पूजा, क्षाग एवं गौदानः गुक, कक्ष्मो नारायण की प्रतिमा एवं गौदानः स्वर्ण, स्वर्ण प्रयं प्रायंना एवं श्वागदानः वन्द्रमा, क्षागदान, मंगक स्वर्ण एवं श्वागदानः राहु, तिक द्वारा होम एवं वाँदी को महिष का दान ग्रुभ होता है।

### शनि महादशा

में शनि की अनिष्टकर अन्तरदशा होने से सत्युत्तय जप, तिक एवं कृष्ण गोदान; दुध, महिपोदान; केतु, सत्युत्तय जप, स्वर्ण एवं तिक दान; हुक, क्षामदान; सूर्य, सूर्य प्रार्थना एवं स्वर्ण-पुष्प दानः <u>षन्त्रमा, श्वेत गोदान; मंगळ,</u> महिची-दान: राहु, शुभ्रमण्य जप एवं नागदान; बृहस्पति, श्र्यम्बक भगवान का जप एवं स्वर्ण मूर्ती का दान । इससे कल्यान होता है ।

## बुघ की महाद्शा

में बुध की अन्तरदशा अनिष्ट होने से दुर्गा पाठ, विष्णु सहस्र नाम का पाठ, कश्मी नारायण की प्रतिमा का दान: केत्, महिवीदान: क्षुक, दुर्गापाठ, कश्मी-का जप एवं हवेत गोदान: स्प्यं, सूर्य प्रार्थना; वन्त्रमा, दुर्गापाठ और बाँदो की दुर्गा मूर्ती का दान; मंगछ, मृत्युञ्जय जप एवं शुक्रमण्य जप; राहु दह सहस्रनाम एवं क्षाग दान: बृहस्पति, मृत्युञ्जय जप, स्वर्ण प्रतिमा (शिव) दान; शनि. महिवी दान से छाम होता है।

## केतृ महाद्शा

में केतु की अनिष्टकर अन्तरदशा होने से सृत्युसुय जप एवं बाँदी की उमामाहेश्वरी की प्रतिमा का दान; शुक्र, दुर्गा पूजा एवं दुर्गा पाठ: सूर्य, जिब सहस्तनाम का पाठ, श्वेत वृषभ का दान: चन्द्रमा, दुर्गा पाठ, सृत्युसुय जप, बाँदी का
घोड़ की मूर्त्ती का दान: मंगळ, दुर्गापाठ, शुम्रमण्य जप, तैक से भराहुआ पान
का दान: राहु, महिषी एवं कृष्माण्ड (भूआ, पैठा, भतुआ) दान: बृहस्पति, इव
जप एवं तिळ दान: शिन, सृत्युसुय जप और यममूर्त्ती की दान. बुध, बाग दान से
हित होता है।

#### शुक्र का महाद्शा

में शुक्र की दुःखदायी अन्तरदशा होने से रुद्र जप, श्वेत गोदानः सूर्य, सूर्य्य प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ, हिरण का दान; मंगछ, शुभ्रमण्य पूजा; राहु, दुर्गापाठ एवं कुष्माण्ड दान; बृहस्पति, शिवसहस्रनाम का पाठ, स्वर्ण का शिव प्रतिमादान, एवं स्वर्ण के महिषी प्रतिमा का दानः शिन, प्रत्युक्षय जप, कृष्ण गो एवं महिषीदान; बुध, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं तिछ होमः केत्, प्रत्युक्षय जप, दुर्गा पाठ एवं क्षाग दान से अरिष्ट निवारण होता है।

सन्तान प्रतिबन्धक योग की शानित।

धारा १५१ में बहुतेरे ऐसे योग दिये गये हैं जो सन्तान के किये

अनिष्ट हैं। इन के शास्ति के खिये पद्मम स्थान में जो राशि हो उसकी संख्या तुल्य इरीवंश का पारायण किसी प्राचीन देव स्थान में वा तुकसी चौरा के समीप पुष्कर प्रादर्भाव संपुटित प्राध्यित के उपरान्त स्त्रो के साथ होकर अच्छे विद्वान से सुनना बहुत ही छाभदायक होता है। सन्तान गोपाल का आराधन और संतान संजीवनी मंत्रका जप वा तारा भगवती की पूजा शुभप्रद है। सन्तान नाशक ग्रह और विशेष कर धा. १५१ नियम २० के अनुसार यदि सूर्य हो तो ऋषियोंने दिव्य हिष्ट से बतलाया है कि जातक पूर्व जन्म में श्री शंकर एवं गरुड़ के प्रति दुश्वरित द्वारा पित्र श्राप से पुत्र शोक का असझ दुःख इस जीवन में भीगने का भागी होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रमा हो तो मातृ-द्रोह, किसी अन्य पूजनीय स्त्री वा भगवती देवी के कोपसे; यदि संगल हो तो प्राप्त देवता, कार्तिकेय या शत्रु के आपसे; यदि बुध हो तो बालबध वा किसी जीव के अण्डों को विनाश करने से विष्णु कोप से; यदि बृहस्पति हो तो कुछ-पुरोहित वा फछ-फूछ छमेहुए कुक्ष काटने के दोष से; यदि शुक्र हो तो पुष्पित कुक्षों को काटने से, गोबधसे वा किसी साध्वी स्त्री के श्रापसे, यदि <u>राहु</u> पञ्चमस्य **हो वा** पन्चमेश के साथ होकर दोवकारी हो तो सर्पके श्राप, यदि केत् होतो ब्राह्मण के श्राप से, यदि मान्दि हो तो पित्र श्राप से; यदि धुक, चनद्रमा और मान्दि पम्बमस्य हो तो गोबध वा बधु के इनन से और यदि बृहस्पति वा केत मान्दि के साथ डोकर पञ्चमस्य हो तो बहा इत्या से पुत्र प्रतिबंधक दोष होता है। अतएव दैवज्ञों का कथन है कि जिन-जिन देवता आदि के कोए, ब्रुक्षादि के इनन द्वारा पुत्र-प्रतिबंधक योग होता हो उन उन देवता आदि के पूजा द्वारा शान्ति प्राप्त हो सकता है और जिस राशि में वह दोष कारी ग्रह बैठा हो उस राशि के जीवों का (जैसे मेष मे भेड़ा, वृष में वृषभ इत्यादि) सेवा सुश्रुवा हितकर होता है। समुदाय रूपसे श्री रामेश्वर का दर्शन, भगवत कीरतन सत-कथा, शंकर एवं विष्णु आराधना, दान, श्राद्ध वा नाग मूर्ति की स्थापना, संतान रक्षा के खिये दितकर बतलाया है। था. १५१ नियम २१ में पुत्र प्रति-बंधक योग जामने की विधि बतलायो गयी है। (उस में भूल से 'फल दीपिका' के बद्दे काछप्रकाशी का छप गया है।) उस नियम का सारांश यह

है कि यदि जन्म किसी क्षित्र तिथि ( शुक्छ वा कृष्ण ) में हो वा स्थिर कर्ण वा विष्टि कर्ण में हो वा अमावस्या में हो तो पुत्र प्रतिबंधक योग होता है। उस की शान्ति पुरुषश्क मंत्र के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान की पूजा; यदि पष्टी तिथि हो तो विष्णुभगवान को आराधनाः यदि चतुर्थी हो तो नाग राज की पूजा: यदि नवमी हो तो रामायण का श्रवण वा पाठ: यदि अष्टमी हो तो अवण (व्रत करते हुए कथा अवण) व्रत चतुर्दशी हो तो दब्राध्याय द्वारा शिवपूजा. यदि द्वादशी हो तो बृहद्ध रूप से अन्नः दान या जेवनार, यदि अमावास्या हो तो पितृ पूजा (श्राद्ध) करने से पुत्र प्रतिबंधक दोष निवारण होता है। यह भी बतलाया है कि यदि कृष्ण दशमी के बाद अर्थात् कृष्ण पक्ष के एकादशों से अमावस्या पर्यन्त की तिथि हो तो उत्पर स्त्रिले हुए विधि से तिथ्यानुसार शान्ति विशेष संस्मनता के साथ करे। कृष्ण पक्ष के समस्त तिथियों के विषय में यह लिखा है कि यदि परिवासे पम्बमी तिथि तक की कोई तिथि हो तो नागराज का पूजा, यदि पष्टि से दशमीं तिथि की कोई तिथि हो तो स्कन्ध देव का पूजा, यदि एकादशी से अमावस्या तक की कोई तिथि हो तो हरि (विष्णु) भगवान की पूजा से सन्तान छख होता है। साधारण रूप से पुत्रार्थी को उचित है कि धर्मकर्म निरत हो और यदि बुध, शुक्र वा चन्द्रमा प्रतिबंधक हो तो रुद्राभिषेक, यदि बृहरूपति हो तो औषधी एवं मन्त्र-यन्त्र का प्रयोग, यदि शनि राहु वा केत् हो तो बुल देवता तथा संतान गोपाल की आगधना से पुत्र छल होता है।

अँ पूर्ण मदः पूर्ण मिदं पूर्णात्पूर्ण मुद्यते । पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा व शिष्यते ॥

रुष्ट शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! सम्बत् १६८६ शाका १८५४ माघ शुक्छ एकादशी चन्द्रवार तद्तुसार ६ फरवरी १६३३ इस्वी।

## १०१ कुण्डलियां।

बहुत से विख्यात एवं कतिपय साधारण मनुष्यों की कुण्डिख्यों को परिश्रम पूर्वक संगृहोत कर और उनके शुद्धाशुद्ध पर यथा सम्भव विवार कर उन्हें इस परिशिष्ट में दिया है। इनमें से कोई भी कुण्डली अप्रमाणित नहीं हैं। इतना अवश्य है कि किसी किसी कुण्डली में लग्न एवं ग्रह-स्फुट कई कारणों से अंश तक तो अवश्य हो शुद्ध है परन्तु कई कारणों से कला में कुछ अन्तर हो सकता है। प्रत्येक कुण्डली के अन्त में जातक की प्रमाणित संक्षिप्त जीवनी दी गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उनके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनायें ज्योतिष शास्त्रानुसार प्रतिपादित की जा सकती हैं वा नहीं, इस बात की पाठक समझ सकें। इस पुस्तक में स्थान स्थान पर कुण्डलियों को उदाहरण रूप से दिखलाया गया है और उन्हीं सब धाराओं का सम्बन्ध ( हवाला ) प्रत्येक कुण्डली के अन्त में लिख दिया गया है । जिससे पाठक गण किसी की कुण्डली और उनकी जीवनी के जानने के बाद समूची पुस्तक न पढ़कर भी केवल इन्हीं हवाछाओं द्वारा उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ज्योतिष द्वारा प्रतिपादित होना देख सकेंगे। परन्त यह बात नहीं है कि इन जातकों की सभी बातें इस पुस्तक में विचार किये गये हैं। क्यों कि ऐसा करने से पुस्तक की आकृति एवं परिश्रम की सीमा बहुत ही बढ़ जाती। ( पुस्तक लिखते समय केवल ९६ कुण्डलियां थीं, पर मुद्रित होते होते, ५ कुण्डलियां और दी गई हैं, जिनमें क, स इत्यादि, जन्म काल के अनुसार दे दिये गये हैं।

# कुण्डली १

## महाराज हरिइचन्द्र।

यह कुण्डली जगत विख्यात सत्यवर्म-परायण, अटल धर्म प्रतिक्ष, अद्वितीय दानी, कठिन कठिन परिक्षाओं में अविवल रूप से उतीर्ण होने वाले श्रोमहाराजा हरि-श्रन्द्र जी की है। यह श्री रामवन्द्र जी के समय से अनेक काल पूर्व सत्ययुग के



एक आदर्भ और श्री अयोध्या नगर के राजा थे। श्री राम चन्द्र जी की से इनकी कुंडली में केवल चन्द्रमा की स्थिति में प्रत्यक्ष भेद है। देखी था: १५८ (१७)

# कुण्डली २

## लंकापति रावण

यह कुण्डली लङ्कापित रावण की है। जो दक्षिण भारत के एक महान विद्वान् बी. सूर्यनारायण राव के "रोआ-यल हारेस्कोप नामक पुस्तक से उद्घृत की गई है। उक्त विद्वान् कालेख है कि वर्त्त मान वर्ष से लंकापित का जन्म १२५६९०३१ का पूर्व होना कहा जाता है। इस कु. में

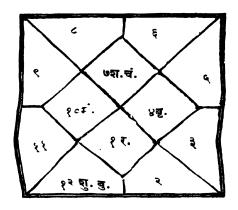

भो उत्तम राजयोग पाया जाता है और अपरमितायु-योग भी है देखो धाः ९८ (च)

্যতন্

### श्री रामचन्द्र।

यह कुण्डली श्री १०८ जगदा-धार, पतित पावन, रघुकुल शिरो-मणि, सर्व पूजनीय राजा राम-चन्द्र, (श्रीअयोध्या पति) की है। गणित से प्रतीत होता है कि इनका जन्म अंग्रेजी साल १९३३ (वर्तमान) के १२५५८०३३ वर्ष पूर्व हुआ था। इनका जन्म आदि कवि महर्षि श्री बाल्मीकि जी के कथनानुसार (ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋत्नां षट् समत्ययुः तत्त्वच द्वादशे मासे चैत्रे नाविमके

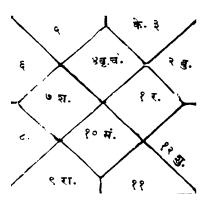

तिथो ॥८॥ नक्षत्र ऽदिति दैवत्ये स्वोच्चा संस्थेषु पञ्चछ । प्रहेषु कर्क टे छाने वाक्यता विन्दूना सह ॥९॥ बा. रामायण, बा. काण्ड अ० १८ क्लो० ८ तथा ९) अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर छः ऋतुएं अर्थात् एक वर्ष बीतने पर बारहवें चैत महीने में नवमी तिथि को जिस समय पुनर्वछ नक्षत्र था, पांच, (रिव, मंगल, शिन, बृह-स्पित, ग्रुक्त) प्रह अपने उच्च स्थान में थे, एवं वृहस्पित चन्द्रमा के साथ होकर कर्क छग्न में बैठा था। उस समय कौशल्या ने अलौकिक छक्षणों से युक्त श्री राम-चन्द्र ऐसे पुत्र को प्रसव किया। इस लेख से बुध की स्थिति का पता नहीं चछता। परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सर्व्वसम्मिति से बुध को एकादश में अर्थात वृष राशिगत, राहु को कन्या में और केतु को मीन में माना है। परन्तु दक्षिण भारत के विद्वज्जनों ने राहु को धन और केतु को मीन में माना है। उपन्तु हक्षिण भारत के विद्वज्जनों ने राहु को धन और केतु को मिथुन में माना है। उपन छिले हुए पांच ग्रह परमोच्च माने गये हैं। पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सम्राट श्री रामचन्द्र ग्यारह हजार वर्ष तक राज्य करते

रहे। पांच ग्रहों का परमोच्च होना प्रत्यक्ष सम्राट योग है और अपर मितायु योग भी ठीक ठीक लगता है। मं. यदपि उच्च है और उच्चस्थ वृहस्पित, स्वगृहो चन्द्रमा से हृष्ट भी है तथापि कुज-दोष होने के कारण मंगल ने स्त्री वियोग एवं स्त्री प्रेम से विहुल बना ही दिया जो सर्च विदित है। महर्षि बालमीकि ने जन्म पुनर्वछ का बतलाया है और चन्द्रमा को कर्क राशिगत भी बतलाया है। इस कारण पुनर्वछ के अन्तिम चरण ही का जन्म निश्चय होता है। पुनर्वछ में जन्म होने से वृहस्पित की जन्म-दशा होती है और पुनर्वछ के चतुर्थ चरण होने के कारण वृहस्पित का भोग्य-दशा लगभग चार वर्ष के होना सम्भव होता है। उसके बाद उन्नीस वर्ष शिन की दशा अर्थात् २३ वर्ष की अवस्था में शनि दशा की समाप्ति हो गई। पुराणों में कहा गया है कि २७ वर्ष की अवस्था में श्री रामचन्द्रजी वन गये थे और चौदह वर्ष वन में निवास कर अर्थात् ४१ वर्ष वर्ष में श्री अयोध्या जी लौटे थे। शनि के बाद बुध की दशा १७ वर्ष की होती है। अर्थात् (२३ +१७) ४० वर्ष तक बुध की दशा के कारण बनवास पूरा कर ४१ वें वर्ष में वे श्री अवध को लौटे थे।

देखो धाः ९८ (च); १२५ (५); १९७ (८).।

# ण्डलं ४

### श्री भरत जी।

यह कुण्डली आदर्श स्त्रातु-प्रेमी, कैंकेयी छत श्री भगवान रामचन्द्र जी के सौतेले आई भरतजी की है। पूज्य पाद महर्षि बालमीकि जी ने लिखा है कि श्री भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। इस से प्रतीत होता है कि भरतजी का जन्म उसीदिन

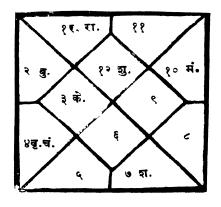

शेष रात्रिमें हुआ था। इल्लोकः—पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधी। (रा. बा. अ. १८-इल्लोक १५)

देखो धा. १२५ (५); १९१ (५).

# कुण्डली ५

# श्री कृष्ण चन्द्र।

यह कुण्डली आनन्द-कन्द वृन्दावन-विहारी महाभारत करने वाले श्री १०८ कृष्ण भागवान की है। पुराण द्वारा पता चलता है कि इनका जन्म द्वापर युग के ८६३८७४ वर्ष एवं ४ मास २२ दिन बीतने के उपरान्त, भाद कृष्ण अष्टमी तिथि रोहणी नक्षत्र में अर्द्ध रात्रि के समय हुआ



था और जन्म के समय पूर्व क्षितिज में चन्द्रमा का उदय हो रहा था। भारत-वर्ष के कोने २ में इन का गीता रूपी अमृल्य रत्न प्रकाशित है। उस पुस्तक के रहस्यमयी ज्ञान के आश्वादन के लिये अन्य देशीय विद्वान् लालायित हैं।

प्राचीन पुस्तकों के आधार पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान १२५ वर्ष ७ महीना ९ दिन राज्य करने के उपरान्त चेत्र प्रतिपदा कुक्रवार को स्वर्गारोहण किया और उसी के बाद किलका आरम्भ हुआ। किल्युग का आरम्भ लिखते हुए आर्य ज्योतिषियों ने बतलाया है कि उस समय सब ग्रह प्रायः एक सीध में आगये थे। बेली साहेब के गणनानुसार किल्युग का आरम्भ ईसा के जन्म से पहले ३१०२ वर्ष १८ फरवरी को २ बजकर २७ मिनट ३० सेकेण्ड पर हुआ था और यदि कृष्ण भगवान की कुण्डली के ग्रहों को १२५ वर्षादि की चाल दी जाय तो मोटा मोटी यही प्रतीत होता है कि उसी समय में सभी ग्रह एक सीध में आगये थे।

# कुण्डली ६

## पैगम्बर मोहम्मद साहेब।

यह कुण्डली जगत विख्यात् इस्लाम-धर्म्स संस्थापक, मुसल-मानों के आदि पंगम्बर मोह-म्मद साहेब की है। इनकी जन्म ईस्वी साल ५७१ के २० वीं एप्रील, सोमवार की रात्रि में लगभग १५ बजे हुआ था। इन का जन्म स्वाती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में था। इस कारण

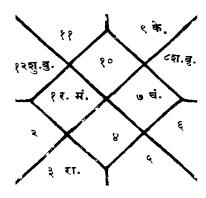

राहु-दशा ३ वर्ष ३ महीना भोग्य था। इस्लामी गणित के अनुसार इन्होंने ६३ वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया था। परन्तु वी सूर्य्य नारायण राउ का मत है कि नोटिकल गणित के अनुसार इनकी मृत्यु ६१ वर्ष १ महीने १८ दिन पर हुई थी। क्योंकि उक्त विद्वान् के गणितानुसार इनकी मृत्यु ६३२ ई० के ८वीं मई को हुई थी। ज्योतिष गणनानुसार द्वितीयेश शिक साथ बृहस्पित बैठा है। अतः बृहस्पित एषं शिन दोनों मारकेश होते हैं। केतु धन राशि अर्थात् बृहस्पित की राशि में है। इस कारण केतु बृ. का फल देता है। इन्हीं सब कारणों से केतु की महादशा में बृहस्पित का अन्तर अनिष्ट है। उपर लिखा जानुका है कि राहु का मोग्य ३ वर्ष ३ महीना था। उस के बाद गुरु की महादशा १६ वर्ष, शिन की १९ वर्ष एषं बुध की १७ वर्ष होती है। अर्थात् बुध की महादशा ५० वर्ष ३ महीना में शेष हुई। तदनन्तर केतु की महादशा में केतु, शुक्र, रिव, वन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पित एषं शिन की अन्तरदशा का जोड़ ९ वर्ष ११ महीना ३ दिन होता है। इस को ९९ वर्ष ३ महीना में जोड़ने से ६१ वर्ष २ महीना ३ दिन होता है। इस को ९९ वर्ष ३ महीना में जोड़ने से ६१ वर्ष २ महीना ३ दिन होता है।

दशा में शनि की अन्तर-दशा समाप्त होते होते उक्त महान् पुरुष ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की।

देखो धा. १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३५).

# कुण्डकी ७

## आदि गुरु शङ्कराचार्यः।

लगन ३।१७ (श्रीराजेन्द्र घोषने लगन ३।१९ माना है) परन्तु लेखक की मत से ३।१७ ठोक लगन है। सूर्य्य ०।११।२८। ७। चं. १।१०।४।५४, मं. ४।७।५ ८।३ बुघ ०।१९।३९।१०वृहस्पति ३।३।३६।१२ ह्यु. ०।९।०।२९ इा. ६।८।७।१४ ह्यु. १०।२९।३।४

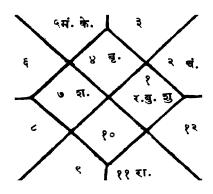

यह कुण्डली आचार्य्य प्रवर श्री १०८ आदि गुरु शङ्कराचार्य्यजी की है। इन की कुण्डली कई स्थानों में पायी जाती है। परन्तु श्री राजेन्द्रनाथ घोष लिखित 'आचार्य्य शङ्कर और रामानुज' नामक पुस्तक में बहुत छानबीन के उपरान्त, उक्त लेखक का मत है कि श्री आदि गुरु शङ्कराचार्य का जन्म शाका ६०८ संबत् ७४३ बैशाख शुक्ल मृतीया, कल्यिंग ३७८७ वर्ष अर्थात् ६८६ ई० में हुआ था और उक्त लेखक ने ज्योतिष के अनुसार आदि गुरु के गुणादि को प्रमाण बद्ध करने का यत्न किया है। इस कारण पाठकों के अवलोकनार्थ वही कुण्डलो इस स्थान में उद्धृत किया जाता है। उक्त पुस्तक में जिन योगों का अवलम्बन किया गया है, वे सब योगोंपर इस पुस्तक में (जिन २ स्थानों में उद्धृत किये गये हैं, इस बात की जानकारी के लिये कि यहसब योग उक्त पुस्तक अनुसार है) संकेत से तारा का चिन्ह \* विया गया है।

आदि गुरु शङ्कराचार्व्य को भारतवर्ष के सभी हिन्दू एवं अन्य जाति के बहुतेरे छोग जानते हैं। हिन्दुओं नें तो इन्हें शङ्कर अवतार माना है। 'शङ्कर

दिग्विजय' नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार शङ्कर स्वामी का जन्म माला-बार-प्रान्त के काल्टो नामक ग्राम में हुआ था जो पूर्ण नदी तटस्थ था। शङ्करा-चार्व्य के पितामह का नाम विद्याधर (विद्याधिराज) था। ये ब्राह्मण थे। इनके वंश में परम्परा से विद्या चली आतो थी। विद्याधर भी बढ़े विद्वान्, सदाचारी और धर्म पारायण थे। अतः इनको प्राचीन काल के राजाओं ने आकाशलिङ्ग महादेव मन्दिर का प्रधानाध्यक्ष पर प्रदान किया था। ये परम शैव थे। इनके एक पुत्र शिवगुरु हुए। यह भी बड़े पण्डित एवं ज्ञानी थे। इन्हों ने अपने गुरु-देव के अनुरोध से ही विवाह किया था। परन्तु बहुत समय तक इनको कोई सन्तान न हुआ। इनकी स्त्री का नाम कामाक्षी देवी था। शिवगुरु एवं कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिये कठिन व्रत किये। एक दिन शिवगुरु ने स्वप्न देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम्हारी तपस्या सफल दुई। तुम्हें एक पुत्र अवश्य होगा। परन्तु प्रश्न यह है कि तुम अल्पायु-पण्डित पुत्र चाहते या दीर्बायु-मूर्ख एवं ज्ञान-हीन-पुत्र ? शिवगुरु ने अल्पायु पुत्र परन्तु ज्ञानी और विद्वान् ही मांगा । वृद्ध ब्राह्मण (तथास्तु) कह कर अन्तर्ध्यान हो गये । निद्वा टूटते ही शिवगुर ने अपनी धर्मपत्नी से स्वप्न की घटना को कह छनाया और थोड़े ही समय के बाद अर्थात् शाका ६०८ बैशाख शुक्क द्वितीया को इनके पुत्र के रूप मे श्री शङ्कर भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ। और इनका नाम शङ्कर रक्खा गया। बाल्य काल ही से इनकी असाधारण एवं अमानुसिक प्रतिभा इनके मुख मण्डल से प्रकाशित होता था। शङ्कर दिग्विजय में लिखा है कि आठ वर्ष को अवस्था में ही 'शङ्कर' कठिन दर्शन शास्त्रों को समझ कर उनकी व्युत्पत्ति करने छगे थे। इनकी मेघा-शक्ति असाधारण थी। उसी अवस्था में उनका उपनयन संस्कार करायागया । बाल्यकाल ही से ये वेदान्त मतावलम्बी प्रतीत होते थे और जीवन को जल के बुदबुदे के समान नष्ट होने वाला एवं क्षणभङ्ग र मानते तथा सन्यास धारण करने के छिये उत्कण्डित रहते थे। आठवें वर्ष के आरम्भ ही में इबके पिता का देहान्त हुआ और पिता के वियोग ने तो शङ्कर को गृहस्थाश्रम से औरभी विरक्त कर दिया। माता के बढ़े भक्त थे। एक ओर मातू-प्रेम और वृसरी ओर ईश्वर-प्रेम में संसार का त्याग, एक कठिन समस्या उपस्थित थी। शक्कर दिग्विजय में छिला है कि एक दिन की घटना यह है कि शक्कर अपने माता के साथ एक नदि पार हो रहे थे। नदि का जल क्षण ही में इतना बढने

छगा के माता पुत्र दोनों ही इबने छगे। बाइक शहर ने अपने माता से विवय पूर्वक कहा कि यदि आप मुझे सन्यास प्रहण करने की आज्ञा दें तो भगवान की कृपा से जल थाड हो जायगा। माता ने बड़े तर्क एवं पहचात्ताप के साथ बालक शहर के जल में हुबने के दुःख को असहय मान कर दीक्षा प्रहण की आज्ञा दी। कहा जाता है कि जल तुरत ही घटगया । किसी का मत है कि बालक शक्र मगर के मुख में पढ़ गये थे और उसी समय माता से दीक्षा प्रहण का वरदान मंगा था। लिखा है कि उक्त घटना के कुछ ही दिन बाद और किसी ने तो यह कहा है कि आठ वर्ष पूरने के दो दिन पूर्व ही शहर ने सन्यास ग्रहण कर लिया । कुछ समय तक बालक शहर ने विद्याध्ययन करलेने के उपरान्त दिग्विजय यात्रा कीया। अपनी विद्यातर्क एवं बाचाशक्ति के द्वारा समस्त भारतवर्ष में भ्रमण कर के अहू त मत को प्रतिपादित किया और समकाछीन वौद्ध मत एवं कपालिक मत आदि का खण्डन कर जड़पात से उसे भारतवर्ष से निपात कर हाला। इनकी सारी जीवनी छिखने में तो एक अलग ही बहुत पुस्तक की आवश्यकता है। इस पुस्तक के लिये केवल इतना ही लिखना आवश्यक है कि ये शङ्कर के एक अवतार थे। बाल्यकाल में आपने दीक्षा प्रहण की। आप की मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी कि अपने शिष्य को पश्रपाद का वेदान्त भाष्य जिसको अपने केवल एकवार ही छना था, किसी प्रकार जल जाने पर अक्षराक्षर लिखवा दिया । आपने अत्यन्त गम्भीर एवं कठिन विषय की अनेकानेक पुस्तकें लिखीं जो अभी तक पंडित मण्डली के लिये अमूल्य भण्डार है। आप ईएडर-प्रेम एवं वेदान्त की एक अतुलनीय मूर्ति थे। विद्या-विजय जो आपने किया वह सर्वदा के छिये आदर्श हो गया। शङ्कर दिग्विजय में छिखा है कि स्वयं वेदन्यास ने आप से काशी में आकर शास्त्रार्थ किया था और वे इनके शास्त्रार्थ से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन की १६ वर्ष की आयु को दुगुणा अर्थात ३२ वर्ष आयु होने का वर प्रदान किया। यह भी छिला है कि में वहां के तान्त्रियों ने मन्त्र द्वारा इन्हें भगन्दर रोग से पीड़ित किया परन्तु योगबङ से शङ्कर ने अपनी रक्षा की । भारतवर्ष में भ्रमण करते २ आप बद्रिकाश्रम गये । बद्रिकाश्रम से केदारनाथ का दर्शन किया। उस समय इनकी आयु समाप्त होती थी। वहीं इनको पुनः भगन्दर रोग ने पीड़ित किया और तब आप पद्मभौतिक शरीर को स्थाग कर सर्वदा

के लिये अपनी सची ज्योति से शङ्कर में विलोन हो गये। इस पुस्तक द्वारा ज्योतिष-शास्त्रानुसार इनके जीवन की इन सब घटनाओं को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है।

देखो घा. ११८ (१); १२० (२) १२९ (२); १३१ (१); १३३ (३); १३४ (७) (९) (१२) (१३); १३५ (५)(६); १३६ (६); १३७(१); १५८(१७); १९० (ख ९) (ख १७); १९२(२)(५),१९४ (३० वर्ष)(३२ वर्ष ६); २०५ (३२), २१३ (२१), २१६ (१६); २८३ (५१) ३०४ (२); ३०८ (१३), ३११ (१३).

# कुंडिका ८

### रामानुजाचाय्ये ।

लग्न ३।७, सूच्यं ०।०।४९।
३१, चं. १।२२।५१।२१, संगल ११।
२६।२०।०, बुध ११।२५।२६।०,(वकी)
बृहस्पति । २।२९।८।५६, शुक १०।१४।१।३, शनि ९।५।११।१०, रा. ०।२४।२२।३६।

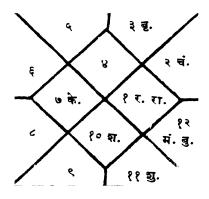

इनका जन्म श्री राजेन्द्र नाथ घोष कृत "आचार्य्य शङ्कर और रामानुज" नामक पुस्तक के अनुसार शाका ९४० (९४१) संवत् १०७६ (सौर- वैशाख १) चैत्र शुक्ल पद्ममी सोमवार इस्वी सन् १०१९ में हुआ था। भाव कुण्डली के अनुसार बृहस्पति लग्न में, श. सप्तमभाव में और श्रु. अष्टम भाव में पड़ता है। उसी प्रकार मंगल और बुध यद्यपि मीन में हैं, परन्तु भाव कुण्डली के अनुसार दशम भाव में, और र. तथा रा. दशम भाव में और चं. एकादश भाव में हैं। इनके जन्म के विषय में कुछ मतान्तर भी है। एक विद्वान् का मत है कि ''क्टप्यादि'' नियमानुसार इनके जन्म संवत् का नाम ''धीर लब्धा' रक्खा

गया था अर्थात् 'ध' का ९, 'छ' का ३, पुनः 'ध' का ९। ''अङ्कस्य वामोगित'' नियम के अनुसार ९३९ शाका का होना कहा जाता है। परन्तु श्रीयुत राजेन्द्र नाथ ने बड़ी छानबीन के साथ इनका जन्म शकाब्द ९४१ ही ठीक माना है।

इनका जन्म मद्रास से १४ कोस नैऋत्य कोण में एक पेरम्बद्र नाम के याम में हुआ था। संस्कृत में इस याम को महाभूतपुरी कहते थे। इस याम में एक अति कर्मनिष्ट ब्राह्मण 'केशवाचार्य्य' रहते थे। इनका विवाह एक उत्तम कुछ की स्त्री कान्तिमती से हुआ था। बहुत समय तक सन्तान न होने के कारण उन्हों ने यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना कर पुत्र प्राप्त करना चाहा। फलतः वृन्दारण्य में यज्ञ करना आरम्भ किया। इस वृन्दारण्य को आज कल टिप्पलीकेन कहते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर केशवाचार्य्य ने श्री भगवान को स्वप्न में देखा और यह वरदान पाया कि ईश्वर स्वयं उनके प्रश्न होकर जनम लेंगे। इस स्वप्न के उपरान्त वृन्दारण्य से वे लोग लौट कर मकान चले गये और उसी के उपरान्त श्री रामानुजाचार्य्यजी का जन्म हुआ। बाल्यकाल ही से ये अपूर्व छक्षण युक्त बालक थे। बहुत थोड़े ही समय में समस्त शास्त्रों का अध्य-यन कर लिया। इनकी जीवनी में लिखा है कि आप की बुद्धि ऐसी तीव थी कि कठिन से कठिन पाठ को अध्यापक के एकबार बतलाने से ही समझ लेते थे। १६ वर्ष की अवस्था में इनका विवाद ताञ्चम्बा नामक कन्या के साथ हुआ परन्तु उसके बाद शीघ्र ही इनके पिता का देहान्त हो गया। (देखो धा-१२०(१५) छापे के भूछ से उस स्थान पर छूट गया है ) उसके थोड़े ही दिन के अनन्तर रामानुजाचार्य्य जी ने काञ्चीपुरी में मकान बनवाया और सपरिवार वहीं रहने लगे! काञ्चीपुरी में एक 'यादव-प्रकाश' नामक महा-विद्वान् अद्व तवादी रहते थे। बालक रामानुजाचार्य्य ने भी उन्हीं से विद्या पढ़ना आरम्भ किया। इनकी जीवनों में लिखा है कि समय-समय पर बालक रामानुजावार्घ्य अपने गुरु के अहूँ त-मत का बढ़े नम्न रूप से खण्डन भी कर दिया करते थे कि जिसका यादवप्रकाश के चित्त पर इनका आघात हुआ। यादवप्रकाश ने तीर्थ यात्रा के बहाने इनको मरवा डालने का यत्न किया। परन्तु ईश्वर कृपा से आप इस दुष्ट के पड्यन्त्र से निकल गये। श्री रामानुजाचार्य्य एक महाविद्वान् और बैष्णव-धर्म्य के एक बिख्यात प्रचारक हुए। आप ने वैष्णव धर्म्म का प्रचार करते हुए अनेकानेक स्थानों में भ्रमण किया और अपने मत के प्रतिपादन करने में समर्थ हुए।

साञ्चात् रामअनुज अर्थात् छक्षमण जी के अवतार समझे जाते थे। इसी कारण इनका नाम भी रामानुजाबार्व्य रक्का गया था। आपने बहुत से इमार्गीय को ईश्वर प्रेमी बनाया। आप के शिष्य भी बहुत थे और अन्त में यादव प्रकाश भी इन्हीं का शिष्य हो गया। आप की घारणा थी कि किसी भी ईश्वर-प्रेमी को बिना जाति भेदादि के विचार के श्रेष्ठ मानना चाहिए। आपकी स्त्रो किञ्चित् झगड़ालु थी और श्रीरामानुजाचार्घ्य को सब प्रकार आनन्दित न रख सकती थी। वह जाति भेदादि को खुब मानती थीं। श्री काञ्चीपूर्ण, बाद वंश के एक महान ईश्वर प्रेमी और अद्वितीय भक्त थे। रामानुजावार्व्य की यह धारणा हुई कि ऐसे सिद्ध-भक्त का उच्छिष्ट खाकर जीवन सफछ करूं। इस हेत श्री काञ्चीपूर्ण जी को अपने घर निमन्त्रित किया और अपनी की से उत्तमोत्तम भोजन बनवा कर आप ही श्री काञ्चो पूर्ण जी को बुलाने गये। परन्तु श्री काञ्चो पूर्ण जो को अपना उच्छिष्ट किसी ब्राह्मण को खिलाना न भाषा। इसी कारण बह एक किसी दसरे मार्ग से श्री रामानुजाचार्य्य की स्त्री से आग्रह करके भोजन कर छिया और भोजन पात्रादि को स्वयं पवित्र करके भोजन के स्थान को भी गोमय से छीप कर चले आये। तस्त्रमाम्बा शेष भीजन को किसी शृद को देकर स्नानादि के अनन्तर श्रीरामानुजाचार्य जो के लिये भोजन बनाने लगी। जब रामानजाचार्य्य जी घर आये तो सभी बातों को जान कर उन्हें बड़ा दःख हआ और यह सनकर कि उनकी स्त्री ने शेष सभी अन्न श्रीकाञ्चीपूर्ण के शृद्ध होने के कारण बादों को दे दिया, उनकी अपनी स्त्री से भी बड़ा दःख हुआ। इसी प्रकार एकचार तंजमाम्बा ने श्री रामानुजावार्व्या की गुरू पत्नी के साथ चक से घडा ट्रट जाने के कारण केवल झगड़ हो नहीं गयी वरन उन्हें ऊंचा-नीचा भी छना दिया। ऐसी २ कई घटनाओं के बाद आचार्य्य ने किसी बहाने अपनी स्त्री को नेहर भेज उनसे खुटकारा पाया और भगवान के मन्त्रित में जाकर अपने को उनके चरणों में समर्पित कर मन . कार्य और वचन को वश में रखने की अभिलावा से काषाय वस्त्र ग्रहण कर त्रिदण्ड भी ग्रहण किया और श्रीकाञ्चोपूर्ण ने उसी समय बन्दें 'बति राज' कह सम्बोधित किया। उसके पश्वात आप ने भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में जा-जा कर अनेकानेक सज्जनों एवं अधिमयों को वैकाद धर्म का अनुवाबी बनाकर इस धर्म को पूर्ण रूप से प्रतिपाद्वित

किया । ईश्वर से साक्षात्कार इन्हें हो गया था और कहा जाता है कि अनेकानेक स्थानों में अझ त भटनाओं से मनुष्यों को ईश्वर प्रेम में विश्वास दिलाते हुए आप ने बहुत काल न्यतीत किया । क्योंकि यति-राज ने अपने जीवन के शेष ६० वर्ष श्री रङ्गनाथ स्वामी के चरणों ही में बिताये थे अर्थात् मनुष्यों के कल्याण के छिये १२० वर्ष सूर्त्यछोक में बास करके पृथ्वी को बैकुण्ड के समान स्त की अधिकारिणी बनाकर और अपने शिष्यों को गुणवान कर महात्मा लक्ष्मणावतार उभय विभूति-पति श्रीमद्रामानुजाचार्य्य ने परमपर में कीन होने की इच्छा से चित्त वृत्तियों को अन्तर्मुकी करके मौनावस्म्यन किया। परस्तु शिष्यगण आपके इस रहस्य को जान कर बड़े दुःखी होकर जब चित्त विदीर्ण करने वाला क्रन्दन करने लगे तो यतिराज की समाधि टूट गयी और भक्तों के अनुरोध से यति-राज ने तीन दिन के लिये अपने नश्वर शरीर को और भी रखना स्वीकार किया। शिष्यों को निपुण शिक्षियों द्वारा अपनी मूर्त्ति बनवाने की आज्ञा दी और तीसरे दिन उस मूर्त्तिको कावेरी जल में स्नाम कराकर पीठ पर स्थापित कराया और ब्रह्मरन्ध्र को संब कर उसमें अपनी शक्ति दी। शिष्यों को आदेश देकर १०५९ साके के माघ शुक्छ दशमी शनिवार को मध्याह्न के समय परमपद के लिये प्रस्थित हुए। आपकी भायु के विषय में कुछ मतभेद है। श्रीराजेन्द्र जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि इनकी आबु ९० वर्ष १० महीना की थी। इतना मतभेद रहने के कारण छेखक ने इस विषय में विशेष परिश्रम करना निर-र्थक समझा। श्री राजेन्द्र जी ने अपनी पुस्तक में इनकी और आदि गृठ शुक्ररा-चार्च्य जी के जीवन की बहुत सी घटनाओं को भिन्न-भिन्न भावाधिपति के भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति द्वारा दिख्छाने का बुद्द यस्त्र किया है।

देखो घाः १२० (२२); १३४ (९) (१२),१४३ (७) (२०), १५८ (१७), १८९ (२), १९१ (१) (५),



# कुंडली

# श्री बल्लमाचार्य्य।

इनका जनम २९ मार्च १४७८ ई० शाका १४०० संवत् १९३९ बैशाख कृष्ण एकादशी रिववार को ३७।४२ (४९) इष्ट दण्डादि पर हुआ था। जनम पत्री श्रीबल्खमीय सर्वस्य नामक पुस्तक में है।



'स्विस्ति श्रीमन्तृपति विक्रमकार्के राज्यान्दे१९३५, शाके १४०० बैशाले मासे कृष्ण पक्षे तिथी १० रिव बासरे घ. १६, पछा १४ परच. ११ तिथी, धिनिष्ठा नक्षत्रे द. ३८ प. ४६ शुभ योगे द. ३८ प. २ ववकर्णे श्री सूर्योदयात् इष्ट द. ३७ प. ४२ वृश्चिक छग्नोदये श्री छक्ष्मीमद्द-पत्नी पुत्र रत्नमिन जनत्। सूर्य्य ०।२।२२।२१, छग्न ७।१०।१९।३१, दिनमान् ३०।३८, रात्रिमान २९।३२ । उपर की कुं. उसी पुस्तक के अनुसार है।

'हरिश्वन्द्र कछा, अथवा गोछोक वासी भा. भू. भा. श्री हरिश्वन्द्र का जीवन सर्वस्व द्वितीय भाग' नामक पुस्तक में छिखा है कि 'श्री वल्छभ दिग्विजय में' वल्छभावार्य्यजी का जन्म संवत् १५३५ शाका १४४० बैशाख मास (कृष्ण) रविवार मध्याह्न के समय का पाया जाता है। १४४० छापे का भूछ प्रतीत होता है। १५३५ सबंद १४०० शाके में होता है। मध्याह्न का जन्म भी भूछ ही प्रतीत होता है। इस कारण कि कुण्डली में, जो 'जीवन सर्वस्व' पुस्तक में भी दी हुई है, छम्न वृश्चिक ही है और सूर्य्य छहें स्थान में है अर्थात सूर्यास्त के बाद का जन्म बोध कराता है। इसी पुस्तक में पुक्त पद भी द्वारकेश जी कृत छिखा पाया जाता है जो नीचे इस स्थान पर उद्धृत किया गया है।

#### ''राग सारंग''

तस्य गुनवान-भुव माधवासित तरणी प्रथम सौभग दिवस प्रकट छक्ष्मण छवन ।

धन्य चम्पारन्य मन्य ब्रैलोक्य जन अन्य अवतार भुवि है न ऐसो भवन ॥१॥ छम बृश्चिक, कुंभ केतु, कवि इन्दु छख, मीन बुध, उच्च रवि वैरि नाशे ॥ मन्द वृष, कर्क गुरु, भौमयुत सिंह में मतस योग ध्रुव यश प्रकाशे ॥२॥ रिछ धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थिर विरह बदनानलाकार हरि को ॥ यहै निश्चय द्वारकेश इन के शरण और को श्रीवल्लमाधीश सर को ॥३॥

इसपद से वही कुण्डली होती है जो ऊपर लिखी जा चुकी है परन्तु राहु तथा केतु में अन्सर है। गणित से मालूम होता है कि संवत १५३५ वैशाख कृष्ण में राहु का सिंह में होना सम्भव है उपर लिखे हुए पद से भी यही सिद्ध होता है। उस में लिखा है 'सिंह में तमस के योग'

'श्री बल्छभीय सर्वस्व' नामक पुस्तक में लिखा है कि दक्षिण भारत के तैलक्ष देश में आन्ध प्रान्त के आकवीड़ जिलान्तर्गत सम्भम काकरिवास्कि नामक ग्राम में भारद्वाज गोत्रीय यज्ञनारायण नामक एक सामयागी नाह्मण हुए। किसा है कि वे वेद के अवतार ही माने जाते थे। ये बत्तीस सोम यज्ञ करके देवलोक पधारे। इनके पुत्र गंगाधर भट्ट शिवजी के अवतार माने जाते थे और इन्होंने २८ सोमयज्ञ कर अपनी जीवन यात्रा को छफल किया। इन के पुत्र गणपति भट्ट बड़े प्रतापी विद्वान् हुए। इन्होंने काशी आदि स्थानों में शास्त्र में दिग्विजय पाया और ३० यज्ञ कर शरीर त्यागा। इनके पुत्र बल्छभ-भट्ट जो साक्षात सूर्व्य के अवतार माने जाते थे, ५ सौमयज्ञ कर परलोक सिधारे। इनके पुत्र छक्ष्मण भट्टती बड़े विद्वान् साक्षात अक्षर-ब्रह्म शेष जी के अवतार हुए। लक्ष्मण भट्टजी के पूर्वजां ने ९५ सोमयज्ञ किये थे और इन्होंने ५ और सोमयज्ञ करके १०० सौ पुरादिया। अन्तिम सोमयज्ञ का आरम्भ चैन्न छदी नवमी, सोमवार, पुष्य नक्षत्र, अभिजित योग में संवत् १५३२ में किया। फलतः यज्ञ की समाप्ति के समय कुण्ड से अलैकिक बाणी छन पड़ी 'तुम्हारे कुछ में पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार होगा'। उस समय दक्षिण भारत में यवनों के उपद्रव होने के कारण परिवार सहित बहुत द्रव्य छेकर सवाकाल त्राह्मगों को भोजन कराने के लिये काशी रवाना हुए। छिला है कि

रास्ते में सिंहसार्थक तीर्थ में बैशास बदि एकादशी की अर्थ-रात्रि को उन्हें भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान ने कहा कि काशी से छौटते समय कम्पारण में 'तुम्हारे यहां हमारा प्रागुश्य होगा' और एक अर्थणा, तलसी की माका एवं एक कण्ठी प्रदान किया। सब चीजें उस बालक को देना और यह बीबा जन्म-घोंटी में पिछा देना' जब भट्ट जी निद्रा से उठे, यह सब चीजें डन के पास पायी गर्यो । अन्त में छक्ष्मण महूजी काशी आये और विधिपूर्वक सवा-काल ब्राह्मणों को भोजन कराया। दिल्ली में मुसलमान राजा के उपद्रव के कारण भट्टजी पुनः सकुट्टम्ब अपने देश की ओर चले । जब चम्पारण पहुंचे तो संबद १५३५ शाका १४०० देशाख छदि एकादशी रविवार को उनकी भाव्यां श्री इल्क्सगारु को सात ही महीने में श्री १०८ वल्छभाचार्य्य जी का प्रसव हुआ। खिला है कि माता ने केले के पत्ते में बालक को छपेट कर एक शमीबृक्ष के स्रोदरे में रस दिया और अपने नगर को पधारे। वहां जाने से देशोपद्रव की शान्ति प्रतीत होनेपर केवल एक रात्रि निवास कर फिर काशी की ओर कौट चले। उक्त शमीबक्ष के समीप आने पर देखा कि उसी शमीबक्ष के नीचे चाकीस डाथ इसमे चौडे कुण्ड में बाइक खेल रहा है। माता पिता ने सहर्ष बाहक को उठाकर इश्वर की दी हुई कण्ठी, माला, अर्घणा धारण कराया और बीडा घोंटी की तरह पिछादिया। प्रिय पाठक गण ! लेखक इस बात के छिये क्षमाप्रार्थी है कि उक्त पुस्तक की इन सब बातों को भी जिसे ज्योतिष से कुछ सम्बन्ध नहीं, छिखने का भार अपने ऊपर छिया।

इनकी जीवनी में इनके अनेकानेक गुण और अझुत छीछाओं का वर्णन है। इस पुस्तक के छिये इतना छिखना उपयोगी होगा कि श्री वरछभाचार्य्य जी ने थोड़ी ही अवस्था में केवछ चार मास गुरुद्वारा में विद्याध्ययन करके चारों वेद, इन्हों शास्त्र को समाप्त कर डाछा और १५५४ संवद में अर्थाद १९ वर्ष की अवस्था में पहछा दिग्विजय समाप्त किया। इन्हों ने अपने जीवन में तीन चार समस्त भारतवर्ष का भ्रमण करके दिग्विजय प्राप्त किया और बैष्णव धर्म का प्रचार एवं प्रतिपादन किया। इसी अञ्चन्तर में इन्हों ने निम्न-किसित २४ प्रन्थों की रचना की।

१-अनुभाष्य २-तरबदीप (३) निवम्भ(४)रसमंहन(५)श्रीमद्रागवत पर छवी-

टीका ६-सिद्धान्त मुक्तावली ७-पुष्टिप्रवाह ८-मर्यादा ९-पुरुषोत्तम सहस्रवाम १०-सिद्धान्त रहस्य ११-अन्तः करण प्रवोध १२-मुक्ति प्ररक्षण १३-ववरस्य १४-विवेकधैर्म्यात्रय १५-पत्रावलम्बन १६-कृष्णात्रय १७-भक्ति १८-ज्ञकभेद सन्यास विरोध लक्षण २३-परिवृदाष्टक और २४-वैद्य वस्लक्ष्म, ऐसे २४ प्रथ इन्हों ने रचा।

भारत भूषण बाबू इरिश्चन्द्र छिखित 'अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन चरित्र अर्थात् चरितावछी, के अनुसार इन्होंने पृथ्वी परिक्रमा कर सारे भारत खण्ड में वैष्णव मत फैछाकर बासठ ६२ वर्ष की अवस्था में संबत् १९९७ की अबाढ़ छिद को काशी जीमें पम्चल्व को प्राप्त हुए।

देखो था. १२९ (२); १३१ (१); १३२ (२); १३४ (१०)(१४); १५९(१) (४)(९); १७२ (४); १७९ (११); १८९(२); १९० (ख. ११); २१३ (२२); २८३ (८०); ३०४ (३).

# कुंडली १०

## चैतन्य महाप्रभु।

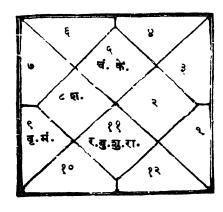

यह कुण्डली वेष्णवधमं प्रधारक, वंग देश वासी श्री १०८ गौराङ्ग चैतन्य महाप्रशु की है । इनका जन्म नवद्वीप में इस्वी सन् १४८६ फरवरी मास अर्थात् १४०७ शकाच्दा कुम्म के सौर मास में हुआ था। फाक्पुण पूर्णिमा को सन्ध्या समय जिस दिन चन्द्र ग्रहण था, इस महान पुरुष का इस संसार में श्री कृष्ण

छोछा एवं भीकृष्ण प्रेम का बंगाछ ही में नहीं बरन् समस्त भारतवर्ष में

प्रचार के लिये आविभांव हुआ था। इन के ईश्वर प्रेम ने कोटानुकोट नरनारियों को श्री कृष्ण प्रेम में निमरन बना हाला। इन के जन्म समय सूर्य्य,
शुक्र, बुध एवं राहु पूर्वभाद नक्षत्र में थे। वृहस्पति और मंगल पूर्ववाद
में, शनि ज्येष्ठा में और चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में था। इस कुण्डली में कितपब
विचित्र योग पाये जाते हैं। स्वगृही वृहस्पति ईश्वर प्रेम उत्पादन करने वाला
प्रह पम्चम स्थान में है और धर्म स्थान का स्वामी ईश्वर अनुष्ठान कर्ता
मक्तल, वृहस्पति के साथ पम्चमस्थान में बैठा है अर्थात् वली राजयोग भी है।
परन्तु सांसारिक आडम्बर का राजयोग नहीं होकर पम्चमेश और नवमेश के एकश्र
होने के कारण ये धर्मस्थापन के एक बड़े महानपुरुष हुए। इन की मृत्यु १५३३ ई.
के आषाढ़ सप्तमी रविवार को जल में डूबने से हुईथो। (भिक्त-भाध के कारण कुछ मतान्तर भी है)

देखो धाः १५९ (६); १७९ (२) (९); १८९ (२); १९० (ख १४), १९१ (४); २१७ (२९).

# कुंडली ११

#### महाराज छत्रसाल।

जन्म कुण्डली

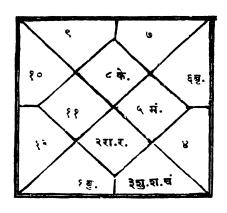

ख्यन ७।९।३८।१९।३११।
रिव १।९।४०।९६ (५७।३४)
चन्द्रमा २।९।२९।४(७४२।३९)
भौम ४।१९८।२१(१९।२६)बुघ.
०।१३।९६।३० (८९।८) गुरु
९।१४।३१२५(३।४)शुक्र २।१९।
५०।२२ (५३।४८) शनि ६।०
१।२२(७।२७)राहु १।१८।७।३९
(३।११) केतु ७।१८।७।३९।

महाराजा छन्नसाल का जन्म ज्येष्ठ ग्रुक्ल तृतीया शुक्रवार संवत् १७०५ मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था। इस्वी सन् १६४९ था।

#### नवाश कुण्डली

यह कुण्डली महाराजा छत्रसाल बुन्देल खण्ड के एक महाप्रतापी राजा की है। इनके पिता का नाम 'चम्पतराय' था। चम्पत राय ने मुगलों से अर्थात् औरङ्गजेब से बहुतबार लड़े थे। जिस समय शाहजड़ां के सरदार बाकी खां से युद्ध हुआ और बाकी खां हारकर वापिस गया। उसी



समय बाक़ी खां ने अचानक चम्पत राय के ज्येष्ठ पुत्र सारवाइन को घेरकर मार डाला था। यद्यपि सारवाइन केवल चौदइ वर्ष के थे परन्तु वीर होने के कारण वह बुम्दलों के बहुत प्रिय थे। कहा जाता है कि चम्पत राय की स्त्री ने स्वप्त देखा कि सारवाइन उनसे कह रहे हैं कि में पुनः तेर गर्भ में आउंगा। थोड़े ही दिन उपराम्त चम्पतराय की स्त्री गर्भवती हुई। सभी को विश्वास हो गया था कि सारवाइन, रानी के गर्भ में आ गए। उस समय चम्पत राय रणक्षेत्र में थे और बुम्देल वीरों की रमणियां भी रणक्षेत्रही में अपने पति के साथ रहा करती थी। इसी तरह चम्पत गय की रानी ने भी गर्भावस्था का समय रणक्षेत्र ही में काटा।लड़ाइयों के कुल दिन बाद मोर पहाड़ी के जंगल में जो कटेरा नामक ग्राम से तीन कोस है, रानी ने बुम्देल खण्ड के भावी विख्यात वीर लक्ष्याल का प्रसव

जन्म-कुण्डली के देखने से कोई प्रत्यक्ष ऐसा उत्तम योग नहीं मिलता है जिससे उनका उज्ज्वल भविष्य मालूम हो। चतुर्येश शिन एवं सप्तमेश शुक्र अर्थात दो केन्द्र के स्वामी त्रिकोणश चंन्द्रमा के साथ हैं परन्तु अष्टमस्य होने से अस्यन्त निर्बल राज योग होता है। परन्तु नवमांश-कुण्डली में कई प्रकार के राजयोग पाये जाते हैं। इस स्थान में श्री गोरे लाल तिवारी बिलासपुर के लेखानुसार राजयोग जो नागरी प्रचारणी पत्रिका के भाग १३ अङ्क १ पृष्ठ ६८ में पाया जाता है, उद्धत किया जाता हैं।

धर्मापस्य पौधूनोन केन्द्र छानपयुतौ वद्यच्योराजः ज्ञाराकैंःज्यक्षेषु घटेषु सवेराजाधिराजः॥ ग्रुनोन केन्द्र कोणे छखेशे भूपजो भूपान्यजो मंत्री। निव- सेतां व्यत्ययेन तातुमौ धर्म कर्मणोः। एकत्रान्यतरो वापि वशक् चोग कारकौ॥
यदि केन्द्र त्रिकौणे वा विसेतां तमौ प्रद्यौ। नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाचीग कारकौ। विख्यनगथस्थितराशिनाथस्तद्वाशिनाथो यदि तुङ्ग युक्तः। निशाकराक्तेन्द्र
गतोऽथवास्याद्योगो महाकाळ स्रसौक्ययुक्तः।

'भुषण' की कुछ कविताएँ

निकसत म्यान तें मयूखें प्रष्ठे भानु कैसी,

फारें छम-तोम से गयंदन के जाल को।
छागति छपति कंट वैरनि के नागिनी सी,

हद्विं रिझावे दें दे मुण्डन के मालको॥
छाल छितिपाल छन्नसाल महावाहु बली,

कहां छों बस्सान करों तेरी करबाल को।
प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि,

कालिका सो किलकि कलेड देति काल को॥१॥

भुज-भुजगेस की वैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदि खेदि खाती दोह दरून दछन के। विखतर पाखरन बीच धंसि जाति, मीन पैरि पारजात परवाह ज्यों जलन के। रंगाराव चंपित के छन्नसाल महाराज, भूषन सक्ते किर बखानी करून के। पच्छी परछोने ऐसे परे परछीने बीर, तेरी वरछी ने वर छीने हैं खलन के॥२॥ रेगा राव चंपित को चढ़ो छन्नसाल सिंह भूषण भनत गजराज जोम जमके। भादों की घटांसी उड़ि गरदे गगनं घरें, सेलें समसेरें फेर दामिनी सी दम कें॥ खान उमरावन के जाल-राजा रावण के, छिन छिन उरछागें घन कैसी धमकें। वयर वगारन की भिर के भगारन की, नांघती पगारन नगारन के धमकें ॥३॥ हैवर हरह साजि गैवर गरह सबै, पैदरठ ह फीज जरी तुरकाने की। भूषन भनत राय चंपित को छन्नसाल रोज्यो रन रूपाल है के दाल हिंदुवाने की॥ कैयक हजार एकवार वैरि मारि हारे, रंजकदगिन मानो अगिनी रिसाने की। सेद अफगन सेन-सागर छतन छागी, किपिल, सराप छीं तराय तोपखाने की॥।।। वाक्चक वमके अवाक-चक्क वहां ओर, चाकसी फिरित धाक चंपित के छाल की।

भूवन अवत-पातसाही मारि जेर कीन्सीं, काहू उमराव ना करेरी करवाछ की ।। छनि छनि रीति विरदैत के बढ़प्पन की, थप्पन उधप्पन की बानि क्षत्रसाछ की । इंग जीति लेवा तेऊ हवेकै दाम देवा भूप, सेवा छगे करन महेवा-महिपाछ की ।।९।।

देखो घाः १५९ (४) (१४), २८३ (५१).

# कुंडली १२

# हैद्र अली सुल्तान ( मैसूर )



यह कुण्डली ''रोआयल होरत्कोप'' नामक प्रन्थ में पाया जाता है। बी. सूर्प्यनारावण राव लिखते हैं कि हैदर अली का जन्म सरवरी नामक वर्ष में सौर अग्रहण मास कार्त्तिक अमावस्या ज्येष्ठा नक्षत्र में था। इन्हों ने कोई शाका, संवत् या इस्वी नहीं दिया है परन्तु इतिहास में

इनका जन्म १७२२ ई० में होना पाया जाता है। यह एक साधारण सिपाही के बालक थे। बाल्यकाल में "वेंकपैया" नामक एक ब्राह्मण के पशु का चर-वाहा थे। मैसूर का हिन्दू राज्य जब शक्ति हीन हो गया तब हैदरअली ने थोड़े से सिपाहियों के साथ छट-मार करना शुरु कर दिया। ऐसा देख कर मैसूर के राजा ने उसे अपनी सेना में नौकर रख लिया। तत्पश्चात् हैदरअली ने कईवार अंग्रेज से एवं बालाजीराव आदि से छड़ाई में विजय पाई और अपनी सेना को खूब बढ़ाया। सन् १७६६ ई० में मैसूर राजा के देहान्त होने के उपरान्त सेना की मदद से वह स्वयं गही पर बैठ गया और अपने प्रभाव और राज्य को इतना बढ़ाया कि निजाम, मरहहे और अंग्रेज आदि सब के सब मामभीत हो गये। उसने दक्षिण मारत में बंगाल खाड़ी एवं अरब सागर के अन्दार्गत, पूरव-पश्चिम और कृष्णा से रामेश्वर पर्ध्यन्त, उत्तर-दक्षिण का एक अपना अखण्ड राज्य अस्था-पित कर किया। उसके फौज की संख्या छगभग एकछाल की थी। छगभग ३०० सौ सरक्षित किले उसके राज्य में थे। टीपु सल्तान इसी का बेटा था। हैदर अखी की सत्यु ७ दिसम्बर १७८२ ई. में हुई थी।

देखो धाः १२९ (४); १३३ (४); १५८ (१७); १५९ (१)(९); २८३ (५१).

# कुंडली १३

### टीपू सुल्तान।



यह कुण्डली मैसूर के राजा टीपू छलतान, छल्तान हैदर अली के पुत्र, की है। इनका जन्म १७५२ ई० के चन्द्रमाश कार्त्तिक ग्रुक्ल पक्ष भरणी नक्षत्र में हुआ था। बी. सूर्ध्यनारायण राव का कथन है कि एक शिलालेख से इनका जन्म-स्थान दिवान-इली रेलवे स्टेशन से २२ मील

बंगलोर से उत्तर में होना प्रतीत होता है। यह एक बड़े मैसूर के अधिकारी राजा के पुत्र थे। परन्तु यह अंग्रे जों से युद्ध में पराजित होकर सन् १७९९ में मारे गये और इनका राज्य किन्न-भिन्न हो गया। यद्यपि इस कुण्डली में सप्तमेश और दशमेश बुध (केन्द्रपति) नवमेश (त्रिकोण पति) के साथ होकर उत्तम राजयोग देता है, परन्तु सभी के द्वादशस्य होने से राजवंशी होने के कारण राजा तो हुए परन्तु राज्य विध्वंश हो गया। इस कुण्डली में ख्यनेश एवं चतुथेश वह स्थाव अर्थात रिपु स्थाव गत है। धन स्थान का स्वामी शनि सूर्य्य के साथ द्वादशस्य है। इसी कारण इतिहास देखने से प्रतीत होता है कि द्वादश स्थान में भाग्य का स्वामी सूर्य, कर्म स्थान का स्वामी बुध और धन स्थान का स्वामी शनि, सर्वोक एक वित होने से सन् १७९२ में छोई कोर्नवाखिस को इन्हें तीन करोड़ स्थाय देना

पड़ा था। और उस समय उनको राहु की महादशा बीतती थो। राहु सूर्य्य, बुध, शनि, समुदाय फल देने वाला था जैसा कि पूर्व लिखा जा चुका है। भरणी के किस चरण में इनका जन्म था इसका पूर्ण विवरण नहीं रहने के कारण अन्तरदशा का निश्चय नहीं किआ जा सका। इनके धर्म स्थान का स्वामी सूर्य्य, शनि के साथ है और उसपर बृहस्पति शुभवह की पूर्ण दृष्टि है तथा शनि को धर्मस्थान पर भी पूर्ण दृष्टि है। इस कारण अपने धर्म से विचलित न हुए परन्तु बड़े पाखण्डी और धार्मिक थे कि जो इतिहास से भी प्रतिपादित होता है।

देखो घाः २१७ (३५) (८२): २८३ (५१).

### राजा वीरराज।



यह कुण्डली दक्षिण भारत
''कुर्ग'' के अन्तिम राजा वीरराज की है। इसका जन्म १८०२
ई. के श्रावण महीने में हुआ था।
बी. सूर्व्यनारायण राव ने भी
इनकी जन्म तिथि के विषय में
कुछ नहीं लिखा है। इतिहास
देखने से पता चलता है कि यह
एक बड़ा ही अत्याचारी और

दुष्ट राजा था। उसने अपने बहुत से कुटुन्बियों को मरवा ढाला था और उसे कोई पुत्र न था। १८३४ ई० लौर्ड वेण्टिंग ने उसे युद्ध में पराजित किया और राज्य छीन लिया। वह १८५२ में विलायत चला गया और उसकी वहीं एस्यु हुई। जन्म तिथि नही ज्ञात होने के कारण बहुत सी बातें इस कुण्डली के विषय में नहीं लिखा जा सका। परन्तु कुण्डली मात्र के अवलोकन से कालसर्प-योग पाया जाता है जो उनके राज्यच्युत होने का मुख्य कारण हुआ। पन्चम स्थान भी बहुत ही निकृष्ट है और कई बातें इस पुस्तक में इस कुण्डलों के विषयमें लिखों जा चुकी हैं।

देखो धाः १२५ (२); १५८ (१७); १५९ (११); २९४ (७).

# कुंडली १५

## महाराज राम वम्मी।



इनकी जन्म तिथि अप्रेख १८१२ ई. में चैत्र पूर्णिमा की थी। ट्रावनकोर ७ इजार वर्ग मील का एक राज्य था और लगभग देढ़ करोड़ का वार्षिक भूमि-कर था। यह कुण्दली भी रोआयल होरस्कोप नामक ग्रन्थ से उद्धत की गयी है।

देखो घाः १७७ (२) १७९ (५) (११); २८३ (८) (३०).

# कुंडली १६

## ईइवरचन्द्र विद्यासागर ।

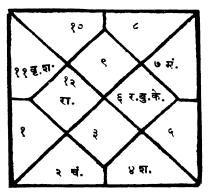

चनद्रमा का नक्षत्र (३)
तीन, मंगल १५, इक ९, सूर्य्य
१३, खुध १२, बृहस्पति २५
(बक्ती), शनि २४, रा. १३, लगन
८।५। जन्म २९ सितम्बर १८२०
ई० तद्नुसार संचत् १८७७
आदिवन कृष्ण द्वादशी मंगलवार
शाका १७४२।५।११।१५।४१।४४
(बङ्गदेश में जन्म वर्ष इत्यादि

खिखने की यही रीति है अर्थात शाका १७४२ के कन्या संकान्त के ११ अंश पर १५ दण्ड ४१ पछा ४४ विकला इष्टदण्ड) में पूजनीय ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। इनका जन्म बङ्ग प्रान्त के सिदनीपुर जिलान्तर्गत वीर- सिंहपुर ग्राम में एक धार्मिमक परन्तु द्रिद्ध ब्राह्मग के घर में हुआ था। इनकी बुद्धि एवं विद्याभिरुचि बहुत अच्छी थी। इन्हों ने बहुत ही शीघ्र अर्थात तीन वर्ष में ज्याकरण समाप्त किया और साहित्य के अध्ययन में ११ ग्यारहवर्ष ही की अवस्था में लग गये। यथपि इन्हों भोजनादि स्वयं बनाना पड़ता था, तौ भी ये बहुत ही शीघ्र एक उच्चकक्षा के पण्डित हो गये। इनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी थी। विद्याथियों से इन्हों बड़ा प्रेम था और बड़े दानशील थे। बिध्यवा विवाह को इन्हों ने प्रतिपादित किया था और बहुत सादा जीवन व्यतीत कर भी कुछानुसार धनोपार्जन, अच्छा ही किया। ये अपनी माता के बड़े भक्त थे इन्हों ने बङ्ग प्रान्त ही में नहीं बल्कि समस्त भारत में बड़ी ख्याति पायी। मृत्यु के छगभग दो वर्ष पूर्व से इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अन्त में बुखार से २८ वीं जुछाई १८९१ ई० को दो बज के १८ मिनट पर इनकी मृत्यु हुई।

देखो धा १२९ (२, कु० १६ के बदले ३६ छप गया है) (४); १३२ (१) १५९ (१) (४); १८९ (२) २८३ (८०).

#### F

## रामकृष्ण-परमहंस।

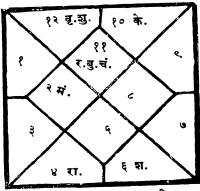

स्ट्रयं का नक्षत्र = २४ = १०।९।१३ मंगल ,, ,, == ४ = ११२४।० बुध ,, ,, == २४ = १०।७।० बृहस्पति,,,, == २६ = ११।१०।२० ग्रुक ,, ,, == २७ = ११।२९।१० शनि ,, ,, = १२ = ९।७।२१ राहु ,, ,, = ७ = ३।२।०

इनका जन्म २० फावरी १८३३ तहनुसार संवत् १८८९ शाका १७५४। १०!९।०।१२ बुधवार के प्रातः समय शतमिषा नक्षत्र चान्द्री मास फाल्गुन शुक्लप्रतिपद का था। उस साल की हस्तलिपि पञ्चाङ्ग जो लेखक की लाह्ने रोमें

है, इन सब बातों के शुद्ध करने में प्रयोग किया गया है। हुगली जिलान्तर्गत जहानाबाद से चार कोस पश्चिम 'कामार पुकुर' ग्राम में श्रो१०८ रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था। इन के पिता का नाम खुद्दी राम चटोपाध्याय था। यह प्राप्त के एक प्रसिद्ध परन्तु अत्यन्त निर्धन मनुष्यों में से थे। एकवार खुदीराम चट्टोपाध्याय गया धाम आए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में श्री गदाधर जी को देखा और स्वप्न ही में गदाधर जीने कहा 'मैं तुम्हारा पुत्र होके जन्मंगा, इसी कारण बचपन में रामकृष्णजी का नाम इन के पिता ने 'गदाधर' रक्खा जिस के अपभ्रंश रूप में उन्हें गदाई २ कहा करते थे। विद्याध्यन की ओर उनकी रूचि किन्चित भी न हुई। बंगाली सन् १२५९ में कलकत्ते के स्प्रसिद्ध एवं अत्यन्त दोन शोला रानी राशमणि ने दक्षिणेश्वर नामक स्थान में एक काली बाढ़ी बनवाई थी। वहीं रामकृष्ण जी के बढ़े भाई पुजारी में नियुक्त थे। धीरे धीरे रामकृष्ण जी वहीं की पूजा का कास करने छगे। पूजा करते करते आप पर भगवती की कृपा हुई और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों पर भगवती से इनको साक्षात्कार हुआ। फलत: यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये। इनका विवाह जयरामवाड़ो नामक ग्राम के रामचन्द्र मुखो-पाध्याय की पांच वर्ष की कन्या से हुआ । परन्तु रामकृष्ण जी को लोग पागल समझने लगे और इस कारण वह अपने पिता के घर ही रह गई। कुछ समय बीतने पर और तन्त्रोक्त साधन की सिद्धि के उपरान्त उन के पास तोता पूरी नामक एक सिद्ध पुरुष आए। उन से श्री रामकृष्ण ने योगाभ्यास की शिक्षापाई और सन्यास भी लिया। उन्हीं ने इनको परमहंस की उपाधि भी प्रदान की। केशब चन्द्र आदि उस समय के बढ़े बढ़े लोग श्री रामकृष्ण जी के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर में भीड़ लगाये रहते थे। आप एक बडे सिद्ध पुरुष थे। भारतवर्ष के छविल्यात विद्वान् स्वामी विवेकानन्द आप के एक योग्य शिष्यों में से हुए आप हो की कृपा से विवेकानन्द जी के वित्त को हिन्द धर्म से शान्ति हुई। स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के देहान्त के उपरान्त रामकृष्ण-मिशन नामक संस्था भारतवर्ष में स्थापित कर दी। सन् १८८६ की १६ वीं अगस्त को ये सर्वदा के लिये समाधि में आ गये। कहीं-कहीं छिखा पाया जाता है कि उस अन्तिम समाधि के समय इनकी जिह्ना में एक वण हो गया था।

देखो धाः १५८ (१७) (१८): १८७ (७); १८९(२); १९२(२):२२५ (८): १२६ (१६),

# 35

## पञ्चानन भद्दाचार्य्य जी।

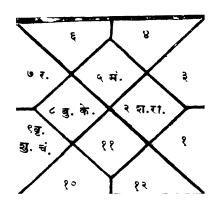

सूर्य्य १६ वां, चं १९वां, संगछ १०वां, बुध (१६) १७वां, वृडस्पति एवं शुक्र १९वां, शिन वोंधा और रा. चौथे नक्षत्र में था। सूर्य्य ६।२०।३०, चन्द्रमा ८।६।०, संगछ धार।३०, बुध ७।१२।१२ बृहस्पति ८।२।६, शुक्र ८।३।२५, शिन १।९।० (वकी), रा, १।२१।५८।

इनका जन्म समय ५वी नवम्बर १८३५ ई० की अर्छ रात्रि के बाद है इनकी कुण्डली 'जातक कौमुदी' नामक प्रन्थ में पायी जाती है। परन्तु जन्म तिथि इत्यादि दी हुई नहीं है। उक्त पुस्तक में लिखा है कि सूर्व्य १६वां नक्षत्र (विशाखा) में था अर्थात् जन्म के समय तुलाराशि के २० अंश से ऊपर था। इण्डियन कोनोलोजी नामक पुस्तक एवं पञ्चाङ्ग के देखने से बोध होता है कि चौथी नमम्बर १८५३ई० को सूर्व्य तुला के २० अंश अथवा २० अंश के के ऊपर होता है। 'जातक कौमुदी' के अनुसार इन की कुण्डली में चन्द्रमा मेप राशि में लिखा पाया जाता है। जो पूणमासी के लगभग का जन्म बोध करता है। इन्डियन कोनोलोजो एवं उस वर्ष का काशी पञ्चाङ्ग देखने से पता चलता है कि सूर्व्य तुला कि २० अंशपर अर्थात् विशाखा में चौथी नवम्बर १८५३ लगभग २५ दण्ड के उपरान्त प्रवेश करता था। चौथी नवम्बर १८५३ अग्रहन शुक्ल तृतीया अर्थात् अमावक्या के लगभग होता है। इस कारण चन्द्रमा का सूर्व्य से ससमस्थान में रहना अवश्य अशुद्ध है। इनकी कुण्डली में मं. की स्थिति दश्वें नक्ष्य में लिखा है और

पण्याङ्ग के देखने से कार्त्तिक कृष्ण अमायश्या अर्थात् पहली नवम्बर को मंगल मधा नक्षत्र में प्रवेश करते पाया जाता है। इसी कारण उनका जन्म पहली नवम्बर के बाद और सूर्व्य स्थिति के अनुसार चौथो नवम्बर के २५ दण्ड के उपरान्त सम्भव होता है। सूर्व्य के तृतीयस्थ होने से इनका जन्म अर्ख् रात्रि के बाद का प्रतीत होता है। इस कारण इनका जन्म चौथी नवम्बर की रात्रि अर्थात् ५वीं नवम्बर के आरम्भ में ही होना सम्भव है। इस तिथि की ग्रह स्थिति, सिवाय बुध के जो सत्रहवें नक्षत्र में पड़ता है, इन की कुण्डली की ग्रह स्थिति के अनुकूल ही पड़ती है। चौथी नवम्बर को अर्द्ध रात्रि के बाद मूल नक्षत्र होता है इस कारण चन्द्रमा धन राशिगत होगा और मेष में चन्द्रमा हो ही नहीं सकता।

यह बङ्ग देशीय ब्राह्मग थे। वैद्यनाथ धाम में बहुत काल से थे। इनका धार्मिकविचार अत्यन्त सन्दर और गम्भीर था। ये स्वयं योगाम्यासी थे और योगाम्यास कं कठिन मार्ग को सगम रीति से बतलाकर लाखों शिक्षित समाज के सज्जनों को उपदेश दिया करते थे। इन के बहुत शिष्य थे।

देखो घा. १८९ (२) १९१ (५) २८३ (८)

# कुण्डली १९

# राय बद्धादुर बङ्किमचन्द्र चटर्जी (C.I.E.

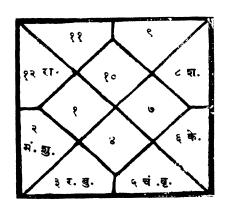

र., बु. ६ठे नक्षत्र में मंगल ४, शुक्र ३, बृहस्पति ११ चन्द्रमा दशवें नक्षत्र के दूसरे चरण के लगभग अन्त में, शनि १६, वें राहु २६वे नक्षत्र में । लग्न ९।१९

इन का जन्म समय २६ जून १८३८ संवत् १८९५ के ४ अषाद शुक्छ शाके १७६०।२।१२।३९॥३१। था। हिन्दी प्रेस प्रयाग रामजी लाल शम्मा लिखित जो इन की जीवनी है उस में सन् १८३९ ई० २७वीं जून में इन का जन्म छिखा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वह भूछ माछ्य होता है। इन का जन्म २४ चौबीस परगणा जिल्लान्तर्गत कांटाल पाड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये कछकत्ता यूनीवर्सिटी की प्रथम श्रेणी के बी. ए. में से थे और इन्होंने बी. एल. भी पास किया था। बहुत वर्ष तक ये उच्च दर्जे के दिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। इन्हें राय वहादुर एवं सी. आइ. ई. की उपाधि भी मिली थी । बंगला साहित्य को उच्च शिखर पर लाने का इन्हीं को गौरब प्राप्त हुआ था। ये उपन्यास के एक बड़े लेखक हुए। इन के सभी उपन्यास प्रायः शिक्षाप्रद थे और इन की कवितायें भी सल्लाहत एवं उच्च कक्षा की होती थी। देश प्रेम एवं देशानुगार की भी प्रवाह इन के लेखों में पायी जाती है। 'बन्देमातरम' शिर्षक, वह पद जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय ध्वनि बन गई है इन्हीं की बनायी हुई एक कविता है। रामजीलाल शस्मा ने इन की जीवनो में लिखा है 'बंकिम बाब अपने उपन्यासों से देश भर में राष्ट्रीयता का संत्र फूंकना चाइते थे और उन्हें इस काम में सफलता भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा था कि एक दिन 'बन्देमातरम' की ध्वनी से सारा भारत गुंज उठेगा और आज इम ऐसा ही पाते भी हैं' इनके उपन्यासों का अनुवाद सभी भाषाओं में हुआ । विलायत के लोगोंने भी कई स्थानों में बड़ी प्रसंशा की इनका स्वास्थ्य बहुमूत्र रोग के कारण अच्छा नहीं रहता था और अन्त में इसी रोग के कारण इनके जननेन्द्रिय में दो एक फोड़े निकल आए। फलतः लमभग ५५ वर्ष की अवस्था अर्थात् १८९४ ई० में इस असार संसार से चल वसे।

देखो धा. १५९ (१)(२) २१५ (८) २१७ (१०८); (३०८) (११).



# कुण्डली २०

## श्रीयुतकेशवचण्द्र सेन।

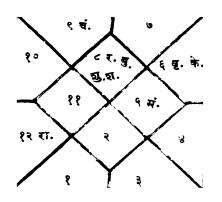

सूर्य्य बुध, शुऋ एवं शिन १७वें नक्षक्ष में चन्द्रमा १९वें नक्षत्र. मङ्गल ११वें नक्षत्र, वृ. एवं केतु १४ वां नक्षत्र में थे।

इन का जन्म १९ वीं मवस्यर १८३८ ई० तदनुसार संवत १८९५ अग्रहण ग्रुक्छ द्वितीया सोमबार एवं शाका

१७६ २। ७। ४। ५९। ३५ को हुआ था (अर्थात् मंगलवार होने के थोड़ी देर पूर्व) इन की कुण्डली एक वङ्गाली मित्र से मुझे प्राप्त हुई है।

इन का जन्म हुगली के समीप गरोफा नामक ग्राम में एक बड़े उज्ज्वल एवं धनिक वैद्य वंश में हुआ था। जन्म ही से इनका संस्कार बड़ा ही अच्छा था और चिरत्र के भी अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे थे। पढ़ने लिखने के कारण परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके। इन की जीवनी में लिखा है कि परीक्षा-समय किसी अन्य बालक से सहायता लेने के कारण परीक्षा भवन से ये वाहर कर दिये गये थे। परिणाम यह हुआ कि इन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया और यूनीवर्सिटी की कोई परीक्षा पास न कर सके और यहीं पर इन के विद्याध्ययन काभी शेष हो गया। इन की जीवनी में बहुत सी बातें हैं परन्तु पुस्तक के लिये इतना लिखना आवश्यक है कि उनके समय में बंगाल के युवक अंग्रेजी शिक्षा के चकाचौंध में पड़कर बहुतेरे ईसाई मत की ओर ग्रुक रहे थे। उसी समय महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने एक ब्रह्मसमाजसंस्था की स्थापना की थी। उसी संस्था ने इनके चित्त को पूर्ण रूप से आकर्षित किया और महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर से ये बहुतही अनुगृहीत हुए। यह सस्य है कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेरे से ये बहुतही अनुगृहीत हुए। यह सस्य है कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेरे

बालक एवं मनुष्यों को ईसाई होने से बचा लिया। अन्त में महर्षि देवेनद्रनाथ ठाक़र जो ब्रह्मसमाज के जन्म दाता थे और बाव केशव बन्द्र सेन से ब्रह्म समाज के मन्तन्थों में मतभेद हो गया। इनकी जीवनी में किसा है कि देवेन्द्रनाथ के विवारों का निर्माण प्राचीन वैदिक शिक्षा के आधार पर हुआ था। ईसाई मत और ईसाई शिक्षा का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा था। लेकिन केशव चन्द्रसेन पर ईसाई शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता था। 'देवेन्द्रनाथ तो चाइते थे कि वे ब्रह्म समाज द्वारा उपनिषदों के समय के हिन्द धर्म का पुनरुद्वार करें, लेकिन केशव चन्द्र सेन एक नवीन धर्म और नवीन समाज स्थापित करना चाहते थे.......रेवेन्द्रनाथजी हिन्दू धर्मानुसार विवाह को प्रथा के पूरे पश्चपाती थे लेकिन केशव चन्द्रसेन का विचार इस विषय में भिन्न था......उन्होंने (केशव धनदसेन) ब्राह्मणों के जनेउ उतरवा डाले थे......इस कारण उन के अनुयायियों में उपवित-रहित बाह्मग और शद्रुकोग सभो आपस में खाते पीते......बाह्मण की लड़की का शद्र से, और शद्र की लड़की का ब्रहाण से बिवाह करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, इन सब मन्तव्यों के अनुकूछ केशव चन्द्रसेन ने अपने दंग पर ब्रह्म समाज की स्थापना भारतवर्ष के अनेकानेक स्थानों में की और ईसाई पादरियों के लिये तो यह एक ब्रईसा बन गये। १८८२ ई० में इन्हें बहु-मूत्र रोग हुआ और १८८४ ई० की ८वीं जनवरी को सबेरे ९ नी बज के ५३ मिनट पर ये इस कर्म भूमि से सदा के छिये चल वसे।

देखो घा. १२९ (२)(४); १३५ (७); २८३ (८).

## .णः हिंदी ३१

#### श्रीसोताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला ।

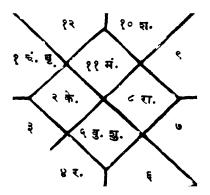

सूर्य्य ३।१२।३०, चन्द्रमा
०।२७।५९, संगळ १०।६।४८
(वकी),बुबधाश०,बु,०।१६।१८, शुक्रधार।२४, शनि ९।२२।१२
(वक्री), सूर्य्य दशा भोग्य वर्षाद

२५ जनवरी १९२९ में लेखक ने एक पत्र द्वारा श्री रूपकछाजी से उनकी कुण्डली मांगी। कुण्डली आने पर बहुत परिश्रम पूर्वक देखने के उपरान्त मासूम हुआ कि संबत् एवं ईस्वी साल में पांच वर्ष का भूल है। परन्तु जन्मतिथि इत्यादि एकदम ठीक थी । उन की छपी हुई जीवनी में भी देखने से वड़ी मूछ पाई गयी। सब प्रकार से जांच करने के उपरान्त ठीक यह पाया गया कि उन का जन्म २७ जुलाई १८४५ ई० तद्नुसार संवत् १९०२ श्रावणकृष्ण नवमी कृत्तिका प्रथम चरण रविवार का था। इन की मृत्यु चौथी जनवरी १९३२ को हुई। यह छपरा जिलान्तर्गत सुवारकपूर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पितामह किसी उचपद पर आलमगंज इलाहाबाद में रहते थे, वहीं इनका जन्म, हुआ था। इन के पिता सुनशी तपस्वी राम एक बढ़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें भी छिखी थी । बाल्यकाल ही से धर्म्म की ओर इनकी बड़ी चेटा रही। "सीताराम मनोहर जोडी, कबह चिते हैं इमरी ओरी" इस पद को ये सर्वदा पढते रहते थे। ई० १८५९ में ये छपरा जिला स्कूल में विद्याध्ययन के छिये भरती हुए और मैट्रिक परीक्षोत्तीर्ण होने पर १४ अगस्त १८६३ में सबहन्सपेक्टर के परपर नियुक्त हुए। १८९० इस्वी में स्त्री के देहान्त के अनन्तर आप की चित्त में पुनर्विचाह का उद्भवेग जड़ न पकड़ा। ये बराबर धार्मिक विषयों पर चिन्तमन करते रहे और प्रति दिन धर्म्म की ओर इनकी अभिरति बढ़ती ही गई। इ० १८६९ में आप हिप्टीइन्सपेक्टर के पदपर मुंगेर गये और वहां १२ वर्ष तक रहे। छेलक ने बास्यकाल ही में, जिस समय फारसी अध्ययन करता था, इनकी सौम्यमुर्त्ति का दर्शन बरबिगहा में गैद्रिंग परिक्षा (इस समय की एक परिक्षा विधि) के समय पाया था । ईश्वर प्रेमानुराग के कारण इनका चित्त, सांसारिक विषयों से ऐसा उच्चाट हुआ कि ४ थी वबस्बर १८९३ ई. को आप पेन्सन प्राप्त कर श्री अयोज्या निवास करने छगे और वहां भी १०८ रामवरण दास जी से अंचछ, छंगोटा, और कमण्डल प्राप्त किया और गृहस्थाभम से बिरक्त हो गये। अपनी पैत्रिक सम्पत्ति को दान-पन्न द्वारा इचरार्पण कर दिया। इनकी माता की मृत्यु १८९५ इस्बी में हुई थी। ये परम पूजनीय माता को जीवन पर्यन्त ५१) रूपया अपने मुहाइरा वा पेन्सन से भरण पोषण के छिये दिया करते थे। विद्वार एवं युक्त प्रान्त के सभी कोग इन के इश्वर प्रम एवं भराधना को आदर्श एवं अनुकरणीय

मानते थे। आप भगवन के नाम की स्टना रान्निदिवा करते हुए ४ फरवरी १९३२ ई० में इस नश्वर शरीर को छोड़ सर्वदा के लिये साकेत धाम को पधारे। आपने अपने उपदेश, दानशोलता, नाम-स्टन एवं ईश्वर प्रेम का अकथनीय प्रभाव सभी शिक्षित समाजों पर और विशेष रूप से कायस्थ-समाज पर ऐसा हाला कि घर-घर में उनका नाम यश, और लीला सदा स्मरणीय रहेगा। इनकी जोवनी में, अनेकानेक अझुत घटनाओं के उस्लेख पाये जाते हैं। जिस से कल्छियुग में भक्ति-मार्ग हो छगम प्रतोत होता है। इनके गुणानुबाद को जितना भी लिखा जाय थोड़ा ही होगा।

देखो घा. १८९ (२); १९१ (३), २१३ (१८); २८३ (८).

# कुण्डली २२

### महामहोपाध्याय श्रोशिवकुमार शास्त्री (काशी)



सूर्व्य १०।१८।१५, संगछ १।११।५४।, बुध ११।२।१६ । बृहस्पति २।१७।१८ । शुक्र ९। ११।३७, शनि १०।२१।४२ ।

इन का जन्म पहली मार्च १८४८ ई० तदनुसार संवत् १९०४ काक्युन कृष्ण एकादशी बुधवार ४।३० पला पर पूर्वाबाद नक्षत्र के तृतीय वरण में था। 'किलत विकास' नामक पुस्तक में छापे की भूछ से पूर्व काक्युणी खिला पाया जाता है। ये काशी के एक अद्वितीय विद्वानों में से थे। सभी शास्त्र के ज्ञाता थे। सैकड़ों शास्त्रार्थ आपने किया। सनातन धर्म के पूर्ण स्तम्म थे। राजा महाराजा, एवं विद्वान सभी से पूजित और सब छोग इनके विचार को व्यवस्था रूप से मानते थे। इनकी सुत्यु १९७४ अधिक भाद्र पद ह्युक्ड परिवा शनिवार

को ७ वजे संवेरे हुई थी और मृत्यु के समय पक्षाघात ( रूकवे ) की विमारी हो गई थी।

देखो धाः १२९ (२) (५); १३१ (१); १३१ (२); १५९ (९); १७९ (९); १८१ (५); २८३ (८); ३०८ (११),

# कुण्डली २३

### श्रीयुत बाब् इयामाचरण डिप्टी मैजिस्ट्रेट।



आप का जन्म १४ बीं मार्च १८५० तदनुसार संवत् १९०७ शाका १७७२ चैन्न शुक्छ प्रतिपदा का है। यह १८७३ ई० में डिपटी मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किये गये थे। १८७८ ई० में अपने पिता के साथ किसी नौका पर भरे हुए बन्दूक के साथ शिकार के छियं जाते थे। बन्दूक

का अग्रभाग इनकी दाहिनी वांह से अबल्टिबत था। अकस्मात् बन्दूक छूट गया और इनकी दा. बांहु के उपरी भाग में गोली लग गयी। बहुत समय तक जब घाव अच्छा न हुआ तो बांह के उपरी भाग अर्थात् मोदे पर से वांह काट दिया गया। तत्पश्चात् आपने वांग्रे हाथ से लिखने का ऐसा अभ्यास किया कि इजहार वगैरह बड़ी सफलता से लिख लेते थे। आप बड़े तेजस्वी, गम्भीर, विद्वान, एवं विचार शील हिप्टोमैजिस्ट्रेट हुए। बहुत दिनों तक आप मुद्दोर में थे और कुछ दिनों तक हिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद को मुद्दोर में स्शोमित किया। इन्हें कई स्थोग्य सन्तान थे।परन्तु अभाग्य वश उनमें से बहुतों की स्त्यु हुई। आपका विचाह कलकत्ते के एक वड़े जमीन्दार को कन्या से हुआ था और सस्तर की बहुत सी सम्पत्ति एवं कलकत्ते का मकान भी इनको मिला। लेखक के ये एक बड़े मित्रों में से हैं। १९२९ में इनसे कलकत्ते में लेखक को मुलाकात हुई थी अभी वर्तमान समय का समाचार जात नहीं।

देखो थाः १९५ (८); १५८ (१७); १५९ (१); १६५ (२); ३१३ (१४).

# कुंडली २४

## सर प्रसुनारायण सिंह जी बहादुर।



यह कुण्डली स्व० काशी-नरेश लेफ्टिनेन्ट कर्नल हिजहा-इनेस महाराज सर प्रश्चनारायण सिंह जी वहादुर जी-सी. एस, आइ: जी. सी. आइ. ई: एख. एल. डी. की है। इनका जन्म २६ नवम्बर १८९५ तद्जुसार संवत् १९१२ शाका १७७७ अग्र-हण कृष्ण तृतीया सोमबार को

मारायण सिंह जो काशो राज्य के उद्धारक और संस्थापक थे। काशी मरेश के इस भूमिहार ब्राह्मण राज वंश में कई राजा हुए परन्तु महाराज प्रभु-मारायण सिंह जी ने वह कार्य किया कि काशी राज्य जब तक पृथ्वी पर रहेगा सबतक आप उसके संस्थापक रूप से स्मरण किये जायंगे।

महाराज प्रभुनारायण सिंहजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। फारसी और अंग्रेजी के भी जाता थे। आपका अधिक समय संस्कृत ग्रन्थों के अब-छोकन में बीतता था। श्रीमान ने संस्कृत में कई ग्रन्थ भी छिखी आप फारसी ऐसी अच्छी बोछते थे कि अफगानिस्तान के अमीर आगरे या और कहीं दरवार में भापकी शुद्ध फारसी छन कर चिकत हो गये थे। महाराज बढ़े बछवान और भारी शिकारी थे। पैसा फेंक कर निशाना मारते थे। आपने सैकड़ों शेरों का शिकार किया। आपकी दानशीखता, आप के राज्य या बनारस या वुक्त प्रान्त तक ही सीमित नहीं थी। खास कर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को आपने बड़ी-बड़ी रकमें दी। जिनमें छखनऊ का मेडिकछ कालेज, मुजफ्कर-पुर का भूमिहार ब्राह्मण कौलेज, कानपुर का टेकनोलोजिकल ई'स्टीच्यूट (शिल्प शिक्षाख्य) और बनारस का क्वीन्स कौलेज तथा हिन्दू विश्वविद्याख्य विश्वेष उक्लेखनीय हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय को तो धन के साथ साथ जमीन और मकान भी श्रीमान ने दिया। बनारस 'सरस्वती भवन' नामक पुस्त-काक्य को आप से मूल्यवान संस्कृत पुस्तकें भी प्राप्त हुई हैं। काशी का जनाना अस्पताछ आपने ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी के नाम से बनवाया । आप को सरकार और द्विन्दु विश्वविद्यालय से कई उपाधियां प्राप्त हुई थीं। आप पक्के सनातन धर्मी थे। आप ४२ वर्ष राज्य इस् ७६ वर्ष की अवस्था में ४ अगस्त सन् १९३१ को परछोक सिधारे। अव आप के स्वोग्य पुत्र महाराजाधिराज काशीराज श्रीमान् आहित्यनारायण सिंह जी बनारस की राजगड़ी पर विराजमान हैं।

देखो बा. १३० (११); १२९ (५); १३३ (१); १५२ (२१); १५९ (४) (९) (१५); १८७ (४) (९); ९८९ (२); २१३ (१८); २८३ (५१).

# कुण्डली २५

## बी. सूर्य्य नारायण राव ।

जन्म कुण्डली

नवांश कुण्डली





इनका जन्म १२ फरवरी १८५६ ई० शाका १७७७ रथ ससमी वान्द्री मास माघ दं.१४ पछा ३० भौमवार का है। जन्म समय में भरणी नक्षत्र था। छेखक के अनुरोध पर उक्त महाशय ने अपनी कुण्डछी भेज दी है। उनकी कई एक छिखी हुई अपनी पुस्तकों में भी उनकी कुण्डछी पाई जाती है। ये कुछ समय तक वेछारी में वकाछत करते थे आप ज्योतिष शास्त्र के एक महान विद्वान् हैं जैसािक आप की पुस्तकों से भी पता चछता है। बोरवार, जर्मन महा युद्ध, महारानी बिक्टोरिया, किंद्र एडवर्ड, आर्क्डियुक्त अस्ट्रें छिया के विषय में आपने बहुत कुछ ज्योतिष गणनानुसार छिख छोड़ा था जो सभी बातें ठीक ठीक हुई। आपने ज्योतिष गणनानुसार छिख छोड़ा था जो सभी बातें ठीक ठीक हुई। आपने ज्योतिष शास्त्र को एक नवीन जीवन प्रदान किया है और भारतवर्ष के एवं उस के प्राचीन गौरब के बहुत ही प्रेमी हैं। आप का छेख बहुत ही महत्त्व पूर्ण एवं प्रभावशाछी हुआ करता है। ज्योतिष की एक 'एस्ट्रें छोजिकछ मेगजीन' नामक मासिक पत्र छगभग २५,३०, वर्ष से आप निकाछ रहे हैं। आप ही की पुस्तकें एवं मैगजीन पढ़ने से छेखक को ज्योतिष में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था। आप छगभग ६७ उत्तमोत्तम पुस्तकों के छेखक एवं अनुवादक हैं। वर्तमान समय में

भी दो पुस्तकें और भी छिख रहे हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष विद्या की किरण आपने अपने छेख द्वारा सात समुद्र पार तक पहुंचा दी है और वृद्ध होने पर भी उनके मस्तिष्क में अभी तक कोई थकाबट नहीं पैदा हुई है और न छेखनी में दुर्बछता। सौभाग्य वश कई वर्ष हुए कि छेखक को उन के दर्शन का भी छाभ वैद्यनाथ धाम में हुआ था। उनकी बाचाशक्ति भी बहुत ही प्रभाव शालिनी है।

देखो था. १२९ (२); १३० (२); १३३ (१); १३५ (५); १५९ (१७); १५९ (१).

# कुंडली २६

#### लोकमान्य वालगंगाधर तिलक।

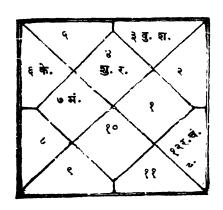

सूर्य्य ३।८।१९, चन्द्रमा
११।१६।३, मंगल ६।४।३४, बुध
२।२४।२९, बृहस्पति ११।१७।
५२. परन्तु इन्डियन कोनोलोजी
के अनुसार ११।१९।४८
होता है। ग्रुक ३।१०।८, शनि
२।१७।१८, राहु ११।२७।३९,
लग्न ३।१९।२१।शनि दशा भोग्य
वर्षादि ०।१०।९

इनका जन्म समय-२३ जुलाई १८५६ बुधवार तद्नुसार शाके १७७८ आषाढ़ कृष्ण ६; २१५ पला था। इनकी कुण्डली श्रीमद्रागवत गीता रहस्य कर्म योग शास्त्र में छपी हुई पायो जाती है। इनका जन्म रत्नागिरी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचन्द्र गंगाधर तिलक था। वाल्यावस्था से ही तिलक महाराज की गणित शास्त्र में बहुत अभिरुवी पायी जाती थी और पढ़ने लिखने में इनका संस्कार बहुत ही अच्छा था। परन्तु बड़े हठी थे। सन् १८७७ ई० में इन्होंने गणित शास्त्र में एम. ए. देना वाहा परन्तु

परीक्षा में उत्तींण न हुए और १८७९ में एल. एल. बी. पास किया । विद्याविभाग से प्रेम और गवर्मेन्ट की नौकरी से विरोध इनको बाल अवस्था से ही था। इन के पिता की मृत्यु सन् १८७२ ई० में ही हो गई थी। सन् १८७३ ई० के बैशास में इनका विवाह हुआ था। स्कूछ एवं कौलेज इस्यादि की स्थापना करना तथा उस में अध्यापकादि का काम करना सर्वदा से इन को प्रिय था आप एक दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रसारक समिति और 'केशरी' एवं 'मराठा' नामक साप्ताहिक पत्र के प्राणदाता भी ये ही थे। अत्युत्तम धार्मिक राजनैतिक तथा कानून सम्बन्धी लेख उन में बड़ी गम्भीरता एवं हट्ता पूर्वक लिखा करते थे। इस के बाद राजनैतिक लेख के कारण काल्हापुर के मोकहमा में १८८२ ई० में इन्हें चार मास के छिये कारागार हुआ। पुनः शिवाजी स्मारक फण्ड का तिलक महाराज पर राजद्रोही होने का मामला चला और डेढ वर्ष की सजा हुई। परन्तु महारानी विक्टोरिया ने इन्हें छोड दिया। पुनः केशरी में कई लेख लिखने के कारण १९०८ में सरकार ने तिलक महाराज को राजद्रोही समझा और उस में इन्हें छः वर्ष के लिये देश से निकल जाने का दण्ड दिया। १९१४ में तिलक महाराज जेल भुकत कर चले आये। अपने जेल जीवन को इन्हों ने धास्मिक तथा दार्शनिक पुस्तकों के अध्ययन एवं छिखने में ही बिताया। १८९३ ई० में 'ओरियन' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से तिलक महाराज की गणित एवं ज्योतिष की विद्वत्ता का पूर्ण परिचय मिलता है। दूसरी पुस्तक आपने 'वेदों में आर्थ्यों का आदि निवासस्थान' (Artic Home in the Vedas) लिखा। इस ग्रन्थ से तिलक महाराज की भूमिति, ज्योतिष, गणित, और जोवन शास्त्र आदि विषयों के अध्ययन का पता चलता है। इस पुस्तक के लिखने में आप को १० वर्ष परिश्रम करना पढ़ा था । इस कारण कि आप को देश का कार्य्य भी करना पड़ता था। अन्त में आपने गीत।रहस्य नामक पुस्तक छिला जिस को सभी जानते हैं। १८९५ में आप यूनीवर्सिटी के फेलो हुए। तिलक महाराज न तो प्राचीनता के अन्धविश्वासी थे और न नवीनता के घोर उपासक। मामले का झंझट आप को सर्ददा रहा। १९१८ में जब आप श्रीलैण्ड गये तो वहां ये बीमार पड़ गये थे और उन का स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया था। १९२० में ३१ जुलाई शनिवार (अषाढ़ बदी १ शाका १८४२) को

इस भारत केशरी का सिंहनाद सर्वदा के लिये बन्द हो गया । तमाम सन्नाटा छा गया और यह देश विना कर्णधार का हो गया। परन्तु कीर्त्ति, विचार एवं छेखनी द्वारा अपने जीवन को सर्वदा के लिये स्मरणीय वना रक्खा। आप की आर्थिक दशा सर्वदा अच्छी न रही। परन्तु अजार्जित धन की प्राप्ति आप को सर्वदा होती रही। रामजीलालशम्मां ने लिखा है कि 'कुण्डली के अनुसार उन की सब बातें साधारण थी' पर लेखक मतानुसार यह ठीक नहीं जो नीचे दिये हुए धाराओं से पता चलेगा।

देखो था. १०४ (५); १०६ (२); १३० (२); १३३ (३); १३४ (७); १३६ (६); १४२ (४) (१९), १४४ (६), १५९ (१), १८९ (२), २०४ (१४), (२१), २०६ (१२) (१६), २०८ (४) (६), २८३ (८),३०४ (२),३१६(५)(६)

# ण्डली २७

#### महाराजा लक्ष्मेदवर सिंह जी यहादुर G.C.E. दरभङ्गा

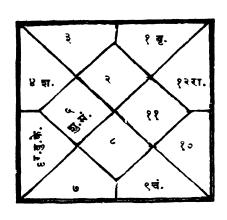

र. दशा अंशपर है और बक्री बुध काशी के पक्काक अनु-सार वारहवां अंशपर, 'इन्डियन कोनोलोजी' अनुसार १८वें अंश पर था। इस कारण बुध अस्त है

इनकाजन्म २५ दिसम्बर १८५७ शुक्रवार संवत् १८१४ शाका १७८९ आविन शुक्छ

सप्तमी सूर्व्योदय के ७।२८ पर पड़ा था । यह कुण्डड़ी रोआयड़ होरस्कोप नामक पुस्तक में पाई जाती है और उस पुस्तक के छेख से (नाम नहीं दिया हुआ है) प्रतीत होता है कि मानो यह कुण्डड़ी महाराजा के किनष्ट भ्राता महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह बहादुर जी को है। सूर्य्य नारायण राव जी से पन्न व्यवहार करने के उपरान्त वह लिखते हैं कि उनके पुस्तक में भूल नहीं है। परन्तु अनेकानेक अन्वेषण द्वारा वी. सूर्य्य नारायण राव की भूल ही प्रतीत होती है।

द्रभङ्गा राज को विद्वार प्रान्त के सभी छोग विस्क भारतवर्ष के छोग पूर्णरीति से जानते हैं। यह एक प्राचीन राजधानी ब्राह्मण कुछ के मुकुट शिरोमण मैथिछ ब्राह्मणों की है। इसकी गौरव पताका बहुत दिनों से उउण्बछ कीर्त्ति के साथ फहरा रही है। श्रीमान् महाराजा छक्ष्मीश्वर सिंहजों का जन्म इसी राज्यकुछ में हुआ। मासिक पत्रिका, छहेरिया सराय के एक छेल से यह प्रतीत होता है कि काश्मीर प्रान्त के एक महात्माने इस राजकुछ में कह काशणों से जन्म छियाथा। जो हो, यह बात अवश्य है कि यह एक बड़े बुद्धिमान्, एवं सर्च हितेषी महाराज हुए। इनकी बाल्यावस्था ही में इनके पिता स्वर्ग पधारे। आपने अपनी दानशोछता का अनेकानेक परिचय दिया। बुटिशराज्याधिकारियों के समक्ष आप की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप की वाचाशक्ति भी अत्यन्त सराहनीय थी। आप की मृत्यु छगभग ५७ वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहा जाता है कि शारीरिक दोष के कारण आपको सन्तान न हुआ। आपकी अकस्मात् मृत्यु के उपरान्त आप के कनिष्ट भ्राता महाराज बहादुर सर रमेश्वर सिंह बहा- दुर जी. सी. आई. ई. ने इस गहो को छशोभित किया जिनकी कुण्डछी आगे दी जायगी।

देखो घाः १२० (१४) (१६) (२२); १५१ (१) (४) (२२), १८९ (२); २८३ (५१); ३१७ (२).



# कुण्डली २८

## श्री १०८ शिवाभिनय सिबदानन्द नरसिंह भारतोय स्वामी जगत गुरु शृङ्गेरी

जनम कुण्डली

नवांश

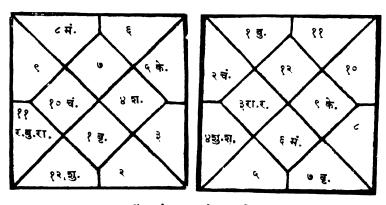

इनका जन्म ११वीं मार्च १८५८ ई० ९ बजे रात तदनुसार संवत १९१४ ११ वीं काल्यान (दक्षिणी) गुरुवार श्रवणा के द्वितीय चरण में था। यह कुण्डली रोआयल होरस्कोप नामक ग्रन्थ से उद्धृत किया गया है। इनके पिता, कृष्ण राजउद्दर्यार ३ के राज्य में एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। आदि गुरु शङ्करा—चार्य्य ने ४ मठों (अर्थात बदीनारायण, जगन्नाथ, द्वारिका और शृङ्करी) की स्थापना की थी। उन्हों में से श्रङ्करी मठ के धार्मिक गद्दी पर १८६८ ई० में ये जगतगुरु के स्थान पर निर्वाचित किये गये। यह अपने समय के एक अद्वितीय विद्वान, वड़े तपस्वी एवं उच्च कक्षा के योगी हुए। महाराजा मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, इत्यादि बड़े बड़े मनुष्यों से ये सर्वदा पूजित रहे। आपने श्री शारदा एवं शङ्कर की स्थापना कछादि में २१ फरवरी १९१० ई० को, लगभग ४००००० चार छाख को व्यय से किया था कि जिसमें लगभग ३०००० तीस हजार विद्वान बाह्मण जन उपस्थित थे। उक्त जगतगुरु जनसमुदाय से बड़े प्रेम पूर्वक मिला करते और इनके दर्शन से सभी को आनन्द प्राप्त होता था। आपने ४४ वर्ष उक्त गदी को छशोभित कर १९१२ ई० में पञ्च भौतिक शरीर को त्यागा।

देखो धाः १५८ (१७); १६० (७); १८८ (२); १८९ (२); १९२ (२); २८३ (८) (२६) (५१).

# कुण्डली २९

#### महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह जी सी आई.

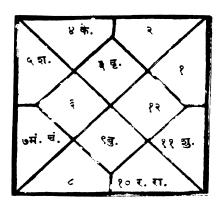

सूर्य्य ९।४।५०, संगल हार८।४८, बुध ८।११।५४, बृह-स्पति २।२९।५६ (वकी), शुक १०।०।५०, शनि ४।५।५।(वकी), राहु ९।२१।५५। इष्ट दण्ड ठीक नहीं माल्य्म रहने के कारण ग्रह-स्फुट का कला कुछ अशुद्ध हो सकता है और चन्द्र स्फुट इसी कारण निर्धारित नहीं कियागया।

इनका जन्म १६ जनवर्श सोमवार १८६० ई० तदनुसार संबत् १९१६ शाका १७८१ माघ कृष्ण नवमी के सुर्ध्यास्त के कुछ पूर्व हुआ था। यह कुण्डली श्रीमान बाबू कामेश्वर नारायण सिंह जी नरहन की कृपा से लेखक को प्राप्त हुई है। इष्ट दण्ड ठीक नहीं मालम होने के कारण नहीं दिया जा सका। ये स्वर्गीय महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के किनष्ट भ्राता थे। अपने भाई की मृत्यु के उपरान्त आपने इस प्राचीन गही को स्रशोभित किया। अपने भ्राता के जीवन में (बहा जाता है कि) आपको लगभग ३ लाख की आमदनी मिली थी और अपनी बुद्धिमत्ता एवं कार्य्य कुशलता से अपनी आमदनी ५ लाख की बना हाली। आप एक आदर्श महाराजा थे। आप बड़े परिश्रमी एवं कुशाय बुद्धि थे। कार्य कुशलता मानो आप का स्वाभाविक गुण था। वड़े बड़े मैनेजर और निरीक्षक आदि के रहते हुए भी आप बड़ी कुशलता पूर्वक लगभग सभी कार्यों को स्वयं देख भाल करते और फलतः अपने राज्य की पूर्ण उन्नित की। आप को समय की पाबन्दी बहुत थी और इस कारण आप अपने विस्तृत राज्य के प्रत्येक कार्मों को देखते हुए लाट साहब के एरजक्यूटिव कींसिल की मेम्बरी,

का काम एवं पुलिस कमीशन का काम बड़े उत्तम प्रकार से कर सके थे। अटूट धन के स्वामी रहते हुए भी आप को पाश्चास्य सभवता ने जरा भी न छुआ था। आप सनातन धर्म के एक महास्तम्भ थे। इस प्रकार धन और धर्म्म दोनों ही के लिये भारतवर्ष में आप की बड़ी कीर्त्त हुई। आप देशप्रेमी रहते हुए भी गवन्मेंन्ट को मोहित कर अपने समय में सर्वदा के लिये महाराजा-धिराज की पदवी प्राप्त कर ली। आप संस्कृत के बड़े विद्वान थे और बड़े ही भारी अनुष्ठानिक थे। आपने कठिन अनुष्ठान द्वारा अनेकानेक बातों को सम्भव कर दिखलाया । महाभारत ऐसी बड़ी पुस्तक को आपने १३ दिनमें पारायण समाप्त किया जिस कार्य्य के लिये अन्य कोई विद्वान खड़े न हो सके। यद्यपि आप कट्टर सनातनी थे परन्तु सभी सच्चे धर्मावलम्बियों पर उनकी पूरी श्रद्धा रहती थी। आपमें सहन शक्ति भी नितान्त दर्जे की थी। आप को दो छयोग्य महारानियां थीं। बड़ी महारानी साहिवा के सभी सन्तान अल्पायु हुए और द्वितीय महारानी से दो पुत्र रत्न हुए, जिसमें विरंजीवि बड़े पुत्र उस गद्दी को छशोभित कर रहे हैं और चिरजीवी द्वितीय पुत्र बढ़े छयोग्य महाराज कुमार हैं। दोनों भाइयों के आदर्श-भ्रातृ-प्रेम एवं प्रजा-प्रेम को देख कर जनता मुग्ध है। १९२८ ई० को दिसम्बर में आप को पक्षाघात हो गया। परन्तु ईश्वर कृपा से कुछ अच्छे थे। आप को राज्य का कार्य्य देखना **ढाकु**रों ने मना किया था परन्तु आप ने परिश्रम पूर्वक अपने कर्त्त व्य का पालन करना जन्म का कर्णधार बना रक्खा था। इस कारण आपने पुनः अपने राज कार्च्य को कुछ देखभाछ करना आरम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आप कुछ उदर रोग से पीड़ित हुए और इस नश्वर शरीर को जून १९२९ में त्याग दिया। यह सर्व स्वीकृति बात है कि आप भगवती देवी के परम अराधक थे। इस कारण आपकी मृत्यु के समय में एक करुणा उत्पादन करने वाला हदन छन पहता था पर खोज द्वंद पर पता नहीं चला कि वह अलौकिक रुदन कहां से आ रहा था ।

देखो थाः १२० (१३) (१६): १४२ (२२); १५९ (१०) (१२); १६६ (१. इसमें भूछ से २९ के बदले ३९ है) (७); १७१ (१); १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३०) (४०) (५१); २९० (३०); ३१३ (२६).

# कुंडली ३०

## श्रीमान महामना पण्डित मदन मोहन मालबीय।



सूर्ये ८।१२।१, संगळ ६।२९।२०, ब्रुष्ठ ८।०।४७, सता-नतर से ८।३।५८, बृहस्पति ६।४।४२, शुक्र ९।२८।२०, शनि ६।२।८, चन्द्र महादशा भोग वर्षादि ०।७।१९ हस्ता सर्वश्च ६६।४८ गतर्भ ६३।१०

इनका जन्म प्रयाग में २५ दिसम्बर १८६१ बुधवार तदनुसार संवत १९१८ पौष कृष्ण, इस्ता नक्षत्र में ३०।१७ पला पर हुआ है और यह उच्च कुछ मालञ्च देशी बाह्मण है। यह कुण्डली 'फलदीपिका' नामक प्रन्थ से उद्धत की गई है। इनके विषय में विशेष लिखना मानो सूर्य्य को दीपक दिखलाना है। भारतवर्ष के सभी लोगक्या हिन्दू क्या मुसलमान किस्तान क्या सभी इनकी प्रशंसा मुक्त कण्ठ से करते हैं। इनकी जीवनी में तीन बातें मुरूय हैं। प्रथम यह कि आजन्म आप सर्वदा विद्या प्रचार में बढ़े दत्त-चित्त होकर लगे रहे और परिणाम रूप से काशी हिन्द्विश्वविद्यालय तो इनकी कीर्त्ति का स्तम्भ, भारतवासीय विद्यार्थियों के चरित्र एवं विद्याध्ययन का केन्द्र और शिक्षा प्रणास्त्री का एक आदर्श-चित्र, चिर काल के लिये स्थापित हो गया। इनके जीवन को दूसरी बात यह है कि आप देशोन्नति एवं दीन दुखियों के दुःख इरने के लिये सर्वदा एक्स्स, एक प्रेम एवं एक भाव से छगे हुए हैं। यदि राजनैतिक क्षेत्र में किसी ने अपनी नौका को नाना प्रकार के झिकोरे में हिलने डोलने न दिया तो शायद वैसा एक मात्र जीव यही हैं। तीसरी बात इनके जीवन की यह है कि उच्च धार्मिसक विचार के होते हुए और प्राचीन सभ्यता का गौरव रखते हुए आप के हृदय के नेत्रों में पाश्चात्य बातों का चकाचौंध कदापि ही लगा।

देखो धाः १५९ (१); १८८ (२); १८९ (२); १९१ (५); २८३ (८).

# कुंडली ३१

### भूतपूर्व श्रीमता महारानी साहिवा इन्दौर।

जन्म कुण्डली

नवांश कुण्डली





आपका जन्म २९ दिसम्बर १८६२ ई० पौष नवमी शुक्छ ४८।५१ पछापर हुआ था। अप इन्दौर महाराज की धर्मपत्नी थीं। किसी कारण से आपको अपने स्वामी से न पटा और छार्ड कर्जन साहेब ने श्रीमती महारानी साहिवा को ५ हजार रुपए मासिक, खर्च के छिये दिछवा दिया। आपका दो तीन बार गर्भ पात हुआ और कोई सन्तान न थी

देखो धाः १५१ (१०); १५५ (१६); २८३ (८).

## इंट्र क्रिंड्र

#### श्री १०८ स्वामी प्रवज्याचार्घ विवेकानन्द ।

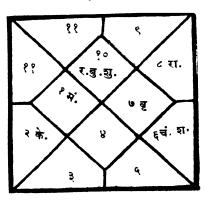

सूर्य ९।०।०।१५, मंगल ०।७।०, बुध ९।१२।४२, बृ. ६।३।२०, शुक्र ९।७।४०, श. ६।१९।० (वक्षी), रा. ७।२४।२१, चन्द्रमा ५।२१। लेखक के एक मिन्न ने किसी पुस्तक से उद्घृत करके इनकी जो कुण्डली मेजी है उसमें जन्म तिथि २९ पौष (सौरी) शाका १७८४ लिखा

हुआ है। यह सप्तमी माघ चान्द्री कृष्ण संवत् १९१९ सोमबार तद्नुसार १२ वारहर्वी जनवरी १८६३ होता है। इनकी बृहद जीवनी में जो उनके शिष्यों ने तीन जिल्द में छपवायी है, लिखा है कि वारहवीं जनवरी १९६३ जिस दिन संकान्त उत्सव था संसार में इनका प्रादुर्भाव हुआ और ''श्रीगणेश चन्द्र मुखोपाध्याय की जीवनी संग्रह" नामक पुस्तक में लिखा है कि १२६९ बंगला फसली अर्थात् २९ वां पूस (सौर) सोमवार को प्रातः समय जन्म हुआ था । इससे भी सिद्ध होता है । कि इनका जन्म वारहीं जनवरी १८६३ ई० के प्रातः समय का है। इनकी कुण्डली जो लेखक को मिली है उसमें जन्मसमय दिया हुआ नहीं है। परन्तु सूर्य्य मकर में दिया हुआ है। जीवनी-संग्रह में लिखा है कि इनका जन्म ६ बज कर ३३ मिनट ३३ सेकेण्ड अर्थात् सुर्योद्य के ६ मिनट पूर्व हुआ । इस इष्टदण्ड को मानने से छान धनके २९ अंश पर (८।२९) होता है। परन्तु छेखक का विश्वास है कि उनका प्रादुर्भाव ठीक उसी समय हुआ था जिस समय सूर्घ्य पूर्व क्षितिज में निकल रहा था अर्थात् उनका इष्ट दण्ड ठीक ६० दण्ड माना जाय और ऐसा होने से प्राणपद अनुसार भी मकर छान का शून्य अंश ठीक होता है। जन्म लग्न धन मानने से उनका गठनादि वैसा छन्दर और भव्य मूर्ति जैसी उनकी थी नहीं होता। क्योंकि धन अग्नि तत्त्व है और अर्द्ध जल राशि है और छरनपर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ती। यद्यपि धन छरन का स्वामी वृ. है परन्तु वह भी वायु तत्त्व एवं पाद जल राशि तुला में बैठा है। परन्तु मकर लग्न होने से मकर पृथ्वी तत्त्व और पूर्ण जल राशि है। उसमें शक जल ग्रह और जल तत्त्व का एवं बुध जल ग्रह और पृथ्वी तत्त्व का बंठा है। केवल सुर्य शुष्क और अग्नि तत्त्व का ग्रह भी लग्न में है। खन्न का स्वामी शनि, पृथ्वी तत्त्व निर्जल राशि में है। इससे काया का दृढ़ होना और सराहनीय स्थूलता ( सूर्व्य एवं शनि के कारण असाधारण स्थूलता न होना ) होना बत-लाता है। इसी प्रकार जायास्थान धन लग्न होने से मिथुन होता है। उसपर वृ. और शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। परन्तु मकर होने से वृहस्पति की हृष्टि जाया स्थान पर नहीं पड़ती पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती है और जाया स्थान का स्वामी पापग्रह शनि के साथ पड़ता है। इन सब और अन्य भी कई कारणों से इनका मकर लग्न होना ठीक मालूम होता है। रामजी लाल शम्मा ने जो इनकी छोटी सी जीवनी लिखी है. उसमें १९ वीं जन-

बरी १८६२ ई० की जन्म तिथि छिख दी गयी है। यह प्रत्यक्ष भूछ है। इनका जन्म कछकत्ते के निकट शिमलया नामक ग्राम में हुआ था । यह श्रीविश्वनाथ दत्त नामक कलकत्ता हाइकोर्ट के अटर्नी के ज्येष्ठ पुत्र थे। वचपन में इनका नाम वीरेश्वर था जिसका अपन्नंश, इन्हें विले विले कहा करते थे। आगे चल कर इनका नाम नरेन्द्र हुआ। २० बीस वर्ष की अवस्था में इन्हों ने एफ० ए० पास किया और बी. ए. को परीक्षा की तैयारी में थे कि इनके चित्त में धर्म सम्दन्धी विवे-चना का अङ्कर निकला। ब्राह्म'-धर्म एवं अन्य धर्मों के विषय में द्वंदने पर इनके चित्त को शान्ति न हुई। इस कारण इनके सम्बन्धितों को इनके नास्तिक होने का भय हुआ जिस कारण इनके पिताने, इन्हें स्वामी रामकृष्ण परमइंस से भेंट करने को भेजा। स्वामीजी ने इनसे दो भजन छनने के उपरान्त विश्वास कर लिया कि यह दोनहार बालक है और कदापि नास्तिक नहीं हो सकता। नरेन्द्र बाबू को भी परमहंसजी की ओर बड़ी श्रद्धा हुई और नित्य उनके निकट जाते जाते उनकी धर्म पिपासा शान्त हो गई। इन्होंने बी. ए. पास कर लिया परन्तु उसी समय इनके पिता का देहान्त हो गया और परमहंसजी के आज्ञा-नुसार नरेन्द्रजी ने वेद, सांख्य और पुराण आदि धार्मिमक ग्रन्थों का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया। इनकी माता को इनके विरक्त होने का सन्देह हुआ इस कारण उन्होंने नरेन्द्रजी को विवाह की उंजीर से जकड़ना चाहा। परन्त इनको तो संसार में धार्मिमक कर्म करना था, इन्होंने किसी की एक न मानी और परमहंसजी के आदेश और कृपा से इन्होंने सन्यास हे लिया। तभी से इनका नाम स्वामी विवेकानन्द हुआ। योग का उपदेश पाया। उसको, जिसको इसाई, चौद्ध और ब्राह्मण आदि किसी भी मतमें शान्ति नहीं मिली थी उसे आज अपने महान् हिन्दु धर्म में शान्ति मिली। सोलइवीं अगस्त सन् १८८६ ई० में परमहंस रामकृष्णजी का देहावसान हो गया। फिर तो यह एकदम पारमा-र्थिक विचारों ही में छग गये। हिमालय प्रदेश में जाकर दो वर्ष तक योग साधन किया और कुछ दिन आवू पहाड़पर जाकर रहे। उसी समय में खेतडी महाराज को इनका दर्शन मिला। लिखा है कि इनके आर्शिवाद से महाराज को एक पुत्र भी हुआ उसी पुत्र के उत्सव समय महाराज ने इन्हें निमन्त्रित किया और उत्सव के उपरान्त इनके अमेरिका जाने का सारा प्रबन्ध कर दिया। सन् १८९३ ई० अमेरिका के शिकागो नगर में एक धार्मिक सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला

था। उस सभा में हिन्दु-धर्म को छोड़ कर संसार के अन्य समस्त धर्मों के प्रतिनिधियों को निमन्त्रण था । स्नामीजी जापान आदि स्थानों में भ्रमण करते हुए शिकागो पहुंचे। गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी का दृश्य ही उस देश वासियों के समझ में न आता था। परन्तु कितनी शंका समाधानों के बाद उन लोगों में से कई विद्वानों ने इनका बड़ा स्वागत किया और इनके ठहरने आदि का प्रबन्ध भी कर दिया। अमेरिका के कई सजजनों के अनुरोध पर येन केन प्रकारेण धर्म-सम्मेलन के सभापति महोदय ने स्वामीजी को सभा में उप-स्थित होने का निमन्त्रण भेज दिया । ब्रह्म समाज की ओर से श्रीप्रताप चन्द्र मज़मदार जी निमन्त्रित थे। उन्होंने बाह्य-धर्म के सम्बन्ध में एक वहा सम्बन्ध चौड़ा व्याख्यान दिया। उनके भाषण के उपरान्त स्वामीजी को अवसर मिछा। सभा के उपस्थित सज्जन जो इनके वंश को देख कर इंस रहे थे, वस ! स्वामी-जी की वक्ता छनते ही केवल मुग्ध ही न हुए वरन् इनको वक्तत्व शक्ति का छोहा भी मान गये। ''क्या फिर गई गुलशन की हवा चश्म जदन में''। अर्थात् अब तो सभी महोदय इनकी वक्तता को छनने के लिये नित्यप्रति उत्छक होने छगे और जनता बहु संख्या में दिन प्रति दिन वढ़ती ही जाने लगी। "हिन्दू धर्म" को आपने ऐसा प्रतिपादित किया कि किसी की कुछ न बन पड़ी और अन्तमें अख-वारों नें तो स्वामीजी की प्रशंसा में पन्ने के पन्ने लिख डाले। यह भी सिसा कि ''धर्मसम्मेलन में जितने व्याख्याता आये थे उनमें स्वामीजी के जोड़ के एक भी न थे"। स्वामीजी ने ईंगलैंण्ड आदि अन्य देशीय स्थानों में हिन्दू धर्म की विजय डड्डा वजाते हुए भारतवर्ष के कोने-कोने में भ्रमग किया और हिन्दू-धर्म को फिर से नया जीवन दे दिया। ये बालकों के समान सरल स्वभाव के थे। अपने देशके बढ़े भक्त थे। प्राचीन-गौरव में प्रेम ग्लने वाले थे। भारतवर्ष को संसार के सब देशों का गृह कहते थे। उनकी लिखी पुस्तकों में से ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग अधिक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। स्वामी विवेकानन्द का विश्वास था कि हिन्दू जाति सामाजिक और राजनैतिक स्वाधीनता दोनों ही की इच्छक थी। परन्तु वे लोग पारमार्थिक स्वाधीनता, मुक्ति को ही मुख्य मानते थे। हिन्द लोग अपने धर्मपर आधात होना किसी प्रकार भी नहीं सह सकते। इसी कारण ये लोग इतने शताब्दियों तक तरह तरह के आक्रमणों को सहते हुए भी अभीतक जीवित हैं। भोजनादि सम्बन्ध में उनका विचार था कि हिन्दुओं के यहां भोजन सम्बन्धी जितनी स्वच्छता है इतनी विदेसियों में देखने को भी नहीं है। वह यह भी कहते थे कि आहार शुद्ध होने से ही मन शुद्ध होता है। इनके प्राच्य और पाश्चात्य नामक निबन्ध से यह भी पता चलता है कि रामा- नुजाचार्य्य के भोजन सम्बन्धी बतलाए हुए तीन दोष के भी वे सहमत थे। सात्त्विक भोजन एवं जो भोजन सरलता से पच सके वे उसी को खाना उचित बतलाते थे। वे अवतार को भी मानते थे। उनका कथन था कि जो कार्य्य ईश्वर की ओर ले जाने वाला हो वही कर्त्तव्य है। निराभिमान एवं निःस्वार्थ भाव से कार्य्य करना हिन्दुओं का प्राचीन आदर्श है। चौथी जुलाई १९०२ ई० की ९ बजे रात्रि को भारत की धार्मिमक-ध्वजा फहराने वाला उसकी गोद से सर्वदा के लिये निकल गया।

देखो घाः १२९ (३), १३० (१); १३४ (१) (५); १३५ (३) (६), १५९ (६), १८९ (२), १९० (ख. ७), १९१ (५), १९२ (२), ३०० (ख. ६७).

## श्री महाराजाधिराज चामराज उदैयार

जनम कुण्डली नवांश कुण्डलो

पन् प्रव.

इ.स. ४ इ.स. ४ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स. १ इ.स.

इनका जन्म २२ फरवरी १८६३ ई. सौर माघ के १२ अंश अर्थात् फाल्गुन शुक्छ पञ्चमी को ८ बज कर ३३ मिनट रात्रि काथा। इनका जन्म एक साधारण कुछ में हुआ था। इन के माता पिता ने तो यह स्वप्न में भी नहीं देखा

होगा कि इस वालक का भावी ऐसा उज्ज्वल था। मैसूर के महाराज कृष्ण-राज उदयार ३ ने निःसन्तान होने के कारण बहुत से बालकों को गोद लेने के अभिप्राय से एकत्रित किया और एक कमरे में खिडौने, मिष्टान्न, फड इत्यादि रख छोड़ा। उस में अपना एक तलवार भी रख छोड़ा और सभी बालकों को आज्ञादी कि तुम लोग अपनी रूचि अनुसार इस कमरे में जाकर जिसे जो चोज भावे उठा छो। उन बालकों ने मिष्टान्नादि पदार्थ अपनी २ रूचि के अनुसार उठाली परन्तु यह ५ वर्ष का छोटा सा बालक सीधे उस शाही तलवार के निकट चला गया और उसे पकड़ लिया। ठीक कहा गया है कि 'जैसी हो भवितव्यता वैसी उपजै बुद्धि'। बस उसी समय महाराजा ने समझ लिया कि यही लड़का होनेहार है और उसी को गोद लिया। कृष्ण-राज उदैयार ३, २७ मार्च १८६८ को स्वर्गवास कर गये। फलतः २३ सितम्शर १८६८ को वृटिश सम्राट की अनुमति से इन्हें राजगद्दो हुई। इनकी वाल्या-वस्था में कमिशनर द्वारा राज-कार्य्य होता रहा । श्री महाराज चामराज उद्देषार को २५ मार्च १८८१ में पूर्ण अधिकार मिल गया और १८९४ ई० तक राजकार्व्य करते रहे। यह कुण्डलो रोआयल होरस्कोप से उद्धृत हुई है। सूर्व्य-नारायणराव लिखते हैं कि जब इनका स्वास्थ्य विगड़ गया तो इनको ज्योतिषियों ने कलकत्ते जाने से मना किया। इन्होंने न माना और वक्षःस्थल रोग से इनकी मृत्यु १८९४ ई० में हुई और एक पुत्र एवं स्त्री छोड़ गये। देखो था. १३९ (१५. मूल से १५ दो मरतवे छप गया है), १५२

(६) (१२), १५९ (१) (२), २८३ (८) (५१), २९९ (२), ३०६ (२९).



# कुंडली ३४

सर आशुतोष मुखर्जी एम० ए०, पी० आर० एस०, डी० एस०, डी० एस०सी०, एफ० आर० ए० एस०, एफ० आर० एस० इ० और सी० एस०आइ०

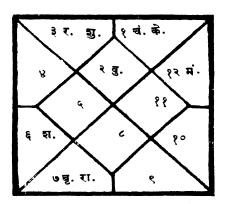

इनका जनम २९ जून सन १८६४ ई० में हुआ था। इनके विता डाक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी हुगली जिला के निवासी थे। इन्होंने १८७९ ई० में इन्ट्रेन्स पास किया और यूनीवरसीटी भर में द्वितीय हुए। १८८४ में इन्हों ने वी. ए. पास किया और यूनि-वरसीटी में प्रथम पद पाया।

१८८५ में एम. ए. की परीक्षा में ये सर्वप्रथम हुए। १८८८ में हाईकोर्ट में वकालत आरम्भ किया। १८८९ में शिक्षा विभाग सेन्डोकेट के समासद और कलकत्ता यूनीवरिसटी के फेलो हुए। पुन. १८९९ और १९०१ में भी इस पर को पाया। लेजिस्लेटिम कौंसिल में यूनीवरिसटी की ओर से मेम्बर निर्वाचित हुए और १९०३ में कलकत्ता कौरपोरेशन की ओर से लेजिस्लेटिब कौंसिल के मेम्बर हुए। १९०४ में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए। १९०६ से १९१४ पर्ट्यन्त यूनीवरिसटी के वाइस-चान्सलर रहे। १९२० में चीफ जस्टिस का पद पाया। १९२१ में पुनः वाइस चान्सलर हुए। १९०७ में सी. एस. आई का पद मिला। १९११ में नाइट अर्थात सर का पद मिला। १९११ में जब साम्राट जौर्ज पद्धम कलकत्ते आये थे तो इनको मिलने का सावकाश मिला था। बंगाल के गवर्नर लाई लिटन से मतभेद के कारण १९२४ में जजी एवं वाइस-चान्सलरियाप से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और पुनः वकालत आरम्भ किया। एक बड़े मुक्दमें में ये पटने आए और यहीं २६ मई १९२४ को इनका देहान्त हुआ। ये संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे और

इसी कारण इन्हें सरस्वती की उपाधि भी मिळी थी। वी० ए० एवं एम.ए. में बंगला पढ़ाने का नियम इन्हों ने ही बनाया था। इन्हों ने अपने विधवा कन्या का पुनर्विवाह किया था और वह जब पुनः विधवा हो गई तो इसका शोक इन पर वज्रपास सा हुआ।

देखो घा. १२९ (२), १३० (२), १३७ (१), १५८ (१८), १५९ (१) १६३ (६), १८९ (२), १८३ (८).

# कुण्डला ३५

## रायबहादुर सूर्य्या प्रसाद वकील (भागलपुर)

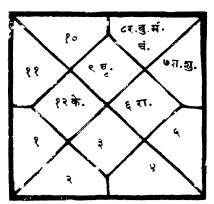

अनुराधा सर्दर्श ६५।२४।
गतर्भ ५०।२। शनि दशा भोग्य
वर्षादि ४।५।१८। सूर्य्य ७।४।५७।
चन्द्रमा ७।१३।३५। संगल ७।२।
४२। बुध ७।२५।१४। बृहस्पति
८।९।५७। शुक्र ६।१४।५१। शनि
६।१४।५१। राहु ५।८।१२। स्मन

इनका जन्म १९ नवस्वर १८६५ ई. अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ९।२ पछा पर है। इनका जन्म स्थान छपरे जिले में है। इन्होंने भागलपुर में बहुत समय तक वकालत की। वकालत इनकी बहुत अच्छी चछी और धन खूब प्राप्त किया, वकीलों में बहुत समय तक अग्रसर रहे। पिता के बड़े मक्त थे। लगभग ६, ७, वर्ष से ये वकालत छोड़ काशी वास कर रहे हैं। इन्हें राय बहादुर की खिताव भी मिली है।

देखो घा. १२९ (२), १५९ (७ट.) (११), १६३ (६), १८९ (२), १९० (स.२) ३०० ( स. ३५. ४९).

# कुंडली ३६

## स्वर्गी य श्रीमती महारानी मैसुर

जनम कुण्डली

नवांश कुण्डली

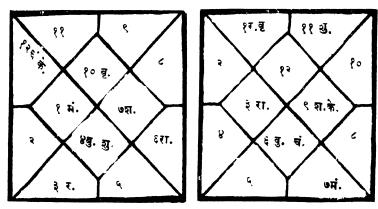

इनका जन्म ९ जुलाई सन १८६६ ई. ज्येष्ठ कृष्ण पष्ठी बुधवार सूट्योदय के चार दण्ड पर था।यह महाराजा चामराज उदयार की स्त्री थीं। अपने पति (महाराजा बहादुर) के देहान्त के बाद सन १८९४ ई. से १९०५ ई. तक इनके हाथ में राज्य शासन रहा और तत्पश्चात महाराजा कृष्णराज उदयार चतुर्थ ने स्वयं राजगद्दी को छशोभित किया। यह कुण्डली रोआयल होरस्कोप से उद्धरत की गयी है। बी. सूट्य नारायण राव लिखते हैं कि महारानी साहिबा अपने पति के समय में विशेष प्रसन्न नहीं रहती थीं। महराजा की मृत्यु के उपरान्त लगभग ११ ग्यारह वर्षतक राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीति से करती रहीं और पुत्र के गद्दो पर बैठने के उपरान्त आप धार्मिक जीवन न्यतीत करने लगीं। इन ने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और वेदान्त के विषय में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया और कुछ अंग्रेजी भी जानती थीं।

देखो घा. १२९ (२) १३९ (१३) (१४); १५८ (१७); १५९ (१); १८९ (२); २८३ (२).

# कुण्डकी ३७

## सर गणेशद्त सिंह मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवन्मेन्ट बिहार (पटना)।



रूर्व्य ९।२।१० वर्गोत्तम, वन्द्रमा ४।२३।३४१मंगळ८।२७।० वर्गोत्तम, वृ. १०।१९।० स्वगृद्दी नवांश, शुक्र १०।१।० स्वगृद्दी नवांश, शनि ७।१०।६ उ**ध नवां**श, बुध ८।२८।० वर्गोत्तम, राष्ट्र ४।१७।० स्टम् ७।१७।

इनका जन्म १३ जनवरी सन १८६८ है० तदनुसार सम्भत् १९२४ माघ कृष्ण चतुर्थी ५३।७३ पला पर हुआ है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भजात ५७ भभोग्य ४३।४६ शुक्र दशा भोग्य वर्षादि ४<sup>।७।२</sup>१। इनका जन्म पटना जिलान्तर्गत छितयाना नामक प्राम में भूमिद्दार कुछ में इआ है। इनके पूज्य पिता एक उज्ज्वल कुल के बड़े प्रतिष्ठित एवं ल्यातिमान पुरुष थे। सर की रुचि अंग्रेजी विद्याध्ययन की ओर कुछ समय बीतने पर दृई। आपने प्रथम पटने में वकालत आरम्भ किया। तत्पश्चात कलकत्ता हाईकोः कई वर्ष तक वकालत किया। जब पटने में हाईकोर्ट स्थापित हुआ तो आप कलकत्ते से चले आए । आपकी वकालत बहुत अच्छी थी । वकालत के समय में भी आपने सर्बदा सत्यता एवं धैर्घ्य से काम लिया। पटने में थोड़े दिन वकालत करने के उपरान्त जब आप बिहार कौंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए तोआपकी यह धारणा हई की वकालत और कौंसिल दोनों काम ईमानदारी के साथ नहीं किया जा सकता। इस कारण देश-सेवा के विचार से आपने वकास्रत छोड़ दिया। सन १९२३ में आप मिनिष्टर के पद पर नियुक्त किये गये और तब से अभी तक मिनिस्टर के पद पर चले आते हैं। वाल्यकाल ही से इनकी चेष्ठा विद्यार्थियों को सद्दायता पहुंचाने की ओर बहुत रही। दुःखियों का दुःख दूर करना. विद्या- र्थियों के साथ सहानुभृति करना, उचित पक्ष की पुष्टि करना इनके कई गुणों में मुख्य गुण हैं। यह एक बड़े हड़-संकल्प मनुष्य हैं। मिनिष्टर होने के पूर्व आपने एक प्रस्ताव कौंसिल में किया था कि मिनिष्टर का वेतन देश दुईशा के कारण १००० एक इजार मासिक से अधिक होना उचित नहीं। गवन्मेन्ट ने इस प्रस्ताव का बहुत विरोध किया इस कारण प्रस्ताव असफल इआ। परन्तु जब ये मिनिष्टर हुएतो इनका यह दृढ़ संबल्प इआ कि ४ चार इजार मासिक बेतन में से यह केवल एक ही हजार निज कार्य्य में व्यय करेंगे और शेष द्रव्य को किसी उपकार में लगायेंगे। इसी दृढ़ संकल्प के अनुसार आपने एक अना-थालय पटने में स्थापित किया है जिस में बहुत से अनाथ बालक एवं बालिकायें सरक्षित हैं। गत वर्ष आपने उच्च कक्षाकी टेकनिकल शिक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये एक लाख रुपये युनिवर्सिटी को दिया है जिसके सुद से वह शिक्षा बराबर दी जा सकेगी। इस साल पुनः आपने दो लाख रु॰ यूनीवर्सिटी अथवा किसी बैंक के हाथ में देने का प्रवन्ध कर रहे हैं जिसके सुद से १०० रू० मासिक ६ भूमिद्वार दोनहार एवं असदाय बालक को छात्रवृत्ति दी जायगी। उनका विचार है कि यह छात्रवृत्ति उनके पूज्यपाद स्वर्शीय परदादा, दादा, पिता, माता, स्त्री एवं वहिन के नाम से रहेगी और इसी प्रकार २०० रू० मासिक अनाथास्त्रय के भरण पोषण के देने को संकल्प किया है। अपनी ग्रामीण-संस्कृत पाठशाला में भी कुछ देंगे और चाइल्ड वेल्फेयर के लिये एक मकान बीस इजार छागत का बनाया जायगा । पाटली पुत्र स्कूल पटना जिसके प्राणदाता यही है उसके सकान के लिये २० इजार रू० रख छोड़ा है अर्थात् आपने ३ लाख रू० परोपकार एवं परमार्थ के लिये दान दिये हैं। \* इसके अतिरिक्त लगभग २० इजार ६० फुटकर रूप से कतिपय विद्यार्थियों को दे चुके हैं। आप का धास्मिक विचार भी बहत ही उत्तम है। प्रतिदिन अपना कुछ समय उत्तम उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन एवं भगवद भजन में व्यतीत करते हैं। आपकी स्वर्गीय माता एक देव मूर्त्ति थीं। बह मृत्यु के पहले छगभग २० वर्ष तक ठाकुर सेवा के लिये ठाकुरबाड़ी ही में निवास करती थीं। माता की ओर सर गणेशद्त की असीम प्रीति है। इनकी माता का देहान्त छगभग ८२ वर्ष की उन्न में १९३० में हुआ।

<sup>\*</sup> प्रेस में जाने के पूर्व आपने कुछ रुपये को पटना युनिवर्सिटी के इवाले इन्द्र स्टरिक्स इन्द्र दिया।

देखो था: ११७ (२) (८), १२० (१६), १२२ (९), १२९ (२), १३३ (२. कु. संख्या भूळ है ३८ नहीं ३७), १५८ (२०) (२७), १५९ (१) (४) (८), १६० (१२), १७९ (८)(९)(१०), १८७ (१८), १८९ (२), १९१(४), २८३ (८) (९), ३११ (६) (९).

## कुंडलें ३८

## श्रीमाननीय भगवान दास "बनारस"



इनका जन्म १२ फर-वरी १८६९ ई० तदनुसार संवत १९२५, शाका १७९० माघ कृष्ण अमावश्या मंगछ-वार ५८।२५ पळापर हुआ है।

आप अंगरेजी, हिन्दी, और संस्कृत के एक धुरंधर विद्वान् हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेखन के सभापति भी हो

चुके हैं। बनारस के एक माननीय रईसों में हैं। आप बड़े सरछितत्त और देशभक्त पुरुष हैं। नेताओं में आपकी गणना की जाती है। आप एकान्त-बास के बड़े प्रेमी हैं। देश के छिये जेल भी भोगे हैं।

देखो धाः १३९ (३), १५८ (२१), १९२ (२), ३१६ (१०).

### 39

### श्रीमाननीय मोहन दास कम्मेचन्द् गान्धी

लेखक ने जनवरी १९२९ में जब यह निश्चय किया कि एक ज्योतिष की युस्तक लिखी जाय तो उसके साथ ही साथ भारतवर्ष के बड़े लोगों की कुण्डली के संग्रह करने का भी प्रयत्न करने छगे। उसी प्रयत्न में कुण्डछी के छिये एक पत्र सावरमती आश्रम महात्माजी के पास भी भेजो गयी और २५ जनवरी १९२९ को उनकी ओर से किसी महानुभाव ने (जिनका नाम नहीं पढ़ा जाता है।) उत्तर दिया जो यों है।

The Ashram Sabarmati, 25.1 29

Dear friend,

Gandhijee has your letter. He has neither the time nor the will to comply with your request. He does not possess any horoscope.

Your sincerely. (illegible)

जिसका उल्था यह है ''गान्धी जी को आपकी चिट्ठी मिली। उनको न समय है न उनकी इच्छा है कि आप की अभिलाषा की वह पूर्ति करें। उनके पास कोई जन्म-पत्र नहीं है।

(१) अप्रील १९२८ में लेखकने एक पुस्तक हाइ वेज इन एस्ट्रोलोजी (High ways in astrology) मोल लिया जिसका लेखक "मल्यापुर" मद्रास प्रान्त के एक व्यक्ति "कुम्भ" हैं। जिसके पृष्ट ८३ में एक कुण्डली के विषय में इस प्रकार लिखा पाया गया। "कन्या लग्न के पद्धम नवांश में जन्म और सूर्व्य की स्थिति लग्नके अंश के समीप है। शुक्र तुला में वृष के नवांश का बुध और मंगल के साथ तुला राशि में वठा है। शनि बृश्विक राशि गत मकर के नवांश में है। चन्द्रमा मीन के नवांश में कर्क राशि में राहु के साथ है और बृहस्पति धन, स्वगृही नवांश में मेष राशि में बैठा है।"





८४ पृष्ट में किसा है
कि "यह भारतवर्ष का एक
मनुष्य है। संसारभर के
जीवित मनुष्यों में से यह एक
महान् व्यक्ति है। यह बड़ा
साधु और कठिन परीझा-क्षेत्र
में पड़ा है। इनका जीवन
स्याग एवं दूसरों के छिये कष्ट
सहन करने का है"। इसके
पढने के उपरान्य और जब

महात्माजी का उपर्युक्त पत्र पाया तब लेखक ने महात्माजी की आत्म कथा से यह निश्चय करना चाहा कि उक्त कुण्डली महात्माजी की हो सकती है या नहीं। आत्मकथा के २० वें प्रष्ट में लिखा पाया गया कि "आहिवन वदी द्वादशो संवद १९२९ अर्थात् २ अक्टूबर १८६९ ई० को पोरवन्तर अथवा छुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ" संवत १९२५ गुजराती संवत मालूम होता है। हिन्दी संवत १९२६ होगा। इसी लेख के अनुसार जब उस संवत् के पन्नाक्त (काशी पन्नाक्त) की जिसकी दो प्रति लेखक के लाइले री में है प्रहों की स्थित देखी गयी तो ठीक पता चला कि वह कुण्डली महात्माजी की है। इष्ट दण्ड "कुम्भ" ने भी नहीं दिया है। परन्तु पन्नाक्त से एवं इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार प्रहस्थित ठीक पायी जाती है। पन्नाक्त द्वारा शनि मकर के नवांशा में होता है। परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार शानि स्पष्ट ७।१९१६ आता है और अक्लेचा, काशी के पन्नाक्त के अनुसार शनि स्पष्ट थ।१९१६ आता है और अक्लेचा, काशी के पन्नाक्त के अनुसार शनि स्पष्ट थ।१९१६ आता है। परन्तु दुर्भाग्य वश सन्य चार स्थानों में भी लेखक को इनकी कुण्डली मिली है जो सब के सब इस कुण्डली से मिन्न होते हैं।

(२) (प्रथम) ७ वीं करवरी १९३२ के प्रताप में एक लेख यों निकला है "३०० वर्ष पुराने तालपत्रपर महात्मागांची की जीवन-कथाः— बम्बई में भी निवास्ताचार्यजी शास्त्री नामक एक महासी पण्डित के पास 'सत्य संहिता' नाम की एक पुस्तक है। उसमें लगभग ३०० ताइपत्र के पृष्ट हैं। वह संस्कृत भावा

में और नकी प्रन्थम नामक तामिछ छिपि में छिखी हुई है। ज्योतिष का विषय इसमें छिखा गया है। कृतिकार कोई सत्याचार्य है। राजा विक्रमादित्य के काछ में इसका छिखा जाना अनुमान किया जाता है। इस प्रन्थ को श्री कन्हेया-छाछजी मुन्शी (बम्बई) ने भी देखा है और आज से २००, ३०० वर्ष पहले इसका काछ निर्णय किया है। इस पुस्तक का कुछ खास अंश पाठकों के मनोरंजनार्थ यहां दिया जाता है:—बुध, ग्रुक, मङ्गल, छमन में, बृश्चिक आठवें में, शनि मेव (१) में, गुरु कन्या (६) में, सूर्य्य, सिंह (५) में, चन्द्र कर्क (४) में, राहु और तुष्ठा छमन में उसका जन्म हुआ है"। इस छेखके अनुसार कुण्डली यों होता है।

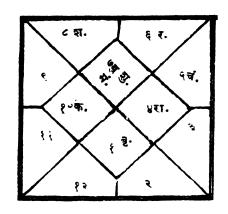

इस तालपत्र पर जो फल लिखा पाया जाता है उससे महात्माजी की गत जीवनी का मानो एक छोटा सा सबा सबा उल्लेख हो हैं। परन्तु एक बात देखने की यह है कि उसमें लिखा है, "छन्दर मुखऔर नेत्रवाला, सप्रमाण अङ्ग और देहवाला, यह कुळ श्याम शरीर वाला

होगा" पाठकगण विचार हेंगे कि यह कहां तक उनकी आकृति से मिलता है।
(३) (द्वितीय) वो. सूर्य्य नारायण राव ने एस्ट्रोलोजिकलमेगजीन भाग
१९ जून के अङ में इनकी इण्डली यों दिया है।



इन्होंने जन्म समय ७ बज के ४५ सिमट प्रातः का माना है। इस कुण्डली में बृह-स्पति वृष में जो दिया है बह किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता है। बृ.बृष राशि में ११ अप्रैल १८७० में गया है।

#### (४) (तृतीय) 'फलित विकाश' में भी महात्माजी को कुण्डकी दी हुई है।

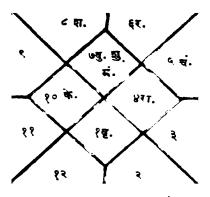

को मचा ही नक्षत्र सम्भव होता है।

१९२६ आश्विम कृष्ण प्रयोदशी रविवार पूर्व कालगुणी के प्रथम चरण, इष्ट दण्डादि ३।१९।४० लिखा है। इस कुण्डली में त्रयो-दशी रविवार अवश्य अञ्चद्ध है। क्योंकि त्रयोदशी रविवार को यदि पूर्व कालगुणी का प्रथम चरण बीतता था तो द्वादशी शनि

उस पुस्तक में इनका जन्म संवत

(५) (चतुर्थ) 'दी सेलेस्चियल मेसेन्जर' जो बनारस से प्रकाशित होता

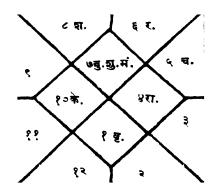

जा बनारस संप्रकाशित होता है। उसके भाग ९ अङ्क ९, ६, के तेरहवें पृष्ट में महास्मा गाम्धीजी की कुण्डली दी गयी है। उसमें लिखा है कि उनका जन्म २री अक्टूबर १८६९ आदिवन कृष्ण त्रयोदशी संबद् १९२६ रविवार ३।४० पला पूर्वकालगुणी के प्रथम चरण में हुआ है उनकी कुण्डली यों है।

उपर लिखे हुए १ प्रकार की कुण्डलियों पर ध्यान देने के उपरान्त पहली बात यह देखनी होगी कि महात्माजी का जन्म कौन तारीख का है। इसपर विशेष रूपसे ध्यान उनकी आत्मकथापर ही देना उचित है। अर्थात २ री अक्टूबर १८६९, आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत् १९२५ गुजराती, संवत १९२६ शनि-वार ठीक प्रतीत होता है। सत्य संहिता में तो संवत एवं मास आदि दिया ही नहीं। अब शेष अन्तर किस बातों में है। यदि इस पर विचार किया तो मालूस होता है कि सिवाब "कुम्भ" के अन्य सभी छोग लग्न तुला मानते हैं। चं. सिवाय "कुम्भ" के सभी छोग सिंह मानते आये हैं अर्थात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र

का प्रथम चरण । परन्तु कुम्म ने अक्लेषा का अतुयं बरण माना है और सस्य संहिता ने नक्षत्र का नाम नहीं दिया है । हो सकता है कि कम्ब्रमा मधा का हो, जन्म इष्ट सस्य संहिता ने नहीं दिया है और कुम्म ने भी नहीं दिया है । परन्तु 'कुम्म ने ले लेका से प्रतीत होता है कि सूर्व्योदय के तुरत बाद ही जन्म माना है । सूर्व्यं स्पष्ट उस दिन का ५।१६।३० होता है । इस कारण कुम्भ के अनुसार कम्या के १६ अंश बाद ही जन्म होना सम्मव होता है । यदि इष्ट दण्ड ०।२ पछा माना जाय तो प्राणपद शोधन के उपरान्त एवं पोरवन्दर के लान मान से लग्न कम्या के १६ अंशपर प्राणपद शोधन करते हुए ठीक होता है ।

फलदोपिका में इष्ट दण्ड ३।१५।४० दिया है। उस इष्ट दण्डादि से लग्न ६।१७ होता है और प्राणपद द्वारा यह लग्न भी शुद्ध होता है। यह एक साधारण बात है कि इष्ट दण्डादि के हेर फेर से छन्न में भी हेर फेर अवश्य ही होगा। इस कुण्डकी में एक के माने हुए इष्ट दण्ड से दूसरे के माने हुए इष्ट दण्ड में केवछ पछादि का ही अन्तर नहीं है, विल्क दण्डादि का भी अन्तर है। इस कारण इन की कुण्डली का लग्न स्थिर महात्मा जी के शारीरिक गठन एवं उन के खुआछुअ छक्षणादि ही द्वारा निश्चय किया जासकता है। यह सत्य है "सत्य संहिता" का भाषण तो सिवाय शारीरिक गठनादि के अक्षराक्षर महात्मा-ही की को बतछाता है। परन्तु सत्य संहिता की छेख शैछी, भृगुसंहिता के सदस है अर्थात उस में यह दिया हुआ नहीं है कि किस ग्रह की स्थिति एवं ग्रहादि की स्थिति से वैसा फछ होता है। इस कारण प्रमाणित नहीं प्रतीत होता है। विद्वान भले ही जानते होंगे परन्तु लेखक को ऐसा अनुभव नहीं है कि जीवन को सभी बातें इतनी स्पष्टता पूर्वक बतलायी जा सकती है। परस्तु मृत्यु का समय ठीक ठीक निर्णय किया हुआ नहीं है। इन सब कारणों से छेखक की रुचि 'सत्य संहिता' के अनुकूछ नहीं होती है। यह बात देखने की है कि यदि छान तुछा के १७ अंश पर माना जाब तो हु. बुध मंगळ सभी ल्यन भाव ही में पहेंगे और ब. की पूर्ण दृष्टि होगी। इस प्रकार केवल मंगल ही गुण्क ग्रह होता है और शेष सब के सब स्थूछता प्रदान करते हैं। परन्तु यह महात्माजी के शरीर गठनादि के प्रतिकृष्ठ होता है। यह सब है कि तुला लग्न मानने से श्रह्मका-बद्ध योग छगता है। अर्थात् बन्धन योग होता है। परन्तु र. और शनि पर किसी ग्रम पर कि दृष्टि नहीं है । इस कारण साधारण अपराधों के सद्द्रश बन्धन

योग होता है। परन्तु यह तो सर्वदा नजर बन्द हो रहे। अब रही चं. की बात। आदिवन कृष्य बयोद शी का जनम अवस्य भूछ है। आदिवन कृष्य द्वादशी को पोरवन्दर में अस्लेवा दूपरी अक्तूबर को २।५। पछा तक था। यदि इसके बाद का जन्म हो तो मवा होगा और इसके पूर्व जन्म होने से अस्लेवा होगा। सत्य संहिता के प्रारम्भ में केतु का दशा छिखा है। इसकारण मवा होता है। फछ-दोपिका में शुक्र की दशा छिखा है। अर्थात् पूर्व फाएगुनी माना है।

सब बानों पर ध्यान देते हुए लेखक 'कुम्भ' ही के मत का अनुमोदन करने का साइस करता है। इस कारण उनका जन्म ररो अक्टूबर १८६९ शनि-बार तदनुपार संबत् गुजराती अनुसार १९२५ और दिन्दी अनुसार १९२६ कार्त्तिक कृष्ण द्वादशी दंडादि ०।२।१४ पर अश्लेषा के अन्तिम चरण में हुआ। लग्न ५।१६।३४, सूर्व्य ५।१६।३०। चन्द्रमा ३।२८।५५, मंगल ६।२६।१२, बुभ ६।१०।६, बृहस्पति ०।२६।४१, (वक्री),(कुम्भ ने भी धन का हो नवांश किसा है) गुक्क ६।२४।१२, शनि ७।२०।२१ और एक प्रकार ७।१९।६ राहु ३।१२।०।

#### जन्म कुण्डली

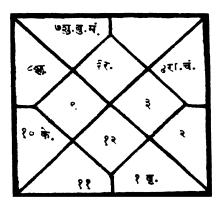

संसार भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन्हें नहीं जानता है। इन की सेवा, इनका त्याग, इनकी सत्यता, इनकी डढ़ प्रतिज्ञा, इनकी करुणा, इनका अछूतों को ओर प्रेम एवं इनको आस्तिकता को सभी जानते हैं। इनके विषय में जो छिखा जाय वह थोड़ा ही होगा। फारसो की कहावत है कि ''निक्क

आमस्त की खुद वदीयद, न कि इसार बगोयद"।

देखो था. १०४ (५); १०६ (२); १२१ (८); १३५ (५) (६) १४०(४)
१४४ (६) (१३); १४६ (३) (४) (६) (११); १५८ (१७) (१८); १६६ (१);
२८७ (३) (६) (७) (१) (१०) (११) (१३) (१५) (१७) (१९); १८९ (२):
१९१ (३) (५) १९२ (१) २८३ (८) (९) (८०) ३०० (५५); ३१६ (१२).

## कुंडिली देशबन्धु विकरञ्जन दास



इनका जनम ५वीं नवम्बर सन १८७० ई. तदनुसार कार्तिक शुक्ल द्वादशो शनिवार ६ बन के ४८ मिनट भोर का था। लग्न ६१२८१४३। इनकी देश-सेवा एवं त्याग और दान शीलता कौन नहीं जानता है। यह एक बड़े उच्च कोटि के कलकत्ता हाइकोर्ट के बैरिष्टर थे। आप ने खुइ

द्रव्य प्राप्त की । उदारता आन की ऐसो थो कि अपरिचित लोगों को भी मुंह मांगा दान दिया करते थे और अन्त में आपने तो अपना सर्व न्व कौं भे स को न्यौद्धावर कर दिया । जनता ने यदि उनको "देशबन्धु" की पदवी दो तो उचित से कम हो हुआ । आपने अपने नाम को ऊपर लिखे हुए गुगों के कारण अमर कर हाला ।

देखो घा. १०४ (५), १८७ (१५), २८३ (८).

# कुंडली ४१

### सैयद हसन इमाम धैरिष्टर (पटना)



सूर्य ४।१५।० (वर्गोत्तम),
संगल ६।२०।१८, (स्वगृही) मेव
के नवांश में, बुध १।८।४२ के मीन
नवांश में, परन्तु मूलिक्रकोण में,
बृहस्पति २।२८।२० वर्गोत्तम
नवांश, शुक्र ९।१४।४० हण्डियन
कोनोलोजी के अनुसार ९।१८।६
स्वगृही नवांश, शनि ८।९।२६
मिथुन नवांश (वक्री), राहु

#### १।७।३, चन्द्रमा १०।१३।२१ वर्गोत्तम नवांश में, छान ५।२९।

इनका जन्म ३० अगस्त सन १८७१ ई. तदनुसार संवत् १९२८ शाका १७९३ प्रथम भादो पूर्णिमा बुधवार ८ दण्ड २२ पळा पर है। लेख ह के आप एक बड़े माननीय मिन्नों में से थे। आपने पन्न द्वारा अपनी जन्म तिथि आदि की सूचना दी थी, आपने लिखा था कि आपका जन्म ९,१० के अभ्यन्तर है। सब बातों पर ध्यान देते हुए ९ बज कर ७ मिनट स्थिर होता है। इस कारण इष्ट ८।२२ हुआ। यह पटना हाईकोर्ट के एक प्रधान बैरिष्टर थे। आपने कुछ दिनों तक कळकत्ता हाईकोर्ट में जज के पद काभी स्त्रोभित किया था। आपने दैरिष्टरी द्वारा अट्ट धन प्राप्त किया ओर अच्छी जमीन्दारों भी बना लिया। पटने में बहुत से सम्प्राज्ञत मकानों के आप स्वामी थे। पहलों स्त्री के देहान्त के बाद आपने एक युरोपियन महिला से विवाह किया था। कृपि से आप को प्रेम था। देश सेवा के लिये भी आपकी रूचि बनी रहती थी।

देखो घा. १४३ (९), १५९ घ. (१) (७व) (९) (१७) १६० (४) (११), १६१ (१) (८), १६३ (४) (६), १७९ (८), १८७ (१४), २८३ (३०), ३०४ (३).

#### पण्डित रमावल्डभ मिश्र।

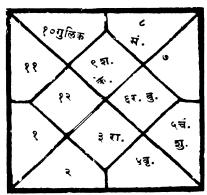

में, राहु २।२४।५४, गुलिक सकर राशि में।

लगन टा९१४७। र.९१२४
४४ स्वर्ष्टी नवांशा में है।
चन्द्रमा ४१६१२७ बृष, उच्च
नवांशा में। संगल ७११७१२९
धन के नवांशा में। बुध ९११४१३२
वृष के नवांशा में, बृहस्पति
३१६१३१ धन के नवांश में,
शनि ८११०१२० कर्क के नवांश में,

इनका जन्म १० अक्टूबर १८७१ तदनुसार संवत १९२८, शाका १७९३ आदिवन कृटण एकादशी भौमवार दण्डादि १८।३५।३० पर था। आप का जन्म गया जिलान्तर्गत दथपा ग्राम के ब्राह्मण कुल में था। आप पहले विद्वार सेट्छमेन्ट में सब-दिन्दी के पदपर नियुक्त हुए थे। परन्तु बुद्धि, विद्या एवं सहन-शिक्ता के कारण आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र होती गयी। १९०६ में आप बोर्ड औफ रेभेन्यू के सेकंटरी हुए और दो तीन वर्ष इस कार्य्य को करते हुए बेरभूम के सूरी जिला में हिस्ट्रिक्ट भैजिस्ट्रेट (कलेक्टर) हुए। उसके वाद कुछ दिनों तक वीरभूमि, पुनी, और बालासोर के कलेक्टर (१९१४ तक) रहे। आपके पिता की स्त्यु के बाद आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया। बहुमुत्र रोग से पीड़ित होते हुए अन्त में इनकी सृत्यु पहली जुलाई १९१४ को क्षय रोग से मंसूरी में हुई। आप स्त्यु के समय में दुल स्वया भी छोड़ गये थे। ये पण्डित राजवल्लभ मिश्र हिन्दी सैजिस्ट्रेट के ज्येष्ट भ्राता थे।

देखो धाः ३०० (ख. ४९); ३०६ (५) (१९).

# हिं श्रे

## श्रीयुत अरबिन्द घोष



सूर्व्य ४।०।४० मेष के नवांश में, संगल ३।६।१२ सिह के नवांश में, बुध ४।२०।३५ वकी तुला के नवांश में, बुः ३।२०५० तुला के नवांश में, शुक्र ४।९।६ कन्या के नवांश में शनि ८।२०।५०तुला, उच्च नवांश में, चन्द्रमा धन के सम्रह अंश से २० अंश के भीतर अर्थात

पूर्वाचाद के द्वितीय चरण में। जन्म समय टीक नहीं रहने के कारण ग्रह-स्फुट की कछा में किश्चित भ्रम हो सकता है। इनका जन्म १० अगस्त १८७२ ई० शाका १७९४ श्रावण सौरी ३२, श्रावण चांन्दी शुक्छ एकादशी गुरुवार का है। पता चलता है कि इनका जन्म हंगलेण्ड (लन्दन) में हुआ है। इनकी कुण्डलो एक मिन्न ने मेरे पास भेजी थी। परन्तु ग्रह स्फुट नहीं दिया हुआ है। ग्रह स्फुट इन्डियन कोनोलोजी से यथा-विधि ठीक किया गया है। यह भारतवर्ष के एक स्रयोग्य देश सेवक बोरन्द्र-कुमार घोष के स्रयोग्य पुत्र हैं और ओक्सफोर्ड के बी. ए. हैं। इन्डियन सिविल-सर्विस में ये परीक्षोत्तीर्ण न हुए। यह एक बढ़े अद्वितीय विद्वान है। ये 'बन्दे-मातरम्' के सम्पादक भी थे। अलीपुर बम वाले मुकद्दमे में आप भी मुद्दालय थे। परन्तु इनकी रिद्वाद हो गयी थी। आप धार्मिमक विचार के आदमी हैं और बड़-देश भक्त हैं। आप अभी एकान्त जीवन व्यतीत करते हुए योगाभ्यास

देखो धाः १३७ ( २. देखो योग ); १५९ (१) (९); १८९ (२); १९८ (१४); १९२ (२); २९४ (२२); ३१६ (१२).

# कुण्डली ४४

### स्वामी रामतीर्थ परमहंस।

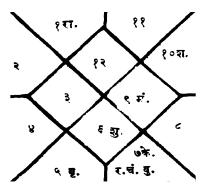

सूर्व्य ६।७।२, चन्द्रमा ६।१८।३८, संगळ ८।१९।३८, कुम ६।२४, बृ. ४।२९।३८, कुक ६।७।३०, शनि ९।२।८, राहु ०।२९।१९, लग्न ११।२१।४०, सर्व्ध्वं ६४।२९, गत्व्वं ५७।६६। राहु महाद्शा—वर्षादि १।९।२९। उक्त ग्रन्थ में इन सब गणित का उल्लेख नहीं है।

इनका जन्म पंजाब प्रान्त के अन्तर्गत गुजरांवाला जिले मुरारीवाला गांव में एक गोस्त्वामी वंश में २२ अक्टूबर १८७३ ई० तद्नुसार संवत् १९३० शाका १७९५ कार्सिक शुक्छ प्रतिपदा बुधवार, स्वाती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में २४।५२ पळा पर हुआ था। इनकी कुण्डली ''श्रीरामतीर्थ पिडिजेक्शन लीग ग्रन्थावली' के २१ वां भाग में मिली है। उसी पुस्तक में लिखा है कि इनके जनम बर ज्योतिबी ने अनेक भविष्य बाणियां को थी जिसमें से निम्निस्तित द्शा फल वर्णन किये गये हैं। (१) अति विद्वान हो (२) २१ वा २२ वर्ष की आयु में परमार्थ का रूपाल बहुत अधिक हो (३) इष्ट अज्ञन हो जैसे कँकार (४) विदेश अवस्य जावें (५) राजदरबार में चमत्कार होकर रहे नहीं (६) शरीर रोगी रहे वलिक किसी अङ्ग में दोष हो (७) अन्तिम आयु में विषय बासना नितान्त नष्ट (८) दो पुत्र अवश्य हों (९) आयु २८ से ३५ के भीतर हो अर्थात् अल्पायु हो (१०) यदि ब्राह्मण हो तो मृत्यु जल में और क्षत्रिय वंश में हो तो मृत्यु मकानपर से गिर कर हो"। इनकी जीवनी के पड़ने से यह सब अक्षराक्षर ठोक पाया जाता है। उस पुस्तक में इष्ट दण्डादि २४।४८ पाया जाता है परन्तु प्राणपद शोधन द्वारा इष्ट दण्डादि २४।५२ होता है । उस पुस्तक में बृहस्पति का कन्या राशि-गत होना छिला है। काशी के पञ्चाकु में भी उनके जन्मदिन के कई दिन पूर्व ही बू. का कन्या गत होना मिलता है। परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार (जिस के गणित में लेखक को विश्वास है) वृ. उनके जन्म दिन के बाद कन्य। में प्रवेश किया है। उपर जो ग्रह -स्फुट लिखा गया है वह उस प्रस्तक में नहीं है। जन्म के ९ ही मास के बाद इनकी माता संसार से चल वसी थीं। वाल्यावस्था में इनका नाम तीर्थ राम था आपने लगभग ९ वर्ष की अवस्था में पाठशाले की पांचवीं श्रोणी तक पढ़ का परीक्षा में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और छ।त्रवृत्ति के साथ मौलवी साहिव से फारसी की गुलिस्तां बोस्तां भी पढ़ी। तत्पश्वात गुजरां-वाला हाई स्कूल में भरती हुए और १४५ वर्ष की अवस्था में एन्ट्रेंस की परीक्षा के उच्चश्रेणी में उत्तीर्ण हुए। लाहौर युनीवसिटी से १८९० ई. के एफ. ए. की परीक्षा में आप कौलेज में सर्व प्रथम रहे और छात्र बृत्ति भी मिली। और बी. ए. में पढ़ने लगे। पढ़ते समय आर्थिक कठिनाइयां बद्धत थीं। एक वर्ष बी. ए. में फेल करने के ऊपरान्त दूसरे वर्ष बी. ए. की परीक्षा में उस यूपीय-सिटी में सबसे प्रथम रहे। १९३ वर्ष की अवस्था में अर्थात मई १८९३ ई- में गवर्में न्र कोलेज में एम. ए. की परीक्षा के लिये भरती हुए। एम. ए. की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त आप ने गणित-शिक्षा देने के लिये १८९५ ई० में प्राह्मेंट श्रे णियां खोली । परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के कारण इनको कुछ समय के लिये अपने गांव मुरारीवाला में जाना पड़ा। कुछ समय के लिये क्यालकोट 'अमेरिका मिसन हाइस्कूछ' में सेकेण्डमास्टर एवं वार्डिंग छपरिनटेन्डेन्ट के पद पर नियुक्त हुए। कई मास के उपरान्त एप्रील १८९६ ई० में 'मिसन कौलेज' लाहोर में गणित के सिनियर प्राफेसर के पर पर आसीन हुए। इस समय तीर्थ रामजी के हृदय में कृष्ण-भक्ति का स्रोत बड़े बेग से उमड़ रहा था। आपने गीता का विधिवत् अनुशोलन किया । समय-समय पर अजमेर, सिमला, पेशावर आहि सनातन-धर्म-सभाओं में आप ईश्वर भक्ति की स्रोतस्विनी में श्रोताओं को मन्न कर दिया करते थे। इन दिनों श्री १०८ श्री जगदगुरू श्री शङ्कराचार्घ्य (आदि गुरू नहीं) लाहौर पधारे थे और जगदगुरू के उपदेश से तीर्धगम जो गीता के साथ साथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और देदान्त ग्रन्थों का निरन्तर अध्ययन करने छगे। आत्म विचार, आत्मविन्तन एवं आत्मध्यान में निमग्न होने छगे। फलतः एकान्त निवास की तरङ्ग चित्त में उठने लगी। १८९७ के गर्मी को छट्टी में एकान्त सेवन के विचार से तीर्थरामजी हरिद्वार और हृषीकेश होते हुए त्रयोवन पहुंच गये। जो कुछ पैसे उनके साथ थे साधु महात्माओं के द्वाथ में अर्पण कर दिया। अत्यन्त प्रयत्न करने पर भी जब उनको आत्मसाक्षात्कार न हुआ तो एक दिन व्याकुछ होकर उन्होंने अपना शरीर गंगा की धारा में बहा दिया। गंगा चढ़ाई पर थी। कल कल धारा चल रही थी। वैसे तरक ने उनके शरीर को अपने भीतर छिपाते हुए अत्यन्त वंग से बहाकर एक पहाड़ी बट्टान पर लिटा दिया । पानी इट जाने पर तीर्थ रामजी उठे और एक पद कहा "मैं कुश्तगाने-इश्क में 'सरदार' ही रहा, सर भी जुदा किया, तो 'सरेदार' ही रहा''। इसके बाद जब तीर्थ रामजी छौट कर अपने पद पर गये तो उनके जीवन का ढड्ग ही दूसरा हो गया। पैसा-कौड़ी, घर-द्वार, अपने-पराये का भाव लुप्त होने छगा और अपने बेतन को, छात्रों को समर्पण करते हुए कहा करते कि "भगवन ! जिसका जितनी जरूरत हो है हो"। आप गणित विद्या के बड़े प्रेमी थे। गणित पढ़ाने के समय वेदान्त के सिद्धान्त सिद्ध करने छग जाते थे और समय-समय शम्स-तबरेज, मौलानारुम (फारसी के उच्च कोटि के ग्रंथ) उच्च कोटि के गम्भीर वक्तव्यों को सनाकर सफी धर्म (वेदान्त) की गम्भीर उक्तियों का मर्म खोखने लगते थे। पुनः गर्मी की छूटी में गोसांईजी ने अमरनाथ की यात्रा की। इरि-

द्वार पहुंचे और बड़ीनारायण का मार्ग पकड़ किया । जब देव-प्रयाग पहुंचे सो अपने साथियों से अलग हो गये और गंगोत्री की ओर चल पहें। टेहरी के आस पास एक निर्जन वगीचा में एकान्त अभ्यास के लिये जमगये। पैसे कौडी को गंगा में फेंक कर ईश्वर प्रेम में निमान हुए। कुछ ही दिनों वाद अपनी श्ली को बिना कुछ कहे छने राजा नल की तरह आप आधी रात को नहु पैर नहु शिर उत्तर काशो की ओर चल दिये। परिणास यह हुआ कि उनकी स्त्री को ऐसी गहरी चोट छनो कि वह बोमार हो गयो। तीर्थरामजी पुनः छौटकर वहां आये और अपनी स्त्रो को अपने प्रश्न के साथ मुरारीवाका ग्राम छौट जाने को आज्ञा दी। सन् १९०१ ई० के आरम्भ में स्वामी विवेकानन्दती के शरीर त्यागने के कुछ दिन पहिले आपने नापित को बुलाकर सर्वतो भद्र करवाया। गेरुए क्या पहने और ऊँ-ऊँ का ऊचारण करते हुए श्रीगद्धा में खड़े होकर यज्ञोपवीत उतार कर गंगाजी को सींप दिया और श्री सुर्ध्य भगवान को साक्षी करके तीर्थ रामजी स्वामी रामतीर्थ होकर गंगा से वाहर निकले। सन्यास लेने के प्रमात स्वामी जी वहां छः महीने तक रहे । जब मनुष्यों के गमनागमन से एकान्तन रहगया तो परमहंस जी चुपके से उस स्थान को छोड़ कर वमरोगी-गुफा में रहने छगे। तत्पद्वात १९०१ ई० के अगस्त में यमुनोत्तरी. रंगोत्तरी, ब्रियुगीनारायण, केदार-नाथ, बद्रीनारायण की यात्रा के लिये चल दिये। समय-समय पर उनके बहुतेरे लेख गद्य एवं पद्य में निकलते थे। बद्रीनारायण दीप-मालिका के एक सप्ताइ पहले पहुंच गये। बद्रीनारायण से छौटते समय १९०२ ई० में जब स्वामी राम-तीर्थ टेहरी पर्वत पर पहुंचे तो संयोग से टेहरी महाराज से भेंट हो गयी। टेइरी महाराज कई कारणों से अज्ञेय वादी (Agamstic) प्रसिद्ध थे। स्वामीजी ने अपनी प्रखर विद्या एवं युक्तिशाली बुद्धि से टेइरी महाराज के समक्ष ईश्वर का अस्तित्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखलाया। महाराज पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा और उनके संशय निवृत्त हो गये। टेहरी महाराज ने, शिकागो की तरह जापान में भी, संसार भर के धर्मी का एक धर्म्म-महा-सम्बेखन हाने की खबर पाकर आपको जापान भेज दिया । स्वामोजी ने जापान, अमेरिका और मिश्र इत्यादि में भ्रमण करके अपने धर्म्म का पूरा प्रतिपादन किया और बढ़े यहा के भागी हुए। उन देशों के विद्वानों ने इ का बड़ा आदर एवं प्रशंसा किया। पुनः देश कोट कर एकान्त निवास की इच्छा से इरिद्वार इत्यादि स्थानों में फिरते

रहे। फिर बहुतेरे स्थानों में भ्रमण करते हुए विशष्ठ आश्रम पहुंचे और अन्त में शृगु गंगा के किनारे अक्टूबर १९०६ में एक कुटिया बनाकर वहां जीवन भर रहने की प्रतिज्ञा कर उहर गये। १७ अक्टूबर सन् १९०६ ई० तदनुसार कार्तिक कृष्ण १९, दीप-मालिका के मध्याह समय वे गंगा में स्नान करने गये और गंगा की वेगवती धारा में, आकंट जल में स्नान करते समय, हुवकी लगते ही, पैर के नीचे का पत्थर खिसक जाने से एक भँवर में पड़कर, उनका निष्पाप, निष्कलंक, परिश्रमी, कर्जा व्यपरायण, दर्शनीय, कमनीय, परमोपयोगो, कई मास से रोग ग्रसित रहने कारण कृश गौर वर्ण और दिव्यतेजोमय शरीर, उनकी परम प्यारी गंगा में सदा के लिये लीन हो गया।

अपने लेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर ''राम बादशाह'' गंगा स्नान करने गये थे वे यों हैं।

''ब्रह्मा विष्णु, शिव, इन्द्र, गंगा, भारत,

एं मौत ! वेशक उड़ादे इस एक जिल्म कोः, मेरे और अजसाम ही मुझे कम नहीं। सिर्फ-चांद की किरणें चांदी की तारें पहन कर चैन से काट सकता हूं। पहाड़ी, नदी, नालों के वेष में गीत गाता फिरू गा, बहरे-मध्वाज के खिबास में छहराता फिरू गा। मैं ही बादे-खुश-खराम और नसीमे मस्ताना गान हूं। मेरी यह स्रते-सैळानी हर वक्त रवानी में रहती है। इस रूपमें पहाड़ों से उत्तरा, मुरझाते पौधों को ताजा किया, गुळों को हँसाया, बुळबुळ को रूळाया, दरवाजों को खट खटाया, सोते को जगया; किसी का आंसू पोछा, किसी का घूंघट उठाया, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, तुझको छेड़ा। वह गया ! वह गया ! वह गया !! न कुळ साथ रक्खा, न किसी के हाथ आया।"

देखो थाः ११५ (५); ११६ (१) (५); १२९ (४); १३३ (४); १३४ (७); १३५ (२)(६); १३७ (१); १५८ (१७); १७९ (११); १९० (स. १. ६.); १९१ (५); १९४ (३२ वर्ष ६); २१३ (१८); २१७ (२९).



# कुण्डली ४५

### महामहोपाध्याय साहित्याचार्य पण्डित रामावतार शम्मी एम० ए० (पटना)

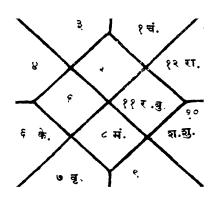

इनका जन्म ग्रहस्थिति के अनुसार ११वी मार्च १८७५ तदनुसार संवत १९३१ फालगुण शुक्ल चतुर्थीं का प्रतीत होता है। फलित विकास में यह कुण्डली पायी गयी, परन्तु उसमें वर्ष, माश इत्यादि कुछ भी दी हुई नहीं है और केतु की स्थिति में भी छापे की भूल प्रतीत होती

है । उस दिन, लगभग मध्यानका ग्रहस्फुट र. १०।२९।४९, मं. ७।२६।१०, बुघ १०।१४।५४ वक्रो, वृ. ६।७।२४, ग्रु. ९।१४।०, श. ९।२६। २४,

यह एक संस्कृत के अद्वितीय विद्वानों में से थे और आप का धार्मिक विचार विचित्र था। प्राचीन प्रथा एवं ढड्डा के कहर विरोधी थे। लोकाचार इनके चित्त को नहीं भाता था। षड्दर्शन के अद्वितीय विद्वान् होते हुए भी इनकी धारणा थी कि उनके चित्त के अनुकूल सातवां दर्शन जो इन छहों से भिन्न हो, लिखा जा सकता है। वह किसीकी मानने को नहीं। नित्य का घराउ व्यवहार एवं जनता के साथ का वर्ताव भी एक विलक्षण ही था। यह पटना के कौलेज में संस्कृत के प्रोफेसर (अध्यापक) थे। इनकी मृत्यु क्षय रोग से १९८५ संवत् चैत्र कृष्ण नवमी बुधवार को तीन बजे दिन में हुई थी।

देखो थाः १९० (ख. ७). २८३ (८); ३०६ (१९).

## डाक्टर सुरेन्द्र मोहन गुप्ता (मुङ्गेर)

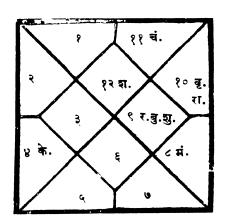

इनका जनस२९ विसम्बर सन् १८७८ रविवार, संवत १९३५ शाका १८०८ का है । उक्त डाक्टर साहव ने मुझे इष्ट दण्डका कोई ठीक पता नहीं दिया । इस कारण कंवल कुण्डली दी जाती

यह मुद्देर के एक छप्र-

सिद्ध डाक्टर हैं। इनकी चिकित्सा एवं निदान बहुत ही उत्तम है और बड़े सजान और सर्वप्रिय डाक्टर हैं। आपकी मर्प्यादा स्थानीय सिविछ जर्जनों से भी विशेष है। आपने बहुत धन उपाजन भी किया और संग्रह भी किया। आपको तीन वार "फालिज" अर्थात् लकवा की विमारो हुई और अत्यन्त कष्ट के उपरान्त आपकी रक्षा हुई। (इनकी मृत्यु इस खण्ड को प्रेस में भजने के पूर्व अगस्त १९३३ में पेट के अन्दर किसो बण से हुई।)

देखो धाः—१०८ (२४); १७९ (११); २८३ (५५); २९९ (२); ३१३ (२९).



#### बिहार रत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद एम० ए०, एम० एल।

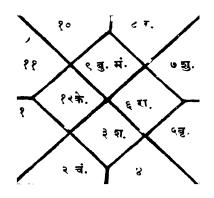

स्निशिश सर्वर्ध ५९।४७, गतर्क्ष ११३२, सूर्व्य ७।१८।१८, मंगळ ८।४।९४, बुघ ८।९।३६, बृहस्पति ४।१२।२४ उच नवांश मं, ग्रुक ६।१२।४२ (मीन) उच नवांश में, शनि २।१।१० वको, उच तुळा के नवांश में। छान ८।१६।

आपका जन्म विद्वार प्रान्त में सारण जिल्लान्तर्गत सीवान थाने के जीरा-देई प्राम में ३ दिसम्बर बुधवार १८८४ ई० तदनुसार संवत् १९४१ शाके १८०६ पौष कृष्ण प्रतिपदा दंडादि ५।१४ पर हुआ है ।

छपरा जिले के एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुछ में आप का जन्म है। विद्या-ध्वयन के समय से आपने अपनी बुद्धि एवं विद्या-प्रहण-शक्ति का पूर्ण परिचय दिया। छात्रावस्था ही से आप देश भक्त होने का परिचय देते आये हैं। पटना प्रान्त के छोग जिस समय बाढ़ आ जाने के कारण अत्यन्त क्लेशित थे, अन्य छात्रों के साथ होकर उन दीन दुःखियों को आपने बहुत सहायता पहुंचायी थी। कलकत्ता एवं प्रदन्ना हाइकोर्ट में कई वर्षों तक अपने वकालत की और इने-गिने दिनों ही में आप का प्रभाव मोचिषकल एवं हाइकोर्ट के जजों पर बहुत ही उत्तम पड़ा। आपने रूपया भी खूब कमाया। परन्तु देश सेवा एवं देशोद्धार का अंकुर जो इनमें वाल्यावस्था ही से था घोरे र उगकर पल्लवित हुआ और आपको हठात सांसारिक एवं आर्थिक उन्नति को स्थाग करा महात्माजी का पूर्ण अनुयायी बना दिया। अब तो ये भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नेताओं में से हैं। आप बड़े हढ़-प्रतिज्ञ हैं। कई बार सत्याग्रह आन्दोलन में जेल बातना भोग चुके हैं और भोग रहे हैं। इम्मा रोग से आप बहुत दिनों से पीड़ित हैं! जनवरी १९३४ ई० के हृद्य विदारक भुकम्प पीड़ित बिहार के लोगों को आपने जो सहायता पहुं वायी उससे आप सदा-स्मरणीय हो गये। श्रीगदाधर प्रसाद लिखित जीवनी में अग्रहण पूर्णिमा का जनम प्रत्यक्ष भूल है।

देखो धाः १९९ (१२); १६३ (६); १८७ (१९); १९१ (५) २८३ (८), ३०६ (११),

#### बाबू अघोरनाथ बनर्जी (मुङ्गेर) जिला-जज।

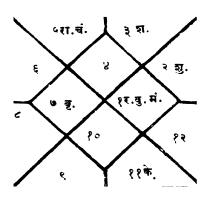

इनका जन्म २री मई १८८७ ई० सोमवार तदनुसार संवत् १९४४ शाके १८०९ वैशाख कृष्ण नवमी तदुपरान्त दशमी दंडादि १६१५३ पर हुआ है। वेलन बाजार मुद्गेर के एक अति सजन बकील श्री बाबू उपेन्द्र नाथ वनर्जी के आप सुयोज्ञ पुत्र हैं। थोडेडी दिनों की बकालत

में आप का तर्क एवं युक्ति प्रशंसनीय थी और इन्हीं सब गुणों के कारण आप एकाएक जिला-जज के पद्पर नियुक्त किये गये। लोग वहां भी आपकी प्रशंसामुग्ध कण्ठ से कर रहे हैं। यह कुण्डली पुस्तक के लगभग तैयार हो जाने पर मिली इस कारण विशेष लिखा नहीं जासका। बू० नक्षत्र १, सूर्य्य और मंगल, २, गुक्त ५, शनि ७, चन्द्रमा १०, बृहस्पति १५, के तु २३।

देखो धाः १२९ (२), १५९ (१), १७९ (११),



## कुण्डली ४८

## बिहारकेसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह ऐम० ऐ०, बी० ऐल०।

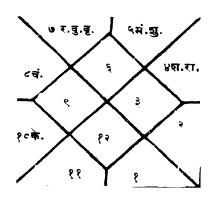

ज्येष्ठा गतर्भ ४५।१३, सर्वर्भ ५७।३२, छान ५।१, सूर्य्य ६।४'३१, संगल ४।११, बुध ६।२९, बृहस्पति६।१९।४०, ग्रुक ४।२८।४०, शनि ३।१५।३५,राहु ३।२३।२।

इनका जन्म मुङ्गे र जिला-न्तर्गत माउर ग्राम में, २१

अक्ट्रबर १८८७ ई० तदनुसार संवत १९४१ शाका १८०९ कार्तिक शुक्ल वृहस्पितवार दंडादि ५३।४३।३० पर है। यह लेखक के चतुर्थ आता हैं। विद्या- ध्ययन सर्वदा इनके बांगे हाथ का खेल रहा ! ....... ई० में आपने एम० ए० और ......ई० में आपने बी, एल, पास किया। यद्यपि इन्हों ने मुद्गेर में ......ई० में आपने बी, एल, पास किया। यद्यपि इन्हों ने मुद्गेर में ......ई० में आपने बी, परन्तु ये वकालत पेशे को नीच दृष्टि से देखते आए और आप का वकालत आरम्भ करना के चल आतृ-स्नेह तथा भय ही से था। बाल्य कालही से देश-दुर्दशा आपके चित्तको पूर्ण रूप से आकर्षित किये हुए था। यद्यपि उस थोड़े दिन के वकालत में जनसमुदाय एवं हाकिमों का चित्त आपने खूब आकर्षित कर लिया था और असाधारण रूप से रूपया कमाने लगे थे। परन्तु १९२१ के देश आन्दोलन ने अपने प्रज्विलत प्रकाश से इनको वकालत को ओर से ऐसा विमुख-चित्त किया कि यह वसे धधकते हुए अग्नि में कूढ़ पड़े और तबसे जेल को तो आपने 'कृष्णागार' अर्थात् अपना भवन ही बना रक्खा है। हिन्दू मुसलमान को समहिष्ट से देखना, बिना पक्षपात के देश कार्य्य करना, देशोन्नति के विषय को निर्भय रूप से प्रतिपादित करना यह आपने अपना मुख्य धर्म बना रक्खा है और देश सेवा करने के लिये आपने देश-देशान्तरके जितने महत्व पूर्ण

एवं उत्तमोत्तम राजनैतिक पुस्तकें हैं उनके अध्ययन में अभी तक विद्यार्थी-बत परिश्रम करते हैं। जिस दिन उन्हें हजार पांच सौ पन्ने पढ़ने का सावकाश नहीं मिलता है उस दिन वह ब्याकुल, ब्यस्त एवं विकल रहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि इनकी धारणा शक्ति ऐसी है कि वह केवल पन्ना नहीं उलटते जाते बरन्, उसकी बातों को मनन एवं चिन्तन करते हुए प्रायः सर्वदा के लिये स्मरण रखते हैं। बाचा शक्ति उनकी बाल्य काल ही से अच्छी थी। अब तो उनका व्याख्यान जब कभी होता है तो जनता हजारों के हजार ट्रट-पड़ती है। ये अपने व्याख्यान में हड़ता पूर्वक एवं निर्भयत्ता के साथ प्रमाणों से पुष्टि करते हुए श्रोताओं को अपने आव-भाव से कभी रुला देते हैं, कभी इंसा देते हैं। विपक्षियों पर भी, माने वा न माने ये दूसरी बात है, प्रभाव अवश्य डालते हैं और निरूत्तर कर देते हैं। आपका स्वभाव बालक-वत् , आपका संकल्प हरिश्चन्द्र के ऐसा हुद् और पठन-पाठन एक उत्तम विद्यार्थी के एसा अभी तक है। इनका त्याग अत्रलनीय है। मामाजिक विचार अनुकरणीय है। यद्यपि आपने प्राचीन प्रणाली के अनुसार सन्बास नहीं प्रहण किया है परन्तु जैसे कमल जल से विलग रहता है उसी प्रकार आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उसके झंझट से विलग रहते हैं। कनिष्ट भ्रासा होने के कारण लेखक ने इनके गुणों को हक-हक कर ही लिखा है।

देखो घाः १२९ (२), १३५ (२) (३) (३), १८७ (७) (८) (९) (१०) (१७), १९१ (५), ३०० (५५), ३१६ (१),



# कुण्डली ४८ (क)

### डाक्टर टी० एन० बनर्जी एम० आर० सी० पी० प्रधान अध्यापक मेडिकल कौलेज पटना।

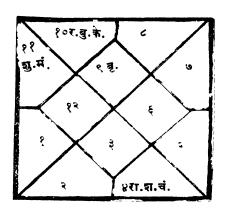

इनका जन्म १८ जनवरी
सन् १८८९ ई॰ ग्रुक्रवार तद्नुसार
संवत् १९४५ पौष कृष्ण पक्ष
द्वितीया अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ
चरण में हुआहै। सर्वर्ध ६२।४६,
गतर्ध ४८।२८, सूर्य्य स्पष्टराह।
५४, होरा लग्न स्पष्ट ७।१६।३५
दिन मान २६।४९ और लग्न
स्पष्ट८।१२।२९ है। जन्म के समय

चं. और शा ९, बृ. १९, बु. २२, ब्रुक २५, मंगल २४ और राहु ७वं नक्षत्र में था।

आपने बेलन बाजार (मुंगर) के अतिशान्त, शीलयुक्त एवं गम्भीर श्री युत बाबु उपन्द्रनाथबनर्जी वकील के पुत्र एवं श्री युत बाबू अघोर नाथ बनर्जी हिस्ट्रीक्ट जज के लघु श्राता हैं। आप ई० में एम. आर सी. पी की उपाधि प्राप्त करके हिन्दुस्तान लीट आये। तब से पटना मेडिकल कौलेज को छशोभित कर रहे हैं। आपकी चिकित्सा में निपुणता, रोगियों पर पूर्णध्यान, मित्रादि एवं परिचितों की ओर असीम द्या एवं सर्व साधारण रोगियों की ओर परम सराहनीय करूणा मानी जीवन का मुख्य अङ्ग बन गया है। आपका धनोपार्जन एवं कीर्ति दिन दुनी और रात चौगुनी हो रही है।

देखो घाः १२९ (२), १५९ (१) (७) (१८), १७९ (८) (११),

# कुण्डली ४९

### आदर्शत्यागी एवं देशभक्त श्री पण्डित जवाहिरलाल नेहरू

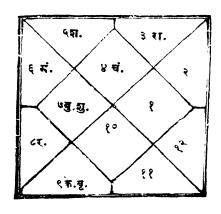

सूर्व्य ७।०।१८, चन्द्रमा ३। २०।०, मंगल ९।९।३६, बुध ६।१९।४०, (परन्तु उनके यहां से जो कुण्डली आयो है, उसमें बुध १८ अंश पर है) बुध्स्पति ८।१४। ४९, (उन हे यहां को कुण्डली में ८।१६।१९), शुक्र ६।७ (उनके यहां की कुण्डली ६।८), शनि ४।१३।४०, राह २।१६।१८

(उनके यहां की कुण्डली में २।१४।३०)

इनका जन्म १४वीं नवम्बर १८८९ गुरुवार, तदनुसार संवत् १९४६ मार्ग-शीर्ष कृष्ण षष्ठी, ४१ दण्ड ३८ पला ३० विकला पर अक्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण के अन्त में है।

लेखक ने प्रयपण्डित मोतीलाल नेहरूजी एवं पण्डित जवाहिर लालजी दोनों ही को पत्र द्वारा कुण्डलो भेजने का आग्रह किया था। वृद्ध पण्डितजो से कुछ उत्तर न मिला परन्तु पण्डित जवाहिरलाल जी ने एक प्रति कुण्डली की भेजने की कृपा की उस कुण्डली में लग्नांश २३ दिया हुआ है। परन्तु इष्ट दण्ड से प्राणांश एवं लग्नांश में ऐक्यता नहीं होने के कारण, लेखक इष्ट दण्डादि ४१।४१।३० विकला शुद्ध इष्ट दण्ड मानता है। भारतवर्षीय एवं अन्य देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पण्डित जवाहिरलालजी प्रातः स्मरणीय मोतीलालजी के एकलीता पुत्र हैं। इनका जन्म प्रयाग में हुआ है। पण्डित मोतीलालजी अत्यन्त धनी एवं खल भोगादि सम्पन्न थे। आपने अपने इकलोते पुत्र को भी बढ़े लाड़ प्यार से पालन किया और सर्वदा यह लक्ष्मो देवी की गोद ही में आनन्द करते थे। किञ्चित मात्र भारतवर्ष में विद्या- ध्ययन के उपरान्त जब इनकी उम्र लगभग १९ की थी, ये विद्याध्ययन के लिये

विछायत गये और वहां धनिक लोगों के बालक जिस स्कूल वा कौलेज में पढ़ते हैं वहां ये भी पढ़ने लगे। वहां मास्टर एवं प्राफेसर आदि इनकी छन्दर बुद्धि एवं अध्ययनशीलता से सर्वदा चिकत रहे और अन्त में केम्बिज के अध्यापक ने आपकी असाधारण योग्यता के कारण बिना परीक्षा दिये ही एम. ए. आनर्स की बिग्नी प्रदान कर दी। आप वहां से बैरिष्ट्री पास कर अपने पिता के साथ इला-हाबाद हाइकोर्ट में काम करने लगे। जब आप विलायत में थे तो उसी समय लाला लाजपतराय भारत वर्ष में गिरफ्तार हुए थे। उस समय भारतवर्ष में एक बड़ा आन्दोलन कैला हुआ था। इन्हीं सब दुःखद समाचारों ने पण्डितजी के हदय में देश प्रेम का बीज घोया। भारतवर्ष चापस आने पर भी देश की परि-स्थिति से उस बीज का सिद्धन होता रहा और १९२१ के आन्दोलन में तो आप अपने छल सान्दर्ध के दिड़ोले से उतर केचल स्वयं ही नहीं वरम् अपने पूज्य पिताको भी स्वर्गीय (सांसारक) छल से हटा भारतवर्ष के समर क्षेत्र में अवतीर्ण हो गये। कहां वह पोशाक और कहां वह छल अब तो पुनः कारागार ही में देशो-पकारार्थ बस रहे हैं। देश भक्ति और त्याग को मानो अपना लिया है।

देखा धाः १२९ (३), १४४ (६), १४६ (३) (६), १५८ (२७), १५९ (७ घ) (११), १६० (१६), १६१ (९), १८७ (७) (१९), १९१ (५), १९२ (१), २९४ (२२), ३१६ (१).

## कुंडली ५०

### राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिंह ओ०:बी० ई०, एम० एल० सी० (विहार)

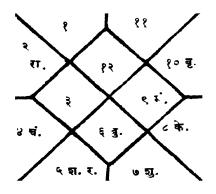

सूर्य धारपा११।१८, चन्द्रमा ३।१३।५७, मंगल ८।५।२, बुध पा१८।४, बृहस्पति १।२।१५ वकी, शुक्र ६।११।१७, शनि धा१८।४९, राहु १।२७।४, लान ११।२९, गुलिक धा३।०, शनि दशा भोग्य वर्षाद ३।१०।१६

आपका जन्म संबत् १९४७ (अधिक) भारो कृष्ण पश्च द्वादशी

तदनुसार १० सितम्बर १८९० ई० का है। दिन मान ३०।३५।२०। पुष्य नभन्न । इनके द्वार-पंडितोंने इष्टदंड ३५।११ पछा माना था और इपबात का झगड़ा था कि जन्मलान मेष होगा अथवा मीन। एक महान् विद्वान् ने प्राणाद आदि साधन द्वारा इष्ट दण्ड ३५।१८।३० माना है और लग्न ०।२।१२ माना है। परन्तु लेखक मेष लान होने का सहमत नहीं है। इस पुस्तक में घाः १०० से आरम्भ करके थाः १०५ पर्य्यन्तमें लग्न शुद्धिकी विधि लिखी गयी है। प्रथम यह देखना है कि धारा १०४ के अनुसार उनके शरीर का गठन कौन लग्न बतलाता है। (१) धारा (१०४) (५) के प्रथम नियमानुपार, मेष लग्न होने से, लग्न अग्नि तत्त्व एवं पाद जल हुआ। (२) दूपरा नियम लागू नहीं है। (३) तीसरे नियमानुसार लग्नेश मङ्गल शुब्क ग्रह एवं अग्नितत्त्र का है।(४) चौथा नियम लाग् नहीं। (५) पञ्चम नियमानुसार लग्नपर शुक्र की दृष्टि होने से जलपद एवं जल तत्त्व होता है और ग्रुक स्वगृही है। परन्तु ग्रुक पूर्ण बली नहीं है। छट्टा एवं सप्तम नियम लागू नहीं है। पुनः यदि भीन लग्न से बिवार किया जाय तो भीन जल अर्थात् पूर्ण जल राशि । दूसरा नियम लागू नहीं है । तृतीय नियमानुसार लग्नेश वृ. जलग्रह और सकर पूर्ण जल राशि एवं पृथ्वो तत्त्व में वैठा है। चतुर्थ नियम लागू नहीं है। पञ्चम नियमानुसार लग्न पर बुध जलग्रह एवं पृथ्वी तत्त्व से इष्ट है और बुध मूलन्निकोण का है और सब ग्रहों से बली है। पष्ट एवं सप्तम नियम लागू नहीं है। उत्पर लिखे हुए फलों को देखने से मेप लग्न होने से शरीर में विशेष शुष्कता और स्थूलता किञ्चित होती है। परन्तु मीन लग्न होने से शरीर में द्युष्कता का एकदम अभाव और जल तत्त्व की एकदम विशेषता के कारण पूर्ण रूप की स्थलता और किञ्चित हड़ता होनी चाहिये। पुनः धारा १०४ (४) पर ध्यान देने से नियम (ङ) के अनुपार मेष लग्न रहने पर मोटी हड्डी नहीं होती है परन्तु शरीर ठोस होता है और कोई नियम लागू नहीं होता । परन्तु मीन लग्न हाने से 'ख' के अनुसार शरीर का खूब स्यूल होना मालूम होता है। पुनः इसी प्रकार धारा १०५ के दशम नियमानुसार मेष लग्न मानने से लग्नेश मं. वृष के नवमांश में है और वृष का स्वामी शुक्र वायु एवं पाद जल राशि तुला में है। इससे यह नियम भी छागू नहीं है और छान शुभ राशि भी नहीं है। पुनः द्वादश नियमा-नुसार इसनाधिपति संगल ग्रुष्क-ग्राहे एवं धन अग्नि तत्त्व और अर्द्ध जलराशि गत होने से दुर्बछता ही बतलाता है। परन्तु यदि मीन लग्न मान कर देखा जाय तो

धारा १०५ (१०) के अनुसार छानेश वृ. मेव के नवमांश में है और मेव का स्वामी मंगल, धन अर्थात अग्नि तत्त्व अर्द्ध जल में है। इससे स्थूलता नहीं होती! पुनः नियम ११ के चेषार्द्ध के अनुसार मीन लग्न जल राशि है और वह मूल त्रिकोजस्य एवं सबसे बिछ और शुभग्रह, बुध से दृष्ट है। इस कारण असाधारण स्थूलता प्रदान करता है। पुनः नियम १४ के अनुसार छग्नाधिपति वृ. पूर्ण जल एवं पृथ्वी तत्त्व मकर राशि में वंठा है, इसकारण यह भी स्थूलता एवं दृढ़ता प्रदान करताहै। छतरां सभी बातों के बिचारने पर यह निश्चय होता है कि शरीर-गठनादि मेष के अनुसार विशेष दुर्बल और लेशमात्र स्थूलता से होनी चाहिये, परन्तु मीन छान होने से शरीर दृढ़-एवं स्थूल होता है। ईश्वर कृपासे श्रोमान राजा-बहादुर बाल्य वस्था से ही दृद्काय एवं सराहनीय स्युखता का सौभाग्य रखते हैं। (२) मेष लग्न मानने से धारा १५९ (९) का प्रथम नीच-भङ्ग राज्य-योग लागृ होता है। परन्तु धारा २३७ (६) के अनुसार रेका-योग भी (यद्यपि पूर्ण रूप से नहीं) लागू हो जाता है । मीन लग्न मानने से धाः१५९ (९) का द्वितीय नीच-भक्क-राज-योग पूर्ण रीति से लागू है। धाः १५९ (१२) के अनुसार मीन लग्न मानने से कोटयाधिपति योग भी होता है। इन सब कारणों से भी मीन लग्न ही पाह्य प्रतीत होता है। (३) अब प्रश्न यह रहा कि यदि ३५ दण्ड १८ पला ३० विकला इष्ट रहने से प्राणपद शोधन द्वारा लग्न मेंच आता है तो मीन लग्न के लिये क्या इष्ट दण्ड मानना होगा जिसमें विशेष अन्तर भी न हो और प्राणपद भी शुद्ध हो। यदि ३४।४७ इष्ट दण्ड माना जाय तो प्राणपद ७।२९ आता है और छरन स्पष्ट ११।२९ होता है। अर्थात् प्राणांश एवं छरनांश में पेक्यता होती है और प्राणसे लग्न पञ्चम भी होता है। द्वार पण्डितों ने हृष्ट दण्डादि ३५।११ माना था जिससे यह इष्ट लभगभ ९५ मिनट के पूर्व पड़ता है। (४) घारा १०२ (४) के कतिपय नियमों के अनुसार मीन छान प्राह्म है। (५) और भी अनेक प्रकार से बिवार न करके केवल, इतना ही लिखना आवश्यक है कि गुलिक, मेष लग्न मानने से पञ्चम स्थान में पड़ता है और सूर्व्य एवं शक्ति. पिता-पुत्र भी पञ्चम स्थान में पड़ते हैं ( यद्यपि भाव कुण्डली में, होनों ही एम से. शनि एवं सूर्य्य षष्ट स्थान में हो चले जाते हैं) श्रीमान् राजानहादुर शहर, क्रपा से सन्तान के छिये भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस कारण लेखक ने सीन ही लग्न माना ।

आप का जन्म पढ़ना जिल्लान्तर्गत भमांना के सभीप तेतरामा में हुआ है। आपके पिता एवं आपके बावा एक प्राचीन भूमिहार वंश के बड़े विख्यात एवं धनाइव जमीदार थे। आपके जन्म के थोड़े ही दिन बाद इनके पिताका स्वर्गवास हुआ। परन्तु इनकी माता ने बहुत उत्तम एवं आदर्श रीतिसे इनका पाळन पोषण किया। यद्यपि ये किसी स्कूल में न पढ़ाये गये परन्तु पढ़ने के उत्तम प्रबन्ध रहने के कारण आपने अंग्रंजी में अच्छी योग्यता प्राप्त करली है और संस्कृत भी जानते हैं। बचपन में, धारणा शक्ति इनकी ऐसी थी कि किसी इलोक को दो बार इनको छना देने के उपरान्त आपको कण्डस्थ हो जाता। अब तो आप डाक्टरी विभागकी इतनी बातें जानते हैं कि साधारण डाक्टर रोग-से निदान एवं विकित्सा भी अच्छी कर सकते हैं। आपने अपनी बुद्धि एवं सौभाग्य के बल से अपनी पैतृक ५ लाखकी आमदनीको लगभग ३० लाखकी आमदनी कर ली है। और विहार प्रान्त के एक प्राचीन टिकारी राज्य एवं किला के अधिपति हो गये हैं। ईश्वर की कृपा से आपको पांच पुत्र एवं पांच कन्यायें हैं। ये अत्यन्त ही निराभिमानी, विलक्षण करुणामय हुद्य एवं अत्यन्त ही कुशाग्र-बुद्धि राजा हैं। आपके एक नेत्र में ज्योति की कमी भी है।

देखो था: १२० (१५) (१६) (२२); १२२ (१४); १३० (२); १४६ (५) (६); १५८ (१७) १५९ (८) (९) (१२) (१३); १६० (२९); १६३ (५): १७२ (२)(४); २१६ (१७): २८३ (८): २९६ (७); ३०० (३९) (६२), ३०८ (८).

## कुंडली ५१

## राय-बहादुर चण्डी प्रसाद मिश्र, डिस्ट्रिक्ट इञ्जीनियर, मुङ्गेर ।

छान ४।२। पुनर्वस्न नक्षत्र के तृतीय चरण के अस्त में, भभोग्य ६४।३७ भजात् ४८।३८।३०

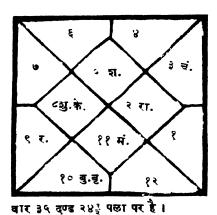

टिप्पणीः—लेखक को लग्न में सन्देह है (कर्क लग्न होना विशेष सम्भव है) परन्तु कोई विशेष समाचार नहीं ज्ञात होने के कारण कुण्डली जैसी मिली वैसीही लिखी गयी। आपका जन्म २७ दिसम्बर १८९० ई० तदनुसार संवत् १९४७ शाका १८१२ पुष कृष्ण, प्रतिपदा शनि-

आप उच्चकुल के शाकदीपी ब्राह्मण हैं। आपने यद्यपि केवल पटने की ओव-रिसवर परीक्षा पास की थी परन्तु विद्या एवं बुद्धि की प्रखरता द्वारा एवं भारयवान होने के कारण लोकल सेल्फ-गवन्मेंन्ट ने इनको एक नवीन नियमानुसार ईन्जिनीयर के पदपर नियुक्त किया और इनके नियुक्त होने के उपरान्त बह नियम भी देवात सर्वदा के लिय इटा दिया गया। आप अपने कार्य्य करने में बड़े कुशल और अपने अफसरों को आहलादित रखने में बड़े चौकस, इमानदार एवं बड़े मिलनसार पुरुष हैं। सोभाग्यवश जितने अफसर इनके कार्य्य निरीक्षण में गये सबके सब मुख्य कण्ठ से इनके कार्य्य कुशलता की सर्वदा उच्च कक्षा की प्रशंमा करते पाये जाते हैं।

देखो धाः १५९ (९); २८३ (५५). २९४ (२२).

### कुं हुर्ली ५२ सङ्गीत सब्राट भनहर वर्षे।



रिव ८।५, चन्द्रमा
३।२८।४० (छगभग), मंगल
७।७।७, बु ८।२९।२, बु.
६।१९, क्रुक ८।१०।४८, शिन
०।७।३ वको, राहु ०।२८,
जन्म स्थान ठीक नहीं जानने
के कारण मह स्फुट के कला
आदि में कुछ अन्तर हो सकता
है। इनका जन्म २० दिसम्बर
१९१० तदनुसार शाका

१८३२, मार्गशोर्ष कृष्ण चतुर्थी (गुजराती) अर्थात चौथी पौच कृष्ण ३०।५ पका पर है। यह कुण्डली आपके पिता ने लेखक को मुद्दांर में दिया था।

भारतवर्ष एवं अन्यदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि बाल्यकाल ही से इन्हें सङ्गीत का प्रेम हुआ। अब तो यह कितनी तरह के बाजाओं को बजा सकते है लिखा नहीं जा सकता। भारतवर्ष के प्राचीन एवं आधुनिक और जापान, चैना, इंगलेण्ड, अमेरिका इत्यादि की जितनी बाजायें हैं यह सभी को बड़ी कुशलता पूर्वक बजा सकते हैं।

देखो घाः १३६ (११); १५८ (१७); २८३ (८).

#### लेखक के स्वर्गीय पिता बावू हरिहर प्र० सिंह जी०।

जनम कुण्डलो

नवांश कुण्डली

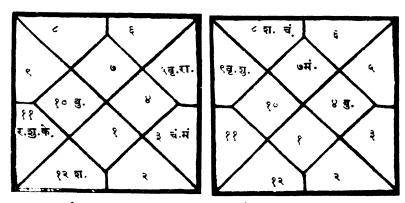

सुर्व्य १०।११।१५, चं. २।६।२६।४०, संगल, २।१।३६, बुध ९।२१।१० वक्री, बृ. ४।२७।३० वक्री, ग्रुक १०।८।१२, श्व. ११।१३।२५, लग्न ६।१ संगल दशा भोग्य वर्षाद ०।१।१२ गतर्क सृगशिरा ५५।२२ सर्वर्क ५६।१८।

आपका जन्म २१ फरबरी १८५० तदनुसार फाल्गुन शुक्छ दशमी गुरुवार संवत् १८०६ शाका १७७१, ३३।२५ पछा पर था।

बिहार के म्ंगेर जिलान्तर्गत जमृह सब डिविजन के अभ्यन्तर एक ग्राम साउर में

में प्राचीन भूमिहार नाइएण क्सते हैं। शाही क्क से इन छोगों की जिमीन्दारी चछी आती है। इसी बंश में आपका जन्म हुआ। यद्यपि आप एक छोटे जिमींदार थे। परन्तु उस प्रान्त में ही नहीं वरिक उस जिले में आप सप्रसिद्ध थे। प्रायः उस प्रान्त के छोग आपस के धैमनस्य को निपटारा करने के लिये आप ही के पास, आपको क्षमता एवं न्याय-प्रिय होने के कारण आया करते थे। आपको विद्याकी और बढ़ा प्रेम था। स्वयं दिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे और फारसी भी आप खूब जानते थे। अपने ग्राम में आपने एक पाठशालाभी खुलवाया था जो अभी तक चल रहा है। उस पाठशाले से बहुत से बालकों को विद्या पढ़ने में सहायता हुई। आपका धार्मिक विचार अत्यन्त उत्तम था। मृत्यु के लगभग १८ वर्ष पूर्व से ही आप नित्य सवालाख शिव नाम का जप किया करते थे और लगभग दिनभर इसी काम में आप छंगे रहे थे। महादेव के परम भक्त थे और शङ्कर पूजा भक्ति, प्रेम एवं श्रद्धा से नित्य मन्दिर में बैठ कर लगभग डेट दो धण्टे तक किया करते थे। आपकी मृत्यु २३ सितम्बर १९०७ ई० लभभग ५ बजे सन्ध्या को हुई थी। मृत्यु समय की कुछ बातें, यद्यपि उस प्रान्त के लोग तो सभी जानते ही हैं, इस पुल्तक में किस देना आवश्यक है। लगभग ४ दिन मृत्यु के पूर्व श्री सत्यनारायण जी का पुत्रा हुआ। प्रसाद पाने के उपरान्त आपको जबर आया किसी को कोई चिन्ता न थी। मृत्यु के दिन प्रातः समय आप कुछ बल रहित प्रतीत हए। अपने पुत्रों से काशी पहुंचाने का अनुरोध किया, कुछ प्रबन्ध भी किया जाने छगा. परन्तु मध्याह्न होते होते २ आपकी दशा, निर्वखता के कारण पछंग से इटाने के बोग्य न रही और उनके ज्येष्ठ पुत्र ने उनसे यह कहा कि काशी है जाने का प्रबन्ध तो हो रहा है परन्तु आप अत्यन्त निर्वेख प्रतीत होते हैं। इतना छनते ही आपने आंखें बन्द करलीं और शिव शिव नामको रटने लगे, जो उस दिन के पूर्व साधारण प्रकार से काते थे, धुनि बांध दी। नेत्र बन्द किये हुए अवस्था में आपने अपने अन्ते से कहा कि मैं काशी पहुंच गया, पूजा की सामग्री अर्थात् एक इजार एक कमलका फूल, एक लाख बेलपन्न, सवामन दूध, सवामन घीव, सवामन दही, सवा मन मधु और सवामन सर्करा ठीक करो । उनके ज्येष्ठ पुत्र ने कुछ देर बाद उनसे पूछा कि क्या ये सब सामग्री आपको मिछ गये ? उसके उत्तर में आपने कहा कि मैं तो इन्हीं सब सामग्रियों से साक्षात शहर की पूजा कर रहा हूं। तुम ऐसा क्यों पूछते हो ? थोड़ा देर बाद जब उनके ज्येष्ठ पुत्रने

पूछा कि क्या पूजा समाप्त हुई तो आपने अश्रुपात करते हुए उत्तर दिया ठहरो में साक्षात शङ्कर के समीप खड़ा हूं। केवल पूछने ही पर वे सब बात बोले अन्यथा आंखे बन्द और शिव-शिव उचा स्वर से बराबर करते ही रहतं थे। जिस कमर में आप लेटे हुए थे बाम भर को नरनारियां उन के अन्तिम दर्शन को उपस्थित थे। परन्तु किसी को रोने की आज्ञान थी। उनके पुत्र लोग वेदध्वनि, मिड-म्नस्तोत्र आदिका पाठ कर रहे थे। अन्य उपस्थित लोग सब भी शिव शिव कई रहे थे लगभग चार बजे का समय था जब किसी ग्राम निवासी ने उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में जगदीश का महाप्रसाद दिया और उनके ज्येष्ठ पुत्र ने धीरे से, बिना कुछ कहे छने, एक या दो दाना उनके मुख में दे दिया, जिसके दो तीन मिनट के बाद एक अचम्भे में आपने आंखें खोल दीं और बोल उटे कि अभी तो मैं काशी में था, जगदीश क्यों कर पहुंच गया। पौताने की ओर उनके एक चर्चरे भाई बाबू लाल सिंह बेंटे थे। उनसे पछा कि "क्या बाबूलाल तुम भी जगदीश आये ? अच्छा किया"। फिर आपने आंखें बन्द करलीं। (उपर लिखे हुए बालाल सिंह को भी मृत्यु कई एक दिनों के बाद ही हुई और उनका आद्ध भी एक ही साथ हुआ यद्यपि वे उस हिन निरोग्य थे और जवान भी थे ) नेत्र बन्द करने उपरान्त पुनः आप शिव-शिध करते २ लगभग पांच बजे अन्तिम बार कुछ खिंचते हुए परन्तु मध्यम स्वर में शिव कहे और नर्वता के छिये शिव में मिल गये माउर ग्राम से समीपवर्ती गंगा १६ मील की दूरी पर मोकामा (रेलवे स्टेशन E.I.R.) में है। इस कारण इन की अर्थी के साथ बढ़े समारोह के साथ बस्ती के सैकडों वालकुद्ध डाथी बोडे, पालकी इत्यादि के साथ गये और मोकामा में चन्दन एवं बिल्व काष्ट्र से ही शास्त्रोक्त अन्तिम संस्कार किया गया। इतना लिखना आवश्यक है कि यह शहूर अनुरागी लेखक के ही पिता थे। आप पांच पुत्र छोड़ कर संसार से चल बसे। इनके उथेष्ठ पुत्र लेखक, द्वितीय पुत्र बाबू रामकृष्ण सिंह, तृतीय पुत्र बाव राधाकृष्ण सिंह В А. В. L., चतुर्थ पुत्र बाब् श्रीकृष्ण सिंह M. A. B.L. और कनिष्ठ पुत्रवाब गोपी कृष्ण सिंह जी. B. A. के विद्यार्थी थे। उनके देहान्त के उपरान्त वर्त्तमान वर्ष में केवल लेखक और बाब श्री कृष्ण सिंहजी ही जीवित हैं। पाठकगणों से सविनय निवेदन है कि इस थोड़े से लेख को इस पुस्तक में पितृ-अक्ति एवं धार्मिक गुगों के स्मरण रहने ही के लिये लिखा गया है। इसको क्षमा करेंगे।

देखो धाः — १८९ (२) १९२ (२).

## कुंडली ५४

#### राय साहब बाब रामधारी सिंह

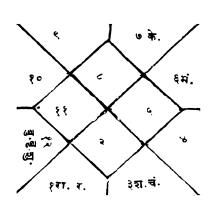

सृष्यं वावारित सङ्गल वाहवाहत वक्री, बुध १११६७१४८, बृ. १११११६, बुक १११३१४८, शनि रावाह, लग्न जारराहरू।

आप का जन्म ११ अप्रैल शुक्रवार १८५६ ई० तद्नुसार संवत् १९१३ शाका १७७८ चैत्र शुक्ल सप्तमी पुनर्वस नक्षत्र ३७।५६ पला सूट्योदय के बाद हुआ है। छु. दशा भोग्य वर्षादि १४।१।६।

मुद्गेर जिला के वेगुसराय सबडिविजन के अन्तर्गत छितरोर प्राम में आपका जन्म है। उस प्रान्त में 'ककवार' भूमिहार-बाह्मगों का एक केन्द्र है। बहुत प्राचीन काल से चकवार लोग अपने पराक्रम एवं ऐरवर्ध्य द्वारा अपनी कीर्ति-पताका फहराये हुए हैं। उसी दंश में आप का जन्म है। यद्यपि आप एक छोटे जमीन्दार हैं, परन्तु आप अपने कुल के दीपक हुए और उसकी कीर्त्ति एवं गुण की बहुत ख्याति की। आप एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष हैं। उस प्रान्त के लोग बड़ी मर्प्यादा-हिष्ट से इन्हें देखते हैं और गवर्मेंन्ट-अधिकारी-जन भी इनका आदर करते हैं। आप को गवर्नमेन्ट की ओर से रायसाहित्र की पदवी इन्हों सब कारणों से मिली है। हिन्दी, फारसी, आप खृब जानते हैं अंग्रेजी का भी बोध है। विद्या प्रचार एवं विद्याधियों की सहायता में आपकी अभिरुचि खूब है। आपकी कुण्डलों में नीच-भङ्ग-राज-योग भी लागू है। इनके पद्मम स्थान पर पाठकों का ध्यान विशेष आकर्षित किया जाता है। इन्हें छः पुत्र एवं छः कन्यायों के पिता होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु प्रहों की स्थिति से केवल दोही पुत्र अभी जीवित हैं। इनके चार विवाह हुए। बोथी स्त्रो अभी तक जीवित हैं।

देखों घाः १४२ (१४) (१६) (१९) (२१) (२५) (२९); १४८ (१६); १५५ (२०), १५६ (८), २८३ (७).

# कुंडली ५५

## बाबू त्रिवंणी प्रसाद सिंह मंझौल (मुङ्गेर)

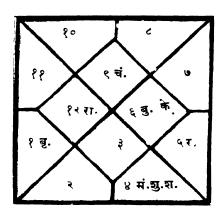

स्वा टाररारह, सूर्प्यं अ।१३।५१, संगल ३।१९।१८, बुज ६।११।३१, बृहस्पति ०।२४।४८, सुक ३।३।१९, शनि ३।४।९९, राहु ९।८।३। यह सब गणित उक्त बाबू साहिब की कुण्डली से लिया गया है। इनका जन्म २९ अगस्त १८५७ ई० संवत् १९१४ शाका १७७९ भादो सुक्ल नवमी

शनिवार इष्ट दण्डादि २४।७ पर था, भजात् २२।५ भभोग्य ६५।१५ केतु दशा भोग्य वर्षादि ४।८।१०।

इनकी मृत्यु सितम्बर १८९६ ई० अर्थात् ३ रो आश्विन संवत् १९५३ (१३०४ फमली) अतिसार संग्रहणी रोग से हुई थी। यह अपने समय में सांसा-रिक सल भोग विलासादि लूब किये। परन्तु अब इनकी लगभग ४० इजार को आमदनी विनष्ट हो गई।

देखो घाः १२२ (२१) (२२) १६१ (५) २१७ (४६).



### ५६ बाबू गया प्रसाद सिंह माउर (मुङ्गेर)।



रवि ७।६।४०, चं. १०।९।५९
मं. १०।७।३३, बुध ७।१२।१०.
बु. ८।९।१९, ग्रुक्त ९।१७।४६,
शनि ४।१९।४२, राहु ९।९।३३।
इनका जन्म २० नवम्बर १८६०
ई० तदनुसारसंबत १९१७ शाका
१७८२ कार्त्तिक ग्रुक्छ अष्टमी,
भौमवार का है। राहु दशा
वर्षादि १३।६।२ और लग्न सिंह
है। परन्तु प्राणपद द्वारा इष्ट दण्ड
एवं लग्न की ठीक स्पष्ट ग्रुद्धि ज्ञात
नहीं हो सकी। इस कारण चं. के
स्पष्ट में किश्चित मात्र भेद हो

सकता है। आप की प्रथम स्त्री अतिहरून रहा करती थीं, इस कारण उनके पूर्ण अनुमति से एवं उनके अनुरोध से आपने दूसरा विवाह किया। दूसरी स्त्री से सन्तान हैं और प्रथम स्त्री का, बाबू साहब के द्वितीय विवाह के कई वर्ष वाद दहान्त हुआ। आप जब तीन ही मास के थे तब इनको माता इनको त्याग कर स्वर्ग चली गई। देखो थाः ११६ (७) (१६) (२१); १४२ (१७) (२९) (३१), १४८

(१६), २९९ (२).

## रायबहादुर द्वारिका नाथ सिंह।



सूर्व्य ६।१२।५६, चन्द्रमा
२।१९।५६, मङ्गल ३।०।२, बुज
६।२९।३० (आपके यहां से जो
कुण्डली मिली है उसमें ७।२।५४
दिया हुआ है) बृहस्पति ९।२।१२
छुक्र ७।२५।४२, शनि ६।२१ राहु
६।१०।४१ लग्न ३।११।१९, राहु
दशा भोग्य वर्षादि ५।६।१४।
आपका जन्म २८ अक्टूबर

१८६६ तद्द्युसार सम्बत् १९२३ झाका १७८८ कार्तिक कृष्ण प्रश्वमी रविवार ४२।५२ पछा सूर्योद्य के उपरान्त है (इष्ट दण्ड के पछा में कुछ अशुद्धि प्रतीत होती है)।

गया जिलान्तर्गत मल्हया प्राम के एक धनाढ़य भूमिहार बाह्मण कुछ में आप का जन्म है। अब तो आपलोग गया शहर हो में विशेष रूप से रहते हैं। आप को जमोन्दारी की आमदनी लगभग ५० हजार की है। आप को रायबहादुर की उपाधि है। इनका इकलौता पुत्र विवाहोपरान्त निःसन्तान मर गया अतः आपने कुमार देवनारायण सिंह, अपने साले के पुत्र को गोद लिया और उस बालक की कुण्डली इस पुस्तकमें दी गई है। आपका स्वभाव बड़ाी सरल है।साधु सेवा में आप की तवियत लगती है और फलतः आप में कुछ एक ऐसी शक्ति है कि कभी कभी अदृश्य बातों को बहुत ठीक ठीक बताते हैं।

देखो धाः-१५२ (११) (२३) १५५ (१९), १९२ (१),

# कुण्डली ५७(क)

### बाबू बलदेव सहाय मोखतार।

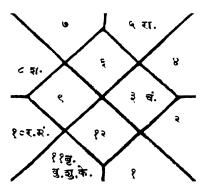

इनका जन्म ४थी फर-वरी १८६८ तदनुसार संवत १९२४ शाका १७८९ माब शुष्ट एकादशी मद्गलवार, मुद्गेर जिल्लान्तर्गत बालगुज्द नामक ग्राम में है।

आप बहुत काल से मुंगेर में मोखतार हैं। गृहस्थो से आपने अच्छो उन्नति की है।

परिवार-पोशक भी हैं। आप की चार विवाहें हुई और स्त्री आप की एक के बाद दूसरी मरती गईं। कई सम्तानों की मृत्यु हुई, बलिक दो मरतवे दो की मृत्यु एकही बार हैजे की बोमारी से होती गई।

देखो घाः—१४२ (४), १४८ (६), १७९ (१५).

### स्वर्गीय बाबू गुरुज्योति सहाय वकील (मुंगेर)

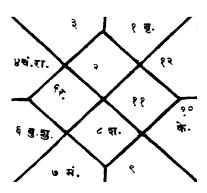

सूर्व्य ४।१८।४९, चन्द्रमा
३।१९।३९, मङ्गल ६।७।११, बुध
९।०।४९ बृहस्पति ०।२९।४६,
गुक्र ९।२१।२१; श ७।१७।४६;
रा.३।१९।३, लग्न १।६।४२। इनका जन्म तीसरी सितम्बर१८६९
ई० तदनुसार सवत् १९२६ भावो
कृष्ण द्वादशी ग्रुकवार सूर्योदय
के लगभग ९।४८ पला पर

दरभङ्गा जिलान्तर्गत शेरपुर नामक ग्राम में हुआ था। आप मुंगेर में वकील थे। आप बहुत काल सकरक-पित्त रोग से पीड़ित रहे और ६ अगस्त १९१६ ई. में उसी रोगसे और अन्य रोगों से ग्रस्त होकर आप की मृत्यु हुई। आप के दो विवाह हुए थे। पुत्र भी हैं।

देखो धाः--१४७ (१६), १६३ (६), ३०६ (४) (११).

## कुंडली ५९

#### **शिवनन्दन बाब्, सदराला** एवं असिस्टेन्ट सेशन जज,(आरा)

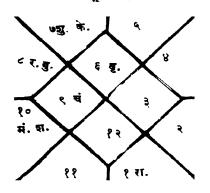

आपका जन्म २३ नव
मनर १८७३ तदनुसार सम्वत्
१९३० शाका १७९५ मार्गशीर्ष
कुक्छ तृतीया रिवचार को
४८।३० पलापर आरा जिलामें
हुआ है। पूर्वाचाद सर्वर्ध ५८।४६
गतस्र ५१।१७, शुक्र दशा भोग्व
वर्षादि २।६।१७। आपकी कुण्डली
जो मिली थी उसमें इष्ट दण्ड

४८:३६ था परन्तु प्राणपद शोधन उपरान्त ४८:३० शुद्ध प्रतीत होता है। आप बहुत दिनों तक सदराला के पदपर कई जिले में रहे। पूर्णियां में आप असिस्टेन्ट सेशन अज थे। उसी समय आप पर कशवत लेने का अभियोग गवर्मेन्ट की ओर से खाया गया था और मुंगेर में १९३० ई० में आपका मुकदमा ली साहब कलेकूर के इजलास में फैसला हुआ। (उस मुकदमें में सदराला साहिब की ओर से पी० सी० मानुक बैरिस्टर काम करते थे)। लेखक को सदराला साहिब की ओर से कुछ समय तक काम करने का अवसर मिला था। सदराला साहिब का इस मुकदमें में बहुत न्यय हुआ परन्तु इनकी रिहाई हुई और निरापराधी ठहरे।

देखो धाः--३१६ (९)

## कुण्डली ६०

### बाबू गंगा प्रसाद सिंह (मघड़ा, पटना)

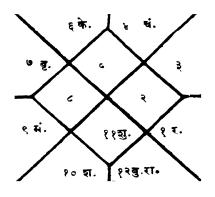

सूर्यं ०१२, चन्द्रमा

३११८, मङ्गल ८१९१४८, बुध

१११११६. बृ, ६१४१२४ वकी,

गुक १०१२११४८, शनि ९१२९१

४८१ आपका जन्म १४ अप्रैल

१८७५ ई० तदनुसार सम्बत्

१९३२ शाका १७५७ चेत्र गुक्ल

नवमी बुधवार २० दण्ड ३११३०

पर है। आह्लेवा नक्षत्र, मजात

३६।२३ भ भोग्य ५९।४२ लग्न ४।५।

मघड़ा के प्रसिद्ध भूमिहार ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है। आपने कुछ दिन तक मुक्त र में वकालत की तत्पश्चात बिहार शरीफ में वकालत ग्रुरु की। वहां इनकी वकालत बहुत ही अच्छी थी, परन्तु कई वर्ष हुए कि आपको श्वेत कुष्ट हुआ और तत्पश्चात् कुष्ट व्याधि से इनके हाथों और पैरों की अंगुलियां खराब हो गर्यों और नेश्न की ज्योति भी नष्ट हो गयी।

देखो धाः ३०० (क. ७) (स. ४७. ४८), ३०९ (६) (१८).

### ज्या ६१

### बाबू अम्बिका प्रसाद सिंह (माउर, मुक्नेर)

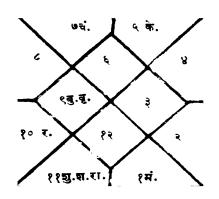

गयी और दूसरी भी रोग प्रसित है।

देखो धाः ३०० (ख. ३९. ५४, ५५)'

इनका जन्म २६ जनवरी
१८७८ ई० सम्बत् १९३४ शाका
१७८९ माच कृष्ण अष्टमी शनिवार का है। सुर्म्य ९।१४।३२
मङ्गल ०।६।३६, बुध ८।२१।६४
बृहस्पति ८।२७।४०, शुक
१०।१७।३३, शनि १०।२३।४९,
राहु १०।३।४, ६ ६।२४ इनकी
एक आंख तो एकदम खराब हो

## हिं है

### स्वर्गीय बाव् सियाराम सिंह (माउर मुङ्गेर)।

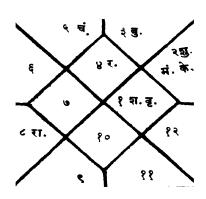

इनका जन्म ३० जुलाई १८८१ ई० तवनुसार सम्बत् १९३८ श्रावण शुक्ल चतुर्थी २।३७ पला पर शनिवार का था। र. दशा भोग्य वर्षादि ९।९।७। उत्तर फाल्गुणी के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ था। ग्रामीण पण्डित ने इनका जन्म-स्मन सिंह माना था। परन्तु इनका छान ३।२८ था। ये लेखक के यहां मोहरिर का काम करते थे। इनको कई मास तक ज्वर होता रहा। तत्पश्चात् मुख से रक्त आना आरम्भ हुआ। हाक्टरों का निदान कभी तो रक्त-पित्त हुआ और कभी कालाजार का। अन्त में मुख हारा रक्त का प्रवाह इतना हुआ कि इनका देहान्त हो गया। इनकी एक कन्या को क्वेत कुष्ट है जिसका विचार पद्मम भाष से उचित स्थान में दिखलाया गया है।

देखो धाः १६३ (६), ३०६ (१), ३०९ (१६) (१९).

# कुण्डली ६३

### बाब् प्रसिद्ध सिंह (माउर, मुङ्गेर)

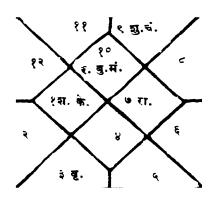

इनका जन्म ध्यी फरबरी १८८३ ई० सम्बत् १९३९ शाका १८०४ माघ कृष्ण द्वादशी पूर्वा-षाढ़ का द्वितीय चरण, के ६९ पछा रात्रि क्षेष का है। यह भूतपूर्व बाबू दुर्गा सिंह के पुत्र हैं। उक्त बाबू दुर्गा सिंह कुष्ट ध्याधि से बहुत पीड़ित ये और जातक जब प्रसव गृह में था,

(देशाचार के अनुसार इस प्रान्त में प्रज्विकत अग्नि रक्सी जाती है)। दैवात इस बालक का एक पैर अग्नि में जा पड़ा और इनके पैर की चार अंगुल्यां एकदम अस्म हो गर्यों। उनकी स्त्रो की मृत्यु किसी विषधर के काटने से हुई।

देखो घाः १४८ (१६), २१६ (१८), २१७ (९), ३०९ (९) (१८),



## "स्वर्गीय" बाबू हरबंश प्रसाद मोखतार उर्फ बचा बाबू (बेग्रसराय, मुङ्गेर)।

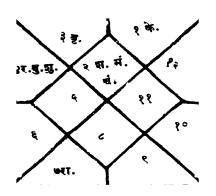

इनका जन्म २९ जुलाई १८३३ ई० सम्बत १९४० श्रावण कृष्ण दशमी का था। रोहिणी नक्षत्र, भजात् ४४।०।३० मभोग्य ५६।४८, इष्ट ४७।५६।३०, छन्म १।६। आप का जन्म वेगुसराय (मुद्गेर) प्रान्त के एक ग्राम मौजे मंझौल में था। आपकी पैतृक सम्पत्ति बहुत कुछ नष्ट हो

गई थी। परन्तु आप सर्वदा छली रहे। कुछ दिन आपने मुद्गेर में मोखतार कारी की थी। अन्त में आपने वेगुसरायमें मोखतारकारी की। आपकी मोखतारी खूब चली, और कुछ पैतृक सम्पत्ति भी १३२६ फसली के उपरान्त लौट आयी जो इनके वाल्यवस्था में एकदम विनष्ट हो गई थी। पहली स्त्री की एल्यु के उपरान्त आपका तूसरा विवाह भी हुआ था। आप लगभग १६ वर्ष, होलिएल अर्थात् दिल-अड़कन की बीमारी से पीड़ित रहे अन्त में लगभग ५,६, महीने के पश्चात में इस रोग ने बिकराल रूप धारण किया और १९२८ ई० में १७ खुकाई लगभग ११ बजे रात को हृदय का स्पन्दन सर्वदा के लिये बन्द हो गया।

देखो थाः १४२ (११) (१२), १५९ (११), १६३ (६), १७९ (८), ३०६ (३३),

### स्वर्गीय बाबू यमुना प्रसाद मैनेजर (राज अमावां-टिकारी)

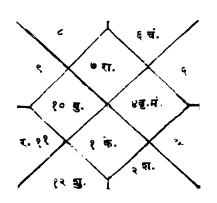

स्टर्य १०।३।२०, महुक ३।१८।३ वकी, बुध ९।६।३४, बृद्धस्पति ३।२।२२ वकी, बुक ११।९।६, नीच नवांश में । शनि १।१२।६। राहु ६।६।३५ इस्त सर्वक्ष ६२।४१, गतकं २१।८, ल्यन ६।३, चन्द्रमा दशा ववांदि ६।७।९। आपकी कुण्डली जन्म के कुछ वर्ष के बाद निर्माणित होने के कारण

कन्या छन्न माना गया था पर छन्न हुआ है। आपका जन्म १४ वीं फरवरी १८८५ ई० तवनुसार सम्वत १९४० शाका १८०५ कालगुण कृष्ण तृतीया गुरुवार ३९ वण्ड पर मुद्गेर जिला के कपासी ग्राम में था आप अमांवा राज में एक साधारण पदपर नियुक्त हुए। बढे थीर, बीर, गम्भीर एवं बुद्धिमान होने के कारण धीरे-धीरे आप उच्च पदाधिकारी होते गये और प्रथम अमांवा राज्य के प्रधान, तदपश्चात टिकारी के मैनेजर हुए। आप बड़ी बुद्धिमानी एवं चतुराह से बहुत समय तक राज्य-शासन करते रहे! आपने अपने धन एवं जमीनदारी आदि का भी खुक सञ्चय किया। हमभग १९२६ ई० में आप उदर रोग से पीड़ित हुए। और १९२९ के अक्टूबर में क्षय रोग का आक्रमण हुआ। जून १९२९ में मधुप्रमेह से प्रसित हुए एवं अक्टूबर में भगन्दर रोग से दुःखित हुए। नाना प्रकार का औष-धादि के प्रमोग करने पर भी अगस्त १९३१ में इन्हीं सब रोगों से, परमुख रोग क्षय से आप का देहान्त हुआ। आप की पहली स्त्री की सत्यु क्षय रोग से हुई यी और तत्यश्चात् आपने एक दूसरा विवाह किया था।

देखो थाः—१४२ (१०) (१४); १४८ (१६); १५८ (१७), १५९ (९), २०७ (१०) (१२), २१५ (८), २८३ (६०), ३०६ (१९) (९३), ३०७ (५) ३०८ (११) (१९), ३०९ (१८) (२४).

### बाबू भुवनेश्वरी प्र० सिंह (ग्राम, अस्ज्ञा, छपरा)

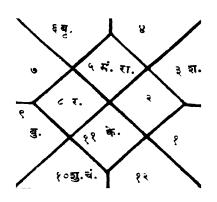

स्वन प्रारप्त, सूर्व्य जार द २०, चन्द्रमा ९११३११७, मंगल प्रारराप्त्र, बुध ८११३१४३, इहस्पति ९१११६६, बुक ९१४४४, शनि २११४१११, बकी राहु ४१८८१९९ सूर्व्य दशावर्षादि जहा१९५, गुल्कि ज१२, श्रवणा सर्वर्ध ६७१३४। गतर्भ १६१३७। आप-का जन्म दशमी दिसम्बर १८८५

हैं हु. वार तद्नुसार शाका १८०७ सम्बत् १९४२ मार्गशीर्ष झुक्छ चतुर्थी ४२।४४ पछापर है। पहली स्त्री के देहान्त के बाद आपका दुसरा विवाह हुआ है। परन्तु अभी तक कोई सन्तानस्रख नहीं हुआ है। आपकी चार पांच हज़ार की आमदनी विनष्ट हो गई।

देखो घाः—१४२ (१६): १५१ (१०): १५४ (१३); १७४ (६).

## क्र इ७

### सूरदास बलदेव सिंह 'माउर' (मुंगेर)।



इनका जन्म दशमी जून १८८६ ई० तदनुसार संवत् १९४३ ज्येष्ठ शुक्ल नवमी गुरुवार ६।१७।३० दंडादि पर हुआ था, उत्तर फाल्गुणी सर्वर्क्ष ५६।२५, गतर्क्ष ३९।५७, ल्यन ३।१।

जन्मके कई दिनके उपरान्त ही इनके दोनों नेत्र खराब हो गईं और यह बाल्य कालही में अन्धे हुए यद्यपि जन्मान्ध न थे। बाल्य काल में कुछ एक ऐसी घटना हुई जो यह सर्वदा लेखक के पिताके समीप बैठकर रामायण इत्यादि धार्मिमक पुस्तकों का पाठ छना करते थे। १५,१६ वर्ष की अवस्था होते २ स्मरण शक्ति अच्छो रहने के कारण (जो प्रायः अन्धे को हुआकरता है) तुलसी कृत रामायण पन्ने का पन्ना इन को कण्ठस्थ हो गया। एकाएक यह वाल्यकालही में तीर्थाटन के लिये निकल गये। इनको अन्तिम चिट्टो लेखक के पिता के नाम से श्री रामेश्वर से आई थी। तत्पश्चात इनका कोई पता नहीं चला। यह अत्यन्त कठोर भाषी थे।

देखो धाः—३०० (ख. २७)

## कुंडली ६८

### बाबू मुङ्लीधर वकोल (मुंगेर)

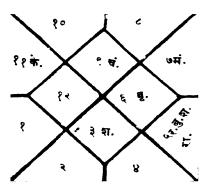

इनका जन्म ७वीं सितम्बर सन १८८६ ई० तद्नुसार
सम्बत १९४३ शाका १८०८
भादो शुक्छ दशमी, भौमवार
१९१९ पछा पर हुआ है। पूर्वाबाद सर्वर्ध ६३१४१, गतर्ध २११३
इनकी स्त्रो कई वर्षों से वात
रोग से ऐसी पीड़ित थीं कि
चलने फिरने से असमर्थ थीं।

इनकी स्त्री की मृत्यु १९३३ के अप्रैल में हो गई इनकी वकालत खूब चली हुई है।

देखो धाः-३१३ (२६) (३७) (३८).

#### श्री स्वामी बिन्देइवरानन्द।

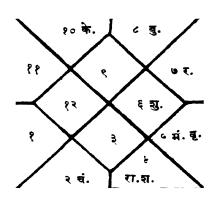

इनकः जन्म २री नवस्वर १८८७ सम्बत् १९४४ शाका १८०९ मागे कृष्ण द्वितीया बुधवार १२।५५ पछा पर है। कृत्तिका नक्षत्र सर्वर्ध ६५।२० गतर्ध ३७।३८। इनका जन्म मुंगेर जिलाके बेगुसराय प्रान्त वरौनी नामक प्राप्त के छप्रतिष्ठित भूमिहार बाह्मण वंश में है। यह स्वर्गीय बाब्सिंहेश्वरनाथ दक्तके

तृतोय पुत्र हैं। इनका नाम पहले बिन्देश्वरनाथ दत्त उर्फ बनारसी बाबू था। कई वर्ष होता है कि इन्होंने दीक्षा प्रहण कर सन्धास लिया है।

देखो धाः--१९० (५) (९)

# कुण्डली ७०

#### एक महिला।

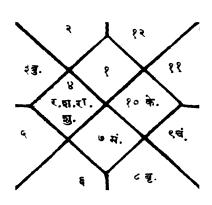

इनका जनम २१ जुलाई १८८८ तदनुसार शाका १८१० त्रयो-दशी अचाढ़ शनिवार का था। यह मुरली बाबू वकील मुंगेरकी धर्म पत्नी थीं। इनकी मृत्यु एमील १९३३ में हुई है। जो कुण्डली प्राप्त हुई थी उसमें लग्न अगुद्ध था। गुद्ध कुण्डली इस स्थानमें दी जाती है। यह कई वर्षों तक असहस्य बात रोग से पीड़ित रह कर विस्तरे पर पड़ी रहती थीं । शुक्र दशा भोग्य वर्षादि १०।०।३ ।

देखो था:--२०७ (८), ३०० (ख. ४६, ४८); ३१३ (२७)

# कुण्डली ७१

## राय बहादुर वाल्मीकि प्र० सिंह (मुङ्गेर)।

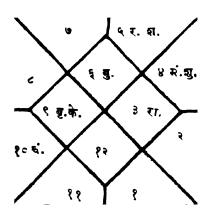

आपका जन्म ६ठी सितम्बर १८८९ तदनुसार संवत १९४६ शाका १८११ भावो शुक्छ द्वादशी शुक्रवार ३१५१ पछा पर हुआ था । सूर्व्य ४१२११२, मंगछ ३१२७१२४, बुध ९११३१३०, बृह-स्पति ८१९१३४। शुक्र ३११२१९४, शनि ४१६११०, उत्तराषाढ़ तृतीया वरण । आप सुङ्गेरके एक

अत्यन्त धनाड्य एवं बड़े जिमीदार थे। आप अत्यन्त सज्जन स्वभाव के थे।
मुद्गेर भर में आपकी दयालुता, एवं बचन बद्धता की ख्याति अभी तक है।
आपकी शारीरिक गठन बिचित्र थी। इनका शरीर बहुत स्थूल था। आप
साधारण कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। जैसा की फोटो से प्रतीत होगा। आप
दो पुत्र श्री बाबू राजनीति प्रसाद और बाबू देवनीति प्रसाद को छोड़ कर
कल्कत्ते में स्वर्ग पधारे। मृत्यु के कुछ दिन पूर्वहो से आप बहुमूत्र
रोग से पीड़ित थे। आप के पैर में एक व्रण होआया। कलकत्ते हलाज के
लिये गये वहां हाक्टरों ने भावी वश व्रण को चीर हाला जिसके प्रकोप से कई
विनों के अन्तर ही में आप की मृत्यु हो गयी।

देखो धाः--१०५ (१६), २१७ (३३), ३०८ (११).

## कुंडिकी ७२

### स्वर्गीय बाबू गोपी कृष्ण सिंह(माउर)

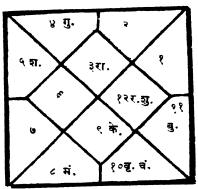

इनका जन्म १७ मार्च १८९० ई० तदनुसार १९४६ शाका १८११ चैत्र कृष्ण एका-दशी सोमवार १३।४७।३० एका था। यह लेखक के सबसे कनिष्ट भ्राता थे। इनकी पहली स्नीकी प्रस्यु प्लेग से हुई थी। इनका वूसरा विवाद भी हुआ था। जब ये B.A. में पदते थे तभी

इनको क्षय रोग हुआ। रोग निदान में बड़ी कठिनाई हुई। बहुत छरिक्षत एवं उत्तम औषधि प्रबन्ध रहने पर भी इनकी सृत्यु क्षय रोग से ५ अगस्त १९१७ में हुई।इनका कण्ठस्वर अत्यन्त ही उत्तम एवं वित्त आकर्षक था।

देखो धाः १३६ (१३), १४२ (४) (१२), १४८ (१६), २०३ (१४), २१७ (१२५), ३०६ (५) (१९),

## कुंडली ७३

### बाब् कृष्ण बलदेव प्र० सिंह (तेउस, मुङ्गेर)

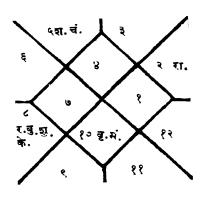

लग्न ३।२६, मधा सर्वर्ध ६६।३३, गतर्ध ५३।१८, सूर्य्य ७।१८।४०, चन्द्रमा ३।१०।४०, मंगल ९।२८।४५, बुध ७।२९।११ काशी पद्माङ्गानुसार बुध दिन ही के समय में धन राशि में प्रवेश करना पाया जाता है। बृहस्पति ९।१९।५४, शुक्र ७।१७।४६ बकी, शनि ४।२६।१४ राहु ११२४।१८, केतु दशा वर्षादि १।४।२१, स्नम ३।२६। इनका जन्म तीसरी दिसम्बर सन् १८९० ई० तदनुमार संवत् १९४७ शाका १८१२ मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी बुधवार इष्ट दण्डादि ३९।४ का है। आपका एक प्रतिष्ठित एवं धनाड्य कुछ में जन्म है। आपका और आप के छघु झाता बाबूलालनारायण सिंघका विवाह चैनपुर (छपरा) में हुआ है। दोनों भाइयों में छगभग ८ इजार की आमदनी कुछ कर्ज के साथ मिली है। ईश्वरकी कृपा से दोनों भाइयों को पुत्र (सन्तान) हैं। आप मन्दागिन रोग से कई वर्षों से पीड़ित हैं। प्रायः तौल कर एक छटाक अन्न का भोजन एक समय करते हैं। आप मध्यं मूर्ति थे। परन्तु रोगवश कृष हो गये हैं। आपका धार्मिक बिवार अति उत्तम और सनातनी है। चं. के साथ शनि रहने के कारण आप सर्वदा किसी न किसी विषय के चिन्तमन में निमग्न रहते हैं। शनि और मंगल के अन्तर्गत इनके सभी ग्रह हैं।

देखो थाः १९९ (१) (१९), १६४ (६), १६५ (१), ३०७ (१) (४),

# कुंडली ७४

## बाब् लालनारायणसिंह (तेउस, मुक्केर)

६ र.स. ४ छ. ७क. २ व.चं. १ ११ व.स. १० स. १२ स्मन ४।६। सूर्य्य ५।३।३७ मं, ९।१३।३०, बुध ४।२२।४, बृहस्पति ०।१, ग्रुक ३।१८।६, शनि ५।११।३८, राष्ट्र ०।१९।२९ इनका जन्म १८वीं सितम्बर १८९२ ई० तदनुसार संवत् १८४९ शाका १८१४ आश्विन कृष्ण प्रयोदशी रिववार ५५।१।३० प्रसा पर है। मधा नक्षत्र सर्वर्क्ष ६१ गर्ह्म ४४।१८।३० केतु महादशा वर्षादि १।८।१० का है

आप बाबू कृष्ण बलंदन प्र० के लघु भ्राता हैं। आप के शरीर की गठनादि हद एवं स्थूल है। आपकी शादी चैनपुर (लपरा) में है। मिताक्षरा धर्मानुसार आपका यउराठ से लगता ४ हतार को आमदनी परन्तु ऋग के साथ मिली है। आप लोगों ने ऋण को चुका दिया है।

देखो घाः १६३ (६), १६४ (६), १६५ (१).

### ७५

## बाबू गौरी शङ्कर सिंह ( माउर, मुङ्गेर)

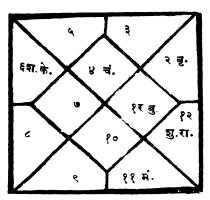

१८९५ ई० तदनुसार संवत् १९५१ शाका १८१६ वैशाख शुक्ल अष्टमी शनिवार १२।३६ पला पर हुआ । यह लेखक के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह बहुत काल से साझर अर्थात् ''कायलेरिया'' रोग से पीड़ित हैं।

देखो घाः १२२ (६), १५८ (१७), ३०८ (३२),

## बावृ रचुनन्दन प्रसाद सिंह (बहरामा, मुङ्गेर)

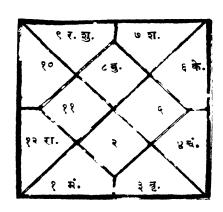

रबिट।१।३५, संग्रह ०।०।१०
बुध ७।१६।१२, हृहस्पति,
२।१०।४६ वक्री, ग्रुक ८।४।२७,
शनि ६।१२।३६, राहु ११।४।३०
पुषसर्वर्भ ५६।६६, गतर्भ
४१।४८, शनि दशा वर्षादि
४।७१।६, इनका जन्म १६ दिसस्वर १८९४ तदनुसार संवत्
१९६१ शाका १८१६ पौष क्रुष्ण

तृतीया शनिवार ५९।३४ पछा पर है। बाल्य काल ही से इनका बाम नेत्र खराब है और हिनया अर्थात् आंत की बीमारी से ये बहुत पीड़ित हैं और बबासीर से भी पीड़ित हैं।

देखो घाः १४९ (१६); ३०० (ख, २९, ४६ ५०. ५५), ३०८ (६);

## बाबू गोवाल नारायण सिंह (तेउस, मुङ्गेर)

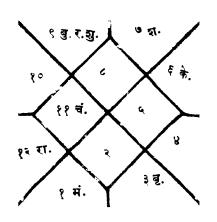

इनका जन्म पहली जनवरी १८९५ तदनुसार संवत १९५१ शाके १८१६ पीष शुक्ल पद्ममी भौमवार ५६।३ का है। लग्न ७।६ पूर्व भाद्म सर्वर्ध ६५।१७ गतर्ध २३।१३ बृहस्पति दशा-वर्षादि १०।३।२२। आप बाबू कृष्ण बलंदवप्रसाद सिंह के ततीय भ्राता हैं। आपको एक

नेत्र दबाने को आदत बाल्य कालही से है एवं नेत्र रोगी भी हैं। आपकी पहलो स्त्रो का देहानत हो गया। बवासीर से दुःखो हैं।

देखो घाः-१४२ (२९); १४८ (१६); ३००(ख.५०. ५६).

21000000

# कुंडली ७८

### बाबू रामप्रसन्नो सिंह मोखतार (अभैपुर मुङ्गेर)

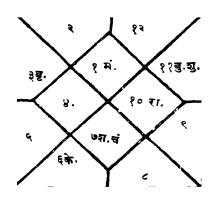

सूर्व्य ९।६।३७, चं ६। १९। ९१, मंगछ ०।२८।३६, वुध १०।१४।२९, वृहस्पति २।७। ५९, शुक्र १०।२७।४०, शनि ६।१०।५४ राहु ११।४।३६, छन्न ०।७।११, दशमछन्न ८।२९।५६, स्वाती भजात ५९।३७।१७ भ भोग्य ५९।५० आप का जन्म १९ जनवरी १८९५ तदनुसार

संवत १९५१ शाका १८१६ माघ कृष्ण नवमीशनिवारका है। आपसे जो कुण्डली प्राप्त हुई है उसमें इष्ट दण्डादि १२।०।१७ है। छान मेप के ७ अंशपर है। छान की श्रुद्धि में सन्देह होने के कारण पन्न द्वारा आपने लिखा किजन्म समय में जो कुण्डली छिखी गयी थी उसमें १२ बजे दिन से दो बजे दिन का जन्म छिखा था। इससे मेप वा बृष छान सम्भव होता है। परन्तु मेप छान होने से जायास्थान अत्यन्त पीड़ित और जाया को अर्श रोगी होना सम्भव होता है। पुनः शनि का धर्म स्थान पर रहने के कारण जातक को आधुनिक धर्म का अवलम्बन करने वाला अर्थात् आज्दाने ख्याछ का होना सम्भव होता है। शारीरिक आकृति भी हुढ़, स्थूछ, एवं भव्य होना किन्वित मात्र भी सम्भव नहीं होता है। छेखक के नियमानुसार मोन छान के अन्तिम नवमांश में जन्म होना विशेष छागू प्रतीत होता है। परन्तु इष्ट दण्ड का कोह बिशेष आधार नहीं मिछने के कारण जेसी कुण्डली प्राप्त हुई है वैसी ही इस स्थान में उद्दश्त की गई है। जो कुण्डली उक्त महाशय के पास है वह किसी अच्छे विद्वान का बनाया प्रतीत होता है। नाना प्रकार के गणित दिए हुए है। अस्तु वही छिख दी गयी है।

आप पहले पुलिस विभाग के सव इन्सपेक्टर थे। कई कारण वश आपने इस्तीफा दिया और आज कल आप मुंगेर में मोखतारी करते हैं। आपकी मोखतारी दिन प्रतिदिन लामकारी होती जाती है। बचासीर से आप कभी २ बहुत पीड़ित हो जाते हैं।

देखो घाः--३०८ (४६)।

### ७९

### बाबु रघुषंश्रा प्रसाद सिंह (चिन्तामन चक,पटना)

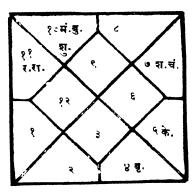

स्वाती गतर्क ३०।४, सर्वर्क ५६।३०, राहु दशा वर्षाद ६।२। १७, छान ८।१०।३२,सूर्व्य १०। २१।३१, चन्द्रमा ६।१०।२६, संगळ ९।८।९, बुध ९।२०।४७। छू. ३।०।३८, गुफ्र ९।२३।१७, शनि ६।२७।१५,गहु १०।१२।३४।आप का जन्म तीसरी मार्च १८९६ई.

संबत् १९५२ शाके १८७० चैत्र कृष्ण चौथ भौमवार ५०।३५ पछा पर है। आप स्वर्गीय बाबू अटल बिहारी सिंह के पुत्र हैं। आप को अच्छी जमीन्दारी को आमदनी है। भूंगेर जिला के एक मौजे नरसिंघोली में खून हो जाने का मोकदमा आप पर चला था। परन्तु जजके इजलास से १३ अगस्त १९३० ई. में आप निरपराधी निश्चित हुए (सभी की रिहाई हुई)। १३ जून १९३० ई. से १३ अगस्त १९३० तक बराबर हाजत में रहना पढ़ा। आप की खेती खूब होती है।

देखो घाः--१७९ (१५) ३१६ (१).



# कुण्डली ७९(क)

## बाबू केदार नाथ सिंह मैनेजर, (अमावा टिकारो राज्य)

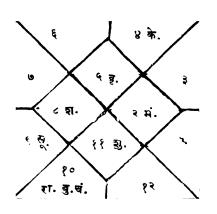

र. ८।२२।१३, चं. ९।९।
२९, मं. १।९।३८, बु. ९।८।
१२, बृ. ४।१८।५५, जु.
१०।४।३२, श. ७।९।१०, राहु
९।२६।१२ सूर्य्य दशा भोग्य
वर्षादि ०।१।९। इनका जन्म
पटना जिलान्तर्गत मुरगाँवाँ
प्राम में ४ थी जनवरी १८९७
ई० तदनुसार सम्बत् १९५३
शाका, १८१८ पीष शुक्छ

प्रतिपदा सोमबार उत्तराषाढ़ नक्षत्र ३% दण्ड ४५ पछा पर है। आप स्वर्गीय बाबू यमुना प्रसाद सिंह मैनेजर राज अमावां टिकारी के साथ राजका काम करते थे। उक्त मैनेजर साहब के मृत्यु के उपरान्त आपने बुद्धि, चतुराई एवं सिह्ण्णुता का ऐसा परिचय दिया कि आप कुछ समय से राज अमावां टिकारी के सहकारी मैनेजर के पदपर हैं। इस राज में कोई कुछ भी हो, परन्तु प्रहों की स्थिति के कारण इन्हों का बोल बाला है। यह कुण्डली पुस्तक छपने के समय मिली, इस कारण बहुत सी बातें नहीं लिखी जा सकीं।

देखों धाः--१५९ (२); १७९ (८).



# कुण्डली ७९ (स्व)

### बाब् आसो सिंह (माउर मुंगेर)

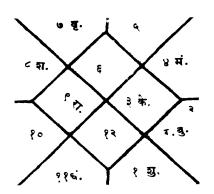

सम्बत् १९५६ शाका
१८२१ जेष्ट कृष्ण अष्टमी गुरुबार लगभग २४ दन्ह दिन
उठने पर पूर्वभाद्र के प्रथम
बरण में हुआ था। लगन कन्या
है पर भूल से तुला लिखा
पाया गया था।

यह कुण्डली लेखक के

एक प्राम निवासी स्वर्गीय बाबू जानकीजी सिंह के पुत्र, बा. आसो सिंह को है। १९३४ के आरम्भ में लेकक ने देखा कि यह जवान आदमी एकाएक गिरगदा और उसके मुंह से फेन निकलने लगा और वेहीश हो गया। उपस्थित मनुष्योंने जल सिंचना आदि द्वारा रक्षा किया। थोड़े देर में होश हो आया। पुछने पर माल्ह्रम हुआ कि इनको मिर्गी (अपस्मार) कुछ दिनों से सता रहा है, पर अब उसका आक्रमण बहुत शीघ्र हो रहा है। लेखक ने उनके घरवाले से उनकी कुण्डली मांग कर देखा तो ठोक अपस्मार रोग का योग पाया गया। लेखक ने उनके परिवार के लोगों से कह दिया कि हसी रोग से इनकी मृत्यु हो जाय तो आहवर्य नहीं। प्रथम खण्ड के छपजाने के समय इस कुन्डली का व्योरा धाः २१७ में हिया गया। प्रथम खण्ड के प्रकाशित होजाने के थोड़ेही दिनके बाद (अगस्त ई:१९३४ को) एक दिन यह खेत देखने को बाहर गए, आने में देर हाने के कारण इनके परिवार के लोग बाहर खोजने गये तो इनको एक खेत में मरा पाया और उस स्थान को देखने से मालम हुआ कि अपस्मार के कारण गिरकर (छटपटा कर) इनका प्राण पखेर उड़ गया और इनकी कुण्डली के महों ने अपने प्रभाव को सत्य कर दिखाया।

देखो घाः २१७ (४१).

# कुण्डली ८०

### बाब् रामेशवर प्रसाद सिंह (परसामा, मुङ्गेर)

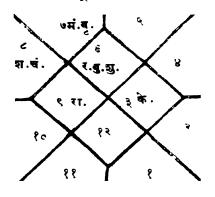

अनुराधा म मोग्य ५९!
५३, भजात ४६।५२, सूर्य्य ६।२।
५०, भंगल ६।२०।१३, बुध ६।२७।
३८, बृहस्पति ६।२०।१३, शुक
६।२९, शनि ७।२४।६०, राहु
८।२। इनका जन्म नौमी अक्ट्रवर १८९९ ईः तदनुसार संवत्
१९५६ शाके १८२१ आध्विन
शुक्ल पञ्चमी सोमबार १।९

पछा पर है। आपको कुण्डली जो प्राप्त हुई थी उसमें बुध और शुक्र दोनों तुला में लिखा था। परन्तु इन्डियन कोनोलोजी एवं पञ्चाङ्ग द्वारा अशुद्ध होने के कारण कन्या ही में लिखा गया। आप स्वर्गीय बाबूभूषोसिंह जिमींदार के पुत्र हैं। आपके पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त काल-सर्प-योग रहने के कारण आपकी जमीन्दारो हमाडोल हा गई थो। परन्तु येन केन प्रकारेण स्टरक्षित है। काल सर्प योग सर्वदा बाधा करता है। आप अत्यन्त सज्जन पुरुष हैं। देखो धाः -१९९(११).१६३(६),

# कुण्डली ८१ एक विवाहिता महिला

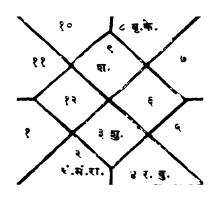

सूर्य्य ३।५।१३, चन्द्रमा
१।३।५२, मंगल १।२३।२७, बुध
३।१२।३, बृहस्पति ७।९।४३,ग्रुक
२।११।११, शनि ८।५।४७, राहु
१।१७।५८, छान ८।२६।२५। इन
का जन्म २१ जुलाई १९०० ईः
तदनुसार संवत् १९५७ श्रावणकृष्ण
दशमी शनिवार दंडादि३२।१०।३०
पर था। यह कुण्डली संगेर

जिल्लान्तर्गत शकरपुरा ग्राम के एक महिला की है। १९१७ के आरम्भ में इनकी छत्युक्षय रोग से हुई। जिस समय यह जातिका बीमार थी उसी समय जातिका के स्वामी ने लेखक को यह कुण्डली दी थी। पुस्तक लिखनेके समय पता चला है कि उक्त महिला के स्वामी का भी देहान्त हो गया।

देखो धाः-३०६ (१९).

# कुंडिकी ८२

## बाबू राघेइयाम सिंह 'तेउस' मुंगेर

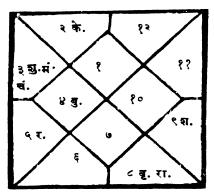

लग्न ०।१७, पुनर्वस दितीय वरण, सूर्य्य ४।५।२५, मंगल२।२१।२५, बुध ३।४।२५, बृदस्पति ७।९।१९ शुक्र २।२९ शनि
८।४।१ बक्री । इनका जन्म २१
अगस्त १९०० ई० तद्नुसार
सम्बत् १९५७ शाका १८२२
भादो कृष्ण द्वादशी मंगल्यार
४१।६ पका पर है। यह बाव

कृष्णवल्रदेव प्र० सिंहजी के वर्तमान कनिष्ट भ्राता हैं। इनकी हितीय स्त्री की सृत्यु क्षय रोग से हुई थी। इनकी तृतीय स्त्री वर्तमान हैं। इनके अग्रज एवं पृष्टज आई वहनों की सृत्यु हुई है।

देखो जा:-१२२ (९); १४२ (१४)(१६)(२९); १४८ (१६); १५५(१२); १६३ (६); ३०६ (१९).



## F < 3

## एक स्वर्गीय महिला की कुण्डली



अश्वनी सर्वर्ध ६९।३९,
गतर्ध १८।६ केतु महादशा
वर्षादि ९।०।२९ सूर्व्य ८।२।४४,
चन्द्रमा ०।३।२२, मंगळ ९।२२।१९, बुध ८।१८।२९, बृहस्पति
१९।२७।५९, शनि ९।२२।४९,
राहु ४।२२।४०, शुक्र ९।१३।३२
लग्न ४।८ । इनका जन्म १७
दिसम्बर १९०४ ई० तद्युसोर

संवत् १९६१ अग्रहन शुक्ल दशमी शनिवार ३७।३१ पर था। यह महिला कई वर्ष तक ज्वर से पीड़ित रही, रोग निदान किन था। अन्त में क्षय रोग बड़े र डाक्टरों ने निश्चय किया। स्वक्छ जल बायु सेवन के लिये कई स्थानों में फिर्री।१९३२ के अक्टूबर को (जो ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार अनुसान भी किया गया था) अभिमुक्त क्षेत्र काशी में ध्य रोग के प्रकोप से इनका देहान्त हुआ। देखों धा:-३०६ (५) (१९).

# कुंडली ८४

### बाबु उमाशङ्कर सिंह मोखतार (मुंगेर)



स्पर्य टा१३।१८, चग्द्रमा

।।१२६, मंगल ।।२७।५४, बुध

८।१२।५६, (वकी) इन्डियन
कोनोलोजीके अनुसार टा१९।२७

वकी, वृ. ११।२८।१५, इन्डियन
कोनोलोजी केअनुसार ११।२६।६,
गुक्र ९।२४।०, शनि ९।२३।२४,

राहु ।।२२।७, लग्न ३।२९।३०

गुक्र महादशा वर्षाद १७।०।२९

इनका जन्म २७ दिसम्बर १९०४ ई० तद्नुसार संबद् १९६१ झाके १८२६ पीच कृष्ण पञ्चमी, भीमबार २३।३६ पछा पर है। यह कुण्डकी केसक के भतीजा अर्थात् बाबू रामकृष्ण सिंहजी के पुत्र की है। आप मुंगेर में मोस्रतार हैं आप बवासीर रोग से दुसी रहते हैं।

. देखो घा:-३०८ (३८).

# कुंडली ८४ (क)

## बाबू माणिक धन बैनर्जी, बेलन बाजार मुंगेर



इनका जन्म सम्बत् १९६३ शाका १८२८ वैशाख शुक्र प्रति-पदा संगळवार कळकते कीघड़ी से ळगमग ९ बजे (स्पौदय के पूर्व) तदनुसार २४ (२५) अप्रैळ १९०६ ई० हुगळी प्रामान्त-गंत में हुआ था! माणिक बाब् श्रीयुक्त नरसिंह दैनजी मोखतार (मुंगेर) के अनुज थे। नरसिंह

बाबू ने मुझे लिखा है कि इनके लग्न में मीन और मेष का सन्देह था। कई प्रकार से शोधनोपरान्त मेष लग्न ही ग्रुद्ध प्रतीत होता है। माणिक बाबू मुंगेर के एक छापेखाने में काम करते थे। १५ जनवरी १९३४ को २ बज कर १५ मिनट दिन को भारतवर्ष में जो भूकम्प हुआ था जिस में मुंगेर सदाके लिये मटियामेट हो गया, साधारण नियमानुसार ये उस समय छापेखाने में थे। भूकम्प होने पर बाहर न निकल सके, मकान गिर गया और उसी में वहीं इनकी मृत्यु हो गयी। काल-सर्प-योग भी लगा हुआ है।

देखो धाः - २१७ (८८)

### द्ध बाबू शिवशंकर सिंह दुर्गापुर (मुङ्गेर)

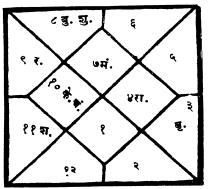

उत्तराषाढ़ गतर्क १२।२५, सर्वर्क १६।२९, सर्वर्क १६।२९, स्टर्च ८।२।१६, मंगल ६।६।४०, सुध ७।१०।२८, स्टब्स् ति।१६।३७, शुक्र ७।०।४०, शनि १०।१६।३, केतु ९।१३।५८, लग्न ६।६।३५, स्टब्स द्वा वर्षादि ४।८।६। इनका जन्म १७ दिसम्बर १९०६ ई संवत् १९६३ शाके १८२८ पौष शुक्ल द्वितीया,

सोमवार ४९।१ पछा पर है। यह दुर्गापुर के बाबू बजःग प्रसाद सिंह जी के पुत्र हैं। यह थाइसिस और कासश्वास रोग से वहुत समय से पीड़ित हैं। पहले डाक्टर टो. एन. बैनर्जी साहव (पटना) का निदान हुआ कि यह कासश्वास से पीड़ित हैं पर अन्त में यह निदान हुआ कि इनके फेफड़े में क्षय रोग के कृमि पाये जाते हैं। और अभी तक रोग विमुक्त नहीं हुए हैं।

देखो घाः—३०६ (११).

# कुण्डलि ८६ बाबू गिरिजाशंकर सिंह (माउर मुङ्गेर)

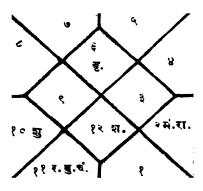

छगन ९।२९, सूर्व्य १०।२९।
४२, मंगछ १।२।४६, बुध १०।९।
३१, बृहस्पति ९।२९।३९, शुक्र
९।१३।९९, शनि ११।२३।२७,राहु
१।१३।१३।, चन्त्रमा १०।०।४६।
२२, धनिष्ठा सर्वर्श ९८।४९
गतर्श ३२।४६।९० दिनमान २९।
१७, मंगस्र दशा वर्षादि ३।१।४।
२०, इनका जन्म ९ मार्च

ई० १९१० तदनुसार संवत् १९६६ झाके १८३१ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी बुधवार ३४।१७ पछा पर वैद्यनाथधाम में (जब इनकी माता, शिवरात्रि वत धारण की हुइ थीं) हुई है। यह लेखक के द्वितोय पुत्र है। इनका विवाह हिरदन वीघा मुंगेर जिले के एक ग्राम में हुआ है। इनकी स्त्री को पिता पक्ष की बहुमूल्य सम्पत्ति ग्रास हुई है।

देखो थाः १५४ (११); १६४ (६); १६५ (२),

## कुङ्का ८७ बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह (चैनपुर, छपरा)

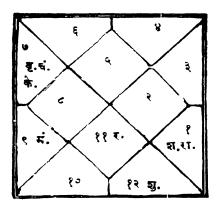

स्वाती सर्दर्भ ५५।१२,
गतर्भ ५०।१५, रादु वर्षाद १।७
९, छरन ४।९, रिव १०।७।१,
वन्द्रमा ६।१८।४८, मंगछ ८।१९
४, बुध २।१७।१७।, बृहस्पित
६।२६।१९, शुक्र ११।०।३७, शिन
०।३।४७, रादु ०।२४।३६ ।
आपका जन्म १९ फरवरी १९११
ई० तवनुसार संवत् १९६७ शाके

१८३२ फाल्गुन कृष्ण वही रिवचार २७ दण्ड ३१ पछा पर है (जो कुण्डकी उक्त बाबू साइव से मिली थी उसमें शुक कुम्म राशि में दिया हुआ या परन्तु श्रीष्ठधाकर द्विवेदोजी के पञ्चाङ्गानुसार रिवचार को सूर्य्योदय के पूर्व ही शुक्र मीन में दिखलाया गया है)। छपरा जिलान्तर्गत चैनपुर ग्राम के प्रतिष्ठित कुल में आप का जन्म है। आप स्वर्गीय बाबू शम्भू प्रसाद सिंहजी के ज्येष्ठ पुन्न हैं। आप का विवाह मुंगेर जिला के लोहान ग्राम में हुआ है और इनकी परनी को बहु मूल्य पेशूक सम्यत्ति मिली है। आप जब लगभग अदाह वर्ष के थे तो आप के पिता का देहान्त हुआ था और उनके देहान्त के कई दिन बाद इनके कि निष्ठ भारता मदन बाबू (कु० संख्या ९१) का जन्म हुआ था।

देखो घाः-१२० (११); १६४ (६): १६५ (१).

# कुण्डली ८८

## श्री विश्वेश्वरानन्द जी।

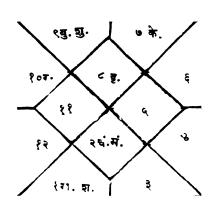

क्रुत्तिका सर्वर्क ५७।३०, गतर्क ४४।५५<sup>५</sup>, सूर्य्यंद्शा वर्षादि १।३।२२, सूर्य्यं ९।१९।१२, मंगल १।७।२, बुध ८।२२।२५, बृ.७।१६।४८ ग्रुक ८।९।३, शनि ०।२०।५५ चन्द्रमा १।७।५, राहु ०।४।५९ लग्म ७।१४ । आपका जन्म २८ जनवरी १९१२ ई० तदनुसार संवत् १९६८ शाका

१८३३ साध शुक्छ नवसी रविवार ४९।३० पटा पर है। आप पटना जिला-न्सर्गत सरमेरा गड़ के कुलीन स्वर्गीय बाबू लालविहारी सिंह के पोता एवं बाबू झूमक सिंह के अविवाहित पुत्र हैं। आप के कुल की आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय हो गई है। आपने गोकुलपुर के महन्थ जी से लगभग १६,१७ की अवस्था में, दीक्षा ली है। गोकुलपुर स्थल (पटना) की आर्थिक दशा बहुत ही अच्छी है और शिष्य होने के कारण आप स्थल के पदाधिकारी हैं।

देखो धाः--१५९ (१८), १८९ (२); १९० (स. ९,) १९२ (१).



# कुण्डली ८९

## बाबू शिवर्शेंकरसिह (माउर, मुक्नेर)

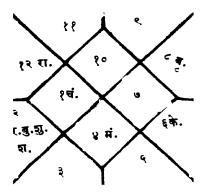

**छान ९।२८ भरणी गतश**े ५५।३३ सर्वक्षं ५९।२७, सृद्यं ११२७/४२, मङ्गल ३।१६।३०, बुध १।२४।६, बृहस्पति ७।१५।४५ (वकी) शुक्र १।२०।४५, शनि श्वाश,राहु १श्वरणाइद, चं. **ा२५**।३०**शुक्रदशावर्षादि१।३।११।** इनका जन्म १२वीं जून १९१२ संवत् १९६९ आषाढ् (प्रथमा)

कृष्ण द्वादशी बुधवार ४३।३० पस्रा परहे। ये लेखक के भतीजा अर्थात् बाब् श्रीकृष्ण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनका जन्म नानिहाल में हुआ था। वहां के लोग ठीक समय न कह कर इनका जन्म समय १०ई और ११; बजे रात्रि का बतलाते हैं। इस कारण लग्न निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हुई। अनेक प्रकार से बिचार के उपरान्त ४३।३० पछा इष्ट माना गया। विद्या परीक्षा में इन्हें बड़ी कठिनाईयां हुई और इनको विवाह द्वारा धनागम सम्भव है। देखो धाः—१३७ (१); १६४ (६) ू१६५ (१).

## कुण्डला ९० बाबू कात्यायनी शंकर सिंह(माउर, मुक्नेर)

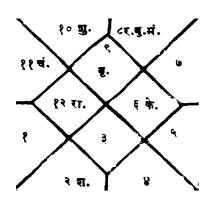

धनिष्ठा सर्वर्ध ६६।३२, गतर्क्ष ३५।४५,सूर्व्या ७।२९।१, मंगल ७।१६।१४, बुध ७।१३। ३८ (बक्री),बुइस्पति ८।४।०, क्रुक रारा३३, शनि १।७।१७, (बक्री) राहु ११।१८।१, बन्द्रमा १०।०।२९, छान ८।१९ मंगछ महादशा वर्षादि २।६।२२ । इनका जन्म १४ विसम्बर १९१२ संबत् १९६९ शाका

१८३४ मार्ग शीर्ष शुक्छ वही शिववार ३।४० पछा पर है। इस वाछक की कुण्डली में बहुत सी विलक्षणता है। परन्तु इस पुस्तक में भविष्य किसी स्थानमें नहीं लिखा गया है। इस कारण केवल इतनाही लिखा जाता है कि यह बालक बाल्यकाल ही से अस्यन्त अमगशील है। बाल्यावस्था में इस बालक को लगभग २६।२७ व्रण (घाव) सर्वाङ्ग में होते गये और निस्य प्रति एक या दो घावों में डाक्टर नश्तर दिया करते थे और व्रग एक ही या दो दिन में चङ्गा हो जाता था। अन्त में १ व्रग दाहिने मोढ़े पर अस्यन्त क्लेशकारी हुआ परन्तु वह भी एकदम अच्छा हो गया।

देखो घाः--१३७ (३); १७२ (२); ३११ (४) (१०).

# कुण्डली ९१

## बाब् मदन प्रसाद सिंह (चैनपुर, छपरा)

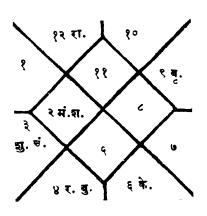

लग्न १०।१६।१९, सूर्व्य ३।१४।४९, चन्द्रमा २।१९।४५, मङ्गल १।७।२७ बुध ३।१६।२९, (वक्री)बृहस्पतिट।१६।१६, (वक्री) शुक्र २।१।२, शनि १।२३।२५ । आपका जन्म ३१ जुलाई १९१३ संवत् १९७० शाका १८३५ श्रावण कृष्ण त्रयोदशी, बृहस्पति-वार ३७।१६ पला पर हुआ है।

आहा सर्वर्क्ष ५८।४९।३०, गतर्क्ष ५७।४३।३० (प्राप्त कुण्डली में जन्म पुन-र्वस प्रथम चरण भूल था) इनका जन्म पिता के मृत्यु के कई दिन के बाद हुआ था।

देखो धाः-१२० (२३) (२४) (२८).

# कुंडलें। ९२

### बावृ शिवचन्द्र प्र० बेलनबाजार मुङ्गेर

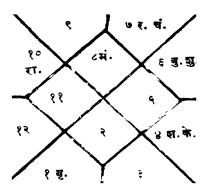

स्वाती सर्वर्ध ५९।५२
गतर्ध २५।२६, लग्न ७।११।४१
सर्व्य ६।१०।३२, मंगल ७।१०।
१५, बुध ५।२६।५२, बु,
०।७।४१, शुक्र ५।२० शनि
३।१०।१९,रा ९।३।१६। इनका जन्म १७ दिसम्बर १९१६
ई० तद्युसार संबत् १९७३
कार्त्रिक शुक्ल परिवा शुक-

वार दण्डादि ३।३७।३० पर है। यह बालक वासू बनवारी छाल बेलन बाजार, मुंगेर का पुत्र है। जन्म समय इसके नेन्न अच्छे थे पर ९,१० वर्ष की अवस्था में दाहिना नेन्न किसी रोग विशेष से खराब हो गया और अभी दूसरा नेन्न भी पीड़ित है।

देखो धा:-३०० (ख. ३५, ४४, ६१)

## 93

### कुमार देवनारायण सिंह

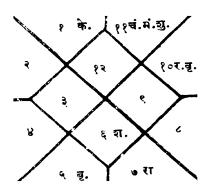

सूर्य्य ९।०।४५, चन्द्रमा १०।२६१।४, और मतान्तर से १८।२७।११, मंगछ १०।१२।२३ बुध ९।४।९ बृहस्पति ४।२६।४५, शुक्र १०।१९।३५, शनि ९।०।४, राहु ९।९।३५, छान ११।१।२५, १४ जनवरी १९२१ तदनुसार संवत् १९७७ शाका १८४२ पौष शुक्छ पद्ममी भूगुवार ८।३। ३० पला पर आपका जन्म हुआ है। राय बहादुर के यहां जो कुण्डली मिली थी उसमें लग्न स्पष्ट ११।१।२२ ही था। परन्तु इष्ट दण्डादि ८।८ था यह बालक वाबू प्रदीपनारायण सिंह जी के पुत्र हैं। इनको राय बहादुर द्वारिकानाथ (गया) ने १९२८ ई० संवत् १९८५ माध श्रोपञ्चमी गुरुवार को गोदलिया है।

देखो घाः १४२ (२३); २८३ (५१).

# कुंडली ९४

#### एक बालिका

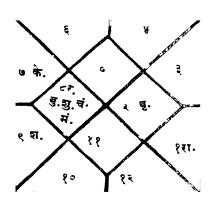

इनका जन्म १ दिसम्बर १९२९ तदनुसार संवत् १९८६ शाका १८५१ अग्रहन कृष्ण अमावश्या तदुपरि प्रतिपदा ४३।२१ पळापर था। दिनमान २६।२३, रात्रिमान ३३।३७ इष्ट दण्डादि ४३।२१ से दिन मान २६।२३ घटाने के उपरान्त १६।५८ पळा रात्रि भुक्त होने

पर जन्म हुआ था। ३३।३७ पला रात्रि मान को यदि ८ से भाग दिया जाय (धारा ८०) तो ४।१२ई पला होता है। इसको ४से गुणा करने पर १६।४८ई दण्ड होता है। जन्म १६।५८ पला पर था। इस कारण रात्रि यामार्ध के पञ्चम भाग में जन्म हुआ। रिवार का जन्म है। इस कारणसे वक ३३के अनुसार यामार्ध भंगल का हुआ। अब देखना यह है कि दण्डाधिपित कौन था। १६।५८ से यदि १६।४८ई घटाया जाय तो ९५ पला शेव रहता है। एक यामार्ध ४१२।ई पला का हुआ है। इसका चतुर्थांश दण्डाधिपित का मान हुआ। इस स्थान में केवल ९ई पला है। इस कारण मंगल के यामार्थ का प्रथम दण्डाधिपित होगा। चक्र ३३ (क) के अनुसार मंगल का प्रथम दण्डाधिपित मङ्गल ही होता है। इस कारण अब देखना है कि धा० ११४ के अनुसार स्थन मङ्गल से वेध होता है या नहीं।

यदि थाः ११४ के नियमानुसार देखा जाय तो सिंह लग्न को सिंह बृक्षिक और कुम्भ से बांध होता है और वृश्चिक में मंगल बैठा है। मङ्गल पापप्रह है। इस कारण पताका अरिष्ट लागू है और चन्द्रलग्न भी बिद्ध होता है और पाप र. एवं बुध से भी बिरूद्ध है। अङ्क कुम्भ का ३, वृश्चिक का ६, सिंह का ८ है पुनः इन सबों को एक दुसरे के साथ का जोड़ ९, ११, १४, और १७ होता है अर्थात् ऊपर्युक्त दिन मास वा वर्ष में अरिष्ट सम्भव होता है। इस वालिका की मृत्यु तीसरे वर्ष के तीन मास पूर्व अगस्त १९३२ में हुई। यह वालिका बाबू तेजेश्वर प्रसाद वकील मुंगर की पौत्री एवं बाबू अखिलेश्वर प्रसाद वकील की कन्या थी। उक्त बाबू तेजेश्वरप्रसाद जी को गुप्त रीति से पूर्व ही कह दिया गया था कि यह वालिका जीने को नहीं।

देखो धाः--११४ और उसका अन्त ।

# कुण्डली ९५

### एक बालक की कुण्डली

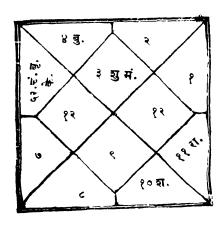

यह बालक तेउप (मुंगेर)
के बाब्रामप्रसाद सिंह का
पोता एवं स्वर्गीय बाब्रु माणिक
प्रसाद सिंह का पुत्र है। इस
बालक का जन्म ३० अगस्त
१९३२ तद्नुसार सम्बत् १९८९
शाका १८५४ भादो कुल्ल
चतुर्दशो बुधवार ४६१२४ पला
पर हुआ है। लग्न २११, मधा
गतर्भ ३१९, सर्वर्भ ५९ २९ है।

बालक के जन्म होने के एक सप्ताह के अभ्यन्तर पिता की मृत्यु हो गई। देखों धाः १२० (६) (११).

# ग्डली ९६

### उदाहरण कुण्डली

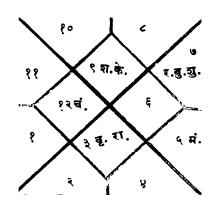

उत्तरभाद्र नक्षत्र सर्वक्षं ६३।५७, गतक्षं ६०।२२।३०, शनि दशा वर्षादि १।०।१३।२८। सूर्य्य ६।२०।३०, चन्द्रमा ११।१५।५५। १८, मंगल ४।११।३४, बुध ६।७। ५१. चृ. २।१।५६ (चक्री) शुक्र ६।११।४६, शनि ८।२।१३, राहु २।२२।५२, लग्न ८।१९।३९, इस जातक का जन्म ५वीं नवस्वर

१८७० तद्द्युसार संवत् १९२७ शाका १७९२ कार्त्तिक शुक्क द्वादशी तदुपरि त्रयोदशी शनिवार १०।९९।३० विकला पर है। कई अनिवार्य्य कारणों से इस जातक का नाम नहीं दिया गया। निम्न लिखित धाराओं का देखने से इस जातक के जीवन की मुख्य २ सच्ची बातों से पाठक परिचित हो जायंगे इस कारण इस स्थान पर और कुछ नहीं लिखा जाता है।

देखो धा. १२२ (१७) (१८); १२५ (३): १२६ (१). १२७ (११); १३३ (१);१३० (३); १३९ (८) (१६); १४ (३) (४);१४२ (२६) १४४ (६)(११) (१३);१४६ (२)(३)(६) (७) १४७ (१); १५१ (१९);१५३ (१२);१५४ (४)(५) १५४ (४) (५) (१०);१५६ (२)(२४);१५० (२४)१५९(१)(९)(१२);१६० (३०);१६३(४) १७० (५);१७३ (२) (७);१७४ (६);१७९ (८);१८५ (५);१८७ (१०) (१५):१८९ (२) १९० (२) (४) (५);१९१ (३);१९२ (३);२१३ (२२);२१४ (५) (१८);२१६ (१७):२२४ (३);२४० (११);२४२ (२);२४५ (१) (३);२४५ (६) (७) (१५) (१८);२७८ (१३):२८३ (८) (२३) (५५) (६३);२९३ (३),२९७ (११),२९९ (२),३०४ (३);३११ (८) ३१३ (२८),(२९),३१४ (१).

ॐ शान्ताकारं शिखरसयनं सपैहारं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णे शुभांगं। गौरीकान्तं दहननयनं योगीभिर् ध्यान गम्यं बन्दे शम्भुम् भवभयहरं सर्व्वलोकैकनाथं॥

### अ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ज्योतिष रत्नाकर मांहि धारा सुमग चलें, पूरित किये घंडा प्रमाण अध्या अमुल्य हैं।१। प्रवाह और तरङ्गों की बाजा कम से अहें, कनक रूप कुण्डली तो यामें बहुमुल्य हैं।२। ज्योतिष-समुद्र मिथ देवकी निकारयो रत्न, पुस्तक रूप भेंटी इह, यद्यपि समुख्य हैं।३। शास्त्र-सिर-कलंक की टीका मिटावे हेतु, वांध्रयो इह संतु, कर मेहनत अनुल्य हैं।४।

उपर के पद से साधारण भाव के अतिरक्त कटपयादि नियम अनुसार यह अर्थ भी होता है कि इस ज्योतिप-रत्नाकर में (स ७, म ५, ग ३, अङ्क की वामगति) ३५७ धारायं हैं, अध्याय (घ ४, ड ३) ३४ हैं. (बा - ३, जा - ८) प्रवाह ३ और तरङ्ग ८ हैं। और इस पुस्तक में (क १,न ०, क - १) १०१कुण्डलियां हैं।



# प्रथम भाग (१)

# शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ      | पंक्ति        | अशुद्ध                                                                                                                                                                                                                         | श्द                                        |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| २          | १३            | हैं                                                                                                                                                                                                                            | है                                         |
| २          | १५            | المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ا<br>المان المان ا | नेह<br>नेह                                 |
| ų          | ৩             | हैं                                                                                                                                                                                                                            | है                                         |
| ·9         | ११            | करनाउ                                                                                                                                                                                                                          | करना                                       |
| ૭          | ११            | चित                                                                                                                                                                                                                            | उचित                                       |
| ૭          | १२            | worth in ne                                                                                                                                                                                                                    | ss worthiness                              |
| १२         | २७            | के                                                                                                                                                                                                                             | की                                         |
| १३         | १४            | के                                                                                                                                                                                                                             | की                                         |
| १३         | १८            | के                                                                                                                                                                                                                             | की                                         |
| ₹ ۶        | 78            | हैं                                                                                                                                                                                                                            | है                                         |
| १४         | १०            | के                                                                                                                                                                                                                             | की                                         |
| १५         | चक २          | श                                                                                                                                                                                                                              | शु                                         |
| २ <b>१</b> | चक ३ में ७    | ९८५४                                                                                                                                                                                                                           | १८५४                                       |
| २ १        | चक ३ में १८   | २३, ३१, ५६                                                                                                                                                                                                                     | २२, ३१, ५६                                 |
| २२         | चक्र ३ में १७ | २३, ४, ४८                                                                                                                                                                                                                      | २३, ५, ४८                                  |
| <b>२२</b>  | ₹8            | का                                                                                                                                                                                                                             | को                                         |
| २४         | ३२            | अधीन                                                                                                                                                                                                                           | आधीन                                       |
| २५         | १७            | अरथात                                                                                                                                                                                                                          | अर्थात्                                    |
| २७         | १९            | बृ                                                                                                                                                                                                                             | बु                                         |
| ३२         | ₹             | अथव                                                                                                                                                                                                                            | अथवा                                       |
| ३२         | चक्र ६ में    | मान                                                                                                                                                                                                                            | मीन                                        |
| ४०         | १९            |                                                                                                                                                                                                                                | राशि परिचय के पहले<br>अघ्याय ४ होना चाहिये |
| ४२         | चक्र ११ में   |                                                                                                                                                                                                                                | तुलासे लकीरकमरतक<br>होनी चाहिये।           |

### ( 9085 )

| पृष्ठ      | <b>ांक्ति</b> | अशुद्ध      | शुद्ध         |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| ४५         |               | द्वेष्काण   | द्रेष्काण     |
| ४६         |               | वष          | वृष           |
| 86         | હ             | ोगा         | होगा          |
| ५१         | कर्क में      | ब १२        | बृ १२         |
| ५१         | सिंह में      | श २         | મુ ર          |
| ५१         | कन्या         | ब९          | बृ ९          |
| ५३         | १२            | के          | की            |
| ५३         | चक १६ँक       | बृ६         | वृ १२         |
| ५३         | चक १६ क       | श १२        | स १०          |
| ५६         | २२            | ६, १०, ०    | ९, १०, ०      |
| <b>५</b> ६ | २८            | ९, ७, ३०    | ९, १७, ३०     |
| ६०         | 6             | के          | की            |
| ६०         | 9             | के          | की            |
| ६०         | १५            | मिनट        | दंड           |
| ६१         | ৩             | तीसरा तीसरा | तीस-तीस       |
| ६३         | ९ (अञ्जार)    | २६, २४      | २३, ४         |
| ६३         | कानपुर        | २६, ०       | २६, ३०        |
| ६३         | काल्पी        | ३६, ८       | २६, ८         |
| ६४         | दिलावरपुर     | ३८, ४२      | दिलावर २८, ४२ |
| ६४         | बरेली         | १८, २२      | २८, २२        |
| ६५         | बिहार         | २५, २५      | २५, १५        |
| ६५         | मुजफ्फरपुर    | २६, ०       | २६, ७         |
| ६८         | २२            | १९, ४५      | १८, ४५        |
| ६८         | १५            | ३७३         | २७३           |
| ७१         | 9             | १६७६        | १६७४          |
| ७१         | ३०            | ४, १३, २    | ४, १३, ४      |
| ७२         | १५            | ४, १५, २    | ४, १५, १      |
| ७२         | १६            | ३, ३, ५     | ५, ३, ५       |
| ७२         | २३            | ३, ३, ५     | ५, ३, ५       |
| ७३         | ¥             | २६ अंश      | २६ अंश ६      |
| ७३         | १४            | ४, ४५, ३    | ५, ४५, ३      |

| ৰুচ্চ      | पंक्तित                         | अशुद्ध               | गुद                            |
|------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ७७         | २३                              | ५, ४० ह              | 4, 80 <del>3</del>             |
| ७८         | १३                              | १, ५, २०             | १, ५, २०, ९                    |
| ७९         | १७ कुम्भमान                     | ४, १३ <del></del>    | ४, १३ <del>३</del>             |
| ८१         | 28                              | ३, १५, ९, ७          | ३, १५, १९, ७                   |
| ८१         | २६                              | ३, १५, ६, २७         | ३, १५, २६, ३७                  |
| ८१         | २६                              | ३, १५, ९, ७          | ३, १५, १९, ७                   |
| ८२         | लग्नसारिणी चक<br>२६ के सिंह में | ५४                   | ५५                             |
| <b>८</b> ३ | मीन                             | ३, ३५, ०             | २, ३५, ०                       |
| ८६         | चक २७ ख में                     |                      | मं                             |
| 66         | Ę                               | पणकर                 | पणफर                           |
| ९३         | २१                              | <b>પ</b> પ <b>્ર</b> | ५५ <del>५</del>                |
| ९४         | ₹                               | उलझाने               | उलझावे                         |
| ९४         | ११                              | १, १४, २२            | १, ४, २२                       |
| ९४         | १२                              | १, ३, ५४             | १, ४, २२                       |
| ९४         | २६                              | ५, २१                | ५, २१ <del>६</del>             |
| ९४         | २६                              | ७-७ <del>-</del>     | ৩, ৬३ <del>ৢ</del>             |
| ९४         | २९                              | पला                  | कला                            |
| ९५         | १८                              | दशमसारिणी            | दशम लग्नसारिणी                 |
| ९७         | मीन में                         | ६, १४, <b>०</b>      | ३, १४, ०                       |
| ९७         | मीन                             | ६, २६, २२            | ३, २६, २२                      |
| १००        | १० (चक्र छोड़कर)                | बढ़ा                 | बड़ा                           |
| १०४        | <b>१</b> ६                      | स्जुट                | स्फुट                          |
| १०७        | १४                              | बना हुआ              | हो जायगा                       |
| १०७        | 88                              | न हो                 | यदि पंचांग में प्रतिदिन        |
|            |                                 |                      | का सूर्य स्पष्ट बना <b>हुआ</b> |
|            |                                 |                      | न हो तो उपर्युक्त              |
| १०८        | उदाहरण कुंडली<br>१ की १२ में    | हारा                 | होरा                           |
|            | भाव कुंडली १२ में               | हारा                 | होरा                           |
|            | "३में                           | Brokense.            | २ बृ०                          |

## ( १०,५० )

| पृष्ठ | पंक्ति                                  | अशुद्ध            | शुद्ध                    |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ११३   | ५ चक ३१(४ में)<br>(दिन खड का<br>अधिपति) | <b>ब</b><br>°     | बृ                       |
| ११४   | 88                                      | लन                | लग्न                     |
| ११५   | १८                                      | चैरम रुद्रदास्यम् | चरंरुद्रदास्यम्'         |
| ११५   | १८                                      | खनिर्मान्दिनाडच   | <b>खनिर्मान्दिना</b> डचः |
| ११५   | १८                                      | ऋमोंनर्क          | क्रमोणर्क                |
| ११५   | १९                                      | अहर्मानं          | अहर्मान                  |
| ११५   | २ <b>०</b>                              | कटप यादि          | कटपयादि                  |
| ११५   | २०                                      | दाश्य             | दास्यं                   |
| ११९   | चक्र ३२क के ४ में                       | ब                 | ब्                       |
| १२४   | Ę                                       | सूचंमंरा          | सूचमरा                   |
| १२५   | २२                                      | पूव               | पूर्व                    |
| १२५   | २३                                      | अथात्             | अर्थात्                  |
| १२७   | २२                                      | एकाई              | इकाई                     |
| १२९   | शनि महादशेश                             | ३.४६              | ३४.६                     |
|       | में राहु                                |                   |                          |
| १३०   | १२                                      | फी                | की                       |
| १३०   | २५                                      | ५ <sup>ं</sup> ड  | ५४ दंड                   |
| १३२   | १३ (शनि×शुक्र)                          | ३, १, ३, २१       | ३, १, १३, २१             |
| १३५   | X                                       | सूर्य्य           | सूर्य                    |
| १३६   | ৬                                       | ×                 | प्रकार के                |
| १३६   | ३०                                      | क्या              | क्यों                    |
| १४०   | १३                                      | तोसरे             | तीसरे                    |
| १४१   | <b>१</b> ६                              | गणित              | गणित                     |
| १४२   | 8                                       | दक्षिण            | दक्षिण                   |
| १४३   | 4                                       | में २० अंश        | में बहुमत से २० अंश      |
| १४३   | १९                                      | २० अंश तक         | बहुमत से २० अंश तक       |
| १४३   | २३                                      | वर                | चर                       |
| १४४   | 8                                       | <b>धमरुढ़</b>     | धर्मारूढ़                |
| १४४   | २                                       | १८ <del>ड</del> े | १६ <del>३</del>          |

| वृष्ठ | पंक्ति      | अशुद्ध          | शुद्ध           |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| १४४   | २५          | की              | को              |
| १४४   | २६          | की              | को              |
| १४४   | २६          | की              | को              |
| १४४   | २७          | की              | को              |
| १४४   | २८          | की              | को              |
| १४५   | १           | की              | को              |
| १४५   | ₹           | नामानुसार       | नियमानुसार      |
| १५९   | २८          | केतु            | शनि             |
| १६२   | २५          | १७९, ५३         | १७९, ५४         |
| १६२   | २७          | २०४, ५३         | २०४, ५४         |
| १७२   | ₹           | से              | के              |
| १७३   | १८          | तव              | तत्व            |
| १७४   | 88          | की              | को              |
| १७५   | 3 ₀         | प्रमोच्च        | परमोच्च         |
| १७६   | 3           | तथो             | तथा             |
| १७७   | <b>१</b> ३  | नवांश           | नवांशेश         |
| १७७   | 8.8         | लग्ननवांश       | लग्न नवांशेश    |
| १७७   | २६          | म               | में             |
| १७८   | १९          | मिथुना          | मिथुन           |
| १७९   | १७          | — (तथा          | के बाद) उस राशि |
| १८२   | त्रिभुज में | -               | <b>३</b>        |
| १८५   | २२          | पूर्णन्यन्द्रमा | पूर्णचन्द्र     |
| १८५   | २४          | शुभ             | ×               |
| १८६   | १७          | नरगों           | तरंगों          |
| १८७   | १८          | ज्योंतिष        | ज्योतिष         |
| १८९   | 8           | <b>ा</b> ण्ड    | गण्ड            |
| १९०   | २२          | पि ।            | पिता            |
| १९०   | २८          | साँघातिका       | साँघातिक        |
| १९१   | Ę           | जन्य            | जन्म            |
| १९१   | <b>१</b> ६  | अष्टिकारी       | अनिष्टकारी      |
| १९२   | १५          | शनि             | शनिके           |

### ( १०४२ )

| पृष्ठ | पंक्ति     | अशुद्ध     | शुद्ध          |
|-------|------------|------------|----------------|
| १९३   | १०         | तो         | और             |
| १९३   | १४         | हो         | हो तो          |
| १९४   | २०         | कर्क       | कर्कवृश्चिक    |
| १९५   | २१         | शशाराबली   | शारावली        |
| २०१   | २८         | दृष्ट      | दृष्टि         |
| २०२   | १२         | लग्नेश     | लग्नेशलग्न     |
| २०४   | २२         | त्रितीय    | तृतीय          |
| २०५   | २५         | इसम        | इसमें          |
| २०८   | Ę          | २, ३१      | २, ३१ <u>१</u> |
| २०९   | ¥          | से         | के             |
| २०९   | X          | से         | के             |
| २०९   | १९         | परिणाम     | परिमाण         |
| २१०   | Ę          | शुका       | <b>যু</b> ক্ষ  |
| २११   | 9          | सुख        | सुखी           |
| २१२   | 9          | पापदृष्टि  | पापदृष्ट       |
| २१८   | 6          | मक्षत्र    | नक्षत्र        |
| २१८   | <b>२</b> ३ | मृत्य      | मृत्यु         |
| २२४   | <b>१</b> ३ | बड़        | बड़े           |
| २२४   | २२         | तृतीययेश   | तृतीयेश        |
| २२६   | Ę          | म          | में            |
| २३६   | ३          | जन्म       | जन्मलग्न       |
| २३७   | 6          | दशामेश     | दशमेश          |
| २३८   | २२         | यति        | यदि            |
| २३९   | 28         | University | University     |
| २३९   | २८         | Spirional  | Spiritual      |
| २४०   | १९         | रवि रवि    | रवि            |
| २४१   | २६         | ४७         | ४७ (क)         |
| २४१   | २७         | ४८ (क)     | 86             |
| २४२   | 8 8        | स्वगूही    | स्वगृही        |
| २४२   | १८         | कुमारि     | कुमार          |
| २४२   | १९         | लग्नेस्थ   | लग्नस्थ        |

## ( \$\$°P)

| पृष्ठ | पाक्त | अशुद्ध            | शुद्ध                    |
|-------|-------|-------------------|--------------------------|
| २४२   | २४    | दृष्टि            | दृष्ट                    |
| २४५   | ৩     | १२०               | १३०                      |
| २४७   | १७    | हैदयअली           | हैदरअली                  |
| २४७   | 6     | मंग <b>ल</b>      | ×                        |
| २४७   | १८    | इतिहाॉसकारों      | इतिहासकारों              |
| २४८   | २९    | अन                | अतः                      |
| २४९   | ۷     | केन्द्रश          | केन्द्रेश                |
| २५०   | २५    | और                | ओर                       |
| २५३   | २६-२७ | एकैक-एकैक         | ए <b>कै</b> क            |
| २५३   | २७    | मकरांशशि          | मकरराशि                  |
| २५४   | २६    | गृही              | गृही                     |
| २५६   | २४    | ११९               | १३९                      |
| २६४   | २४    | बु                | बृ                       |
| २६६   | Ę     | क                 | ×                        |
| २७३   | १६    | दो                | तो                       |
| २७८   | १५    | बिचरने            | बिचारने                  |
| २८५   | 6     | मं                | में                      |
| २८६   | 6     | गुमिणी            | र्गाभणी                  |
| २९०   | ११    | <b>গু</b> भदृष्टि | गुभदृष्ट                 |
| २९१   | १३    |                   | रहने से जातक को          |
|       |       |                   | दत्तक पुत्र लेना होता है |
|       |       |                   | परन्तु अनुभव से यह       |
|       |       |                   | प्रतीत होता है कि        |
| २९४   | 9     | वैा               | बैठा                     |
| २९४   | २४    | म                 | में                      |
| २९९   | २९    | ऐकादशस्थ          | एकादशस्थ                 |
| ३०१   | 3     | कारणै             | कारण                     |
| ३०९   | Ę     | रहन               | रहने                     |
| 380   | २६    | परिणिष्ट          | परिशिष्ट                 |
| 3 8 8 | 9     | लभ                | लोभ                      |
| ३१३   | २०    | हस्त्रृपति        | बृहस्पति                 |
|       |       |                   |                          |

| पृष्ठ | पं <i>वि</i> त  | अशुद्ध           | शुद्ध                  |
|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| ३२१   | ₹ 0             | समस्त भूपाल      | समस्त भूषाल            |
|       |                 | वन्धोध्रिः       | वन्द्यांघ्रिः          |
| ३२६   | २३              | अच्छ             | अच्छे                  |
| ३२९   | 8 8             | ही               | हो                     |
| ३३३   | १०              | अश्य             | अवश्य                  |
| ३३३   | २२              | हना              | होता                   |
| ३३५   | २०              | स्वीकृत          | स्वीकृत नियम           |
| ३३८   | १७              | पतृक             | <b>पै</b> तृक          |
| ३४३   | २७              | देर              | दूर                    |
| ३४६   | Ę               | होती             | होता<br>होता           |
| ३५५   | २७              | उटाहरण           | उदाहरण                 |
| ३५६   | २५              | फसला             | फैसला                  |
| ३५७   | १०              | ततीय             | तृतीय                  |
| ३५९   | ų               | वु               | बृ                     |
| ३७२   | २               | दशमश             | <sup>टू</sup><br>दशमेश |
| ३७३   | ₹               | विलाश            | विशास                  |
| ३७४   | १५              | म                | में                    |
| ३७५   | Ę               | सूर्घ्य          | सूर्य                  |
| ३७५   | ۷               | दृष्ट            | दृष्टि                 |
| ३७५   | ć               | डाँलता           | डालता                  |
| ३७५   | २१              | धूर्मशास्त्रोक्त | धर्मशास्त्रोक्त        |
| ३७५   | २३              | सर्र             | सर्व                   |
| ३७६   | <b>१</b> ३      | सन्दन्ध          | सम्बन्ध                |
| ३८५   | ३०              | कुंली            | कुंडली                 |
| ३९०   | 3               | राहुलग्न         | राहु                   |
| ३९१   | <i>ξ ξ</i>      | ह                | ैं<br>है               |
| ३९२   | ų               | वेचारे           | ×                      |
| ४०७   | २४              | १८०१             | १८०९                   |
| ४२२   | २९              | गोचर<br>गोचर     | गोचर का                |
| ४३३   | चक में ४३ में ६ | ायु              | वायु                   |
|       | के सामने        | Ŭ                |                        |

## ( १०४४ )

| वृष्ठ | पंक्ति               | अगुद्ध     | शुद्ध           |
|-------|----------------------|------------|-----------------|
| ४४२   | २३                   | शग्न       | लग्न            |
| ४५१   | २१                   | मृत्यु     | मृत्यु फाँसी से |
| ४५४   | २८                   | दृष्टि     | दृष्ट           |
| ४५७   | २८                   | द्रेष्टकाण | द्रेष्काण       |
| ४६३   |                      |            | चऋ ४७           |
| ४६७   | बुध के ५ राशि में    |            | मं.             |
|       | ग्रह में             |            |                 |
| ४६८   | शनि-राशि ७ में       | शु         | ×               |
|       | ७ पंक्ति में         |            |                 |
| ४७५   | बृहस्पति मतान्तर में | ९६         | ६९              |
| ४८९   | २०                   | २३२        | २३२ (१)         |
| ४८९   | २२                   | होरारलन    | होरारत्न        |
| ४९०   | 9                    | हास        | ह्राम           |
| ४९१   | २३                   | मौ         | सौर             |
| ४९३   | २९                   | उस         | इस              |

# द्वितीय भाग (२)

## शुद्धि-पत्र

| वृष्ठ       | पंक्ति     | अशुद्ध          | शुद्ध               | पुष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध           | मुख                    |
|-------------|------------|-----------------|---------------------|-------|--------|------------------|------------------------|
| प्र२१       | १५         | उ <b>द</b>      | ऊद्ध्वं             | ५४०   | 6      | लिखा जा          | यगा नहीं लिखा          |
| प्र२२       | २४         | एव              | एवं                 |       |        |                  | गया                    |
| <b>५३</b> २ | २०         | को              | के                  | ५४३   | २६     | दक्ष             | दक्ष,                  |
| ५३३         | १९         | जाती है ।       | जाती है)।           | ५४३   | २६     | चतुर             | चतुर,                  |
| ५३३         | २४         | अष्टयाय ३       | १ अघ्याय ३२         | ५५४   | ૭      | से का            | से बचने का             |
| ५३४         | १८         | साथ             | समय                 | ४७२   | १६     | ह्रोने           | होने                   |
| ४३४         | 8          | गोचर का         | गोचर का             | ५७४   | 9      | प्रेमी 🤅         | मेमी,                  |
|             |            |                 | ग्रह                | ५७⊏   | १४     | धना पहार         | री धनापहारी            |
| ४३५         | ሄ          | उपचय            | भपचय                | ५७८   | १८     | मत्रगृही         | शतुगृही                |
| ५३४         | ¥          | उपचय            | अपचय                | ४८०   | २३     | सर्वं प्रिय      | सर्वप्रिय,             |
| ५३४         | 3          | उपचय            | प्रपचय              | ५८१   | १०     | लोभी             | सोभी,                  |
| ५३६         | १३         | मे              | में                 | ४८२   | २६     | विख्यात          | वि <del>ष</del> ्यात,  |
| ५३७         | ሂ          | कोष्ट वृहर      | स्पति कोष्ठ         | ५८३   | २०     | परमार्थी         | परमार्थी,              |
|             |            |                 | में वृहस्पति        | ५८४   | 3      | गणितज्ञ          | गणितज्ञ,               |
| ५३७         | १५         | जाने का<br>गोचर | े गोचर शनि<br>आनेका | ५८४   | १६     | द्वितीयस्य       | ान (२)<br>द्वितीयस्थान |
|             |            | शनिका           |                     | ५८६   | १३     | द्वितीयेश        | तुतीयेश                |
| <i>७६</i> ४ | २३         | ग्रह-किसी       | ग्रह, किसी          | ४८७   | 92     | <b>अह</b> सू ारी | महक्कारी,              |
| ५३७         | २=         | मत भेद          |                     |       | १२     | आहम्ब            | री,{आडम्बरी            |
| ५३८         | <b>१</b> २ | बधस्थान         | बेधस्थान            |       |        |                  | \$                     |
| ५३८         | १८         | चन्द्रमा        | चन्द्रमा से         | 468   | २३     |                  | । धर्षंशिक्षित,        |
| ४३८         | 25         | तौ              | तो                  | 497   | *      | में              | में स्त्री             |
| ५३९         | *          | जन्मकार्ल       | नि (ग्रह, जन्म      |       |        |                  | कानाश                  |
|             |            | यह              | ∫ कालीन             | ५९२   | Ġ      | रोगी सम्<br>तथा  | भव रोगी,<br>सम्भवतः    |

| पृष्ठ       | पंक्ति       | प्रशुद्ध             | शुद्ध         | पृष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध             | <b>गु</b> ढ           |
|-------------|--------------|----------------------|---------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|
| र<br>४९८    |              | धर्मभ्रष्ट           | धर्मभ्रष्ट,   | ६७३   | ११     | चद्र               | चन्द्र                |
| ६०४         |              | स्वभाव               | स्वभाव,       | ६७९   | २      | लग्न               | लागू                  |
| ६०६         |              | मास                  | मसा           | ६७९   | ४      | शास्त्राक्त        | शास्त्रोक्त           |
| ६१५         |              | स्त्रि               | स्त्री        | ६८२   | २१     | यथेक्ष             | यथेष्ठ                |
| ६१९         |              | <del>के</del> .      | को            | ६६८   | १२     | शत्र ग्रही         |                       |
| <b>६२०</b>  |              | ग्रामदि              | ग्रामादि      | ७०२   | ३      | ऊसी                | उसी<br>-              |
| <b>६</b> २२ |              | द्वितीयधिपि          | तं            | ७०२   | 3      | पुश्टि             | पुष्टि                |
| • • • •     | • •          |                      | तीयाधिपति     | ७०२   | २४     | ही म्रौर थी        | न हो ग्रौर            |
| ६२८         | Ę            | कूलेश                | <b>क्ले</b> श |       |        |                    | क्षीण                 |
|             | રપ           | <sub>ज</sub><br>जिव— | जीव—          | ७०५   | २५     | <b>≒ €</b>         |                       |
| -           | १५           | जीव वह               | वह जीव-       | ७०६   | १४     | हों चन्द्रमा       |                       |
|             |              |                      | वाक्य-चतुर    |       |        | बुध केन्द्र        |                       |
|             | १४           |                      | रहित          |       |        | और बुध             | केन्द्र               |
|             | १७           | बढ़ा,                | बडा           |       |        | में                | _                     |
| •           | ≀ २ <b>१</b> |                      | प्रज्वलित     | ७१०   | 3      | से                 | के                    |
|             | २ २९         | ३७                   | ३६            |       | 6      | ७३                 | ७९                    |
|             | ٠<br>۲       | लग्न से              | लग्न से,      | ७१२   | १४     | <b>(</b> ३१)       | (३१) ।                |
| •           | २ ६          | सीभ                  | सभी           | ७१४   | . ९,१४ |                    | ६०                    |
|             | २ २३         | भूमिका               | भूमि का       |       |        |                    | न षष्ठस्थान<br>•      |
|             | Ę            | राजनैतिक             | राजनैतिक      | - ७२३ | २९     |                    | वें भाव में           |
|             | ÷ 6          | प्रति                | पति           |       | १४     |                    | छट्ठे                 |
|             | 9            | चाहिये),             | चाहिये,       |       | : १५   | के                 | के सा <b>थ</b>        |
|             | ७ २३         | होता है ।            | होता है।      | ) ७२० | ८ २१   |                    | क, मूत्र-शुक          |
| Ę           |              | म                    | में           | ७३०   | 90     | साधर्म             |                       |
|             | १२९          | इस                   | एक            |       | ૧ ર    | जन्मलग्न           |                       |
|             | २ २०         | अर्थात, ते           |               |       | १ २४   | हीन आंग            |                       |
| •           |              | विख्यात्.            | विख्यात,      | ७४    | २ ६    | ग्रय <b>वा</b><br> |                       |
| ६७          | २ २१         | शत्र-रहि             | त शत्रु-रहि   | ्त ७४ | ४ २    |                    | श एकादशेष<br>वेडी     |
| ६७          | २ २८         |                      | से            |       | ७ १०   | वही<br>            | वरः<br>दिबन्धन ग्रादि |
| Ęv          | २ २ =        | तौ                   | तो            | 981   | ७ ११   | बन्धनाय            | ष्याच्या जारि         |

| वृष्ठ | पंक्ति     | अशुद्ध       | मुद्ध           | पृष्ठ        | पंक्ति     | ग्र <b>गुद्ध</b> | <b>गुढ</b>           |
|-------|------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------|----------------------|
| ७४८   | २३         | विषय         | विषम            | ५७६          | ૭          | युक्तोपरान्त     | युद्धोपरान्त <b></b> |
| ७४०   | १७         |              | अध्याय २९       | 550          | ş          | इस यह            | इस                   |
| ७५३   | 8          | अङ्ग         | अ <i>ः</i> द्व  | 550          | ş          | मृत-योग          | मृत्यु-योग           |
| ७५२   | 99         | दृष्ट 🗙 जन्म | ानक्षत्र ⋊ लग्न | 550          | १२         | पुष्य,           | पुष्य                |
|       | =          | = इष्ट +जन   | मनक्षत्र∔लग्न   | <b>1</b> 55२ | 3          | ज्या             | जया                  |
| ७४२   |            |              |                 | 558          | १७         | धानगम            | धनागम                |
| ७५३   | २१         | τ            | का              | 55×          | ٩          | ध्रव             | ध्रुव                |
| ७५३   | ७६         | विशषतः       | विशेषतः         | 558          | 39         | नव्रक्ष          | नक्षत्र              |
| ७५४   | १३         | रा. के       | रा.             | <b>55</b>    | 5          |                  | सिलाई                |
| ७५७   | २३         | विनाशक       |                 |              |            | सिखना 🕽          | सीखना                |
| ७६२   | ሂ          | का           | की              | <b>3</b> \2  | 3          | बचना             | बेचना                |
| ०७७   | 5          | का           | की              | <b>= ٤</b> २ | १०         | अप्रले,          | आ० अश्ले,            |
| ७७६   | २२         | चन्द्रमा     | चन्द्रमा        | 58X          | 5          | घड़िया           | दोघड़िया             |
| ७७९   | 38         | रहता है।     | रहता है,        | <b>८</b> ₹   | १०         | में; पश्चिम      | में पश्चिम           |
| ७८४   | १३         | पड़ा         | पीड़ा           | 5 E 4        | १०         | में, उन्नर       | में उत्तर            |
| ७८७   | X          | विचारता      | विचरता          | १०३          | २४         | वा               | वर                   |
| ०३७   | १६         | राशिगत       | राशिमें         | ₹03          | २८         | repalls          | repels               |
| १३७   | १२         | में का       | का              | ७०३          | २८         | प्रमण            | प्रमाण               |
| ७१४   | Ę          | शु. ग्रन्तर  | शु. का          | 303          | २२         | ७,११             | ७,१०,११              |
|       |            |              | अन्तर           | \$\$3        | १०         | लग्न में         | लग्न से              |
| ८४६   | Ę          | रा. रा.      | र. रा.          | ६१४          | Ę          | तील              | तिल                  |
| ८४६   | १६         | दद्र         | दद्रू           | 0 \$ 3       | १४         | (तथास्तु)        | 'तथास्तु'            |
| ८४८   | 38         | ११८(४)       | ११७(४)          | ० ई 3        | २३         | क्षणभङ्गर        | क्षणभञ्जूर           |
| ८४९   | 38         | १२०(१)       | १२१(१)          | ०६३          | 35         | नदि              | नदी                  |
| ८५०   | २३         | २०८(३)       | २०७(३)          | \$\$3        | ૭          | मंगा             | मांगा                |
| ८४४   | २३         | (क. ४२)      | (ख. ४२)         | १६३          | १७         | अपने ः           | आपने                 |
| ८५८   | <b>१</b> २ | इत्यदि       | इत्यादि         | ६३३          | २ <b>१</b> | अद्वतबादी        | अद्वेतवादी           |
| ८६९   | ११         | द्वितीयस्थ   | द्वादशस्य       | ७६३          | 4          | गुरु,भौमयुत      | गुरभीमयुत,           |
| ८७७   | Ę          | रखता         | रहता            | ७६३          | १३         | <b>बान्ध</b>     | भान्ध                |
| ८७२   | २ <b>१</b> | •338         | १९८८            | ६४६          | कुण्डली    | ८ श.             | <b>द रा.</b>         |

| पृष्ठ | पंक्ति | मशुद्ध    | शुद्ध     | पृष्ठ | पंक्ति | अमुद्       | शुद्ध |
|-------|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| EXX   | ૭      | प्रार्ग   | मार्ग     |       |        | में, सूर्य  |       |
| ६६२   | १३     | दशा       | दश        |       |        | में, चन्द्र |       |
| ६६२   | २०     | आविन      | आश्विन    |       |        | में, राहु   |       |
| ६६२   | Ę      | में, शनि  | में शनि   |       |        | १४३         |       |
| ६८२   | •      | में, गुरु | में गुरु, | १३३   | २५     | इका         | इनका  |

#### परिशिष्ट १

# भीगजेशाय नमः

# प्रन्थकार-परिचय

कमलापित किल्विषहरण, शिव दायक आनन्द ; जयित रमा जय जय उमा, जय 'हरिहर'\* सुखकन्द ।

> जयित ब्रह्मविद कोउ प्रवर, गहन ज्ञान-अधिवास ; जे जग जीवन-हित कियो, ज्योतिष प्रथम प्रकास।

जय ज्योतिष-विज्ञान नित, दायक शुचि कल्याण ; दृश्यादृश्य रहस्य को, प्रकटत एक समान।

> "ज्योतिष रत्नाकर" कलित, अति उन्नत, गंभीर ; वन्दे मगध बृहस्पति, ग्रन्थकार मति घीर ।

पूर्व-प्रतीत्ती-देश के, वन्दे पण्डितराज ; जे ज्योतिष-विस्तार-हित, साजे नवयुग-साज ।

> महाग्रन्थ-गरिमा गहन, पावै अमित प्रसार ; ग्रन्थकार-परिचय न पै, जानै किमि संसार ।

निज मौरभ ते वेगि ही, कियो मीत तोहि फूल ; तू पण्डित खोजै न क्यों, उन फूलन को मूल?

> फ्ल-मूल सम्बन्ध को, जानै सुमग सुजान ; अतः सुलेखक को सुनो, विमल वंश-आस्थान ।

लगभग तीन अरु अर्द्धशत, बीते वर्ष ललाम; विश्वविदित दिल्ली निकट, रह्यो शेरपुर ग्राम।

> कान्यकुब्ज बाह्यण तहाँ, **वासुदेव** गंभीर ; पद्धति रह्यो "तिवारि" को, बलशाली रणधीर ।

ते वसुदेव तिवारि जी, सैनिक मनसबदार; रण रोपन आयो मगघ, मंजुल देश बिहार।

> चमकी मगध विशाल में, दिल्ली की तलवार; मच्यो समर में त्राहि अति, भीषण हाहाकार।

<sup>\*</sup>लेखक के पूज्य स्वर्गीय पिता का भी नाम है।

समरानन्तर बीरवर, वरबीघा के पास; पूरब शहर बिहार ते, विरच्यो सुन्दर वास।

> मूल ग्राम अनुरूप ही, दियो नाम तेहि शेर सो उजाड़ वसुदेव को , रह्यो अर्जी मुख हे

पुनि निज भुजबल जोर तें, थापि दियो गढ़ सात ; गढ़ देलाव को आज हूँ, खँडहर एक दिखात।

> वैभववान बेलाव को अर्जी भग्न-अवशेष दै दै याद अतीत की, कस्णा करत विशेष

नामदार खाँ के समय, ते ब्राह्मण गुणवान ; कुछ कारण तें कीन्ह पुनि, तजि बेलाव प्रस्थान ।

> ता दिन **माउर'** आज को, रह्यो मुसल्मां ग्राम तिन ब्राह्मण और यवन में, ठन्यो तहाँ संग्रा

कान्यकुब्ज रणधीर को, सहैं यवन किमि वार ; समय जीति भृसूर भये, माउर के सरदार।

> अमित प्रतिष्ठा विभव तें, भयो इन्हें तहॅं मेल सुख, सम्पति, सत्कम्मं में, दियो हृदय को ठेर

बीते वर्ष अनेक पुनि, उजड़े मुगल पठान ; भारत महरानी भई रानी इंगलिस्तान।

> तेहि शासन में बदिल गैं, सभी पुरातन रंग लार्ड कार्नवालिस लगे, करना दमामी ढंग

श्री वसुदेव तिवारि को, छटी पुश्त की शान ; प्राणराय माऊर में, हुए पुरुष गुणवान।

> जिन के बल वैभव अनुल, बड़ो नाम इकबाल ज्ञानी, दानी, औ यशी, सभी भाँति ख्शहाल

तिन ने बारह गाँव को, लिये दमामी राज ; मुख-सम्पति-सम्मान को, जोड्यो साज-समाज ।

> <mark>अनकी चौ</mark>थी पुश्त में, **जीवन सिंह सुजा**न शीलवान ज्ञानी भये, अतिशय महिमावान

तप, पावनता, सुयश, सुख, शुचि सन्तोप महान् ; सब गुण लैं जन्मी उन्हें, एक तनय सन्तान।

१—-ग्रन्थकार की जन्मभूमि एवं वास-स्थान

सो पुनि हरिहर सिंह किह, भयो विपुल विख्यात ; शंकर-पदरत ज्ञानमय, सुभग विप्र अयदात । इनके पाँच तनय हुए, सब प्रज्ञा-सुख-मूल ; कहौं नाम तिन के सभी, ऋमगति को अनुकूल ।

देविकनन्दन सिंह जी, ज्येष्ठ पुत्र गुणलीन ; ग्रन्थकार यहि ग्रन्थ को, अति कानून प्रवीण । कोमल, मिष्ट स्वभाव को, प्रणयी, साधु उदार ; सात्त्विक विप्र, सनातनी, सौम्य, सुगुण भण्डार ।

विदित यजुर्वेदी विमल, काश्यप गोत्र महान ; वामशिखा पुनि त्रयप्रवर, वामपाद गुणवान । शेर मूल अधिवास सों, भयो **मूल शिरियार** ; भूमिहार कछ दिनन तें, पायो पद निरधार ।

रामकृष्ण दूसर अनुज, नित जनहित-लव-लीन ; विद्याप्रेमी नीतिविद, रहे अनूप प्रवीण। ज्ञानयज्ञ-चिन्ता-निरत, सो होम्यो निज प्राण ; सुयश छाडि जग में कियो, पुनि गोलोक प्रयाण।

तीसर **राधाकृष्ण** जी, बी. ए. बी. एल. **पास ;** वाणी-वाचस्पति कियो, असमय स्व<mark>गं-निवास।</mark> सां स्वदेश प्रेमी हुते, वक्ता वर, गंभीर ; सत्यनिष्ठ सप्रतिभ अरु, धर्म्म धुरीधर धीर।

औ चौथे **श्रीकृष्ण सिंह,** एम. ए. बी. एल., **बीर ;** ओजस्वी वक्ता प्रवर, सभा-समय-ध्रुव-धीर । ो "विटार-केशरी" अर्दै भरि भारत विख्यात :

जो ''विहार-केशरी'' अहै, भरि भारत विख्यात ; लोक-सिद्धनायक प्रबल, राजनीति-निष्णात ।

जन्मभूमि-सेवा-निरत, त्यागी, व्रती महान ; सत्याग्रह के सुभट वर, मातृभूमि-अभिमान ।

जिनकी वाणी में भरी, विद्युत परम प्रचण्ड ; उभरत हृदय किशोर के, फड़कि उठत भुजदण्ड ।

सो स्वराज्य दल को भयो, कीन्सिल में सिर मोर ; व्यापि रह्यो तिनको सुयश, प्रान्त बीच सब ठौर।

पंचम गोपी कृष्ण जी, प्रतिभा प्रखर वरिष्ठ ; बन्धु सदृश वक्ता प्रबल, गरिमासुगुण-गरिष्ठ । कस्ति कलाविद सो करैं, मधुर अलौकिक गान हाय निठुर विधि ने कियो, आयु अल्प तेहि दान सो अध्ययन सकाल में, कियो मौन मधु-जान ; ऊसरवसुधा तजि कियो, इन्द्रलोक प्रस्थान।

 $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$   $\mathbf{x}$ 

विदित धर्म्मगुरु विश्व को, विभव-ज्ञान-गुणखान भारत में फूट्यो प्रथम, संस्कृति-स्वर्ण-विहान शैलतटी, निर्झर-पुलिन, उषा-रिश्म अम्लान ; तहाँ अग्नि ढिग मुनि कियो, प्रथम साम को गान ।

जा दिन जग बर्बर रह्यो, संस्कृति नींह लवलेश दर्शन रिच ता दिन कियो, हम 'सोऽहं' उपदेश वसन हीन, कचपूर्ण वपु, पशु मानव नींह भेद ; ता दिन भारत विश्व में, प्रथम बखान्यो वेद।

तेहि भारत में अब भयो, नूतन ज्ञान प्रकास निज संस्कृति अरु, शास्त्र पै काहु नींह विश्वास मतिभ्रम भारत को भयो, दर्पण भयो कुशानु; सबै कहत पूरब नहीं, उगत प्रतीची भानु।

ते ज्योतिष को अब कहैं, अंध तर्क को खेल पश्चिम को मुख फिरि रह्यो, पूरब सों निह मेल ग्रन्थकार दु:खित भये, लिख ज्योतिष को हाल ; तीस पाँच वत्सर कियो, अध्ययन परम विशाल।

निबिड़ ज्ञान-जलराशि में, चुिन चुिन दुर्लभ रत्न याहि ग्रन्थ को रचन को, कीन्हों साघु प्रयत्न एक एक लघु रत्न में, लगे मास के मास ; अमित अर्थ को व्यय भयो, झेल्यो संकट त्रास ।

विनु पिच्छिम इंगित किये, बात न बूझैं लोग ग्रन्थकार यूरोप को, छियो अस्डू ग्रहयोग जे प्रसिद्ध ज्योतिषि तहाँ, नूतन औं प्राचीन ; मिथ तिन के बहु ग्रन्थ को, सार वस्तु गहि लीन।

पद-पद पर सम्यक् कियो, सत्यासत्य विचार विनु प्रमाण कीन्हों नहीं, एक शब्द स्वीकार प्राच्य-प्रतीची शास्त्र को, मिथ काढ्घो नवनीत ; जनता-सेवा हित रच्यो, पुस्तक परम पुनीत।

ø

हिन्दी, उर्द्, बंगध्विन, और मराठी माहि; सुलभ, सरल, ज्योतिप-विषय, ग्रन्थ कोउ अस नाहि।

अति सुदीर्घ श्रम झेलि के, प्रस्तुत कियो मुमाल ; शिव समर्पि नायो पुनः, मौं हिन्दी ढिंग भाल ।

> कृष्ण अग्रहण सप्तमी, मध्य दिवस गुरुवार ; पुण्य पुष्य नक्षत्र में, भयो ग्रन्थ तैयार ।

चन्द्र' बाद 'ग्रह पुनः 'रस, पुनः 'शून्य इक देहु; या विधि रचना पूर्ति को, शुभ संवत् गृनि टेहु।

> दिशि दिशि ज्योतिष शास्त्र को, सरमै तेज अन्प । नव युग नित ढ्ँढ़ै नवल, ज्ञान स्वमित अनुरूप ॥ किल्पित किह तजिहौ नहीं, यहि कौ चतुर समाज । रिक्षत रख् निज सभ्यता, साजह उन्नति-साज॥

> > 'दिनकर'

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

भारतवर्ष के प्रियदर्शन अतीत की कथा ही एक महान् उत्कर्ष का इतिहास है। किन्तु, दुःख है कि जिस भाषा में भारत के गौरव की गाथाएँ ढेर की ढेर पड़ी हैं उसका (संस्कृत का) शर्नैः शर्नैः लोप हो रहा है। काल-क्रम से आज ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आ पहुँचा है कि हम संस्कृत का अध्ययन सम्यक् रूप से अन्य भाषाओं की सहायता के बिना नहीं कर सकते, अपने घर की चीजों को दूसरों के प्रदीप के सहारे के बिना नहीं पहचान सकते। यह दिरद्वता औंसू उपजाने-वाली है। भारतवर्ष उन विदेशी विद्वानों का अनन्त काल तक ऋणी रहेगा जिन्होंने भारत के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, मीमांसा और आलोचना लिख कर भारतीय विद्वानों में अपने देश की बातें जानने की एक पिपासा-सी उत्पन्न कर दी, परन्तु यह भी ध्यान देन की बात है कि जो लोग उन पर राग-द्वेष एवं भ्रमोत्पादकता का अभियोग लाते हैं वे भी अधिक अंशों में ठीक हैं। संस्कृत भाषा से अल्प परिचय प्राप्त कर तथा भारतीय संस्थाओं से थोडी-सी अभिज्ञता संग्रह कर एक विजयी अपनी विजित प्रजा का इतिहास लिखने के समय ऐसी गलतियां कर सकता है, और यह माननीय भी है। हैवेल ( Havell ) जैसे इने-गिने पक्षपात रहित विद्वानों को छोड़कर प्रायः सभी के हृदय में भारतीय सम्यता को नीचे दिखाने की भावना काम करती रही और यही कारण है कि अंग्रेजों के हाथ से भारतीय सभ्यता की रूप-रेखा वस्तुतः चित्रित न हो सकी। फल यह हुआ कि नव्य भारत को अपने अतीत का शुद्ध, सौम्य एवं निर्मल चित्र अंग्रेजी दूरबीन के द्वारा देखने के कारण अत्यन्त बीभत्स तथा विकराल प्रतीत हुआ। यह सच है कि सम्प्रति यूरोप और भारतवर्ष दोनों ही महादेशों में कुछ ऐसे नवीन निर्माता मौजूद हैं जिन्होंने नई रोशनी रहते हुए भी भारतीय सम्यता के अतीत-उत्कर्प पर विश्वास प्रकट किया है। गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य रामदेवजी ने तो मानों भारतीय सम्यता के इतिहास को चार चौंद लगा दिये। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि "आज से एक अरब छियानवे करोड़ वर्ष पहले ब्राह्मण-काल में भारतीय सम्यता की प्रायः सभी बातें आदर्श हो चुकी थी।" ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रृद्रों की सभा में राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक एक 'अध्वर्यु' (ऋत्विक्) योग्य पुरुष के राजा वनाने की घोषणा न करे, और जब तक चतुर्वणों के प्रतिनिधि या सभा उसे अपना राजा स्वीकार न कर ले तब तक वह पूरुष राजा नहीं बन सकता था। राजा, चक्रवर्ती होने पर भी राज्य-नियमानुसार ही शासन कर सकता था। उसकी शासन-कर्त्-शक्ति भी प्रतिबन्धित मानी जाती थी। उसकी सहायता करने के लिए भिन्न-भिन्न शाखा-सभाएँ होती थीं, जिनमें कोई शासन-विधान पर, कोई आध्यात्मिक उत्थान पर और कोई वैज्ञानिक

अनुसन्धान पर विचार करती थी। सुप्रबन्ध के कारण देश में ऐश्वर्य का बाहुत्य था। राजाओं और वैश्यों के पास रतन, स्वर्ण, रजत, हाथी, घोड़े और रथ बहुत होते थे। परन्तु, ऐश्वर्य होने पर भी उनका आचरण निर्दोष था। उस समय का समाज चार वर्णों में विभक्त रहने के कारण अपनी प्रत्येक प्रकार की उन्नति नियमपूर्वक करता जाता था। अभियोगों के निर्णय के लिये उनके नियमबद्ध न्यायालय तथा न्यायकर्त्-सभाएँ थीं। प्रबन्ध तथा न्याय-विभाग के कर्मचारियों को वे अलग-अलग रखते थे। शिक्षा की पढ़ित समुन्नत और उदार थी। दिद्र मनुष्य की सन्तान भी इच्छा रखने पर पर्याप्त विद्या प्राप्त कर सकती थी। बाह्मण-गुरु विद्या बेचना पाप समझते थे । अतः विद्या की प्राप्ति इस सभ्य-युग की तरह व्यय-साध्य न थी। ब्रह्मचारियों को भोजन देना गृहस्य मात्र अपने धर्म का एक प्रधान अङ्ग समझते थे। गुरुकुलों और परिषदों में सब प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। उस समय के ब्राह्मण और संन्यासी सर्वदा लोभ रहित हुआ करते थे। लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दिये जाते थे और तब उन्हें कोई दान न देता था। ब्राह्मण धन-संचय करना पाप समझते थे, क्योंकि धन में पाप के मूल का उन्हें ज्ञान था। अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास तथा समाज को पाप-मुक्त रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य था।

संन्यासी महान तपस्वी और ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना निर्वाह कर लेते थे। उनमें सत्यवादिता, सत्कायंशीलता तथा परोपकार की भावनाओं का प्राचुर्य्य था। इसी कारण बड़े-बड़े सम्राट् भी इनके चरणों में अपना मस्तक नवाते थे और प्रजाएँ उन पर श्रद्धा रखती थीं। संन्यासियों का वर्ग समाज में सर्वोच्च माना जाता था। इन्हीं के दयापूर्ण तथा निष्पक्ष बर्ताव से वर्णाश्रम-धर्म ठीक-ठीक चलता था। जनता में भी सत्यप्रियता का भाव बहुत था। यदि महाराज श्रीरामचन्द्र के पूर्वज, महाराज हरिश्चन्द्र के जीवन-चरित पर घ्यान दिया जाय, तो मन की आँखों के सामने उस सत्य-व्रत की ऐसी एक प्रकाशमयी मूर्ति खड़ी हो जाती है, जिसका जोड़ संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता।

वाल्मीकीय रामायण के देखने से पता लगता है कि उस समय भारतीय सभ्यता की पताका गगन मण्डल को छू रही थी। केवल अयोध्या की सजावट और बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मान लेना पड़ता है कि वाल्मीकीय कालीन भारत बहुत ही सम्य और मुसंस्कृत था। रामायण से एक शिक्षा यह भी मिलती है कि सत्य-भाव से अनुष्ठानादि किये जायें तो वह दशरथ के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफल हो सकता है। किन्तु यजमान हो तो दशरथ-सा पवित्र और पुरोहित विशष्ठ तथा शृंगी ऋषियों की तरह निर्लेग। वन-

गमन के अवसर पर राम का पिता के व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट न होना यह बतलाता है कि समाज में उस समय किठन आदर्श की रक्षा का भाव प्रचलित था। संसार के इतिहास में राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिलता। ऐसे चिरतों के विकास का गौरव अगर है तो केवल भारतवर्ष को। इसी प्रकार स्त्री-प्रेम, भ्रातृ-प्रेम और प्रजा-प्रेम के अनेक आदर्श भारत ने संसार में उपस्थित किये। यह भी एक ध्यान देने की बात है कि त्रेता में वायुयान भी बनने लग गये थे। लंका से अयोध्या तक वायुमार्ग से राम की यात्रा, इसका प्रमाण है। वाल्मीकीय में लिखा है कि:—

"अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम् । हंसयुक्तं महानादमृत्पपात विहायसम् ॥" युद्ध**ः** १२३।१ ॥

यह कोरी कल्पना नहीं बिल्क वस्तुतः सत्य है। यदि किसी का यह कथन हो, जो सर्वथा अप्रमाणित होता है कि यह ब्लोक आधुनिक है, तो स्मरण रहे कि गुब्बारा अर्थात् आतशबाजी की पिटारी की ओर फ़ांस देश के मांटगाल्यर नाम के दो भाइयों का ध्यान ई० सन् १७८२ में इस ओर आकर्षित हुआ। सन् १७८३ ई० में प्रोफेसर चार्ल्स ने एक कपड़े का गुब्बारा बनाया और उसमें हाइड्रोजन भर कर १५ मील तक चलाया। इसी के बाद लोगों को उस पर बैठकर उड़ने की इच्छा हुई और क्रमशः एरोप्लेन, जेपिलन, अर्थात् हवाई जहाज बन गये। कोई मनुष्य जिसको मनुष्य होने का अभिमान होगा, नहीं कह सकता कि १७८२ ई० के बाद यह क्लोक वाल्मीकीय में दूंस दिया गया। जिस देश के लोग समुद्र में पत्थर तैरा सकते थे तथा ऐसे शस्त्रों का निमाण कर सकते थे जो शत्रुओं को मारकर प्रहारक के पास लौट आवें, उनका आकाश में उड़ना असंभव मानना बिलकुल अनुचित है। वर्तमान सभ्यता के आविष्कारों में अभी ऐसी कई चीजों का अभाव है जिन्हें प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनुष्य-समाज के लिये सुलभ कर दिया था।

द्वापर के अन्त तथा किलयुग के आरम्भ से पूर्व की बातों पर घ्यान दिया जाय तो पता लगता है कि महाभारत काल में (Transition from Dwapar to Kali) समाज पर कई दोषों का आक्रमण प्रारम्भ हो गया था। परन्तु, तौ भी राज्यशासन-व्यवस्था अत्यन्त समुन्नत तथा लोक-सत्ता का आदर करनेवाली थी। राजाओं का मान एवं उनकी बुद्धि लोक आराधन में ही केन्द्रीभूत थी। उस समय भी व्यवस्थापिका सभा (Legislative Assembly) वर्तमान थी जिसमें चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व था। और इस बात का पूरा प्रबन्ध था कि सभा द्वारा निर्धारित विषयों को राजा जनता तक पहुँचा दे। प्रत्येक ग्राम में एक प्रधान रहता था, और फिर १०, २०, १०० और १००० ग्रामों पर एक-एक सुयोग्य शासक रहते

थे। शासकों का प्रधान कार्य निष्पक्ष रूप से शान्ति रक्षा और कर-संग्रह विषयक था। कर भी लिया जाता था पर, वह राजा की व्यक्तिगत आय न थी। राजा उसे अपने विलास और सुख के लिये नहीं, बिल्क, प्रजावर्ग की सामूहिक उन्निति के लिये ही व्यय करता था। राजा का मुख्य कर्तव्य था कि वह अनाथ, वृद्ध, निस्सहाय और विधवाओं की रक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध करे। महाभारत काल में राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के ज्ञान-विकास एवं मनोरंजन के निमित्त प्रदर्शनियों का प्रबन्ध किया जाता था। महाभारत के सभा पर्व के अन्तर्गत युधिष्ठिर और नारद के सम्वाद से यह भली भाँति ज्ञात होता है कि उस समय की राज्यव्यवस्था अत्यन्त-समुन्नत तथा कल्याणमयी थी।

चिकित्सा दो प्रकारों से होती थी। एक तो मन की प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर जिसे आज 'मेस्मेरिक हील' कहते हैं, और दूसरी औषधियों से। लोग पशुपालन विधि और पशु-चिकित्सा में भी पूर्णरूप से दक्ष थे। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रायः वही था जो आज-कल का नूतन विज्ञान सिद्ध कर रहा है। वृक्षों में जीव का होना वे लोग मानने थे। शिल्प एवं गृह-निर्माण-कला के अनुसार स्वच्छ एवं सुरक्षित कोट तथा गृह बनाने की प्रथा का खूब प्रचलन था। गृह-निर्माण की ऐसी भी कला थी जिससे जल को स्थलवत् तथा स्थल को जलवत् दिखलाया जा सके।

लोगों की नैतिकता का यह हाल था कि एक बार सप्तर्पिगण, राजा अश्वपित के दरबार में कार्यवशात् गये। राजा ने यथोचित शिष्टाचार के बाद उन्हें कुछ द्रव्य भेंट करना चाहा। उसके बहुत आग्रह करने पर भी ऋषि ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। तब राजा ने कहाः—

> न में स्तेनो जनपदे न कदर्य्यों न मद्यपः । नानाहिताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कृतः ? ॥

अर्थात् मेरे राज्य में न तो चोर हैं, न कृपण हैं, न कोई शराब पीनेवाला हैं; कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्रादि न करता हो, कोई परस्त्री-गामी भी नहीं है तो कुलटा कहाँ से ? तात्पर्य यह कि भारत के निवासी अपनी नैतिक-वृत्तियों के विकास में संसार में उदाहरण नहीं रखते थे। सोचने की बात है कि जब इस नूतन-युग के विषाक्त बातावरण में रहते हुए भी हम लोगों के हृदय में वैदिक साहित्य के पाठों से पिवत्रता का उदय हो जाता है तब उस समय की बात क्या, जब भारत के सरल-निवासियों में आर्षग्रन्थों के पाठ का प्रचलन था और देववाणी मनुष्यों की भाषा थी?

यह तो हुई प्राचीन काल की बार्ते। चन्द्रगुप्त के समय तक भी भारत की सम्यता बादर्श ही रही थी। मेगास्थनीज के वर्णनों से पता चलता है कि मौर्यं-कालीन भारत में लोग सर्वदा सत्यवादी, धैर्यवान् और विश्वसनीय थे। दरवाजों में ताले जड़ने की प्रथा न थी। न्यायालय में विचार कराने के लिये जनता को बहुत कम जाना पड़ता था। लोगों में परस्पर बंधुत्व और प्रेम का व्यवहार था।

चन्द्रगुप्त के पहले तक भारत की शासन-पद्धित प्रजातंत्र के आधार पर विक-सित हो रही थी। यूरोप के विद्वानों ने इस महान् सत्य को आवृत करने का बड़ा प्रयास किया। पर, हाल में बिहार के प्रसिद्ध विद्वान् एवं एशिया के ऐतिहासिकों के स्तंभ, श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल वार-एट-ला ने (Hindu Polity) महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि मौर्यों के उत्थान के पूर्व भारतवर्ष में प्रायः प्रजातंत्र के सिवा और किसी अन्य पद्धित का कम ही प्रचार था। यह बात घ्यान देने योग्य है। पश्चिमवाले अपनी ईजाद—डिमाक्रेसी की ढोल पीटते चलते हैं और यह गर्व करते हैं कि संसार में प्रजातंत्र का प्रचार सर्वप्रथम यूरोप ने ही किया है। किन्तु, भारतीय विद्वानों के प्रताप से आज सारा संसार मान रहा है कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय सिंघु की तराई एवं हिमालय की तलहटी में केवल प्रजातंत्र की ही तूती वोलती थी।

अगर भिन्न-भिन्न विद्याओं को लीजिये तो भी मालूम होगा कि जब संसार पशुओं की खाल ओढ़ कर वृक्षों की छाया में जीवन विताता था उस समय भारत में उपनिपदों का निर्माण हो चुका था और यहाँ की जनता परिष्कृत रुचि के साथ उनके अध्ययन में आनन्द पाती थी। आधिभौतिक उपकरणों के भोग की तो बात ही क्या? आध्यात्मिक अनुभवों में हमने तभी 'सोऽहं' जैसी उच्च अनुभूतियों का आनन्द उठाना आरम्भ कर दिया था। भिन्न-भिन्न विद्याओं के अध्ययन की बात आगे चलकर की जायगी, यहाँ केवल इतना ही लिखना है कि अध्यापक मैक्समूलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि मुझ से कोई पूछे कि वह देश कौन और कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वह उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि कर सका हो तथा जहाँ मानव-सम्बन्धी बड़ी-बड़ी बातों पर विचार किया गया हो एवं जहाँ उनके हल करनेवाले पैदा हुए हों तो मैं यही उत्तर दुंगा कि वह देश भारतवर्ष है।

इसी वक्तव्य में आगे चलकर पाठक छान्दोग्योपनिषद के अन्तर्गत आये हुए नारद के उत्तर का उद्धरण पढ़ेंगे जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि अति प्राचीन काल में भारतवर्ष में प्रायः सभी विशिष्ट विद्याओं का प्रचार था और एक मनुष्य कई विद्याओं पर प्रभुत्व प्राप्त करता था। उपर्युक्त उद्धरणों से पाठकों को संतोष होगा कि वैदिक काल में भारतवर्ष में अनेकों महत्त्वपूर्ण विद्याएँ प्रचलित थीं। प्रसंगानुसार यहाँ घ्यान दातव्य विषय यह है कि—

### ज्योतिष का जन्मस्थान

भी भारतवर्ष ही है। जिस विद्या के द्वारा आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि की गित, पिरमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता है उसे ज्योतिष तथा जिस शास्त्र में उसका निरूपण, उपदेश, ज्याख्या और वर्णन रहता है उसे ज्योतिष-शास्त्र कहते हैं। भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो भागों में विभक्त किया है। एक सिद्धान्त-ज्योतिष और दूसरा फिलत-ज्योतिष (इन्हें ही अंग्रेजी में कमशः Astronemy तथा Astrology कहते हैं) जिस भाग के द्वारा स्पष्ट एवं अभ्यान्त रूप से गणना कर के ग्रह-नक्षत्रादि की गित तथा संस्थानादि के नियम, प्रकृति, एवं तज्जन्य फलाफलों का दृढ़ रूप से निश्चय किया जाता है, उसे गणित अथवा सिद्धान्त ज्योतिष (Astronomy) कहते हैं; जिस विभाग के द्वारा गगनस्थ ग्रह-नक्षत्रादि की गित देख कर पृथ्वी ने प्राणियों की भावी अवस्था और मंगलामंगल का निर्णय किया जाता है उसे फिलत ज्योतिष (Astrology) कहते हैं। मैं पहले यह दिखलाना चाहता हूँ कि—

### सिद्धान्त

अथवा गणित-ज्योतिष भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुआ था।

प्राचीन भारत में, सभ्यता की आदि में ही, ज्योतिप की चर्चा (Reference) मिलती है। वेद आय्यों के आदि-ग्रन्थ हैं। वेद-मत्रों के परमरहस्यपूर्ण अर्थों को समझाने के लिये प्राचीन ऋषियों ने कुछ ग्रन्थ लिखे हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 'ब्राह्मण' कहते हैं। ऋचाओं के पढ़ने के लिये शुद्ध उच्चारण और छन्दोज्ञान की आवश्यकता है। वेद-मंत्र समझने के लिये 'व्याकरण' और 'निरुक्त' की आवश्यकता है। तथा यज्ञार्थ वेदमंत्र का उपयोग करने के लिये 'ज्योतिप' एवं 'कल्प' की आवश्यकता है। वेद के अध्ययन में सहायता पहुँचाने के लिये इन छः विद्याओं का निर्माण हुआ और जब 'ब्राह्मण' लिखे गये तब इन सभी विषयों के नियम उन्हीं में सिन्नविष्ट कर दिये गये। किन्तु परवर्ती विद्वानों ने व्यवहार की सुविधा के लिये उपर्युक्त प्रत्येक विषय के नियमों को संगृहीत कर उनके अलग-अलग नाम रख दिये। इन्हीं शास्त्रों को षडञ्जवेद कहते हैं। इन छओं में से प्रथम शिक्षा (वेदों की

नासिका), दितीय व्याकरण (मुख), तृतीय निरुक्त (कान), चतुर्व ज्योतिष (नेत्र), पंचम कल्प (हाय), तथा पष्ठ छन्द (पैर) के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन महत्ता उसी बात से सिद्ध है कि ऋषियों ने इसे वेदान्त का नेत्र कहा है। और शरीर तथा जीवन में नेत्रों का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है यह अर्वाचीन वैज्ञानिकों की इस धारणा से निश्चित होता है कि मानव-मानस के प्रतिशत ९५ भावों का उदय और विकास नेत्रों के द्वारा, प्रतिशत दो कानों के द्वारा तथा प्रतिशत एक, एक, नाक, मुंह और हाथों के द्वारा होता है।

'साम-ब्राह्मण' के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक् २ के पढ़ने से जहाँ महर्षि सनत्कुमार और नारद का सम्वाद है, यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण से पूर्व इस देश में अनेक प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। सनत्कुमार से पूछे जाने पर नारद ने बतलाया कि ''मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथवंवेद के सिवा निम्नलिखित विद्याएँ भी पढ़ी हैं"।

- (१) 'इतिहास, पुराण' (History.)
- (२) 'वैदानां वेदम्' अर्थात् वेदों के अर्थ वतानेवाली विद्याएँ यथा व्याकरण, निरुक्त आदि। (Grammar & Philology etc.)
- (३) 'पित्र्यं', सेवा-शुश्रूषा से पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या (Anthropology.)
  - (४) 'राशिम्' गणित (Mathematics.)
- (५) 'दैवम्', उत्पात-विद्या, यथा भूकम्प, जल्फावन विद्युत्-कोष, वायु-कोप— (Geology and Physical Geography.)
  - (६) 'निधिम्' सानों की विद्या (Minerology.)
  - (७) "वाको वाक्यम्," तर्कशास्त्र (Logic.)
  - (८) "एकायनम्", नीतिविद्या (Ethics.)
- (९) "देविवद्याम्"। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ देव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ब्राह्मण में आठ वसु, म्कारह रुद्ध, कारह आदित्य, विकृत् और हवन-यज्ञ को तैंतीस देव माना गया है। यदि यहाँ इन्हीं देवों से अभिप्राय है तो इस "देव विद्या" में रसायन शिल्प, मैटर वा तत्त्व से मिन्न चेतन-जीव आदि सन्नी की व्याख्या होगी। अंग्रेजी में इन सन्नों को हम Physical Science के अन्दर ला सकते हैं।
  - (१०) "ब्रह्मविद्याम्", जिसमें ब्रह्म की व्याख्वा हो।

- (११) "भूतविद्याम्" अर्थात् प्राणियों की उत्पत्ति, प्रकार, और रचना आदि की विद्या (Zoology, Anatomy etc.)
- (१२) "क्षत्रविद्याम्", धनुर्विद्या तथा राज शासन-विद्या (Military Science & the art of Government.)
  - (१३) "नक्षत्रविद्याम्", ज्योतिष (Astronomy.)
- (१४) "सर्पदेवजनिवद्याम्", जिसमें मर्पों के विष दूर करने तथा देवों को मनुष्यों से संबद्ध करने की विधियाँ हों। (Science treating of venomons reptiles etc.)

ध्यान देने की बात है कि जब तक किसी विद्या का ज्ञान अत्यन्त उन्नत नहीं हो जाता तब तक उसके पठन-पाठन की सरलता और सुगमता का उद्योग नहीं होता। अतः यह प्रत्यक्ष है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय से बहुत पूर्व ही नक्षत्र-विद्या अर्थात् ज्योतिष-शास्त्र अत्यन्त उन्नत हो चुका था। इसकी पुष्टि में कितिपय प्रमाण भी हैं। ऋक् एवं यजुर्वेद के आधार से यह पता चलता है कि वैदिक काल में ऋषियों को उत्तरायण आदि गित का अच्छा वोध था। यथा—

"प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसावुदक् । सर्पार्धे दक्षिणाऽकंस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥"६।२।७

अर्थात् सूर्य्यं और चन्द्र के श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि बिन्दु में आने पर उनकी उत्तरायण-गति का तथा सर्प—अश्लेषा—नक्षत्र के मध्य बिन्दु में आने पर उनकी दक्षिणायन गति का आरम्भ होता है। सूर्य्य क्रमानुकूल माघ एवं श्रावण मास में इन दो निन्त्रओं पर आते हैं। अर्थात् सूर्य्यं का उत्तरायण और दक्षिणायन सर्वदा माख और श्रावण में ही होता है।

धरमेवृद्धिःपा प्रस्थः क्ष्माह्णास उदानती । दाक्षणे तो विषयीसः पण्युहृत्यंयनेन तु ।७।२।८

उत्तरायण से प्रति दिन, जल के एक प्रस्य के बराबर दिन की वृद्धि और रात्रि का ह्रास होता है। (एक अयन में छः मुहूर्त मात्र।)

> ''भांशाः स्युरष्टकाः कार्याः पक्षा द्वादशः चोद्गताः । एकादशः गुणक्ष्चेन्दोः शुक्लोऽर्धः चैन्दवाः यदि ॥''२,१०,१५

अर्थात् युग के प्रारम्भ सेपक्ष-संख्या का निर्णय करे। द्वादशपक्ष में ८ नक्षकांक्ष का उद्मम होता है। कृष्णपक्षान्त होने पर प्रतिपक्ष में चन्द्र के ११ नक्षत्रांका का उक्षण होता है। और चन्द्रपक्ष शुक्ल होने पर इसके साथ और भी अर्ब नक्षत्र योग करना पड़ता है। इसी प्रकार ऋक् वेद, तैत्तरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता, आदि पूर्वकालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि भारतवासी अति प्राचीन काल से अयन-चलन लिखते आये हैं। ज्योतिविद्या-गोपथ (२, ४, १०) में सूर्य्य, पृथ्वी, दिन तथा रात्रि के विषय में लिखा है "पुरस्तात् अर्थात् सम्मुख रहने के कारण सूर्य उदय होता है (ऐसा मानते हैं) और उस उदयकाल के अन्त होने पर अपने को अस्त करता है। और तब रात्रि होती है (ऐसा माना जाता है)।" परन्तु, वास्तविक बात यह है कि चूंकि पृथ्वी अपने व्यास पर घूमती है। इससे जब इसका आधा भाग सूर्य से हट जाता है—अर्थात् सूर्य ऊपर रह जाता है और वह भूभाग नीचे आ जाता है—तब "अधस्तात्" अर्थात् पृथ्वी के एक भाग के नीचे की ओर आ जाने से उस भाग पर सूर्य रात्रि कर देता है। और पृथ्वी की गित के कारण जब वही भाग पुनः सम्मुख आ जाता है तब "पुरस्तात्" पृथ्वी के उसी भाग के सम्मुख आने से, सूर्य्य उस भाग पर दिन कर देता है। वास्तव में वह सूर्य न कभी अस्त होता है और न उदय होता है और न वह कभी (निम्लोन्यित) चलता ही है।

इसी प्रकार तैत्तरेय ब्राह्मण (३,४,६) में सूर्य्य, पृथ्वी, दिन तथा रात्रि के विषय में लिखा है :---

"वह सूर्य्य न कभी अस्त होता है, न उदय होता है, (अह्नएव तदन्तिमत्वा .....) दिन की समाप्ति पर जब सूर्य्य अपने को अस्त करता है, तब वह अस्त होता है, ऐसा मानते हैं। (परन्तु वास्तव में) अवस्तात् अर्थात् पृथ्वी के एक भाग के नीचे की ओर आ जाने से (पृथ्वी के अपने व्यास पर घूमने के कारण) वहाँ मूर्य्य रात्रि करता है; और पृथ्वी की गति के कारण जो भाग मूर्य्य के सम्म्य आता है उस भाग पर (पुरस्तात्) सूर्य्य दिन करता है। उस समय उस भाग के लोग समझते हैं कि प्रातः हुआ। रात्रि के समाप्त हो जाने के कारण फिर विपर्यय होता है। अवस्तात् अर्थात् नीचे रहने की दशा के पश्चात् (अर्थात् उमी भूभाग के नीचे से ऊपर या सूर्य्य के सम्मुख आ जाने से) उस भूभाग पर सूर्यं दिन कर देता है। और जिस भू-भाग पर दिन था उसकी सम्मुखावस्था की समाप्ति पर रात्रि हो जाती है। परन्तु, सच पूछिये तो निश्चित बात यह है कि मूर्य्य कभी नहीं (निम्लोन्यति) चलता है। इसके सिवा तैत्तिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक में जहाँ प्लाक्षी तथा वैशम्पायन आदि ज्योतिषियों के मत अंकित हैं, वहाँ आरोग और भ्राजादि भिन्न-भिन्न सूर्य्य के विषय वर्णित हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उस अति प्राचीन काल में भी भारतवासी ग्रहों और ताराओं के भेद भली भाँति जानते थे और वेदकालीन ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था।

संसार के आदि-कवि महर्षि वाल्मीकि ने तो राजा रघु तथा श्री रामचन्द्र जी और उनके म्नाताओं के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति तथा उनके उच्चादि होने की बातें, एवं लग्न की राशि आदि के विषय में लिखकर इस बात का पूर्ण प्रमाण दे दिया है कि रामायण के निर्माणकाल—त्रेता—मे भी ज्योतिप शास्त्र की विपूल उन्नति हो गई थी। यदि महाभारत के प्रमंगो पर ध्यान दिया जाय तौ भी पता लगता है कि ज्योतिष शास्त्र भारतवासियों की प्राचीनतम सम्पत्ति है। ज्योतिष सम्बन्धी बहुत-मी बाते भारतवासियों के दैनिक अनुष्ठानो का अंग वन गई थी। महाभारत के समय में अत्यन्त साधारण प्रजा भी ज्योतिष की अनेक बातों से साधारणतया पूर्णस्य से परिचित थी। आदि पर्व में राजा द्रपद अपनी पुत्री द्रौपदी को उपदेश देते हैं कि 'जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा का श्रवण से, और अरुन्धती का विशाष्ठ से हैं वही घनिष्ठ सम्बन्ध तू अपने पतियों से जोड़े रहना।' इसी प्रकार महायुद्ध के समय घोर नक्षत्रों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, "सूर्य्य का राह से ग्रस्त होना, क्वेत ग्रह का चित्रा को अतिक्रमण करना, धमकेत् का पूष्य नक्षत्र मे उदय होना, अङ्गारक की महा-नक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र में बृहस्पित का भग नक्षत्र को अति-क्रमण करके राह का ग्रास बनना, शुक्र का पूर्वप्रोप्ठपदा नक्षत्र में उदय होना, ब्वेत ग्रह का धुमरहित अग्नि समान चमकना, ऐन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा मे आना, ध्रव का प्रज्वित वेग में बाई ओर हट जाना, चित्रा और स्वाती मे कृर ग्रह का हाना, वक्र और अनुवक चाल से अग्निरूप में होकर श्रवण का ब्रह्म-राशि नक्षत्र-मडल में लाल रूप धारण करना, बड़े सप्तर्पियों का प्रकाश नष्ट हो जाना, बृहम्पति और शनि का विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदित रहना, चतुर्दशी, पञ्चदशी और भूतपूर्वा षोडशी तिथियों में भी सूर्य्य और चन्द्र दोनों का ग्रहण होना, और उल्कापात, ये जनता के भयंकर विनाश और भीषण विपत्ति के मुचक है।"

महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि तत्कालीन विख्यात ज्योतियी गर्ग ऋषि थे। गर्गजी को ग्रहों की सूक्ष्म स्थितियों एवं वक्री होने का स्पष्ट ज्ञान था। उन्हें यह ज्ञात था कि मुख्य ग्रह सात है। वह राहु के केवल छायाग्रह-रूप को भली-भाँति जानते थे। गर्गसहिता के पढ़ने से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि महाभारतकालीन ज्योतिष विषयक ज्ञान अत्यन्त उन्नत एवं प्रगाढ़ था।

सूर्य्य-सिद्धान्त का लेखक अपने ग्रन्थ के निर्माणकाल की वातें अपने ग्रन्थ के मध्यमाधिकार अध्याय के श्लोक २२ एवं २३ में इस प्रकार लिखता है कि:— "वर्तमान कल्प या सृष्टि के सन्धि-सहित छ मन्वन्तर बीत चुके हैं, वैवस्वत के २७ चतुर्थयुगी तथा २८ वें युग के सत्ययुग भी व्यतीत हो चुके हैं....."। इससे

प्रतीत होता है कि ग्रन्थ रचे जाने के समय सत्ययुग बीत चुका था; अतएव यदि त्रेता और द्वापर के मान में सम्बत १९९० (अंग्रेजी १९३३) तक के कलियुग का समय ५०३३ वर्ष (कल्यब्द) जोड़ दिया जाय तो 'सूर्य्य-सिद्धान्त' की रचना का समय निकल आवेगा। हिन्दू-सिद्धान्त के अनुसार १२९६००० (त्रेताकी आयु)+ ८६४००० (द्वापर की आयु)+५०३३ (१९९० सम्बत् तक किल की आयु)= २१६५०३३, अर्थात् इक्कीस लाख पैंसठ हजार तैंतीस वर्ष आज से (सम्बत् १९९० या ई० सन् १९३३)से पूर्व इस ग्रन्थ की रचना हुई थी। गणित विषय का यह एक आर्ष ग्रन्थ है जिसमें सिद्धान्त ज्योतिय की प्रायः सभी बातें पाई जाती हैं। इन प्रमाणों के बाद अगर कोई पाश्चात्य विद्वान यह कह दे कि भारतीयों ने गणित की बातें अन्य देशों से सीखी हैं तो इसका क्या महत्व होगा ? अनेकों पाञ्चास्य विद्वानों ने संस्कृत-ग्रन्थों एवं संस्कृत-भाषा की जटिलताओं से ईपत् परिचय रखने के कारण अपने-अपने ग्रन्थों में कपोल-कल्पित अथवा लचड़ सिद्धान्त बना रखे हैं। ऐसे ही अप्रमाणित अनुमानों के प्रचारकों में वेन्टिल साहब एक थे, जिन्होंने भारतीय ज्योतिष-विज्ञान को आधुनिक सिद्ध करने की विफल चेप्टा की थी। किन्त, अन्त में उन्होंने अपने ग्रन्थ-शेष में इतना स्वीकार किया है कि आज से प्रायः ३३०० वर्ष पूर्व भी हिन्दुओं ने चन्द्रमा के सप्त<del>र्विशति</del> नक्षत्रों का निरूपण किया था।

अरवी भाषा में आज से कोई साढ़े छ सौ वर्ष पूर्व की लिखी हुई एक पुस्तक हैं जो 'आयन-उल-अम्बाफितलकालुलीअत्वा' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है कि भारतीय विद्वानों ने अरब के अन्तर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, चिकित्मा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। कर्क नामक एक पण्डित ६९४ या ९५ शाके में बादशाह अलमंसूर के दरबार में गये थे। चिकित्सा, रसायन और ज्योतिय में इनकी अच्छी गति थी। इनके पास बहुत-सी आर्य्य पुस्तकें भी थीं, जिनमें से एक का नाम 'विहत् सिन-हिन्द' लिखा गया है। यह वराहमिहिर कृत 'वृहत्-संहिता' हो सकता है।

इस स्थान में विद्वानों के महत्त्वपूर्ण (Authoritative) लेखों का कुछ उद्धरण देना आवश्यक है।

- (१) प्रोफेसर बेवर और कोलबूक साहब ने सिद्ध कर दिखाया है कि चीन और अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से ही हुआ है। उनका कान्तिमंडल हिन्दुओं का ही है। निस्सन्देह, उन्हीं से अरब वालों ने इसे लियाथा।
- (२) इस शास्त्र में (ज्योतिष में) हिन्दू-लोग संसार की सभी जातियों से बढ़कर हैं; मैंने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखे हैं; परन्तु मैंने किसी

जाति में भी हजार से आगे की संख्या के लिये कोई नाम नहीं पाया। परन्तु, हिन्दुओं में अठारह की संख्या तक के लिये नाम है और वे उसे परार्द्धक कहते हैं।

---एलबरूनी।

(३) दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के लिये संसार हिन्दुओं का ऋणी हैं। इस सिद्धान्त के न होने से गणितशास्त्र का होना ही असंभव था। पहले पहल अरब वालों ने अंक लिखने की यह रीति हिन्दुओं से ही सीखी। उन्होंने इसका यूरोप में प्रचार किया। प्राचीन युनानी और रोमन लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे। इसलिये वे अंकगणित में उन्नति नहीं कर सके।

---आर. सी. दत्त।

(४) बीजगणित और रेखागणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ उसका प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के द्वारा ही हुआ।

--मानियर विलियम्स।

- (५) संसार रेखागणित के लिये हिन्दुस्तान का ही ऋणी है, युनानी का नहीं। ----डाक्टर थीवो।
- (६) हिन्दुस्तानियों ने रेखागणित के मूल सिद्धान्त निकाले और उसे युनानियों को सिखाया। —आर. सी. दत्त ।
- (७) बेली नामक ज्योतिषी ने अपने समय से ४३८३ वर्ष पूर्व का एक भारतीय-सूर्य्य ग्रह-गणित को गणना द्वारा जाँचने पर कहा है कि आर्यों के गणना में एक मिनट की भी भूल नहीं है।

  ——थियोजोनी आफ दि हिन्दूज

अरब निवासी गणित विद्या को 'हिन्दसा' कहते हैं। प्रतीत होता है कि इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर 'भारत भारती' के लेखक ने

> 'डरकर कठोर कलंक से, वा सत्य के आतंक से । कहते अरब वाले अभीतक 'हिन्दसा' ही अंक से ॥'

कहा है। एक बात और है। दो सम्यताओं के सम्पर्क से नयी बातों का जन्म होता है अथवा पुरानी बातों ही नया रूप धारण करती हैं। भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा भी अध्याय है जब भारतवासियों का मुख्यतः ग्रीक तथा साधारणतः पर्सियन और अरेबियन आदि विदेशियों से बहुत घनिष्ठ सम्पर्क हो गया था। संभव है, उस समय तत्कालीन विदेशी विद्याओं का भारत पर प्रभाव पड़ा हो किन्तु, यह ध्यान देने की बात है कि विदेशी विद्याओं का प्रभाव आमूल-परि- वर्तन-कारी नहीं हुआ। भारत-वसुन्धरा में प्रायः सभी प्रमुख विद्याओं का जन्म बहुत पूर्व ही हो चुका था और वे अपनी-अपनी निर्दिष्ट दिशाओं की ओर बढ़ती चली जा रही थीं। ग्रीकों ने केवल अपने आदर्श से किसी प्रकार की हलचल पैदा कर दी। और इस पारस्परिक संघर्ष (Mutual contact) का प्रभाव हितकर ही हुआ हो सो बात नहीं है, बल्कि बहुत स्थलों पर ग्रीक सिद्धान्तों ने भारतीय सिद्धान्तों में मिल कर ऐसी खिचड़ी बना दी कि बातें कुछ की कुछ हो गई। फलित ज्योतिष के कई अंशों में इस प्रभाव के दुष्परिणाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के प्रोफेसर श्री रामयत्न ओझाजी ने अपने 'फलितविकास' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि 'वर्तमान दशम सारिणीविधि, होराविधि करण एवं त्रिशांश, विधि इत्यादि प्राचीन ऋषिप्रणीत नहीं होने के कारण फल कहने में असुविधा होती है।' अस्तु।

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मैं यह मानना चाहता हूँ कि ज्योतिष का जन्म भारत की ही पवित्र-भूमि में हुआ था।

#### फलित ज्योतिष

(Astrology)

यह एक महान सत्य है कि जब तक मनुष्य को किसी कार्य्य विशेष की उपयोगिता में विश्वास नहीं होता तब तक वह उसकी ओर श्रमशील एवं दत्तचित्त भी नहीं होता। उसकी उपयोगिता, आध्यात्मिक, शारीरिक, सांसारिक चाहे जो कुछ भी हो पर कुछ होना जरूर चाहिए। अगर यह सत्य न होता तो वाष्पश्चित (Steam-power) का ज्ञान जेम्स वाट ही तक रह जाता, विद्युत् शक्ति (Electricity) की चमक डाक्टर विलियम लिबर्ट के हृदय में ही उदित होकर अस्त हो गई होती, और विभीषण के पुष्पक-विमान की कहानी जैसी कहानियों से प्रेरित होकर मान्ट गालियर वायु-यान की रचना की ओर न बढ़ता। प्रत्येक आविष्कार की उन्नति उपयोगिता की सीढ़ी पर होती है। मुतरां, ज्योतिष विद्या यदि केवल तिथियों की तालिका ही निर्धारित करने को रची गई होती तो भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि संसार से दूर, हिस्र पशुओं से व्याप्त, तपोवन के निर्जन कुञ्जों में, शारीरिक कष्टों को सहते हुए इसके अध्ययन एवं समुचित विकास के लिये प्रयत्नशील न हुए होते। स्मरण रहे, हमारे महर्षियों ने ऐसे व्यापारों का प्रचार नहीं किया जो आधिभौतिकता को अलौकिकता से समन्वित करने के साधन न रहे हों। महाभारत के शान्तिपर्व में स्पष्ट लिखा है कि गर्ग

श्रृष्टि ने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्या करके कालज्ञान अथवा ज्योतिष प्राप्त किया था। और भी कई ऋषियों के इसी विद्या के निमित्त तपस्या करने का प्रसंग मिलता है। किन्तु, बीसवीं सदी की आँखें किसी वस्तु की प्राचीनकालीन स्याति एवं महत्ता को उसकी उपादेयता एवं सत्यता के प्रमाण में ग्रहण नहीं कर सकतीं, अतः कुछ आगे तक कहना होगा। मैं अपने तर्क को तीन भाग में बाँटने की कोशिश करूँगा। (१) वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक भारतवासियों का इसमें पूर्ण विश्वास था; (२) बहुत काल पूर्व अन्यदेशीय विद्वान् भी इसकी सत्ता में विश्वास करते थे और (३) हम अन्धविश्वास छोड़ कर भी उचित तर्क की कसौटी पर कसकर इसके सत्यासत्य का विचार कर सकते हैं।

## (१) प्राचीनता

अर्थ्य ग्रन्थों से प्रमाण उद्धृत करने के पूर्व मुझे यह कहना है कि यदि कोई मनुष्य, बीसवीं सदी के इतिहास को पढ़े तो मालूम होगा कि जनता रेल, तार, बिजली आदि से अद्भुत लाभ उठा रही है, पर इन वैज्ञानिक उपकरणों से परिचित होने के लिये उसे इतिहास नहीं बिल्क साइंस पढ़ना होगा। इसी प्रकार वेद, उपनिषद् रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से प्रसंगानुसार केवल यह पता चलेगा कि फलित ज्योतिष का उन समयों में काफी विकास हो चला था और उसमें लोगों को श्रद्धा थी। परन्तु, ज्योतिष का पूर्ण विवरण ज्योतिष-शास्त्र के आर्ष ग्रन्थों में ही मिलेगा।

ऊपर लिखा जा चुका है कि ज्योतिष को वेद का अंग, बिल्क प्रधान अंग (नेत्र) माना है। गोभिल सूत्र में प्रोप्ठपद (भादो) को पूर्णिमा में उपकरण (यज्ञ में वेदपाठ या यज्ञीय पशु का संस्कार विशेष) करने का समय बतलाया है तथा श्रावणपूर्णिमा से शिक्षा का आरम्भ श्रेयस्कर कहा गया है। स्थल-स्थल पर वेदों ने यज्ञारम्भ और समाप्ति के शुभ अवसरों का भी निर्देश किया है। तात्पर्य यह कि भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-भिन्न कार्य्यों की फल-प्राप्ति के लिये शुभ एवं कल्याणप्रद माना गया है। आदि किव महींप वाल्मीिक ने श्रीरामचन्द्रादि के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं लग्न के द्वारा फलित ज्योतिष की सत्ता को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार महाभारत में भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, बिल्क इतना अधिक कि उनका संकलन एवं उद्धरण असम्भव प्रतीत होता है। प्रसंगानुसार कुछ मुख्य बातों का ही उल्लेख किया जाता है।

महाभारत के अनुशासन पर्व के ६४ वें अध्याय में समस्त नक्षत्रों की सूची देकर बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार का पुण्य होता है। महाभारत काल में प्रत्येक मुहूर्त का भिन्न नाम था और प्रत्येक मुहूर्त का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न धार्मिक कार्य्य से शुभ वा अशुभ समझा जाता था। इसी प्रकार तिथि की अपेक्षा नक्षत्र का महत्व अधिक समझा जाता था। २७ नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवता माने गये थे जो अब भी माने जाते हैं। उन देवताओं के स्वभाव के अनुसार उस नक्षत्र से भावी गुण अथवा अवगुण का अनुमान किया जाता था। फलित ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्रों का उपयोग अधिकता से होता था। शुभ नक्षत्र में ही विवाह, युद्ध, एवं यात्रा करने की पद्धति थी। पंचमी, दशमी, एवं पूंर्णिमा का पूर्ण नाम उस समय से है। ये तिथियौं महाभारत काल में शुभ मानी जाती थीं।

अनुशासन पर्व के १०६ एवं १०९ अध्यायों में प्रत्येक महीने में उपवास करने का फल बताया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तरायण पुण्यकार के और पित्र है तथा दक्षिणायन पितरों तथा यम का है। उस समय यह माना जाता था कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से बहावेत्ता लोग बहापद को पाते हैं। और दक्षिणायन में अगर योगियों की मृत्यु हो तो चन्द्रलोक जाकर उन्हें लौट आना होगा। भगवद्गीता में, जो महाभारत का एक प्रमुख अंग है, ऐसी घारणा का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत में लिखा है कि बाणशय्या पर पड़े हुए भीष्म, शरीर छोड़ने के लिये, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्टिर महाराज का जन्म जिस शुभ-नक्षत्र, घड़ी और समय में हुआ उसका वर्णन आदि-पर्व में यों आया है:——

ऐन्द्रे चन्द्रसमारोहे, मुहूर्तेऽभिजदष्टमे । दिवो मध्यगते सूर्य्ये, तिथौ पूर्णेति पूजिते ॥

"पंचमी (क्वार सुदी पंचमी) के दिन दोपहर को अष्टम अभिजित् मुहूर्स में सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में युधिष्ठिर का जन्म हुआ।" ऐन्द्रे चन्द्रसमा-रोहे से तात्पर्य है कि जिस तरह इन्द्र सभी देवताओं का राजा है उसी तरह युधिष्ठिर सभी का राजा होगा। "तिथी पूर्णेति पूजिते" से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय भी पूर्णिमा तिथि शुभ तथा पूज्य समझी जाती थी।

महाभारत के समय में यह भी धारणा थी कि कुछ ग्रह, विशेषतः शनि और मंगल दुष्ट हैं। मंगल लॉल रंग का और रक्तपात करने वाला समझा जाला था। केवल गुरु ही सर्वशुभ एवं सब प्राणियों की रक्षा करने क्लला समझा जाता था। ग्रहों का कितपय नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना अशुभ माना जाता था। बुध और शनिश्चर का योग भयंकर माना जाता था। भीष्म पर्व के आरंभ में भूत- राष्ट्र को भयंकर प्राण हानि कारक दुश्चिह्न बतलाये गये हैं। उद्योग-पर्व, अध्याय १४३ के अन्त में श्रीकृष्ण और कर्ण की मुलाकात के समय दुश्चिह्नों का वर्णन किया गया है। उसमें ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योगों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। युद्धकालीन घोर नक्षत्र-योगों का वर्णन पूर्व ही किया जा चुका है। श्रीकृष्ण ने जब कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने इस प्रकार ग्रहस्थिति का वर्णन किया:— उग्र ग्रह शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल वक्ष होकर अनुराधा नामक नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। चन्द्र के चिह्न बदल गये है और राहु सूर्य्य को ग्रसित करना चाहता है।

भीष्म-पर्व के आरंभ में व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रह-स्थित का वर्णन किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि "१४,१५ और १६ दिनों के पक्ष होते हुए मैंने सुने हैं; परन्तु, १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है। ऐसा कभी भी न सुना गया था। इसमें भी अधिक विपरीत बात तो यह है कि एक ही मास में चन्द्रग्रहण और सूर्य्यग्रहण का योग है। वह भी त्रयोदशी के दिन ।" इस भौति महाभारत के अन्दर इस प्रकार की अनेकों वातें हैं जिनसे सिद्ध होता है कि नाना प्रकार के उत्पात, (दुर्भिक्ष, आपत्तियाँ आदि) ग्रहों की चाल पर अवलम्बित माने जाते थे। इसी प्रकार व्यक्ति के सुख-दुःख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्रों की गित से संबद्ध माने जाते थे। फलित ज्योतिष के विषय में आप ग्रहों में आये हुए इन प्रसंगों के उद्धरण के बाद ज्योतिष-शास्त्र के—

## (२) भारतीय एवं अन्यदेशीय

वेत्ताओं एवं प्रणेताओं के नामो तथा कृतियों की चर्चा करने की चेप्टा की जाती है।

> 'सूर्य्यः पितामहो व्यामो विशष्ठोऽस्तिपराशरः ; कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिम्निरंगिराः । लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो मनुः ; शौनकोऽप्टादशश्चैने ज्योतिःशास्त्र प्रवर्तकाः ।'

<sup>\*</sup>१५ जनवरी १९३४ के प्रलय-कारी भूकम्प के मन्निकट पूर्व ही १५ दिन के अन्दर दो ग्रहण हुए थे और उसके बाद का शृद्ध वैशास्त्र कृष्णपक्ष १३ दिन का था।

इस समय, जहाँ तक मुझे मालूम है इनमें से कई ऋषियों के प्रणीत ग्रन्थ नहीं मिलते। महींष विशिष्ठ श्रीरामचन्द्र के पुरोहित थे। उनके बेटा शिक्त और शिक्त के बेटा पराशर होरा शास्त्र के वेत्ता हुए। पराशर के पुत्र व्याम हुए जिन्होंने वेद को वर्तमान रूप में संगठित किया, महाभारत की रचना की, और अठारह पुराण बनाये। वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी हुए, जिन्होंने मीमांमा की रचना की और जिनका लिखा हुआ जैमिनीय सूत्र फिलत ज्योतिष का एक अनुपम ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध है। इस सूची के आधार पर इन ज्योतिर्वेत्ताओं का काल-निर्णय पाठक स्वयं कर लें। इन ऋषियों के वाद आर्य्यभट्ट (शक ३९८), ब्रह्मणुप्त, वराहमिहिर (शक १२२, मतान्तर से ४२१), मुञ्जल, भट्टोल्पल, श्वेतोत्पल, शतानन्द, भोजराज, कालिदास (शक ५२०), भास्कर, कल्याणचन्द्र, ब्रह्मणुप्त (५२०), आदि ज्योतिषशास्त्र के प्रधान-वेत्ता हुए। इनमें से कई फिलत ज्योतिष के लेखक है।

प्राचीन काल में, भारत के बाहर भी प्रायः प्रत्येक देश में लोग फलित ज्योतिप की सत्ता में विश्वास करते थे। प्रत्येक दरबार में ज्योतिपियों का आदर होता था, राज्य पर आनेवाली विपत्तियों की घोषणा ज्योतिषी पूर्व ही कर देने थे। ( Stars of fate ) भाग्य के तारे, अंग्रेजी साहित्य की प्राचीन उक्ति है। इसी भाँति प्रायः सभी देशों के प्राचीन साहित्य में हमें मानव ज्ञान के कुछ ऐसे चमत्कार दीख पडते हैं जिन्हें हम अनुभव-शून्य-तर्कना से अलौकिक (Super Natural) कह कर टाल देते हैं। रममाल आदि की विद्याएँ आज चाहे भले ही हास्यास्पद एवं अतिरंजित हो गई हों, पर अत्यन्त प्राचीन काल में उनका विकास फलित ज्योतिष के ही सिद्धान्तों पर हुआ होगा। ये दूर की बानें जाने दीजिये। अविचीन काल में भी केपलर और बेकन जैसे विदानों ने फलित ज्योतिए में अपने पूर्ण विश्वास की घोषणा करके यह सिद्ध कर दिया है कि पाश्चात्य देशों का तार्किक मस्तिष्क भी फलित ज्योतिष के रहस्यों से परिचय पाने पर अपनी दृढ़ता छोड़ सकता है। अभी भी भारत तथा विदेश के बहुत से पाश्चात्य बुद्धिवाले विद्वान् ज्योतिष के फलित अंग पर विश्वास रखते हैं। १९३४ के १५ जनवरी वाले भूकंप ने तो इस पर मुहर लगा दी। जब किसारा संसार चुपचाप अपने काम में लगा चला जा रहा था तब भारत के पण्डितों ने भावी-विपत्ति की आशंका की बारंबार घोषणाएँ कीं। अंग्रेजी पत्रों में संवाद छपे, हिन्दी पत्रों ने घोषणाएँ छापीं। पर, लोगों ने ज्योतिपियों को पुराना बेवकुफ समझ उनकी बातों पर घ्यान न दिया । आखिर १५ जनवरी १९३४ को वह भविष्यवाणी सत्य निकली। भारतीय पंडितों की इस भविष्यवाणी का सत्य होना

यह वतलांता है कि जहाँ स्थूल विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देख सकता वहाँ फरित ज्योतिष उसके सूक्ष्मरूपों से भी परिचित हो सकता है <sup>१</sup>।

अब सोचने की वात है कि कठोर सत्य के प्रेमी, आडम्बर रहित, पाखण्ड से दूर रहनेवाले, लोक-कल्याण की आराधना करनेवाले प्राचीन ऋषियों ने इसमें इतना गंभीर विश्वास क्यों किया? क्या आप यह कहना चाहेंगे कि वे ऋषि अनुभव-गृन्य तथा अपरीक्षित पदार्थों तथा सिद्धान्तों की सत्ता मान लेते थे? यदि हाँ, तो मचमुच आप अपने हृदय एवं उन तपोधन महात्माओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने समार के लघु से लघु पातकों से बचने के लिये जंगलों की राह ली और जिन्होंने अखण्डनीय सत्य के अनुसंधान में शरीर और जीवन को भीषण कष्टों में बिताना पसन्द किया। अभी मेरे सामने दो दल हैं। एक दल है, इन मनियों का जिन्होंने अत्यन्त तपस्या एवं संयम के साथ ज्योतिष शास्त्र की गहन गुफा में प्रवेश कर सारी जिन्दगी तक सत्य का अनुसंधान करके, यह घोषणा की है कि फलित ज्योतिष की सत्ता मान्य है और दूसरा दल आपका है जो ज्योतिप का नाम मात्र ही सुनकर, उस शास्त्र के महान् सिधु से लाखों मील दूर वैठे हुए उसके अवगुण और उसकी अस्तित्वहीनता का बखान कर रहे हैं। और चार पेज 'जोकर' (Joker) पाँच पेज 'ट्रैवेल विथए डाँकी' (Travels with a donkey) अर्थात् इधर-उधर के किस्से कहानी आदि किताबों को पढकर ज्योतिष जैसे महान् एवं गंभीर विषय पर सम्मति देना दुस्साहस है। अगर इस कूचे से परिचित नहीं तो, किनारे बैठकर तमाशे देखिये। गालियाँ न दीजिये। मैं विनीत होकर कहूँगा कि यथेष्ट अध्ययन के बिना किसी शास्त्र की समीक्षा करना बृद्धिमानी नहीं है। अब थोडे में उचित तर्क की कसौटी द्वारा यह दियाने की चेष्टा करूँगा कि

### (३) तारागण का प्रभाव

मनुष्य पर ही नहीं वरन् जड और चैतन्य सभी पदार्थों पर अवश्य ही पड़ता है। समुद्र के ज्वार और भाटे की लीला जनता के सामने एक प्रत्यक्ष सत्य है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का मत यही है कि ज्वार और भाटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव ही है। तरल पदार्थ पर चन्द्रमा का प्रभाव बहुत पड़ता है। अब तो प्रायः सभी डाक्टर और वैद्य इसकी सत्यता मानने लगे हैं। कांयलेरिया (Fileria) बीमारी का तीव्र कोप

१. भूकम्प की बातें पीछे जोड़ी गई हैं।

एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा को हुआ करता है। जीर्ण ज्वर के रोगियों को अब डाक्टर लोग अमावस्या एवं पूर्णिमा को प्रथम-पथ्य खिलाने में बहुत विरोध करते हैं। सभी डाक्टर का मत है कि फायलेरिया शरीर में रक्त के एक प्रकार के परिवर्तन का ही नाम है। एकादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा में इस रोग की वृद्धि से यह अनुमान होता है कि चन्द्रमा ही इसका मूल कारण है। ज्योतिष शास्त्र में चन्द्रमा को रुधिर का कारक होना बतलाया है। इसये यह सिद्ध होता है कि चन्द्रमा जिम तरह समुद्र के जल में उथल-पुथल मचा डालता है उसी तरह शरीर के रुधिर-प्रवाह में भी अपना प्रभाव डालकर दुर्वल मनुष्यों को रोगी बना डालता है।

इसी प्रकार यदि वनस्पतियों पर ध्यान दिया जाय तो उन पर सूर्य्य और चन्द्रमा का आश्चर्य्यपूर्ण प्रभाव देखकर वृद्धि चिकत रह जाती है। पुप्प प्रातः-काल खिल जाते हैं और संध्या समय पुनः सम्पुटित हो जाते है। कुमुद के दो प्रकार हैं। एक रक्त, दूसरा श्वेत। श्वेत कुमुद का खिलना और सम्पुटित होना चन्द्रमा के क्रमशः उदय और अस्त पर अवलम्बित है। बहुत से पूष्प ऐसे हैं जो नियत समय पर अर्थात् घड़ी के अनुसार ही खिलते हैं। 'बुक औफ नौलेज' (Book of Knowledge) नामक पुस्तक के ४०१४ पृष्ट में लिखा है कि स्वीडन देश के मिस्टर लिनांस (Linnaeus) ने, जा उद्भिद-विद्या के प्रकाण्ड पंडित थे, अपनी पुष्प-वाटिका में कुछ फला की ऐसी पक्ति बैठा ली थी कि फुलों का बारी-बारी से खिलना घड़ी का काम देता था। जैसे पंक्ति का पहिला फूल ठीक छ बजे खिलता था, दूसरा ठीक सात बजे और तीसरा आठ बजे। इसी ऋम से फूलों के खिलने तथा सपुटित होने से समय का अनुमान किया जा सकता था। सूर्य्यमुखी फुल, यदि वह मंज्ञोले आकार का रहता है तो प्रायः सारा दिन सूर्य्य की ही ओर रहता है। इसी प्रकार अनेकों उद्भिद ऐसे हैं जिनके बीज कई ऋतुओं तक पृथ्वी में पड़े रहने पर भी नहीं उगते; परन्तु, ज्यों ही सूर्य्य किसी लास नक्षत्र में पढ़ता है त्यों ही (सौर या चान्द्र मास के अनुसार) उम बीजों के अंकूर उग आते हैं।

अगर अनप पशुओं की विशेषताओं पर ध्यान दें तो वहाँ भी तारामणों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होगा। बिल्ली के नेत्र की पुतली चन्द्रमा की कला के अनुसार घटती बढ़ती है। कुत्तों की काम-शक्ति की जागृति आश्विन कार्त्तिक में ही हुआ करती है। बहुतेरे पशु-पक्षी, कुत्तों, बिल्लियों, सियारों, कौओं आदि के मन एवं शरीर पर तारों का कुछ ऐसा अदृश्य प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना प्रकार की नई वोलियों से मनुष्यों को पूर्व ही सूचित कर देते हैं कि अमुक अमुक

घटनाएँ होने को हैं। अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात की ओर आकृष्ट हुआ है। बलिन युनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर कारल ल्युक (Mr. Karl Lukelate professor of Advanced physics and Chemistry in the University of Berlin the Discoverer of Necrolite) ने भी इसमें अपना विश्वास दिखाया है। मैं समझता हूँ यदि संसार के पश्, पक्षी, उद्भिद आदि को, इसी दृष्टि से, अध्ययन किया जाय तो यह सिद्धान्त अटल हो जाय कि संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थी पर ग्रह्न नुसन्नों। का प्रभाव अवस्य पडता है। चुँकि सूर्य्य और चन्द्रमा अन्य ग्रहों से बडे दीखते हैं। इस लिये इनका प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किन्त्, अन्य सूक्ष्म ग्रहों के प्रभाव की विवेचना में मनुष्य असमर्थ हो जाता है। किन्तु 'इन्डिन्टिव लाजिक' (Inductive Logic) के अनुसार सौ पचास मनुष्य को मरते देखकर अपनी मृत्यु को अवश्यम्भावी समझने वाला मनुष्य चन्द्रमा और सूर्य्य के प्रभाव से अन्य ग्रहों के प्रभाव का वास्तविक अनुमान कर ले तो क्या हानि है? बल्कि यह एक सत्य है जिसके खंडन की चेष्टा मंडन की सहायता करेगी। इसी न्याय के अनुसार ज्योतिषग्रन्थों में कहे गये फल अगर मानव-जीवन पर लागु हों तो यह कहना बिलकुल जायज है कि मनुष्य के भाग्य-चक्र की मुख्य घटनाएँ ग्रहों की गति के अनुसार ही परिचालित होती हैं।

मैं ज्योतिषशास्त्र का विद्वान् नहीं हूँ। केवल उसमें अटूट श्रद्धा रखने के कारण मुझसे उस पर किये गये आक्षेप सह्य नहीं होते। अतः मैंने कुछ प्रमाणित कुण्डिलयों को एकत्रित कर यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन जातकों के जीवन की प्रमुख घटनाएँ उनकी कुरडिलयों में पूर्व-वर्षित पाई जाती हैं। वे कुण्डिलयाँ परिशिष्ट-भाग में संगृहीत हैं। उनके साथ इस पुस्तक के अनेक सिद्धान्तों का भी हवाला दिया गया है। मुझे आशा है कि अगर वे कुण्डिलयाँ हवालों के साथ पढ़ी जाम तो जनसाघारण को भी यह विश्वास हो जायगा कि जनमकालीन ग्रहों की स्थित से, अल्प परिश्रम के द्वारा भी, मनुष्य के जीवन की भावी प्रमुख घटनाओं का स्पष्टाभास मिल सकता है और ज्योतिषशास्त्र भी सत्य प्रतीत हो सकेगा। पूर्व इसके कि मैं अपने देशवासियों से इस शास्त्र की उन्नति आराधना के लिये अपील करूँ मैं यह अप्रिय सत्य कहना चाहता हैं कि

## ज्योतिषकी ओर जनता की दृष्टि निम्मंम और कठोर

है। यह प्रमाण, मैं दो शाखा शास्त्रों—वैद्यक और ज्योतिष—की तुलना करके दिखाना चाहता हूँ। जनता वैद्यक में विश्वास करती है। यह उचित भी

है। यह वैद्यक और ज्योतिष दोनों शास्त्रों में तुलना कीजिये। एक वैद्य है। वह रोगी को अपनी आँखों से देखता है। पूर्वावस्था पूछता है। समीप बैठ कर नाडी देखता है। उसकी वर्तमान पीड़ा का समाचार पूछता है। मल जाँचता है, मूत्र जाँचता है। रक्त, थुक और नाखुन तथा दाँत की परीक्षा करता है। इतने से भी सन्तोष नहीं होने पर एक्सरे  $(\mathrm{X}'\mathrm{ray})$  से उसके शरीर की आन्त-रिक परिस्थिति का चित्र उठा कर देखता है। फेफडा जाँचता है। रोगी को क्या शिकायत है यह भी उसी से पूछ लेता है। पासवालों से उसकी दशा के परिवर्तन के समय, रोग के आक्रमण आदि की गति भी पूछ लेता है। अभिप्राय यह कि ऐसी कोई बात नहीं छूटती जो स्वास्त्रथ्य से सबद्ध हो। और लोग खुशी-खुशी कहने जाने हैं। पर इतने पर भी बहुधा डाक्टर औषधि में ही नहीं वरन् निदान मे भी ऐसी गलती कर बैठता है कि रोगी को परलोक-गमन छोडकर दूसरा चारा नहीं और इस पर यह तो देखिये कि रोगी के परिवारवाले यही कह कर सन्तोप कर लेते हैं कि ''भगवान की गति है। डाक्टरने अपने भर उठा क्या रक्वा ?" लोग अपनी ही खोटी किस्मत को कोसते हैं, वैद्यों की विद्या, बुद्धि, वैद्यक की कमजोरी आदि पर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालने। इसके विपरीत ज्योतिपियों का हाल देखिये और आप ही कहिये कि जनता उसपर कितनी अक्रपाल् है! उनके हाथ में कभी कभी कुण्डली या बहुधा जन्म की तिथि और समय मात्र ही दिया जाता है। पहली बात तो यह कि जन्म समय के ठीक होने मे ही सन्देह। दो चार-पढ़े-लिखे घरों को छोड और साधारण ग्रामवासी (वा नगरनिवासी) समय का अन्दाज नहीं रखते। प्रसृति-गृह से खबर आते-आते भी कुछ देर हो ही जाती है। सस्ती घड़ियों का दोष अलग भ्रम उत्पन्न करता है। वालक पलने में है, पंडित जी को कुण्डली मिली। अभी बालक के विकास की रेखा भी दिखाई नहीं पड़ी है और प्रश्न किया जा रहा है कि बालक दीर्घ-जीत्री, विद्वान, धनी, मानी और अपत्यवान होगा या नहीं ? कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बेचारे ज्योतिषी को उस जातक को देखने का सौभाग्य भी नहीं होता। इन परिस्थितियों में, ऐसी भ्रमपूर्ण कुण्डली के बल पर कही गई बात अमत्य निकली तो लोग विना रोक-टोक के ज्योतिषशास्त्र को ढोंग और पण्डित जी को ढोंगी कह देते।

लेकिन, सच पूछिये तो न वह शास्त्र ढोंग है और न वह पंडित ढोगी। ज्योतिष उसी प्रकार सत्य है जैसे अन्य शास्त्र सत्य है। पर जैसे वैद्य गलती कर सकते हैं वैसे ही ज्योतिषी से भी गलती हो सकती है—विशेषतः उस दशा में जब कुण्डली ठीक न हो, समय आदि ठीक-ठीक न लिखे गये हों। यदि कुण्डली

ठीक भी है और ज्योतिषी विद्वान् भी है, तो भी मनुष्य के नाते वह गलती कर सकता है, क्योंकि ज्योतिषशास्त्र भी तो आखिर शास्त्र ही है। और जैमे वैद्यां को गलती करके प्राण लेने का अधिकार आप लोगों ने दे दिया है, वैसे ही मंयोगवश गलती कर पाने पर ज्योतिषियों को भी क्षमा कर देना कोई अन्याय नहीं होगा; आखिर ज्योतिषियों की गलती में आपकी जान तो नहीं जाती।

इस बात पर आप इस प्रकार भी सांच सकते है। अदालतों में अक्सर ऐसा होता है कि दोनो पक्ष के गवाहो को जॉच कर हाकिम एक को जिला देता है; अपील का हाकिम कुछ और ही कर देता है और प्रिवी-कौमिल एक तीमरी ही बात कर बैठनी है। यही नहीं, बल्कि कभी-कभी एक अभूनपूर्व बात हो जाती है और अदालत ऐसा निर्णय कर देनी है जिसका पहले काई अनुमान ही न कर सकता था। ध्यान देने की बात है कि एक हा सबूत के कागजात, एक ही गवाही और गवाह, कानुन भी एक ही, किर इस भिन्नता का कारण? अवश्य ही इसका कारण कानुनों की विभिन्न टीका और हाकिमां की अपनी व्यक्तिगत विचार-पद्धति है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिषियों का ज्ञान भी ९ ग्रह, १२ राशि तथा उनके अन्य-अन्य भेद, जन्मकालीन ग्रह-स्थित आदि के इजहारों पर अवलिस्बित रहता है। यदि घरवालों ने जन्म का समय ठीक-ठीक बतलाया, और यदि ज्योतिषी ने तदन्सार ग्रह और राशियां के फलाफल के नारनम्य मे बुद्धिमानी स काम लिया तो फल जरूर सच होगे। अन्यथा बडी-बडी भुले भी हो सकती हैं और वे क्षम्य है। विशालरूप मे सगठित चिकित्सा-शास्त्र की गलनिया पर आप ध्यान नहीं देते; वैद्य की भूल आपके लिये भूल नहीं, कानुन जैसे सदृढ विषयों की गलनियाँ भी आपके लिये छोटी है, तो क्या ज्योनिष की ही गलनी आपकी नजर में गड़ती है। आप ने इसके वैज्ञानिक अनुशीलन, सगठन और उद्धार की कोशिश कब की ? आप की पूरी ज्योतिप-विद्या ही कहाँ है ? आप उसकी खोज के लिये श्रमशील भी कब हुए ? और अगर ऐसी हालत में भी ज्योतिषी गलती करे तो आप खिल्लियाँ उड़ाते हैं। यह मोचने तथा पश्चानाप करने की बात है। इसी प्रसग में, मैं यह विचार करना चाहता हूं कि कई युगो के प्रतिपादित विज्ञान—इस फलित-ज्योतिष का—

### पतन क्यों

हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर मोचते हुए सबसे पहले मुझे यह सूझता है कि संस्**कृत विद्या के** प्रचार का अभाव इसका एक मुख्य कारण है। सभी पुरानी पुस्तकें सुललित छन्दों में लिखी गई है, जो प्रायः शब्द-विन्यास तथा अलंकार से रिक्त नहीं हैं। इस समय प्रायः अधिकांश ज्योतिषी वैयाकरण नहीं हैं तथा वैया-करणों में भी ज्योतिषी बनने की लालसा का अभाव है। ऐसे लोग बहुत योडे हैं जो सोना और सुगन्ध माथ रख़ने हों। टीकाकारों ने श्लोकों के शब्दार्थ ही कह कर छोड़ दिये, उनके प्रश्नां, रहस्यो तथा विशेषताक्षां पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया। फिर आजकल के पन्लव-प्राही पण्डिन उनके गांभीर्थ्य को कैसे काबू में ला सकते हैं।

दूसरी बात फिल्त ज्योतिष की पढ़ाई की कोई नियमित संस्था नहीं। लोग थों हा सा गणित पढ़ कर फिल्त विषय की दो चार पुस्तकों पढ़ कर ही फलाफल कहने का दुस्साहस कर बैठते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि ज्योतिषशास्त्र के चार लाख सूत्र एवं श्लोक हैं। यदि यह ठीक हैं तो केवल दो चार फिल्त ग्रन्थों के पढ़ने के उपरान्त कोई फलाफल कहने के योग्य हो सकता है, इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। ऐसा भी मुनने में आता हैं कि कुछ विद्वानों के घर में प्राचीन पुस्तकों हस्तिलिप भें पड़ी हुई हैं। दुःख हैं कि वे न तो स्वयं इसे प्रकाश में लाते हैं और न दूसरों को लाभ उठाने देते हैं। इस प्रकार, वे ग्रन्थ मानव-ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पाते।

कुण्डली बनाने वाले पिष्डितों से मेरी शिकायत यह है कि वे सत्य की अपेक्षा आडम्बर के पोषक बन गये हैं। वे किमी साधारण-सी पुस्तक के आधार पर, जन्मकालीन ग्रह, राशि आदि की स्थिति तथा गणित के अंकों से एक अत्यन्त दीर्घ कुण्डली तैयार कर लेते हैं। यही नहीं बिल्क दीर्घता के लिये वे चित्रों का भी उपयोग करते हैं. परन्तु, सच पूछिये तो ऐसी छुण्डलियों मे सार-वस्तु एवं महत्त्वपूर्ण बातों का प्राय. अभाव ही रहता है। गणित के अंकों की आवश्यकता अवश्य है परन्तु, यदि परिणामानुकूल उसका फल निकाला नहीं गया तो वह महत्त्वहींन हों जाता है। लग्न की शुद्धि पर तो केवल इने-गिने विद्वानों की ही दृष्टि जाती है। फलाफल कहने के लिये लग्न-गुद्धि नितान्त आवश्यक है, क्योंकि अगर मूल टीक नहीं—अगर उसमें दोप है—नो बुक्ष फल नहीं देगा।

यद्यपि अभी तक कुण्डली बनाने की परिपाटी प्रचलित हैं, पर वह केबल रस्म अदा करने की चीज रह गई है। लोगों को सायद ही उसकी उपयोगिता में विश्वास रहता हो। यदि भारतीय विद्वान् इस ओर ध्यान न देंगे तो ज्योतिष का नाम ठग-विद्या हो कर रहेगा। कई मनचले लोग तो इसे इस नाम से पुकारने भी लग गये हैं।

ज्योखिशास्त्र की अप्रतिष्ठा के कारणों में वह धूर्त मण्डल भी है जो अपने को भविष्यवक्ता कहता फिरता है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में भूत और भविष्य के हाल बताने की प्रथा सी चली आ रही है। प्राचीन ग्रन्थों में एक विद्या को पिशाच-विद्या कहा गया है। ये धूर्त, कुण्डलियाँ हाथ मे लेकर जीवन की घटनाओं से मिलती-जुलती ऐसी बातें कह डालते हैं कि लोग उन्हें सच्चे भविष्य वक्ता कह कर उन पर रुपयों की वृष्टि कर देते हैं। लेकिन, जब भविष्य बातें सत्य नहीं निकलतीं तब सारा का सारा दोप ज्योतिपशास्त्र पर मढ़ा जाता है। इसमे ज्योतिपशास्त्र की बड़ी अप्रतिष्ठा हो रही है।

भृगु-संहिता से भी कुछ कम भ्रम नहीं फैल रहा है। मेरा विश्वास है कि ऐसी पुस्तक न कभी थी और न है। बहुत दौड-भूप करने के बाद मैंने इसे बिलकुल निस्सार पाया। वर्तमान भृगुसंहिता के अविश्वमनीय होने के मुझे कई दृष्टान्त मालूम हैं। एक का जिक्र नीचे किया जाता है जो माननीय श्रीमान् राजा बहादुर हरिहर प्रमाद नारायण सिंह जी अमावा तथा टिकारी नरेश के सामने की बात है।

लगभग २५ वर्ष हुए कि बनारस के कोई दैवज पडित अपनी भृग्महिता की पोथी के माथ राजा साहब के दरबार मे उपस्थित हुए। उस समय मै कुछ कुछ ज्योतिष का अध्ययन कर रहा था, इमिलये राजा तहादुर ने उम पडित जी मे मिलने के लिये मुझे पत्र लिखा। उन्होंने मुझे अपनी कुण्डली के साथ ब्लाया था। परन्तू कई कारणों से मैं न जा सका। हाँ, अपनी कुण्डली की जगह सी आर दास (बंगाल के नेता) की कुण्डली भेज दी और यह लिख दिया कि यह कुण्डली मेरी है। राजाबहाद्र ने उसी कुण्डली के आधार पर उस पंडित से फलाफल पूछ कर लिखवा कर रख दिया। सयोगवश उक्त पंडित जी के अमावां छोडने के एक दिन बाद ही मैं भी अमावां पहुँचा। राजाबहादुर मेरी स्थिति तथा जीदन-घटनाओं के प्रवाह से खुब परिचित रहने के कारण मुझे वे फलाफल सुनाने को उत्सुक थे। उन्होने अपने द्वार पंडित को भृग्महिता द्वारा प्राप्त किये हुए फलों की तालिक: मेरे सामने पढ़ने की आजा दी। चुँकि जितनी भत एवं वर्तमान बातें उसमें कही गई थी वे सब मेरे जीवन-चरित से मिलती थीं, इसलिये राजावहादुर मुझसे पूर्ण संतोप की आशा कर रहे थे। परन्तु जब मैने यह कहा कि ये फल बिलकुल झूठे हैं, क्योंकि कुण्डली मेरी नहीं, विन्कि किसी और की है, तो वे चिकत रह गये। उमी समय मैंने अपनी मच्ची कुण्डली दिखलायी,। इसके उपरान्त सभी लोगों को उस दैवज की बातों पर मन्देह होने लगा। उस दैवज ने राजा साहव तथा और कई लोगों से खुब रुपये ऐठे थे। मेरी जन्मकुण्डली

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>उनका और मेरा जन्म एक ही दिन का है। लग्न में बहुत अन्तर है।

की बातों के उपरान्त भी कई हठी व्यक्ति, उस दैवज्ञ के समर्थक बने रहे। इस पर मैंने उस दैवज्ञ के द्वारा उद्घोषित कई बातों को अपनी नोट-बुक (Note Book) में लिख लिया (जो नोट मेरे पास है)। किन्तु, ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों उनकी भविष्यवाणी झूठी होती गई और मुझे तो उनमें न तब विश्वास था और न अब है। उसमें नोट की हुई कुछ बातों का जिक्र नीचे किया जाता है।

एक महाशय का जन्म सम्बत् १९३६ आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी रविवार को हुआ था। दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु ६० वर्ष की आयु में सम्बन् १९९६ के ज्येष्ठ महीने की शुक्ल-पञ्चमी शुक्रवार को होगी। परन्तु, १९९६ के ज्येष्ठ की गुक्ल-पञ्चमी मंगल को पड़ती है। तिथि-भेद से भी शक-वार समझना असम्भव है। इसी प्रकार श्रीमान् राजाबहादुर के बहनोई, सांढ़ा निवासी स्वर्गीय बाबू गणेशप्रसाद सिंहजी के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी मृत्यु ६० वर्ष की अवस्था में होगी, परन्तू, उनका देहान्त दुर्भाग्यवश, अत्यन्त युवावस्था में ही हो गया। उसी दैवज ने श्रीमान् राजा साहब के मास्टर बाव रामअधिकारी सिंह जी के विषय में भी यह कहा था कि उनकी मृत्य सन् १९३३ ई० की रामनवमी के बाद दशमी तिथि को होगी। उक्त बावू राम-अधिकारी सिहजी रामनवमी के कई दिन पूर्व अन्तिम बार मुझसे मिलने के लिये गया आये। मैंने उन्हें बहुत ढाढ़म दिया कि उस दैवज की सारी की सारी वार्ते झटी होनी आई है। अयोध्या से जीवित लौटने की आशा तो उन्हे जरूर हो गई पर, वे डरते-डरते ही अयोध्या गये। तीन सप्ताह के बाद वह वहाँ से जीवित लौट कर आये और आज तक भी जीवित ही है। इसी प्रकार, एक दूसरे सज्जन के विषय में जिनका जन्म सम्वत् १९३८ आश्विन गुक्ल पष्ठी गरुवार का है, यर कहा गया था कि उनकी मृत्यु ५४ वर्ष की उम्प्र में सम्वत् १९९२ के श्रावण कृष्ण अप्टमी को होगी। किन्तु, १९९२ की श्रावण-शुक्ल-अष्टमी भीमवार पड़ती है। क्या भृग ऐसी गलती करने के योग्य थे?

मेरा विचार है कि भृगु महाराज के नाम पर प्रचलित इस ठगी विद्या से मनुष्य को अवश्य बचना चाहिये। एक बार मद्रास प्रान्त के किसी ज्योतियी ने पत्रों में यह विज्ञापित किया था कि वह एक रुग्या फीस के बदले पाँच प्रश्नों के उत्तर लिख भेजेंगे। मैंने भी आजमाइश के लिये पाँच प्रश्न भेजे। उनके यहाँ से मेरा प्रश्न वाला लिफाफा ज्यों-का-त्यों मुहर किया हुआ लौट आया। उनमें से दो प्रश्न मेरे अनुज बाबू श्रीकृष्ण सिंह की एम. एल. परीक्षा तथा मेरे पुत्र बाबू गौरीशंकर की मैट्रिक परीक्षा के विषय के थे। मैंने अपने पत्र में इन लोगों

के नाम न दिये थे, पर, मद्रासी ज्योतिषी के उत्तर में इन दोनों के नाम भी दिये हुए थे और लिखा था कि आप के भाई श्रीकृष्ण सिंह तथा आप के पुत्र गौरीशंकर सिंह परीक्षोत्तीर्ण होगे। यह सन् १९२१ ई० की बात है। परीक्षोत्तीर्ण होना दूर रहा मेरे अनुज श्रीकृष्ण सिंह राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल चले गये और गौरीशंकर ने स्कूल छोड़ दिया। यह विषय विचारणीय है। नाम बता देना ज्योतिप-विद्या का काम नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इननी प्रशंसा जनर कहँगा कि उक्त ज्योतिषी जी के पास कुछ ऐसी विद्या है जिसके बल पर उन्होंने पत्र पढ़े विना मेरे प्रथन ही नहीं, बिल्क मेरे अनुज और पुत्र के नाम भी जान लिये। किन्तु, यह भी सोचने की बात है कि ज्योतिष न जानने के कारण इनका भविष्य-कथन मिथ्या निकला। बड़े ही दुःख की बात है कि सम्प्रित भारतवर्ष में बहुतेरे लोग स्वार्थवश ज्योतिष विद्या का कलिङ्कत कर रहे हैं।

इन कथनों के अनन्तर ज्योतिषशास्त्र के विद्वान् प्रेमियां तथा समाज के धनी-मानी सज्जनों से मेरी

#### अपील

है कि अपने इस प्राचीन गौरव की रक्षा और उद्घार की ओर अग्रसर होना आपका परम-कर्तव्य है।

### विद्वानों से

मेरी विनीत प्रायंना है कि आप ज्योतिपशास्त्र रूपी कामधेनु के उपकारा से पूर्णक्ष से परिचित है। अत्यन्त प्राचीन काल से मानव-समाज का उपकार करने वाली वह कामधेनु आज ठग, कपटी, छली, धूर्त और व्यवमायी लोगे। के अत्याचारों से पीड़ित, उनके कुटिल पाग में बढ़ छटपटा रही है। आर्य्यत्व के नाते वह आपकी महायता के लिये पुकार रही हैं। आप दौड़िये, उसकी रक्षा, उसके उद्धार और उसके समुचित उत्थान के लिये अमशील बिनये। इस शास्त्र की उन्नति के लिये जो कुछ भी किया जाय, आप उसमें हाथ बटाये। उदासीन रहना ठीक नहीं। हाँ, एक बात, इस विद्या को गुन्त रखने की चेप्टा न की जाय। यह तो शास्त्र हैं, विज्ञान है। जनता के सामने इसका स्वरूप नग्न होना चाहिए। गोपनीय वस्तुएँ प्रायः बुराइयों से भर जाती हैं। आप इसे वह स्वरूप प्रदान करें जिससे अधिकाधिक सख्या में लोग इसके अध्ययन की ओर झुकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गुजरी हुई बात (For a lost cause)

के लिये नहीं चित्ला रहा हूँ। अभी भी समय है। अगर, भारतीय विद्वानों की मंडली अभी से वद्वारिकर होंकर इस शास्त्र के उद्धार के लिये कोशिश शुरू कर दें तो बहुत कुछ हो जाने की आशा है।

जमाने से कहावत चली आ रही है कि लक्ष्मी और सरस्वती में वैर का भाव है, परन्तु, मेरा विश्वास है कि एक की सहायता के विना दूसरी का सम्यक् विकास और उपयोग प्रायः असम्भव है। अतएव,

#### धनिकों से

मेरी प्रार्थना है कि सरस्वनी के उद्घार में आप अपनी थैलियाँ भी अपंण करें। भगवान् ने यह धरोहर आपको सत्कार्यों के लिये ही दी है। आप विवाह, श्राद्ध अथवा अन्य कार्यों में जितने रुपये फूंकने हैं, अगर उसका सहस्रांश भी इस उथे। तिपथेनु-उद्धार के निमित्त व्यय करने का उत्साह दिखलावें तो सरस्वती के वरद पुत्रों का अनुष्टान सुगमता से पूर्ण और सफल हो जाय। विद्योन्निति में थन का व्यय भारत का प्राचीन आदर्श रहा है। मनु भगवान् के वचनानुसार एक विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता करने से इक्कीस पीढ़ी तक शुभ परिणाम होता है; तो आप स्वयं सोचे कि किसी खास शास्त्र की उन्नति में सहायता प्रदान करने का क्या फल होगा? यदि अनुसन्धान-कार्य्य में आपकी सहायता से यह सिद्ध हुआ कि ज्योतिपशास्त्र निस्तत्व नही है तो इस पुण्य के भागी आप ही होगे। यदि दुर्भाग्यवश परिणाम इसके प्रतिकूल ही निकला तो भी जनता को इस महाभ्रम के जाल से बचाने का पुण्य आपको ही होगा।

यद्यपि इस शास्त्र के अनुसन्धान उन्नति तथा उद्घार की योग्यता भारतवर्ष के महान् विद्वानों को ही है, तथापि मैं अपनी अल्पवृद्धि के अनुसार

### क्छ उपाय

(Suggestions) पेश करता हूँ। मेरी धृष्टता के लिये मुझे क्षमा की जाय। मेरा विचार है कि जब तक गणित-विभाग के मतभेदों का निश्चय न होगा तब तक फलित विभाग में सफलता पाना कठिन है। इस कारण तात्का-लिक रूप से:—

(१) सर्वसम्मित से कोई एक ऐसा पंचांग बनाया जाय जिसमें प्रत्येक ग्रह का दैनिक स्फुट तथा देशान्तर-साधन की सुगम विधियाँ वर्णित रहें।

- (२) विद्वन्मण्डली द्वारा 'अयनांश' के मतान्तर का पूरा विचार किया जाय जिसमें नौटिकल ऐलमनक (Nautical Almanak) से भी सहारा मिल सके।
- (३) काशी जैसे किसी केन्द्रस्थान में एक विशाल पुस्तकालय खोला जाय जिसमें ज्योतिष की मुद्रित एवं हस्तलिखित सभी भाँति की पुस्तकों के संग्रह का आयोजन रहे।
- (४) ज्योतिष विषय का कोई सुसज्जित मासिक पत्र निकाला जाय जिसमें वराबर मतमतान्तरों पर देश के विद्वान् विवेचना किया करें तथा जिसके द्वारा कठिन प्रश्नों का हल करना सुगम हो।
- (५) नं० ३ में कहे गये पुस्तकालय के साथ एक शिक्षालय भी रहे, जिसमें मुख्यतः फलित ज्योतिष की ही शिक्षा दी जाय। सुविधानुसार इसकी शाखाएँ देश के भिन्न-भिन्न कोनों मे भी फैलाई जायें।
  - (६) वर्ष मे एक बार ज्योतिष-सम्मेलन हुआ करे।
- (७) ज्योतिष के अध्यापको के अन्दर एक ऐसी मंडली भी हो, जो विलक्षण कुण्डिलयों को एकत्रित किया करे। मनुष्य और पशु-पक्षी सभी की कुण्डिलयाँ एकत्रित की जायँ। ज्योतिष-पत्र के द्वारा देश के विद्वानों का ध्यान इन कुण्डिलयों की ओर आकर्षित किया जाय। पर्य्याप्त विवेचना के पश्चात् वर्ष के अन्त में ये कुण्डिलयाँ पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दी जायँ।

इसी प्रकार के आन्दोलन से ज्योतिष का उद्घार सम्भव है। आशा है भारतवर्ष के विद्वान् और विद्या-प्रेमी मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे।

प्रस्तावना समाप्त करने के पूर्व मैं पाठकों की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अल्पज्ञ होते हुए भी मैंने

# यह पुस्तक क्यों लिखी ?

बात यो है। मैं एफ. ए. का छात्र था। कई बार यूनिवर्मिटी की परीक्षा में असफल होता रहा। मेरे पिता जी स्वभावतः बडे ही धर्म-भीरु, पवित्र-हृदय, और शास्त्र-पुराण एवं परंपरा में विश्वास रखनेवाले थे। उनके जीवन का अधि-कांश केवल शिवभक्ति में ही बीता। उन्हें मेरी असफलता कुछ खलती-सी प्रतीत होती होगी, क्योंकि परीक्षा के पूर्व वे प्रत्येक वर्ष पण्डितों को बुला कर मेरी परीक्षा का फल पूछा करते थे। मुझे भली भाँति याद है कि प्रत्येक साल पण्डित मेरे परीक्षोत्तीर्ण होने की ही भविष्य वाणी करते थे। और इसके प्रतिकृल मैं प्रत्येक वर्ष असफल होता रहा। आखिर ज्योतिष-शास्त्र के तथ्यों से मेरी आस्था जाती रही और मैंने एक बार अपना विचार दिवंगत पितृचरण की सेवा में भी निवेदन किया। मेरी बातें सुन कर उन्हें दुःख हुआ परन्तु, उन्होंने मेरा प्रबोध करते हुए कहा—''यह नुम्हारी नितान्त भूल है। महर्षियों की वाणी में अविश्वास तुम्हे शोभा नही देता। ज्योतिष अवश्य सत्य है। हाँ, यह बात और है कि हमारे आधुनिक पण्डित गणना तथा विद्वत्ता में कोरे हो।।'' इस उपदेश का मेरे चित्त पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा। तब से मेरी धारणा सी हो गई कि जिस विषय को हम नहीं जानते उसकी निन्दा करना बुद्धिमानी नहीं है।

सन् १८२८ ई० में मैंने मुगेर में मोखतारी आरम्भ की और उसके एक वर्ष बाद से ही यदा-कदा ज्योतिष की पुस्तकों का अवलोकन भी शुरू कर दिया। अल्प अभ्यास से ही मेरी लगन उस शास्त्र की ओर इस प्रकार लगी कि मैं कचहरी के कामों को भली भाँति निवाहते हुए भी अपने अध्ययन के लिये, किसी अशमें, पर्याप्त समय निकाल लेने लगा। हाँ, मुझे इस बात का दुख अवश्य रहा है कि मुझे किसी विद्वान् की सेवा में रह कर इस शास्त्र के अध्ययन का सुयोग तथा सौभाग्य न प्राप्त हो सका। कभी किसी से कुछ सीखने का प्रयत्न भी किया तो असन्तुष्ट ही होना पडा। किन्तु इस परिस्थिति का एक सुन्दर परिणाम यह हुआ कि केवल स्वाध्याय पर अवलम्बित रहने के कारण मैं प्रत्येक बात को यथेष्ट तर्क-वितर्क, खण्डन-मंडन और मनन-चिन्तन के बाद ही ग्रहण कर सका। इस प्रकार अध्ययन करते-करते मुझे यह विश्वास हो गया कि ज्योतिष शास्त्र केवल सत्य ही नही बिल्क परम सत्य, गभीर और स्वादु है परन्तु, इसमे मत-मतान्तरों के घनचक्कर भी बहुत मिले।। मैं ज्योतिष का अध्ययन केवल जिज्ञासावश तत्त्व की खोज में करता रहा। इसे अर्थकरी बनाने की इच्छा न तो थी और न है।

जब मेरी अवस्था कुछ विशेष हुई तब मुझ में यह धारणा उत्पन्न हुई कि अगर मैं इसे जान कर ही रह गया तो परिश्रम व्यर्थ ही होगा। इस कारण सम्वत् १९८७ में मैंने निश्चय किया कि अध्ययन-काल में मैंने जो टिप्पणियाँ लिखीं और संग्रह की थीं उनको कुछ महापुरुषों की कुण्डलियों के साथ पुस्तका-कार में जनता को भेंट कर दूँ।

### हिन्दी-भाषा

मेरे लिखने का मुख्य कारण यही है कि साधारण पाठक भी इससे कुछ लाभ उठा सकें और विद्वान् इस विद्या को सुगम एवं स्पष्ट बनाने की चेष्टा करें। मैं इस पुस्तक को परिपूर्ण घोषित करने की भृष्टता नहीं कर सकता। इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं और संभवतः वहुत। परन्तु, मेरा लक्ष्य भी यही है कि विद्वान् इसके सुधारने का यश लें। इस पुस्तक को प्रकाशित कर मैं कदापि अर्थ या कीर्ति की आशा नहीं करता। मैं तो केवल जनता के सामने अपने तुच्छ परिश्रम से, ज्योतिष जैसे जटिल शास्त्र का परिचय मात्र रख रहा हूँ। अगर विद्वान् इमी उद्देश्य से और पुस्तकें लिख कर इमे अधिक सुगम कर दें तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूँगा। अगर जनता ने इसे अपनाकर मुझे इसकी पुनरावृत्ति का सुअवसर प्रदान किया तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं द्वितीय संस्करण में इस पुस्तक के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की सम्मतियों को समुचित अ दर और उपयोग के साथ स्थान दे दूँ।

इस पुस्तक के लिखने में मुझे किमी अन्य ज्योतिर्विदों की सहायता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका इसका मुझे हार्दिक दुःख है। अतएव, मैं स्वयं समझता हूँ कि पाठक इसमें एकांगी दृष्टिकोण की कमजोरियाँ पावेंगे। आखिर मुझे अपनी ही विद्या-बुद्धि से काम लेना पड़ा।

एक बात और। चूँिक शास्त्र (Science) सर्वदा टेकनिकल होते हैं। इस लिये इस पुस्तक में भाषा के प्रवाह में सम्भव है कि त्रुटियाँ हो गई हों। आशा है, पाठक इसे अवश्यम्भावी (Inevitable) समझ कर मुझे क्षमा करेंगे।

#### धन्यवाद ।

अन्ततो गत्वा मैं उन श्रद्धास्पद, माननीय महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूँ और सम्मानपुरःसर उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जिनकी लिखी पुस्तको एवं लेखों मे मुझे प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में सहायता मिली है। ज्योतिप विषय तथा विषयान्तरों का सर्वोच्च सर्वसाधारण "मन्नूलाल पुस्तकालय" गया के मञ्चालकों का अतीव अनुगृहीत हूँ, जिनकी सहायता के बिना पुस्तक का प्रकाशन एकान्त असम्भव था। इसकी जनता-सेवा परम सराहनीय है, एवं मन्नूलाल जी का यह विशाल मंग्रह देखकर चित्त को परमानन्द हुआ है। यह अपनी कोटिका एक ही पुस्तकालय है। हम मुंगेर जिलान्तर्गत सिमरिया ग्राम-निवामी श्रीरामधारी सिह "दिनकर" वी. ए. (आनर्स) विशारद के विशेष रूप में आभारी है, जिन्होंने भूमिका भाग को एक वार देख लेने का कष्ट उठाया है। इसके सिवा आपने लेखक-परिचय लिखकर भी पुस्तक की शोभा वृद्धि की है। जमालपुर-निवामी प्रमिद्ध कवि श्रीजगदीश झा "विमल" जी का वड़ा कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पद्यमय मंगलाचरण

लिख कर पुस्तक को सुपमामय बना दिया है। चौधरी टोला, पटना वास्तव्य पंडित रेवतीरमण सिंह चौधरी, साहित्योपाध्याय, काव्यतीर्थ को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने वक्तव्य के भापा संशोधन में समय समय पर उचित सहायता दी है। मुंगेर जिला अन्तर्गत डेल्हवा ग्राम निवासी श्री श्रुतिवंधु शर्माजी शास्त्री (पंजाब), वेदतीर्थ (कलकत्ता) को धन्यवाद है जिन्होंने पुस्तक के भाषा मंशोधन का कष्ट उठाया है। विशेषतः ज्योतिर्गण मार्तड, भारतभूपण, गणित एवं फलित ज्योतिष के आश्चर्यजनक अद्वितीय विद्वान्, बलवाड्ग्राम वास्तव्य (पट्टी तल्ला शालम, पो. जैतीं जिला अलमोड़ा) ज्योतिषाचार्य पंडित लक्ष्मीदत्त शर्माजी को सम्मानसहित सिवनय हार्दिक धन्यवाद है एवं मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने कृपापूर्वक सांगोपांग प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम-खंड को सावहित अध्ययन कर त्रुटियों के सुधारने की परम कृपा दरसायी है।

सुतरां अवसान में अपने इष्टदेव उस भिक्तसुलभ भगवान् शंकर को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ जिनकी असीम कृपा से यह विशाल ग्रंथ इस रूपको प्राप्त कर सका है; उन्हें सादर वन्दना करता हुआ अपने इस क्षुद्र-वक्तव्य का शेष करता हूँ। इति शुभ—

भवदीय आश्रव--

देवकीनन्दन